# भुतक----भीमोला यंत्राश्चय

<ा१७७ लहुरी क्नार**स केर**ड

## वक्तव्य

नीति-शास्त्र दर्शन का एक प्रमुख अग है। हरएक सभ्य देश में इसका अध्ययन होता रहा है। मनुष्य चाहे जैसी अवस्था में रहे, चाहे जिस देश में रहे, उसे कर व्याकर्तव्य का विचार आता ही है। यह विचार मनुष्य की चिन्तन की योग्यता का स्वाभाविक परिणाम है। मनुष्य के विचार का विकास भी कर्तव्याकर्तव्य के उत्पर विचार करने से सबसे अधिक होता है। अतएव नीति-शास्त्र का अध्ययन हमारे विचार के विकास का साधन भी है।

इस पुस्तक का उद्देश्य पाध्यात्य नीति-शास्त्र की विचार शैली पर प्रकाश डालना है। भारतवर्ष में नीति-शास्त्र के विषयों पर पर्याप्त विचार किया गया है। इसे पुराने समय में श्राचार-दर्शन कहते थे। पर हमारा नीति शास्त्र-सबनी विचार हमारी सस्कृति का स्राभन्न श्रंग है, श्रतएव यहाँ का यह विचार श्रपने ढग का है। इसी प्रकार पाध्यात्य नीति-शास्त्र की विचार-परिपाटी में कुछ निरालापन है। इसे नानने के लिये हमें पाध्यात्य विद्वानों के मतों को उन्हीं के ढग से नानना होगा। लेखक ने इन पाध्यात्य विद्वानों के मतों को भारतीय जनता के समझ इस प्रकार रखने की चेष्टा की है कि वे मरलता से बुद्धिगम्य हो जावें। श्रतएव सिद्धान्तों को समभाने के लिये उपयुक्त उदाहरण दिये गये हैं श्रीर कहीं कहीं पर पाध्यात्य सिद्धान्तों की तुलना भारतीय विचारों से कर दी गई है।

इस पुस्तक का उद्देश्य पश्चात्य विद्वानों के विचारों का सग्रह करना मात्र नहीं हैं। लेखक का पुस्तक लिखने का उद्देश्य श्रपने श्राप खतंत्र चिन्तन करके कुछ कर्तन्य-सम्बन्धी मौलिक निष्कर्षों पर श्राना है। हम श्रपने श्राप यदि किसी विषय को मली प्रकार ठीक से सममना चाहते हैं तो इसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम उसे किसी कच्चा को पढ़ाने कर्गे श्रयचा उस विषय पर कोई पुस्तक लिखें। लेखक ने श्रपने कर्तन्य-सम्बन्धी विचारों को हुल माने और स्था काने के क्षिये जरू दोनों प्रकार के छापनों । किया है। उसने कारी विश्वविद्यालय के विश्वविद्या को दस कर्प नीति शास्त्र का विश्वय पद्माया। पर मीति-शास्त्र के बहिल प्रस्त केंद्र सन में कारे दो केंद्रे कि के उसके विश्वयोक्तिक में कारों से है। इस काने की वैद्या लेखक ने सब इस पुराष के कप में की है।

तेलक मानव कर्यम के विश्व में बिश निष्कर्य पर पर्युष्ता है पुसाक में कई स्वली पर मक्ट हो बाता है। ममुष्य को बयने कर्यन्य के करते में दो प्रकार के बारिकार्यों की ब्रोहकर बीच कर्य मार्थ बाहिये—ये बारिकार्य विश्व बाहिये—में बारिकार्य विश्व बाहिये—में बारिकार्य विश्व बाहिये—में बारिकार्य विश्व बाहिये—में कर स्वाप्त के स्वाप्त के बारि बीर मनुष्य को स्वाप्त शामि के प्रकार के बारिकार मनुष्य को विश्व की महाचि के प्रवास करता है। हो तो है तो वह साम्प्रणालक शामित बिश मकार के हो बही करा करता है। निर्देश बाहिया करता करता है। निर्देश बाहिया करता करता है और यह उसी मार्स हो अकर्ता है वह मनुष्य विश्व करता है और यह उसी मार्स हो अकर्ता है वह मनुष्य विश्व करता है। विश्वकृत स्थाप कर बापने बीर्य कर प्रेय सामित्रिका सात करता है। विश्वकृत स्थाप कर बापने बीर्य कर प्रयोग करता करता की सिक्कृत स्थाप कर बापने बीर्य कर प्रयोग सामित्रिक मार्स करता करता की ती है।

उन्ह निकार को लेकर यह करण शिका गया है। हुएँ। ब्रिटी मीरी शाक्ष-गरमणी क्षम्य सत-स्टान्सर्ग की ब्राह्मकास को गई है। इसकास की-ब्राह्मोजना उद्योगकार की है किए मक्षर आदर्शकार ने ने ने निहान करते हैं। पर वहि आदर्शकाद हो तम के आदिक्रम की और ले तो वह भी आप्यासिक शान्ति अदान नहीं करता। अत्याप लेकड़ का नहीं तक वमर्पन करता है बहीं तक आदर्शकाद हमें सुलवाद के ५ क निकालता है। यह आदर्शनाद स्पन्नशरिक बनता है तो वह तस्तवाद क्ष स्त्र ले तेता है।

बभीतक हिन्दी माध्य में नीति शास्त्र पर इस्मेर विश्वविद्यालयों की बी की परीक्षा के विद्यार्थियों के बरण्यकन योग्य प्रश्व का सम्प्रक का ! इस की पूर्वि के सिये यह प्रश्य किया गया है! सतप्त्र इस प्रश्य में उन स मत-मतान्तरों का उल्लेख किया गया है जिन्हें टिगरी परीक्ता के विद्यार्थिनों की जानना श्रावश्यक है।

सइ पुस्तक की लिखते समय मैकेन्जी की "मेनुश्रल श्राफ एथिक्स", ग्रीरहेड की "टी एलीमेन्ट्स श्राफ एथिक्स", प्रीन की "प्रीलेगेमोना ट्र एथिक्स", व्हीलराइट की "ए क्रिटकल इन्ट्रोडक्सन ट्र एथिक्स" से विशेष प्रकार से सहायता ली गई है। इम इन महानुभावों के श्राभारी हैं। इस पुस्तक को श्रियों जी में लिखने का विचार मेरे गुरु डा॰ शिशिरकुमार मित्रा, भृतपूर्व श्रम्यल दर्शन विभाग, काशी विश्वविद्यालय से मिला। मेने श्रमें जी में कुछ सामग्री भी बोडी यी पर इस कार्य में मुक्के विशेष उत्साह नहीं श्रामा। श्री वात्र पुस्तोत्तमदास टइन से मुक्के हिन्दी में ही दार्शनिक प्रन्य लिखने का प्रोत्साहन मिला, श्रतएव मेंने मानुभाषा में श्रपने विचारों को श्रपने देश के समल रखने की वेष्टा की है। में इन सभी महानुभावों का श्रपने श्रपने सुक्काव के लिये श्रामारी हूँ।

मुफ्ते आशा है कि जिस प्रकार मेरे मनोविशान सम्बन्धी अन्यों की देश के दर्शन पेमी विदानों ने अपनाया है, उसी प्रकार वे इस प्रनय की भी अपनावेंगे।

टीचर्धट्रेनिंग कालेन काशी विश्वविद्यालय माय शुक्ल वसत पंचमी स० २००५ ३ फतवरी १६४६

लालजीराम शुक्ल



# द्वितीय संस्करण की भूमिका

जब से इस पुस्तक का प्रथम सम्करण प्रकाशित हुआ, तब से हमारे देश में अनेक राजनैतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए और इसके कारण जन-साधारण के नैतिक विचारों में भी पर्याप्त उथल-पुथल हुई है। एक और मार्क्सवादी सिद्धान्त नैतिकता के नए मूर्व्यों को हमारे सामने रखता है और दूसरी ओर गाँधीवाद ने भी भारतीय जनता के नैतिक विचारों में पर्याप्त चिंतन की सामग्री उपस्थित कर टी है। इनके अतिरिक्त हमारे देश में पश्चिमी मनोविज्ञान का मी प्रदेश हो रहा है। इसका एक परिणाम यह हुआ कि हमारे देश के विद्वान् नैतिक मूर्व्यों के प्रति उदासीन हो गए। मनोविज्ञान का सामान्य परिणाम नैतिकता में अदा की कमी होना होता है।

इन सब परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस सस्करण में इम आवश्यक परिवर्तन किए है। आधुनिक मनोविज्ञान की खोजों की न तो अवहेलना की जा सकती है और न नैतिकता के प्रति इम उदासीन ही हो सकने । इन उत्करण में इमने यह बताने की चेष्टा की है कि मनोविज्ञान केवल नैतिकता के ढोंग की व्यर्थता को ही सिद्ध करता है। सची नैतिकता मनोविज्ञानक हिं से उतन ही आवश्यक है, जितनी वह समाज-कल्याण अथवा तस्वदर्शन की हिं से ।



# विषय-सूची

## पहला प्रकरण

पृष्ठ १

विपय प्रवेश

नीतिशास्त्र का विषय-नीतिशास्त्र की विधि

## द्सरा प्रकरण

## नीतिशास्त्र श्रौर श्रन्य विद्यापॅ

38

नीतिशास्त्र श्रीर मनोविज्ञान—नीतिशास्त्र श्रीर प्राणिशास्त्र— नीतिशास्त्र श्रीर तर्कशास्त्र—नीतिशास्त्र श्रीर सेन्द्र्यशास्त्र—नीतिशास्त्र श्रीर तत्विक्ञान—नीतिशास्त्र श्रीर धर्म—नीतिशास्त्र श्रीर राजनीति का सम्बन्ध—नीतिशास्त्र श्रीर समाजशास्त्र—नीतिशास्त्र श्रीर श्रर्थ-शास्त्र— नीतिशास्त्र श्रीर शिद्धा

## तीसरा प्रकरण

## मनोवैशानिक विश्लेषण श्रीर व्याख्या

86

मनोवैज्ञानिक ज्ञान की श्रावश्यकता—मनुष्य को क्रियाश्चों का विश्लेषण्य—इच्छित क्रिया—नियतिवाद श्चौर स्वतन्त्रतावाद—स्वतंत्र इच्छाशक्ति श्चौर चरित्र—इच्छा, हेतु श्चौर सकल्प—श्चाचरण् मे वातावरण् श्चौर चरित्र का महत्व

## चौथा प्रकरण

## मनुष्य की क्रियाओं के हेतु

७३

दो विरोधी विचार—मनोवैज्ञानिक सुखवाद—विवेकवाद का सिद्धान्त— मार्टीनो महाशय का सिद्धान्त ( 1 )

## पौँचवौ प्रकरण

र्ष

नैतिक उत्तरहाशिल का बाकार—ईश्वरवादी विश्वार को करिनाई—समाववादी विश्वार की करिनाक

#### छठौँ प्रकर्ख

वैविक उत्तरवासिस्य

मैठिक आकरण और विचार का विकास आवरण की विधिन सक्तरणं—गीति-य प्रद्यन—नियम यम प्रद्यान—विचारण प्रद्यान—धावरण और विचार—नैविक विचार की नैविकता के विचार—नैविक विचार की विधि का विकास

#### सासदौँ प्रकाश

#### माठवाँ प्रकास

हैं कि करा के आपवृष्ट १०८ महत्त्व का नैतिक स्तर — नैतिकता के आपवृष्टी का वर्गी करण — बाक्षनियमवाद — आन्तरिक नियमवाद — अन्तर अनुसूतिवाद की कठिनाइवी — तक्षवाद

#### नवाँ प्रकर्य

कम्तः सञ्जूमृतिबादः १९६ स्रातःसञ्जूष्तिबादं कौ स्नावश्यक्या—स्रातः सनुमृति क्या है---स्रातार्वनिक्यं स्वस्य ---स्रात्वनिवादं के प्रकार ----नैतिक मक्षावाद- विवेकात्मक ग्रन्त' श्रनुभृतिवाद के मुख्य तत्त्व — वालस्टेन का मत— वालस्टेन के मत को श्रालोचना — न्यूमेन का मन— उक्त मत की श्राजोचना — मार्टोनो महाशय का श्रन्तः श्रनुभृतिवाद — मार्टीनों महाशय के सिद्धान्तों की समालोचना—

## दसवाँ प्रकरण

विवे कवाद

१४२

विवेकवाट की विशेषता—विवेकवाद के लच् ण—विवेक के विद्यान्त के प्रकार—सिनिमिजम—डयजोनीज का सिद्धान्त—स्टोइमिज्म (स्टोइकवाट)—कान्ट का ग्राध्यात्मवाट—कान्ट के दार्शनिक विचार की विशेषता

## ग्यारहवाँ प्रकरण

इमेनुश्रलकान्ट का श्रध्यात्मवाद

१५१

कान्ट के दार्शनिक विचार को विशेषता—नैतिकता का श्रावार—नैतिक विचार में हेतु की प्रधानता—कान्ट के नैतिकता का ध्येय—कान्ट का नैतिक नियम—कान्ट महाशय के नैतिक नियम को समालोचना—कान्ट के विचारों को मीलिकता

## बारहवाँ प्रकरण

सुखबाद

१७४

सुखवाद क्या है—स्वार्थ सुखवाद—परार्थ सुखवाद—परार्थ सुखवाद का मनोवैज्ञानिक ग्राधार—सुखवाद की श्रालोचना— श्रत्रश्रत्भतिवादी, सुखवाद—न्यावहारिक विवेक का कार्य — सिज विक के सिद्धान्त की श्रालोचना

## तेरहवाँ प्रकरण

प्रकृतिवाद्

१६५

प्रकृतिवाद का सिद्धान्त—प्रकृतिवाद की आवश्यकता— प्रकृति-वाद के प्रकार—दैविक प्रकृतिवाद—जडवादी प्रकृतिवाद का आधार— मानव समाज के विकास का प्राइतिक कम-स्पेता महाराय का प्रकृतिबाद-प्रकृतिबाद को ग्रामायना-निष्यो का शक्तिबार-शक्तिकार की समाज्ञीचना

#### पौदहनों प्रकरण

216

मादर्श याद कोटी का शारराया"—प्सेटी के विकारी की पूर्वमूमि—मनाद

का सकर- भनाई को एकता-उदग्री का बाबार-राधी का वात्यिक रूप-मुस्परमित वमात्र की सावश्यकता-माधुनिक बादराबाद-बान्यबाद का लब्य-बादराबाद का बाधान-भादरांबाद व्य मापदक-नैतिक सादश के की लक्षव-पूर्यता की करूरता-बादर्शवाद में स्पष्टि कीर समय-बादर्शवाद में बनिवाय बाह्य का स्थान-धादराबार की प्रगतिशासका ह

#### पन्द्रहर्वी प्रकरका

यरीधीय जमस्ववाद के प्रवश्यक—कम्तववाद की विद्यापतार्व-नैविक ब्रामरस्य का सूचन-भवत्रममार्ग का विकास-जमताबाद धीर बादर्शमाद-मगतिशाल अम्ब-समताबाद भी देन

#### सोनावाँ प्रकरण

मस्य है सापर्रंड की विशेषका-पृद्य का क्राये-अन्तिन मताई भीर नैतिक मलाई--नैतिक मलाई चीर सामान्य मताई--मलाई भीर तकित में भेर-वैशिक्षक भीर वाक्तविक भीचित्र-स्थितित भीर वासाविक भीवित्य--- अलाई भीर हराई के वरे भी किरी सत्रहर्गे प्रकर्श

#### मैतिक संस्थापें

नैक्षिक संस्थाओं की तपनोगिया--नैक्षिक संस्थाओं और रामाधिक र्रकाश्री में शुक्रप मेर--सामाधिक र्रस्पाची की

वृष्ठ

नैतिकता—समाज में न्याय—कानून श्रौर लोकमत—मनुष्य के श्रिधकार—जीवन का श्रिधकार—स्वतत्रता का श्रिधकार—सम्पत्ति का श्रिधकार—सम्भित्ते का श्रिधकार—शिक्ता का श्रिधकार—श्रिकार श्रौर कर्तं व्य की एकता—सामाजिक संस्थाश्रों की नैतिक उपयोगिता—कुटुम्य—कारसाने—नागरिक संध—धर्म-संस्थाऍ—राज्य

## श्रठारहवाँ प्रकरण

मनुष्य के ऋण श्रीर कर्तव्य

२८२

कर्तव्य का स्वरूप—मनुष्य के सामान्य कर्तव्य — जीवन का ग्रादर—स्वतत्रता का ग्रादर—चरित्र का ग्रादर—सम्पत्ति का ग्रादर—सामाजिक व्यवस्था के लिए ग्रादर—सत्य के प्रति ग्राटर—प्रगति के लिए ग्रादर—कर्तव्य वार्तिका—सर्वोच्च सिद्धान्त—शिष्टाचार के नियमों का नैतिकता में स्थान—ग्रावश्यक कर्त्तव्य ग्रीर मनोनित कर्त्तव्य—मनुष्य के विशेष कर्त्तव्य—नैतिक ग्राचरग् के नियम

## उन्नीसवाँ प्रकरण

नैतिकता की सत्ता

Sog

नैतिकता की सत्ता का प्रश्न—विभिन्न प्रकार की सत्तार्थों के प्रकार—नैतिक सत्ता के तीन प्रकार—नैतिक स्राचरण के प्रेरक — स्रन्तप्रेरक की सत्ता—विवेक की सत्ता—नैतिक स्रादर्श की सर्वोत्कृष्टता

## वीसवाँ प्रकरण

सद्गुण श्रोर उनका उपार्वन

३१४

सद्गुण की व्याख्या—सद्गुण मे देश-काल का स्थान—सद्गुणों में व्यक्तिगत मेद—स्वार्थ-सद्गुणा श्रौर परार्थ-सद्गुण—प्रधान मद्गुण-सद्गुणों की एकता—निर्देश श्रौर उदाहरण का प्रभाव—व्यापक उद्देश्य की उपस्थिति—श्रम्यास की महत्ता—तप श्रौर त्याग—श्रात्म निरी स्ण-श्रात्म-स्पत्ता

#### इकीसर्गे प्रकरस

ध्यक्ति का नैतिक विश्वास

113 Ek

नैतिक विकास का वार्य-विक्षण कोर लासांकि विचारों का लास-लर्लन का प्रमाद-किसी विच्छेप परना का प्रमाद-कातंक्का-प्राध्य-परिचा-चाव्य की उपरिवर्ति-एकान्य का नेवन-चरपा करना-कारण बौबन के कक्षण-विकलनग्रीलगा-किसारीलगा-मध्यम मार्ग का क्षतुल्लक-कार्या क्ष्मिक का समाव है तक्ष्म

#### इकीसवाँ प्रकरण (क)

में विक रोग और वसके उपचार

388

नैहि इरोग का सारम--नैक्टि हुगाई का वारस--वारित्र के दोग--पार कीर कारपाय--वारकिशन-- क्षमा की उपवोगिया--नैहिक सुबार--नैक्टिक विमोदारी-- कार्मावक हुएइयाँ

#### बाइसर्वी प्रकरस

मैतिक प्रगति

106

नैतिक प्रगति की यात्ताविकता—नैतिक प्रगति के कारय— नैतिक प्रगति के तस्यय—नैतिक प्रगति में यात्रा और व्यान्तारिक उपभरकों की म्बन्धा—नैतिक विकास का कन्तिम सञ्ज

#### वेदसर्गे अकृतक

बैतिकता के मय मूस्य

100

नैठिकता जीत काष्या म--नैटिक मूस्यों का पारवृत्त्यीकरक-नैटिकता की कनिवार्येश

# नीति-शास्त्र



# पहला प्रकरण

# विषय-प्रवेश

## नीति-शास्त्र का विपय

नीति-शास्त्र क्या है ?—नीति-शास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के कर्तव्य श्रीर श्रकर्तन्य का विचार किया जाता है। नीति-शास्त्र नैतिकता के माप-दराड का निर्धारण करता है। हम श्रपना कर्तव्य, श्राचरण के कुछ विशेप नियमीं की मानकर निश्चित करते हैं। यह शास्त्र इन नियमों की मौलिकता की परख करता है। समाज में श्रनेक प्रकार के श्राचार-व्यवहार के नियम प्रचितत हैं। ये नियम समाज की परम्परागत चिंद्यों के द्वारा एक पीढी से यान्य पीढी तक जाते हैं। जब मनुष्य किसी समाज में जन्म लेता है, तो वह इन ग्राचरण के नियमों को श्रनायास मानने लगता है। मनुष्य समाज के नैतिक नियमों पर विचार करने के पूर्व ही अपने श्राचरण में नैतिकता ले श्राता है। नैतिक श्राचरण करने की शक्ति मनुष्य-समाज में पहले श्राती है। पीछे उसमे नैतिक नियमीं पर दार्शनिक विचार करने की शक्ति श्राती है। नििति-शास्त्र यह निर्णय करता है कि समाज मे प्रचलित नैतिक नियम कहाँ तक मनुष्य के जीवन के सर्वोच्च ब्यादर्श को प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। पर, किसी नियम का श्रीचित्य श्रयवा श्रनीचित्य तथ तक निश्चित नहीं किया जा सकता, जब तक मनुष्य को उस कसौटी ध का भी शान न हो, जिसके श्रनुसार नियम की मौलिकता की परख की जाती है। यह शास्त्र उस माप-दराह की खोज करता है, जिसके द्वारा श्राचरण के नियमों की ही परख की नाती है। 7 साधार एतः हम समान में किसी विशेप प्रकार के प्रचलित

<sup>1</sup> Ethics 2. Morality 3. Hereditary traditions. 4 Conduct. 5. Standard.

नियम को मानना। बपना पम सान लेते हैं, और उनके पिक्स कापरण करना क्रमम समझते हैं। किन्तु वह क्षेत्र फिली नियम को नैतिकता में ही करोड़ के बात तो क्षमना क्ष्मम निवारित करना बड़ा कठिन को बत्ता है। वह दो नैतिक नियमों में क्षापन से क्षमों के तो हम प्रकार की सिक्षी उत्पन्न हो। बाती है।

मान शीबिए, इस समाज-सुचार के किसी काम में लगे हैं। इस अक्टोबार बाहते हैं, और इमारे सवाने लाग इस अधा को नियाना नहीं बाहते । वे अपना भग समस्ते हैं कि भाक्षी को मन्दिरों में प्रवेश व करने दिया बाय। अब हम उनका बिरोप किये बिना बागे नहीं वह सकते । समाज में प्रथमित साधारय नैतिकता का नियम कहता है कि हमें वहाँ की आजा भाननी चाहिए । उनका हमें सदा कार करना चाहिए। फिर यदि इस समाव के इस प्राचीन नैकिक निवस की मानते हैं, तो बारो केने बद सकते हैं। बन एक इस बद निश्चित नहीं कर लेवे कि क्षेत्रम और बाक्तरम को बास्तरिक क्षेत्रीय क्या है, तब तक यह निभित्त होना ब्रास्टमन है कि इस बहाँ की बाद महर्ने ब्रायबा कद्यतीद्वार करें । मारद के पिद्रजें राष्ट्रीय आत्योलन में दिवन ही ग्राहरूजें ने बारने स्वेदा पिता की इच्छा के मिटकूल उनमें मांग शिया था। उनका यह काम उचित था या अनुषित है महाधा विता की बाबा मानना बालको का कर्यका है, ब्रीर बापने पह को स्वतन्त्र करने के लिया काम करना भी उनका कर्तरप है। इन दो प्रकार के कर्तन्मों में बन संपर्प होता है तो क्टम्पाइटम्प को श्रान्तिन कहीती को सोम की सामस्यकृत होती है। वर्ष तक देस करोटी का निरूपय नहीं हो। कार्याः तब तक करामाकराम्य का निर्माण हाना असम्मन है। समाज के सावास्या जीगों में बम-सकर की की स्पिति बहुत कम काली है। यह सिर्गत समाय के विरोप व्यक्ति के मन में हो बाली है। समाब के शाकारक लागों की जैतिकता के कान्तिम माप-दवड के विपय में विचार करने की पुरश्त ही नहीं रहती । ये मान सेते हैं कि तसहब में अवस्थित को नैविक नियम हैं के ठीक हैं, चौर उनके बड़तार ब्रायरण करना ही उनका वम है। समाब के विशेष व्यक्ति ही वह सोजने हैं कि वास्त्रविक बमाधम क्या है।

<sup>1</sup> Moral situation.

कर्तव्याकर्तव्य के विचार मनुष्य के मन में खाने के लिए दो एकार को वार्ती की श्रावश्यकता है। पहली, मनुष्य मे विचार करने की शक्ति वे की बृद्धि श्रीर दूसरी, विभिन्न प्रकार की सस्कृतियों का सवर्ष र । ये दोनों प्रकार की बातें एक दूसरे पर निर्भर करती है। जब मनुष्य म विचार करनेकी शक्ति होती है, तभी वह विभिन्न प्रकार की सस्कृतियों के गुण्-टोपों को समभता है। जातक विभिन्न प्रकारकी संस्कृतिया का एक दूसरे से मेल श्रीर सवर्ष नहीं होता, तयतक नैतिकता के माप-दराड की रतोज की ग्रावश्यकता नहीं पड़ती। प्रत्येक सस्कृति में कुछ त्रातें भली होती है श्रीर कुछ बुरी। प्रत्येक महरूति का मानने वाला साधारण व्यक्ति अपनी सस्कृति की सभी त्रातों को उत्तम श्रीर दूसरी सस्कृतियों की समी वार्ती की निकृष्ट मानता है। जब एक देश दूसरे पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो स्थित ठीक उन्नट जाती है। फिर, साधारणता राजनीतिक दासता के साथ-साथ विजित देश में सास्कृतिक दासता भी थ्रा जाती है। विजयी लोग श्रपनी संस्कृति का प्रचार विजित जाति म तो करते ही है, स्त्रय विजित जाति भी अपने-आप विजया लोगों जो सक्कृति को श्रेष्ठ मानने लगतो है। ऐसी खिति में समाज के विचारवान् व्यक्ति समभ्त-वृक्त से काम लेते है। जिन लोगीं को जावन के सर्वोचादर्श का ज्ञान है, वे न तो अपने देश की ही रुदिवादिता में पडते हैं, त्रीर न दूसरे देश का श्रन्धानुकरण करते है। वे श्रपनी संस्कृति की उन्हीं वार्ती का त्याग करते हैं, जो वास्तव में त्याज्य है, श्रर्थात् जो नैतिकता के विचारों के मतिक्न है, आंर वे दूसरे देश की उन्हीं वार्ती को ग्रहण करते हैं, जो मली है। सस्कृतियों का संघर्ष इस भाति भले और द्वरे के विचार को बढाता है और समाज के श्रेष्ठ लोगों को नैतिकता का माप-उएड खोजने के लिये वाध्य करता है। भारतवर्प में वर्तमान काल में कई संस्कृतियों का सवर्प हो रहा है। एक श्रोर वार्मिक सस्कृतियाँ है, श्रीर दूधरी श्रीर वैज्ञानिक समाजवादी। फिर धार्मिक एस्कृतियों में भी श्रापस में संघर्ष चल रहा है। श्रतएव वर्तमान समय में भारतवर्प में नैतिक विचारों के प्रति बड़ी उथल-पुथल मचो हुई है। किसी भी परिस्थिति मैं यह स्पष्ट नहीं होता कि सनुष्य को क्या करना चाहिये।

<sup>1</sup> Power of reflection. 2 Conflict of cultures

वर्तमान समय में नैतिकता के मापन्यत के न्योजने की जैसी चावर्यकता है बैती

कभी न थी। इसारे पुराने मीतिशास्त्र ( क्य-शास्त्र ) बाति-पाँति की व्यवस्था की

सनायन स्पन्ता मानते हैं। इतमें किसी मनार का परिवतन ये काममें मानते हैं। पर आधुनिक कक्षा की वैकानिक विचार वास वाति पाँति के विचार के टीक प्रतिकृता है। उनके कपनानुसार चाति पाँति को भानना मनुष्य मनुष्य में ऊँच नीव

का मेर करता है। इस प्रकार का विकास कार्तिक विचार है। बातपम इस मेल को सिद्धा देना मनुष्य मात्र का कर्तस्य है । चिर, जिन गार्ती को दिन्द्र भग-शास्त्रियों ने भने कहा है दीक उनके विकार विचार मुस्लिम-वंस्कृषि में पाये

बाते हैं। मुस्सिम ब्रीर हिन्तु नैतिक विचारों में भेन बावहय है। हमें यह देखना पहता है कि होनों संस्कृतियों में कीनसा विचार बास्तव में नैतिक है और कीन सा

बानैविक । इसके सिप्द नैविकता का जिथव माय-दवड निभारित करना दोता है। इसी माप-इयह को निर्पातित करना मीरि-राज्य का प्यंप है। सीति शास्त्र विश्वाम र है-नीति शास के विद्वानों ने इसे एक विशेष प्रधार का विज्ञान माना है। धार प्रश्न काला है कि नौति-शोक्ष की विकान

दित सर्थ में बद राष्ट्रों हैं ! विद्यान का साधार सन्भव है ! विद्यान में मनुष्य ितीचक कीर मंगेगी के शाकार पर विशेष प्रकार के शियम निरिक्त करता है। तमी मीरिक विज्ञानों की विधि एक शी की बोदी है। इन मीतिक विश्वानी की विश्व के निय्नाद्वित पाँच धार है—प्रवर्ती का इक्डा करना " उनका वर्गीकरवा " करना कस्पना की खरि प्रयोगी-इपि करवना की सरपता समापत करना व कीर नियम का स्थिर करना । विज्ञान में

सामारज्वा विश्वतानुमिव का स्थान नहीं राजा बार न अपयोगिता क्योर करा पयोग्या का ही रहता है। यदि इस इस इति से देखें तो नीति शास्त्र को विद्यान नहीं मार्नेगे । यह शाना उधितातुषित के विषय में विचार करता है । वह किछ प्रकार का बाजरण मनुष्य करता है उनके विषय में उतना कथ्ययन नहीं करता।

<sup>1</sup> Science. 2. Experience. 3. Observation 4 Experiment 5. Collection of data 6. Classification, 7 Framing a hypothesis. 8. Discovery of law 9. Verification.

वरन् उम्रे किम्र तरह का श्राचरण करना चाहिये, इस वात का श्रध्ययन करता है। इस भॉति नीति-शास्त्र एक विशेष प्रकार का विद्यान है। इसे नियामक (विधि निषेवारमक) विज्ञान कह सकते हैं।

विज्ञान गच्द का बृहद्र्य किसी विशेष प्रकार के श्रनुभव को सम्पूर्ण रूप से श्रम्पयन करना है, श्रयांत् इसमें सिद्धान्त श्रोर दृष्टान्त दोनों का समुचित सम्बन्ध दशाया जाता है। विज्ञान के श्रन्तर्गत उन्हीं विद्याश्रों का समावेश नहीं होता जिनका श्रायार निरीक्षण श्रीर प्रयोग है, वग्न उन विद्याश्रों का भी नमावेश होता है, जिनका भेय किसी श्रन्तिम विचार पर पहुँचना होता है, श्रीर जिनका श्रायार श्रनुभव न होकर विश्लेषणात्मक विचार होता है। यदि इस शर्थ में हम विश्वान शब्द को लें, तो नीति-शान्त एक विश्वान है। नीति-शान्त भौतिक विज्ञान से समान विज्ञान नहीं है, किन्तु यह न्याय-शास्त्र श्रीर सौन्दर्य-शास्त्र के समान विज्ञान है।

कितने हो लोगों का कथन है कि नीति-शास्त्र को विश्वान इसलिये नहीं मानना चाहिये, क्योंकि नीति-शास्त्र का विस्तार जीवन के विशेष पहल् का ग्रध्य-यन नहीं, वरन् सम्पूर्ण ग्रनुभव का ग्रध्ययन है। विज्ञान ग्रनुभव के किसा विशेष पहल् का ग्रध्ययन करता है, सम्पूर्ण जीवन की समस्यार्गों का ग्रध्ययन करने चाला शास्त्र दर्शन-शास्त्र कहलाता है। ग्रतएव नीतिशास्त्र को विश्वान न कह कर दर्शन ही कहना चाहिए। यह युक्ति नीति-शास्त्र के बहुत से पडितों को मान्य है।

भारतवर्ग में "शास्त्र" शब्द विश्वान, श्रीर दर्शन दोनों के लिये श्राता है। शास्त्र का सामान्य श्रर्थ नियामक विद्या है। नीति-शास्त्र इस दृष्टि से नैतिकता का नियामक है। इसमें साधारणतः इम नैतिकता के कुछ नियमों की चर्चा की श्राशा करते है। पुराने समय के नीति-शास्त्र में इस प्रकार की चर्चा रहती भी थी। पर वर्तमान समय में नीति-शास्त्र में नैतिकता के नियमों की

<sup>1</sup> Normative Science 2 Principle 3 Example 4 Analytic thought 5 Natural science 6 Logic 7. Æsthetics. 8 Philosophy. 9 Normative Science

# नीति शास्त्र पर्चा उतनी नहीं रहती, बिठती कि निषमों के ब्रोजिस्य पर विकार होता है।

नीति शास्त्र में श्रोक्षण के श्रान्तिम स्वाक्ष्य पर विचार किया बाता है और इस स्वादरा को प्यान में रसकर श्रावरण के नियम बनावे बाते हैं। नादि शास्त्र का प्येप विमिध्य प्रकार के बीचन के श्रादशों पर विचार करना है। बीचन के श्रानितम स्वादशों को निश्चित्र फरने का काम वर्षन का है। वृद्धन मुनुष्य को शर्म के

भावशा का लासन करत का काम रचन का है। रशन म्युप्प का उत्तम न रशन मात्र कराता है। वह बिचि नियदासक प्रदर्शों में नहीं जाता । वर्धमान नीति शास्त्र में पदी काम करता है। मीति शास्त्र की उपयोगिता—नीति शास्त्र की उपयोगिता के वित्य में करेक शरन उठारे हैं। किन्ते ही लोगी का कपन है, कि नीति शास्त्र के क्रायमन

है अनुष्ण के धापराय का ग्राचार नहीं होता अववाय उत्तक धापराय करना स्मव है। जीति ग्रास्त के धापराय से अनुष्ण के धापराय पर कोई प्रभाव नहीं पहता । मीति को बारों बानकर सो सनुष्ण कांनेविक धापराय करते हैं और बिगई नीति ग्रास्त्र का कान नहीं में भी नैविक धापराय करते हैं। धापराय करने के तिव मैतिकता पर विचार करना उत्तना धापराय करते हैं। धापराय करने के तिव धारक कांग्री है। विचार करने के धापराय करने के उत्तक करने की शाक प्राचिक सांग्री है। विचार करने के धापराय करने के प्रचार महत्त्री है। धीर धामराय करने के धापराय के धामराय करने की ग्राक्ति प्रचार विचार करने में कुछल व्यक्ति नेकिक धामराय में कुछल होगा पर धामराय नहीं। चहुत के शहरा के विचारों का धामराय में प्रचार के धामराय मानुष्यों के धामराय निमानकींट का होता है। उनाने सांग्री ग्राम की? काम कता मानुष्यों के धामराय निमानकींट का होता है। उनाने सांग्री ग्राम की? काम कता मही

इत आपिए के उत्तर में यह कहा जा तकता है कि शास का काम मार्ग बताना है मार्ग पर चनना शास्त्र नहीं विस्ताता। उपित और अनुभित का बान होने से ही मनुष्य उन्तिस अपना अनुभित काम महीं करने हातता। उन्तित आपत्रस्य करने के लिए विशेष मध्यार की महत्त्रमां की आध्यस्त्रका होते हैं। मनुष्य स्थापना अपनी आहरिक इच्छाजी की तुने में लगा सहा है। उन पर निर्मेचन महत्त्र करना बच्चान के हात बात्री है। मनुष्य की क्ष्ममात

के बावेश कभी कभी शाचारवा व्यक्तियों की बावेडा कविक होते हैं।

पृश्वतियाँ े उसे पाश्चिक जीवन व्यतीत करने के लिये प्रेरित करती है। वह अपने श्रभ्यास के द्वारा ही अपने-श्राप में परिवर्तन करता है, श्रश्यांत् नई प्रवृत्तियों को वनाता है। समाज उसे इन प्रवृत्तियों को वनाने में सहायता देता है। वालकों की शिला का ध्येय यही है, कि उनकी जन्मजात प्रवृत्तियों में परिवर्तन करके नई प्रवृत्तियों का निर्माण करे।

जिम प्रकार दूसरे लोग हमे शिचा देते रहते हैं, उसी प्रकार हम स्वय भी अपने को शिचा देने रहते हैं। कान्ट्र महाशय ने मनुष्य को स्वनिर्मित प्राणी कहा है। वास्तव में मनुष्य मनुष्यत्व को तय प्राप्त करता है, जब वह अपने प्राकृतिक स्वभाव पर विजय प्राप्त करके अपना नव-निर्माण करता है। इस नव-निर्माण के लिये मनुष्य को न केवल दूसरे भले कहे जाने वाले लोगों के समान आचरण करना पड़ता है, वरन् "भला" और "बुरा" किस को कहा जाय, इसे भी जानना पटता है। सुकरात महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि ज्ञान ही सद्गुण करें है। यदि किसी मनुष्य को भलाई का ठीक-ठीक ज्ञान है, तो भलाई की और उसका प्रवृत्त होना स्वाभाविक है। ज्ञान में कियाशीलता रहती है। जो मनुष्य सदा भले-बुरे विचारों के विवेचना में अपना समय व्यतीत करता है, और जीवन के आदशों के वारे में चिन्तन करता रहता है, उसका साधा-रण अज्ञानी मनुष्यों की अपेन्ना सदाचारी वनना अधिक स्वाभाविक है।

उपर्युक्त कथन में मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। मनुष्य उसी वात के विषय में अपनी जानकारी बढाने की चेष्टा करता है, जिसके विषय में उसकी किचें होती है। जब मनुष्य की किसी बात में किच नहीं होती, तो वह उसके विषय में जानकारी बढ़ाने की परवाह भी नहीं करता। फिर जानकारी बढ़ने से रुचि भी उत्पन्न होती है। जिस श्रोर मनुष्य की किच होती है, उसी श्रोर उसका श्राचरण भी होता है। इस प्रकार किसी तरह का जान न केवल रुचि का द्योतक है, वरन् वह किच को पैदा करने वाला भी है, श्रोर वह विशेष प्रकार के श्राचरण का प्रेरक होता है। श्रमेरिका के नीति-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान् हील राइट महाशय के

<sup>1.</sup> Inborn tendencies

<sup>3</sup> Knowledge is virtue

<sup>2</sup> Self created animal

<sup>4</sup> Interest.

निम्नाहासित कथन में मौलिक सत्य है कि उचित और धनुष्टित है विपय में विभार करना कंबल बुद्धि 🕏 लिए रोन । मात्र मही है। यदि इस कियी मकार के साधररा को मधा सथवा हुए ( दांचत स्थवा अनुवित ) कहते हैं भीर यति इस समस्त बुस्त कर इस शब्दों का मयोग करते हैं हो। इसारे झाचरण पर इक्षका प्रभाव भवरूप पहेला । नीति शास्त्र केवल बुद्धि का लेल मान नहीं है। नतिक विद्यान्त नैतिक बाजरय की बावज्यकता रज्ता है और नीति सारव के बाब की इस तभी समलते हैं वह इस उत्तका सार प्रदश करके बाजरण क कुछ ऐसे विद्यान्तों का निमास करते हैं जो हमें बीवन के लक्ष्य का प्राप्त करने में सहायक ही 🍽

नीति शास्त्र की उपयोगिता की द्वराना इस शिक्षा मनीविद्यान की अपयो तिता से कर कहते हैं। शिका मनीविद्यान का जान मात्र किसी शिक्षक की इससे शिवक नहीं बना देता शिवया में कुधकता बम्यास से बाती है। पर शिवा सनीविकान के जान से शिवा के कार्य में सुवार अवस्य होता है । कई एक शिक्य शिका मनोविद्यान की पोथियों नहीं पढ़े रहते हैं पर वे शिका का कार्य कुरानता से करते हैं। उनके कार्ये को देल कर कमी-कमी यह सोच लिया वाता है कि विवा मनाविद्यान के बाव्यवन की शिक्षा में बावश्यक्ता नहीं है।

#### 1 Pastime for understanding

Right and wrong then are not hollow sounds nor is discustion about them an idle game. If we mean what we say in designating an action right or wrong if we are doing more that mouthing a convenient formula, our judgment will in some manner affect ar subsequent conduct. Ribles is not a pastim for the understanding alone. Ethical theory calls for moral practice and the full meaning of ethics becomes intelligi ble only as we translate theories into moral principles that can be made effective forces in the struggle towards ideal ends -Whealwright, A Critical Introduction to Ethios, P 22.

#### 2. Educational Psychology

पर, हम यहाँ भूल जाते है कि कुशल शिक्तों को शिक्ता के कुछ, व्यावहारिक नियम जो शिक्ता-मनोविशान के ऊपर श्राश्रित हैं शात हैं श्रौर वे इन नियमों को अपने कार्य में प्रयोग करते है। पर कभी-कभी पूर्ण शिक्ता-प्रणाली के परिवर्तन की श्रावश्यकता पड़ती है। ऐसे अवसर पर शिक्ता-मनोविशान के पर्याप्त शान की श्रावश्यकता होती है। इसी प्रकार साधारण नैतिक श्राव्यरण के लिये नीति-शास्त्र के अध्ययन की श्रावश्यकता नहीं होती, पर जब किसी मनुष्य को दो विरोधी धमों के बीच निर्णय करना पड़ता है श्रथवा जब उसके मन मे अपने श्रावरण की नैतिकना के विषय में सन्देह उत्पन्न हो जाता है तो नीति शास्त्र की श्रावश्यकता पड़ जाती है। ऐसे अवसरों की चर्चा पहले की जा चुको है।

कुछ लोग नीति-शास्त्र का ज्ञान रख कर भी नैतिक ब्राचरण नहीं करते। इसका कारण नीति-शास्त्र का टोप नहीं, वरन् उनके मन में वास्तव में नीति-शास्त्र के प्रति अद्धा की कमी मात्र है। जिस प्रकार डाक्टरी का ज्ञान रख के मी मतुष्य त्राकुशत डाक्टर हो सकता है, श्रौर कानून का जान रख के भी चकोल बुद्धू हो सकता है, इसी प्रकार नैतिक वातों का शान रखकर भी मनुष्य श्रपने श्राचरण में नैतिकता का श्रभाव दर्शा सकता है । पोथी-पडित किसी मकार के शान में वास्तविक किच नहीं रखता। यह केवल टिखावा मात्र चाहता है। दूसरों के विचारों का शान कर लेने से मनुष्य में उन विचारों के श्रनुसार श्राचरण करने की क्षमता नहीं श्रा जाती है। जब तक दूसरों के विचार को हम स्वय अपना विचार नहीं बना लेते वे हमारे श्राचरण को प्रभावित नहीं करते। ऐसे विचार निकम्मे विचार बने रहते हैं। श्रिधिक पुस्तर्कों के पहने से मनुष्य को उनमें दिये हुए विभिन्न प्रकार के सिद्धान्तों पर चिन्तन करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता । ऐसी श्रवस्था में मनुष्य श्रपनो बुद्धि को लद्दू टहू के समान भार दोने भर का साधन मात्र बनाता है। पुस्तकों के विचारों पर मनन करने से मनुष्य एक निश्चित मत पर श्राता है। जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित मत पर श्रा जाता है तो यह स्वामाविक है कि वह उस मत काईंपकाशन श्रपने श्राचरण में करे।

यदि नीति-शास्त्र की व्यावहारिक उपयोगिता न होती तो ससार के प्रमुख सम्य देशों में इसकी चर्चा भी न होती। जब कभी देश के अप्रगण्य नेताओं में कर्तव्याकर्तव्य के विषय में सन्देह उत्पन्न हुआ है तब नये नैतिक विचारों का ٠,

निमस्य हुमा है। गीता का निभाया ऐसी हो परिन्मिष्ठ में हुमा बिनने पुराने कहिबादी किचार का सरकन करके निकार का प्रार्थतन किया।

क्या भीति रहस्य व्यावहारिक विद्यान है :—मीति राज की मानव बीबन में उपयोगिता को बातकर स्वमावधा यह निष्का निकाला वा सकता है कि यह व्यावहारिक विद्यान है। यह इस शांक के ममुख विद्यान हुए व्यावहारिक विद्यान नहीं यनते। मीतिसाक्ष प्रथमता सेकानिक विद्यान है। इसके प्रस्थमन

क पह स्थानस्थल विकान है। यह देश ग्राल के नियुत्त प्रशान है। इसके प्रायमन कि परला लहन थिदानों का पता चलाता है न कि उनगर व्यवहार करना किलाना। प्राचस्य के रिद्यानों को स्ववहार में रलना ग्रिया ग्राक थे थिनाता है। मीरि ग्राक सिक्टिंग ग्राक सम्बद्धार में रलना ग्रिया ग्राक थे थिनाता है।

नहीं है। विकित्स शाझ का मुक्य प्रेय किसे शिकान का नियक्य नहीं बान, मनुष्य को विकित्स के कार्य में बाग्य बनाना है। इसी प्रकार इस्बीनियरिंग शीकने का हेंद्र मक्तन पुत्र खादि बनाने की बाग्य प्राप्त करना है। पर नोति शास के खाबबन का हेंद्र नोति के शिकानों का निकरण करना साम है। सनके व्यवसार में लाने के तिसे प्रकाद हंगे ही विकान की सावस्पका होती है

रहे विदा नियान समया विदा धार्म करा साथ है। मीठि धाक्ष की द्वारत इस वर्ड-वाल<sup>र</sup> समया थीन्दर-वाल<sup>3</sup> है कर एकड़े हैं। एक धाक्ष का मूक्त उद्देश मुदाय को वर्ड और विदार में मार्थाया मदान करना नहीं तथा वर्ड के विदारनों का निकरण करना है। वह स्पृष्ण वर्क कृता है तो न केलन वर्ष के विदारनों का उठत जान होने की धानररकरा

एकं करता है तो न केवल वर्ष के कियानों का उसे बान होने की आवरपकरा होती है बरन् वह बिख निषय में तक करता है उसके बान की भी आवरपकरा होती है। एक वर्षीत कान्सी तकों में कुमालता दिलाता है और एक स्थापति स्थापत के बेव में। अपने केव में हो बानी लोग ठोक से वर्ष कर केते हैं। पह वक करना उन्हें क्षमांस से बाता है। वर्ष शास्त्र क्ष कर केते हैं। से बाता उसके कान्सी वर्ष की माने की बाता है। वर्ष शास्त्र का उसके कर कान्सी कर करने कुमलता के बाता है। वर्ष मान्य कोई की बाता कि नाम्य कान्सी कर करने करने करने से मान्य कोई किया करने कान्सी करने कार्य में मान्य कोई किया स्थान करने में मान्य कोई किया स्थान करने में मान्य कोई किया स्थान करने कार्य मान्य कार्य में मान्य कार्य करने कार्य मान्य कार्य मान्य कार्य कार्य मान्य कार्य कार्य मान्य कार्य कार्य कार्य मान्य कार्य कार

I Practical Science. 2. Speculative science. 3. Science of Education. 4. Science of Medicine. 5 Logic. 6 Æsthetics.

लिये सौन्दर्य-शास्त्र का श्रध्ययन नहीं करता वह ग्रपने सामान्य ग्रनुभव से ही सुन्दर श्रोर श्रसुन्दर का विचार कर लेता है श्रोर विना सौन्दर्य-शास्त्र के जान के श्रपने कामों में सुन्दरता दिखाता है। पर तर्क-शास्त्र ग्रौर सौन्दर्य-शास्त्र का श्रध्ययन फिर भी उपयोगी माना जाता है। तर्क-शास्त्र ग्रौर सौन्दर्य शास्त्र का ज्ञान मनुष्य को निश्चयात्मक बुद्धि प्रदान करता है । जब कभी किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न हो जाता है तब हमे शास्त्र की ग्रावश्यकता पडती है। शास्त्र किसी भी वात के ठीक ग्रथवा गलत होने के लिये युक्तियाँ उपस्थित करता है। वह वताता है कि श्रमुक विचार युक्तिसगत है श्रोर श्रमुक नहीं है।

जिस प्रकार तर्क-शास्त्र छौर सौ-दर्य-शास्त्र व्यावद्दारिक विज्ञान नहीं है, इसी प्रकार नीति-शास्त्र भी व्यावद्दारिक विज्ञान नहीं है। इन तीनों विज्ञानों का हेतु छपने-ग्रपने क्षेत्र में सिद्धान्तों का निरूपण है। पर सिद्धान्तों का निरूपण परोद्धा रूप से मनुष्य के विचारों को तथा व्यवद्दार को प्रभावित करता है। श्रतएय नीति-शास्त्र का श्रध्ययन भी मनुष्य के व्यवद्दार को परोद्धा रूप से प्रभावित करता है। वास्तव में कोई भी सैद्धान्तिक विद्या श्रध्ययन करने वाले के मन पर विना विशोप प्रकार का प्रभाव डाले नहीं रहती श्रौर इसका प्रभाव मनुष्य के श्राचरण में श्रवश्य होता है।

नीति-शास्त्र नियामक विद्यान है — श्राधुनिक दार्शनिक टो प्रकार के विज्ञान मानते हैं — यथार्थ विज्ञान है ग्रोर नियामक विज्ञान । यथार्थ विज्ञान वस्तुन्थिति का श्रध्ययन करता है । यथार्थ विज्ञान किसी पदार्थ के भले श्रोर बुरे पर विच्ञार नहीं करता । भले बुरे पर विच्ञार करने वाले विज्ञान नियामक विज्ञान कहलाते हैं । ये विज्ञान किसी भी वस्तु का विच्ञार लद्द्य को ध्यान में रखकर करते हैं । नीति-शस्त्र मनुष्य के श्राचरण के लद्द्य के विपय में विच्ञार करता है श्रीर यह निश्चित करने की चेष्टा करता है कि मनुष्य के जीवन का वास्तविक लद्द्य क्या है ।

नीति शास्त्र की विशोपता मनोविज्ञान से वुलना करने से स्वष्ट हो जाती है।

<sup>1</sup> Normative Science 2 Positive Science.

नीति शाव

पादे हुरे हैं अपना भन्ने । पारत अपना हुएनारी अनुष्य के विचार और आब रण एक अनोपेश नक के तिये उतने ही महत्व के हैं बिदने महत्व के विचार और आनरम्ब शायान्य और स्टानारी अनुष्य के हैं। यर जी तिन्याका में हमे सवाचार की कसीटी अपना मारूरवह निमित करना है, अतरब हमारा प्रचय प्रमोचन

फ्या मीति ग्रास्त्र कस्त्रा है है—नोतिशाझ के पत्रितों में प्राप्त पर विवाद होंगा प्रता है कि नीतिशास विवात है अपना कस्ता । नर्रमान कर्ता के प्रमुख परित देरे कर्ता नहीं मानते । ये इसे या सी विकान मानते हैं या दरात । कर्ता और विकान में एक मीतिक भेर है। कक्त मनुष्य की क्षम करना दिसायी

कता का काम है। कता किहानों का निकास नहीं करतो, यह या वा विद्यार्थों को काम में लायों दे क्षपण नवें विद्यानों के लिए प्रश्च उपस्थित करती है। करता दिश्यानभाग है कीर विकंत निकासभागा। कहा में कहतता बाहरी पत्र च तारी वार्ती है विद्यान में क्षप्रस्था काचने की ग्रांक्या के माध्ये काही है। गड्यास कमा का जो कुछ चिन्तन करता है उने वह क्षपनी निकास में प्रकाशित करता है

है और विकास अनुष्य को चित्रान करने की बोम्पक्ष प्रवास करता है। विकास भीर क्यान दोना ही करने की लोज करने हैं। विकास समिकतर बास बगत ने समस्य राज्या है और दशान क्रम्लकरण ने। जात करने को स्मवहार में लाना यह

मल मनुष्यो ६ द्याचरका छे ही रहता है।

**१**२

सार किया में महाराज करन के देव हो वह चिन्तन करता है। दर्शन स्वीर किया में पर यह तथ नहां है। इनमें का चिन्तन होता है उनका प्रोब कियो नगर का स्वन्य होता है उनका प्रोब कियो नगर का स्वन्य होता है। दराविक चिन्तन में स्वयंत विवासों को सुर्वाद्य करता है। क्या कर प्रावस्थ कर्मा है। का नगर के सावन्य की लोग करना है। का यह सावने की बंधा नहीं करना कि इस सावन्य की मामा मानकर सेता है कि लोग संस्था करना है। का सावन्य की मामा मानकर सेता है के लोग संस्था मानकर सेता है के लोग संस्था करना है। हो सावन्य की मामा मानकर सेता के से सी किया करना मामा सेता है। सेता का स्वन्य का सेता है। सेता का स्वन्य का सेता है किया का रोब है। सन्त्य के उनिश्च सावन्य की किया का स्वन्य की सिक्त काना मीडिसान का रोब है। सन्त्य के उनिश्च सावन्य की

1 Art. 2 Date

कराया जाय श्रीर उसके चरित्र के सुधार के लिए उपाय निकालना तथा वालकों का चरित्र-निर्माण करना-यह काम नीति-शास्त्र का नहीं है वरन् शिक्ता का है। शिक्ता की हम किसी श्रश तक कला कह सकते हैं। नीति शास्त्र को कला नहीं कह सकते।

नीति-शास्त्र के ऋष्ययन से मनुष्य के ग्राचरण में सुधार होना सम्भव है।
परन्तु यह सुधार तव तक नहीं होता जब तक इस शास्त्र के बताये हुये पथ पर
मनुष्य श्रप्रसर नहीं होता श्रोर ग्रात्म-सुधार के लिए प्रयत्न नहीं करता! ग्राचरण में सुधार ग्रम्यास का फल है। शिचा इस श्रम्याम को कराती है। यदि
नीति-शास्त्र का मुख्य ध्येय मनुष्य का श्राचरण सुधारना होता तो उसे कला
समभना उचित होता। किन्तु उसका ध्येय ग्रपने ग्राचरण के सर्वोच्चादर्श को
स्थिर करना है। ग्रतएव उसे विशान ग्रथवा दर्शन की कोटि ही में माना जा
सकता है। नीति-शास्त्र के ध्येय की तुलना तर्क-शास्त्र ग्रोर सैन्दर्य-शास्त्र के ध्येय
से की जा सकती है। न तर्कशास्त्र ग्रौर न सौन्दर्य शास्त्र को ही कला माना गया
है। इसी प्रकार नीति-शास्त्र को भी कला नहीं माना जा सकता।

## नीति-शास्त्र की विधि

चैद्वानिक छोर दार्शनिक विधि—भिन्न-भिन्न प्रकार के शास्त्रों के अध्य-यन की विधियाँ भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं। नीति शास्त्र एक विज्ञान है। अतएव हम साधारणत आशा करते हैं कि इसके अध्ययन की विधि साधारण पदार्थ-विज्ञान के अध्ययन की विधि होगी। पदार्थ-विज्ञान के अध्ययन की विधि होगी। पदार्थ-विज्ञान के अध्ययन की विधि के पाँच अग हैं—प्रदत्तों का इकटा करना, उनका वर्गांकरण करना के कल्पना की स्विधि के पाँच अग हें —प्रदत्तों का नये प्रदत्तों के द्वारा परस्त करना अप्तेर एक निश्चित नियम का स्थापन। सक्षेप में यह विधि प्रदत्तों के आधार पर नियमों को स्थिर करने की विधि है। इस विधि को अन्वेपण विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार जिन सिद्धान्तों का निरूपण किया जाता है उनका आधार हमारे सामान्य अनुभव में आनेवाले प्रदत्त होते हैं। यि कोई प्रदत्त ऐसा आ जाय जिससे कि प्राचीन नियम के विरोध होता है तो हमे उस

<sup>1.</sup> Classification 2. Framing the hypothesis 3. Verification. 4 Law. 5 Inductive Method

मिम दार्शनिक विविधे । इस विधि की विशेषनात्मक विधि कहा बाता है। इस विभि में पुराने मण्यों को इकड़ा इस्त्र कीर नये महस्रों की बानने की इसनी भेश नहीं की बाती, बितनी कि बापन सामन दिने हुए प्रदर्शी का बाप समस्ते की नेशा की जाती है। हार्शनिक तिदान्त का क्रियक शाम नमें प्रदर्शी के प्राप्त

करने से नहीं बाद्य बरन् दियं हुए प्रवृत्ती पर सम्मीरतापूर्वक विकार करने से होता है। शामान्य विज्ञान का बांचार उत्पहरवा है, परन्त नौति शास का में कि दशन की ही शाका है, बाबार शम्भीर विकार है। वो भार उदाहरच मी नैविक्या के सिद्धान्त के कार विकार करने के लिए, यसस होते हैं । में सिक्सान्त स्थापन के शोकिक सनुमक की बादि के उत्पर निर्मार नहीं करते किया उसकी

नाम संसार से सम्बन्ध रखते हैं। बातपन की व्यक्ति नाम संसार की किउना ही श्राधिक बानदा है उसके किसी विद्यान के सिद्यान्य उसने ही औद होंसे ! किन्द्र दर्शन के निपय में यह नियम लागू नहीं हीता । वर्शन में को व्यक्ति निग्ना ही श्रापिक विवेचनास्मक विश्वत करने की अभवा रक्षवा है वह उठना ही मीतिक साय क्षेत्र प्राप्त क्ष्मेवा ।

क्रपने ब्रापके मीहर इबने की शक्ति के उत्पर निर्मर करते हैं ! विज्ञान के विकास

परार्थ-विद्यान का तथ्य बाहरी विवर्धी से सम्बन्ध रत्तका है और दार्शनिक रूप बापनेन्द्राप हे ही सम्बन्ध रखने हैं। बादपन सीवारिक घरनाओं का अभिक बान न रतनेवाला व्यक्ति भी इस स्टब की आध कर सेवा है। नीविन्धारत के माभिक विद्यानों ने दाशनिक विश्विका ही प्रयोग किया है। जिन लोगों ने इसका

सकत प्रयोग दिया है, उनमें प्रमुख नाम प्लेटी फान्ट और मीन महाराय दे हैं। इन चीनों विद्यानों ने संधार को बदा ही मुस्मवान, नैतिक विश्वार दिना है । मे सभी बार्स्सवादी व हार्सनिक थे। इन होगों की विचार-स्रस्मय को विन नीति-राम्भ के विद्यानी ने व्यवसाया है उन्होंने क्षीकिक ब्रानुसब पर विशेष बोर नहीं

दिवा है। वे मतुष्य के समान का विश्वेषया करते उसके बावरा को निविध

1 Critical Method. 2 Idealist.

करने की चेष्टा किये हैं। इनकी विधि को कभी-कभी मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। परन्तु वास्तव में इनकी विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। मनुष्य के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण दार्शनिक विश्लेषण से बहुत ही भिन्न वस्तु है। मनुष्य के स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के श्राधार पर नीति-शास्त्र के सिद्धान्त को स्थिर करने वाले कुछ विद्वान् श्रवश्य हुये हैं। इन्हें इम सुखवादी श्रयवा श्रन्तः श्रनुभूतिवादी नीति-शास्त्री कहते हैं। सुखवाद, अनुभूतिवाद नीति-शास्त्री कहते हैं। सुखवाद, अनुभूतिवाद की विधि एकसी ही है। इस विधि को टाशनिक विधि श्रयवा मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। परन्तु इम यहाँ मनोवैज्ञानिक विधि का एक विशेष श्रयं मानना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक विधि का सामान्य श्रयं दार्शनिक विधि नहीं वरन् वैज्ञानिक विधि है, श्रयांत् मनोविज्ञान प्रदत्तों के श्राधार पर ही सिद्धान्तों का निरूपण करता है। इम दार्शनिक विधि को विश्लेषणात्मक श्रयवा श्रालोचनात्मक विधि कह समते हैं।

नीति-शास्त्र के श्रध्ययन में शुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रकृतिवादी में नीति शास्त्र के विद्वानों ने श्रीर विशेषकर हरवर्ट स्पेंसर महाशय ने किया है। उन्होंने श्रपनी 'डेटा श्राफ एथिक्स' (नीति शास्त्र के प्रदत्त ) नामक पुस्तक में इस विधि को मली प्रकार से प्रदर्शित किया है। उन्होंने भिन्न-भिन्न काल में प्रचलित समान के नैतिक नियमों की खोज करने की चेष्टा की है श्रीर इन प्रदत्तों के श्राधार पर नैतिकता के मापदण्ड को स्थिर करने का प्रयत्न किया है। उनका कथन है कि समाज की प्रारम्भिक श्रवस्था में नैतिक नियमों का श्रमाव पाया जाता है। समाज में नैतिकता का विकास वीरे धीरे, मनुष्य का प्रकृति के साथ संघर्ष करने के साथ-साथ हुआ है। जैसे जैसे मनुष्य को इस संघर्ष में सफलता मिलती गई वैसे उसके जीवन के नैतिक निययों में परिवर्तन होता गया। इम नैतिकता का श्रादर्श तब तक स्थिर नहीं कर सकते जब तक हम मनुष्य का प्रकृति

<sup>1</sup> Psychological Method. 2 Hedonist 3. Hedonism.
4. Intuitionism 5 Idealism 6 Analytic. 7. Critical:
8 Naturalistic

के छाय धंघरों और जरुकी विश्वय के कार्यों को नहीं जानते। इसके शिए सनव समझ के इतिहास को सारजा बावस्यक है। किसी नेतिक शिकारण की अपने शिता को करोड़ी सद्भाप को सपने सीवन में शक्तता हो। किने ती स्वाय के ब्राह्मशर पत्ताने से सम्बन्ध को उसके बीवन में कहीं छात्र शक्तता लियों हते बानते के शिक्प समझ के विश्वय का बायसन करना कायरकह है। नोरि राख को इस अपन्यवनिषयि को इस ब्राह्मश्वासी विविध कह समुद्र स्व

वक्त ब्राएमधारी अयवा शुद्ध देशनिक विविकी सुटिको बाधुनि काल के कई प्रमुख नीवि-बाक्सकों ने बताया है, इस विकि के अनुसरक से इ पेसे किसी निकर पर नहीं पहुंच उच्चे विरुद्धे आधार पर नियास लडा किया का छके। नीविन्तास्त्र एक निवासक विद्यान है। सनुस्य के कर्त्र का निर्शेष ऐतिहातिक परम्परा के बाबार पर क्रम्मा एक बड़ी भूल है । इस भिय तसके स्वमान का मनोनेकानिक कावना वार्शनिक विश्तेपया करना बाबरवड है। अनुस्य क्या है ब्रोस उत्तहे बीदन से बहाँतम तस्य क्या इतको बातकर ही ठठके माचरवा के शक्य का शिक्षपदा किया वा सकता है द्यरस्य महाराम ने सन्तरम को विशेक्शीस प्राची " कहा है। सनुस्य की । परिभाग के ब्राचार पर ही उन्होंने उच्छे बीदन के लबव तथा बतना का निरूप किया है। समुष्य की वसरे प्राधियों से विशेषता उसके विवेद ग्रथना विकार है। धरुपन मनुष्प का सामान ह यह वशासा है कि सरका कर्तव पेसे भी के बान में है बिससे उनके विचार की शक्ति का आविद्यापिक विकास ही है बढ़ सरा बाज विद्यान में निमन्त रह सके । भारतवर्ष के भ्रम शास्त्र बार्मात नी शास्त्र हे पश्चितों ने भी अनुष्य के क्यान्याकर्तव्य का आप-दश्न स्पिर करने लिए मानव स्वभाव के दार्शनिक विश्वतियन की रीति की रापनाथा है । उ निष्कर्य उसी प्रकार के हैं किन प्रकार के निष्कर्य प्राचीन युनानियों के थे।

ान्त्रपा उत्तर मध्य क है । तक प्रकार के निष्युप्त आधीन यूपोलियों के ये। कियने ही मीकिसात्यारें ने नीति शास्त्र की विश्वयों का वर्गाकरया विश्वयों की विशेष्टकों को चान में रचकर विशिष्त प्रकार के नैद्रीक विकार सापार पर है किया है। चस्तु यह एक स्थापक काम है। विश्व और किय

<sup>1</sup> Genetice 2 Normative

में मौलिक मेद है। सिद्धान्त किमी विधि के श्रानुसार विचार करने का परिणाम होता है। सिजविग महाशय ने श्रपनी पुस्तक 'मेथड्स श्राफ एथिक्स' (नीति शास्त्र की विधियाँ) में यह भूल की है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के नैतिक सिद्धान्तों का वर्गीकरण किया है, परन्तु उसे नैतिक सिद्धान्त की विभिन्न रीतियों का नाम दे दिया है। मार्टिनों ने श्रपनी 'टाइप्स श्राफ एथिकल ध्योरी' नामक पुस्तक में बताया है, कि भिन्न-भिन्न सिद्धान्त को स्थिर करने वाले भिन्न-भिन्न दार्शानिकों ने श्रपनी श्रपनी विधि को काम में लाये हैं। इस तरह जितने नैतिक सिद्धान्त हैं, उत्तनी ही उनकी विधियाँ हैं। किन्तु हम विधियों का इस प्रकार से वर्गीकरण करना उचित नहीं समक्षते हैं। इमने जो वर्गीकरण किया है, वह बहुत कुछ श्रमेरिका के वर्तमान काल के प्रसिद्ध विद्धान् होलराइट महाशय के श्रनुसार है।

#### प्रश्न

- श नीतिशास्त्र का विषय क्या है ? इस शास्त्र में किन विषयों पर विचार किया जाता है ?
- २ नीतिशास्त्र के पढ़े बिना ही यदि मनुष्य नैतिक ग्राचरण की सामर्थ्य रखता हो, तो नीतिशास्त्र के ग्रम्ययन की उपयोगिता क्या है ? क्या नीतिशास्त्र के पढ़ने से मनुष्य का ग्राचरण ग्राधिक नैतिक हो जाता है ?
  - नीतिशास्त्र में "शास्त्र" शब्द का क्या ग्रर्थ है ! क्या नीतिशास्त्र को विजान कहा जा सकता है !
- ४. ''नीतिशास्त्र का अध्ययन केवल वौद्धिक मनोरक्षन की वस्तु ही है"—इस कथन की विवेचना कीजिये और नीतिशास्त्र के अध्ययन से जीवन में मौलिकता दर्शाहये।
- ५. किसी भी नैतिक संकट (धर्म संकट) की स्थिति का विश्लेपण करके नैतिक विचार की श्रावश्यकता को दर्शाइये।

 सेडास्तिक और स्वानशारिक विकानों में मेद क्या है। नीतिशास्त्र को क्या व्यावशारिक विज्ञान कहा का सकता है है नीतिशास्त्र नियामक विज्ञान है-व्यस कथन का क्या झर्च है १ इस विज्ञान की तसना मनोविद्यन चौर प्रामीशास्त्र से ब्रीविये। म्म नीति सास्त्र को कला क्यों नहीं कहा जा सक्का है कला और विश्वन के

नीति गारत

**t**=

मेद का पूरी तरह राप की विषे । बेगानिक चौर दाग्रनिक विभि के मेद को दशाइये । नीरिग्रास्त को विकान क्यों कहा गया है ?

मानय-समाज में नैतिक विचार की इदि किस परिक्षित में होती है। उत्तहरश हेकर समभावये ।

## दूसरा प्रकरण

# नीति-शास्त्र और अन्य विद्यार्थे

दूसरी विद्याश्रों से सम्बन्ध जानने की श्रावश्यकता—नीति-शास्त्र के श्रध्यमन के लिए श्रनेक दूसरी विद्याश्रों का ज्ञान होना श्रावश्यक है । कुछ निद्याएँ नीति-शास्त्र का श्रावार हैं,श्रीर कुछ नीति-शास्त्र के सिद्धान्तों पर श्राधारित हैं, श्रथवा उन सिद्धान्तों को व्यवहृत करती हैं। जिन विद्याश्रों का सम्बन्ध नीति से बहा ही घनिष्ठ है, वे निम्नलिखित हैं— तन्ध-विज्ञान , मनोविज्ञान , तर्कशास्त्र , सौन्दर्भ शास्त्र श्रीर प्राणिशास्त्र । इनके श्रतिरिक्त नीति-शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध राजनीति-शास्त्र, समाजशास्त्र श्रीर श्रर्थ शास्त्र से भी है। नीति-शास्त्र श्रीर वर्म का भी वडा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। परन्तु वर्तमान काल में धर्म के स्वरूप को निश्चित करना वडा कठिन हो गया है। श्रतः वैज्ञानिक ढग से धर्म श्रीर नीति शास्त्र की चर्चा करना भी वडा कठिन है। तत्त्व-विज्ञान, मनोविज्ञान श्रीट नीति-शास्त्र के श्राधार-स्तम्भों को स्थिर करने में सहायक होते हैं, श्रीर राजनीति-शास्त्र श्रीर समाज-शास्त्र श्रादि उसकी उपयोगिता दशांते हैं।

नीति-शास्त्र श्रीर मनोविद्यान — नीति-शास्त्र का वडा घनिष्ठ सम्बन्ध मनोविश्वान से है। कर्तव्याकर्तव्य का विचार एक विशेष प्रकार की मानसिक परिस्थिति में उत्पन्न होता है। कर्तव्य का विचार उत्पन्न होने के लिए मानसिक विकास की श्रावश्यकता होती है। पशुश्रीं श्रीर छोटे वच्चों में कर्तव्य का शान होना सम्भव नहीं। जब तक मनुष्य में श्रागेपीछे सोचने की शक्ति नहीं

Metaphysics,
 Psychology,
 Logic,
 Esthetics,
 Biology,
 Politics,
 Sociology,
 Economics,
 Religion.

रद्यो। देप तक उठे कर्यस्माकरूप का शान नहीं शहता। मनोविज्ञान यह दराखा है कि मनुष्य के मानविष्क पिकाल की किन क्षत्रम्या में जन नै तहला है वा कान दोना सम्मथ दे। फिर भिन्न-शिक्ष सजार ≰ साप-दवट सिप्त निम्न सान्धिक विकात की असम्पा के परिचायक हैं। नितहास के दिन मार-दवह का र्खें वा माना बाय चौर किसको नीचा, रहाई लिए सराप के मानतिक विकास को जानना

मी कायश्यक दोग्य ।

बापने कर्तस्य का निवाय करने केषूत्र मनुष्य के मन में मानशिक उपलापुर्वा होतो है। इस तयन प्रयम का क्या लाक्ष्य है। इसे मनीविज्ञान से बाना बाता है। क्राप्य शास्त्र का कमक्य मनुष्य के माझ कापरस्य है। उतना नहीं है। कितना कि उत्तको मान्तविक परिस्पिति है है। किशी महार के ब्रावरण की मालिकता मनुष्य के मन में होने बाले शंकरप विकरणों के सपर निमर करती है । अनका प्रकाशित क्रियाओं का महत्त्व उत्तके संकरन-विकास पर दो निर्मार करता है। मीति-साझ का यह सर्वमान्य सिवान्सके कि मनान्य के काम को मैतिकता को बानने के लिए तको एक मन्त्री कियाओं के बाल किए हेत्र अवदा मन्त्रम को इसे बानना चाहिए। धन सनुष्य की किशाओं के शास्त्रविक ग्रेरक क्या है स्वबं सनुष्य "न प्रेरको का आन कहाँ तक प्राप्त कर नकता है यह बताना मनोविकान का काम है। कमी कभी साम किसी काम के करने याने की बारने ही कामी के वास्तविक हेतुओं का कार नहीं रहता । यह विश्व देन की देन कम्पनता है यह महारा हवरता है । इस प्रकार कर मनुष्य कापने कार्य के देताओं को बहुत खेँचा समस्रात रहता है। क्षत्री उत्तका बारतिक हेन सार्थमय क्षयवा निक्रम भी बना रहता है । ब्रायनिक मनोविशन हमें यह दशा रहा है, कि महामा कहाँ तक क्षपने कार्य की नैशिक्ता के विपन में चपने-बाप को पोला देता है। यह सूठे देत को चपन कार्य का बाराबिक हेत्र समस्त बेटता है। बारतु किसी कार्य की नैतिकता बाजने के लिए न केक्स उर कार्य के प्रधारित हैत की हमें बातना जाहिए, बरन उनके गुम मेश्बी का क्रभ्यका भी करता चाहिए। "न ग्रुप्त मेश्बी का निश्चय मनोविकान ब्दी लगयना से भीता है।

<sup>1</sup> Morality 2 Motive 3 Intention

नींति शास्त्र में मनुष्य की भृरत<sup>9</sup>, चाह<sup>2</sup>, इच्छा<sup>3</sup>, स्वतन्त्र इच्छा शक्ति<sup>४</sup>, उद्देग<sup>४</sup> श्रीर चरित्र<sup>६</sup> श्राटि विपर्यो की चर्चा की जाती है। ये सभी तत्त्व मनुष्य की कियाओं के प्रेरक होते हैं। नैतिक श्राचरण " वह श्राचरण है, जिसमें मनुष्य की खतन्त्र इच्छार्णाक्त ग्रविक-से-ग्राधिक कार्य करती है, ग्रौर दूसरे तत्त्वीं से कम-में कम प्रभावित होती है। पर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति क्या है और कहाँ तक यह मनुष्य के कार्य की प्रेरक बननी है, इसका निश्चय करना तथा दूसरे तत्त्वों के खरूप, उनकी शक्ति तथा श्रापस के सम्बन्ध को वताना मनोविज्ञान का कार्य है। नीति-गाल के प्रमुख पडितों का कथन है, कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के प्रभाव में नैतिक श्राचरण सभव नहीं। जहाँ स्वतन्त्र इच्छाशक्ति नहीं, वहाँ कर्तव्य नहीं। परन्तु आधुनिक काल के कुछ मनोवैज्ञानिक स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के श्रस्तित्व मे ही विश्वास नर्ति करते । उनका कथन है कि स्वतन्त्र इच्छाशक्ति श्रभ्यासबन्य एक धारणा भात्र है। यदि इन मनोवैशानिकों का यह कथन सत्य मान लिया जाय, तो नीति-शास्त्र का मुख्य श्रावार-स्तम्भ हो नष्ट हो नाय । श्रतएव हमें मनोविज्ञान े के गम्भीर-ग्रध्ययन से यह निश्चित करना पडता है, कि स्वतन्त्र इच्छाशाकि कोई तात्विक वस्तु है, ग्रथवा नहीं। यदि यह निध्य करने में हम ग्रसमर्थ रहे, तो नीति शास्त्र का विचार ही न्यर्थ हो जायगा।

मनुष्य का श्राचरण उसके श्रादर्श श्रीण उसके विशेष प्रकार की मानसिक परिस्थिति के सम्बन्ध का पिरणाम है। नीति-शास्त्र के बहुत से परिहर्तों का कथन है कि जब तक मनुष्य के स्वभाव के विषय में भली प्रकार से जान नहीं प्राप्त कर लिया जाता, तब तक उसके नैतिक श्रादर्श का निश्चय करना भी सम्भव नहीं है। यदि कोई मनुष्य श्रपना नैतिक त्यादर्श ऐसा बना ले जिसके श्रनुसार चलना किसी मनुष्य के लिए सम्भव ही न हो, तो वह श्रादर्श झुठा श्रादर्श होगा। मनुष्य के जीवन का श्रान्तिम श्रादर्श दर्शन-शास्त्र निश्चित करना है, परन्तु उसके जीवन का व्यावहारिक श्रादर्श मनुष्य की मानसिक परिस्थिति का शान प्राप्त करने के बाद ही निश्चित किया जा सकता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनोविज्ञान के श्रध्य-यन की श्रावश्यकता नीति-शास्त्र के विद्वानों को कहाँ तक है।

<sup>1</sup> Appetite, 2. Want, 3 Desire, 4 Freewill, 5 Emotion, 6 Character, 7 Conduct, 8 Basis.

पर इमें नीटि-शास्त्र को सनीविकत की एक शासा साथ न सन सेनी पाहिए । नीति-ग्रास एक नियामक शास्त्र है और मनोविशान पराविकास है। नीति ग्रास्य के धारपयन का प्यंत्र विभिनियोद की बाठीं की निभित्त करना है। इसके प्रतिपृत्र मनोदिशन सभी प्रकार के ब्राचरण ब्रीर विचारी का श्रम्पन करता है। एक मनोदैज्ञानिक के लिए तुरे चानमो इ चानग्या का सम्मयन उतना ही उपयोगी है फिठना एक मने बाउमी के बायरण था बायरन। यह विवर्ता विच सामान्य सार्गों के मन के बार्यपन में जिलावा है, उतनी ही कींच बद्द पारानी के मन के कारपथन में टिनावा है। नीवि शास्त्र का क्षेत्र समी प्रकार भागरयों का श्रम्यवन करना है। श्रार यह श्रम्यवन भी इस लिए हिया कांग्र ੈ ਸਿਰਦੇ ਜੈਰਿਸ਼ਗ ਵੜੇ ਵਸਾਈ ਡਿਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਂ ਵਾਂ ਰਵੇਂ।

कितने ही नीति शास्त्रज मनोदित्रान की ही नीति शास्त्र का एक मात्र भाषार बना होते हैं। मुलबादियों है ने ऐसा ही किया है। उनके स्लानुबार सनुष्य के सभी कार्यों का प्रेरक सुक्त की इच्छा रहती है। बातएव सुन्द ही जीवन की तवींचम बलु है और मनुष्य का करूपाया इसी बात में है कि वह अधिक सुन्य माप्त करने के हेतु बाजरम् करे। विस् बाय से सुन की दृदि बीर तुस्स की कमी दीवी है, बड़ी कार्य मला है। पर मनापिद्यान के उत्पर नीति शास्त्र की इस प्रकार काफारित करता एक वड़ी मूल है। इससे इस नीवि-सार्श की सनी विधान भी एक शासा मान बना बेते हैं। भीर तथके निधि-निरेशासक सकर की हुए कर देते हैं । नेवल वस्तु-स्पित के झापार पर बादश का निश्चय नहीं किया बा रक्या। वहाँ पर बादर्श का विचार शेवा है वहाँ मलप्य को वस्त सिवि के स्तर से केंका उटना पहता है। बावएम क्ष्मण मनोक्तिन के बाकार पर मनुष्य के नैतिक ब्राप्यरक् का माप दक्ष निश्चित करना बार्नुचित है। कर्तमन्धास मैं प्रधान बात यह नहीं है कि स्ट्राप्य क्या करना आहता है, धरन प्रधान करि यह है कि उसे क्या करना शाहिए। अनुष्य में सुन की शाह शबरूप है। परना उसमें इस चाह को निम्हित करने की योग्यता भी है। वह बाफी विवेक के द्वारा हुल की भार को नियन्त्रित कर सकता है। मनुष्य का बादश उसके विवेक के हास

<sup>1</sup> Normative Science 2 Positive Science 3 Hedonists

निश्चित होता है। मनोविज्ञान ग्रिधिकतर उसके मुख की चाह पर जोर डालता है, ग्रादर्श की चर्चा करना दर्शन का विषय माना जाता है। ग्रातएव मनोविज्ञान के ग्राधार पर कर्तन्य का निश्चय नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि नीति शास्त्र में मनोविज्ञान की वडी उपयो-गिता है, परन्तु मनोविज्ञान ही नीति-शास्त्र का श्राधार नहीं वन सकता।

नीति-शास्त्र श्रीर प्राणि-शास्त्र ने — नीति-शास्त्र के कुछ विद्वानों ने नैति-कता का माप दण्ड प्राणियों के श्राचरण श्रीर उनकी उन्नति के नियमों पर श्राया-रित किया है। उनका कथन है कि प्राणि-शास्त्र का भली प्रकार श्रध्ययन किये विना नैतिकता के सिद्धान्तों को निश्चित करना सम्भव नहीं। मनुष्य के जीवन में इतनी कृत्रिमता श्रा गई है, कि उसके वर्तमान श्राचरण को देखकर श्रयवा उसके नैतिकता के वर्तमान विचारों को जानकर नैतिकता का माप-दण्ड स्थिर करना सम्भव नहीं। इसके लिए इमें मनुष्य से भिन्न प्राणि-जीवन का श्रध्ययन करना चाहिए। जो दूसरे प्राणियों के जीवन के नियम है, उन्हीं के श्रनुसार मनुष्य को श्र चरण करना चाहिए।

उक्त सिद्धान्त को मानकर इंग्लैंड के प्रसिद्ध टार्शनिक हरवर्ट स्पेंसर महाशय ने नैतिक त्राचरण के कुछ सिद्धान्तों को निश्चित किया है। उनके अनुसर नैतिक त्राचरण वह त्राचरण है, जो वातावरण के अनुकूल हो। वाह्य वातावरण से सम्पं उत्पन्न होने पर, और प्रकृति की अनुकूलता प्राप्त न होने पर प्राणी का विनाश हो जाता है। श्रतएव ऐसा श्राचरण अनैतिक त्राचरण है। इस प्रकार की विचारवारा में नीति शास्त्र का वास्तविक स्वरूप ही नए हो जाता है। दूसरे प्राणियों के श्राचरण को देखकर मनुष्य को श्रपने श्राचरण का श्रादर्श निश्चित करना वटी मूल है। इससे नैतिकता की श्राटर्शवादिता ही नए हो जाती है। दूसरे प्राणियों में न विवेक होता है, श्रीर न धर्माधर्म का विचार। उनमे श्रपनी पाशविक प्रवृत्तियों को रोकने की शक्ति नहीं रहती, श्रर्थात् उनमे स्वतन इच्छाशक्ति नहीं होती। मनुष्य विवेरशील प्राणी है, श्रीर उसमे स्वतन्त्र इच्छाशक्ति है। वह श्रपनी जीवन-धारा जिस श्रीर चाहे मोड सकता है। पश्च के लिए ऐसा

<sup>1</sup> Biology

करना संभव नहीं। फराएव मानव बीधन का कारणे प्रमुख्येतन के जान से मार नहीं किया जा सकता। परमुके लिए बिस सावारण को इस मला सावरव समसने हैं वही सावरण सर्द्रमा के लिए दूरा हो सकता है। एसुके

नीति शास्त्र

किए मार्क्सवक स्राचरण मला भाकरण है। यह बात मनुष्य के सामस्य के

प्राची-शास्त्र वार्त्यांत्रक्रयायारी विश्वान है, क्रीर मीठि-शास्त्र निमानक विज्ञान है। प्राची-शास्त्र वैधी वस्त्र-सिर्धा है उठे क्रम्यमन करण है, क्रम्बार वह प्राचित्र के सामान्य क्रायरब्द के चानने की बेश करण है, परन्त गीठि सार्य क्रायरबार देश होना चाहिए। होरे चानने की बेश करण है। इट हार्य हो मी

सोरि-ग्रास्त और तब ग्रास्त —मंदि-ग्रास्त और वर्ष ग्रास्त मा पनिव जनन है। न्यूम्प में प्राविक ग्रास्त का विकास होने के पूर्व उसमे किया मा महार के ग्रामिक विचार की बुस्ता नहीं कारों। वह चीनन का कारम नना है और नैरिक बीनन का डर्रेन क्या होना चाहिए, इसका निवस नहीं कर

ŧ٧

विषय म सस्य नहीं है।

दोनी विचाओं में बड़ा बन्तर है।

एकता । किसी प्रकार के आपरेखा का श्रीवित्य बहारि समय महभ्य कमी कमी विशेष प्रकार की तार्विक मूर्ण करता है। यह वापने आपरेखा की नैतिकता दिव करते के तिया बहातवाबी भी करता है। वापने विकारी की ऐसी मूर्णों को सम माने के तिया पर्वत्यापन के श्राम की कावरकता है।

करते समय कुछ विद्यानों ने पूर्व सावस्त्य का न्याव कहा है lo

1 Positive Science, 2 Normative Science
3 Normative. • Ethics in the logic of conduct.

परन्तु, हमे नीति-शास्त्र को इस प्रकार तर्क-शास्त्र के ऊपर पूर्णतः निर्मर न मान लेना चाहिए। दोनों विद्याश्रों में समता श्रवश्य है, श्रीर एक के समभने से दूसरे के समभने में सहायता मिलती है। किन्तु टोनों के क्षेत्र भिन्न-भिन्न है। तर्क-शास्त्र का क्षेत्र विचार का क्षेत्र है, श्रीर नीति शास्त्र का क्षेत्र श्राचरण का क्षेत्र है। तर्क-शास्त्र सही विचार के माप दण्ड को निश्चित करता है, श्रीर नीति-शास्त्र सही श्राचरण के माप-दण्ड को निश्चित करता है। विचारों में स्वगत विरोध होना श्रव्यम्य है। स्वगत विरोध होने पर मतुष्य किसी सत्य निष्कर्प पर नहीं पहुँच सकता, किन्तु श्राचरण में स्वगत विरोध उतना बुरा नहीं जितना कि श्रपने श्रादर्श के प्रतिकृत श्राचरण करना बुरा है। कभी-कभी ऊपर से पारस्परिक विरोधी दिखाई देने वाला श्राचरण महीं कर सकता, श्रीर सभी परिस्थितियों में एक सा श्राचरण नहीं कर सकता, श्रीर सभी परिस्थितियों में एक सा श्राचरण करना नैतिकता की दृष्ट से उचित भी नहीं है। परिस्थितियों के श्राचरण करना नैतिकता की दृष्ट से उचित भी नहीं है। परिस्थितियों के श्राचरा मनुष्य के श्राचरण में मेद होता रहता है। श्रावर्यकता केवल इस वात की है, कि मनुष्य श्रपने लच्य को न मूले।

फिर, विचार की भूल को हम उतना बुरा नहीं मानते, जितना कि ग्राचरण की भूल को बुरा मानते हैं। विचार में भूल करने वाले व्यक्ति को हम कभी-कभी मोला-भाला ग्रथवा कभी उसे मूर्ख कहते हैं। परन्तु ग्राचरण में भूलें करने वाले व्यक्ति को हम ग्रपराधी, दुराचारी ग्रथवा पापी कहते हैं। विचार की भूल कम्य होती है, पर ग्राचरण की भूल ग्राचरण होती है। विचार की भूलों की वैसी निन्दा नहीं की जा सकती, जैभी ग्राचरण की भूलों की की जाती है। विचार की ग्राचरण की भूलों की को जाती है। विचार की ग्राचरण की मूलों की को जाती है। विचार की ग्राचरण की मूलों की को जाती है। विचार की ग्राचरण की मूलों की को जाती है। विचार की ग्राचरण की मूलों की को जाती है। विचार की ग्राचरण की मूल करने वाले व्यक्ति को ग्रपराधी माना जाता है, ग्रीर उसके लिए उसे दण्ड देना उसके ग्रीर समाज के कल्याण के लिए ग्रावर्यक होता है।

विचार के दोप श्रौर श्राचरण के दोप के दो भिन्न-भिन्न स्तर हैं। विचार में दोप विचार की श्रपरिपक्वता से होता है, श्रौर श्राचरण का दोष हृदय की श्रप-वित्रता के कारण होता है। जब किसी मनुष्य के कार्य का हेतु बुरा होता है, तभी हम उसके श्राचरण को बुरा कहते हैं। जो व्यक्ति केवल विचार की भूल के

मीति-शास्त्र कारण कोई बनुष्यत कार्य करता है। उसे इस बुध व्यक्ति मही मानते । बुध व्यक्ति बह है। बितका चरित्र ही पुरा है। बितके मन में छना स्वामी विचार बाठे रहते हैं।

49

हे र्जुचा नहीं बनती । रार्युक इयन से यह राष्ट्र है कि नीति शास्त्र का क्षेत्र वक्त शास्त्र के क्षेत्र ते मिस है। रोनों प्रकार की विवासों में समज होते हुने भी ने एक हुनरे से मिस हैं और नीवि-शास्त्र को वर्ष शास्त्र को एक शास्त्रा मात्र नहीं माना का सकता । मोति ग्रास्त्र चीर सौन्द्रय ग्रास्त्र<sup>व</sup>—विश प्रकार मीति-ग्रास्त्र चीर

झौर विश्वकी बुद्धि परोपकार की भोर नहीं माठी I देश व्यक्ति कुरात विश्वक हो सकता है। परन्तु उसके विचार की कुससास उनके क्याचरण की नैतिक सीर

तक शास्त्र का पनित्र समस्य है उठी अकार मीति शास्त्र कीर सीन्दर्य-शास्त्र का भी पनित्र सम्बन्ध है। दानों का लक्ष्य किली विशेष प्रकार के भाष-दवड़ की ब्रानेपच बरता है। चीन्तर्य शास्त्र चीन्त्य के माप-द्यह का ब्रानेप्स बरवा छै भीर नीति शास्त्र भाजरस्य ६ माप-द्यन अवात् नैतान्या ६ माप द्वड का ह नीति-चास्य के कुछ विद्यानों ने नैतिक आभरत का सुन्दर आबरण करा है। उनके बबनातुसार सौन्दर्भ के आप ववड का जान होने पर नैविकता के माप

दयह का भी बात हो बाता है। बिस प्रकार कता में धीन्दर्भ के नियसी की मञ्ज बरने से सनबी सुन्दरना नप्र हो बाती है। उसी प्रकार बाखरण में सुन्दरना है नियमों को क्षमहेलना करने से आचरण क्षय हा जाता है। इन परिस्टों के धनुसार असुन्दर और नीमान आचरदा ही अनैतिक आचरपा है। अतदन विव म्मर्कि को सुन्तरता का शान नहीं और बिते सुन्दरता की परल करने की उचिठ शिका नहीं मिली है। वह कमी भी नंतिह-बाकरण करने की यांग्या शहीं रखवां। विसके रहन सहन में चाल-दाश में अमुरूरश है। उसके बाजरण में मुरूरस होता कटिन है।

पश्चिम में प्राचीन काल के यूनानी सुन्तरता के परम उपातक है। ये सुन्तर मुन्दर मूर्तियों, संगीदों और नाइकों का निमाय करते थे। उनके पत-करन मे ब्रीर शालने के दंग में शुन्दरका थी । व कायने शारीर को भी कानेक मकार है

<sup>1</sup> Mosthetics.

सुन्दर बनाने की चेष्टा करते थे। वे सुन्दरता की वृद्धि के सभी कार्यों को वहें मनोयोग के साथ इसिलए भी करते थे, क्यों कि वे समफने थे कि सुन्दरता की वृद्धि करना मानव-जीवन की पूर्णता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक सुन्दर वस्तुओं का निर्माण करता है, वह उतना ही अधिक अपने आचरण को ऊँचा बनाता है। इन सुन्दरता के उपासकों में पीछे यह भी विचार आ गया था, कि जिस व्यक्ति का रूप रग और आकार सुन्दर है, उसकी आतमा भी अवश्य सुन्दर होगी, और जो व्यक्ति कुरूप है, उसकी वैसी ही आतमा भी अवश्य होगी।

सुन्दरता स्त्रीर नैतिकता <sup>१</sup> में घनिष्ठ सम्त्रन्य स्त्रवश्य है, परन्तु सुन्दरता को ही नैतिकता नहीं कहा जा सकता। श्रपने जीवन में मुन्दरता न रखने वाले व्यक्ति को दरह देने की बात कोई नहीं सोचता, किन्तु आचरण में अनैतिकता प्रद-र्शित करने वाले को दएड दिया जाता है। सुन्दरता का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति समाज में वैमा निन्दनीय नहीं माना जाता, जैसा कि नैतिकता का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति माना जाता है। फिर कितने ही प्रकार का नैतिक त्र्याचरण ऐसा होता है, जो देखने में श्रमुन्दर होता है। भगी का काम सुन्दरता की दृष्टि से नीचा भने ही दिखाई दे, पर नैतिकता की दृष्टि से उसी कोटि का हो सकता है, जिस कोटि का एक कवि का श्रथवा कलाकार का कार्य होता है । रोगियों की सेवा करते समय मनुष्य को श्रनंक प्रकार की रन्दगी में रहना पहता है। सुन्दरता का उपासक कलाकार प्राय ऐसी गन्दगी में रहना पसन्द न करेगा। परन्तु नैतिकता की दृष्टि से रोगियों की सेवा करना, उनके घावों को घोना श्रौर मलहम पट्टी करना, उनका पाखाना फेंकना वड़े ऊँचे काम है। फिर यह कहना भी भूल है, कि शरीर से सुन्टर व्यक्ति का आचरण भी सुन्दर होता है और अपने शरीर को श्राकर्पक बनाना नैतिकता की दृष्टि से ऊँचा काम है । इस मूल म पहका महात्मा सुकरात को यूनान के सुन्दरता के उपासक जहर देने मे इसलिए नहीं हिचके, कि उसका बदन सुन्दर नहीं या श्रीर वह एक फकीर के समान फटे पुराने कपड़े पहन कर श्रपना जीवन व्यतात करता था । शरीर का सौन्दर्य श्रौर

<sup>1</sup> Morality

₹⊏

ब्राजरन का सीम्पर्य दा मिछ भिन्न बस्तुमें हैं। क्रीर बिस माप-दनड से बला की धुन्दरता मार्प बाती **दे** उसले बाष्यर**ण की द**ुन्दरता नहीं मार्प का सकती ।

मुन्दरता के माप-दरह चौर नंतिकता के माप-दरह में एक चौर मीतिक में" है। सुम्ररता का माप रवड निर्मित परार्च की कीमत करता है और नैविमता स माप-दरह उस किया की कीमत करता है, बिसके द्वारा किसी पदार्च का निमाच

होता है। इस किसी कक्षाकार को सुरूर कलाकार कह सकते हैं मदि उसने पहते कसी सुन्दर कहा का निमास किया हो । वर्षमान समय में वह कता निमाव कर रहा है क्रथना नहीं यह बात उनके <u>स</u>न्दर कलाकार होने में बाधक नहीं होती । परन्तु इस किसी स्वक्ति को भक्ता व्यक्ति सब तक नहीं करते. जब तक वह हर शमय मला बाचरण नहीं करता। बरस्तु महाश्च का कथन है कि, 'महार्थ करने के लिए कोई भी दिन सुद्दी का दिन गई। 100 मतुम्य बर तक जीया के

उसे मला काम करते ही रहना चाहिये बस वह निष्फित ही बाधा है तो वह मलानशीं रहता। धुन्दरता का मापन्त्रक एक बाहरी वस्तु से सम्बन्ध रक्षका है, और नैविकक्ष का भाग-पढ आन्तरिक मार्चे हे । अच्छे भाव रखने वाले व्यक्ति की कर्ता की हम सुन्दर कता नहीं कहते । सुन्दर कला उच कता को कहा बाद्य है। बा सप्त से मुन्दर दिखाई ग्वी है। इम क्ला की मुन्दरता की क्रोनव कॉक्टे समम क्साकार

ने देवची पर विवार नहीं करते. परना नैठिकता में बायरबा की भेड़ता बानने के तिय सनुष्य के कार्य के हेतुकों को जानना करि कावरूपक है । सनुष्य का कोई

काम सुन्दर हो अथवा असुन्दर समाजीपपीगी हो अवना निकम्मा समजी मीतिकता उनके हेतू के उत्पर निभर है, बार्यात् नैविकता में सनुष्य के हर्य को व्यनने की बेहा की बाती है और उत्तकी बाट्यरिक गावनाओं के उपस ही मले भीर बुरे का विचार किया जाता है।

जगर्नुक क्यन से बह स्वड है कि सीन्दर्शशास और नीविशास में बहुत कुछ तमानवा होते हुए मी दोनों के क्षेत्र मिल हैं और ने मिल्ल मिल प्रकार के पदानों की कीमत कॉक्टे हैं । सीन्दर्ग शास्त्र का विशेष सतस्य निर्मित मस्य से

There is no holiday for virtue.

रहता है, श्रौर नीति-शास्त्र का विशेष सम्यन्ध क्रिया तथा उसके हेतु से रहता है । इन दोनों शास्त्रों में मुख्य भेद यही है ।

नीति-शास्त्र श्रोर-तत्त्वविज्ञान १ — तत्त्वविज्ञान शब्द कभी-कभी दर्शन र के सभी विभागों के लिए त्राता है, श्रीर कभी-कभी यह शब्द उस विद्या के लिए काम में श्राता है, जिसमें ससार के श्रान्तिम तत्त्वों की चर्चा की जाती है। इसे श्रॅंगेजी मे ''मेटाफिजिक्स" कहते हैं। पाश्चात्य विचारधारा के श्रनुसार दर्शन श्रयांत् फिलासफी के निम्न लिखित पाँच श्रग माने गये हैं -- तर्क-शास्त्र 3, सौन्दर्य शास्त्र, ४ नीति-शास्त्र, ४ मनोविज्ञान ६ स्त्रौर तत्त्व-विज्ञान । इन पॉर्ची श्रंगो का सम्पूर्ण जान दार्शनिक जान कहलाता है। तस्व-विजान दूसरे चार प्रकार की वियार्ग्रों के ऊपर का ज्ञान है। प्रत्येक शास्त्र कुछ, वार्ते मानकर चलता है। ये वातें उस शास्त्र की पूर्व-मान्यताऍ कहलाती है । वह उन पूर्व मान्यतास्रों की तात्त्रिक वास्तविकता श्रों को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करता। मनोविज्ञान मन की उपिखति को मानकर चलता है। पर मन का तात्विक रूप क्या है, इसे जानने के लिए धर्मे तस्त्र-विज्ञान का श्रध्ययन करना पडता है। इसी प्रकार न्याय शास्त्र, सौन्दर्य्य शास्त्र ग्रौर नीति-शास्त्र की कुछ पूर्व-मान्यताऍ हैं । इन पूर्व-मान्यतास्त्रों का ऋध्ययन तत्त्व-विज्ञान मे होता है। नीति-शास्त्र की निम्नलिखित पूर्व-मान्यतायें हैं-

- (१) नि श्रेय श्रयवा सर्वोत्तम<sup>म</sup> पदार्य की उपस्थिति,
- (२) मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति<sup>६</sup>,
- (३) सृष्टि का भलाई की श्रोर जाना १°,
- (४) श्रात्मा का श्रमस्त्व<sup>११</sup>, श्रौर
- (५) ईश्वर का म्यस्तित्व ऋौर उसकी पूर्णता १२ ।

इन पाँचीं वार्तो पर प्रकाश तत्त्व-विज्ञान डालता है। नीति-शास्त्र के कुछ

<sup>1</sup> Metaphysics, 2 Philosophy, 3 Logic, 4 Æsthetics, 5 Ethics, 6 Psychology, 7 Postulates, 8 Summum bonum, 9 Freedom of will, 10. Movement towards progress, 11 The immortality of soul, 12. Perfection of God

विद्वान पित्रुणी दो बार्टी में विश्वास करना। नीति-साध्य के माप इवड के निरूपस के लिए सामस्यक नहीं सममते । बहुवादी मीति शास्त्र के विद्वान् न भारमा के भ्रास्तित्व में विश्वास करते हैं और न ईष्ट्रयर में । वे नीति-शास्त्र का प्रधान भाषार मानव-धमान की सावश्यकता में ही हूँ हते हैं।

विद्यती दो पूरमान्यताओं को द्वीद कर यहि इस ग्रीप तीन पूर्व-सम्बद्धमी पर विचार करें तो वेलेंगे कि नांति शास्त्र के लिया उन्हें मानना कावना काव रमक है। यदि कोई मनुष्य निराशाकारी है और तांतारिक भटनाओं के स्रतिस प्रवेदन को शुम नहीं स्थनता हो उसके लिए नैतिक सावरस करना कारमन्त कठिन होता है। अनुष्य तभी नैतिक काचरण करता है। वन मह समन्त्रत है कि सन्तिन शुभ पदार्थ "कोई है। यह अन्तिम शुभ पदार्थ क्या है

इसके ऊपर वर्ष विहान मकाश बाह्यता है।

नीति द्यारन की बूक्री पूर्वमान्यवा स्वतन्त्र इच्छाद्यकि की उपस्थिति है। स्तरन इच्चाराकि इ समाद में नैतिक साचारा समाद नहीं है। यह स्वतन इच्छा शक्ति क्या है इसके उत्पर तत्त्व विद्यान प्रकाशः बाह्यता है। इस देखते हैं कि सनुष्प एक क्रोर परिस्थितियों का बात **ै** क्रोर हुसरी क्रोर वह परिस्थितियों के ऊपर विवय-प्राप्ति की वैद्या भी कृष्ट्या रहता है। परिस्थितियों पर विश्वम मात करने वासा तत्त्व श्री नेतिकता का क्षाप्यर है। पर यह तस्य वना है इसका शान नीविन्शास्त्र को नहीं है। इसके क्षिप वस्त-विज्ञान के भ्राप्यमन की धानश्चक्य होती है।

बित प्रकार समुख्य की सर्वव इच्छा शक्ति में विरुवास नैतिक कालरण

के किया भावरपक है उसी प्रकार सांसारिक पटनाओं के नियन्त्रया करने वासे नियम की मलाई में विश्वास भी नैतिक आक्राबर के लिए बावश्यक है। वि संसार की पढ़नायें किसी न्यावयुक्त नियम के हारा परित नहीं होती हैं तो किसी व्यक्ति में नैतिक मानरश के तिये तत्ताइ ही अ रहेगा। मनुष्य भएने मानरव को इट सिवे ही न्यामपुक्त बनाने को चंदा करता है। क्योंकि वह बानता है कि सरी श्राप्ट एक मैतिक नियम के बारा संचारिता हो रही है। उसी कार्य का

I Materialist, 2. Pessimist. 3. Highest Good summum bonum,

पल मला होता है, श्रीर बुरे का बुरा। भले तथा बुरे काम श्रीर उनके फल की उपिस्ति में समय का श्रन्तर कितना ही पढ़े, परन्तु ऐसा होना श्रसम्भव है कि भले काम का परिणाम बुरा हो, श्रीर बुरे काम का परिणाम मला। जन-साधारण की किंवदन्ती 'रोपै पेड बबूल का श्राम कहाँ से होय' में तात्त्विक सत्य है। यह सत्य ही मनुष्य को नैतिक श्राचरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जो लोग ससार की घटनाश्रों में किसी भले नियम को कार्यान्वित होते हुये नहीं देखते, उनका हृद्य से सदाचारी होना वहा कठिन है। ऐसे लोग प्राय. क्रूर-कर्मा श्रयवा विचिप्त होते हैं। उन्हें नैतिक श्राचरण की उपयोगिता समम्तना श्रसम्भव है। ऐसे लोगों को नीति-शास्त्र, धर्म-शास्त्र श्रादि विद्याश्रों के श्रप्ययन की श्रावश्यकता ही क्या है इन लोगों के जीवन का सिद्धात 'खाश्रो, पीश्रो श्रीर मीज उडाश्रो' के श्रातिरक्त श्रीर कुछ नहीं हो सकता। वे साधुश्रों श्रीर पागलों के जीवन मैं कुछ भी भेद नहीं रखते।

इमेनुग्रल कान्ट महाराय के कथनानुसार नैतिक जीवन का ग्राधार श्रात्मा के ग्रमरत्व ग्रीर परमात्मा की पूर्णता में विश्वास भी है। जो मनुष्य श्रात्मा के श्रमरत्व मे विश्वास नहीं करता, उसके लिए यह मानना कठिन होता है कि सभी भले कार्यों का परिग्णाम भला होता है। हम समान्यत देखते हैं कि वहुत से सदाचारी लोग जीवन भर कष्ट सहते रहते है। वे अपने भले कार्मों का पुरस्कार इस जीवन काल में नहीं पाते । इसके प्रतिकूल वहूत से दूराचारी, कपटी, घूर्त लोग ससार में खूब फलते-फूलते दिखाई देते हैं। यदि कोई मनुष्य श्रात्मा के श्रमरत्व श्रथवा पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता, तो उसे श्रपना श्राचरण भला बनाने के लिए कोई श्रान्तरिक प्रेरणा होना कठिन है । वह अपने आचरण को उतनी ही दूर तक भला बनाने की चेष्टा करेगा, जहाँ तक वह इस भले ब्राचरण से कुछ लोकिक लाम उठा सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे बुरे काम के करने से भी श्रापने श्राप को न रोकेगा, जिसे वह संसार की श्रालों से छिपा सकता है। स्रात्मा के श्रमस्त्व में विश्वास करने वाला व्यक्ति स्वर्ग-नरक की श्रयवा पुनर्जन्म की कल्पना करता है । उसकी ये कल्पनायें एक श्रीर उसे भले कामों में प्रोत्साहित करती है, श्रीर दूसरी श्रोर बुरे कामों से उसे रोक्ती है। जिस व्यक्ति को यह पूर्ण विश्वास रहता है कि मले या वरे काम का

नीवि शास्त्र

फ़न इस भीवन में गरी मिल्ला उठका फ़न किसी-ल-किसी मक्स इट बीवन के बद मिलला है, उसकी ब्रामीटिक बाजरख करने की सम्मावना कम रहती है। वह कमेरल के मारे उदावीन हीकर भी शुम कमें को करला ही बायण। उसकी श्रुद्धि में मुख्येक मुग्न कम का करना किसी सामवाली बैंक में करना बाग करने

के समान होता है। मनुष्य वेंद्र के दिसाय से जसना ही यादा के सकता है, जिसना

उत्तरे बमा क्रिया है। मिंद कोई वैक उत्तरे बेक के मुख्यान में देर कार्यों है। देरी मुक्त प्रदेश मां किये हुमें बम्मे का स्वाब उत्तरा ही हारिक देती है। इसी मुक्त प्रिक्त के सम्बद्ध के स्वाब उत्तरा हो हारिक देता है। इसी मुक्त प्रदेश के सिक्त में मुक्त होता हो नहीं उत्तर के सिक्त में मुक्त होता हो नहीं उत्तर कार्या है। कारामा के सम्मात कीर है इपल के सिक्त में दिश्या उत्तर मोहिए को उत्तर करते हैं। यह इंदर कीर कार्या क्या वर्ध हिरहात उत्तर मोहिए को उत्तर करते हैं। यह इंदर कीर कार्या क्या वर्ध हैं, इनका राज नीरि-चाक्त नहीं कराया; इसके लिए उत्तरविज्ञान की साम प्रवक्त है।

पूर्व पूर्व हमना साम्यायक है कि बहुवादी हार्यानक स्वाब नीरि-चारक है।

क्या पूर्व वर्ष करना साम्यायक है कि बहुवादी हार्यानक स्वाब नीरि-चारक है।

है बिशन बारता के बामराव ठाया है कर के ब्राह्माल में विश्वनात नहीं करते। हमने लिय मैठिक बामराय करने से वो करिजाई होगी वह कठिजाई हम उसी बात नहीं करते। बात स्वाह्माल होग को बात स्वाह्माल होग को बात स्वाह्माल होग को बात स्वाह्माल करते हैं, हुए बारों में होते की कर स्वाह्माल होगे हैं, हुए बारों में होते हैं। हक्या कारता यह है कि वे कबे हर यह वार्तिक नहीं हैं। वे साम समान के मम ने बाया पर्वकृष्टिया के कारता यार्तिक रहते हैं। वे साम बाती होते हैं और पर्व की बात में साम के साम के बात के साम के बात के साम के बात के साम के साम के बात के साम का साम का साम के

बीद वार्यनिक प्राप्ता और इंड्स के प्रश्चिम में बिरवाय नहीं करते. हैंग प्राप्ती के उस कोटि के नैदिक कारहों म्हुयम के सामने स्तर्श हैं। परण्य होने इनके विषय में यह में मूल बाना चाडिए कि बे युनर्कम में विश्वाय करते हैं। यहां पर्दा मानते हैं कि मले काम का परण माना होना कोट कर कमा का कर हैंग

क्र प्रम होना श्रिनवार्य है। बौद्ध दर्शनं जडवाटी नहीं वरन् श्राध्यात्मवाटी है। जीव का सासारिक दृष्टि से पुनर्जन्म होना श्रीर तात्विक रूप मे उसके श्रिस्तित्व को स्वीकार न करना सम्भव है। बौद्ध दर्शन में जिम श्रात्मा के श्रस्तित्व के विषय में सन्देह किया गया, वह सस्कार सम्पन्न जीव ही है।

नीति-शास्त्र श्रीर धर्म नीति शास्त्र श्रीर धर्म का इतना धनिष्ठ सम्बन्ध है, कि भारतवर्ष मे नीति-शास्त्र को धर्मशास्त्र ही कहा गया है। ऊपर हमने तत्त्व-विज्ञान श्रीर नीति-शास्त्र के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा है, उससे इन दोनों का भी धनिष्ठ सम्बन्ध प्रत्यक्त है। शोपनहावर महाशय का कथन है कि धर्म ही सामान्य जनता का तत्त्व-विज्ञान है कि । श्रवएव तत्त्व-विज्ञान का सम्बन्ध नीति-शास्त्र से बताते हुए यह बहुत दूर तक बताया जा चुका है कि नैतिक ग्राचरण के लिए धर्म की कहाँ तक ग्रावण्यकता है।

सामान्य जनता को कर्तव्याकर्तव्य का जान विभिन्न मतों के धर्म-गुरु ही कराते हैं। यदि हम ससार के प्रमुख धर्मों को देखें, तो उनमे पर्याप्त नैतिक शिक्षा पावेंगे। सामान्य मनुष्य धर्म में बताई वातों से प्रभावित होता है। धर्म पुनर्जन्म प्रथवा ग्रात्मा के ग्रमरत्व में विश्वास पैदा कराता है। इसमें स्वर्ग-नरक की कल्पना भी रहती है। ग्रतएव मनुष्य को सदाचारी बनने के लिए वह ग्रनेक प्रकार से पेरित करता है।

भारतवर्ष में नीति-शास्त्र श्रीर धर्म-शास्त्र में प्राय एकता पाई जाती है। परन्तु दूसरे देशों में धर्म शास्त्र को "थेश्रोलाजी" के नाम से पुकारा जाता है। -थेश्रोलाजी में ईश्वर, श्रात्मा श्रादि वातों की चर्चा रहती है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति श्रीर उसके नियमों पर भी विचार रहता है। इस प्रकार का विचार पुराने समय में नैतिकता का श्राधार माना जाता था। कुछ लोगों का मत है कि ईश्वर की भलाई और न्याय-प्रियता में विश्वास एक श्रोर धर्म का श्राधार है, और दूमरी श्रीर नैतिकता का। इस तरह धर्म नैतिकता का श्राधार होता है, श्रीर नैतिकता भी

<sup>1</sup> Religion

<sup>\*</sup> Religion is the metaphysics of the masses — Selected Essays.

ŧ٧

भर्म से सता सम्पन्ध रसती है। उद्घार्ट झीर लॉक महाद्यम इत विचार के प्रवर्तक थे। कि यम ही नैतिहता का मूल स्रोत है। ईट्सर में विश्वात करने के कारत है। मगुष्य नैतिक बायरक करता है। संसार की थम पुरुकों में बतलाई हुई देरह रीय बाबा का पालन करना ही नैविकता है।

उक्त विचार से मित्र मार्टिनों कीर कार्य महाद्यंप के विचार है। इस पिद्वानी के विचारानुतार मैतिकता ही यम का काचार है । महारमा गाँची का मी गरी दिचार था। उनका कथन या कि बर मनुष्य नैतिकता की झोह देता है। ही गर पम है भी विदुत्त हो जाता दे**ा गा**हिनों सहाराय का करन है, कि महान भी सन्तरारमा की सावाय<sup>9</sup> उसे अविदानुचित का जान कराती है और साव ही बाद उप उपित काम करने के क्षिए प्रेरमा देतो है तका बलुधित काम करने से रोक्ती है। मनुष्य कपनी बन्तपुरमा से नैतिक बाबस्य के लिए को प्रेरवा पाता है वही इन बात को किंद्र करता है कि वंशर का एक महामझ है, बीर इमरा उन्हें प्रति उत्तरदायित्व है। उन्न महाप्रश्च के बारे में इस फिर करना करते हैं, कि वह सबस्य सबैशक्तियन सबदर्शी, और पूर्वतवा ध्याप मिन होग्रा नह न नेपल हमारे मकाशित कार्यों की बानता है बरन, हमारे मन के मीदर एवं वाले हेतुओं और मन्त्रान्यों को भी बानता है। उनकी राणि भ्रमीम है और वह स्वमारक ही शामिक पुरुषों को प्रवध करता है। तथा हुएँ को दरह देता है। ऐसे न्याय पित्र ईहकर में किरवास करना ही भर्म है। इसमें यह स्तप्त है कि पर्म का श्राचार मनुष्य की नैकिक भावनायि हैं।

कारह महाशास का कवन है कि इस बापनी नैतिक बातुमृति के इसर्ग मह शत भात करते हैं कि मलाई के साथ द्वान और बराई के साथ द्वान में प्रतिवार्य शमन्त्र है। फिन्तु इस व्यक्ते खोडिक धानुसद में इस बात को नहीं पाते । इस स्थार में देन्दरे हैं कि शापु क्षीन प्रायानक पाते हैं; ब्रीस तुह शोगमीन उक्सो है। अब इत कला क्रमुभूति कीर शौकिक क्रमुमव की विपसता की मिसने के लिए हमें एक ऐसे परमारमा की मानना पढ़ता है। को सबहर्सी सर्व

a When a man ceases to be moral he ceases to be religious-1 Conscience. 2 Moral intuition.

शक्तिमान श्रीर न्याय-प्रिय है। वह श्रन्त में साधुर्श्रों को सुखी बनाता है श्रीर दुधों को दर्ख देता है। इस प्रकार हमारी श्रन्तः श्रनुभूति ही ईश्वर के श्रिस्तित्व श्रीर उसकी पूर्णता का श्राधार है। इस दृष्टि से नैतिकता धर्म का श्राधार है।

ससार में कई प्रकार के धर्म प्रचलित हैं। कुछ धर्मों में वाह्य किया-यज, होम, तप, पूजा-पाट श्रादि की प्रधानता रहती है, श्रीर कुछ में श्राचरण श्रीर मानिसक शुद्धि पर जोर दिया जाता है। जिस धर्म मे जितना ही बाहरी बातों को महत्त्व दिया जाता है, श्रीर श्राचरण श्रीर विचार की शुद्धि श्रर्थात् नैतिक वातों को कम महत्व दिया जाता है, वह उतना ही निम्नकोटि का है। कितने ही धर्म ऐसे हैं, जिनमें नैतिकता के प्रतिकृल वार्तों को चम्य मान लिया जाता है, अयवा उन्हें पोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार के धर्म वास्तव में धर्म नहीं हैं। चै मनुष्य को श्रविकसित मानसिक श्रवस्था के परिचायक हैं। जब धर्म के मानने वाले लोगों का श्राचरण नैतिकता की दृष्टि से निम्नकोटि का हो जाता है, तो रंधार के विचारवान् लोग धर्म की निन्दा करने लगते हैं। ऐसी ग्रवस्था में विद्वान् पुरुष, ईश्वर को जनता को धोखा देने वाली कोरी कल्पना मात्र मानने लगते हैं। मानव समाज धर्म के विना चल सकता है, परम्तु नैतिकता के विना नहीं चल सकता । श्राधुनिक काल में ससार के बहुत से वैज्ञानिक मनोवृत्ति के समाज-सुधारक धर्म को पुरोहितों का कीरा ढोंग ढकोसला मानने लगे हैं। उनका विचार है कि वर्म धनियों के द्वारा गरीव जनता का शोषण कराता है. श्रीर समाज के ठग लोगों को शरण देता है । धर्म की आड में अनक प्रकार के ग्रनैतिक कार्य होते हैं। ग्रतएव धर्म के न रहने पर ही मनुष्य में सची नैतिकता श्रा सकती है, श्रौर ऐसी श्रवस्था में ही समान का सचा कल्यागा हो सकता है। वर्तमान समय में धर्म के प्रति विद्रोह का माव, वास्तव में धर्म के विकृत रूप के प्रति विद्रोह का माव है। यदि हम धर्म के सचे रूप पर विचार करें, तो हम उसे मानव-समाज का महान कल्यागाकत्तां पार्वेगे। धर्म न केवल नैतिकता का श्राधार है,वरन् मनुष्य को स्थायी शान्ति देने का एक मात्र साधन है। इसे हमारे पुराने ऋषियों ने मानव-जीवन का सार भाग माना है । इसके बिना मानव-जीवन पश्र-जीवन के समान है।

**१९ ~** নীবি-যান্স

भीति शास्त्रं भौर राज्ञनीति का सम्बन्ध-नीति शास भौर राज्ञ नीति का बढ़ा पनिष्ठ सम्बन्ध है। सबनीति किसी देश की सम्बन्ध की पर्यानि के विद्यान्त और एष्ट्र के विभिन्न संगी के झाम्बन के सम्बन्ध और सम्बन्ध करना के सम्बन्ध

हिद्यान्त क्षेत्र पष्ट्र है विभिन्न बंगी है झापस है सम्बन्ध कोर सनई उपविश्वासन को बतारी है। यह नीति शास्त्र हे सम्बन निवासको क्षर्यात् विश्वितयोगन विश्वान है। रावनीति ऐसे निवासों को बतारी है। बिनते समाब को संस्ति

विचान है। रावनीरि ऐसे नियमी को बचारी है। बनाउं समाब का उत्था-धुरंगरित रह रहें चौर समाब के स्मित्त उसकी मासाई के लिए काम करें। इसके लिए सरकार की स्वापना की बाती है। किसी राष्ट्र की सरकार उमाब की मासाई के लिए सनेक नियम बनाती है, कीर हन नियमों के तोक्रो वालों के लिए इसके विचार करती है। उसकीरि का उद्देश्य समाब की मलाई करता है और

नीवि शास्त्र का उद्देश वह तिकित करना है कि प्रत्येक स्थाक की मलाई किय बात में है अपान उठक बीवन का सबीव करन क्या है क्यकि के प्रकार और पूर्णता पर समाब का द्वाल और उठकी पूर्णता निर्मेश है। वहाँ जब कमान के द्वाल और उडकित कर स्थित के द्वाल और उजकि निर्मेश हैं अवदय राजनीवि और नीवित्यास्त्र में बड़ा चांत्रक राजन्य है। राजनीवि के निवर्मों का बाबार सम्बन्ध के नैकित निवम बहुते हैं, चीर नैक्षिकता के विकास के बिय सम्बन्ध द्वारानिक होना सर्वावहरूक है। महान्य सम्बन्ध के शिव कर कर का स्थित बोजन को पूर्ण बनाया है पान्य मनुष्य संस्था की श्रेष को कर कर करने कर कर द्वारान कर करने के किय द्वारानिक प्रकास करने के किय

सरक बाबन का पूच बताया है चन्दु स्थापन ध्याव को स्था के मान करन करने के लिए सुगरित राघ्य को स्था करने के लिए सुगरित राघ्य को आक्र्य स्थान करने के लिए सुगरित राघ्य को आक्र्य स्थान होती है।

संशाद के दुद्ध विद्यानों ने नीति सारण को राजनीयि की एक द्यान्य माना
है, तीर कुछ ने राजनीयि को नीति सारण की राजनीय माना है। साज्य मारास्य
का क्यन है कि गर्यूच्य में नीतिक विचार सभी उत्तरह हो स्था है है बब समार्थ
में सच्छा संगठ सो में रिक्ति विचार सभी उत्तरह हो स्था है। ऐसी सिर्मा महत्य ब्राम का बरमाय करता है कीर अपने अधिकारों कीर कर्नों का निम्मय करता है। स्टुच्य समायका से स्थानी मानुष्टी है और नाई उठे सिर्मी स्थानी स्थानी

<sup>1</sup> Politics. 2 Positive.

भय न हो, तो वह अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने में कुछ भी न हिच-केगा। राजनैतिक नियम ही पहले-पहल मनुष्य को दूसरे के अधिकार छीनने से रोकते हैं, और उसे आत्म संयम की शिचा देते हैं। यही शिचा आगे चलकर मनुष्य में नैतिक भावनायें उत्पन्न कर देती है। बाहर के दण्ड का भय पीछे अभ्यासवश अन्तरात्मा-द्वारा दिये जाने वाले भय में परिण्त हो जाता है।

प्लेटो, अरस्तू, हीगल, ग्रीन ग्रादि महाशय के विचार हान्ज महाशय के उक्त विचारों के प्रतिकृल हैं। इनके कथनानुसार राजनीति नीति शास्त्र की शाखा मात्र है। मनुष्य के नैतिक ब्राचरण का ब्राधार केवल वाहरी सत्ता का भय नहीं है । मनुष्य मे नैतिक ग्राचरण करने की स्वतः ही प्रवृत्ति रहती है । प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्रापकी पूर्णता चाहता है। जैसे-जैसे उसका विचार विकसित होता है, तैसे-तैसे वह जानने लगता है कि यह पूर्णता व्यक्तिगत वस्तु नहीं श्रपितु सामाजिक वस्तु है। जब तक मनुष्य दूसरों को प्रमन्न और पूर्ण बनाने की चेष्टा नहीं करता, वन तक वह स्वयं भी प्रसन श्रीर पूर्ण नहीं होता। श्रवएव समान-सेवा के भाव से हो समाज में स्थायी सगठन रह सकता है। जब तक मनुष्य में सामाजिक भावीं की वृद्धि रहती है, श्रर्थात् जब तक वह स्वार्थ-त्याग के द्वारा श्रात्म-साचात्कार करने को चेष्टा करता है, तब तक ही समाज सुसगठित रहता है । जब मनुष्य सामाजिक सगठन में केवल दूसरों से लाभ उठाने के लिए श्राता है, ग्रीर जब वह भय के कारण ही दूसरों का च्ित करने से श्रपने-श्राप को रोकता है, तब समाज का सगठन शिथिल हो जाता है। समाज में ऐसी श्रवस्था में ठग, धूर्त श्रीर चालबाज लोग ही अधिकारी बन जाते हैं। ऐसी अवस्था में समाज से नैतिकता उठ जाती है, श्रीर थोड़े ही काल में ऐसा समाज नप्ट-भ्रष्ट हो जाता है।

प्तेटो महाशय ने अपनी 'रिपब्लिक' नामक पुस्तक मे उक्त सिद्धान्त का खहन किया है, जिसका प्रवर्तन हाब्ज महाशय ने किया है। हाब्ज महाशय प्तेटो के दो हजार वर्ष वाद हुए, परन्तु उनके सिद्धान्त के समान सिद्धान्त उस समय भी प्रचित्त था। श्रतएव इसे पूर्व पत्त वनाकर इसका भली प्रकार से खपडन श्रौर श्रात्मा को भलाई के सिद्धान्त का प्रतिपादन एतेटो महाशय ने श्रपनी पुस्तक मे किया है। यदि हम नैतिकता को राजनैतिक व्यवस्था पर श्राधार्तित मान लें, तो हमें उसे एक बाहर से लादी हुई वस्तु मानना पहेगा। किन्तु

१८ नीवि शास्त्र

मनुष्प की चनतरारमा की महात्र ही है। को व्यक्ति नैतिकता के प्रतिसूत बाफ रथ करता है वह राज्य के प्रति बायराप करे बायदा नहीं, समाव को हाने फर्रुंचाथं सपता न पर्हेचार्व परस्तु वह श्रपनंत्राप को हानि सवस्य पर्हेबाट्य है। भीर वह अपने ही ग्रीत चावराच करता है। कमी कमी मनुष्य के शबनैशिक वर्तकों और नैतिक वर्तकों में संवर्ष दाराम हो भारत है। उस समय उसका क्वांम्य है कि वह जिसे नैकिक होड़ है संवित समक्षे उसे करे न 🕫 बिसे पत्न्याधिकारी महार मानते हैं उसे करें। राम्याधिकारी पेसे व्यक्ति को दश्य अवस्य देंगे. यर त को अर्जन-परायचे व्यक्ति है वह ऐसे दरह की मसबता से सहता है। वासाव में ऐसे ही नाकि चमान का ग्रुवार करते हैं, बीर राजनैतिक कारियों उत्तक करते है। समान में भाषना राज्य में बन कमी क्रान्तिमों होती हैं, तो उनका आधार नैतिक ही रहता है। नैतिकता के प्रतिकृत करी हुई कियी धामाकिक रुद्धि को प्रथमा । राजनैतिक रांका को वीइना मत्येक विवेक्सील, कर्तम्य-परामया व्यक्ति का कर्तम रोवा है। नैविष्ट्या स्वक्तिगत भीका है तकका रकती है। उतका मुक्त छहेरन भक्ति को प्राप्पारितक पूर्वता प्रदान करना है। शबनीति का स्पेर शासाविक

इस प्रकार की भारत्या नैशिक्ता के मूल भाव के ही प्रतिकृत है । जो व्यक्ति भग-नय नैशिक बाजरण करता है, वह बात्तव में मुखा व्यक्ति नहीं है वर्षोंकि वह मंग कें इट बाने पर बुखर्द में हो लग जानगा । नैशिकता का संबंध प्रार्थर

स्माध का ब्राम्पालक पूर्वण प्रदान करना है प्रवर्तीय का जेव शासिक समाव सामाव का करना है। मैन महाया का करना है कि मनुभ को ब्रास करनाय का विकार एकी रक्ता चारिए, पीचे उने श्रमक की साणे की प्रसाद करनी पारिए। को स्माध कारान-करनाय की बेचा करना है कर श्रमक का स्वां करनाय प्रयो बार दी कर देशा है बही श्रमक करनाय प्रयो बार दी कर देशा है बही श्रमक के मानी पूर्वण मात करने के लिए सकिन्ये वार्तिक स्थानिक की मानी है। का प्रमाद की काली है। का प्रमाद की साणी है। का प्रमाद की साणी है। का प्रमाद की साथ की साण करने के लिए का प्रमाद की हो साथ है। वा प्रसाद की साथ की साथ

राज्य मनुष्य की नैतिक त्रावश्यकतात्रों को ध्यान मे रखते हुए श्रपना नियम बनाता है, वही सर्वोत्तम राज्य है।

हमने ऊपर राजनीति श्रीर नीति-शास्त्र का सम्पन्ध यताया है, परन्तु हमें यह प्यान में रखना चाहिए कि टोनों के दृष्टिकीण में मौलिक भेट है। नैतिकता के लिए वैयक्तिक स्वतन्त्रता श्रत्यन्त श्रावश्यक है, किन्तु राजनीति का श्राधार समाज के लिए वैयक्तिक स्वतन्त्रता का समर्पण है। नीति शास्त्र का ध्येय मनुष्य को वैयक्तिक कल्याण प्राप्त करने में सहायता देना है, श्रीर राजनीति का ध्येय समाजिक भलाई को प्राप्त करना है। राजनीतिश्च की दृष्टि विहर्मु खी होती है। श्राप्तिक भलों को प्राप्त करना है। राजनीतिश्च की दृष्टि विहर्मु खी होती है। श्रोर नीति शास्त्रज्ञ की दृष्टि श्रन्तमुंखा । राजनीति में मनुष्य के कार्यो श्रीर उनके फलों पर विचार किया जाता है, पर नीति-शास्त्र में मनुष्य के कार्यो के प्रेरक हेतु श्रों श्रीर सकल्यों पर विचार किया जाता है। राजनैतिक नियमों का श्राधार पुरस्कार का प्रलोभन श्रीर द्रगड़ का भय होता है, किन्तु नैतिक नियमों का श्राधार स्वतन्त्र इच्छा श्रोर श्रात्मप्रेरणा होती है। राजनीति में परिस्थितियों के श्रनुसार श्रपने श्राचरण को वनाना श्रीर किसी प्रकार श्राने कार्मो में सफलता प्राप्त करना स्तुत्य माना जाता है, किन्तु नीति-शास्त्र ने श्रवसरवादिता को निन्य माना है। उसका ध्येय श्रान्तरिक पूर्णता की प्राप्ति है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि राजनीति की श्रपेद्मा नीति-शास्त्र का स्थान कहीं कॅ चा है। किसी भी राजनैतिक सत्ता का श्राधार जब तक नैतिक नहीं होता, तब तक वह सत्ता भली नहीं समभी जाती। श्राधुनिक प्रगतिशील राष्ट्र श्रपनी राजनीति में मनुष्य के नैतिक विकास के लिए श्रधिक-से-श्रिधक सुविवायें देते हैं, श्रर्थात् वे चेष्टा करते हैं, कि राज्य व्यक्ति को श्रपने श्रात्म विकास के लिए श्रिधक-से-श्रिधक स्वतन्त्रता दे। श्राधुनिक जनतन्त्रवादी श्रान्दोलन का यही लद्य है।

नीति-शास्त्र श्रीर समाज शास्त्र — समाज-शास्त्र मानव समाज के विकास का श्रध्ययन करता है। समाज-शास्त्र यह वताने की चेष्टा करता है कि

<sup>1</sup> Extraverted 2. Introverted.

सानव रुमान प्रभाग पनर प्रवक्षा से नदसान सम्य प्रवस्था में कैसे बाख ! प्राव हम रुम्य समाव में वो मी परण्याएँ , रीति-रिवान वे प्रीत रोमाएँ वे नेन्द्रे में, उनका निकास वन्त्र अवस्था से हुआ है । समावन्त्रास्त्र हस विकास को निमा धार उसके निपनी को रहाने को नेशा नस्त्र है। यह सारत वाकि प्रीर समाव के सम्बन्ध भी शरा करता है। मनुष्य सामाविक मार्चा के बोर वह मुस्तिनिय समाव में एक पूसरे को तहातुम्सि बीर शहरून ते रह्म है। यदि मनुष्य समाव से प्रकार हो सी उसका बीना हो धरमान हो बाय।

र्गति-राज माफि हे बाबरण है आहरों को निर्मित करता है किन्तु प्र पेड म्लंकि एमन में रहता है और उपका बायरण एमन के पूछरे स्पक्तियें के एमरण में होता है। वह बापने बायरण के राज्यक का करवाय करता है

<sup>1</sup> Traditions. 2 Customs, 3 Institutions.

श्रयवा श्रकस्याण, उसे प्रगतिशील बनाता है या उसकी प्रगति में बाधा डालता है, समान की प्रगति कैसे होती है, श्रादि वातों का शान होना समान की प्रगति चाहनेवाले व्यक्ति के लिए ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है । ग्रतएव किसी व्यक्ति के श्राचरण का लच्य निर्धारित करने के लिए, ग्रथवा उसके श्राचरण का मूल्य श्राकने के लिए समान के संगठन का जान श्रत्यावश्यक है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि नीति-शास्त्र बहुत कुछ समाज-शास्त्र के जपर निर्भर है। किन्तु इससे हमें यह न समफना चाहिए, कि नीति शास्त्र समाज शास्त्र की केवल एक शाखा मात्र है। इस प्रकार की भूल समाज-शास्त्र के सर्वमान्य पिष्डत हरवर्ट स्पेंसर ने की थी, श्रीर इसी प्रकार की भूल लेस्ली स्प्रेफन महाशय ने की है। उनके कथनानुसार नैतिकता का विकास समाज के सगठन के ऊपर निर्भर है। जो रीति-रिवाज या सस्थाएँ जाति के अनुभव में उपयोगी पाई गई हैं, वे ही रीति-रिवाज और सस्थाएँ इन विद्वानों के कथनानुसार ठीक हैं, श्रीर उन्हीं के श्राधार पर मनुष्य के कर्तव्य को निश्चित करना चाहिए। इन विद्वानों का कथन है, कि नैतिकता की कसीटी समाज में उसकी सफलता है।

श्रादर्शवादी नीति-शास्त्रज्ञों के मतानुमार उक्त विचार टीक नहीं हैं। नीति-शास्त्र विविनिषेधात्मक श्रर्थात् नियामक विद्यान है, श्रौर समाज-शास्त्र यथार्थवादी विज्ञान है। एक श्रादर्श को निश्चित करता है, श्रौर दूसरा समाज में विभिन्न श्रादर्शों की वृद्धि के नियम को समभाता है। नीति-शास्त्र का लच्य समाज में नैतिकता के विकास की किया को समभाना नहीं है, वरन् नैतिकता के श्रर्थ को स्पष्ट करना है। मनुष्य के जीवन का श्रन्तिम लच्य क्या है, श्रौर उसे किस ध्येय से समाज में श्राचरण करना चाहिए, इस बात को नीति शास्त्र बताने की चेष्टा करता है। समाज-शास्त्र यह दशाने की चेष्टा करता है, कि वर्तमान में भले समभे जानेवाले रीति-रिवाज श्रीर संखाएँ कैसे बनी। इस प्रकार हम देखते हैं कि नीति-शास्त्र समाज शास्त्र का श्रग मात्र नहीं है।

सम्भव है कि कोई रीति-रिवाज, जिसे इम श्राज वुरा समम्हते है, श्राज से

<sup>1</sup> Normative. 2 Positive.

नीति शास्त्र

हो इब्बर वर्ष पहले मला धमस्य बाला हो। इसका कोई रीति को बात्तव में हुती है, बर्कमन तमब में सभी सम्म देशों में प्रचलित हो। इन बातों के साबार पर इम यह नहीं कह सकते कि समुक्त रीति-रिवास तीक है। कितते हो नीति-सारत

42

के विज्ञान नैतिकता के साथ-इयक को परिभिन्नतिकों पर निर्मार आनते हैं। उनके विकासना किया प्रकार क्रान्तिम सत्य को बानना कालमन है उसी प्रकार नैतिकता के क्रान्तिम साथ-दयक का निष्माय करना मी क्रान्तमन है। बातपुर नैतिकता देश कीर काल पर निर्मार करनेवाली बस्ता है। वो बात एक हैश कीर काल में

भण्डी मानी बारी है, वहां दूरते देश कीर काल में हुए मानी वाली है । इस रिदान्त के ममाना में वे विभिन्न सम्बद्ध के तथा विभिन्न देशों के रीति-रिवार्गों की

बरसारो हैं। परन्तु पह एक प्रमासक विद्यान्त है। मैं एक्या को समाब की स्थिति की एक सुराग माँक मानता नैतिकता को मौतिकता को नाढ़ कर देना है। मैंटिकता का मापन्दएक एक स्वरुक्त प्रापन्दएक है। समाब के पैतिनिवाह हुए मापन्दएक के उत्तर प्रकार प्रवत्य बाताते हैं, पर वे उचकी किस महीं करते। मैंतिकता का उच्चा मापन्दएक प्राप्त स्वरूपमा के विरूपेपण के ही तिरिक्त किया का उच्चा मापन्दएक प्रमास्त का क्या तक्य होता चाविए, यह बात स्वरूप्त स्वापन में स्वर्णनावस्त क्या है-प्रविक्त सारकर ही कहा का उच्चा है, न कि पुरान क्षावा वर्तमान समाब किय

की कीमत कॉकरा है। इससे यह राज है कि बह सम्बन्ध के विकास का परिवास मान नहीं है। समान स्वास्त्र सामारम्बद्धा समाविक रीति दिवानों , परम्पत में कीर संस्थायों के विकास का उसी प्रधार बाल्यपन करता है, विश्व तरह पूर्वर दिखान निर्वोच पदायों का कायपन करते हैं। वह अञ्चल को सालन हम्बा स्वत्रिक की प्यान मे मही राजता। किन्दु नीति सारम का बामार स्वत्रुप को सालन माने करता हम्बा प्रांक है। एक सारम परिवासिकों कीस करता हो की महत्व नेता है और बुरुस

मनप्प के हेतुओं और एक्स्पों की । इत्तरे यह स्ट्रप्ट है कि दोनी का अपने अप्प

रीति रिवामी को देखकर । नैतिक साप दयह किसी प्रकार 🕏 रीति रिवामी

<sup>1</sup> Customs. 2. Institutions.

यन के विषय के प्रति मिन्न-मिन्न दृष्टिकोण तथा क्षेत्र हैं, ग्रौर नीति-शास्त्र का समावेश समाज-शास्त्र मे नहीं किया जा सकता ।

नीति-शास्त्र श्रीर श्रर्थ-शास्त्र - नीति-शास्त्र का जो सम्बन्ध समाज-शास्त्र से है, उससे भिन्न सम्बन्ध श्रर्थ-शास्त्र से है। श्रर्थ-शास्त्र मनुष्य को सुखो वनाने वाली वस्तुर्श्नों के उत्पादन में सहायता करता है, श्रीर नीति-शास्त्र का ध्येय मनुष्य को त्रान्तिम लच्य प्राप्त करने में सहायता देना है। श्रर्थ-शास्त्र विषय-मुख को वढाने की चेष्टा करता है, श्रीर नोति-शास्त्र श्रान्तरिक सुख को। वर्तमान काल में ग्रर्थ-शास्त्र का ही महत्व ससार में ग्रायिक हो गया है, श्रतएव नीति-शास्त्र की स्ववहेलना होती है। स्रर्थ-शास्त्र स्रर्थोत्पादन की विधि बताता है। जिन लोगों का मन धनोत्पादन में लगा हुआ है, वे किसी भी किया की मौलि-फता को इस दृष्टि से मापते हैं, कि वह कहाँ तक मनुष्य को धनी बनाती है। जो न्यक्ति जितना ही अधिक पैसा कमा सकता है, वह उतना ही महान् मान लिया जाता है। परन्तु यह दृष्टि-कोगा दोष-पूर्ण है। श्रर्थोपार्जन को श्रपना लच्य वनाना, मानवता के स्तर से गिर जाना है। धन का कमाना उतनी ही दूर तक अच्छा है, जितनी दूर तक वह मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। जब मनुष्य विल्कुल निर्धन रहता है, तो उसे दूसरों की गुलामी करनी ही पडती है, जिससे उसमें नैतिक स्वतन्त्रता नहीं त्राती । ऐसा व्यक्ति जीवन के लच्य पर विचार भी नहीं कर सकता । किन्तु निस न्यक्ति का मन धन ही में फँसा हुआ है, वह भी नैतिक वार्ती के विषय में श्रिधिक चिंता नहीं करता।

वर्तमान समय के बहुत से अर्थ-शास्त्रों बनोत्पादन के सुमाओं को बताते समय प्राय यह भूल जाते हैं, कि वे सुमाय नैतिक है, अयवा नहीं। यदि अर्थ-शास्त्र के पडित समाज में नैतिकता की दृद्धि को च्यान में रखते, तो वे पूँजीवाद को ऐसा प्रोत्साहन न देते, जैसा उन्होंने दिया है। अब समाजवादी अर्थ शास्त्री धनोत्पादन के नये नये दग इस दृष्टि से बताते हैं, जिससे धन का अधिक बॅटवारा हो सके। धीरे-धारे नीति शास्त्र का प्रभाव अर्थ-शास्त्र के ऊपर पडता जा रहा है और अर्थ-शास्त्र का प्रत्येक पडित धनोत्पादन की विधियों को बताते समय उनकी नैतिकता पर भी विचार करता है।

<sup>1</sup> Economics.

नीवि शस्त्र

भीति छान्त्र चौट शिक्का — भिन्न प्रकार व्यर्थ शाक्ष का नीयिशाक्ष पर तर्मर पद्मा चावरपक हैं उन्हां प्रकार छिद्या का भी नीति शाक्ष पर निमर पदम चावरपक है। बात्त्रक में शिक्षा के शिक्षान्त चौर उन्हों कहम को नीति शास्त्र को सहात्रमा है भिना निमारित करना संभाव नहीं। शिक्षा का सम्बन्ध मही है भी मानव चौनन का लक्ष्य है। इन्ह सम्बन्ध के ऊपर नीति-चार्ड्स प्रकार वाल्या

है। यिक्षा में उठ शब्द की प्राप्त करने की निष्द कार्यों करने है। नीति शास्त्र रिप्राप्तिक निष्य देखीर रिप्ता स्पाक्शारिक किया है। नीटिन्सास्त्र क्रयूर सावरण की क्यारा है। यिद्या शत्रुष्य के हारा द्वन्दर स्वापरश करनाने की निष्दे करायी है। नैतिक बोबन का संद सनुस्य के शास्त्रे उच्च-से उच्च स्वेय की उपस्थित

को क्याता है। शिद्धा सञ्चयके द्वारा द्वन्दर कायराय करनाने की विधि बतारी है। तैरिक बोबन का खेद मञ्जूष के शामने उच्चन्छे उच्च खेद को उपस्थि करना है। इस खेद को उपस्थि करना है। इस खेद है। इस खेद है। इस खेद की लिए सारा बारा मार्थिक के लिए इस प्रकार इस हेनते हैं कि नीरिक्शास्त्र का जान मलेक शिवक के लिए बारावरपत्र है। इस बान के बिना बहु शिवक बीट शिवक के वाराविक एम्फ्य का प्राच्चापन विषयों के बीचिया हमा किसी सकार के बारा को उस सीशिया का मार्थी महारा के बारा को उस सीशिया का मार्थी मकार के नहीं बान उच्चा थिया कि प्रवेद सकता के उस सीशिया का मार्थी मकार के नहीं बान उच्चा भी शिवा का मही मकार के नहीं बान उच्चा भी शिवा कर मार्थ है। इसके बान

#### प्रस्थ

नीतिग्रास्त्र का मनाविज्ञान के क्या सम्बन्ध है! नीतिग्रास्त्र की समस्याकों
को इत करने म मनोविज्ञान के क्याच्या की उपसीविज्ञा स्वाहमे!
 नातिग्रास्त्र को प्राचीग्रास्त्र के क्या सहायका मिली है! क्या समार के

. नारियास्त्र को प्राचीयास्त्र है क्या छहामता किसी है। क्या छठार है सम्म प्राचियों के सावराय को देखकर इस सपने बीकन के निर्धक छित्रास्त्र बना तकने है।

१ नीतिग्रास्य को बाजस्य का वक्त कहा गया है—इत प्रकार का कपन कहें एक प्रीक्षमण है। नीति ग्रास्य ब्रीर तर्क ग्रास्य का ठीक तीक सम्बन्ध पताइये।

नीति शास्त्र के चाध्यपत के विज्ञा सम्मव जहीं।

<sup>1</sup> Education. 2 Speculatives

- ४ विचार के दोष हो ग्राचरण के दोष होते है—इस सिद्धान्त की ग्रालोचना करके उचित सिद्धान्त का निरूपण कीनिये।
- ५ सुन्दर ग्राचरण, नैतिक ग्राचरण है—इस कथन की सत्यता स्पष्ट कीजिये।
- ६. सुन्दरता को नैतिक ग्राचरण का मापदगड मानने मे क्या टोप है १ सीन्दर्य-शास्त्र ग्रौर नीति शास्त्र के दृष्टिकीण के भेद को स्पष्ट की जिये।
- नीति-शास्त्र का तत्व-विज्ञान से क्या सम्बन्व है १ नीतिशास्त्र की नमस्यात्रों
   को इल करने के लिये तत्व-विज्ञान की कहाँ तक श्रावश्यकता है १
- प्रमं मनुष्य को अनैतिकता की ओर ले जा रहा है—इम कथन मैं कहाँ तक सत्यता है। धर्म का मानव जीवन के विकास में क्या स्थान है?
- ६. धर्म ग्रीर नीति-शास्त्र का सम्बन्ध क्या है १ ''जब कोई व्यक्ति नैतिकता छोड़ देता है, तो वह ग्राधामिक हो जाता है''—इम कथन की उफलता को स्पष्ट कीजिये।
- १० "यदि हम धर्म के सच्चे रूप पर विचार करें, तो हम उसे मानव-समाज का महान कल्याणकर्त्ता पार्वेगे।" इस कथन की विवेचना की जिये। धर्म का सचारूप कीन-सा है?
- ११ नीति-शास्त्र राजनीति की एक शाखा है। यह विचार कहाँ तक युक्तिसगत है १ नीतिशास्त्र श्रीर राजनीति के श्रापस के सम्बन्ध को स्पष्ट की जिये।
- १२. नीति-शास्त्र ग्रीर समाज-शास्त्र का सम्बन्ध क्या है ? समाजशास्त्र के श्रध्ययन से मनुष्य के नैतिक श्रादशों पर कहाँ तक प्रकाश पडता है।
- १३ समाज की नैतिकता शिचा पर कहाँ तक निर्भर है। नीति-शास्त्र शिचा के कार्य मे कहाँ तक उपयोगी है ?

### तीसरा प्रकरण

#### मनोवैद्यानिक विस्तेष्य और स्थास्या' मनोवैद्यानिक बात को बावस्थकता

इसने निव्यंत्रे प्रकरण में नीति-सारण ब्रीट मनोविष्ठान के सम्बन्ध को बताने की बेहा की थी। वहाँ इसने यह कहा था कि अनुष्यु के अन का पम्पास जान हुए विना इस नैतिक विपयों पर अंती प्रकार से विश्वत नहीं कर सकड़े। सनीविष्ठान

विना इस नैविक विपयों पर भंती प्रकार से चिन्तर नहीं कर सकते । सनीविज्ञान मनुष्य के मन का तम्यूरी प्रस्पयन करता है। इस प्रकारन में विस्तृति के

विभिन्न प्रकार के परद्वामी पर सकाय बक्ता बाता है। चंतना के तीन विभिन्न परद्य साने गर्य है—कानासक<sup>क</sup> रागासक कीर कियासक है। सतीविद्यान में

इन वीजों पहलुकों पर विचार होता है। किन्द्र नीविन्यास्त्र का प्रयोजन भेठना के किया तक पहलु से ही रहता है। मीतिन्यास्त्र में चेतना के शानाताक क्रीर

रागासक परत्रमें की वहां तक बातने की पैदा की जाती है, बहाँ तक इसका बात समुख की कियाओं के समस्ते के किए कार्यात् लेकना के क्रियासक पहले. को समस्ते के लिए अनिवास होता है । नीतिकारक का विश्वस सन्त्य कर

सावरण<sup>4</sup> है। म्हुप्प कं सावरण सीर बृडरे प्राविधों के सावरण में स्वान् स्वरुप है। बृडरे प्राविधों के सावरण में विचार और स्वरुप हम्बुग्रिक को हैना कार्य नहीं एका कैना स्मृत्य के सावरायों में रहता है। मीडियारल का प्रवेचन पेटे में सावराय के होता है। विकों मुल्यु के विचार और स्वरुप का प्रवेचन पेटे में सावराय के होता है। विकों मुल्यु के विचार और

का प्रतीकन ऐंधे ही भाषास्य है होता है, विवर्धे मनुष्य के विचार और स्वरण इच्छाराकि का वर्षे हैं। इच्छाराकि से किने गये कार्ये में हो नैतिक विभोदारी

1 Psychological analysis and definitions. 2. Consciousness. 3. Cognitive. 4. Affective. 5. Cognitive. 6. Conduct.

रहती है। ग्रतएव इनके खरूप को जानना, किमी कार्य की नैतिकता श्रथवा अनैतिकता को समभने के लिए, श्रत्यन्त श्रावश्यक है।

नीति शास्त्र में दो प्रकार के प्रश्नों पर विचार किया जाता है—(१) नैतिक विचार का विपय किया है, श्रीर (२) मनुष्य के श्राचरण की नैतिकता किस माप-टएड<sup>२</sup> से मापी जानी चाहिए ? इन टोनों प्रकार के प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर पाने के लिए मनोविज्ञान के सम्चित जान की श्रावश्यकता होती है। मनुष्य के कार्य भिन्न-भिन्न स्तर पर होते हैं। हमारी कुछ कियाएँ सहज कियाएँ होती है, कुछ मूल प्रवृत्तियों ४ द्वारा सचालित होती है श्रीर कुछ श्रादतजन्य ४ कियाएँ होती है। इनके श्रतिरिक्त इच्छित कियायें ६ हैं, श्रर्थात् वे कियाएँ हैं जिनमें विवेक श्रीर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का कार्य होता है। नीति शास्त्र यह वताने की चेष्टा करता है कि किसी मनुष्य के ग्राचरण के ऊपर नैतिक निर्णय करते समय हमें किन-किन मनोवैज्ञानिक वार्तो पर ध्यान रखना चाहिए, श्रीर किस प्रकार की किया के ऊपर नैतिक निर्णय किया वा सकता है। किसी व्यक्ति के श्राचरण के ऊपर उचित नैतिक निर्ण्यकरने के लिए उसकी भूख<sup>®</sup> इच्छा प्रशीर सकर्वों ह को नानना ग्रत्यावश्यक है। सभी प्रकार के कार्यों का नैतिक निर्ण्य ° नहीं दिया जा सकता । उन्हीं कार्यों का नैतिक निर्णय किया जाता है, जो हेतु-पूर्ण १९ श्रथवा सकल्प-पूर्ण १ हो । श्रव इच्छा १३, हेतु १४ सकल्प, स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति, विचार १ ४ श्रादि वार्ते मनोवैज्ञानिक है। इनके खरूप की जानने के लिए हमें नीति-शास्त्र के दृष्टिकीया से मनोवैज्ञानिक ज्ञान को दृहराना आवश्यक है।

जिस प्रकार मनुष्य के आचरण पर विचार करने के लिए मनोवैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान करना आवश्यक है, उसी तरह नैतिकता के माप-दर्गड को निश्चित करने के लिए भी मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानना आवश्यक है। कुछ नीति-शास्त्र इन माप-दर्गडों को मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर ही आधारित कर देते हैं, यह

<sup>1</sup> Object of moral judgment 2 Standard of morality 3 Reflexes 4 Instincts 5 Habit. 6 Voluntary action 7 Appetites 8 Desires 9 Intentions 10 Moral judgment 11 Motived actions 12. Intended actions 13 Desire 14. Motive 15. Reason.

४० मीति-शास्त्र उनकी भूत है। किन्तु इन टब्बों की सबैदा समी प्रकार प्रवहेलना भी नहीं

उनका भूत है। फन्तु इन उप्पा का रहिया छमा प्रकार कारहसन। भानक। को बा एकटी | नीतिकारक के कादर्शनादी विद्वान् भानवस्त्रमाण का मनो कैशनिक विरक्षेपण करते हैं परन्तु वै इसके परे भी बाते हैं।

इस्तित है और असिश्तित । असिश्तित क्रियाओं का स्वयंत्र कमागात सहस प्रमुचिमों और आदर्शि के द्वारा होता है और इश्तित क्रियाओं का संजासन समस्य की स्वरूप इश्तितात्रिक के हारा होता है। स्वरूप के स्वयंत्राधिक से नार

मनुष्य की क्रियाओं का विश्लेषस्<sup>र</sup> दो मकार की क्रियार्थ ---स्टम्प की क्रियार्थ दो प्रकार की होती हैं---

बार किये गये कार्य थेडे झाल्य का कर चारवा कर लेते हैं। बारव मनुष्य का कार्किय स्वामाय है। बायवर बारवी के हाज किये गये कार्यों पर नैविक विकार उसी प्रकार किया वाला है। विकार कारवा हर्ष्ण्याधिक के हाज किये गये कार्यों कर उसी कारवा किया कार्यों पर नैविक विकार किया है। करावाया । बाव हमें यह देखना है कि इपिकुट किया हाज कार्यों पर नैविक विचार नहीं किया बाजा । बाव हमें यह देखना है कि इपिकुट किया हाज का बावरवा कैती मानविक वरिकिटी में उसका होता है, और उसका स्वस्था के मानविक वरिकिटी में उसका होता है, और उसका स्वस्था के प्रवास कारवा है। मूच मनुष्य कीर श्रुप्त के प्रवास कराव है। मूच मनुष्य कीर श्रुप्त कराव है। सुच मनुष्य कराव है। उसी प्रकार कराव की मनुष्य कराव है। मूच मनुष्य कराव है। की प्रवास कराव है। मूच मनुष्य कराव है। की स्वस्था कराव है। की स्वस्था कराव है। की स्वस्था के बारवा है। की स्वस्था के बारवा है। की स्वस्था की स्वस्था है। की स्वस्था की स्वस्था के स्वस्था कराव है। की स्वस्था के बारवा है। कीर कारवा है नहीं नहीं कराव व्यास्था है। कीर की कराव है। की स्वस्था की स्वस्था है। की स्वस्था की स्वस्था है। की स्वस्था की स्वस्था की स्वस्था है। की स्वस्था की स्वस्था की स्वस्था है। कीर की स्वस्था की

प्रेरणा का नाम है इसमें निजार का कार्य नहीं यहता। वह मनुष्प किसी भूल का मनुष्प करता है, तो वह किसता करते लग्ना है कि दिस्र पीत से वह भूल तन्त्रह हो उससी है, तो भूल इच्छा का भारत्व कर लेती है। यह नाम

बावना को सन्तुप्र करने बाले पदार्थ की ब्रोर बार्क्सन्त होता है । मृत्त माकृतिक

Voluntary actions S Annetite, 10, Desires.

<sup>1</sup> Analysis of human actions, 2. Voluntary 3. Non voluntary
4 Innate tendencies. 5 Habits. 6. Acquired. 7 Incom.

प्रकार की श्रन्ध प्रवृत्ति है, जब भूख के साथ जान का सम्बन्ध जुड जाता है श्रीर यह जान किसी निश्चित वस्तु को चेतना के समज्ञ ले श्राता है, तो यह प्रवृत्ति नया रूप धारण कर लेती है। श्रव यह केवल कियात्मक न रहकर जानात्मक भी हो जाती है। मानसिक प्रवृत्ति के इस स्वरूप को इच्छा कहते हैं। भोजन की श्रान्तिक माँग भूख कहलाती है। परन्तु मन में रोटी, भात-दाल, फल, मास इत्यादि पदार्थों के प्राप्त होने की प्रेरणा का होना इच्छा कहलाती है।

भुख में पदार्थ के भले बुरे होने, उसके उचितानुचित रूप से प्राप्त किये जाने का विचार नहीं रहता । जब मनुष्य में यह विचार श्राता है, श्रर्थात् जब मनुष्य एक भूख का दूसरी भूखों से समन्वय स्थापित करने की चेष्टा करता है श्रौर देश काल स्त्रादि वातों से भूख की तृप्ति का सम्वन्ध जी डता है, तो यह भूख इच्छा बन जाती है। विचार के द्वारा भूख ही इच्छा मे परिवतित हो जाती है। विवेक शून्य मानसिक प्रवृत्ति श्रथवा प्रेरणा को भूख कहते हैं। विवेकयुक्त मान-सिक वेग इच्छा कहलाता है। जब मनुष्य को भूख लगती है, तो वह साधारणत किसी खाद्य पदार्थ का विचार करता है। यह उसकी भूख मात्र है। दूसरे की थाली का मोजन देखकर इमारे श्रन्दर भोजन की भूख उत्पन्न हो जाती है. परन्तु इम परोधी हुई थाली को ही देखकर उसपर टूट नहीं पडते हैं । जिस थाली की खाने का हमें श्रधिकार नहीं है, उसके खाने के लिए हमारे मन में भूख भले ही हो, इच्छा नहीं होती। जो लोग एकादशी का वत रखते हैं, वे एकादशी के दिन भूखे रहने पर भी भोजन करने की इच्छा नहीं करते । उन्हें श्रच्छा-से-श्रच्छा भोजन प्रलोभित नहीं करता। भोजन के विषय में छुत्रा-छुत पर विचार रखने वाले कटर हिन्दू श्रजात व्यक्ति का छुत्रा हुश्रा श्रच्छा-से-श्रच्छा भोजन नहीं करते। श्रनाटर से टिये हुये भोजन के करने की इच्छा हमारे श्रन्टर नहीं होती, चाहे हमारे पेट में भोजन के लिए कितनी ही भूख क्यों न हो। इस तरह इम देखते हैं कि इच्छा में मनुष्य देश, नाल, परिस्थिति तथा उचितानुचित त्रादि वार्तो का ध्यान रखता है। पशुग्रो मे भूख होती है। उनमे इच्छाएँ नहीं होती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राग्धि है, जिसके मन में न नेवल भृख श्राती है, वरन् इच्छाएँ भी श्राती है। इच्छार्थों के बनने में विचार का कार्य होता है। श्रतएव नैतिक विचार इच्छार्श्रो पर ही होता है।

इ**च्छाओं में द्वन्द्व**ै—मनुष्य के मन में बादेक प्रकार की इच्छाएँ आसी

स्ती है। यह सभी प्रचार की इच्छाओं को उन्हाद नहीं कर सकता। उने प्रमेक रच्छाओं में वे दुव्ह की चुनना पहला है। यह रूपी की नन्दाद करने की पेशा करता है। यह कमी हमारे मन में एक इच्छा धाती है लो उसी समार हमें प्रमोन मन में दुस्ती इच्छाओं का भी जान होता है, प्रवर्त

नीति शास्त्र

तुन्ती इन्हार्ये भी वद बाती हैं। इत अकार एक इन्ह्या का वृत्ती इन्द्र्या है इन्द्र वत्त्वर हैं। बाता है। वो इन्द्र्या अवह होती है, वह वृत्ती इन्द्र्याओं के रूप धर्म में हरकर नेवता के मैगान में झकेती एवं करती है। इस इन्द्र्या के स्वत्वार कि इस माजराह करते लगते हैं। चब एक इन्द्र्याओं में इन्द्र होगा

बातुओर एक इस बार्यरक्ष करने लगते हैं। यह तक इंग्ल्यामा से बेन्द्र होता यहता है, तब तक सतुरूर की सातशिक स्थिति बॉबाडोल बनी यहती है। वह न एक कास कर तकता है बारेए न दूक्य ।

एक काम कर उकता है कार ने दुक्य । हम्म करनेवाली प्रकाशों की दश्यक दुक्य क्षत्रेक हम्फाएँ करती हैं। यदि दो हम्फाओं का कापन में हम्म हो रहा है तो हमें यह व्यक्तना काहिए

हि यह दोनों हम्ब्युओं का ही वचय नहीं हैं चरन दो हम्ब्युओं के मरावती का समाद दो प्रकार के व्यक्तिकों का चंचर्य है। कित प्रकार सामस में बहनेवाले से राहों की सहस्या उनके निव राह करते हैं. उसी प्रकार करने करनेवालो हम्ब्युओं की सहस्या दुवरी बाहुआंग्रक हम्ब्युओं नी करती हैं और

कित मकार एक पञ्च भी शबदा होने पर उत पञ्च के तमी राज्य मकत हो बाते हैं उदी पञ्चार सम्बद्धाओं के तक्यों में बो सम्बद्धा विकसी होती है वह न केनल प्रापन-काप बती बनती है बरल काफ्ने त्यान तूमरी सम्बद्धाओं को मी बती बता तिती है।

उक्त विद्यान्त को निम्म निस्तित उदाहरण के ब्राग स्था किया का रूपता है। मान सीबिय, पर क्रायान्त्र किही बिरोग वेस्ता में क्रायाप्त्र का कार्य कर रहा है। यह देखा राज्य के निम्मार्थ साथ है देखा करती है। उठे एउ वेसा में तो स्था मधिक केट मिला है। उठे प्रवान मिलारी है कि वह पूर्वरी बगह

स्पन्न नारिक केल क्षिता है। उसे स्पन्न मिलती है कि वह पूर्वी कमह तीन सी मासिक प्राप्त कर सकता है। परन्तु यहाँ उसे कोई सामासिक कार्य I Conflict of degrees 2. Universe of degrees 3. Personatifice. न करना पड़ेगा, वरन् एक धनी मिल मालिक के यहाँ मुनीम वनकर रहना पड़ेगा। इस व्यक्ति में मुनीमा की भी योग्यता उसी प्रकार है, जिस प्रकार श्रध्यापन को। उसके मन में सघर्ष उत्पन्न हो जाता है। ऊपरी दृष्टि से उसके सामने सौ रुपया पाने श्रौर तीन-सौ रुपया पाने का हो सवाल है, परन्तु यदि हस सघर्ष के सपूर्ण रहस्य को हम देखें, तो पता चलेगा कि प्रत्येक इच्छा के पीछे सैकडों दृसरे मन्सूचे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इन इच्छाश्रों के सघर्ष में जीवन के दो विभिन्न प्रकार के श्रादशों का सघर्ष है। एक श्रादशों है समाज-सेवा, शान को बृद्धि श्रीर सादगी के जावन का, श्रौर दूसरा श्रादशों है धन-सचय, समान-प्राप्ति श्रीर ऐश्वर्य का। भिन्न-भिन्न प्रकार के दो व्यक्ति एक-सी-ही परिख्रित में श्रथांत् एक-हो सी इच्छाश्रों के सघर्ष में दो भिन्न-भिन्न मागों का श्रनुसरण करते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की जीसी बनापट होती है, उसी प्रकार एक इच्छा श्रथवा दूसरी इच्छा विजयी होती है।

दो इच्छाश्रों के समर्प के समय श्रन्य इच्छाएँ मनुष्य की नेतना के समस् श्राती है। मनुष्य श्रपनी कल्पना में यह देखने की नेष्ठा करता है, कि यदि वह एक प्रकार का निर्णय करे, तो वह श्रपने-श्रापको कैसा बनावेगा। नो कुछ निर्णय होता है, वह केवल दो प्रतिद्वन्द्वी इच्छाश्रों के वल पर होता है। वास्तव में मनुष्य का निर्णय उसके सम्पूर्ण चिरत्र का प्रतीक होता है। वास्तव में मनुष्य का निर्णय उसके सम्पूर्ण चिरत्र का प्रतीक होता है। श्रपने चिरत्र के श्रमुसार हो मनुष्य दो इच्छाश्रों के समय निर्णय करता है। कितने ही लोगों को धन की पिपासा होती है, कितने हा मनुष्यों को मान की श्रीर कितनों को शान की पिपासा होती है। धन की श्रिषक पिपासावाला व्यक्ति उस इच्छा को तस करने की नेष्टा करेगा, जिससे उसे धनोत्पादन की सुविधाएँ मिलाँ। उसे मान की श्रयवा जान की उतनी परवाह न होगी। जो व्यक्ति मान की श्रिक कीमत करता है, वह धन-प्राप्ति की इच्छा को हैसा प्रमुख स्थान न देगा, जैसा कि मान-प्राप्ति की इच्छा को। इसी प्रकार शानेच्छु, धन श्रीर मान को श्रपने जोवन में प्रमुख स्थान नहीं देता, श्रीर इसके

<sup>1.</sup> Ideals

५२ नीति शास्त्र

क्षेत्रक के दो छात्रों ने हाल ही में पैसे के लोग में बाकर कप्यापन का कार खोड़ रिया छीर घनी मिल मालिकों के नीकर बन गये। इस नीकरी में न उन्हें उठना मान मिकता है बितला उन्हें भएनाश्च की भावता में मितता या बीर न उन्हें जान प्राप्त करने की वैसी सुविधाएँ ही हैं परन्तु वे धन कमाने की सुविधा प्राप्त करने से कापने कापको सफता मानते हैं। कान्य व्यक्ति पैसी किसी में काम्तरिक तुरम्य का बातासब करते हैं. कीर वे कपने मान के ऊपर बोडी-सी ठेस लगने पर ही बेचैन हो बाते हैं। पेते व्यक्ति पहले से भी उन परिसितियों में भपने को नहीं राजांत्रे किनमें तसके मान की कवि हो । तपमुक्त स्पाहरक हे पद राय है कि मनुष्य क्रपने करित्र के क्रमुशार ही दी हप्साकी के अन्तर्शन्य के समय एक के भ्रायका वृत्तरे के बानुसार निर्दाय करता है। मानिशिक क्रान्तहर्मह की क्रयंत्रा बढ़ी ही कप्रशासक होती है। इससे मनुष्य की मानरिक शक्ति का बहा हो हास होता है। मानसिक बान्ववर्गे का सबसा श्रामाय विवेदशास्त्रता का प्रतीक है। प्रमुखों में श्रीर कालकों में मानसिक श्रन्त इन्द्र की विश्वति नहीं उत्पन्न होती। क्योंकि उनमें सोचने की यक्ति हो नहीं रहती । उनके मन में को कल चाता है अभी के बात तार के काम करने अगते हैं। वे बापने बाप पर किशी प्रचार की रोक नहीं लगाते । समुध्य में बापनी इच्छाचाँ को रेकने की शक्ति होतो है। यह शक्ति विकार वृद्धि के ताय-साथ कारी है। जिस व्यक्ति में बापनी क्रियाची के शरमाध्य परिवासों की क्रम्पना करने की शक्ति नहीं है जममें चारम नियम्बच की भी शक्ति नहीं होती । ऐसा स्पक्ति यन में धान वाले प्रयम विकार के बानुगार ही कार्व करन लगता है । येला स्पर्कि यदि मीद्र भी हो तो उसे बाल-बुद्धि ही कहा अवस्या । उत्तरे बााबस्य का मैतिकता की हरि से कोई महत्व नहीं । बातपुर हो इच्छाओं का आपन में समय नमय

कारमा इनसे सम्बन्धित इच्छाएँ, भी माजसिक अन्तर्हेत के समय विजयी नहीं होती।

 स्वर्ष वना रहता है। इस प्रकार के संवर्ष से जो मानिसक शक्ति का हाम होता है वह मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए वडा हानिकर होता है। सदा स्राय की अवस्था में रहने वाला व्यक्ति सभी काम को आवे मन से करता है और उसे प्रत्येक कार्य में आधी सफजता मिलती है। अतएव इस प्रकार को मानिसक स्थिति चरित्र के हास का परिचायक है।

जब मनुष्य के श्रादर्श सुनिश्चित हो जाते है श्रीर वह एक विशेष प्रकार के जीवन से ग्रम्थल हो जाता है तो मानसिक श्रन्तईन्द्र को स्थिति देर तक नहीं रहतो। ऐसे व्यक्ति के समत् जब श्रपने कर्तव्य सम्प्रन्थों कोई समस्या श्रा जाती है तो वह उसको सुन्तभाने में देर नहीं लगाता। ऐसे व्यक्ति के मन में देर-तक दो इच्छाश्रों का सवर्ष भी नहीं चन्नता। हमारे जोवन के नैतिक सिद्धान्त इन मानसिक श्रन्तर्हन्द्रों को शीधातिश्रीध समाप्त करने में सहायक होते हैं श्रीर इस प्रकार वे हमारी मानसिक शक्ति का श्रपव्यय नहीं होने देते। नैतिकता इस हिं से मनुष्य के जीवन की सफलता की कुंजी है।

## इच्छित किया\*

इिन्नत किया का स्वरूप — इन्द्यित किया ही नैतिक विचार का विषय होती है। अतएव इसका स्वरूप समम्भना नैतिकता के स्वरूप जानने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जब हम इन्द्यित किया का मनोवैज्ञानिक विश्लेपण करते हैं तो उसे निम्निलिखित श्रवस्थाओं का पाते हैं—

- (१) दो भिन्न भिन्न इच्छाश्रों का चेतना के समज्ञ श्राना है
- (२) इन इच्छार्ग्रो में सवर्ष का उत्पन होना<sup>3</sup>
- (३) विभिन्न इच्छात्रों के परिगामों पर विचार करना
- (४) एक इच्छा का चुनाव अरथवा निर्णय पर पहुँचना<sup>प</sup>
- (५) ग्रपने निश्चय को वाह्य किया का रूप देना ।

<sup>\*</sup> Voluntary actions 1 Psychological analysis 2. Presentation of desires 3 Conflict of desires 4 Deliberation 5 Decision. 6 Action

नौति-शास्त्र

मान लीबिय, एक विद्यार्थी की या की परीदा पास करके विचार करता है कि उसे क्रांगे क्या प्रस्ता पाहिए। वह बाव सरकारी जीवरी कर सकता है किसी प्रस्ता के कार समझ के किसी प्रस्ता कर करता है

14

किसी रावधार में लग एकता है किसी वधान-गुपार के बान्होलन में शामिल हैं।
एकता है अपया अपनी पदार्ष को ही बारी रस्त एकता है। उनके मन में ये
एवं बातें आती हैं। यह आते बदुनां पाइशा है। एकते प्रकृत मुद्द मही बातवा कि बहें
किस और अपने बहुं। इस अपने उनके मन में अपने अपने की दुव्यायें उत्पन्न
होती हैं और उत्पन्न मन इस इस्कूरों के तेमर्प का सकाश दन बात्य है।
उतकी बहुत ही निवंत इस्कूर्यों के तेमरें का सकाश दन बात्य है।
उतकी बहुत ही निवंत इस्कूर्यों के तेमरें को पहला है। इस उंपर्य की
अवक्या में अनुत्य कोई बहुरी हिमा नहीं कर्या वह प्रमान मन में अपनेक प्रकृत के उत्पन्न किस्स कार्य है। वह प्रदेश क्राय के निव्यं के मानी परिदारमां का
अपनी कर्यना में विजय करता है। किस वही पित्र को शिव्यं के सानी परिदारमां का
अपनी कर्यना निवंद करता है। उत्पुष्ट दिश्य हमें विजी क्यिए की अपनेन

बाप रोजागरी बन बारे का निज बन्दा सम्बाध है कियी को सरकारी जीकर बनने का ब्रायमा शताब रोहक बनने का निज बन्दा लगाया है। और दिशी को बनने का ब्रायमान करने का ही पित्र बन्द्रा सम्बाध है। स्ट्राम्य बनने बनने स्वामान बरकार पार्टिक के ब्रायमा हुए स्वास के विचार के बाद निर्मेश करवा है।

रूप हैं और मनुष्य का भागरण उसकी इध्यमुठ दियाओं का बाध रूप है।

1 Inborn 2 Acquired, 3. Ethical judgment

स्वतन्त्र इच्छाशक्ति — इच्छित किया के होने के पूर्व अपनी विभिन्न इच्छाओं पर विचार श्रीर एक इच्छा का चुनाव आवश्यक है। उपर्युक्त इच्छित किया के विश्लेषण में इसे चौथी अवस्था मानी है। इस चुनाव में मनुष्य की स्वतत्र इच्छाशक्ति काम करती है। यह स्वतत्र इच्छाशक्ति क्या है, इस पर मनोविज्ञान के पिडतों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ मनोविज्ञान के पिडत तो इस स्वतत्र इच्छाशक्ति का अस्तित्व ही नहीं मानते। इसी प्रकार कुछ नीति शास्त्रज्ञ भी इस स्वतत्र इच्छाशक्ति की उपिथिति को मानना नीति-शास्त्र के लिए अनावश्यक समक्ते हैं। जडवादी नीति-शास्त्रज्ञ, विशेषकर प्रकृतिवादी , स्वतत्र इच्छाशक्ति के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और चेतनवादी सभी नीति-शास्त्र के विद्वान् इसके अस्तित्व को नैतिक विचार के लिए आवश्यक समक्ते हैं। नीति-शास्त्र के प्रश्नों को इल करने के लिए इन दो प्रकार के मतों को भली माँति जानना आवश्यक है।

इिन्छुत किया की विशेषता-इिन्छित किया मनुष्य की सामान्य कियाओं से भिन्न किया है। सामान्यत प्रत्येक प्राणी सुख की इन्छा से प्रेरित होकर और दु.ख के निवारण के लिए कार्य करता है। वह उसी काम को करने का निश्चय करता है जिसमें उसको अधिक से अधिक तत्कालिक लाभ हो। इन्छित कियाओं में अर्थात् इन्छा-शक्ति के द्वारा निश्चित कियाओं में दूसरी ही वात पाई जाती है। मनुष्य जितना ही अधिक अपनी इन्छा-शिक से काम लेना चाहता है वह उतना ही सरल और सुखदाई मार्ग को छोड़कर कठिन और कप्ट देने वाले मार्ग को ही स्वीकार करता है। जिस मनुष्य की इन्छा शिक्त जितनी ही दृढ होती है, वह उतना ही आदर्शवादी होता है और वह प्रलोभनों के प्रतिकृत उतना ही अधिक लड़ता है। कर्तव्य पय पर चलने में इन्छा-शिक्त का सबसे अधिक कार्य होता है। ऐसे व्यक्ति को पद-पद पर उचितानुचित का विचार करना पड़ता है और प्राय सरल मार्ग को छोड़ कठिन मार्ग प्रहण करना पड़ता है। इस प्रकार के निश्चय से इन्छा शिक और भी अधिक दृढ़ होती है और मनुष्य का चिरत्र बनता है। अत्र वनता कि छोलराइट और विलियम जैसा महाश्र वों ने बताया है। यह

<sup>1.</sup> Freewill 2 Materialistic 3 Naturalistic 4. Spiritualists

नीविश्वास्त्र नैतिष्ठ मानाय की कोई सुबम करोये हो एकती है हो वह प्रकोमनों के प्रति-

46

कृत बाने की क्रापना कठिन गांग पर बाने की हो कड़ीयी है। इच्छा शकि से किया गया कार्व यह है विसमें मन्द्रव काफ्नो प्राकृतिक प्रश्नतियों के मितिकृत बाता है भीर यही नैतिक ब्रापरण भी है। मान शीबियः इमें मूल शर्मा है। इस भ्रापनी मूल को शांत करने के लियः

बाबार से मिळाइ साते हैं, परश्र क्योंडो हम लाने बैठते हैं स्पोंही एक प्रतिषि

का जाता है। ब्रिटिय-सरकार इमार्ग पहला धम है। यदि इस उस मिराई को बाएत-बाप न लाहर वही प्रसन्ता है साथ बापने धारिषि को किसा हैते हैं तो हमें अपन प्राह्मविष स्वमाद व प्रविष्ट्य ब्याचरच करना पहला है। यहाँ हमारे बादरा बीर बमारी माझतिक महतियों में बन्द होता है और ये हमाय चरित्र ग्रद्ध है तो भावता की दिवस होती है। इमें बितनी हो अभिक मूक्त

के वता की भावरपकरा होती है। इसी प्रकार प्रत्येक विवेकपुत्त काम की करने के लिए इन्ह्राग्राकि के बल को धावत्यकता परती है। काई-कोई लीम भापने बादर्श के तिए. पन-दौनात और राष-पाट को भी छोड़ हैते हैं । वी म्पक्ति बिहना ही सबिक प्रतीमनी के प्रतिकृत्र पताने की शक्ति एसता है उसमें निविद्य काचरण करन की उरानी ही काधिक मोग्यता रहती है । वह मनुष्य के भन में इन्बात किया के होने के एवं अन्तर्जना करता धाता है तो पहल पहल प्रसोमम का बल ही काबिक दिलाई देता है। पर कर इच्छाशक्ति उठके

लगी दोंगी है उठनी ही अविक प्राइतिक प्रदृष्टि का दवाने के लिए इन्छा सकि

प्रतिकृत काम करने लगछे है तब प्रकोमन का कल घट जाता है। बितना ही बड़ा प्रतोसन होता है उतके विकद शहने की उतनो ही स्रविक साच्यारिमक शक्ति की बावरमकता होती है। बाज्यास्मिक वत्त की बावश्यकता से ही उसकी पूर्ति का मार्ग निकल कावा है। इस प्रकार इश्वित किनाओं के द्वारा मनुष्य के भाष्यारिमक वता की वृद्धि होती है। नैतिक सावस्ता मां इसी प्रकार का ब्राचरवा है। नैदिक ब्राचरवा वह ब्राचरवा है विश्वमें अनुष्य की अधिक ते श्राचिक प्रसोमर्नी के प्रतिकृत चतना पढ़े और व्यक्ति से श्राचिक चटिनाइयीं का धामना करना पहे। यो व्यक्ति कितना ही स्वविद्य स्वीटनाश्मी का धामना करने की योग्यता रखता है वह नैतिक ग्राचरण की भी उतनी ही ग्रविक योग्यता रखता है। "

# नियतिवाद ध्रुशैर स्वतन्त्रतावाद व

नियतिवाद का सिद्धान्त — जब दो इच्छा श्रों का समर्प होता है तो एक इच्छा का दूसरी इच्छा पर विजय प्राप्त करना श्रावश्यक है। विजय प्राप्त करने वाली इच्छा दूसरी इच्छा को दवा देती है। श्रव प्रश्न यह है कि विजय कौन सी इच्छा प्राप्त करती है। इस प्रश्न का साधारण उत्तर यह है कि जो इच्छा प्रयल होतो है वही विजयी होती है। श्रतएव इस समर्प के परिणाम के विपय में सामान्य सिद्धान्त यह है कि समर्प में सदा प्रमल इच्छा विजयी होती है। कोई इच्छा प्रमल क्यों है, इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जाता है कि प्रत्येक इच्छा में प्राष्ट्रतिक वल के कारण ही कोई इच्छा प्रवल होती है श्रीर कोई निर्वन। प्रयल इच्छा का सभी इच्छा श्रों के समर्प में विजयी होना यही निर्णय का स्वरूप है। इच्छा श्रों के ग्राविरिक्त कोई तत्व इच्छा श्रों को वली श्रथवा नियल वनाने वाला नहीं है। हम इच्छा श्रों के समर्थ में किसी स्वतन्त्र इच्छा श्रोंक श्रथवा किसी श्राध्यात्मिक तत्व का कार्य नहीं देखते।

क्ष्म प्रस्त में विलियम जेम्स महाशय के "प्रिन्स पिल्स श्राफ साइकोलाजी" नामक पुस्तक में कहे हुए निम्न लिखित विचार उक्केंखनीय हैं.—

<sup>&#</sup>x27;The ideal impulse appears a still small voice which must be artificially re-inforced to prevail Effort is what reinforces it, making things seem as if, while the force of propensity were essentially a fixed quantity, the ideal force might be of various amount If the sensious propensity is small, the effort is small. The latter is made great by the presence of a great antagonist to overcome And if a brief definition of ideal or moral action were required, none could be given which would better fit the appearance than this it is action in the line of greatest resistance,"—Principles of Psychology, Vol II, page 548-549.

<sup>1</sup> Determinism 2 Doctrine of Free will (Libertanianism).

उक्त मत बदबारी मतार्थवानिकों और शार्यानिकों का है। इस मत को नियतिकार करते हैं। नियतिवार के सतुमार मतुष्य के मानशिक्ष संपर्य के परि साम उसी प्रकार के निश्चित हैं जिस प्रकार से सकात के दूस से एके पर परसर का नीनी मिलान निश्चित है। मतुष्य जो कुछ भी निर्मान करता है कह परते के

ही उनके बरमबाद स्वमाप स्वनिषक संस्कार और परिस्थितिकों के द्वारा निर्मित रहता है। इनका अप्ययने करके यह पहले से ही बस्तमा का सकता है कि वह

नौति शास्त्र

¥S

समुक्त परिवारि में बसा बरेगा। स्वतन्त्रतायाद का सिद्धान्त —उक्त विद्वा व के प्रतिपृत्र स्ववन्त्रतावाद का विद्यान्त है। ज्यानतावाद के विद्यानतात्रात्र दो क्ष्माची के अपने का पान क्ष्माची की ज्याद वाकि के उत्तर निमर नहीं करता वहने प्रतुष्प की स्वतंत्र स्वाराणिक के उत्तर निमर करता है। महान की यह स्कारणि

ही एक पूर्वां को कारानिश्व करने के लिए चुनती है और तूचरी का देनन करती है। यह प्रक्रियन में काने वाली विभिन्न प्रच्छानों से प्रक्र करता है। प्रकृति कारी कार्यों है किन्द्र प्रच्छारिक कार्यों रहती है। दिस प्रच्छाने से प्रकृति कार्यों कार्यों कार्यों की है कही वक्तानों हो और विशे वह रहाया है से पह प्रक्रिय सम्मा सेवी है वही वक्तान्त हो जाती है। और विशे वह रहाया है से है वह निवल हो बारों है। वह विश्व क्लाइ को बाहरी है सम्मा सम्मा स्था

दर्शिक्ति का प्रमान इमें उस सम्बामित है वह इस किसी प्रवत्न इस्ता का बोर से इसन कर देते हैं। विश्व स्थादिक की इच्छास्त्रिक क्षत्रवान देती है वह काम बीर कोण सनित्र करनेक प्रकार के स्थापिक वेंगों का इसन कर देती है बोर बाने मानी का स्थापन विशेष के निषया में रेस्त्रती है। यह उसकी सारिक बागी नहीं है बरन विशेष सकत है। वो क्यूंबि निकार। सी स्विक्ति सिक्ते

देशी है और विशे नहीं बाहती उत्तक्ष्म दमन कर देती है। इस इच्छारांकि की

स्तरान्य इच्छायांका का मैतिकवा में महत्त्व—निगरिया और सर्वत्रवानाद दोनों ही देश विदात है किन किया में संविध बात क्या किया ही कर क्या है किया निर्धालन में कार्य कार्य कर कराय स्थायांकि के स्विक में विस्तरान करना मैकिक विचार के क्षिप सनिगर्य है।

होता है उसकी यह इच्छाशकि उठनी ही प्रयत होती है।

यह नीति शास्त्र की पूर्वमान्यता कही जा सकती है। मार्टिनो महाशय का यह कथन सर्वथा युक्ति सगत है कि या तो स्वतन्त्र इच्छाशक्ति कोई वास्तविक वस्तु है अथवा नैतिकता कोरी कल्पना है। जव हम स्वतत्र इच्छाशक्ति के श्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो किसी प्रकार के श्राचरण के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार कैसे बना सकते हैं । धर्माधर्म का विचार उमी स्थिति में हो सकता है जब कि स्वतंत्र इच्छाशक्ति की उपिश्यित को मान लिया जाय। जहाँ कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं वहाँ कर्तव्यता कैसी। कान्ट महाशय का कथन है कि योग्यता के विना कर्तव्यता सम्भव नहीं । कर्तव्य की योग्यता के मानने पर हमें स्वतन्त्र इच्छाशक्ति को मानना पहला है। यदि मनुष्य परिस्थितियों का दास ही है तो हम उसे किसी प्रकार के अनैतिक ग्राचरण के लिए कैसे दोपी टहरा सकते हैं <sup>१</sup> जिस व्यक्ति में परिस्थितियों के प्रतिकृत चलने की शक्ति है उसी के उत्पर नैतिकता का उत्तरदायित्व रहता है। परिस्थितियों के प्रतिकृल चलने की शक्ति पशुर्ओं में नहीं होती। यह शक्ति मनुष्यों में ही होती है। इसी कारण पशुर्ओं के कायों पर नैतिक विचार नहीं किया नाता, मनुष्यों के कायों पर ही नैतिक विचार किया जाता है। छोटे वालकों में भी परिस्थितियों के प्रतिकृत चलने की शक्ति नहीं होती, अतएव हम उन्हें भी किशी अनुचिन काम के करने के लिए उतना उत्तरदायी नहीं समभते जितना एक पौढ़ व्यक्ति को समभते हैं। जिस व्यक्ति में विचार करने की जितनी ही श्राविक शक्ति होती है वह श्रपनी स्वतन इन्छाशक्ति से उतना ही श्रिधिक कार्य लेता है, श्रीर ऐसे व्यक्ति के कार्य नैतिकता की दृष्टि से उतने ही महत्व के होते हैं, क्योंकि इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता के साथ-साथ मनुष्य का नैतिक उत्तरटायित्व भी वढता है।

स्वतत्र इच्छाशक्ति की उपस्थिति के कारण ही हम पहले से यह नहीं कह सकते कि कौन-सा व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में किस प्रकार का आचरण करेगा। हम उसके आचरण का अनुमान मात्र लगा सकते हैं। परन्तु इस प्रकार के अनुमान सब समय ठीक नहीं होते। हम स्वय अपने ही विषय में पहले से

<sup>1.</sup> Postulate \* Either freedom of will is a fact or morality is a delusion. † There cannot be an oughtst without a canst

٠,

स्वतन्त्रता का वार्ये—क्षप्र इसने बहा है कि सक्त इक्काराधि का प्रसित्त नैतिक आवरम् के शिए धनिवार्य है। यह खठन इच्छाशकि क्या दै और इसका मनुष्य इंबरिंग से क्या सम्बन्ध है। इस प्रश्न के निम्न निम उत्तर दिये गमे है। एक मठ के ब्रानुतार खतन इच्छाधीक एक ऐसी बला है बिसके विपन में इस यह नहीं कह सकते कि वह अमुक परिकाति में क्या करेगी । न्युजन इच्छाराच्छि सन्द्रम्य को प्रत्येक प्रतिकारि मे स्वयन्त्रपापुरक कार्य करने का शक्ति प्रदान करती है। स्वदन्त इच्छाशकि में किसी प्रकार की निपटवा को स्वान नहीं। एक वृत्तरे सत के बानुसार स्वयन इच्छाया के बाक्स परिस्थितियों से नियम्बद नहीं हातो फिन्तु वह क्रयने-काप से क्रवहम नियम्बद रहती है। सदन्त्रता का कर्य है बाध्य-नियन्त्रया। मनुष्य अपने-बाय के निव न्त्रचा में वहीं तक रहता है वहीं तक वह अपने हो अनाथ विद्यान्तों के उत्पर भावरम् करता है। भ्रमने बनाय नियमों के प्रतिकृत भावरम्। करना स्वतन्त्रता नहीं है बरन स्वयद्भन्ता है। हो अनुष्य इस प्रकार के बारश-नियन्वया में सभ्यतः हो बाता है वह एक दिशेष प्रकार के स्वमाद का बन खाता है। सारम निवन्त्रया के सम्भात के द्वारा जो स्वधाव बनता है उसे वरित्र कहते हैं। इत मकार चारंत्र मनुष्य ६ वृत्र बाध्यास का वरिशाम है। यह वृत्र बाध्यास किसी विरोप प्रकार की परिक्षिति में विरोप प्रकार के निर्शेष पर ब्रामें के लिए। मतुष्प

<sup>1</sup> Will. 2. Character 3 Licence. 4 Self-control.

को प्रेरित परता है, प्रथात् मनुष्य प्रपने पूर्व प्रभ्यास पे द्वास ध्याया श्रपने चरित्र द्वारा ही नियम्त्रित होने लगना है। चरित्र एक न्यापी बन्तु है। प्रतह्य जब मनुष्य का चरित्र वन जाता है तो हम उसके निर्ण्यों के पिषय में इतने प्रनिध्या नहीं रहने जितने कि चरित्र न बने हुवे न्यक्ति के निर्ण्य के विषय में प्रनिधित रहने है। इस तरह चरित्र की नियतिता विद्यत्य इच्छाशक्ति का बाधक नहीं है, बरन् उसने प्रणीता का परिचायक है।

प्ररित्र की नियतिता—मनुष्य की स्वतन्य इन्छाशक्ति उसे सब प्रशा नो नियतिना ने मुक्त नहीं कर देती । यदि ऐसा हो तो हम किसी भी व्यक्ति के प्राचरण के विषय में कुछ भी खंदाज न लगा धवेंगे। इसारा नाधारण व्याव-हारिक जीवन इसी प्रकार के प्रदाज के ऊपर निर्मार करता है । इस चिरवहीन व्यक्ति के विषय में भले ही यह न कर सक कि यह विगोप प्रकार की परिन्यितियाँ में पैसा श्राचरण करेगा, परना साधारण चरित्रवान व्यक्तियों के श्राचरण के विषय में हमारे ग्रानुमान प्रायः ठीक निकलते हैं ! हम जानते हैं कि एक व्यक्ति को किसी वाम के लिए टॉटने टपटन में उस काम की वह सावधानी के माय करेगा श्रीर दूगरा व्यक्ति टॉटने-इपटने पर नाम का करना छोड़ ही देगा । जिन वार्तों को सुनकर एक व्यक्ति के मन मे मानिषक ग्लानि ग्रयवा भय उत्पन्न होता है उन्हीं वार्ती को मुनकर दुमरे के मन में क्रीध उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम मनुष्य के चरित्र की जान कर उसके श्राचरण के विषय में श्रन्दाज लगाने हैं कि किसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति क्या करेगा । इस प्रकार का श्रनुमान लगाना इसलिए ही सम्भव है कि मनुष्य के जीवन में किसी न किमी प्रकार की नियतिता काम करती है, अर्थात मनुष्य श्रपने श्राचरण में इस प्रकार स्वतन्त्र नहीं है जिस प्रकार की स्वतन्त्रता स्वस्कृत्द व्यक्ति चाहता है।

मनुप्य का जैसा चित्र होता है उसकी इच्छाशक्ति भी उसी प्रकार कार्य करती है। चरित्र इच्छाशक्ति के पूर्व-श्रभ्यास का परिणाम है। परन्तु यह उस इच्छाशक्ति का बन्धन भी है। पहले किया गया श्राचरण मनुष्य के वर्तमान

<sup>1</sup> Determinism of Character

के मन में रहते हैं। यही छंरकार मनुष्य के बारित के आधार होते. हैं। एक बार

₹ ₹

अब मनुष्य किसी पमसंकट े में पहला है ब्रीर वह बैते मार्ग को जुनता है वैसे ही मार्ग के चुनने की उधमें प्रश्चि हो बादी है। यो अनुष्य कर्म-एकट के समय सरहा और प्रिय मार्ग को छोड़ कर कविन और कठिन मार्ग को बहुदा करता है बह वृक्तरी बार भी प्राया बैता हा इन्त्या है । यदि इन्द्रिन मार्ग केंग्र है तो उसे पेरे मारा पर चतना **रा ग्रम्का तग्दा है। बार-बार श्र**म्यास करने पर श्रविन मार्ग हो सरत हो बादा है और उस पर चहने से मनुष्य को कह का समुमन न होकर प्रवचता का कानुभव होता है । जो मनुष्य कर-बार कठिनाहमें का शासना कता है उसे बंदिनाइसों का सामना करने का बाम्यास हो बाला है।

इस झम्पात के परिशाम त्वका वह कठिनाइयों को देखका बरता नहीं। कठिनाइचों को देखकर उठछे मागना वह म्हान्य का बामद्यात लगाव है सीर कठिमाइमी को देखकर उनने खड़ने है किए हैवार हा बाना वह उसका क्रांतित रबमाव है गही चरित्र है । चरित्र मनुष्य को एक सचित शक्ति है। यह इच्छाशक्ति का हो वृक्तर नाम है। दिस मनुष्य का चरित्र विद्यना ही संग्रहित होता है उसकी इच्छासक्ति भी उदनों हो सहह होती है। परित्रवाद म्पर्कि की इच्छाशक्ति सक्यों के सामन बान पर बौबाकोल नहीं होती बरन वह दहता से

सनका सामगा करती है। इच्छाराष्टि ते बरित्र का निमास होता है स्मीर फिर चरित्र किसी प्रकार के साचरण् में "स्वाराणि का प्रमानित करता है। स्वतन्त्र साचरव का नास्त्रिक बार्च नहीं है। इंडो कारच से इस यह कह सकते हैं कि कोई अर्रिनान् व्यक्ति किसी विशाप पार्यस्पति में कैसा ब्राज्यस्य करेगा । स्वतन्त्रता स्वच्छन्दरा से मिस यस्त है। स्वत व मनुष्व का परिष हह होता है क्रोर स्ववतन्त्र मनुष्य का परिष निवल होता है। स्वयद्भन्द व्यक्ति के बाबरख में किसी महार के सियाग्त कार्य नहीं करते । वह मनमीबी होता है और दक्षिक हच्छाओं के बानेमी में बाकर काम करने संगता है। इतके प्रतिकृत व्यतिकार व्यक्ति के बीकन के तिकास्त

<sup>1</sup> Moral situation.

सुनिश्चित होते हैं। वह सदा इन सिद्धान्तों को अपने आचरण में चिरतार्थ करता है। वह सदा श्रपने विवेक से काम लेता है और विवेक के प्रतिकृत मानसिक विग का सदा दमन करता रहता है। इसी प्रकार की स्वतन्त्रता नैतिकता के लिए आवश्यक है। विना आत्म-नियन्त्रण की शक्ति के, अर्थात् विना चरित्र की नियतिता के नैतिक आचरण सम्भव नहीं और विना इस नियतिता के नौति-शास्त्र अर्थहीन हो जाता है।

पशु, वालक श्रीर पागलों के श्राचरण पर किसी प्रकार का नैतिक विचार नहीं किया जाता। नैतिक विचार की पूर्वमान्यता, मनुष्य में श्रपने विवेक के श्रानुमार कार्य करने की शक्ति है। चिरित्र का निर्माण विवेक के द्वारा होता है। एक वार जब चिरित्र वन जाता है तो मनुष्य का श्राचरण चिरित्र के श्रनुमार होने जाता है। जब मनुष्य के जीवन से उच्छुङ्खलता का लोप हो जाता है श्रीर उसका श्राचरण सुव्यवस्थित हो जाता है तभी हम उसके श्राचरण पर नेतिक दृष्टि से विचार कर सकते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक विचार के लिए स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति की आवश्यकता है, पर यह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति चरित्र की नियतिता को मानती है। एक छोर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति चरित्र का निर्माण करती है छोर दूसरो छोर वह उसके नियन्त्रण में रहती है। चरित्र की नियतिता स्वीकार करने से इच्छाशक्ति की स्वतन्त्रता का छपवाद नहीं होता। कहा जाता है कि दुराचारी मनुष्य एक दृष्टि से भला काम कर ही नहीं सकता छौर दूसरी दृष्टि से वह भला कार्य कर भी सकता है । दुराचारी मनुष्य का चरित्र ही उसके भले काम के करने में वाधक होता है, अर्थात् उसका पूर्वाम्यास ही उसके मार्ग का रोडा बन जाता है। पर इस चरित्र का निर्माण स्वय उम्ने ही किया है। यह उसकी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के द्वारा निर्माण हुआ है। अतएव यह स्वतन्त्र इच्छाशक्ति उसके चरित्र में परिवर्तन भी कर सकती है। यह परिवर्तन एकाएक नहीं होता किन्तु अभ्यास के द्वारा अवश्य हो जाता है। इस प्रकार दुराचारी मनुष्य को भले काम से रोकने वाली उसकी स्वतत्र इच्छाशक्ति के अतिरिक्त दूसरा कोई तत्व नहीं है। मनुष्य अपनी

1 Postulate, 2 Determinism of character

<sup>\*</sup> A bad man in a sense can and in a sense cannot do good actions—Mackenzie—A manual of Ethics.

इन्द्रा के स्वरूप के नियन में नदुत कुन्नु कथा की है। इन्द्राओं में अब संपर्य

**की निगतिता ग्रापने गाप की ही निगतिता है।** 

ŧv

होता है और इत संपर्य के परिद्याम लहार वह एक इच्छा विजयी होकर नेतना के समय कामान्त्रित होने के लिए पर बाठी है तो इस उसे इच्छित कार्य का हेत करते हैं। सबाद हेत्र वह इच्छा है को किशे कार्य का प्रेरक हो । साधुनिक प्रमुख नोवि-शास्त्रकों के अनुवार हेता उच खद्य का शाम है जिन्ने अपने कार्य के द्वारा प्राप्त करने का मनुष्प विचार करता है। तक्य के विचार का नाम हैत है। ब्रादशकादी नादि शास्त्रज्ञों ने **देत की यही स्वास्त्रा की है।** "नऊ कथनानुसार हैत में मनुष्प न बेक्त किती चाह भी अनुमृति करता है, बरम् उसे यह भी बान रहता है कि उसकी वह चाह किस प्रकार से पूरी हो सकती है। हेतू में प्राप्त किये बाने नाते पहार्च के मले और धुरे होने का बान भी खता है। हेतु इंट प्रकार विवेद्यमक्त मानशिक प्रस्ता है। धावशबादी नोदिन्शास्त्रह कार्य के उस प्रेस्क की देव नहीं मानेंगे विसका स्वर्ग कार्यकर्ता की द्वान न हो। कायवा निसका ज्ञान हो परन्तु स्पन्नतः प्राप्त किमे क्यारेवाले खाद्य का विचार न हो । इस प्रकार सनुष्य की इच्छाएँ ही उतके कार्यों का देत बन सकती है। देत वह इच्छा है जिनक साथ मनुष्य का खाव का मशात करता है कौर क्लिके लिए सनुष्य प्रयान करते के शिष् वैद्यार शहता है।

नीवि शास

इन्द्रा ने मला या दुरा भावरण करता है। मनुष्य का बरित्र उनके मले दुरे काम करने में सहायक क्रयंका वायक बनजा है। परन्त इत प्रकार की सहायसा प्राप्त करना धापना न प्राप्त करना चापने द्वाप की ही नहापरा प्राप्त करना चापना उसे नोना है। भादराबादी नीतिरास्त्रमों के बन्धार भनुष्य का चरित्र ही उसका स्वरत । यह उसको सर्वत्र इन्द्राशकि से मिश्र वस्तु नहीं । श्रवप्त चरित्र

इण्दा वेतु । और संबद्धा हेत का प्राय-नीविशास में मनूष्य को हत्त्वा, हेतू और एंक्स की जबी रहती है। इतमें से नैतिक विचार किस्ते करार किया बाता है। इसे निष्यित करने के लिए इनके सक्तर के बान का होना बाबरमक है। इसने पिछलो पूर्वी में

<sup>1</sup> Desire 2. Motive 3. Intention

The idea of the end is the motive.

हेतु के विषय में इस विचार से भिन्न विचार श्रन्तः श्रनुभृतिवादी निति-शास्त्रज्ञों का है। ईसाई धर्म से प्रभावित दार्शानिकों ने मनुष्यों के कार्य के हेतु उसके भावों श्रर्थात् रागात्मक मनोवृत्तियों को माना है। मार्टिनो महाशय के कथनानुसार श्रनेक प्रकार की रागात्मक वृत्तियाँ (भाव) ही मनुष्य के कार्यों की प्रेरिका श्रथवा हेतु होती हैं। कोई मनुष्य काम से, कोई कोव से, कोई भय से, कोई प्रेम, द्या, श्रद्धा इत्यादि मनोभावों से प्रेरित होकर किसी विशेष प्रकार के काम में लगता है। इनमें से कुछ मनो-भाव बुरे होते हैं, श्रीर कुछ भले। कार्य का हेतु वह पदार्थ नहीं माना गया है, जिसे प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य करता है, वरन कार्य के हेतु उक्त भाव ही माने गये है। ये ही मनुष्य के मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छाएँ उत्पन्न करते हैं। कार्य के मृल प्रेरक ये ही हैं।

संफलप—सकलप अथवा मन्तन्य, इच्छा ग्रीर हेत से भिन्न वस्तु है। हेतु कार्य का प्रेरक होता है, ग्रीर सकल्य उस कार्य के लिए साधन उपिर्यंत करता है। मान लीजिए कि कोई मनुष्य पैसा कमाना चाहता है। पैसा कई प्रकार से कमाया जा सकता है। कोई वाणिज्य-न्यवसाय करके पैसा कमाता है, कोई नौकरी करके, कोई पुस्तक लिखकर ग्रीर कोई लाटरी के द्वारा। पैसा कमाने का निश्चय करना, यह ग्रागे होने वाली किया का हेतु कहलाता है, कि तु किम प्रकार से पैसा कमाया जाय, यह उसके सकल्प की वात है। सकल्प में मनुष्य करना चाहता है इस प्रश्न का उत्तर उसके सकल्प को जानकर ग्राता है। वह उस काम को क्यों करना चाहता है इस प्रश्न का उत्तर उसके हेतु को जानने से ग्राता है। इस प्रकार कार्य का वास्तिवक प्रेरक हेतु है। सकल्प, हेतु को सफल बनाने का साधन मात्र है।

श्राधिनिक मनोविज्ञान ने किसी कार्य के हेतुश्रों को दो प्रकार का माना है—जात श्रौर श्रज्ञात। श्राधिनिक मनोविज्ञान मनुष्य के भावों को ही उसके कार्यों का वास्तविक हेतु मानता है। ये भाव कभी कभी मनुष्य को ज्ञात रहते हैं, श्रीर

<sup>1</sup> Intuitionist 2 Emotions Feelings 3, Intention.
4. Motive 5 Spring of action 6 Means

६६ नीविन्यास

को बालाब में प्रेय-बग्न करते थे। किया ने संसर के समझ बताते थे, कि यह काम समयम से विवासित होने बाहे अपनि हुए प्रकार के देश की स्वास्तर है मिरा का स्वास्तर के प्रकार के देश की स्वास्तर है मिरा हो कर किया है। समझता के स्वयंत हुए प्रकार के देश की स्वास्तर है। सिरा का का कर कर की का नहां से स्वार पा कि स्वयंत पर पान ने बाहे को बात है की स्वास के स्वास के स्वयंत है। इस स्वयंत के स्वास के स्वयंत है किया हुए के स्वास के स्वयंत की का स्वास की का स्वास की स्वयंत के स्वयंत के स्वयंत के स्वयंत की स्वास की स्वयंत की स्वयंत की स्वयंत के स्वयंत की स्वयंत की स्वयंत की स्वयंत की स्वास की स्वयंत की स्वयंत

हैत में मेद करता है। एक हेतू को कार्य का मेरक स्थानमा कारच करा बाता है स्मोर दूधरे को उसका स्ववर करा जाता है। एक तालिक वस्तु है, स्मोर जूधर कोर्यक। कार्य का मेरक मनुष्य के मीतरी मन में रहता है, सीर उसका उदक उनके नाहरी मन में। साधिकतर मनुष्यों को समने सांगिक हेतू मों का सन रहता है, इभीतिये हेतू के सांगिक सीर नाहरी मारी में में नहां से सान स्वता। प्रस्तु समी कमां मनुष्य को सामनी किया के सांगिक हेतू का सान नहीं रहता। प्रस्तु समी कमां मनुष्य को सामनी किया के सांगिक हेतू का सान नहीं रहता। प्रस्तु समी कमां मनुष्य को सामनी किया के सांगिक हुए को मेद रहत हो।

कमी-कमी दे उनकी नेतना की स्वयं के नीचे कमा करते यहते हैं। ऐसी स्थिति मैं मतुन्य बानती किएकों के बासादिक हैताओं को स्वयं नहीं बानता । यह बिन हेतुओं की दूवरे सोनों के उनक बागत कमी का दित सवाया है, वे बासादिक हैता के बाबरया मात्र होते हैं। वोतहार्यी साताव्यों में कुछ पारता सोग पानिक के कियों का विरोध करने बाले म्यक्तियों को बिमाया बलाया देते ये। में देने कार्यों

1 Motive. 2 Reason.

जाता है। कार्य की नैतिकता पर विचार करते समय साधारणतया मनुष्य के उसी हेतु पर विचार किया जाता है, जिसका उसे ज्ञान है। मनुष्य के आतिरिक हेतु पर विचार करना इतना सरल काम नहीं है।

### श्राचरण में वातावरण श्रीर चरित्र का महत्त्व

श्राचरण क्या है १—ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसमें मनुष्य के श्राच-रण के श्रातिरक कारणों पर प्रकाश पडता है । मनुष्य का श्राचरण उसकी स्वतत्र इच्छाशक्ति का कार्य है । श्राचरण में मनुष्य के विवेक श्रीर श्रादर्श कार्य करते हैं । उसके सामने परिस्थितियाँ रहती हैं । वह कभी-कभी परिस्थितियों के श्रनु सार काम करता है, श्रीर कभी उनसे लडता है । जैसा उसका विवेक सुकाता है, उसी प्रकार वह काम करता है । मनुष्य का श्राचरण दूसरे प्राणियों के व्यवहारों से भिन्न वस्तु है। दूसरे प्राणी सदा प्रकृति की श्रनुकृत्तता प्रात करने की चेष्टा करते हैं । उनमे स्वतत्र इच्छाशक्ति नहीं होती । श्रतएव उनमें प्रकृति से लडने की योग्यता भी नहीं रहती । दूसरे प्राणियों के व्यवहारों में वह विवेकशीलता नहीं दिखाई देती, जो मनुष्य के व्यवहारों में दिखाई देती है । वे श्रपनी जन्मजात प्रवृत्तियों के श्रनुसार कार्य करते हैं । उनके लिए मानो प्रकृति ही उचित श्रयवा श्रमुचित का विचार करती है । पर मनुष्य स्वय श्रपने कार्यों के उचितानु चित का विचार करता है । इसिलए मनुष्य के व्यवहारों को ही श्राचरण कहा जाता है ।

प्रकृतिवादी नीति शास्त्रज्ञों ने निस प्रकार मनुष्य के व्यवहारों को स्नाचरण् कहा है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों के व्यवहारों को भी श्राचरण् कहा है। इस प्रकार स्पेंसर महाशय ने पशु-पित्त्यों स्नौर की है मकोडों के श्राचरण् की चर्चा की है। यदि चींटी वरसात होने के पूर्व भोजन इक्टा कर लेती है, तो उसके श्राचरण को भला कहा जाता है। यहाँ मले-चुरे का निर्णायक, प्राणी को जीवन मे सहायता देना ही मान लिया गया है। इसी प्रकार मनुष्य की उन कियाश्रों को भी श्राचरण् कहा जाता है, निसमें वह श्रपनी प्राकृतिक स्नावश्यकता श्रों की पूर्ति के लिए कार्य करता है।

<sup>1</sup> Environment, 2 Character, 3 Reason,

नीति शास
 भावनिक काल के मगरियील नीति शासक, अव्यविपारियों के साचरया

विक्रांत के बानुसार उसके बाताबरवा का परिखास है।

है मिस प्राचिमों में रस्तंत्र रचतुराविक महीं होती । स्वतंत्र उनके व्यवसारी को सावत्य करना नीति वारण की दि है महन् भूत है। सम्बद्ध में यातावरण का कार्य—हमने कम बवान है कि मनुष्य के सावरण में उनके स्वतंत्र रच्छायिक, सम्बद्ध उनके चरित्र का ही स्थान कम बहे कि मनुष्य का सावरण उनके चरित्र की साध्यसण का परिवास है। बित मनद्भारण का सावरण उनके चरित्र की साध्यसण का परिवास है। बित मनद्भारण का सावरण उनके चरित्र के लगित रमान नहीं उनी महार वह बाधवरण के भी रस्तंत्र नहीं हो कहता। उन्हास का चर्मा की

ध्री इस परिमाया की नहीं सायते । उनके कपनातुस्य नहीं इच्छाराधि की स्थरनका नहीं, नहीं बाधरण की भी सम्भावना नहीं है। बाकरण मनुष की उन्हों किनाओं का नाम है जिनमें स्थर्तन इच्छाराधिक का काम होता है। मनुष्य

पदि इस इत इ.दे को स्वीकार कर लें थो किर इस किवी व्यक्ति के बाक-स्व को न तो मला कीर न दुव कह कको है। यदि "मला वायरख" कीर 'दुव वायरख" येथे वपनी का इस प्रयोग भी करें, यो इस मला वायरख करने वाले व्यक्ति की न तो प्रश्चा कर ककी कीर न दुव वायरख करने वाले की तिया। इ.से दिर मानता पढ़ेशा कि ब्युट्स वावयरख पढ़ कर कर का की तिया। इ.से दिर मानता पढ़ेशा कि ब्युट्स वावयरख में पड़ने के कारख कीई मुग्न कम्बा कायरख करते हैं और प्रतिकृत वावयरख में पड़ने के कारख

बद्दी मनुष्य द्वर्ण आवस्य करता है आयात् 'बुरा<sup>3</sup> और 'मन्ना राज्य बाताबरखं के ग्रंग कर बोधक ह ना जारिए, न कि ब्यक्ति के हिए इन्दिर ते चोर को भीरों करते के कारण बोधी उद्दर्शना भूत है। चौर उम्मन्दार एव थिए बीहर करता है, कि नह मरीब है आबता बच्चन में तमे अधित रिवा नहीं मिली। उचित रिवा न मित्रके का कारण मी आता थिए की करिया करवा एक्य में विचा-प्यासका की कसी है। उस्ति तिवा रिवा के समाय में कब बात्रकों में दुरी बारतें पर करती हैं। शो पिर उसका दुर कायदण करना स्वामाधिक है। प्रशं उसके हैरे सानराज के दिए बाताबरखं हो दांगी है। उपद्रक्त शिकान्त में स्वृत्यकों के साकरण में उनको स्वरूप प्रवासी अथवा उसके चरित्र को कोई महत्त्व का स्थान नहीं दिया गया है। परन्तु ऐसा करों से नैतिक विचार अर्थ-हीन हो जाता है। नैतिक विचार की पूर्वमान्यताएँ स्वतन्त्र इञ्छाशिक्त की उपस्थिति और चरित्र हैं। जहाँ आचरण की स्वतन्त्रता नहीं, वहाँ आचरण का उत्तरदियत्व भी नहीं। फिर किसी आचरण को बुरा अथवा भला कहना सम्भव नहीं है।

यदि हम मनुष्य के ब्राचरण के कारणों पर सूच्म दृष्टि से विचार करें, तो प्रकृतिवादियों के ब्राचरण-सम्बन्धी विचारों की ब्रुटियों को भली भाँति समफ लेंगे। पहले तो नीति-शास्त्र में मनुष्य के चरित्र के मनोवैज्ञानिक कारणों पर विचार करना युक्ति-सगत नहीं है। नीति-शास्त्र में विकासात्मक दृष्टि से चरित्र का ख्रय्यन नहीं किया जाता। नीति-शास्त्र का चरित्र-श्रध्ययन दार्शनिक ब्रय्या विश्लेषणात्मक श्रध्ययन है। नीति शास्त्र में, चरित्र कैसे बना—इसे जानना उतना महत्व नहीं रखता, जितना चरित्र दनने के लिए किन-किन तत्वों की श्रावश्यकता है—यह रखता है। चरित्र के वनने में वातावरण ई ट श्रीर गारे का काम करता है। परन्तु जिस प्रकार ई ट-गारे की उपस्थिति से ही कोई भवन तैयार नहीं हो जाता, उसी प्रकार विना स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के वातावरण के द्वारा श्रयने-श्राप चरित्र गठित नहीं हो जाता। जो कार्य कारीगर इमारत के तैयार करने में करते है, वही कार्य इच्छाशक्ति चरित्र के निर्माण में करती है। वह वातावरण को श्रयने हो ढग से काम में लाती है।

जिस प्रकार चिरत-निर्माण में वातावरण सहकारी कारण का कार्य करता है, उसी प्रकार वह मनुष्य के किसी विशेष श्राचरण में भी सहकारी, परन्तु परतन्त्र रूप से, कार्य करता है। हम देखते हैं कि एक ही वातावरण का प्रभाव सभी लोगों पर एक-सा नहीं पहता। मनुष्य का जैसा चिरत्र होता है, उसे वातावरण उसी प्रकार प्रभावित करता है। श्रन्धेर में एक पेड के हूँठ को देखकर हरणेक वालक भयभीत हो जाता है, श्रीर भागने की चेष्टा करने लगता है। इसकें प्रतिकृत वीर वालक उस हूँठ से घवडाता नहीं, वह उसके पास जाकर वास्तिवकता को जानने की चेष्टा करता है। कोई मनुष्य धन के प्रलोभन से झूठ वीत देता है, तो कोई इस प्रकार के प्रलोभन से बिल्कुल चलायमान नहीं होता। वह प्रलोभन देने वाले से ही कुद्ध हो जाता है। कायर मनुष्य रण से भागना है,

नी<del>ति शाम्</del>र

चौर और पुरुर रख में न कैनल चपने ही सहता है परस्त दूसरों को मी मोस्साहित करता है।

इंच मॉर्ति सम देखते हैं कि एक ही प्रकार का बाताबरण सनुम्म के बारित मेन के मनुवार निक्ष सिक्ष सकार के बातवरण का कारण वन बाता है। किसी वियोग प्रकार का बाताबरण सनुम्म के बातवरण को किछ प्रकार प्रमातित करेगा, मह उनके बारित्र पर ही निर्माद करता है और यह चरित्र बाताबरण का परिचान

नहीं बाल मनुष्य की स्वतन्त्र हम्ब्युग्राणिक का कार्य है। ग्रारीर कीर हार्यि की वीक्षता मनुष्य को उठके आवा निवा के निकास हैं। यरता उठके कापना कार्य कपने-कार्य ही बनाना पहला है। येवा कि कान्य महास्यक ने बनाया है भीतिक

हाँदि से मनुष्य पर बात है और झाष्याधिक हाँदि से बह बारमबात है। बह हम मनुष्य के बारावरण पर ही विवार करते हैं, तो तभी प्रकार के बातावरण को नैतिक हाँदि से सहल का नहीं पति । मनुष्य के झाषरण को प्रधावित करने बाता बातावरण मोतिक बातावरण नहीं, बतन साहाधिक सीर

दिनायें वा नायनरचा है। मनुष्य किली काम के चरते में कुछ लोगों को उन्हाई करते की बेहा करता है, कुछ के बाप मोशवादित होता है, और कुछ के बाप हतोत्सादित होता है। वे उसी नार्य उठके व्यावस्य का कारण करती हैं पर नेपीद कर मार्यों को दार्यों के हारी दे देंलें, तो उन्हें हम बचने बाप हो मिर्मित पांचें। मनुष्य वास्ते उपनिष्ठ होंगे हे दिली की ठलाए कहाँ तक मनेता

है। बैठा शतुम्म का बरिब होता है वह क्षमने वातावरका को मी बैठा ही बना लेता है। मान लीनिय कि कियी वारणबंदा कोई व्यक्ति हमें गांची दे देया है। इठ याती को हम वह लेते हैं, कीर याणी देने बाढ़े व्यक्ति की नाउममन बानुकर

अनको उन्तीप देने की कहाँ तक वैद्या करेगा वह उनके परिव पर निमर

स्मान लोजिया कि फियों कारण करते के स्मीक हमें माला दे हैया है। इस ग्रामी को हम जह होने हैं, आदेर गाणी का लाके को नायमक स्मानक स्मान कर देते हैं। इसी तरह इसकी कहीं बिना ग्रामित के मान मिल साथी हम इस प्राप्त को दान में है देते हैं। इस स्मानी इन कियाओं से एक प्रकार का साताबरण हिला करते हैं। अहि इस क्षेत्र में आकर पहली देने साते

I Self-created.

क्यक्ति को तमाचा मार देते हैं, श्रथवा मुफ्त में पाए हुए धन को श्रपने ही काम में खर्च करते हैं, तो हम इन कियाश्रों के द्वारा दूसरे प्रकार के वानावरण का निर्माण कर लेते हैं। हम गाली देने वाले को तमाचा मारेंगे श्रथवा नहीं, मुफ्त में मिले धन को दान में दे देंगे श्रथवा श्रपने श्राप खर्च करेंगे, यह हमारे चरित्र के जपर निर्मर है। इस प्रकार हमारा चरित्र ही हमारे शत्रु श्रौर मित्र का निर्माण करता है, श्रौर प्रतिकृत तथा श्रनुकृत परिस्थितियों को हमारे समद्ध उपस्थित करता है। इस प्रकार हमारा वातावरण वास्तव में हमारे ही द्वारा, श्रथीत् हमारे चरित्र के द्वारा निर्मित होता है। नीति-शास्त्र के विद्वान में केन्जी महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है, कि मनुष्य का श्राचरण उसके चरित्र श्रौर वातावरण का परिणाम नहीं विकार-धारा के श्रनुमार श्राचरण में प्रधान चरित्र का परिणाम है। श्रादर्शवादी विचार-धारा के श्रनुमार श्राचरण में प्रधान वस्तु वातावरण नहीं वरन चरित्र है। यही मत हमें युक्ति-सगत दिखाई देता है।

#### प्रश्त

- १. भूख श्रीर इच्छा में क्या भेद है ? मनुष्य के नैतिक श्राचरण में इच्छा का क्या स्थान है ?
- २. इच्छाश्रों के द्वन्द्व का क्या श्रर्थ है ? इससे मनुष्य का नैतिक विकास कैसे होता है ?
- इच्छित किया के स्वरूप को उसका विश्लेपण करके स्पष्ट की जिये । निश्चय के पूर्व की अवस्था की मनोवैज्ञानिक महत्ता क्या है ?
- ४. स्वतत्र इच्छा शक्ति का क्या अर्थ है १ इसकी उपिश्वति को प्रमाणित करने के लिये कौन-कौन युक्तियाँ दी जाती हैं १
- ५. नियतवाद श्रौर स्वतत्रतावाद का नीतिशास्त्र के विचारों मे क्या महत्त्व है ? यदि हम स्वतत्रतावाद को नहीं मानें तो नीतिशास्त्र का क्या रूप होगा ?

#### भीति-गाम ६ परित्र केले बनला है। इसके बनने में स्वर्तत इच्छाशक्ति का क्यां स्थान है! "सक्स्माता स्वतन्त्रता नहीं है"-इस क्यन की सरपता को राष्ट्र कीनिये ।

७२

नीतिशास्त्र के लिये किस प्रकार की स्ववन्त्रवा की कावश्यकता है। निविक भाषाचा के लिये किस प्रकार की नियतिया भाषरमक है। इस नियतिका कर भेन नैतिक नियतिका से बताइने ।

 इन्छा देव आर संबस्य में क्या मेव है। उदाहरण देकर समझ्यारे । मन्दर के ब्राचरण की नैतिक्या की कीन-सा राज ब्राविक रुख करता है।

मनुष्य का ब्राचरम् उत्तके चरित्र बीर वाद्यवस्य का परिमास है-इत कपन की समालोकना करके उत्तित सिमान्त का निकपका बीजिये ।

## चौथा प्रकरण

## मनुष्य की क्रियाओं के हेतु

### दो विरोधी विचार

मनुष्य की कियाओं के हेत के विषय में दो विरोधी विचार हैं। एक विचार के अनुपार मनुष्य की सभी कियाओं का हेत सुख की इच्छा होती है, श्रौर दूसरे विचार के अनुसार उसकी कियाओं का हेत उसका ज्ञान होता है। पहले प्रकार के विचार को मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहा जाता है, श्रौर दूपरे प्रकार के विचार को विचारवाद कहते हैं। इन दोनों विचारधाराओं को जानना श्रौर उन पर विवेचन करना नीति-शास्त्र की श्रनेक जटिल समस्याओं को इल करने के लिये श्रावश्यक है।

### मनोवैद्यानिक सुखवाद

वेन्थम महाशय की युक्ति—मनोवैज्ञानिक सुखवाद के प्रमुख प्रवर्तक वेन्थम ग्रौर मिल महाशय हैं। जेरोमी वेन्थम महाशय श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्रिन्सिपिट्स श्राफ लेजिसलेशन' के प्रथम प्रकरण में निम्निलिखित युक्तियाँ मनोवैज्ञानिक सुखवाद को सिद्ध करने के लिये देते है—

''प्रकृति ने हमें सुख श्रोर हु ख के राज्य में रख दिया है। हमारे सभी विचार इन्हीं के कारण उत्पन्न होते है। इम श्रपने सभी निर्णयों श्रोर निश्चयों को उन्हीं के श्रनुसार बनाते है। जो इस श्रनुसासन से मुक्त रहने की बात कहता है वह नहीं जानता कि मे क्या कह रहा हूं। उसका उद्देश्य एक ही होता है, सुरा को प्रहण करना श्रोर दु ख से मुक्ति पाना। जब वह श्रधिव-से-

<sup>1</sup> Motives 2 Psychological hedonism. 3 Rationalism



को देखना पड़ेगा, श्रीर यह प्रत्यक्त जान के ऊपर ही निर्भर है । इसे हम श्रात्म-निरीक्षण श्रीर दूसरे व्यक्तियों के श्रात्म-निरीक्षण की सहायना से निश्चित कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि इन दो प्रमाणों पर पक्षात-रहित विचार करने से यह श्रवश्य निश्चित हो जायगा, कि किसी वस्तु की इच्छा करना, श्रीर उसे सुखद पाना तथा उससे भागना श्रीर उसको दु राद सोचना एक दूसरे से पृथ्क नहीं किये जा सकते, श्रर्थात् ये एक ही घटना के दो भाग हैं, ये एक ही मनोवैज्ञानिक सत्य को दो प्रकार से कहने की विधियाँ है। किसी वस्तु को इच्छा के योग्य श्रीर सुखद मानना एक ही वात है। किसी वस्तु की, सुरा के विचार के श्रितिरिक्त किसी श्रीर कारण से, इच्छा करना भौतिक श्रीर तात्विक दृष्ट से श्रसम्भव हैं"। ।

सुखवाद की श्रालोचना—मिल महाराय के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट हे कि मनुष्य के कार्यों का हेतु सुख की चाह के श्रातिरिक्त श्रीर कुछ भी नहीं हो सकता। सुख-प्राप्ति के श्रातिरिक्त किसी दूसरे हेतु से काम करना मनुष्य के लिये,

Utılıtarianısm.

<sup>&</sup>quot;And to decide whether it is really so, whether mankind do desire nothing for itself but that which is a pleasure to them or of which the absence is a pain, we have evidently arrived at a question of fact and experience, dependent like all similar questions, upon evidence. It can only be determined by observation of others I believe that these sources of evidence, impartially consulted, will declare that desiring a thing and finding it pleasant, aversion to it and thinking of it as painful, are phenomena, entirely inseparable, or rather two parts of the same phenomenon, in strictness of language, two different modes of naming the same psychological fact—that to think of an object as desirable (except for the sake of its consequence) and to think of it as pleasant are one and the same thing and that to desire any thing, except in proportion as the idea of it is pleasant, is a physical and metaphysical impossibility."—

30 सर्वत शास मनोपेशानिक होई से सम्भव नहीं है। इस कव का प्रमाख बारने विवास के निरीक्ष से मिलता है। इत निरीक्षण की योग्यता क्रम्यात से ब्रावी है। ब्राव हमें विचार काना है, कि क्या मनुष्य के तभी कार्यों का हेत सुन्त की चाह ही होती है। ब्रोर क्या सन्त्य अपने भाषको सम्बन्धी इच्छा है किसी भी रिपति में मुख नहीं कर सकता है सुस बीर संतोप का ऐक्य-सुनवारियों ने तुन बीर बालनंतीप का प्रेक्प कर दिया है। यह कथन सरय है कि मनुष्य आध्मकत्वोप के भिने समी काम करता है। इतका कर्ष यह गहीं कि यह मुख के लिये तब कुछ करता है। मनुष्य बर कोई काम करता है तो उसे सुन्त अवश्य होता है। परना इत तुन का ही काप का रहा बनाकर काम करने है सुल की ग्राप्ति के बरक्षे सुल का विनास हो बाटा है। भान सीविवेकि कोई खिलाडी कियी क्षेत्र में भाग इस्तिय रोवा है। कि उससे उसको मुख पास होगा। क्या वह लेफ के मुल को बास्तिक मनुभूति का विनाश भुक्त प्राप्ति की दिल्ला से नहीं कर लेता ! यदि वह बार बार महं मोनवा रहे कि उन्ने मुल प्राप्त हुआ समया नहीं तो वह टोड से खेता ही न क्षेमा और उन्ने सुन्न को प्राप्ति को बगढ़ सुन्त का पिनाश ही मिलेगा । जिन मकार सेन का तुम उनके बियव में बिन्ता करने से नव हो बाता है उसी मकार क्याकार लेखक और समाज हैका के किसी काम में क्यो हर. स्पर्कि का राज भी उन कामों है प्राप्त शीन बाले एन के बिपय में बिन्हा करने हे सब हो चाटा है। वो स्पष्टि क्रपने काम से शास होने वाले सुका के बारे में बिसना चिन्तित रहता है वह अपने शुक्क का उठना ही अधिक किताश करता है। द्वेचवारियों के अनुसार निःस्तार्थं परीपदार का काम करना संमव ही नहीं है भी कुछ नाम किया चाता है वह अपने ग्रल के तिवे ही किया बावा है। इत ग्रख

प्रकार मां उन काम का मार्ग हान वांच प्रकार के विश्व मां बन्ता करने कर यह से बाता है। वो मार्गक बानने काम के मार्ग होने बाते में कि किया विश्व कर काम के मार्गक का करना ही बादिक दिनाय करना है। मंद्र काम किम बाता है नह मार्ग क्षाने प्रकार का काम करना तमन हो नहीं के मुक्त काम किम बाता है नह मार्ग काम मार्ग के किये है किया मार्ग है। वह मुख की सकरा क्या है। वह मार्ग काम की मार्गि होने वह पेड़े का के करनाय है. स्वा कहा गया है। वह नह काम काम के कि वहने वह मार्ग होंग के करनाय है. स्वा करना मार्ग है। वह मार्ग काम के करने वहने कर मार्ग होंग है। होरे किया मार्ग के काम करने काम की स्वा के करना काम की स्वा की स्वा के करना करने काम की स्वा की स्वा के करना करना की स्वा की स्वा के करना करने काम की स्वा की स्वा की काम की स्वा की स्वा की स्वा के करना करने काम की स्वा की स्व की स्वा की स्व की स्वा की स्व की स्वा की स्वा की स्व की स्वा की स्व की स्वा की स्व की

न ग्हेगा तो उठे कौन-सा प्रश्न होना सम्मव है १

विचार-जन्य सुख की विशेषता—सम्भव है कि उक्त तर्क के उत्तर में यह कहा जाय, कि उसे अपने देश के स्वतन्त्र होने का विचार सुख देता है। पर इस उत्तर का अर्थ यही होता है, कि मनुष्यको सुख के त्याग से भी सुख प्राप्त होता है। वह सुख कैसा, जो उसके त्याग से उत्पन्न हो १ वाम्तव में विचारजन्य सुख को आत्म सन्तोप का नाम देना उचित है। मनुष्य सभी काम आत्मसतोप के लिये करता है। किसी व्यक्ति का आत्म-सतोप भोग्य पदार्थों की प्राप्ति में होता है, और किसी का आत्म-सतोप उनके त्याग से होता है। जो व्यक्ति किमी प्रकार के उपवास का ब्रत रखता है, उसे उपवास के दिन भोजन कर लेने से शारीरिक सुख तो होता है, पर तुरन्त ही उसे आत्म-ग्लानि का दुख होने लगता है। इस दुग्ल का साधारण दुख से साम्य नहीं किया जा सकता। यह दुख आव्या-तिमक असन्तोप है।

श्रान्तिरिक श्रशान्ति की वास्तिविकता—हमारे देखने में कई व्यक्ति ऐसे श्राते हैं, जो धन-मान से समन्न है, जिनका शरीर स्वस्थ है, परन्तु उन्हें श्रान्तिरिक श्रशान्ति है। उन्हें किसी प्रकार के काम को करने की इच्छा ही नहीं होती। खाने-पीने श्रीर पहिनने-श्रोढने के सुख उन्हें सुखरूप नहीं दिखाई देते, वे सदा वेचैन रहते हैं। जैसे कोई श्रपनी खोई वस्तु के लिये वेचैन रहे, वे उसी प्रकार वेचैन श्रथवा मानसिक श्रशान्ति की श्रवस्था में रहते हैं। उनके जीवन में सुखों की कमी नहीं, पर उन्हें सुख सुखरूप दिखायी नहीं देते। ये उन्हें दु खरूप श्रथवा मारूप दिखाई देते हैं। वास्तव में सुख की चाह भी तभी उत्पन्न होती है, जब मनुष्य में श्राध्यात्मिक शान्ति रहती है।

श्रपने श्रोर पराये सुख में भेद — कितने ही न्यक्ति श्रपने सुख की कल्पना के कारण किसी काम में प्रवृत्त होते हैं, श्रोर कितने ही दूसरे लोगों के सुख की कल्पना के कारण। दूसरे व्यक्तियों का सुख श्रपने लिये उसी प्रकार का सुख नहीं कहा जा सकता, जिस प्रकार सुख के भोक्ताश्रों के लिए वह सुख है। दूसरों का सुख हमारे मन में सन्तोप मले ही उत्पन्न करे, पर वह ऐन्द्रिक सुख नहीं देता। यह सन्तोप विवेक का सतोप है। जप मनुष्य श्रपना

<sup>1</sup> Satisfaction

कत्तर करता है, भयौद् विवेदानुकृत झपना ब्राज्यस्य बनाता है, तो ठले मान-धरोप मास होता है। यही बास्म संतोप उच श्रेची के लॉगों के बार्वी का छैं होदा है।

विषेक्योक्ता -मानय स्वमात्र की विशेषता-वर कोई प्रत्यापी करवा है कि कोर भी व्यक्ति सुल के अविशेष वृत्तरे किसी हेत्र से प्रेरित होकर

काम नहीं करता, तो बह मनुष्य ग्रीर यदा में कोई मेह नहीं करवा । यदा करा विपय हुल से वी प्रेरित वीकर किसी प्रकार की किया में समझ है। समुख्य में विचार राफि है। इसके कारण जिस काश में प्यु को मुझ होता है उसमें मनुष्प का कभी सन्तोप और कमी असन्तोप होता है। अपने विवेक के प्रतिकृत साच र्य करने वे अनुष्य को करोप न होकर, करन्तीय ही होता है। इस वरह हम देलते हैं कि बहाँ तक मनुष्य ब्रापने ब्राप्तरण में मानवण को प्रवर्शित करण है, वहाँ वक वह निपम ग्रुव की और न बीड़कर विचार से उत्का संबोध के लिये श्री काम करता है। भास' और उत्तका पदायकाची झगरेबी शम्द हैगीनेक" येते शक्त है. भो तो विभिन्न बर्ष क काम में बाते हैं। सह तथा हैशीनेक<sup>9</sup> का सामारका कार्य विपय-प्रस्त होता है। पर ब्राध्य-सतोप बाह्य में विपय-प्रश्ना से जिल्ल करत है। आरम संदोध मनुष्य के विचारों पर निर्मर है और सबा बाधा क्याची की अपस्थिति पर । क्षण में स्थान की करपना के किए स्थान नहीं पर

### मा म-संतोप न केवत दश्किन बस्तुओं के ब्रामाब हे नए हो सकता **है** बरन विवेधवात का सिदान्त

बाह्य-एंडोप में स्माग की करनता का स्थान है। सुन्य की उहारि किसी बाह्य वस्त भी माति से दौती हैं भीर भारम सन्तोप भारमा की पूर्वांता के बान से दोता है !

विवेदकादियों के बनुतार अनुष्य के कारों का हेतु उसका बान होता है।

नइ नैतिकता में कमी की बातुशति से भी नप्र हो बाता है।

I Reason. 2. Rationalism.

मनुष्य जिस विषय के बारे में जानता है, उसी की प्राप्ति की वह चेष्टा भी करता है, जिसके बारे में वह जानता ही नहीं, वह उसके कायों का हेतु नहीं वन सकता। मनुष्य विषय-सुख के लिये इसलिये सदा इच्छुक रहता है, कि इसके श्रितिक्ति दूसरा कोई उपादेय पदार्थ वह जानता ही नहीं। जब मनुष्य की विषय-सुष्य की श्रीर जाने के दुष्परिणाम का ज्ञान होता है, जब वह विषय-सुख को श्रिटा श्रियवा भ्रमात्मक समभने लगता है, तब वह उसकी श्रीर नहीं दौहता। जब उसे श्राध्यात्मिक बार्तों का ज्ञान होता है, तब वह श्राध्यात्मिक मृत्यों को प्राप्त करने की विष्टा करता है।

यूनान के प्रिक्षद तत्त्ववेत्ता महात्मा सुकरात का यह कथन है कि जान ही सद्गुण है। क महात्मा सुकरात का कथन है कि मनुष्य किसी व्यसन में इसिल पड़ता है, क्यों कि यह उस व्यसन में होने वाली बुराइयों को नहीं जानता। दूसरे उसे ऐसी दूसरी भली वन्तु का जान ही नहीं, जिमकी प्राप्ति के लिये वह चेष्टा करें। यह मनुष्यों को सुशिच्तित बनाया जाय, उनके समन्न स्टा ग्राध्यात्मिक विपयों की चर्चा की जाय, तो वे कदापि दुराचारी न वनें। सुकरात ने इस सिद्धान्त को ग्रयने जीवन में पूर्णत चरितार्थ किया। वह सदा ग्राध्यात्मिक विचारों में ही निमन्न रहता था। जो व्यक्ति उसके पास ग्राता था, उससे वह सदा सदासद् विवेक की ही चर्चा करता था। वह यूनान के नवयुवकों से सदा धिरा रहता था। राह में चलते हुए भी वह गम्भीर-से-गम्भीर दार्शनिक विपयों पर उनसे विचार-विनिमय करता था, ग्रीर उन्हें जीवन को सफल बनाने का मार्ग सुकाता रहता था। उसके उपवेश के परिणाम सकल बहुत से धनी घर के युवकों ने धन कमाने का व्यवसाय छोड दिया ग्रीर ग्रयना जीवन सत्यान्वेषण के लिये ग्रर्थित कर दिया। ऐसे शिष्यों में प्लेटो (ग्रयनात्न) महाशय का नाम ग्रमग्रय है।

सुकरात के उक्त सिद्धान्त का समर्थन जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शानिक छौर शिद्धा-वैज्ञानिक इरवार्ट महाशाय ने भी किया है। उनके कथनानुसार वालकों

<sup>\*</sup> Knowledge is virtue.

सीति शास इ चरित्र गठन के शिथे उनमें सुन्तर नैतिक विचारों का बाहुस्य होना प्याहिए। विचार से किसी विशय में "रूपि" उत्पद्म होती है। यह रूपि झापरण का कारन

मनती है और मानरण से परित्र बनता है। श्रवपूर्व किसी व्यक्ति का भागरण बौर चरित्र संघारने के लिये उसे मले विचार देना ब्रावश्यक हैं । इस कवन स सारांश पही है कि मनुष्यों के कावों का देह विचार ही होवा है ।

उक्त कथन कुछ मीक्षिक सत्य को प्रदर्शित करता है । मनुष्य की इच्छाकी के बनने में दिजार का प्रधान स्थान शहरा है। पशुओं की आह और मनुओं की इच्छा में गरी मेद है कि प्या उचित और सनुचित का विचार नहीं करता: मनुष्य इसका विचार करता है। पर केवल किचार ही कियी किया का रह नहीं शेवा । विचार किया सक मनोद्वति को एक छोर अवसा बुठरी बीर मीड सकता है। बह अपने भाग किया का हेत् नहीं दन टक्ता ।

विज्ञानवादियों के विचारान्तार कान का उत्तव होना ही फिली किया का देत होने के शिवे पर्याप्त है, पर बास्तक में बात पेसी नहीं है। मनुष्य एक बात को सदी मानता है पर करता दूसरी को ही है। बदि शन ही किया का हेत बन बाता हो नैतिकता की मीसिकता कात होने पर मनुष्य अनैतिक सावररा करापि न करता । पर देका गया है कि को लोग क्रनेक प्रकार के दर्शनों के विद्यान होने हैं वे धावसर बाने पर बापने बाप को किसी विद्यंप मकार के प्रजोमनी से नहीं रोफ पाउँ । प्रजामनी पर नियम्बरा प्राप्त करने के किये कम्यास भी भागस्यकता होती है।

उक्त कथन से राय है कि इमारे कार्यों का बेद इमारी कियारमा मनोवत्ति ही होती है। विचार इस मनीइति को विशेष प्रकार का रूप देखा है। विचार मनन्त्र की पाराविक बारनाकों को विवेडपुक्त इच्छाएँ बनाता है, और इस प्रकार वह सदाचार का कारण काता है।

ς

<sup>1</sup> Interest.

### मार्टीनो महाशय का सिद्धान्त

कार्य-स्त्रोत की करुपता—मर्टानो महाशय के कथनानुसार मनुष्य के सभी कार्यों के हेत उसकी जन्मजात श्रथवा श्राजित प्रवृत्तियाँ होती है। इन प्रवृत्तियों को मार्टीनो ने "कार्य-स्रोत" कहा है। ये स्रोत दो प्रकार के होते है—प्राथमिक श्रोर सास्कारिक । प्राथमिक कार्य-स्रोत वे हें जो हमे श्रपनी शारीरिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति श्रथवा मूल प्रवृत्तियों की तृति के लिये कार्य में प्रेरित करते हैं। इनके लच्य पहले से निश्चित नहीं रहते। इन प्रवृत्तियों में विचार का स्थान नहीं रहता। जीवन के पहले-पहल के कार्य इन्हों के द्वारा प्रेरित रहते हैं।

सास्कारिक कार्यों के स्नीत वे है वो पूर्व निश्चित लच्य की प्राप्ति के लिये मनुष्य को प्रेरित करते हैं। प्राथमिक कार्य-स्नोत ही अनुभव और सस्कारों के द्वारा बदल कर सारकारिक कार्य-स्नोत वन जाते हैं। इनके द्वारा इच्छित कियाएँ होती हैं। जब किसी प्राथमिक प्रवृत्ति के अनुमार काम करने से किसी सुख की प्राप्ति हो जाती है तो उस प्रवृत्ति और सुख में एक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। इस सम्बन्ध के कारण इम प्राय' उसी प्रकार के काम करने की प्रेरणा अपने भीतर पाते हैं। जब अपने अनुभव के द्वारा इस प्रकार प्राथमिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन हो जाता है तो नये कार्यों के स्नोत का निर्माण होता है। इन्हें द्वितीय वर्गाय अथवा सारकारिक कार्य-स्नोत कहा जाता है।

मार्टानो महाशय ने इन दो प्रकार के कार्य-स्रोतों का फिर से चार विभागों में वर्गीकरण किया है। विभिन्न प्रकार के लद्य की दृष्टि से प्रत्येक कार्य-स्रोत चार प्रकार के हैं—(१,) राग, (२) द्वेष, (३) प्रेम श्रीर (४) स्थायी भाव।

દ્ધ

<sup>1</sup> Springs of action. 2 Primary 3 Secondary.

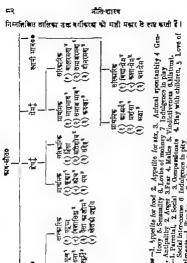

rence 4 love of self-culture

राग उस मानसिक प्रवृत्ति का नाम है, जो मनुष्य में किसी विशेष विषय की श्रोर जाने की प्रेरणा उत्पन्न करती है। यह दो प्रकार का है, एक प्राथमिक श्रोर दूसरा सास्कारिक। प्राथमिक राग भोजन की इन्छा, कामेन्छा श्रोर शारीरिक किया की इन्छा में प्रकाशित होते हैं, श्रीर ये उनके उपयुक्त विषयों की प्राप्ति के लिये वेष्टा करने का कारण वनते हैं। सास्कारिक राग मनुष्य में पेट्रपन, विलासिता, पैसे का लोभ श्रोर खेल की प्रवृत्ति के रूप ले लेते हैं। ये वास्तव में प्राथमिक राग के परिवर्तन के परिणाम मात्र हैं।

देव उस मानिसक प्रवृत्ति का नाम है, निसके कारण मनुष्य किसी दुःखदामी पदार्थ से विरत होता है। प्राथमिक द्वेष सहज प्रवृत्ति का रूप लेता है, ख्रीर सास्कारिक द्वेप अनुभव के बाद उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक द्वेष घृणा, कोध और भय है, सस्कार-जन्य द्वेप हिंसा, प्रतिशोध ख्रीर सदेह के भाव हैं। घृणा हिंसा-भाव को उत्पन्न करता है, कोध प्रतिशोध के भाव को ख्रीर भय सदेह को।

प्रेम का भाव हमें किसी व्यक्ति की श्रोर ले जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक, श्रीर दूसरा सरकारजन्य, श्रयांत् सहज प्रेम श्रीर श्रिक्ति प्रेम। मार्टांनो महाशय ने सहज प्रेम को निःस्वार्थ प्रेम बताया है, श्रीर श्रक्तित प्रेम को स्वार्था। सहज प्रेम दूसरे व्यक्ति के प्रति श्रात्मीयवा के भाव की श्रनुभूति से प्रेरित होता है, श्रीर श्रक्ति प्रेम उनसे प्राप्त होने वाले सुख के भाव से प्रेरित रहता है। मातृ-भाव, समाज-भाव श्रीर करुणा प्राथमिक प्रेम के रूप हैं, श्रीर वाल-रमण, समाज-रमण श्रीर दोन-रमण के भाव श्रक्ति प्रेम के।

स्थायी भाव वे प्रवृत्तियाँ हैं, जो मनुष्यों में किसी प्रकार के श्रादशाँ की प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न करती है। ये भी दो प्रकार की है—प्राथमिक श्रीर सस्कारजन्य। प्राथमिक स्थायी भाव तीन प्रकार के होते हैं—ज्ञानात्मक, मावात्मक श्रीर कियात्मक। इनके कारण मनुष्य में तीन प्रकार के श्रादशों की श्रीर प्रशृत्ति होती है। ज्ञानात्मक स्थायी माव श्राश्चर्य है, यह सत्य की प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न करता है, भावात्मक स्थायी भाव प्रश्चा है, यह सोदर्य की प्राप्ति की प्रेरणा उत्पन्न करता है, कियात्मक स्थायी भाव श्रद्धा है, यह मनुष्य को शिव श्र्यांत् मलाई की श्रोर प्रेरित करती है, श्रीर उसे बुराई से विरत करती है। श्र्यांत् स्थायी भाव विद्या प्रेम, कला-प्रेम श्रीर धर्म-प्रेम के भाव हैं।

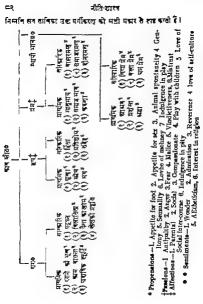

उत्पन्न हुये नैतिक ग्राचरण सम्भव नहीं। ग्रतएव नैतिक भावों को जन्मजात नहीं कहा जा सकता। नैतिक भाव ग्रम्यास का परिणाम है। मार्टानो महारय ने जिस प्रकार ग्रन्य कार्यस्रोतों को जन्मजात वताया है, उमी प्रकार नैतिक भावों को जन्मजात वताकर, नीति शास्त्र की दृष्टि से एक वडी भूल की है। मनुष्य जन्म से सद्गुणी नहीं होता, वह प्रयत्न से ग्रयन ग्रापको सद्गुणो बनाता है।

मार्टीनो महाशय ने उक्त कार्यस्रोतों को फिर तेरह भागों में बाँटा है, श्रौर नेतिकता की दृष्टि से एक के बाद एक को उनकी बुराई श्रौर भलाई के श्रनु-सार रखा है। यह वर्गाकरण नैतिक मापदण्ड से सम्बन्ध रखता है, श्रतएव इसका उल्जेख तथा उसकी श्रालोचना हम उचित स्थान पर करेंगे।

#### प्रश्न

- १. मनोवैज्ञानिक मुखवाद क्या है १ ग्रापने विचार के समर्थन के लिये वेन्यम महाशाय ने कौन से प्रमाण दिये हें १ उनकी युक्तियों की समालोचना क जिये।
- २. मिल महाशय ने श्रपनी पुस्तक 'यूट लिटेरियनिइम' में मनोवैज्ञानिक सुख-वाद के समर्थन में कीन-को । से प्रमाण दिये हैं १ इनकी समुचित समालो-चना कीजिये ।
- २. सुख ग्रौर ग्रात्मसतोप में क्या भेद है। विचारजन्य सुख की विश्रोपता वताइये।
- ४ मनुष्य के कार्य के हेतु श्रीं की विशेषता क्या है ? मनुष्य दूसरे के सुख की वृद्धि के लिये किस कारण से प्रेरित होता है ?
- सोिकिटीन महाशाय के इस कथन की समालोचना कीजिये कि ज्ञान ही सत्-गुण है । क्या यह कहना सत्य है कि मनुष्य अपनी कियाओं में सदा अपने विवेक से ही प्रेरित होता है १ मनुष्य के कार्य के हेतुओं में विचार का क्या स्थान है १
- मार्टिनो महाराय के कार्यस्रोत की कल्पना के सिद्धान्त को स्पष्टत समभाइये।
   क्या यह कहना सत्य है कि नैतिक ब्राचरण उच कोटि के कार्यस्रोत का परिणाम है।

4 ~ नीतिकास्त्र वे माथमिक स्पामी मार्वों से उत्पन्न हुए 🏅। इनमें ब्रापने सुल के प्यान से मनुष्य किसी प्रकार के उद्योग में सगता है । इनके प्रतिरिक्त कुछ प्रवृत्तियाँ वार्यात् कार्य सोठ थेते 🐌 बिनमें प्राथमिक भीर संस्कारिक महत्त्वियों का मिलना होता है-वैते राधा, लोक प्रशंस भादि के मादा मार्जीनो के सिकान्त की समाजीवना - गार्जनो महाराम के विकान में मुक्स दो दोप हैं एक सरोवैक्सनिक भीर बूनग्र नीवि-शास्त्र सम्बन्धी ! मार्टीनो ने बहुत सी कार्बित प्रदृतियों को प्रायमिक क्रयमा अन्सवाद प्रदृतियों मान लिया है। बाधुनिक यनोविज्ञान की इष्टि से स्वर्धीनो महाराय का उक्त वर्गीकरम् अवैद्यानिक है। किसी प्रकार के स्थायी साव को अन्स्रभाग प्रवृत्ति नहीं कहा का सकता । साधीनो ने दिस प्रकार राग द्वेप स्मीर प्रेम की प्रकृषिणी को दो बिमा ों में बिमाबिन किया है। उसी प्रकार उन्होंने स्वामी मार्को को मी हो मार्वी में विभक्त किया है। परन्तु बादुनिक मनोविहान के बनुशार मनुष्य के चमी रचायी माद वार्नित होते हैं । माठीनों के वर्गाकरवा में ब्रोर मी ब्रमेक मकस की भूले हैं। मार्टीनो ने मूल प्रद्वाचियों कीर उनके सम्बन्धित उद्देगों स मिभव कर तथा है। इनक वर्गोकरण का बूखरा बांप जीति-बात्य समान्धी है। इन्होंने सभी प्रकार की प्रदृष्टियों को एक ही यग में रख दिया है। सन्स्य में इस प्रवृक्तियाँ सभा मन होती हैं और कुछ बादर्शात्मक । अपने शरीर भी रक्षा भावना उसके मुख से सम्बन्ध रखनेवाली प्रश्नुचियों एक प्रकार की होती हैं और ब्रावद्यात्मक प्रवृत्तिर्भो वृक्षरे अब्धर भी । आर्टीनो सङ्गराय नै चतुराई ब्रीर विवेक के मेद को राष्ट्र नहीं किया । चनुराई सुक्ष-प्राप्ति का चाघन होता है और विवेक शीलवा नैतिक बारर्श प्राप्ति का । मनच्य में चतुवाई का बाना स्वामानिक है। यह प्राकृतिक रूप से ब्रासी है किन्तु नैतितता के सिए मनुष्य को बपने खमाव पर विजय ग्राप्त करना पहला है। वह वामान्य प्रकृति के मविकृत झाचरब करते धे बाती है। चतुराह की वृद्धि के तिथे स्थाग ब्रीर सपस्या की बायरमकता महीं होती पर त्यांग ब्रोर तपस्या के बिना नैतिकता का विकास सम्मय नहीं। मैतिकता का उदन महान् प्रयत्न का परिशास है। मैतिकता का विकास निवार समया विवेक के विकास के साथ-साथ हाता है। जिना किनार और विवेक के

उत्पन्न हुये नैतिक ग्राचरण सम्भव नहीं। ग्रतएव नैतिक भावों को जन्मजात नहीं कहा जा सकता। नैतिक भाव ग्रम्थास का परिणाम है। मार्टानो महारय ने जिस प्रकार ग्रम्य कार्यस्रोतों को जन्मजात वताया है, उमी प्रकार नैतिक भावों को जन्मजात वताकर, नीति शास्त्र की दृष्टि से एक वडी भूल की है। मनुष्य जन्म से सद्गुणी नहीं होता, वह प्रयत्न से ग्रापने ग्रापको सद्गुणी बनाता है।

मार्टीनो महाशय ने उक्त कार्यस्रोतो को फिर तेरह भागों में वॉटा है, श्रीर नैतिकता की दृष्टि से एक के वाद एक को उनकी बुगई श्रीर भलाई के श्रनु-सार रखा है। यह वर्गीकरण नैतिक मापदण्ड से सम्बन्ध रखता है, श्रतएव इसका उल्जेख तथा उसकी श्रालोचना हम उचित स्थान पर करेंगे।

#### प्रश्न

- २. मनोवैज्ञानिक मुखवाद क्या है १ ग्रापने विचार के समर्थन के लिये वेन्यम महाशय ने कीन से प्रमाण दिये हैं १ उनकी युक्तियों की समालोचना काजिये।
- २. मिल महाशय ने अपनी पुस्तक 'यूट लिटेरियनिङम' में मनोवैज्ञानिक सुख-वाद के समर्थन में कौन-कौन से प्रमाण दिये हें १ इनकी समुचित समालो-चना कीजिये।
- ३. सुख श्रोर श्रात्मसतोष में क्या मेद है। विचारजन्य सुख की विशेषता वताइये।
- ४ मनुष्य के कार्य के हेतु श्रों की विशोपता क्या है १ मनुष्य दूसरे के सुख की वृद्धि के लिये किस कारण से प्रेरिन होता है १
- 4 सोक्रिटीज़ महाशय के इस कथन की समालोचना कीजिये कि जान ही सत्-गुण है ' क्या यह कहना सत्य है कि मनुष्य अपनी कियाओं में सदा अपने विवेक से ही प्रेरित होता है ! मनुष्य के कार्य के हेतुओं में विचार का क्या स्थान है !
- मार्टिनो महाशय के कार्यस्रोत की कल्पना के सिद्धान्त की स्पष्टत समभाइये।
   क्या यह कहना सत्य है कि नैतिक ब्राचरण उच्च कोटि के कार्यस्रोत का पिरेणाम है !

### पौँचवौँ प्रकरण

#### नैतिक उचरदायित्य' मैतिक उचरदायित्य का प्राधार' —नीतिचारत की एक पूर्व मान्यवा

नैकिक उत्तररायिस्य है। नैतिक जिम्मेदारी की संमायना न रहने पर नैकिकता पर विचार करना स्पथ हो बाता है। मनुष्य में नैतिक उत्तरदायित सर्वत्र हरदाशक्ति के साथ-ताय बाता है। दिन मनुष्य में बापने बाप स्वतन्त्र शोबने की शक्ति है। भीर को मनुष्य अपने कर्यम्य को समक्ष तकता है, उसके ऊपर ही किसी प्रचार का नैविक उपरदादित बाता है। यदि इस मनुष्य के बाजरख को किसी बारणे रचा के अपर निर्मर मान हो दावदा मनव्य के चरित्र को बाह्यदरस्य का परियाम सात्र मान हों हो नैतिक उत्तरहायित की भित्ति हो गिर बाती है । हैंस्वरवादी विचार की कठिनाई—ईसरवादी विचार में मैठिक उत्तरहामिल का महत बटिल हो बाता है । ईबार ने मनुष्य को बनाया है । वह इमारे विचारों को भागता है। स्रोर इमारे मन में किसी भी प्रकार के काम करने सी प्रैरेक्स उत्पन्न करता है। यह सुद्धि के लक्ष्म को भी बानता है और उठ लक्ष्म अनुसार ही अप्लेक स्पष्टि में किसी काम के करने की मेरबा ' उत्सन करता है। मतपुर बोर्ड काम भला हो सम्बद्ध हुए। इतकी विस्मेदारी मनुष्य के उत्तर नहीं र्थरकर में ही खपर है। ईश्वर सर्व शाकितमान है। ब्राह्मप्त वह बरे मनुष्प को बुराई करने से रोक तकता है। फिर उठडे होते हुए मी यदि कोई मनुष्य बुरा क्राचरम करता है तो वह देश्वर की ही भूत है। इत भूत के तिमें उसे न मनुष्य को विग्मेदार करना चाहिए। और न इचके लिये उसे दगह देना चाहिए ।

2. Basis of moral responsibility

I Moral responsibility

3. Theirm.

कई एक लोगों का कहना है कि ईश्वर जो कुछ करता है, भले के लिये करता है, ईश्वर से भूल हो ही नहीं समती। यदि इस विचार को ठीक मान लिया जाय, तो नैतिक श्रीर श्रनैतिक श्राचरण एक ही कोटि के हो जावंगे। फिर न सत के काम स्तुत्य माने जायँगे, श्रीर न दुराचारी के काम निन्ध। सभी कामों को भला मानने पर नैतिक जिम्मेदारी का प्रशन उटता ही नहीं।

स्पैनोजा महाश्य का कथन है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, श्रौर ससार के तभी भले बुरे काम ईश्वर ही करता है। मनुष्य की सची स्वतन्त्रता श्रपने श्रापको ईश्वर के ऊपर छोड़ देने में है। मनुष्य वास्तव में स्वतन्त्र न होकर श्रपने श्रापको स्वतन्त्र मान वैठा है। यही भ्रम उसके दु.स्तों का कारण है। मनुष्य के दु ख श्रौर उसकी स्वतन्त्रता टोनों ही कल्पित वस्तुयें हैं। एक मूटी कल्पना दूसरी कल्पना का कारण वन जाती है। मनुष्य श्रपने श्रापको स्वतन्त्र मानता है, श्रतएय उसे श्रपने श्रापको मले श्रौर बुरे कामों के लिये जिम्मेदार भी मानना पड़ता है। इसके कारण ही उसे दुःख श्रौर सुख होते है। जर मनुष्य परमात्मा ने श्रपना एकत्व समभ लेता है, तो वह समभ जाता है कि सभी काम ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं, वह स्वयं कुछ भी नहीं करता। इस मानसिक स्थिति में पहुंचने पर किसी प्रकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं रहती। श्रतएय ऐसी स्थिति में नीति-शास्त्र की श्रावश्यकता ही नहीं रहती। जो किटनाई स्पैनोज़ा के विचार में श्राती है, वह भारतवर्ष के वेदान्त-विचार में श्राती है।

समाजवादी विचार की किटनाई—ईर्यरवादी विचार पुराना विचार है, श्रीर समाजवादी विचार नया विचार है। पर जिस प्रकार की नैतिक जिम्मेटारी की किटनाई ईर्यरवादी विचार में श्राती है, उसी प्रकार की किटनाई समाजवादी विचार में श्राती है। समाजवादी विचार मनुष्य के व्यक्तित्व के बनने में सामाजिक वातावरण को ही प्रधान मानता है। मनुष्य का चरित्र उसकी कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों श्रीर वातावरण के नैतिक सस्कारों पर निर्भर है। यह कहना सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति श्रपने श्राचरण में स्वतन्त्र है, पर यह स्वतन्त्रता भ्रामक है। जब मनुष्य का व्यक्तित्व ही किसी दूसरी सत्ता के ऊपर निर्भर है, तो उसे हम श्रपने कार्यों के लिये कैसे स्वतन्त्र मान सकते हैं, श्रीर उसके ऊपर कोई नैतिक जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं १ वशानुक्रम श्रीर वातावरण ही

निमर नहीं फरते । यदि किली मनुष्य में कम बुद्धि है भ्रवता वह संगद्दा है ती

==

मह उसका दोप नहीं। यह देंच कम्मबास है। यह इसके कारबा उसके परित्र का विमास विशेष कर है होता है। यह दिशी बालक का प्रारम्भ से वृश्यि पावापरन में रत दिया बादा है आर इंटर बारया यह बीच व्यभिवारी अपने बारमानारी यन बाता है। तो इसमें दीप समाब का है ज कि उठ माता हका। इन परिनाइयों का इन करन के लिये इमें मन्त्रण के स्वभाव और समाव के साय उनके सम्बन्ध पर दिवार करता पहला है । अगुष्प न ता ईश्वर के समाम सबद्यक्तिमान है, कार न यह निर्ण पदा हा है। मनुष्य प्रयन 🕏 हारा माने मापना मुबार तक्या है। उत्ते भूते हाती हैं, पर बह भूतों से शिवा प्रदेश करके मति नाव का बादुनरस्य कर सकता है। यदि मनुष्य परा शंता, तो उत्तमे भारत भारको पुरारत की थीरवच का सानता सुवित्संगत न होता। पत्र को न तो मने कर का शान है. चौर न उसे दिनी प्रकार का नैविक विम्मेशाय की है। जा मनुष्द अस्ति बहु बत के निरम में कोच तकता है। जिसे भने करें का जान होता है जनी के दियर में नर्वक किम्मेशरों का महत बादा है। मनुष्य के सामने मने बार बुरे बादरा रहते हैं। वह दन बादराों की बान सकता है धीर हरे बार्ट्स को खादकर मते धादमें को महत्त कर उकता है। उपका भन्मशत पीग्यताएँ बाई वो ही आर ठ०का बाताबरक बाई बैता हो। उठकी नंतक उवति के निये छश भारतर रहता है। बास्टर रखट लेंगहा था पर उछका लैंग्डापन हा उठे महान् बनने की प्रस्का पैशा करने बाला बन गर्मा आहाबक बन्म से ब्राठ बगह से टेंट्रे ये. परन्तु उनका बेहापन उनके ब्राम्पारिमक विकास में बाभा न बाल सका बरन उनका शारोरिष्ठ कोए ही उनमें शायनिक मितामा के विकास का कारगहका। तमाब है क्षांय हमें दुरा बाववा महा तब तक कहेंगे, बद तक हम में बापनी योग्यदाओं सथवा पुविभाओं का स्तुत्यीय अवशा तुरुत्यीय करने का शक्ति है। प्रत्येक गतुष्य का कतस्य है कि वह अपनी योग्यता को महोनो महो काम में क्षमाने । उसमें बापनी बन्धनात कमियों से मुक्त होने की शुक्ति न हो। परस्तु नह

इन कॉमपों को अपने नैशिक विकास में नावक बनने से रोक सकता है। इसी

प्रकार वह अपनी योग्यताओं को कंच-से-कंचे नंतिक पारणं की प्राप्ति में लगा सकता है, अथवा उन्हें व्यर्थ की सदता है। व्यातक गनुष्प में यह शक्ति है, तभी तक उने अपने कृत्यों भी नंतिक क्रिमेटारी को ताच्चिक वस्तु मानना ठाक है। जेम्स०एन० महेन्जी महागय का यह एथन सर्वथा नाथक है, कि मनुष्य की नेतिक उनति में याधक प्रयन आपको छा प्यन काई दूमरा वस्तु नहीं है, और वह अपने आपके विषय में यह नहीं कह सकता कि से प्रयन आपको वदतान में अममये है। वह पशुओं के समान प्राकृतिक परिम्थितियों का परिणाम मात्र नहीं है, वरन् जस उसन अपने आपको दनाया है, वह निमा ही है।

जहाँ तक मनुष्य का इंश्वर से सम्प्रम्थ है, वहाँ तक उमरी जिमेशारी दूसरे प्रकार की ही होती है। समाज के प्रति नितक जिम्मेशारा वा प्रश्न हो मामान्य विचार के हारा हल किया जा समता है। इंश्वर के प्रति नितक जिम्मेशारी का प्रश्न तक्त-विज्ञान का प्रश्न है, श्रीर इस प्रश्न की हल करन के लिये तक्त-निरूपण की श्रावश्यकता होती है। सामाजिक काम करते समय श्रपन श्रापको स्वतंत्र मानना श्रावश्यक है। तभी मनुष्य श्रपन श्रापको समाज की स्तृति श्रीर निन्दा का श्रविकारी बनाता है। नितिक पूर्णता श्रपन श्राप प्रयन्न करने स श्राती है। इस प्रयन्न को योग्यता मनुष्य प्रपने श्रार ऐसे प्रयन्न का प्रेरणा को श्रनुनृति भी उसे होती है। जब तक मनुष्य श्रपने श्राप भे पुरुपार्थ का प्रेरणा पाता है, तभी तक उसम श्रपने श्राचरण के लिये नैतिक जिम्मेशरा भा है।

जन हम मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारा में ईश्वर का प्रश्न ले छाते हैं, तो हम नैतिक प्रश्न का छाष्यात्मिक प्रश्न के साथ मिश्रण कर दते हैं। यह सभय है कि मनुष्य की नैतिक पूर्णता के लिये प्रपन छापको स्वतन्त्र मानना प्रावश्यक हो, छौर उन्नकी छाष्यात्मिक पूणता के लिये अपने छापको ईश्वर की इच्छा पर निभर रहना छथवा सभी काम को भला काम मानना प्रावश्यक हो। जहाँ तक उन्तके छाचरण का समान से सम्बन्ध रहता है, वहीं तक नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न छाता है। जन उन्तके छाचरण का सम्बन्ध इश्वर से हो जाता है, प्रयीत् जब वह प्रन्तम खी हो जाता है, छौर छपनी छाष्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करना ही उनके जीवन का मुख्य ध्येय हो जाता है, तो वह नैतिकता के स्तर से ऊँचा उठ जाता है। यहाँ नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न छाता ही नहीं। उनके छाचरण का नीति द्यारक
 भेष दिर स्वाप्पामिक शक्ति सम्बन्ध काला है । वह दिर सब प्रकार की व्यक्ति-

ध्येत दिर काष्मासिक शुद्धि सम्ब रह काल है। वह दिर सब प्रकार की स्मिष्टिन यत सरकार के मति दशासीन हो ब्युता है।

#### धर्म

 निक उत्तरसमिक का ब्राप्तर क्या है। यदि इस प्रेंचर को ठक्यारी और सम्बाकिमान मने तो मनुष्य के नैतिक उत्तरहाति व पर इस विचार का क्या प्रभाव परता है।

यह इस मनुष्य के वर्गकाय को सामाजिक वाकायरथा का परिणास माने,
 मा उठके निषक उत्तरवादित्य का कहाँ वक पुष्ठ संगठ माना का समुद्र है।
 मनुष्य के कार बार्म्स कार्यों का नैनिक उत्तरवाद्यिक किस स्थिति में मानि

रे मनुष्य के कार सम्में कारों का नैनिक उत्तरहाकिक किए खिति में नहीं इता ' उदाहरत दकर कमध्यादयं।

# छठाँ प्रकरण

### नैतिक श्राचरण श्रीर विचार का विकास

श्राचरण की विभिन्न श्रवस्थाएँ—पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य के श्राचरण श्रीर पशुश्रों के श्राचरण में मौलिक मेद है। पशु के श्राचरण के विपय में नैतिक काश्रों का प्रयोग नहीं होता, किन्तु मनुष्यों के श्राचरण के विषय में इनका प्रयोग होता है। मनुष्य भले श्रीर खुरे का विचार करता है। किन्तु पशुश्रों में विचार करने की शक्ति नहीं है। जो मनुष्य जितना ही सम्य होता है, वह उतना ही श्रपने प्रत्येक कार्य की भलाई श्रीर बुराई के विषय में विचार करता है। पर श्रपने श्राचरण की मलाई श्रीर बुराई, श्रीचित्य श्रीर श्रमौचित्य के विषय में विचार करना मनुष्य में धीरे-धीरे श्राता है, श्रतएव पहले पहल उसका श्राचरण विचार की परिपक्वता को नहीं दर्शाता।

नैतिकता की दृष्टि से मनुष्यों के श्राचरण के विकास की निम्नलिखित तीन श्रवस्थाएँ मानी जाती हैं—

- (१) रीति-पथ-प्रदर्शन 3,
- (२) नियम पय-प्रदर्शन ,
- (३) विचार पथ प्रदर्शन<sup>3</sup>।

रीति पथ प्रदर्शन—मानव-समान मे प्रारम्भ से ही कुछ रीतियाँ चली आई है। सामान्य मनुष्य इन्हीं रीतियों को देख कर चलता है। निम्न स्तर के मनुष्यों को इन रीतियों का भी ठीक से जान नहीं रहता, दूसरे लोग जैसा करते हैं, वे उसी के अनुसार काम करते रहते हैं। उनके आचरण में निर्देश और

<sup>1</sup> Guidance of custom 2 Guidance of law 3. Guidance of reason.

६२ नीति शास्त्र

काम महिदिश समझा राजियाको लीग करते हैं। उसे तीह सान क्षिया बाता है। इस मानविक सनस्या से उक्त कोटि की समुख्य वह है, बिसर्ग मनुष्य समाव की परंत्रपासी और रिसियों को बानने की केश करता है। होर उन रिसियों के सनशार समने कापराय की बताने हैं। इस सम्बंद नह एक स्मिनियत व्यवस्थ को स्मेह एक निक्षिय निषम का पालन करने लगता है। नियम पद्म प्रश्नाम—सावस्य के विकास की बुक्सी सबस्या में मनुष्य

हिनी नियम को बारना यद प्रन्योंक बना लेखा है। शिवेषों का कभी-कमी कारण मैं विदेश होता है। हां विशेषी शिक्षों में बब उन्ने किसी एक को चुनना पड़ता है की उन्ने नियम की बायरभकता होता है। किसीन्त बारवा में सामन में मी नियमों की मबानता होती है। वै नियम एकमेरिक बायबा चार्मिक नियम होते हैं।

भन्नकरण भी मधानता रहती है। वे दक्ता ही देखते हैं, कि दूसरे होग क्या कर रहे हैं। विचार की सर्वण स्रविकतित स्रवस्था में साधारण मनुष्य स्थास-पास के वहें समक्षेत्र जीनेशात सींगी का सम्बानुकरण करता रहता है। इस मकर वो

सम्बन के पैठी रिवार्सों के पालन करन में मनुष्य करने आप में उठ वाप्सरा का अनुसन नहीं करना जो किया निवस के पालन करने में करता है। धारप्र कब समान करने आवस्य को निवस के अनुसन करने तो वह तरसर विशेष साचरण नहीं करना के पालन करने के वह समझ को अभी पैठियों को बजी बनाजा है और दुरी रीजियों का अन्य कर बातता है। विश्वास्त्य में अनित्य के अभी पोठियों को बजी बनाजा है और दुरी रीजियों का अन्य कर बातता है। विश्वास्त्य में अन्य साचरण के अन्य स्त्र के स्वास कियार प्रवर्ण मान करना है और विश्वास करने कियार प्रवर्ण का स्वर्ण कर स्वासन करनी है। यह अवका निवसों के वह बान पर साचन साच आप बाती है। वह समझ के मान निवस का कर सावस

त्रभार कर कार कर निर्माण का सामाज के साथ है। यह उस कर मान स्थाप का कर भारत कर होते हैं तो कह मानर के बिरोण तरक हो बाते हैं। नियमों का पहला विशेष कर होते हैं तो कह मानर के बिरोण तरक हो बाते हैं। नियमों का पहला विशेष चींत रिमामों में ही होता है। तिर महन कारता है कि चींति-रिमामों की मानें द्रामचा नियमों का जहन करें! मारतकों में बाल विशाह की मान केल है। बह देवहें किस्ता पाप का नियम का बाता है तो लाउन विशाह कर है।

है। बन रवडे विस्त्र राज्य का नियम बन आदा है तो लाउन विकार करने के विसे शामारी उर्जायन हो बाती है। किर जीवा जाने लाउना है कि पुणनी चैनि की मानना उर्जन्त हैं स्वयंत्र राज्य के शिवस को। विज प्रसुद्ध पुणनी चैति है किनी नियम का विरोध होता है, उसी प्रस्तर दो नियमों का भी श्रापस में विरोध हो जाता है। कोई भी ऐसा नियम नहीं है, जो सभी परिस्थितियों में एक ही तरह से लागू हो सके। ऐसा श्रवस्था में मनुष्य को श्रपने श्राप सोच कर श्रपना मार्ग निकालना पटता है। विकसित श्राचरण उस व्यक्ति का है, जो श्रपने प्रत्येक काम में उचितानुचित स्वतन्त्र विचार से काम लेता है। जिस व्यक्ति में स्वतन्त्र सोचने की श्रीर श्रपने स्वतन्त्र विचार के श्रनु-सार काम करने की योग्यता है, वही सम्य मनुष्य है। सर्वात्तम श्राचरण श्रपन वनाये सिद्धान्तों के श्रनुशार श्राचरण है।

श्राचरण श्रीर विचार — मनुष्य के साधारण श्राचरण में उपर्युक्त तीनीं प्रकार के पथ-प्रदर्शन काम करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो श्रपने प्रत्येक काम को करते समय सिद्धान्तों का विचार करे। हम जिन विचारों के श्रनुसार कोम करते हैं, उनमें से कुछ नैतिकता के विपय में चिन्तन करने से श्राते हैं, कुछ श्रपने व्यक्तिगत श्रनुभव श्रोर कुछ सामाजिक श्रनुभव के ऊपर श्राधानित रहते हैं, श्रय्शत् हम श्रपने प्रति-दिन के श्राचरण में सामाजिक रीतियों, समाज श्रीर राज्य के नियमों तथा श्रपने स्वतन्त्र नैतिक विचार से काम लेते हैं।

मैतिक विचार श्रीर नैतिकता के विचार — नैतिक श्राचरण का श्राधार नैतिक विचार होते हैं, श्रीर नैतिक श्राचरण से नैतिक विचार परिपक्ष होते हैं, किन्तु नैतिकता के विचारों का सीधा मग्यन्थ नैतिक श्राचरण से नहीं है। नैतिक विचार व्यावहारिक विचार हैं, श्रीर नैतिकता के विचार दार्शनिक है। यह सम्भव है कि किसी मनुष्य को पर्याप्त नैतिक विचार शात हों, पर उसे नैतिकता के विचारों का जान न हो। समाज का सामान्य व्यक्ति यह जानता है कि उसे चोरी, व्यभिचार, चुगली, हिंसा श्रादि न करना चाहिए। ये सब विचार नैतिक विचार हैं। ये विचार उसके श्राचरण को प्रभावित करते हैं। पर यदि उमसे यह पूछा जाय कि उसे इन वातों को क्यों न करना चाहिए, तो वह प्राय इस प्रशन का सतोपजनक उत्तर न दे सकेगा। समयत उसने इस प्रशन पर विचार ही नहीं किया होगा। हम समाज से नैतिक विचारों को प्राय उसी प्रकार ले लेते हैं, जिस प्रकार हम श्रपने कपड़े पहनने श्रीर भोजन करने के ढग को लेते हैं। समाज में दुछ

<sup>1</sup> Moral ideals, 2, Ideals about morality

नीति-शास्त्र £¥ नार्वे भर्ती। स्रोर कुछ दुरी मानी बादी हैं। इन बार्के को इम मी मारी समय

हरी मानने समारे हैं । समाज में शक्ती समझी जाने वासी कोई बाद मसी क्यों है, कौर बुरी वमकी बाने वाली कोड़ बाव हुरी क्यों है, यह कोई बार्शनिक ही सोचस है। बर समाब में प्रचलित नैतिक विकारों की जैसिक्सा पर विचार किया बाने सगता है। वो भौति वाज्य के बानेक मकार के बावों की साबि होती है। फुठ बोहना

ब्रयमा बोरी क्राना क्यीं बुरा है, इस प्रश्न का उत्तर ब्राप्ता ब्रह्ममृतिवादी अक तरह से देगा, समावी वसरी वयह से झौर विवेदमादी तोसरी तथह से देगा। विशियम उन्ड मंद्राश्यम के इस कपन में भौतिक स्तम है कि प्राया समी अनुस्य नैतिक विचारों के बारे में तहमत होते हैं, परता नैतिकता के विचारों से दनकी सब बहत कम यिल्ली है। नैतिक विचार<sup>†</sup> की विधि का विकास

सामाजिकता के मार्चों की पुदि-वित प्रकार मनुष्य के ब्रापरक का विकास भीरे क्षेट्रे हुआ है, उसी प्रकार क्रमने कार्यों की जैतिकता पर विकार

पहले नैतिक व्याचरच करना शंकता है वोछे उत्तम नैतिक विचार करन की बोरमता आती है। मतुम्म बद तमाब में बांचा है वा दह समाब के साम अपना प्रेम्प आपित कर सदा है। फिर को कुद्ध कार्य तमास के कुद्धाया के सिये होते हैं, उनी वह बानामाच कृत्य है। तम्ब के कम्बाद्य के मान ही उनकी बानायसम् की श्रीवाब का बार्रे है। तसाब के हित के लिये श्राचरका करने से समें श्रीस स्वीप प्राप्त हाता है, और उन्हें प्रांत्र्स बायरब बरने है उने बारम भारतना होती है। इत धमम मनुष्य में मैठिक निश्चन करने की शक्ति नहीं होती, उसे किती कार्य की नैतिकता के भाग हवड का रखता कान नहीं होता। पर उनके सामाधिक

करते भी शक्ति मी उनमें चंदे-बंदि बाद है। पैना पहते करा वा कुछ है समुम

माथ ही उत्तरे नैतिक आकरण करते है। सामाजिक रीति का साप त्यड—चामाकिक गैतियों को नैतिकता का

1 Moral judgment.

धाप दयह मान सेना मैतिक विचार के विकास की बुत्तरी अवस्था होती है। इत

स्थिति में जो बात समाज की परम्परा में चली छाई है, उसे टीक मान लिया जाता है, श्रीर सामाजिक रुढ़ियों के दारा अपने कायों की नैतिकता मापी जाती है। इस अवस्था में नैतिकता के प्रति उतनी दृढता का भाव नहीं रहता, जितना पीछे आता है। पहले तो समाज की रीतियाँ वदलती रहती हैं, श्रीर दूषरे समाज मनुष्य के बाहरी श्राचरण को ही देखता है। इसके कारण मनुष्य उतनी ही दूर तक अपने श्रापको नैतिक बनाने की चेष्टा करता है, जहाँ तक समाज उसके अपर अप्रसन्न न हो। सामाजिक रीतियों का माप दण्ड सन्तोपजनक नहीं होता। इसमें नियमों की श्रस्पप्रता रहती है, श्रीर इसके कारण नैतिक जीवन दीला रहता है। श्रतप्रव मनुष्य को किसी दूसरे माप दण्ड की श्रावश्यकता पडती है।

नाज्य-नियम का माप-द्रांड-रीतियों के माप-द्रांड का स्थान राज्य नियम ले लेते हैं। राज्य के नियम वर्षे रहते हैं। ये वैसे दीले नहीं होते, जैसे सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, अताप्य राज्य-नियम का माप-द्रांड चिन्तनशील व्यक्ति को अविक सन्तोप देता है। इन नियमों के पालन करने से मनुष्य समाज में आदर पाता है, और इनकी अवहेलना करने से वह समाज के द्वारा द्रांडत होता है। इस प्रकार अपराध और फिर पाप की कल्पनाओं का जन्म होता है।

नैतिक नियम का माप द्राष्ट — राज्य का नियम मनुष्य की वाहरी कियाओं से ही सम्बन्ध रखता है, वह मनुष्य की किया के हेतु, सकल्प श्रीर उसके चरित्र पर विचार नहीं करता । इस दृष्टि से उक्त माप द्राष्ट्र वास्तव में नैतिक माप द्राष्ट्र नहीं है । स्वा नैतिक माप द्राष्ट्र मनुष्य के श्रान्तरिक भावों, हेनुश्रों श्रीर सकल्पों से सम्बन्धित रहता है । बुरा श्राचरण ही नैतिकता की दृष्टि से बुरा नहीं है, वरन् मन में बुरा विचार लाना भी बुरा है ।

नैतिक नियम प्रायः किसी धर्मोपदेशक की शिद्धा के रूप में मिलता है। इस प्रकार ससार के प्रत्येक धर्म में श्रनेक नैतिक नियम पाये जाते हैं। इनके श्रनुसार श्रान्वरण करना मनुष्य के श्राध्यात्मिक कल्याण के लिये मला होता है।

जब नैतिक नियमों की सृष्टि हो जाती है, तो इन नियमों का राज्य नियम श्रौर सामाजिक रीतियों से विरोध होने लगता है। इस प्रकार मनुष्य के सामने धर्म-सकट की खिति उत्पन्न हो जाती है। मानव समाज की श्र्यविकिसित श्रवस्था में धर्म-सकट की जो परिखितियाँ नहीं रहतीं, वे समाज की विकसित श्रवस्था में करता है। बन्तरवैति कर मापद्युड-बन्तरवित के मापत्युड का कालिकार नैतिक नियमों में ब्रापन का निरोध क्रममा नैतेक दियम का राज्य-निनम है मिरोच देसने का परिकास है। वह लोकमत और शासमय में स्वयंत क्राक्स पारसरिक विरोध हो हो अनुस्य को सकती सक्तगरमा की शरधा लेनी पहती है। सेंगुष्म को किसी विश्वाप परिस्थिति में क्या करना चाहिए। यह सम्पर्धन की चाबाब से जात होता है। विचेशकारमक विकार-पर दूरमण्डी को बोई ही छमड में इंड छिमाल बी बारो श्राप्त हो माना है। बान्तरारमा की ब्रागाब हर समय स्वय नहीं रहती ! यक ही परिस्तिति में अनुरव कभी एक प्रकार का ब्राइंस बन्तरापय से पाया है। सीर बची वर्तरे प्रशार का । उसे बची-बची स्वीधार बजार पहला है कि जनने धारतरास्या की बागाव सुनने में भून की। मतुष्य के राग देश की उसे कमी पक तरह के बाजरवा के किये मिरेत करते हैं, कीर कभी वृतरे तरह के आवरक के लिये । तस प्रकार मनुष्य कापने आएको एक प्रकार की शत संदेशा में पढ़ा हका देशता है। इत भून मुलैय से निकतने के निये उसे भिरनोपवासक बान्या रिवह विकार की शरय जैनी पन्ती है। उसे फिर मानना पहला है कि नैसिक्ता का माप वयह मैपकिष विचार सम्बा मावना नहीं हो शक्ती नैतिकता का साप दयह कोई स्थारक नियम ही ही चक्रवा है। यह विवेत्रपुक्त नियम है । हमारा विकेश बताता है कि हमें न केवन आपनी आस्तरपंत्रा की आवान का स्पादर करना चाहिने बरम् दूवरे लोगों को अन्तरास्त्र की बानाब का भी कावर

करता चाहिने। वहीं नैतिक मापरयक कथा नैतिक मापरयक है जिसे कोई मी स्मिति कपने काचरता की नैतिकता को वानने में काम में ता तके। सवा नैतिक

द्यक्ति प्रयन्त है। सम्पर्यस्य सोग न हो नीतिक विद्यान्त और शामानिक रैतियें के क्रियेष को नेल एकते हैं और न एक नीतिक विद्यान्त का मुख्ये विद्यान्त के विशेष नेल एकते हैं। बया मनुष्य में कुछ क्रियेष के देखने की द्यांकि साठी है हो वह नाम स्था के नीतिक नियम से सहस प्राप्तानिक नीतिक नियम की लीय कुछता है। इस प्रकार नह एक नने सायस्य का साविकार मापदराड सभी मनुष्यों को सभी परिस्थितियों में श्रान्वरण की नैतिकता को जानने में सहायता देता है।

नैतिक विचार के विकास के लक्षण—नैतिक विचार का विकास निम्न-लिखित तीन प्रकारों से होता है—

- (१) नेतिक विचार सामाजिक रीतियों से प्रारम्भ होकर किसी नियम की श्रोर जाता है, श्रोर फिर स्वतन्त्र सिद्धान्त की श्रोर जाता है।
- (२) नैतिक विचार वाहरी त्राचरण पर प्रारम्भ होकर भीतरी हेतु स्रों स्त्रीर चरित्र के ऊपर जाता है।
- (३) नैतिक विचार वर्ग विशेष में प्रचलित विचारों से प्रारम्भ होकर ऐसे विचारों की छोर जाता है, जिनकी उपयोगिता मानव-समाज भर के लिये हैं।

## प्रश्त

- १ नैतिक श्राचरण के विकास को स्पष्टत समभाइये । नैतिक श्राचरण के विकास में नियम-प्रथपदर्शन की श्रवस्था का क्या स्थान है।
- २ श्राचरण श्रीर विचार का क्या सम्बन्ध है १ क्या यह कहना सच है कि मनुष्य के विचार के विकास के साथ-साथ श्राचरण का भी विकास होता है १
- नैतिक विचार श्रौर नैतिकता के विचार में क्या में दे १ मनुष्य में नैतिकता के विचार कब श्राते हैं १
- ४ नैतिक विचार के विकास के लच्य क्या हैं ? उसकी प्रगति किस प्रकार होती है।

# सातवाँ भकरण

### नतिक विचार का विषय

तैविक विचार के दो प्रस्त--नैविक विचार गुरुष के झावरण वी अवार्द झयवा हुए हैं के कुदल रकता है। किसी आवरण की मला आवश हुए करते कुत्रम हमें ना प्रस्त की बार्ती के लाचना पहता है--(र) तैनेक विचार किएके करर किया बाता है, स्वानत अवक्षा बाताविक

क्षिपय क्या है। (२) मैतिक क्षिकार कीन करता है कामाय उनका सारहस्थ क्या है। तक्षेत्र प्रमुख को गोर्दे में विभिन्न सकार के उत्तर मिश्वनिया क्षिकारों में दिय

हैं, इसी तरह बूतरे प्रश्न के भी क्षांक उक्त दिने पारे हैं। इन प्रश्नों का लंधिया से इसी तरह बूतरे प्रश्न के भी क्षांक उक्त दिने पारे हैं। इन प्रश्नों का लंधिय काक उक्त बानते के लिये हमें विभिन्न प्रकार के तैक्ति कियान्तों को जानना क्षेत्रमा। इस प्रकारक में इस पहले प्रश्ना पर ही। विचार करेंगे।

होता । इस प्रकरक् में इस पहले प्रद्ता पर ही विचार करेंगे ! विचार का सिप्प्य इचिट्टल कार्ये !— याचारवात यह कहा जा प्रकता है हि मैतिक विचार का विचय स्ट्रप्य का इचिट्टल कार्य होता है! । मीतिन्याक का मेच महत्त्व की न्य्यायिक को तांक मार्ग पर समाना है अस्यय हमारे मैंनेक सिचार का विचय महत्त्व की इच्चायािक ही होती हैं! को कार्य महत्त्व

स्वतान रफ्ता वे करता है जहीं तीक विकास का विषय कर वकरता है जो काम बह समिन्द्रा ने स्वयंत्र वाद्य बीक्ट करता है। उठे गता स्वयंत्र पुर नहीं कहा बा सकता । जो काम किमी श्रृत्य के द्वारा सकतात् है। बाता है। उठे न तो मक्ता स्रोर न द्वारी बहा बातार्थि। मान श्रीविक्ट कि कोई साकटर रोगी के करवाब

1 Object of moral judgment. 2 Voluntary action.

के लिये कोई इन्जेक्शन देता है, पर इससे रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो हम इस काम को बुरा नहीं कहते। यदि रोगी की मृत्यु डाक्टर की ग्रसावधानी से हुई, तो हम डाक्टर को कुछ दूर तक दोधी ठहराते हैं, परन्तु यदि डाक्टर ने जानवूम कर रोगी के मारने के लिये ही उसे विशेष प्रकार का इन्जेक्शन दिया हो, तो हम उसे नैतिक दृष्टि से दोधी सममते हैं, उसे हम हत्याग कहते है।

उपयुंक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि उसी काम पर नैतिक विचार किया जाता है, जिसके वारे में मनुष्य पहले से सोचता है श्रीर जिसे करने की वह स्वय इच्छा करता है। कभी-कभी मनुष्य की इच्छा भली होती है, पर कार्य-फल मला नहीं होता। ऊपर के उटाहरण से यह स्पष्ट होता है। परन्तु नैतिक विचार करते समय हमें मनुष्य के कार्य के फल को न देख कर कार्य के कारण को ही देखना पड़ता है। नैतिकता की दृष्टि से मनुष्य का वास्तविक कार्य श्रान्तरिक कार्य है। कार्य फल उसके हाथ की बात नहीं है। यह कभी भला होता है, कभी बुरा।

हेतु श्रीर संकर्ण (ईण्सा) का स्थान — नीति-शास्त्र के सभी विद्वानों का इस गत पर एक ही मत है कि किसी कार्य का नैतिक मूल्य उसके फल के ऊपर निर्मर नहीं वरन् उन विचारों श्रीण भावों के ऊपर निर्मर है, जो कार्य के प्रेरक होते है। परन्तु कार्य के श्रान्तरिक पहलू भी श्रानेक हैं। कुछ विद्वानों के श्रानुसार कार्य की नैतिकता उसके प्रेरक भावों के ऊपर निर्मर है, कुछ के श्रानुसार कार्य की नैतिकता कार्य के सकल्प के ऊपर निर्मर है श्रीर कुछ के श्रानुसार कार्य के हेतु के ऊपर यह निर्मर करती है। श्रान्त श्रान्म् विवादियों के श्रानुसार कार्य के प्रेरक वे भाव हैं, जिन्हें डा॰ मार्टानों ने कार्यलात कहा है। इन्हीं पर कार्य को नैतिकता निर्मर करती है। मिल महाशय के कथनानुसार कार्य की नैतिकता कार्य के सकल्प (ईप्सा) के ऊपर निर्मर है, श्रीर श्रादर्शवादियों के श्रानुसार इसकी नैतिकता उसके हेतु के ऊपर निर्मर करती है।

इन विभिन्न प्रकार के दृष्टि-विन्दुक्षों को दो एक उदाहरखों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है—

मान लीजिए कि रामनाथ, श्रमृतलाल को किसी कारण-वश गाली दे उठता

देखा जाम सो इस इसमें पमात चिन्तन की सन्त्रमी पार्वेगे । इस रामनाम की क्रमुक्ताल का गाली देने के कारण कहाँ तक दोपी ठहरा उकते हैं। इतके व्यानने के लिये इमें इस घटना को एक बाकरमात् घटना नार्न मानना पहेगा। इस परना के पीछे रामनाच का वामुदलाल से सम्बन्ध उसके इस कार्य के देंद्र ! क्रीर संकल्प ( इच्छा ) सधा गमनाम के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर किमार करना पदेगा । को काम एक परिस्थिति में कम्य माना बाता है, बड़ी वृत्तरी परिस्थिति में बाह्य बोता है। नैविकता में बित परिस्थित पर विचार करना पहला है। वह बाब्र परिस्थित नहीं बरन् बान्तरिक परिस्थित होती है। संसव है कि रामनाव ने होच के बाबेश में बाबर गाली दी हो जा रंभम है उसने मनोरकत के माब के बायवा उसे धमकाने के किये ही गाली दी हो। ये माब कार्यों के मेरक म्बोने चाते हैं। फिर गाली देने का देव अमृतलाश की मलाई का माब बाधवा उसका बापमान करना चीर उसे वृक्ती की हाई में गिराना भी है। सक्य है। यदि उसका हेद्र पहले प्रकार का है दो उसका काम नैतिक हाथि से निक्रम नहीं माना बायगा: और यदि उसके कार्य का हेत्र इसरे प्रकार का है, तो उसका कार्य निक्रम माना कावगा । किसी व्यक्ति को कानावास मानी है उठना कीर भीकता बना कर उसे जाली देना को दरह की बातें हैं। शक्ती देने का विचार कार्य का शंकरप क्षमता प्रेंप्शा कहा व्ययगा । अनुष्य का वैका संकरप हे सा छै जसका कार्य भी बैसा थी होता है । क्षमतः क्षत्रमतिकात्रियों का सिद्धान्त—शत्ता हो निस्ति है कि नैतिक विकार का विपव मनस्य का बाहरी ब्राक्टक नहीं होता ! ब्रास्तः सन् मृतिवादिनों के बनुसार नैतिकता के निर्माय में इमें कार्यों के सीत अपना प्रेरकों पर विचार करना चाहिये। ये कार्य-सीध मनुष्य के विभिन्न प्रकार के मान भवना सेका होते हैं। वा गाटींनों के कथनानशार पदि किसी कार्य के प्रेरक मान निम्न कोटि के हैं तो हमें कर कार्य को हुए मानना काहिये; श्रीर पवि ने उन कोडि के हैं। दो उठ हमें महा मानना चाडिये।

<sup>1</sup> Motive 2. Intention 3 Intuitionists.

सुखवादियों का सिद्धान्त—उक्त विद्धान्त के प्रतिकृत सुखवादियों का सिद्धान्त है। मिल महाशय के निद्धान्त के श्रनुसार मनुष्य के सभी प्रकार के भते अथवा बुरे कामों का प्रेरक एक हो तथ्य होता है—सुप्त की प्राप्ति, श्रोर हु:ख ने तचने की टच्छा। सत के काम इसी इच्छा से प्रेरित होते हैं, श्रोर श्रप्पराची तथा पायों के भी कार्य हसी इच्छा से प्रेरित होते हैं। श्रतएच यि कार्यों की नैतिकता केवत प्रेरकों को दृष्टि से ही निर्णात को जाय, तो सभी कार्य एक ही कोटि के समक्ते जायों। कार्यों के प्रेरकों को श्रनेक प्रकार का मानना, मिल महाशय के श्रनुसार, एक भारी मनोवैज्ञानिक भूल है। श्रतएव किमी कार्य-सम्बन्धी नैतिक विचार मनुष्य के सकत्य पर किया जाना चाहिये, क्योंकि ये भिल-भिन्न होते हैं।

श्रादर्शवादो सिद्धान्त — श्रादर्शवादी श्रथवा विवेकवादी विचार के ग्रनुमार कार्य की नैतिकता का विवार करते समय न तो कार्य के प्रेरकों पर विचार करना उतना ग्रावश्यक है, श्रीर न उसके सकल्यों पर । कार्य के हेतुश्री पर हो विचार करना श्रावश्यक है, श्रर्थात् किसी काम को किस लिये किया जाता है, इस बात को जानना कार्य की नैतिकता को निश्चित करने के लिये आवश्यक है। कायों ने प्रेरक भावों की नैतिकता भी कार्य के लच्य के ऊपर निर्भर है। दूसरे व्यक्ति को भलाई की दृष्टि से, श्रयवा समाज के कल्या ग – हेतु कोध का पदर्शन एक वात है, श्रीर उसके श्रकल्याण की दृष्टि से श्रथवा श्रपने स्वार्थ-साधन के हेतु को व प्रदशन करना दूसरी वात है। मिल महाशय ने कार्य के केवल वाहरी पहळू पर ही विचार किया है। इसका कारण उनकी यह भ्रमपूर्ण मनोवैजानिक धारणा थी कि सभी कार्यों का प्रेरक एक ही तथ्य होता है। वास्तव में कार्यों के प्रेंसक अपनेक हाते है, छीर ये प्रेसक मनुष्य की विभिन्न पकार को इच्छायें होती है, न कि विभिन्न प्रकार के भाव अथवा उद्वेग । इच्छा का लच्य ही कार्य का हेतु कहलाता है, अतएव कार्यों की नैतिकता पर विचार करते समय इस लच्य को ही ब्यान में रखना पडता है। यदि यह -लच्य विवेक-युक्त है श्रौर समी लोगों का उससे कल्याण होता है, तो इस लच्य से ही जो कार्य किया जाता है, वही कार्य भत्ता कहा जायगा, श्रन्यथा नहीं।

कानूमी 'भीर मैतिक' इष्टिकोस में शेइ—वेश फिक्के प्रकरन में मतामा मा चुका दैकि काम का दंत नइ लक्ष्य है जिलको द्वारि में रल कर कोई काम किया बाता है, बार उत्तका ७४२ए यह विचार है, जिसके हारा इस हैत की प्राप्ति की बाती है। संकरन काम के बाइसे रूप से समझ्य रत्नता है, बीर हेंद्र काय की कारमा है। कार्य के लक्य की भाश के लिये विशेष मकार के शावनी को काम में लागा बाता है। ये साधन क्ष्म के संकट्टा बनते हैं। य सावन क्रमी कभी भत्तो दिलाई देते हैं और कभी बुरे । राजारच बुद्धि के लोग किती काम की नैविकता का मूच्य राघरों को देलकर झाँकते हैं। मिल महाराव, वय झम्ब सुसवादी नीति शासकों का भी यही दक्षिकोश है। परम्य यह दक्षिकोश का रूपी इप्रिकीया है। यह इप्रिक्रोश क्यनहार में उपयोगी दिकाई पहला है । कागून मनुष्य की बाहरी बेहाओं को देखकर ही उसको होपी अपना निहोंग निमित करता है। कानून के हिए अनुष्य के बास्तरिक गत्रकों क्रयवा हेतुकों को बानना कारपत्त कटिन है। इस देवल कापने कार्यों के हेत्तुओं को ही ठीक से कान सकते हैं बुवरे व्यक्ति के बावों के शेक हैत को बानना इसारे लिए बावस्मव है। पर नैतिक विचार का सुक्य उद्देश्य दूतरे व्यक्ति के का बरश की जैतिकता जानना नहीं बरन अपने ही बादों की नैतिकता बानना है । इस बपन बायको ही ठीक तरह से बान तकते हैं अपान् अपने वाकाविक देतुओं का जान केवल कार्य करने गांठे व्यक्ति को ही ही एकता है । नैक्तिता कान्तरिक वस्तु है क्रतपर्व वुक्तें के बाद्यविक हेतु को न बान एकने के कारना इन कार्यों के हेतू को सीह हम उसके बाहरी रूम पर ने तक विश्वार मही करने रूप बार्पेंगे । इस बाप्नें कार्में के द्वपर ठीक से नैतिक विकार कर तकते हैं, इतना ही प्यास है। कामूनी हर्षि लोकिक दृष्टि है, ब्रोर नैतिक दृष्टि साम्बाहितक दृष्टि है। नैतिकता कार्य के बार्यी कम से उतना समस्य गहीं रखती कितना शह उन विचारों से समस्य रखती है। बिनडे बारस कोई बाम किया बाता है।

को काम कानूनी दक्षि के बायराथ तसकी आहे हैं, वे ही यहि सक्ते हेंदुओं ठे प्रेरित होकर किये गये हैं, तो यत्ते रूपको बाते हैं। बृत्स ने रोम की स्वटन्तरा के

<sup>1</sup> Legal 2, Moral

लिए रोम के श्रिधनायक जूलियस सीजर को मार डाला । कानूनी दृष्टि से ब्रूट्स को जूलियम सीजर का इत्यारा कहा जायगा । उसका कार्य निन्द्र है। पर यदि नैतिक दृष्टि से देखा जाय, तो उसका कार्य चम्य ही नहीं, वरन् स्तुत्य है। यदि कोई व्यक्ति समस्त राष्ट्र के कल्याण के हेतु किसी विशेष व्यक्ति को मार डालता है, तो वह बुरा काम नहीं करता। जा ब्रूट्स ने इस काम को जनता की पुकार मान कर किया, तो उसने अपना कर्तव्य हो किया, श्रीर श्रपना कर्तव्य करना ही नीति-शास्त्र सिखाता है। श्रपने कर्चव्य को पूरा करना ही चाहिए, चाहे इसके लिए लोक मैं निन्दा हो या स्तुति।

त्रूटस ने जूलियस सीजर को रोम की स्वतन्त्रता के लिये मार डाला, पर जूलियस सीजर की हत्या का पड्यत्र कैशियस छौर कासका छाटि लोगों ने किया था। ये लोग जूलियस सीजर से ईंध्यां करते थे छौर उसकी चढती हुई कीर्ति को सह नहीं सकते थे। जूलियस सीजर उनकी स्वार्थ-सिद्धि में वाधक था, छार्यात् वह उन्हें चढने नहीं देता था, छातएव छापने मार्ग का कटक हटाने के लिए केशियस छौर कामका छादि ने जूलियस सीजर की हत्या करवाई। छात्र जूलियस सीजर की हत्या को यदि व्यक्तिगत स्वार्थ-साधन का उपाय माना जाय, तो नैतिक हिंह से वह वडा निन्छ कार्य था।

एक ही कार्य दो भिन्न-भिन्न हेतु श्रों से किये जाने के कारण भिन्न-भिन्न नैतिक मूल्य का होता है। सीज़र की हत्या में ब्रूटस का कार्य स्तुत्य है, श्रीन केशियस का निन्य । ब्रूटस का हेतु भला था, श्रतएव उसका कार्य भला कहा जायगा, श्रीर केशियस का हेतु बुरा था, श्रतएव उसका कार्य बुरा कहा जायगा।

साधन की पवित्रता क। स्थान—यहाँ प्रश्न आता है कि मनुष्य के आचरण की नैतिकता में साधन की पवित्रता का क्या स्थान है १ क्या लद्य को पित्रता किसी कार्य को पित्रता का क्या स्थान है १ क्या लद्य को पित्रता किसी कार्य को पित्रता सकती है १ नीति-शास्त्र के कितने ही विद्वानों का मत है कि किसी कार्य की पित्रता निश्चित करने के लिये अर्थात् उसका नैतिक मृह्य आँकने के लिये, न केयल हमें लच्य की पित्रता पर विचार करना चाहिये, वरन साधन की पित्रता पर भी विचार करना चाहिये। मोई भी कार्य तब तक पित्र नहीं कहा जा सकता, जब तक उसका न केवल लद्य

\$ ¥ नीति सास्त्र कानुसी भीर मैटिक परिकोश में भेद-भीता विवहे प्रकरस में नताया था चुका देकि काम का देत वह लाइम दे जिलको दक्षि में रत्न कर कोई काम किया बाता है, ब्रीर उत्तका ७कस्प वह विचार है, ब्रिक्ट ब्रास इत हेंद्र की

प्राप्ति की बाती है। एंकस्य काम के बाहरी कप से सम्बन्ध रत्नता है, बीर 🔀 कार्म की क्या भा है। कार्य के लक्ष्म की माश के किये निरोप प्रकार के तावर्ते को काम में लाया बाता है। वे शावन काय के संबक्ष्य बनते हैं। में शावन कमी

कभी मले दिलाई रेते हैं, और कभी बुरे । साधारया बुद्धि के लोग किसे काम की मैतिकता का मूल्य साथनी को देखकर आँकते हैं। मिल महाराय, तब अन्य ग्रुलवादी नीति शासकों का भी वही द्विष्ठीया है। परन्त मह द्विकोय कान्ती इधिकोख है। यह इधिकोश व्यवदार में उपमोगी टिखाई पहला है। कापून मनुष्य की बाहरी नेप्राक्तों को देलकर ही उनको दोगी कार्यवा निर्दोप निमित्र करता है। भागून के लिए अनुष्य के बान्तरीक मार्वी अथवा देतवीं की बानवीं

कारमन्त कटिन है। इस केवल बापने बावों के हेताओं को ही ठीफ से बान सकते 🖏 वृतरे स्पक्ति के कार्यों के शीक देश को बानना इम्मरे जिए कारम्मव है। पर

मैतिक विकार का सुक्ष्य उद्देश्य कुछरे व्यक्ति के ब्यायरण की नैतिकता कानना नहीं बरन् कामने ही काओं की नैठिकटा बानना है। इस कापने कापको ही टीक करह से बान शकते हैं बार्यात् बापने बाकाविक हेताओं का जान केवता कान करने वाके व्यक्ति को ही हो राकता है। नैतिकता चान्तरिक यस्त है, बातपन कुछरों के बास्तविक हेता को न बान एकने के कारक इन कार्यों के हेता को सीव इस उन्हें बाहरी रूप पर नैतन्त्र विचार नहीं करने ताग आर्मेंगे । इस अपने अनी के कपर ठीक से नैतिक विचार कर सकते हैं। इतना ही प्रमास है। कानूनी ह<sup>ह</sup>

सीक्षिक दृष्टि है, ब्हीर नैतिक दृष्टि काश्यासिक दृष्टि है। नैतिकता कार्य के बाररी रूप है उदना सम्बन्ध नहीं रत्नदी। प्रियना । यह उन विचारों है सम्बन्ध रखदी है। मिनके कारण कोई काम किया वाटा है। को काम कार्यनी दृष्टि है अपराज समने अपने हैं वे ही यदि मने दृश्की है

I Legal, 2, Moral

मेरित होकर किये गये हैं था भने समभे बाते हैं। जरून मे रोम की स्वतन्त्रता के

श्रनुसार मनुष्य के कार्य की नैतिकता लच्य पर ही निर्भर है। यदि किमी मनुत्य का लद्य ठीक नहीं है, तो यह गलत मार्ग को ग्रहण करता है। पर एक हो लच्य की प्राप्ति के अनेक मार्ग होते है। वही मार्ग ठीक समस्ता जाना चाहिये, जिमके द्वारा मनुष्य शीघातिशीघ ग्रापने लच्य को प्राप्ति कर सके। नैतिक्ता में हमें सदा मनुष्य के हेत पर ही विचार करना चाहिये, उसके त्राह्म कार्य पर ग्रथना उस कार्य वे सकल्प पर विचार करना भूल है। नैतिकता वी दृष्टि से मनुष्य का ग्रान्ति कार्य ही सचा कार्य है। यह कार्य मनुष्य की इच्छात्रों के ऊपर निर्भर करता है। फिर मनुष्य की इच्छायें भी उसके चरित्र के कपर निर्भर करती है। नैतिक विचार अन्त में मनुष्य के चरित्र के कपर होता है। यदि कोई मनुष्य सदा उच ग्रादर्श से पेरित होकर श्रपने जीवन के सभी कामी को फरता है, तो इम उसके लौकिक दृष्टि से निन्द्र कार्यों को भी भला कार्य ही कहेंगे। मनुष्य की सदा ग्राने ग्रादर्श स्तत्व की पास करने की चेष्टा करते रहना चाहिये। श्रादर्श खत्व की प्राप्ति के लिये उसे श्रपनी योग्यता के श्रनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने पटते हैं। कोई व्यक्ति श्रपने ग्रादर्श स्वत्व का प्राप्ति श्रध्ययन श्रीर श्रध्यापन के कार्य से करता है, कोई वाणिज्य व्यवसाय-द्वारा श्रीर कोई राष्ट्र की पुलिस श्रीर सेना में भरती होकर। राष्ट्र की पुलिस श्रीर सेना की उसी प्रकार श्रावश्यकता है, जिस प्रकार उसे श्रद्यापर्कों की श्रावश्यकता है। पर जपरी दृष्टि से पुलिस ग्रीर सेना के लोगों का काम उतना पवित्र नहीं है, जितना श्रध्यापन का कार्य है। पुलिस की चोरीं, डाकुश्री श्रीर राष्ट्र-द्रोहियों का पता लगाने के लिये भूठ वोलना श्रीर छल स काम लेना पडता है, श्रीर सेना को देश पर त्राकमण के समय त्राक्रमणकारियों की हत्या करनी प्रडती है। पर उन्का कर्तन्य यही है। खुकिया पुलिम का जो ग्रधिकारी श्रावश्यकता पडने पर मूठ बोलने से हिचकता है, श्रयवा जो सेनानायक राष्ट्र के दुरमनों के प्रति दया दिखाकर उनको नहीं मारता, वह ग्रापने राष्ट्र के प्रति विश्वासमात करता है। वह इस तरह श्रपने श्रादर्श स्वत्व के प्रतिकृल चलता है।\*

<sup>\*</sup> भगवान् कृष्ण ने महाभारत युद्ध में भूठ वोलकर द्रोणाचार्य को मरवा डाला, पर उनका कार्य निन्य नहीं माना जाता । इसका कारण यही है कि

\* ¥ नीति-साम पवित्र हो, बरन् उसके साधन भी पवित्र हों। यति इस किसी मतो लहुन की किया हो साधन के द्वारा प्राप्त करते हैं, तो इसरा अवन ही दन साधनों के कारण कपित हो जाता है।

मान शौजिए कि इमारा देश परहत्व है कीर यह एक ब्रायाबारी राज्य के हान

म है। दश की खबलाया का मास करना हमाय सब्ब है। इस क्षप्र की मानि के निये इस विदेशी राज्यानिकारियों के यशि पहरूपन करते हैं। कार इसी खबर के इंद्र कुछ अभिकारियों की इस्या कर बाकते हैं । फिर आपने मिन्नी को शब-स्पर्क से बचान के ब्रिप इस हुए बोजते हैं, और उन्हें दिवाते हैं। इमारा सहस पनिष है, पर हमारे छाधन प्रायविध माने बाते हैं। क्या हमें देश की स्वतन्त्रओं के निपे क्षुठ बोलना और धरमाचारी लोगों की इत्या करना चाहिने ! क्या हमें भारते अपन को प्राप्ति के शियं बदा उन्हों बावनों से काम केना चाहिने जो साकिक दक्षि में लाय मान गये हैं है चन्ताः चन्नभृतिवारियो धौर बादशकारियों ने उक्त प्रश्न के ही मिच भिभ उक्त दिए हैं। ब्रान्तः बार्चभृतिबादियों के क्रमनानुसार प्रविष्ठ तदन की

मी प्रपश्चित्र राजनों के द्वारा प्राप्त करने की बेहा अनुस्य को नहीं करनी चाहिये। यदि साधन ब्रापनित्र है. तो प्रायम सन्दर्भ मी ब्रायमित ही रहस्य है। और मदि सानन पवित्र है ता लक्ष्य मी पवित्र है। इस फिल खान पर पहेंचेंगे यह इसारे मार्ग पर निर्भर है। गलत मार्ग पर पश कर कोई भी व्यक्ति औड स्थान पर नहीं पर्च सकता । अतएक ठीक लक्ष पर पहुँचने के क्षिये हमे ठीक मार्ग की ही प्रहर्षा करना भाहिने। तत्त्व की प्राप्ति सार्ग पर करते का स्थानांकिक परिकास है। किस प्रकार मार्ग और सदय का कानिवार्य सम्बन्ध है। उसी प्रकार राधन धीर ताप्य का भी क्रनिवार्य सम्बन्ध है। ब्राह्मपुष क्षो समुख्य क्रिसी मले सक्य पर पर्रेचना चाहता है। उस घेसे काम करना चाहिये की संसार में मले करें बाते हैं। बोरी उसैती पहचन स्त्रीर हस्ता के द्वारा नदि किसी देश की स्तर-न्त्रता निर्ते भी हो। यह उपादंग वस्तु नहीं । इस प्रकार प्राप्त की गई

सक्तनता एक कृषित बरद्ध होगी जिससे समाज का करवाच ग होकर उसकी धानि ही होती । उक विचार ने मित्र बृठरे प्रकार के विचार हैं। ब्राव्यांवादी विचार के श्चनुमार मनुष्य के कार्य की नैतिकता लच्च पर ही निर्भर है। यदि

किसी मनुष्य का लद्य ठीक नहीं है, तो यह गलत मार्ग की ग्रहण करता है। पर एक ही लच्य की प्राप्ति के अनेक मार्ग होते है। वही मार्ग ठीक समभा जाना चाहिये, जिसके द्वारा मन्ष्य शीघातिशीघ ग्रापने लच्य का प्राप्ति कर सके । नैतिकता में हमें सदा मनुष्य के हेतु पर ही विचार करना चाहिये, उसके बाह्य कार्य पर अथवा उस कार्य के सकल्प पर विचार करना भूल है। नैतिकता बी दृष्टि से मनुष्य का ब्रान्ति कार्य ही सचा कार्य है। यह कार्य मनुष्य की इच्छात्र्यों के ऊपर निर्भर करता है। फिर मनुष्य की इच्छार्ये भी उसके चरित्र के ऊपर निर्भर करती है। नैतिक विचार अन्त में मनुष्य के चरित्र के ऊपर होता है। यदि कोई मनुष्य सदा उच्च श्रादर्श से प्रेरित होकर श्रपने जीवन के सभी कामीं को करता है, तो हम उसके लौकिक दृष्टि से निन्य कार्यों को भी भला कार्य ही कहेंगे। मनुष्य को सदा ग्राने ग्रादर्श स्वत्व को प्राप्त करने की चेष्टा करते रहना चाहिये। श्रादर्श खत्व की प्राप्ति के लिये उसे प्रपनी योग्यता के श्रनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य करने पटते हैं। कोई व्यक्ति अपने ग्रादर्श स्वत्व का प्राप्ति श्रध्ययन श्रीर श्रध्यापन के कार्य से करता है, कोई वाणिज्य व्यवसाय-द्वारा ग्रीर कोई राष्ट्र की पुलिस ग्रीर सेना में भरती होकर। राष्ट्र की पुलिस ग्रीर सेना की उसी प्रकार श्रावश्यकता है, जिस प्रकार उसे श्रव्यापकी की त्यावश्यकता है। पर अपरी दृष्टि से पुलिस श्रीर सेना के लोगों का काम उतना पवित्र नहीं है, जितना श्रध्यापन का कार्य है। पुलिस की चोरों, डाकुश्रों श्रौर राष्ट्र-द्रोहियों का पता लगाने के लिये मूठ वोलना श्रीर छल स काम लेना पडता है. श्रीर सेना को देश पर त्राक्रमण के समय त्राक्रमणकारियों की हत्या करनी पड़ती है। पर उनका कर्तव्य यही है। खुकिया पुलिम का जो श्रविकारी श्चावश्यकता पडने पर मूठ बोलने हे हिचकता है, श्रयवा जो हेनानायक राष्ट्र के दूरमनों के प्रति दया दिखाकर उनको नहीं मारता, वह श्रपने राष्ट्र के प्रति विश्वासघात करता है। वह इस तरह श्रपने श्रादर्श खत्व के प्रतिकृत चलता है।

क्ष भगवान् कृप्ण ने महाभारत युद्ध में भूठ वोलकर द्रोणाचार्य को मरवा हाला, पर उनका कार्य निन्य नहीं भाना जाता । इसका कारण यही है कि

मीनि शास्त्र वहाँ पर शहर को ग्रामि में बाधन का प्रियंत्र का विचार किया जाता है।

, ,

पहों पर पालप में मतुष्य के बेबात कार्र निश्चित लड़्य नहीं रहण ! पर मेर्र ग्रापन कीर सहय के सम्बन्ध पर विकार किया काय का हमें कहना परणा कि सहय की राव कहाना के सम्बन्ध में ग्रापन की पविकास सम्बन्ध सम्बन्ध का निपार सार्गरीत हा जाता है। साह्याकारी की हिंद में वह नापन पवित्र है बितका लह्य मना हो। यो हमें कोई मैरिक दान निकालना है तो लह्ड में ही निपालना प्याहरी। उपयुक्त कपन के हाड है कि मैरिक विकार का प्रमान विश्व दें हैं न

ही निकासना प्यादि।

करपुरू कपन से राह है कि मैतिक विकार का प्रकान किरव है दे हैं विकास कर प्रकार है है वह के स्वरंप से स्वरंप स्वाप्त है और अंक्टर सामन है।

करपुरू करने मैं निक्त विकार का विश्व प्रकुष्ण का चारित है। है कि है। किशी
भी स्वरंप के सामराय पर तक तक हम औक निर्माद मही कर सकते कर तक
इस उतके हुई भागिक के द्वारों कारों और विभिन्न करियुं में से उपके
कामन की मही कान से दो। बायराय महम्म के पत्रिक सामग्राम मान है।

क्षित सामी करपी है। हतो के साकार पर किसी निराम प्रकार के सामराय
भी भंगा समसा हुए कहा जा सकता है।

प्रश्म

१ नैठिक विचार का विश्वय क्या है ! क्या नैक्षेत्र क्यार में मनुष्य के एक्स्य को मध्यन स्थान दिया काना जा विषे !

उन्होंने यह काम कान्य महत्त्व के किये वहीं किया कान् होक हिए के तिये किया या [बुनोपन ने तमान के तमाने नितेक मुक्तों की व्यवहत्त्वा की थी। यह महामारत-पुरत में बुनोपन की दिकार होती तो तंत्रा में 'चािक हो तीति है' का विज्ञान मन्त्रित हो बाता । किर महुष्य में कियों के साविक्षण पर विचार इसे की होत्या मीन तीती । बितने मन में बो इन्ह्र कात्रा वह नहीं करने तमा बाता । इस मन्त्रा रूपान के नैतिक प्रतिषंत्र कर बाते के तमान का सिपारा है बाता । इस मन्त्रा से तमान के नितंत्र में की हम्म में महामारत पुरत्य ।

री प्रमध्य सुधिदिर को विनयी बनान को पूरी वेद्य की । उनका हेट्र एकिन he संस्तुप्त उनके सुद्र चोलने के कार्य की भी हम नैकिक प्रश्नि से हुए नहीं करते ।

- २ रोम को स्वतन्त्र वनाए रखने के लिए ब्रूट्स ने सीजर की इत्या की-ब्रूट्स के उक्त ब्राचरण की नैतिक मीमासा को जिये। क्या इम मनुष्य के किसी कार्य को, उसके हेत के भला होने के कारण, भला कह सकते हैं?
- ३. नैतिक विचार के विषय में सुखवाटी ग्रीर ब्राटर्णवादी विद्धान्तों के भेट को स्पष्टतः समभाइये । मनुष्य के कार्य को नैतिकता निश्चित करने में उसके सकस्प का क्या स्थान है ?
- ५ कार्य की नैतिकता को निश्चित करने में साधन की पिवत्रता का क्या स्थान है १ क्या यह कहना सत्य है कि यदि हमारा लक्य ठाँक है, तो उसकी प्राप्ति के लिये जो भी साधन काम में लाये जाँय, वे उचित ही समक्ते जायेंगे १

## चाठवाँ प्रकरण नैतिकता के मापदयब

नायक्या के नायक्य सञ्चय का नैतिक स्थान रिक्को मुक्त्य में बताना गया है कि स्थान के सामस्य कीर नैतिक विचार

का विकास भीरे चीरे होता है। नैतिक विकास और साकरण के परिवास स्वकृत सहस्य कामने साथ में दो जकार के सावों की उपिक्ष के सामुजन करण है— एक उनका नास्त्रविक स्वत्य<sup>क</sup> और वृत्य उनका सावर्ण स्वत्य<sup>9</sup>। उनना नास्त्रविक स्वत्य वी काम करणा है, और वार्धी किस्त को साजाई समया उपर

के सिमंत्रप्रशा समग्र निना का माणी होता है। उडका साहणें सम्ब उडके कम भी मनार्र सपता द्वार का नियानक होता है। यह स्तत्व उडी प्रकार महत्व के निनी कार्य पर विचार करता है, दिव प्रकार वह दूनरे माजि के कार्यों पर विचार करता है

मनुष्य पहले पहल अपने से मिना व्यक्तियों के इससी पर नैतिक विचार इससे हैं। इस महार विचार करता अवका कम्यास हो बाता है। यो से से विचार आता है कि मिस से तह वह बूगरे होगों के आवारण पर विचार करता है। प्रकार बूगरे होगे में उसके आवारण पर विचार करते होंगे। यह विचार उसे अपने हा असों का आवीचनारस्य हाँह से देखने के लिए बाय करता है। यह आतोवनारस्य हाँह हो उसका बात्या स्वत्य वन आती है। एकम सिव

महाराय न इने निरपञ्च राज्ञीक दहा है। यह राज्ञी ग्रह आर स्पष्टि के कार्ये

पर नेतिक विचार करता है आर वृक्तरी और वह नैतिकता का माणवह मी उपक्रिय करता है। 1 Moral Self. 2 Actual Self. 3 Ideal Self. • Impertial Spoot ator

# नैतिकता के माप दश्डों का वर्गीकरण<sup>5</sup>

नेतिक्ता के माप-दर्धों का वर्गिकरण भिन्न-भिन्न नीति शान्तश ने भिन्न-भिन्न प्रकार से किया है। स्थोरहेंट महाशय ने नीति-शालों को तीन प्रकार का बताया है। वे नैतिक्ता के निम्नलिखित तीन विभिन्न प्रकार के माप-दर्शों को मानते हैं—

(१) ऐमें नीति शास्त्र जो किसी वाहरी नियम के पालन उन्ने म नेतिकता देखते हैं, (२) ऐसे नीति-शास्त्र जो नैतिकता के निर्णय म श्रान्तरिक नियम की प्रधान स्थान देते हैं श्रीर (३) ऐसे नीति-शास्त्र जो किमी लच्य की प्राप्ति में नैतिकता का सार देखते हैं।

्रम प्रकार नैतिकता के विचार तीन प्रकार के होते हैं, णालपादी?, अनुभूतिवादी अयोर लच्यवादी । शाल्यवादी नैतिकता के सिद्धान्त दो प्रमार के होते हैं। एक में लीकिक नीति और श्रनीति के विचारों की प्रधानता रहती है, श्रीर दूसरे में धार्मिनता को प्रधानता रहती है। इसी प्रकार श्रन्त श्रनुभृतिवाद के भी कई प्रकार हैं। एक में वैप्रक्तिक श्रनुभव पर जीर दिया जाता है, श्रीर दूसरे में सामिष्टिक श्रन्त श्रनुभृति श्र्यात् विवेक युक्त श्रन्त श्रनुभृति पर जोर दिया जाता है। इसी प्रकार लच्यवादी सिद्धान्त कई प्रकार के है। किन्तु हम इन्हें दो विभागों में विभक्त कर सकते हैं। एक म चाहरी लच्य की प्रधानता रहती है, श्रीर दूसरे में श्रान्तरिक लच्य की। बाहरी लच्य की महत्त्व देने वाले सुखवाद श्रीर श्रव्हितवाद हैं, श्रीर श्रान्तरिक लच्य को महत्त्व देने वाले सुखवाद श्रीर श्रादर्शवाद हैं। नैतिकता के बुस्त भापदयह ऐमे हैं, जो इस वर्गीकरण में नहीं श्राते। वे एक श्रोर किसी लच्य को मानते हैं, श्रीर दूमरी श्रोर किसी नियम को भी, इन्हें मिश्रित माप दयह कहा जाता है।

उपर्युक्त तीन प्रकार के माप दएडों को निग्नाङ्कित तालिका में दशाया गया है—

<sup>1</sup> Classification 2 Authorititarian 3 Intuitionist

<sup>4</sup> Standard as End

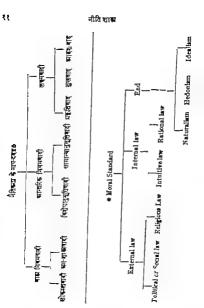

याद्य नियमवाद मियोरहेड महाशय के अनुसार शास्त्रवाद की अपेसा अन्तः अनुभूतिवाद अधिक विकसित नैतिक विचार है। इसी प्रकार लच्यवाद अन्त अनुभूतिवाद की अपेसा अधिक उन्नत विचार है। नीति शास्त्र के दूसरे विद्वान् उक्त विचार से सहमत नहीं हैं। अमेरिका के प्रमिद्ध नीति-शान्त्रज्ञ हील राइट महाशय ने प्रक्रातिवाद और सुखवाद को अन्त अनुभूतिवाद से निमन-कोटि का माना है। प्रक्रातिवाद और सुखवाद बाहरी लच्य को जीवन के समस्त् रखते है। अतएव इन्हें निम्नकोटि का नैतिक विचार मानना ठोक ही है।

सभी प्राणियों को सुख की इच्छा रहती है, श्रीर सभी प्राणी दु.ख से वचना चाइते हैं। इसी दृष्टि से सभी प्राणियों के काम होते है। श्रपने सुल के लिए प्राणी कभी दूसरे की दुःख देता है, इससे फिर उसकी भी दुःख सहना पडता है। दसरों को दुःख श्रथवा सुख देने की शक्ति दूसरे प्राणियों से कहीं श्रिधिक मनुष्य में है। यदि मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार का नियन्त्रण न हो, तो यह पशु से भी ग्रविक बुरा ग्राचरण करे। फिर मानव-एमाज की स्थिति सम्भव ही न हो। मानव-समाज की स्थिति तभी तक सम्भव है, जब तक समाज के त्राधिक लोगों मे दूसरे लोगों को कष्ट देने की नहीं, वरन् उन्हें सुखी बनाने की इच्छा रहती है। समाज के अगुआ मनुष्य समाज को बनाए रखने के लिए ही श्रनेक प्रकार के नैतिक नियमों को समाज में प्रचलित करते हैं। इसी प्रकार धर्म-शास्त्र श्रीर राज्य-नियमी का प्रचार होता है। राज्य के नियम श्रीर धर्म-शास्त्र मनुष्य को श्रपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देने से रोकते हैं। वे श्रनेक अकार के पुरस्कार के विचारों के द्वारा मनुष्य को भले कामों में भी लगाते है। राज्य नियम श्रविकतर नकारात्मक होते हैं। उसी प्रकार वार्मिक नियम भी त्र्यविकतर नकारात्मक होते हैं, श्रर्थात् वे बुरे कामों से मनुष्य को रोकते है। धार्मिक नियम भले काम में भी मनुष्य को लगाते हैं । धार्मिक नियमों की त्र्यवहेलना करने से दूसरे जन्म में किसी न-किसी प्रकार का दएड मिलता है, श्रथवा मरने के उपरान्त नरक में जाना पहता है। इस प्रकार पुनर्जन्म

<sup>1</sup> External Law

११२ - मॉलिशास्त्र स्रोर नरफ को पन्तवा के सन सनुष्य का समीतिक झायरवा ते रोकने रहने हैं स्रोर समात-पत्रस्या को ग्रहकू बनावें रहने हैं।

परम्त किसी पर्य राज्य के बातुआर नैतिक चाचरण करना एक बाहरे सत्ता को प्रमापमः नीति कार चनीति का नियायक मान सेना है। इसके ब्राटि रिक्त यह नैतुक बाजरण क तिया अनुष्य को किती शाह्य सत्ता के उत्तर निर्मय

सन् होना है। बाहरणा के सब है को बाहरणा किया बाह्य है, उठने स्तुत्म की इच्छा राष्ट्रि इंद न दोकर निर्वेत हारी है। इनने सनुष्य का बाह्या कि हिकार नहीं हारता। सनुष्य के बाह्याकिक विकास का सक्ष उने स्वायत्वाची बोर निर्मीत बताना है। बन एक सनुष्य किसी बाहरी राष्ट्र के यह बाहया प्रश्नीन के कारण नैतिक बाहरणा करता है एक एक उनमें बाह्यकि नैतिकता का उदंव

नहीं होता। वालायक नैतिकता में मनुष्य को कचन्याकर्षम्य के निर्धय के लिए इससे सरतन विशेष पर निर्मर करना पड़ता है और नीतिक सायरख का प्रेरंत समनी सरावन रुप्यापिक के स्वतिरिक्त बुक्य कोई परार्थ नहीं होता । रव इश्वि के बिना समस्तिकृति परिचाल की साक्षा का पालत करना निम्मकोर्कि इस नैतिक सायरख है। इस नित्तिक सायरख है। इस नित्तिक सायरख है।

सोग मिश्र मिश्र मदेशों में रहते थे। उठ वसय न पुराई थाँ और न बिन्स्य पनों है विचारों का बातने का वाचारण व्यक्ति है पात कोई जावन ना। स्रिक्शर कनता समझ उरती थै। येशे स्व का में पम पुराई की कोई हुई नारों पर किमी महार खेंचा नहीं उठका होती नी। एन्सु बाब परिक्रिश वहन गई है। तसी पनों के विचार सब वाचारण व्यक्ति की मी सुसाई। येशो सबस्या

पुरुष के अनुसार अकर्वन्त माना बाता है। माचीन काश में निधा मिश्र धर्म के

है। तभी पनों के दिवार प्रकाशभारत माति को भी मुलग हैं। देवी प्रकाश मैं पने की वही दुई गारों को ही नैतिकता का प्रभाव मान होना करिन हीय है। दुनरे पने की दुपदारों को रेतना वहा करता है। उन्हमें मानव-पनाव के करनाव के दिवार को पार्ट दहती हैं, उन पर हमारी होई द्वारन पत्नी वार्ती है। किर वह हम एक बना की शारों के दोल देवने कारों हैं, तो दूसरे पनी भीर संपने

ही पन की बातों मे भी दोप दिखाई देने छगड़े हैं। वह मनुष्प में एक नार

श्रालोचनात्मक बुद्धि जाग्रत हो जाती है, तो वह दूसरे समाज श्रीर धमों की श्रालोचना तक ही सीमित नहीं रहती । जिन दोपी को वह दूसरे धमों मे देखती है, उन्हीं दोपों को वह श्रपने-श्राप में भी देखने लगती है। इस प्रकार धर्म शास्त्र के श्रातिरिक्त नैतिकता के किसी दूसरे प्रमाण को खोजने की श्रावश्यकता पह जाती है।

फिर विभिन्न वर्मों के सवर्ष, धर्म-शास्त्रों की महत्ता को श्रौर भी गिग देते हैं। प्रत्येक धर्म के श्रनुयायी अपनी ही धर्म-पुम्तक को ईश्वरवाक्य मानते है, श्रौर उसकी वार्तों में किसी प्रकार का सन्देह करना महान् पाप समभते हैं। ऐसे लोग अपने वर्म का प्रचार करने के लिए श्रनेक मीधे-साट लोगों का हत्या भी कर डालते हैं। धर्मान्धता के कारण आधुनिक काल में मनुष्य मनुष्य के प्रति जितनो निर्देयता का व्यवहार करता है, उतनी निर्देयता का व्यवहार वह श्रन्यत्र नहीं करता है। धर्मान्वता मनुष्य के विवेक का विनाशक है। विवेक के उदय के साथ-साथ धर्मान्धता का अन्त होना स्वामाविक है।

जब मनुष्य में विवेक का उदय होता है, तब वह धर्म शास्त्र की सभी वार्तों को सन्देह की दृष्टि से देखने लगता है। वह सोचता है वि मत्येक धर्म ग्रपने-ग्राप को सबसे ऊँचा मानता है, श्रीर धर्म-पुस्तक में कही गई वार्तों को वह ईश्वर की बात मानता है। ईश्वर एक है, फिर वह विभिन्न बमों में विभिन्न बातें क्यों कहता है। यदि इन धर्म-पुस्तकों में भेट है, तो उनकी कही हुई बातें एक ही सत्ता की श्राशाएँ नहीं हैं, प्रधात् धर्म-शान्त्रों के भेटों की उपस्थित उनकी श्रसस्यता को सिद्ध करती है। ऐसी स्थिति म मनुष्य को ग्रपने श्राचरण की नैतिकता का निर्णायक वर्म पुस्तक श्रयांत् उसके नियमों को मान लेना एक वटी भूल है। इस विचार के ग्राते ही उसे श्रावश्यकता होती है, कि वह किसी दूमरे श्रधिक विश्वसनीय नैतिकता के प्रमाण को खोजे।

जब इम एक हो धर्म को देखते हैं, तो भी उसकी वर्म-पुस्तक में वताये हुए नैतिक नियमों को अपने आचरण के लिए पर्याप्त पय प्रदर्शक नहीं पाते। कभी कभी धर्म-शास्त्र में बताए हुए एक कर्च का दूसरे कर्च से विरोध हो जाना है। मान लीजिए, कि धर्म-शास्त्र सच बोलने को वर्म कहता है, और दूसरे की प्राण् रत्ना को भी धर्म कहता है। कोई परिस्थिति ऐसी आ सकती है, जिसमे ११२ मीति-शास क्रीर नरक की मन्त्रस्था के भय मनुष्य को अनैतिक ब्राप्तरस्थ से रोकते पहते हैं. भौर धमाब-भ्यवस्था को सुद्दद बनाये रक्षते हैं। पन्त किसी धर्म-शास के ब्रह्मसर नैसिक साधरण करना एक नाहरी क्षा को अर्मापम नीति और बानीति का निकासक मान लेता है। इसके गरि

रिक्ट गढ़ नैतिक ब्राजरण के किए मनुष्य को किसी बाह्र सच्चा के उत्पर निर्मर मान होना है। बाबारचा के मय से वा बााचरक किया बादा है, उससे मनुष्य की इच्छा-राष्ट्रि हर न होकर निर्वेश हीती है। इससे मनुष्य का ब्राध्या सिक विकार नहीं होता । मनुष्य के ब्राप्यामिक विकास का लक्ष्म उसे खावलुम्बी ब्रौर निर्मीक मताना है। अब तक मतुष्य किसी बाहरी एचा के सम बाधवा प्रतीमन के

कारण नैतिक बाजरस करता है दन तक उत्तर्भ नाकाविक नैतिकता का अपर्य

नहीं होता। बास्तविक नैशिकता में मनुष्य को कर्चम्याकर्चम्ब के निर्स्य के लिय बापने स्वतन्त्र विवेक पर निर्मंत करना पहता है। बौर नैतिक बाधावा का ग्रेरक ब्रापनी स्वयन्त्र रण्डाराकि के ब्राविरिक वृत्तरा कोई पदार्थ नहीं होता । इस इप्रि है बिना सममे-बुक्ते सम शास्त्र की बाहा का प्रशान करना निम्मकोटि का जैकित ब्रायस्य है। फिर संतार में बानक बर्म हैं और उनके घर्म गांछ भी मिन्न मिन्न हैं। एक

वर्म की पुलक के बातुचार भी कर स्म माना जाता है। वही किसी वृक्टरे वर्म की पुरुष के बनुसार बाकर्यमा माना बाता है। प्राचीन काल में निम्न मिन्न पर्म के

लोग मिल मिस प्रदेशों मे यहते ने । उस समय स युक्त हो थीं और सा विभिन्न : धर्मों के विचारों की जानने का साधारक व्यक्ति के पास कोई साधन था। 🗠 क्रविकतर बनता क्रवह रहती थी। देशी क्रवत्था में यम पुरुष्ठ को कही हुई कर्ती व पर किमी प्रकार रांका नहीं उत्पन्न होती थी । परन्त कव परिस्मिति यहल गई है। समी प्रमें के दिवार श्रव साकारता व्यक्ति को मी तलम है। ऐसी श्रवस्था

में धर्म की कही हुई वार्तों का ही नैदिकता का प्रमाध्य मान लेना कठिन होता है। इसरे पर्म की बुधहरों को देखना बचा एरल है। उसमें मानव-समाव के कस्याय के विच्छ को पाउँ रहती हैं उन पर इमारी श्रीप्र क्रुग्न चली. जाती है। फिर बन इस एक धर्म की दाठों के दोय देखने छगते हैं हो दूधरे धर्म बीर बमने

ही पम की वार्ती में भी दोप दिखाई देने कारते हैं। जब सनुष्य में एक भार

को दूनरीं पर निर्भर करने में उसे कभी शाति नहीं मिलती। इसी फारण वह नैतिकता के वाहरी माप दएह को छोडकर किसी ध्रान्तरिक माप दएह की खोज करन को चष्टा करना है, श्रोर इस प्रकार खन्ते श्रवुस्तियाद का जन्म होता है।

श्रान्तरिक तियमवाद्—पाहरो नियम का नैतिकता का माप-दराड मानने से जो कठिनाइयाँ होती है। उत्तरे कारण यह श्रावश्यक हो गया कि मतुष्य किसी भीतरो नैतिक नियम को धमाधर्म का माप-दर्ह मान, श्रीर वाहरा सत्ता का मर्वोच सत्ता न मानकर किमा भातरो सत्ता की छोन करे। नैतिकता का भारम्म धार्मिक भावों को वृद्धि ने होता है, श्रार प्रत्येक धम म किसा वाहरा देवी-देवता को माना जाता है, जो मनुष्य के ऊपर शासन करता है। बौद्ध-धर्म म ईश्वर की कल्पना नहीं का गया है, परन्तु उसमे बुद्ध भगवान् को उसा दृष्टि से देखा जाता है, जिस दृष्टि से ग्रन्य धर्मवाले लाग ईश्वर का देखते है। नी अद्धा-भाव दूमरे धर्मों में श्रपने-श्रपने धर्मप्रन्थों के प्रति है, वही अद्धाभाव बीद धर्म में बीद धर्म प्रन्भों के प्रति है, श्रीर जिस प्रकार श्रन्य धर्म मे धर्म गुर होते हैं, उसी प्रकार वीद-धर्म में भी धर्म पुर होते हैं। पर विका-सात्मक मनोवृत्ति का मनुष्य इन स्थिति मे नतुष्ट नहीं रहता । नैतिकता को र्द्धाष्ट से ससार के विभिन्न धर्म समाज के सामान्य लोगों की सेवा उसी प्रकार भे हैं भावकों की ग्रावश्यक्ता मनुष्य के यचपन में ही होती है। उसकी क्ष्मिं भर्म में श्रामिश्वकों की ग्रावश्यक्ता नहीं होती। उसी प्रकार समाज वर्ष के विवार के कित्र मिन्निकास होता है।

हिं भूर प्रिका होता है।

कि प्रिका पहल मनुष्य अपने आचरण के नियामक को कल्पना अपने से

कि प्रिका पहल मनुष्य अपने आचरण के नियामक को कल्पना अपने से

कि प्रिका है। किन्तु जब उसके विचार की वृद्धि होता है, तो उसे अपने से

कि प्रिका है। किन्तु जब उसके विचार की वृद्धि होता है, तो उसे अपने से

कि प्रिका है। नियामक की उपस्थित नहीं दिखाई देती। ऐसी स्थिति में मनुष्य या

कि प्रिका विचार अथवा मुखवादों बन जाता है, या अन्ति अनुसृतिवादी।

कि प्रिका

भार सांभी की वृद्धि रक्त पण्यों पर वाधी है वे प्रश्चित की ते ली तिश्ची भागी सांभी है, ब्रीर उठके निवधी को मैंतिक मिल्ल मही है भा पहर पहुंची के बीचन का नियम्बर्ग महुन्त करें है ब्रीर विश्व मान्य सियम्बर्ग महुन्त करें है ब्रीर कि तह में सियमी के मिलम्बर्ग महुन्त करें है ब्रीर कि तह में सियमी के निवस्त चलन से महुन्त का मी नियम्बर्ग महुन्त के सुन्त प्राधिकों का मान्य है का मी सियमी के निवस्त चलन से महुन्त का मी विश्व कर मी सियमी के निवस्त चलन से महुन्त का मी विश्व कर मी सियमी के निवस्त के नियमी के मिलम्बर्ग महुन्त को साम है का महुन्त के मानुन्त के नियमित के निवस्त को मान्य महुन्त के नियमित के निवस्त को मानुन्ति हो है है वह सम्म मानुन्ति के निवस्त के नियम को साम हिंदी है। यह सी मी सियमित का मी सियमित साम के हैं। कि मुन्त की ब्रीप हो विस्त नियमित साम का सिवस्त का साम साम का सिवस्त का साम का सिवस्त का साम साम सिवस्त का साम साम सिवस्त का सि

मंदिन निवारक वह सारकी में बताय द्वार निवारी का बाबार करें के ।
तरी देगा। कीर जब ने हैं हवर ऐसी देवता कादि किनी ऐसी तथा को ।
ते नाहर गाँ। तो ने देवका निवार कार्य मेरिट ही करते हैं। दे के लाहे हैं। है कि लाहे हों। है कि लाहे हैं। है कि लाहे हैं। हो कि लाहे हैं कि लाहे है कि लाहे हैं कि

Scient -s Philosopher ...

को तर्क के परे मानने हैं। तार्किक विचार ग्रात्मा की ग्रावाज को प्रकाशित कर सकता है, परन्तु तार्किक विचार ही स्वय श्रन्तरात्मा की श्रावाज नहीं है।

नाति शास्त्र के कुछ अन्त अनुभृतिवादी यिद्वानों ने तार्किक विचार श्रोर अन्त अनुभृति का सामझस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। सर्वोत्कृष्ट तार्किक विचार हो मनुष्य का विवेक कहनाता है। विवेक किमी व्यापक नियम का स्वन करता है। विवेक हमें दूसरे लोगों के साथ उसी प्रकार के व्यवहार की करने की प्रेरणा देता है, जिम प्रकार का व्यवहार हम उनसे चाहते हैं। मनुष्य की अन्तरात्मा विवेकशोल है। अतएव किसी ऐसी वात का अन्तरात्मा का आवाज नहीं माना जा सकता, जो विवेक के प्रतिकृत हो। मनुष्य की अन्तरात्मा स्वतन्त्र है। अतएव जिस किसी आचरण में अन्तरात्मा का स्वतन्त्रता नहीं देखी जाती, जो काम राग-दोष के वंशीभृत होकर किया जाता है, वह अन्तरात्मा के आज्ञानुसार नहीं हो सकता। राग देपवश किये गये काम अन्तरात्मा को आवाज के विषद होते हैं। वास्तव में अन्तरात्मा की आवाज उन्हीं लोगों की सुनाई देती है, जो सांसारिक प्रलोमनों से मुक्त हो गये हैं; और जिनक मन किसा प्रकार के उद्देगों से विचित्त नहीं होते। ऐसे व्यक्ति स्वमावतः ही उस नियम का पालन करते है, जिस नियम को वे ससार भर के लिए व्यापक बनाने की इच्छा करते हैं।

कठोर अन्ति अनुभूतिवादी सभी प्रकार की इच्छा श्रीं अथवां राग द्वेप के त्याग का सिद्धान्त प्रचित्त करते हैं। जब तक मनुष्य इच्छा श्रों के जाल में पड़ा हुआ है, जब तक उसके मन में किसी न-किसी प्रकार के राग-द्वेष उत्तक होते रहते हैं, तब तक उसकी दृष्टि शुद्ध नहीं हो सकती, श्रीर न उसे सत्य के दर्शन ही हो सकते है। वह अपने वास्तिवक धर्म अथवा कर्तव्य को नहीं जान सकता। अतएव धर्म-पथ को जानने के लिए और धर्माचरण करने के लिए पहलो आवश्यकता यह है, कि मनुष्य अपने-आपको सव राग-द्वेषों से मुक्त करे, श्रीर अपनी सभा इच्छा श्रों का त्याग करे। ऐसी ही अवस्था में मनुष्य अपने प्रति निरपेत्त भाव धारण कर सकता है। निरपेत्त साची भाव के धारण करने पर ही मनुष्य को सत्य के दशन होते हैं। अतएव कठोर अन्ति अनुभूतिवादी आत्म-विजय प्राप्त करने को ही अन्तरात्मा को आवाज सुनने का प्रमुख साधन मानने हैं। वे उस आचरण को नैतिक आचरण नहीं

११८ मीति शास्त्र मानते, विक्रमें बारम विश्वय की क्रिसी प्रकार से अवरेतना पार्ट व्यव !

भारम-विश्वप के प्रतिकृतः भाषायः इस्ते से सनुष्य में वह शक्ति रह ही नहीं भारी, जिसकी छहायता से वह तरपाठाय का निर्माय कर तके आपका सरप्य की

बानकर उनके सपर बना सके। कारता कानुमृतिकाद की कठिनाइयाँ—कारता कानुमृतिकाद नैतिकार में सामा कानुमृतिकाद की कठिनाइयाँ—कारता कानुमृतिकाद नैतिकार

उने एक धोर से बाता है और उतका हरण उने दूशी धीर से बाता है। बन मनुष्य अपने हरण धीर बुद्धि में शब्द में देखें दो उने विकले मनुष्य आवरण करना शाहिए हैं परि वह सम्मे विकेत की मानता है तो उनका सावरण करना शाहिए हैं परि वह सम्मे विकेत की मानता है तो उनका

सायरल न्यायपुद्ध होता है। परन्तु कमी क्यी एकका हृदय इट प्रकार के सायरल को बस्द्रनीय नहीं उपनद्या। देखी स्वयत्य में मानलिक सन्यत्रेन्द्र की स्थिति उत्तरन हो जाती है। यदि मनुष्य स्वयत्ने हृदय की बाद न माने तो टेखे विश्वतत्वा सात्रे की उत्तर्यावना पहली है और सदि हृत्य की बाद माने,

ठचे बिश्वितवा बाते भी कम्माबना चहुती है। बीर सहि हुन्य भी बात मान, तो उक्का बाग्यवह विशेष के प्रतिष्ठत हो बख्या है। यर यह मी नहीं बचा क्या कि हुन्द की बात सामना पुत्र है। बाताब से बण्य ब्यूप्टियाह गैरिक निर्वोंसी में बुद्धि को स्थानता न देकर हुम्य को ही अमानता हैता है।

नातक सल्या में बुद्ध का वधानता न इकर हाइय का है। अवनाय रूप रूप बुद्ध वर्गास्तित प्रकृषों के बादसर शर दिश्यार करती है, बोर हाइय कर्मेत्याक्तम्य का निर्मय शीचे करता है। खटएन हाइय के निर्मयों के स्तेत्र करा का स्थान बाता है। एक्सू हम बानते हैं कि स्तुष्य का हाइय उन्ने सन्हों मानामां की बोर के बाता है किनका ब्राम्मात सनुष्य का है। किन वर्गों को बोर्ड महास्व

कई दिनों छे ठीक यसमया बासा है जनके विकस किया मकर के मनाब को उपका इत्य महया नहीं काता । सम्पर्क नैतिक निकार ही उपकी सम्यक्ता की बाबाब कन बाते हैं कीर महत्त्व शावारहात स्थान सम्बद्ध के सीमित्य को हैं नैदिक प्रमाणों से ठिव करता रहता है। पर महत्त कर है कि इत्य बीर बुक्ति के दिशोक की समझता में किनकी बात को एक

कि इदय और बुध्धि के दिरोण की अवस्ता में कितको बात को छाप समझ्य बाय। यहाँ अन्तः अनुसूतिबाद को कमी भ्यत्न्या दिखाई देने सगरी है। अन्तः अनुसूतिबाद की बूचरी अन्तिमाई उसकी देविककता है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की अन्तः अनुभृति, हृदय अथवा अन्तरात्मा की आवाज, एक ही परिस्थित में विभिन्न प्रकार को वार्तो का आदेश देती है। ऐमी अवस्था में किस व्यक्ति की अन्तः अनुभृति को प्रमाण माना जाय। विरोधावस्था में सभी व्यक्तियों की अन्तः अनुभृति को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, अंश्यि समाज सभी लोगों को अपनी-अपनी अन्तः अनुभृतियों के अनुसार आवरण करने की स्वतन्त्रता दे दे, तो उसका संगठन ही नष्ट हो जाय। पिर अन्त अनुभृति के अनुसार आवरण में बुरे-से-बुरे आवरण का उमी प्रकार समावेश हो कावेगा, जिस प्रकार भले-से-भले आवरण का होता है। चोर, हाक् और व्यभिचारी भी यह कहें सकते हे कि हम अपनी अन्तरात्मा की पुकार के अनुसार आवरण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में सभी स्वार्थी लोग अपने आवरण की नैतिकता दशाने के लिए अन्तरात्मा को आवाज का दुहाई दे सकते हैं।

पर, यदि यह कहा नाय कि श्रन्तरात्मा की श्रावान सभी लोगों को नहीं वरन् किसी विशेष व्यक्ति को ही सुनाई देती है, श्रोर जय विभिन्न व्यक्तियों की श्रन्तरात्मा की श्रावान में विरोध हो, तो हमें उन व्यक्ति की श्रन्तरात्मा की श्रावान के स्था मानना चाहिए, जो सदाचारी हो, तो प्रश्न उठता है कि यह सदाचार ही क्या है श्वदाचार नैतिक श्राचरण है, श्रोर नैतिकता का निर्णायक श्रन्तरात्मा की श्रावान है । यहाँ विचारों का गोल मटोल होना प्रत्यक्त है—सदाचार श्रन्तरात्मा की श्रावान पर निर्भर है, श्रोर श्रन्तरात्मा की श्रावान सदाचार पर । इस प्रकार के गोल-मटोल विचार से कोई विवेकशील व्यक्ति सन्तुए नहीं हो सकता ।

वास्तव में अन्तरात्मा की आवाज का सिद्धान्त हमें नैतिकता में आराजकता को ओर ले जाता है। अन्तरात्मा की आवाज का सिद्धान्त वहीं सफल होता है, जहाँ हम यह मान लेते हैं कि अन्तरात्मा की आवाज किसी एक ही व्यक्ति को सुनाई देती है, और दूसरे व्यक्तियों को वह नहीं सुनाई देती। जन-समुदाय जब इस बात को मान लेता है कि वह अन्तरात्मा की आवाज को नहीं सुनता, तो वह अन्तरात्मा की आवाज सुनने वाले व्यक्ति का आशाकारी मक्त बन जाता है, और उसके प्रति आतम-समर्पण कर

**१**० नीति शास्त्र

देखा है। इस तरह का स्पत्तिः कास्तगरमा की काबाद सुनने बाला माना जाता है यह बद्द-बद्द कर समृह का नेता कर काता है। ऐसा व्यक्ति प्रावः भामिक नता ही दाता दें पर कमी-कमी यह राजनैतिक नता भी हो जाता है। श्चमारामा की प्रावास मुनन की यंग्यमा होने के कारचा उसे समाब के बार लोग ममान का विशेष व्यक्ति मान लेते हैं । येंडे शोय नाबाव में कमी कमी ममाज का कहा कदमाक करते हूं। जये पम के मधतक क्रान्तगामा की झाराव कं श्रापार पर हा नमात्र में सबंबम का प्रवार कर सक हैं। शर्मा कुह भूच लाग भी बन-सांपारण क इस विभात से लाभ अठाते हैं कि उनमें द्यम्तराम्य की भाषात्र मुतन को समग्र है। ये भ्रस्ते-भाष को ईप्रवर है तो हुए व्यक्ति इ माम ने प्रक्रिय इस्ते हैं, स्पीर सम्बंध के लोगों का इस भ्रम में रलने में ममर्थ होते हैं कि वे को कुछ करते हैं तह भ्रमतः सनुभवि भ्रमश श्चन्तराम्य की कावाज के कनुवार ही करते हैं। बूछरे सोवों को अन्तराम्य की यह स्नामाज नहीं तुनाब देतां सत्याब उन्हें उनका क्रानुकाण करना चाहिए। इस प्रधार टिक्कर ने बचने बचन बनुमति ई ब्राचार पर तारे बमनी की मान्तिक गुनामी में दान रक्ता वा पर मनुष्य बद तक अपनी आत्मद की सावाय नहीं तुनवा, और अपनी मन्ता मनुभूति कं भनुनार भाषरया नहीं करता तब तक उतका सावरण नैतिक काचरण नहीं कहा जा सकता । मैतिक काचरण वह है। जिनमें मधुप्त के स्वतन्त्र विन्तान करन की शक्ति की पृथ्वि शांती है। और जिस सावस्य की गतुष्यं प्रक्ते स्वतन्त्रं निवासं के ब्रह्मसार करता है। जित धाणस्या में सानसिक

पर मनुष्य वह रह सामी साम्य की साबाव मही तुन्छा, स्नीर सामी स्थार सनुभूत के सनुभार साम्यस्य नहीं करता देव रुक उठका सावरस्य नैतिक सामयस्य नहीं कहा वा सकता। वैतिक सामयस्य बढ़े हैं. दिवती महान्य के स्थान किस्ता करन तिया के सहुवार करता है। जिट सामयस्य में मनुष्य माने साम्यत् वा गूनरे व्यक्ति का सम्यनुक्ता माने है समय क्षान्य ना नहीं समान् वा गूनरे व्यक्ति का सम्यनुक्ता मान है समय क्षान्य भीतिक दावता पाइ बाती है वह समय ही। वेदिना ही उक्कीरि सा सामयस्य कर्मन हो है। स्वाक्ति सम्बद्ध में हैं। नैतिक सामयस्य में पूर्व कान के तिया स्थान रहता है। साम्य समार की मुली सार्य मान्या के प्रकार मानुष्य पर सामता है। साम्य सम्बद्ध करीय क्षा है। त्र मनुष्य के विचार के मतान्यता का सम्यन्य कर दिवा बाता है तो उठके सार्य कर करना की स्थान करना करना साम्या करना साम्या करना साम्या कामों की नैतिकता का उत्तरदायित्व उसके ऊर्ग नहीं वरन् उसके नेता के अपर रहता है। शिक्षा के अभाव में ही मनुष्य स्वेच्छा में दूनरों की गुलामी स्वीकार करता है। जब मनुष्य सुशिक्षित हो जाता है, श्रौर जब उसका विवेक पूर्ण रूप से जाग्रत हो जाता है, तो वह किमी दूमरे व्यक्ति का, चाहे वह क्तिना ही महान् क्यों न हो, श्रन्धानुकरण करने को तैयार नहीं होता । वह ज नता है कि उसे श्रन्तरात्मा की श्रावाज नहीं सुनाई देती । ऐसी स्थिति में वह श्रपने सामान्य विचार से ही काम लता है, श्रपने सामान्य विचार से ही वह नैतिकता क नए माप दण्ड की खोज करने को चेष्टा करता है, श्रौर फिर किसी श्रादर्श की श्रोर उसकी प्रवृत्ति होती है ।

लदयवाद - लद्यवाद का विकास अन्त अनुभूतिवाद की कमियों के फारण होता है। हम ग्रन्त ग्रनुभूतिवाद री मुख्य-मुख्य शुटियों को देख चुके हैं। लच्यवाद मनुष्य के विवेक युक्त विचार को ही नैतिक भ्येय के निश्चय का सम्पूर्ण श्रेय देता है। जिस मनुष्य की तार्किक बुद्धि जितनी ही प्रवीण है, श्रीर जिस मनुष्य का विवेक नितना ही जाग्रत होता है, वह धर्माधर्म, नीत्यानीति, श्रीर कर्तेव्याकर्तव्य का निर्ण्य करने की योग्यता उतनी ही श्रधिक रखता है। मनुष्य के विचार ग्रीर उसके चरित्र का विकास एक साथ होता है। वास्तव में ये मनुत्य के श्राध्यात्मिक विकास के दो मिन्न-भिन्न पहलू है, जो एक दूसरे पर पूर्णत आश्रित हैं। जय मनुष्य के विचारों में पीढ़ता त्राती है, तो वह सत्यासत्य, भला-बुरा तथा जीवन के श्रन्तिम लच्य को जानने की चेष्टा करता है। मनुष्य ग्रानेक प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करने की वेष्टा करता है। वह इन पटायों को इसीलिए प्राप्त करना चाहता है कि इन्हें वह कीमती सममता है। वह जानता है कि श्रमुक पदार्थ के प्राप्त कर लेने से उसे विशेष प्रकार की पूर्णता प्राप्त हो जावेगी, उमसे उसे स्थायी श्रात्म-सतोप होगा । इस तरह मनुष्य सबसे मूल्यवान् वस्तु, पूर्णता श्रथवा 'स्थायी श्रात्म-संतीप, को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इनकी खोज पहले वह विषय मुख अथवा नामारिक सफलता में करता है। पीछे वह इनकी किमयो को जान लेता है, ग्रीर ग्राध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करने लगता है। इस प्रकार मनुष्य का विवेक उसे ग्रापनी विहर्मुखता को छोडने के लिए वान्य स्रोर सन्तर्मुको होने के लिए प्रेरिक करता है। विवेकी पुरूप के साचरण का कदन साम्यतिक पूर्वाया समया निम्मेय की प्राप्ति होती है। वर्गोयम लक्ष्याद के सनुसार कियी भी मकार के साचरण की नैतिकता हुवी बात से सामी जाती है, कि वह विवेक के सास रिकर किये हुए लक्ष्य को प्राप्ति में करीं एक सामक है।

मनुष्य का विवेक उठे विश्वारमा को और ने बाया है। विवेकवान व्यक्ति अपने वैपकिक मुल छे नुसी नहीं होना वह सक्का मुल ब्लाइना है। विव प्रकार वह अपने वैपकिक विवार को एक सर मान मानना है और उनी विचार को स्विव्यार अपना विद्यान्त मानना है किये यह पश्चाही नाज है अपोत् विवक्षी नामना वह ते तमी विवेकशील न्यांक्सों में मानवा को विची वैपक्षिक अनुपूर्त के उत्तर सामानित हो और विवक्ष तमाने नमी विवेकशील मनुष्यों के प्राच न होना हो। उनके बीवन का सब्द केवल अपनी हो में पूर्वात मान करना नहीं बरन् उमी की पूर्यात मान करना होता है। वास्तव में पूर्यात करना नहीं बरन् उमी की पूर्यात मान करना होता है। वास्तव में पूर्यात करना नहीं बरन् नहीं है वह व्यक्त नव्य है। जो व्यक्ति अपनी विवार करने की विवार में से स्वार करने की विवार में से स्वराय कर है। वह सुष्या की जीव करना है की उनके स्वराय करने की विवार में से स्वराय कर है। वह सुष्या की जीव करना है की स्वराय में ही स्वराय कर है। वह सुष्या की विवार में ही स्वराय कर है। वह सुष्या की वैप्रकार मान करने की विवार में ही स्वराय कर है। वह सुष्या की की की विवार में ही स्वराय करने की है। वह सुष्या की है। वह सुष्या की की की विवार में ही स्वराय कर है। वह सुष्या की स्वराय में ही स्वराय कर है। वह सुष्या की स्वराय में ही स्वराय कर है। वह सुष्या की स्वराय में ही स्वराय कर है।

#### D VIN

- मनुष्य के कार्यों की नैतिकता के विभिन्न आपवृत्यों का वर्गीकृत्या कीकिये ।
   इनका विकास किन प्रकार हुआ। है
- २ नाम निषमनाव को कही तक निराक्ता का जनित सम्बद्ध माना का सकता है। धन्तर्निषमनाव को इतते हुकना को विषे।
- सकता है। बन्तिनंत्रमधाय को इतते तुलना कोकिये। १ कन्ता काम्पतिवार का विद्याल क्या है। इत मठ के मुक्त दोप क्या है।
- र करता कर्नुस्तिवार का विद्यान्त क्वा है ! इत सद के सुक्ष्य दोध क्या है ! ४ करता कर्नुस्तिवार कीर सक्यबाद की तुलनारसक विदेवना क्रीजिये !
- सदनगढ का निकास किस मानतिक सार पर होता है है

# नवाँ प्रकरण

# 

श्रन्त यनुभृतिचाद की श्रावण्यकता — एमने पिछले प्रकरण मे दिख-लाया है कि पहले-पहल मनुष्य नैविकता की कड़ीटी की खोज अपने से वाहर कता है, पीछे जब वह इस कमीटी की बुटियों की जान लेता है, तो वह श्रपने भीतर ही नैतिकता की कमौटी की खोज करता है। धर्न की ग्रविकमित ग्रवस्था में ईश्वर की श्राजा को धर्म श्रथवा कर्तव्य मान लिया जाता है । ईश्वर की श्राजा को हम धर्म ग्रन्थों से पहचानते है। यह मान लिया जाता है कि धर्म प्रन्थों को या तो ईश्वर ने ही बनाया है, श्रथवा ईश्वर के किमी श्रवतार ने । धर्म ग्रन्थों का श्रिधिकार श्रीर सत्ता मनुष्यों के उक्त विश्वास पर निर्भर है। जब मनुष्यों में विचार का विकास होता है, तो वह ईश्वर की खोज श्रपने से बाहर न करके श्रपने भीतर ही करता है। इस प्रकार ईश्वर का विचार परमात्मा, श्रन्तर्यामी, साद्ती, कूटस्य श्रादि विचारों का जनक होता है। जब मनुष्य ससार के महाप्रभु को श्रपने भीतर ही देखने लगता है, तो उसकी श्राजा को ही सर्वोच धर्म मानने लगता है। इस प्रकार जब तार्किक विचार गम्भीर होता है, तो वह मनुष्य को स्वतः ही श्रन्तः श्रनुभृति की श्रार ले जाता है। श्रन्त श्रनुभृतिवाद के सभी बहे-बहे परिहत दार्शनिक ग्रौर किसी-न-किसी धर्म के मानने वाले थे। कितने ही श्रन्त श्रनुभृतिवादियों को वचपन में अञ्छी धार्मिक शिचा मिली थी। जब एक बार मनुज्य धार्मिक वन जाता है, तो वह अपनी धार्मिक मनोवृत्ति को वैजानिक शिक्षा प्राप्त करने पर भी नहीं छोड़ता। वैज्ञानिक विचार वाहरी ईश्वर की सत्ता में

Intuitionism

१९४ नीति शास्त्र स्विद्शान तस्म करा गकता है, यस्तु यभि इतुष्य में अहा की मनीइवि है। हो यह सार्यने भीता ही तम गक्ता की देखने करोगा शिमको करना वह सन्त ने सरं करता है। विद्युन्ता बुद्धि तीकिक स्वतुभव और वैमानिक विद्यारों में साना तस्य करती है सोर सम्बद्धनी बुद्धि समुष्य को सन्तपामी की सार सं नारी है। सान्ता संस्तुमूति प्रथा है है—सनुष्य का सन्तम्य नो प्रकार का हाता है।

एक बास चार वृद्ध चान्तरिक। बाझ चतुषव नाम नियों के द्वारा संवादि भार धान्तरिक मतुमय नतुष्य का उठका मत्त्रतुष्ठता हुन्नि समया इदय के हारा दीवा है। १९ महार हान के दो प्रकार के पायत दीठे हैं—नाम करया प्रकार दिन्य बोर धन्ता करया। धन्ता चतुर्यूत चान्य करया के हारा प्राप्त चान है। देठे प्रमें को में सन्त्रपूरत चान्या चान्तरिक चारेश करते हैं। यो योच्च दव बान का दवा है। उठ चाम को में बान्तन्य चार्या, चान्त्रप्राप्ता कहा बावा है। कमा-कमा कान्तर्य को चान्त्रप्राप्ता चार्या मार्च्य है। स्वाप्त चान्त्रप्राप्त मार्च्य वाच्य है। स्वाप्त कार्यपूर्व को मार्च्याय वर्णन में सान चहु है। बन्ता मतुर्यूर्य प्रकार चार नत्य को बात्य-तरद का बन कराती है और दुश्य चान्तराव्य देश है

पात करते है। प्रत्येक व्यक्ति की श्रन्तर्ध्वान श्रलग-त्रालग होती है। किन्तु जिन लोगों को श्रच्छी शिचा मिली हो, उन सभी लोगों की श्रन्तध्विन एक ही वात कहती है। दूसरे लोग इसकी जान-शक्ति को दूमरे प्रकार का मानते है, जिसकी चर्चा हम श्रागे करेंगे।

श्रन्तर्ध्विन नेवलं कर्त्व्य, श्रक्त्व्य, तथा श्राचरण के श्रीचित्य श्रीर श्रनी-चित्य की पहचान ही नहीं करती, वरन् वह मनुष्यों के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करती है कि वे भले काम करें, श्रीर बुरे काम से श्रपने-प्राप को रोकें। जन मनुष्य केंड बुरा काम कर बैठता है, तो उनकी श्रन्तरात्मा मे श्राब्त-ग्लानि के रूप में उसे दएड भी मिलता है। जन्न वह ठीक काम करता है, तो उसके मन में श्राब्म-प्रमाद उत्पन्न होता है। यह श्राब्म-प्रमाद ठीक काम करने का पुरस्कार है। इस तरह श्रन्तर्ध्विन कई काम करती है। वह नैतिकता के माप-दण्ड को निश्चित करती है, श्रर्थात उसके नियम को बनाती है, वह मनुष्य में भले काम करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करती है, श्रीर बुरे काम करने पर वह दोवारोपण करती है, वह माची भाव से न्यायाधीश का काम करती है श्रीर यदि कोई काम उनकी दृष्ट में श्रमुचित ठहरा तो उसके लिये दण्ड भी देती है। किन्तु उसका प्रधान कार्य नैतिकता के विषय में निर्णय करने का है। वही नैतिकता की कसौटी श्रीर उसका निर्णायक है।

<sup>\*\*</sup> Conscience is knowledge or judgment. This, we have seen, is not merely logical judgment. It is not a mere judgment of fact. It is also judicial. It is judgment upon fact. This judicial attitude of conscience is a prominent characteristic of it. Conscience in its usual manifestation seems to be engaged in a species of judicial investigations. Older writers delight in this metaphor which they worked out to show that, as common language seems to imply conscience is at once law giver, accuser witness and judge, conscience, it is said, "commands", conscience "accuses", conscience, "bears witness", conscience facquits' or "condemns. Murrhead—Elements of Ethics.

१२४ नीति शास्त्र भविद्वार उत्पत्त करा मकता है, पश्च महि महुच्च में अहा की मनोद्वि है तो बह भ्रापने मीतर ही उन्त राचा को त्यान लगा। विश्वकी कप्पना वह अपने है

पट नाम भी शुरुष्ट क्यां है। ज्यां अनुभव की अनुभा करने क्यां स्थान क्यां कर क्यां क्यां कर क्यां क्यां क्यां कर क्यां क

क्षात्र के आहे की सहस्त्र के प्राप्त का नार्वाहरू आहे हैं। जो शक्ति हैं बात को हतो है उस आब से का नारत आस्त्र अस्त्र कर का बात है। कमी कमी का अस्त्र को अस्त्राह्म की आस्त्र अस्त्र कर का बात है। है। अस्य अनुसूत्र को आस्त्राह्म की अकान करते हैं। अस्य अनुसूत्र एक

स्त्रीर मनुष्य का झारन-स्वर का हान करावी है, स्त्रीर बृत्य झार यह मनुष्य की उनके कराव का बान करावी है। कब हवका काब सानीत्यादन होया है वर इस्त्री त्याम प्रदेश में कहते हैं, स्त्रीर तब यह किया का काम करता है तब हवे अन्दरन्त स्त्रामा अन्दर्शन को सावाव स्वरास अन्द्रिया अन्दर्शन सार्वि मानी सुदुक्तरा कांचा है। नीतिन्द्राक्ष में हमाय स्वरोधन स्वरण कर्नुसूर्य के

किया मक पहलू के कविक पहला है। कारतब्याम को इसकप-करना कनुपूर्ववाद के अनुवार कारतब्यिम की कराभावर्यम की नियाबिका है। बैठा कि कार करा जा चुका है वह मनुज की किया के उनम्भ रमती है। यह मनुष्य की उठको पूर्ण कराती है और उपमे

कारण का मार्ग्य करायों है। यह मनुष्य की उठको पूर्व करायों है और उपने कमार्ग पर चलत की प्रेरचा उरला करायों है। बारण्यान का रवकर बार उठक क्या निष्मांस्व विद्यानों ने निष्मांस्व मकार के माने हैं। किउन ही विद्यानों ने रहे मनुष्य की कुठवी हरिष्य कहा है। तिरुप्त प्रकार का समाप्ता का विदेशन कराग हो है। तुझ विद्यानों के अनुकार कमार्थ का यह अन उनी प्रकार गांव करायें हैं विद्यान्य की में निष्मा और कमार्थम का यह अन उनी प्रकार गांव करायें हैं विद्यान्य की में निष्मा और कमार्थम का यह पहले मत के प्रवर्तक शोफ्टमवरी छीर हिचिन्सन महाशय है, दूमरे मत के प्रधान प्रवर्तक कटवर्थ, वालन्म्टेन छोर इयेनु छल कान्ट महाशय है, छीर तीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विश्वपहटनर छीर न्यूमन महाशय है। छन्तः अनुभूति को भनी-भाँति समक्तन के लिए इन स्त्रों मतों को जानना । छन हम छागे के पृठों में उक्त मनों का संक्षेप में परिचय वराने की चेष्टा करेंगे।

नैतिक-प्रज्ञावाद — नैतिक प्रजावाद के प्रवर्तक शेष्ट्सवरी श्रीर हिंचनयन महाशय है। उनके मत का समर्थन जान रिक्तन के लेखों म भी पाया
जाता है। नितिक प्रशावाद के श्रनुसार हम किशी प्रकार के श्राचरण की नैतिकता को श्रपना एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते है। इस इन्द्रिय को
ग्रन्तर्थनि श्रथवा नैतिक प्रशा कहते हैं। नितक प्रशा से भले श्रीर सुरे का
गान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी वाहरी इन्द्रियों के द्वारा वाहरा पदाया
के विभिन्नप्रकार के गुर्णों का जान हाता है। इस जान क लिए विचार की
श्रावश्यकता नहीं होती। रग का जान श्रांप के होता है, ध्विन का कान से, इसी
प्रकार भलाई श्रीर बुराई का जान सीवे नैतिक प्रजा से होता है।

सुशिचित व्यक्ति श्राचरण की भलाई श्रीर बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, श्रीर उसे भला श्राचरण श्रच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिक्ता के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की अवित जन्म जात है, इसे शिक्ता के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

नैतिक प्रज्ञाचाद की समातीचना — नैतिक प्रज्ञाचाद के अनुसार नैति-क्ता का जान इन्द्रिय-जान के सदश तर्क-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की आवश्यकता नहीं होतो। पर वात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य की नैतिकता की जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पहता है। जब मनुष्य किसी धर्म-सकट में पड जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है और कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता को जानन वाला शक्ति ऑस और कान के सदश काम करती, तो जिस प्रकार रंग और ध्विन का जान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते और आवरण की नैतिकता के विषय में हमें अधिक सोचना ही न पटता। अन्तरभित वार्षिक दुद्धि से रहवन्त्र बल्ह है। यह उससे की देश का इस सेवी है। अन्तरभित से प्राप्त दुए हान की सम्यता और उससी आज का भीविय कर-दृष्टि के द्वारा रिक्क किया का सकता है। उस्कू अन्तरभित सर्वे कर से उसम नहीं होता। यह अन्तरभित अनुभव को निरम्बासम्ब दृष्टि हैंगे देश किया अन्तर्भ से स्वार्थिक कर है। उस अभी एक यह को ठीक शिक्क करता है और कभी पूर्व को। नियामक विवार अन्तर्भित के प्राप्त होता है। अन्तरभित की आज हो अने अप अन्तर्भित की अधिक आणि अने रहा है और वो अन्तरभित पर सामने-आव की हाता हो अधिक आणि अने रहा है और वो अन्तरभी के उसम होता है अप अपने सामन अपने साम

#### मन्तर्मतिकात के प्रकार

भारतम्बातिकार को कर वाकार्य है। अन्वपनि को भानने को कि विहानों सं भारत-वापत व्यक्तित के बादुवार सन्तपनि के सिवरिस्त प्रकार को कम्पना की है। कुछ विहानों न इथको द्वाराना इसारी धाषारण बानेत्रियों से की है और हो विद्येग भारत को इन्द्रिय माना है, बूचरे विहानों न इसे ईश्वर की सावाब साना है, और कुछ न इसे विदेकालक विचार माना है। इस तय इस विवार महान है मान महों को पाते हैं। ये मत तीन महार के सन्ता सनुभूतिकार करें बाते हैं—

- ( र ) ब्रत्ताकरण-गर्व समग्र नैतिक प्रशास <sup>१</sup>
- ( २ ) विवेदारमञ्ज्ञ अन्तः अनुसृतिवाद और
- ( १ ) पार्मिक अन्तः अनुभूतिबाद<sup>®</sup>।

Moral Sense School. 2. Rationalisti Intuitionism.

<sup>3.</sup> Raligious Intuitionism.

पहले मत के प्रवर्तक शोफ्टमवरी छोर हिशन्सन महाशाय है, दूसरे मत के प्रधान प्रवर्तक कडवर्ष, वालन्स्टेन जीर इयेनु छल कान्ट महाशाय है, छार तीमरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विश्वपहटनर छीर न्यूमन महाशाय है। छन्त. छनुम्ति को भली-भाँति समभने के लिए इन सबी मती को जानना। छत. इम छारों के पृष्ठों में उक्त मनों का सक्षेत्र में परिचय प्ररान की चेष्टा करेंगे।

नैतिक-प्रज्ञाचाद — नैतिक प्रजावाद क प्रवर्तक शेष्ट्सवरी श्रीर हिंचनयन महाश्रय है। उनके मत का समर्थन जान रिक्किन के लेकों म भी पाया
जाता है। नितिक प्रशावाद के श्रमुसार हम किसी प्रकार के श्राचरण की नैतिकता को श्रपनो एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानने है। इन इन्द्रिय को
श्रम्तर्थनि श्रथवा नैतिक प्रजा कहते है। नितक प्रजा से भले श्रीर बुरे का
जान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी वाहरी इन्द्रियों के द्वारा वाहरा पदायों
क विभिन्नप्रकार के गुर्णों का जान हाता है। इस ज्ञान क लिए विचार की
श्रावश्यकता नहीं होती। रग का ज्ञान ध्रांख के होता है, ध्विन का कान स, इसी
प्रकार भलाई श्रीर बुराई का जान सीधे नैतिक प्रजा से होता है।

सुशिद्धित व्यक्ति श्राचरण की भलाई श्रीर बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, श्रीर उसे भला श्राचरण श्रन्छा लगता है। सुन्दरता से प्रोम करने वाले न्यिक का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिचा के द्वारा उमकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्म जात है, इसे शिद्धा के द्वारा वद्दाया जा सकता है।

नैतिक प्रषावाद की समातीचना — नैतिक प्रशावाद के श्रनुसार नैति-पता का शान इन्द्रिय-जान के सदस तक-वितर्क रहित शान है। इसके लिए विचार की श्रावश्यकता नहीं होता। पर वात ऐमी नहीं है। किसी विशेष कार्य की नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पडता है। जब मनुष्य किसी धर्म-सकट में पड जाता है, तो उसका मन कमी एक काम को करने को कहता है श्रीर कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता को जानने वाली शक्ति श्रॉल श्रीर कान के सदस काम करती, तो जिस प्रकार रंग श्रीर ध्विन का जान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का शान भी एकाएक कर लेते श्रीर श्राचरण की नैतिकता के विषय में हमें श्रिक सोचना ही न पडता। सन्तामित वार्षिक बुद्धि से स्वरूप बात है। यह उठते उर्जे बार का शत रेती है। सम्पानित से प्राप्त दूर बात की सरस्या और उठकी आंधा के सीनित्य तर्क-बुद्धि के दारा निक्क किया जा स्कटत है। यस्त्र सन्तामित रहते वर्ष से उत्पाप्त नहीं रोगी। यह अस्त्रामित मनुष्य की तिक्षणात्मक दुवि होती है। सार्षिक विचार जनुष्य को सन्तामित सम्त्राम्य की तिक्षणात्मक दुवि होती है। यह स्मार्थ एक यह को और विद्याक्त्रा है और कमी कुदरे को। तिचामक विचार सन्त-पर्वति से प्राप्त होता है। सत्त्रपत्र को स्वर्धित कान्त्रपर्यति की सात्रा की किया के सन्तामित कर का प्रस्ता विकार ही कर करता है वह समस्त्री तिहन्य में उठता हो होता केस सहस्त्र के प्राप्त तिहन्यों में उठता हो वह होता है। प्रतिन होगी की बने-से महस्त्र के प्राप्तिक नामाधिक तथा रावनितक निज्य करते पहले हैं उन्हें अन्त-मति के सात्राब यह नित्ये होने की बड़ी ही स्वर्धिक सात्रपुरक्ता होगी है। बार के पहले तर्पाय तर पहुँक कार्षे हैं तो के समन्त विरोधी विचारों के कारण स्वर्धित तस्त्रप से जनावस्त्रण नहीं होते।

#### शस्तार्वविवाद के ग्रकार

धानाध्वनिवाद की कई द्यालाई हैं। धनाव्यनि की मानने बाले विहानीं ने धना-सावपने व्यक्तित के खदुतार कन्त्वपति के मित मित्र प्रकार को कम्पना की है। कुछ विहानों ने हतका द्वाला हमारी त्यायद्य बानेनिवारी के बी स्रोर एके विदेश मक्पर की हन्तिक साना है, बूठरे विद्यानी ने हुए देश प्रकार सावाब माना है। सीर कुछ ने इते विवेकत्त्यक विचार माना है। इत तरह इन विग महार के प्रधान मनों को वाते हैं। वे मत तीन महार के स्थान कान्न्यनेवाह कहे बाते है—

- (१) भनाम्प्रयानाद समदा गैतिह प्रहाबाद
- (२) विवेद्रातम् ब्रन्तः सन्तम् विवादः और
- (१) भागिक सन्तः सनुभृतिकादः ।

<sup>1</sup> Moral Sense School. 2. Rationalistic Intuitionism.

<sup>3.</sup> Religious Intuitionism.

पहले मत के प्रवर्तक शोफ्टसवरी श्रीर हिचिन्सन महाशाय है, दूसरे मत के अधान प्रवर्तक कहवर्ध, वालन्स्टेन श्रीर इयेनुश्रल कान्ट महाशय है, श्रीर तीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विशापहटत्तर श्रीर न्यूमन महाशय है। श्रन्तः श्रनुम्ति को भली-भाँति समभाने के लिए इन सबी मताँ को जानना। श्रत हम श्रागे के पृष्ठों में उक्त मतों का सक्षेप में परिचय कराने की चेष्टा करेंगे।

नैतिक प्रकावाद — नैतिक प्रजावाद के प्रवर्तक शेफ्ट्सवरी श्रीर हिंच-नसन महाश्य हैं। उनके मत का समर्थन जान रिक्तन के लेखों म भी पाया जाता है। नैतिक प्रशावाद के श्रनुसार हम किसी प्रकार के श्राचरण की नैति-कता को श्रपनो एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते हैं। इस इन्द्रिय को श्रन्तार्घ्वनि श्रयवा नैतिक प्रभा कहते हैं। नैतिक प्रभा से भले श्रीर खरे का श्रान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी वाहरी इन्द्रियों के द्वारा वाहरा पदाथां क विभिन्नप्रकार के गुणों का जान हाता है। इस ज्ञान के लिए विचार का श्रावश्यकता नहीं होती। रग का ज्ञान श्रांख से होता है, ध्वनि का कान से, इसी प्रकार भलाई श्रोर बुराई का ज्ञान सीधे नैतिक प्रज्ञा से होता है।

सुशिचित व्यक्ति श्राचरण की भलाई श्रीर बुराई की तुरन्त पहचान जाता है, श्रीर उसे भला श्राचरण श्रच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिचा के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्म जात है, इसे शिचा के द्वारा वढाया जा सकता है।

मैतिक प्रशासाद की समालोचना — नैतिक प्रशासाद के श्रनुसार नैति-पता का शान इन्द्रिय-जान के सदृश तक-वितर्क रिहत शान है। इसके लिए विचार की श्रावश्यकता नहीं होता। पर बात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य की नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पहता है। जब मनुष्य किसी धर्म-सकट में पड जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता ई श्रीर कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता को जानने बाला शक्ति श्रील श्रीर कान के सदृश काम करती, तो जिस प्रकार रंग श्रीर ध्वनि का जान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का जान भी एकाएक कर लेते श्रीर श्राचरण की नैतिकता के विषय में हमें श्रीधक सोचना ही न पटता।

₹₹ द्यान्तर्प्वीन तादिक बुद्धि से स्वतन्त्र वस्तु है। यह उससे खेंचे द्वार का जान रेती है। अन्तर्वान हे शास हुए जान की सरपता और उसकी बाजा की भौजित्य तक बुद्धि के द्वारा तिक किया जा सकता है। परन्तु सन्तर्मित स्तर तकं से उत्पन नहीं होती। यह बालार्वनि मनुष्यको निरूपमारमङ दुवि हेरी है। तार्किक विचार मनुष्य की सना श्रोंका बीता बावला में रत्नता है । वह बमी एक पद् को ठीक विद्यकरता है और कमी वृत्तरे को । नियासक विवार सन्त-भ्वति ने प्राप्त होता है। श्रतपत्र का व्यक्ति अन्तर्व्वति की बाका को प्रतने का प्रयस्न विकना ही कम करता है। वह कापने निश्वय में उठना हो बाँबा बांव रहता है और वो चन्तम्बनि पर अपने-साप को विकता ही अभिक आभित कर दता है वह अपन निरुवयों में उतना हा हह होता है। जिन लागों को वहेनहें सहस्य के चार्तिक नामांत्रिक तथा रावनैतिक निवाद करने पहते हैं उन्हें क्राया

र्थान की बाबाब पर निर्मर दोने की बड़ी ही क्राधिक आवरमकता होती है। अब वे एक निराम पर पर्टेंच अपने हैं हो वे अपने विरीधी विकास के कारण बापन निर्माय से बजायमान नहीं होते ।

क्रम्सच्बंतिबाद के प्रकार धान्तम्बनिवाद की कई शासाधी हैं। धान्तम्बनि की सामने वासे विद्यानी नं चारतंत्रापनं स्थक्तितः के चानुसार सन्तरवनि के मिन्नतीसा अकार को करानी की है। इस विदानों ने इक्स कुनना इसारी शाधारका आनेकियों से की है कीर इसे विशाप प्रकार की इन्द्रिय माना है वृषरे विशानी ने इसे ईरवर की मानाम माना है। बीर कुछ ने इसे विवेकारमक विचार माना है। इस स्टाई इस रीत प्रकार के प्रवान मनों को पाते हैं। ये यह तीन प्रकार के ब्रम्ता अनुभूतिवाह को बाते हैं-

- ( १ ) चन्त्र करण-नाद सम्या नैतिक प्रशासद <sup>९</sup>
- (१) विवेद्रात्मक सन्ताः समुभूशिवादः स्त्रीर
- (१) भागिङ झन्तः सनुभृतिचाद<sup>®</sup>।

<sup>1</sup> Moral Sense School. 2. Rationalistic Intuitionism.

<sup>3.</sup> Religious Intuitionism-

पहले मत के प्रवर्तक शोपटमचरी श्रीर हिचिन्सन महाशय है, दूसरे मत के अधान प्रवर्तक कडवर्थ, वालन्स्टेन श्रीर इयेनुश्रल कान्ट महाशय है, श्रीर तीसरे मत के प्रवतक मार्टिनो, विशापहटलर श्रीर न्यूमन महाशय है। श्रन्त श्रीत् को भली-भाँति समक्षने के लिए इन सबी मतों को जानना । श्रत हम श्रामे के प्रश्नों में उक्त मतों का संक्षेप में परिचय कराने की चेष्टा करेंगे।

नैतिक-प्रज्ञाचाद — नैतिक प्रजावाद के प्रवर्तक रोष्ट्सवरी श्रीर हचिनगन महाराय है। उनके मत का समर्थन जान रिस्किन के लेकों म भी पाया
जाता है। नैतिक प्रजावाद के श्रनुसार हम किशी प्रकार के श्राचरण की नैतिकता को श्रपनो एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते है। इस इन्द्रिय को
श्रन्तर्थनि श्रयवा नैतिक प्रजा कहते है। नैतिक प्रजा से भले श्रीर बुरे का
जान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी बाहरी इन्द्रियों के द्वारा वाहरा पदार्थों
क विभिन्नप्रकार के गुर्णों का जान हाता है। इस शान के लिए विचार की
श्रावश्यकता नहीं होती। रग का जान श्रांख से होता है, ध्विन का कान से, इसी
प्रकार मलाई श्रार बुराई का जान सीधे नैतिक प्रजा से होता है।

सुशिचित व्यक्ति आचरण की भलाई और बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, श्रीर उसे भला आचरण अच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रेम करने वाले व्यक्ति का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिचा के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्म जात है, इसे शिवा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

नैतिक प्रज्ञावाद की समालोचना — नैतिक प्रज्ञावाद के श्रनुसार नैति-पता का ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञान के सहस तर्क-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की श्रावश्यकता नहीं होता। पर वात ऐमी नहीं है। किसी विशेष कार्य को नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पड़ता है। जब मनुष्य किसी धर्म-सकट में पड जाता है, तो उसका मन कभी एक काम को करने को कहता है श्रीर कभी दूसर काम को। यदि नैतिकता को जानने वाला शक्ति श्रोख श्रीर कान के सहश्य काम करती, तो जिस प्रकार रंग श्रीर ध्वनि का जान हम एका-एक कर लेते हैं, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते श्रीर श्रावश्य की नैतिकता के विषय में हमें श्रिधिक सीचना ही न पटता।

बान्तप्यनि तार्किक बुद्धि सं स्वतस्त्र वस्तु है। यह उत्तरे की का का बान रेती है। बालाव्यन्ति सं प्राप्त हुए। गान की सत्यवा क्रीर उनकी क्रामा स शामिष्य गर-बुदि के बारा मिद्र किया का शक्ता है। परन्तु क्रामार्वनि स्वयं तर्क है उत्तम नहीं होती। यह बालक्वींच समुख्य को निरुषयासक बुद्धि देती है। वार्कित विभार मनुष्य की सदा टाँचा बील भ्रमस्या में रसवा है । पह कमी एक पढ़ा को टाक तिञ्च करता है। और कभी तुनरे का । निशायक विचार करी-रमनि ने पान इति। इत्राप्य को स्पक्ति क्रमार्थनि की बाका की पुनते का अफन बितना ही कम करता है। यह बारने निरुषम में सठना हो मौंबा बार्ड रहता है और वा अन्तरमति पर अपने-धाप को जिल्ला हो अविन्ड अमित कर हता है। यह अस्ते निम्लयों में उनना हो इब होता है। बिन लोगों की वह पर सहत्व के पार्मिक नामाबिक तथा रावनैतिक नियाब काने पहले हैं. तनी कर्या व्यंति की ब्रावाब पर तिमेर हाने की वही ही क्षाविक व्यावस्थकता होयी है। जर ने एक निस्प पर पर्टूच जाने हैं हो ने अपने निरोधों विचारों के फार्स बारने निष्यम से श्रुनायमान नहीं होते।

सम्बद्धं नियाह के मकार

सन्तम्बनिवाद क्षे कई शास्त्राएँ हैं। अन्तर्भनि को यानने क्षेत्रे विश्वनी न भाने-भागन श्वकित्व के बानुसार बान्तव्यनि के मिश्च-मिश्च प्रकार को कराना की है। कुछ विभागों ने इंचको ग्रह्मना इसारी चाधारका आनेनियों से की है भीर हुछ किरांप प्रचार की इन्तिय माना है वृक्तरे विद्यानी ने वह देहकर भी भागाओं माना है। और इन्हें ने इसे विवेद्धारपढ़ विश्वार माना है। इस तरह हम तीन प्रकार के प्रकान मन्त्रों को पाते हैं। ये मत ग्रीन प्रकार के करता। क्रमुनूमीवार को बारे हैं-

- (१) श्रन्ताकत्यानाव् श्रववा नैतिक प्रश्नावाद
- (२) विवेदारम्ब सन्तः सनुस्तिवादः स्रोतः

(१) प्रतिक मन्ता अनुपृतिकार ।

Moral Seme School. 2. Rationalistic Intuitionism. ugious Intuitionism.

पहले मत के प्रवर्तक शेफ्टसवरी श्रीर हिश्चन्सन महाशय हैं, दूसरे मत के प्रधान प्रवर्तक कडवर्थ, वालन्स्टेन श्रीर इयेनुश्रल कान्ट महाशय हैं, श्रीर चीसरे मत के प्रवर्तक मार्टिनो, विशपहटलर श्रीर न्यूमन महाशय हैं। श्रन्त श्रुम्ति को भली-भाँति समभतने के लिए इन सबी मतों को जानना। श्रुतः हम ग्रागे के पृश्री में उक्त मतों का सेक्षेप में परिचय कराने की वेषा करेंगे। नैतिक-प्रहाखाद — नैतिक प्रजाबाद के प्रवर्तक शेफ्ट्सवरी श्रीर हिच-नमन महाशय है। उनके मत का समर्थन जान रिस्किन के लेखों में भी पाया जाता है। नैतिक प्रशाबाद के श्रुनुसार हम किसी प्रकार के ग्राचरण की नैतिका की श्रुपनो एक विशेष इन्द्रिय के द्वारा जानते है। इस इन्द्रिय को श्रुन्ताकी श्रुपवा नैतिक प्रशा कहते है। नैतिक प्रशा सह श्रीर हुरे का

क विभिन्नप्रकार के गुर्णों का ज्ञान हाता है। इस ज्ञान के लिए विचार की आवश्यकता नहीं होती। रंग का ज्ञान आँख के होता है, ध्विन का कान से, इसी प्रकार मलाई आरे बुराई का ज्ञान सीधे नैतिक प्रज्ञा से होता है।

स्थितित व्यक्ति आवरण की भलाई और बुराई को तुरन्त पहचान जाता

चान उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार हमारी वाहरी इन्द्रियों के द्वारा वाहरा पदायों

सुशास्त व्यक्ति श्राचरण की भलाई श्रीर बुराई को तुरन्त पहचान जाता है, श्रीर उसे भला श्राचरण श्रच्छा लगता है। सुन्दरता से प्रोम करने वाले व्यक्ति का दुराचारी होना सम्भव नहीं। मनुष्य में सुन्दरता का प्रेम जन्मजात है, शिक्षा के द्वारा उसकी वृद्धि की जाती है। इसी तरह उसमें सदाचार की प्रवृत्ति जन्म जात है, इसे शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

नैतिक प्रझावाद की समालोचना — नैतिक प्रशावाद के अनुसार नैति-चता का आन इन्द्रिय-ज्ञान के सहश तक-वितर्क रहित ज्ञान है। इसके लिए विचार की त्रावश्यकता नहीं होता। पर बात ऐसी नहीं है। किसी विशेष कार्य का नैतिकता को जानने के लिए पर्याप्त चिन्तन करना पहता है। जब मनुष्य किसी धर्म-सकट में पड जाता है, तो उसका मन कमी एक काम को करने को कहता है श्रीर कभी दूसरे काम को। यदि नैतिकता को जानन वाली शक्ति श्रांख श्रीर कान के सहश काम करती, तो जिस प्रकार रंग श्रीर ध्वनि का ज्ञान हम एका-एक कर लेते है, उसी प्रकार हम नैतिकता का ज्ञान भी एकाएक कर लेते श्रे श्राचरण की नैतिकता के विषय में हमें श्रीधक सोचना ही न पहता। १र≍ नीति-द्यास

मिस राम रखते हैं। यि झम्बज्याति का स्थान झाँओं के बात के घरण होजा हो हव मकार के मन भेर का होता करतेमक होता। देखा मत भेर शिक्षित म्यक्रियों मे उर्था मकार होजा किया जनार झांशहित य्यक्तियों मे। विदे हम कियी काम को मिश्रकत के दिर्योंच में सार्किक विचार को स्थान न में तो दो अपकी है के मिस मिस मनी में में यह कभी न बान वर्षोंने कि कीन-या मत दी है है और कीन या मन्त्री। इस प्रामा सम्बोधिक विद्यार के ही यह निर्योग करते है कि दो उपने

फिर कमी कमी महरव-पूरा कामी की नैतिकता के विषय में दा स्पष्टि मिल-

होत सा सन्ता। इस प्राप्त धानो विचार से ही यह तिर्योप करते है कि हो एक्ये स्वाहियों में है किशकी पत्र को मानता चाहिए। नाचारखुदा अन्तयस्था की खानाव मुनने बाले लोग हुएरे लोखें की अन्तरामा की आवात को मारफ नहीं हुँदे। वे सम्ता ही अन्तरासा की आवाब का एक्या मान लेते हैं। बुतरे लोग उनका अन्यानुकरण सार्व

कारों है। नीतंक मजावादियों का कपन है कि सभी शिक्षा के अन्तवस्ति सुगर्धे देशों है। यह साधिक शिक्षा को मजी और किए को बुरी कहेंगे। विदे हरका उद्युप्त कहीं कि को शिक्षा श्रीक्षात्र के आनुसार हो यह सभी समी जम वा नोदिवार ने उस्ता निर्वासक को बादमा और पनि कहा बात कि

क्षण वा गावाचार पाठका निवासक हा बादया बाद या कहा बाद कर बन्दामान के बादुनार मात विद्या मंत्री विश्वा है को बादवर्धन का स्वस्त्र पिर भी त्यार न होगा । इस महार की तुर्कित बारमीन्याभव बोप से पुत्र है। शहर्ष बात की सम्मा देका बादवर्ष के के बाद का व्हर्णित के विद्यार के परे क्याना सम्मय नहीं। सार्किक विचार बस्तुओं की सम्बद्धा के निर्माण

काम करात है। किनी जारों की मुक्ताता उस पर दिसार किमें किना नहीं निर्मात हाती। राती मजर निना दिसार किम कानराख की नैतिकता का निर्धम करना उसमान नहीं। तिल हाल्यात के दिखा में दो व्यक्ति कानों काने देखारों के स्वनुतार में प्रकार के निर्धम में हैं। इन तीनों के दिसारों में नमलब साजित करना ध्यवा उनके विश्वम में वस्तुत्तत्त्र नों की उत्तरी धानरपंक्रम नहीं होती किनो नैतिक दिसारों के दिशम में होती की उत्तरी की उत्तरी करन करने की दिना भी कीर सुरुष कोने की वास-पात करनो है। पर नैतिकता की जीव टीक निर्मेण कर तहन की योग्यता के विना वह ग्रापने जीवन को मफन नहीं बना सकता, श्रोर समाभोपयोगी काम ही कर सकता है। ग्रातएव नैतिकता के विचार जोवन में जिनना महत्त्व रखते हैं, सीन्दर्य के विचार उतना महत्त्व नहीं रस्तते।

मुन्दरता श्रीर नैतिकता का ऐक्य करना एक भागे भूल है। मनुष्य के श्रनेक काम ऐसे होते हैं, जो देखने में तो श्रमुन्टर, पर नीतकता की हिए ने उच होते हैं। किसी रोगी की सेवा करना, उमका मन-मूत्र साफ करना अषुन्त काम दिलाई देते हैं, पर नैतिकता की दृष्टि मे ये ऊँचे काम हैं। फिर ितने ही मुन्दर पुरुप ग्रीर मुन्दरता के प्रेमी व्यभिचारी होते हैं, श्रर्थात् उनमा श्राचरण श्रनैतिक होता है, श्रीर कितने ही छप में त्रपुन्टर पुरुप नथा मुन्टरना से उदासीन व्यक्तियों का ग्राचरण उच कोटि का होता है। यूनान देश में किसी समय सुन्दरता के उपासकों की चृद्धि हो गई थी। महात्मा सुकरात की चिप पिलाने मं इन उपासकों को इसी लिये हिचक न हुई कि वे मोचते थे कि हम एक दुसतमा को मार रहे हैं। महातमा सुकरात रूप में असुन्दर ये श्रीर श्रपनी गरीनी के कारण सुन्दर-सुन्दर वस्त्र भी धारण नहीं कर सकने थे। यूनानियों का विचार या कि जी व्यक्ति रूप मे श्रमुन्टर है, वह श्रातमा ने भी श्रमुन्टर होगा, श्रतएव ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का हो जाना ही श्रच्छा है। श्राज हम जानते हैं कि उनका इस प्रकार का विचार गलत था।

कितने ही विलासी नवयुवक श्रौर नत्रयुवितयाँ श्रपने श्रापको श्राकर्पक वनाने के लिये ध्रानेक प्रकार के श्रु गार करते है। प्रति-दिन नये-नये धुले कपहे पद्दनना, साडियाँ बढलना श्रीर चेहरे को चमकीला बनाने के लिये पाउटर श्रीर स्नोकीम लगाना सुन्दरता की श्राति उपासना का ही परिणाम है। पिट ये लोग श्रपनी विलासिता की सामग्री को कम करके, श्रीर के शृङ्गार की चीजों से पैसा वचा कर, भूखे-मरते गरीबों की खाने को देते, तो उनका रूप कुछ श्रनाकर्पक श्रवश्य हो जाता, पर नैतिकता की दृष्टि से वे श्रपने श्रापको ऊचा वं क्रेते। जन किसी राष्ट्र में सुन्दरता भी उपामना का अत्यधिक वृद्धि होती है, तो उसका पतन होता है, ग्रीर जब नैतिकता की बृद्धि होती है, तो 😞 होता है। प्राचीन काल में यूनान श्रीर भारतवर्ष की ील्डों

रवाल्या को से गई। वर्तमानकाल में मारतवर्ण में नवबीवन नैतिकटा के बाप-रक्ष के साथ-साथ झावा है।

#### विवेदारमक सन्तः सनुभृतिदाद्र ।

विवेकारमञ्ज करता बानुमृतिबात के मुख्य करव-विवेदारमङ बना चतुभृतिबाद स्थाय शास्त्र को नीतिशास्त्र मै प्रधानता देता है। इसके चतुनार मनुष्य की बन्तरा मा उसे बिस कार्य की बोर प्रेरित करती है, वह विवेक के प्रतिकृत नहीं होशा । चय कभी हमें ब्रन्तगरमा से कोई ऐसा क्रम करने क्र मादेश मिले को इमारे विवेद के प्रतिकृत है, तो इमे समस्ता जाहिने कि वह बन्तरासा का बारेस ही नहीं है। बन्तरास्थ के बादेश दर्ब-नुद्धि के बार दीक मान वाने हैं। इंग्लैंड के प्रतिद्य भीति शास्त्रत बहवर्य और कलाई महारामी का कपन है कि नैविक निर्यंत वक शाका के निर्यंग के समान है। विव मकार सम्बद्धादी कहा करते ये कि दानैतिक काम वह है, वो सम्बरता के विस्त्र हो सपान् सनैतिक आर्थ समुन्दर कार्वे है: उसी प्रस्तर विवेद्यासक कला कल्पा किया के प्रकारी ने कहा है कि जो कार्य लाई का नहीं नहीं क्रनैतिक है। उन्होंने ब्राचरना की मूल को विचार की ही मूल माना है। जिस प्रकार विचार में मनुष्य की हा विरोध के नियन को पासन करना पहला है उसी प्रधार नैकित भाषरपा में भी उसे उसका पासन करना पहला है। को स्पर्कि भागने भाषरण को कभी कैसा और कभी कैस बनाता है, भावांत जिसके माचरपा में एकता वा ताम्य नहीं धारा। यह सराचारी नहीं कहा मा सक्ता है। बारन पूर्व-कृत्य के विकार श्वाचरण करना अनैविक बार्थरण है जिल तरह कि ब्रापने पूर्व-विकार के प्रतिकृत किली विकार की साना विकार मे भूव माना वार्ता है। बिस संबद्ध पारशरिक विधेषी विवार सही नहीं होते उसी राष्ट्र पारस्परिक विरोधी सापारक मी शही नहीं होते।

भागस्टेस का सतः—विक्षेत्रम बात्तस्थेन महाराम विवेदासम्ब करणमं निवार के एक तुम्म प्रवेशक ये। उनके कपनाप्रसार क्रानीतक सामस्य यह है

<sup>1</sup> Rationalistic Intuitionism. 2 Law of Noncontradiction.

जिसमें मनुष्य श्रपने श्राचरण को झुटा बनाता है। वालस्टेन महाणय ने नैतिकता ने श्रावारभृत निम्न चार सिद्धान्तों का निम्पण किया है—

- (१) जिन कायों को नौतिक ग्रथमा ग्रानीतिक कहा जा सकता है, वे विवेक-युक्त ग्रीर स्वतत्र कर्ता के होते हैं, ग्रायांत् कर्ता में पहचानने, चुनाय करने ग्रीर मले समभे जाने वाले काम को करने की योग्यता होती है।
- (२) वे विचार सही है जिनके द्वारा वस्तु-स्थिति के श्रानुस्ता वालें यताई जाती हैं। सत्य को श्रापने कार्य श्राथा वचन के द्वारा प्रकाशित किया जा सकता है, श्रीर उसमें वस्तु स्थिति को ही दर्शाया जाता है।
  - (२) किसी भी सन्ते विचार का प्राप्डन शब्द ग्राथवा किया से ही सकता है।
    - (४) वस्त स्थिति के प्रतिकृत कोई भी कार्य मही नहीं हो एकता । वालस्टेन महाशय का कथन है कि मन्त्य किमी कार्य की नैतिकता की श्रपनी अन्तर्दशॅन की शक्ति से तुरन्त पहचान लेता है, और इस पहचान में उक्त चार धिद्धान्तीं का समावेश रहता है। वालस्टेन महाराय के मिद्धान्तानुसार थनैतिकता एक प्रकार से श्राचरण की झूउ है। जर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का घोटा चुरा लेता है, तो वह ग्रपने ग्रानरण से एक झूउ की प्रकाशित करता है। यालस्टेन न तो तर्क को ही नैतिकता का मापटराइ मानते हैं। ग्रीर न ससार के सुल श्रमना प्रकृति के नियम के श्रनुमार श्राचरण बनाने को ही। उनका कियन है कि तर्क के द्वारा बुद्धि में प्रवीगा लोग मही की गज़त ग्रीर गलत को चही सिद्ध कर देते है, फिर स्वयं तर्क किसी निर्णय पर नहीं ले जाता, क्यों कि पत्पेक व्यक्ति सोचता है कि मेरा तर्क ही ठीक है। श्रतएव वस्तु-स्थिति के श्रनुसार श्राचरण करना ही नै तिक श्राचरण है। घोडा चुराने वाले का तर्क चीक हो सकता है, पर वह बस्तु-स्थिति के प्रतिकृता ग्राचरण करता है, भ्रयात् चह घोड़े का मालिक न होकर भी उसके मालिक होने का दावा करता है, श्रीर इस प्रकार वह अपने आचरण से झूठ बोलता है। इमीलिये उसका आचरण अने तिक आचरण माना गया है।

वालस्टेन महाशय सुख को नै तिकता का मापटएड इसलिये नहीं मानते कि

रैदेर समी मले कार्मों का सुन्द के शय क्रानिवार्य-सम्बन्ध नहीं होता। बहुत से मले काम कर के लाय किये जाते हैं क्रीर उनका पत्र भी सुलवायक नहीं सारे।

िर यदि हुझ को ही नैकिकता का सामन्यक क्या क्षियां व्यय हो। महत्य हुके कारक इंटिंग हुम्म की लोहरूता में ही यह कामणा। कीर वह कामणी इंग्रिसी की सन्दान्तता पूर्वक विशय मोगी से उसवा करते की कुट देश। पर मनुष्य की इंग्रिय-वयम रिक्ताना हो यम स्वीर नैतिकता का प्रधान उद्देश्य हैं।

यासस्टर्स के सत की कालोचना—बासस्टेन विकेतासक करार्वानिकर के ववरे बच्चे प्रतिनिधि हैं। इनके मन का करवान मेहेन्त्री बीर रक्षेत्रन महाच्यों ने किया है। मेहन्त्री महाच्या के कप्तानुसार प्रायेक मेले काम के स्वय के ब्रातुसार बीर प्रयंक हुएँ काम को स्वयं मे प्राप्ताना में चेत्र के पर इस नियम को नैतिक्या का साथ व्यव नहीं बनाया वा सकता। नैतिकता में नदार्त्तपारिय पर बोर होना बीर नैतिक बारण की बाबहेसना करना

सारी मूल है। इन प्रवंग में ध्वेषन महाराज का एक बर्ग व इसेलानी है—
"शीत करें के गाय निकासन के बाद बालादेन महाराज इस निजय पर आपों
कि समनी की का निर फोरना इस निर हुता है, कि इस प्रकार ने उन की के सारनी पानी होने के उन्हें को सारीकार करते हैं। सारी पान मूठ बोहना है। यदि काई स्मिक्त इन्हें को सार बाहता है। सार बाहना उनके

मति भारतन के माथ के निक्य बाता है। इससिय हा तुम्म है। बालस्टिन म्याम्पर्य का कपन है कि यह बास्पाय ही नहीं उससे भी तुम्म है। प्रश्नी भूत है। किसी धानस्य को हम सिचे ब्रानीतिक सामना कि वह बल्हु स्थिति के मिक्स है, उसकी नीतिकता भी ठीक सरकाता है। कोई बानस्य हम्म सिचे

स्मीतिक होता है क्योंकि वह मनुष्य के स्नात्यों के मतिन्त्रत है। उत्पुक्त विद्यानों ने स्याप-शास्त्र स्नीर नीतिन्यास्त्र का ऐक्क कर दिना है। यो सनुष्यत है। दौनों विद्यानों का धेक सत्त्रम-स्त्रता है। दिसार नीतिक्वण के निर्माय में तहायक सम्बन्ध राता है। पर निर्माय का निर्माय कर है। यो सामित कर देना स्नीर सनित्तक साथराय को एक प्रकार को मूठ मनना सनुष्यत है। एक्के नीति शास का सत्तन्त्र स्नीतिस्त्र हो दिया साथ है। पर नीति शास्त्र का विशेष क्षेत्र है। हम विचार की भून के लिये मनुष्य की उतना दोषी नरी ठहराते, जितना दुराचरण के लिए ठहराते हे। यहि कोई व्यक्ति भूर को मत्यं, और सत्य को भूर्ड मान ले, तो हम उमे केवल नूर्य मानकर रह जाते हैं, उमे दगह देने के लिये उतारू नहीं होने। पर यहि कोई व्यक्ति दुराचरण करता है, तो समाज उसे दगड देता है, उमके प्रति उदासीनता दिखाना समाज व्यवस्था के लिये हानिकारक है। इस प्रकार आवरण की बुराई को विचार की भूल मात्र नहीं कहा जा सकता। वास्त्रय मे जय हम किसी व्यक्ति के आवरण की बुराई को उसके विचार की भूल के रूप मे देखने लगते हैं, तो उसके बुरे आवरण को च्राय मान लेते हैं।

## धार्मिक अन्त अनुभूतिवाद<sup>9</sup>

न्यूमेन का मत—धार्मिक श्रन्तःश्रनुभृतिवाद के सबसे श्रच्छे प्रवर्तक कार्डिनन न्यूमेन महाश्य है। इन्होंने अपने सिद्धान्तों को श्रपनी पुस्तक "प्रामर श्राफ श्रसेन्ट" में जिला है। कार्डिनल न्यूमेन महाश्य के श्रनुसार मनुष्य के विचार में दो प्रकार की शक्तियों काम करती हैं, एक युक्तियों को खोजती है श्रीर दूसी निर्ण्य देती, तथा विश्वास उत्पन्न कराती है। पहली प्रकार की शक्ति को तकतुद्धि, श्रीर दूसरों को निश्चयात्मक बुद्धि कह सकते हैं। न्यूमेन महाशय ने इसे "इलेटिव फेकल्ट 12 कहा है। निश्चयात्मक बुद्धि ही श्रन्तध्वाने है। यह मनुष्य के नैतिक श्रीर धार्मिक दोनों प्रकार के विचारों में काम करती है।

न्यूमेन महाशय का कथन है कि हमारे प्रत्येक विचार में तर्क के परे एक वित्तल्य शक्ति कार्य करता है। इसे "स्वाकार शक्ति" कह सकते हैं। किसा निश्चय के लिये न ती अनुमन पर्यात होते हैं, और न तार्किक प्रमाण। जर तक इस किसी वात को मानने का तैयार नहीं होते, तब तक कोइ भी व्यक्ति हमें तर्क अथवा अनुमन के प्रमाणों द्वारा उसे मनना नहीं सकता। यदि मनुष्य के नल तर्क के आधार पर ही अपना निर्णय करे, तो नह कुछ भी निर्णय न कर सकेगा। उसका मन सदा डवाडोल की अवस्था में ही बना रहेगा। एक प्रमाण, दूसरे विरोधी प्रमाण को काट देता है, इस प्रकार वह बुद्धि को अस्थिर

<sup>1</sup> Religious intuitionism 2. Illative Faculty

111

शग मार्चे तो इम नदा श्रीत्रच मन दा रहेंगे, क्योंकि मत्येक प्रमाश का विरोधी प्रमाण द्वाव नहीं तो प्रक्रिय मैं सित्त हो शुरू ग है। ऐसी स्पिति मैं मनुष्य सदा सम्मेद की भनोकृषि में ही बना रहेगा। ब्राह्म किमी निर्वय की भाषार तार्किक प्रमाय गाम ही नहीं बरन् अजा और विश्वान भी होते हैं। निरुवात की मनावृत्ति ही एक प्रकार के प्रमाना की स्वीकार करती है और दूसरे प्रकार के प्रमाश्च को सम्मीकार करती है । अब सक यह मनीवृत्ति क्राना काम नहीं करती. कहनक मनुष्य सदा नन्दिष्य मन बना शहता है।

स्मिन का कपन दे कि निश्चय पर पहुँचाने बाली हुद्धि मिर्श्वेपसारमकी मही है यह बुद्धि नमां वातीं को एक वाब देखने की योग्यता रखती है। समाग् थर संरक्षेपशासमः दुद्धि है। यस यह दुद्धि निर्वायों में काम करती है थी वह ब्रान्तर्प्यांत कहताती है। वह तर्क हुद्धि से तहायवा तेती है; किन्दु यह उसके परे है। वृक्षरे क्षोगों की क्षपेका वार्तिक मनोपृत्ति के क्षोगों में यह सर्विक मबल होती है।

एक मत की काकोकना—वार्विक क्रमार्वितवार एक महस्त के सम भी प्रदर्शित भरता है । किली निर्याय पर भाने के खिये समुध्य शक्क आपनी तक कृषि से ही काम नहीं लेता परन् वह अपनी सम्पूच कृषि और अवेटन मावनाओं से भी काम सेता है। पर इत निर्दाय की शक्ति को मुक्तिनंगत विचार संवर्ग क्षक बुद्धि से प्रमक्ष बस्द्ध स्वतना ब्रानावरूपक है। यह बात स्तय है कि इस बहुत शौ बातों को बिना राजिक बुद्धि के काम में लावे ठीक ठोक से समस्ट जाते हैं भौर इमारे बरतरे ऐसे निर्जुय होते हैं बिनकी समी पुस्तिमाँ हम तर्ज के रूम में कुछरों के तमच नहीं एक तकते। इस कमी किनी व्यक्ति को देखते हैं और एकाएक उठते किया प्रकार के मुक्तवान की बाह्या करने सगते हैं बीर कमी इस दुन्दरे स्मक्ति को देलते हैं और उबसे लाभ की आशा करने लखे हैं । यह इसरी शक्तेपबारमक बुद्धि का काम है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को नैतिक कान करने का क्रभ्यात है वह किसी भी कार्य की *नैति*कता की उत्त पर तार्किकी

1 Analytic. 2. Synthetic. विचार किये विना ही तुरन्त समम्म जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी निर्ण्य पर आने के लिये तर्क के श्रतिरिक्त दूसरी शक्ति भी सहायता करती है।

पर इस शक्ति को तर्क-शक्ति के ऊपर की शक्ति मानना श्रथवा उमरे मिन
मानना श्रथवा उसे किसी एक प्रकार के व्यक्ति की विशेषता मानना श्रुक्ति सगत
नहीं है। जिम निर्ण्य पर हम एक्काएक श्राजाने हैं, उसके विषय में जब हम
विचार करते हैं, तो श्रुक्तियों को भी जान लेते है। ये श्रुक्तियाँ हमारे श्रचंतन
मन में वर्तमान रहती हैं, पर यत्न करने पर ये चेनना को स्पष्ट रूप से दिराह
देने लगती हैं। इस प्रकार मनुष्य की समभ के दो श्रग है, एक ताकिक
विचार श्रीर दूसरा श्रश्वात समभ । यह समभ सभी लोगों को होती है।
इसके लिये धार्मिक साधनाश्रों की विशेष श्रावश्यकता नहीं। जिन लोगों को
धार्मिक जीवन का श्रम्यास है, वे धार्मिक निर्ण्यों में प्रवीण होते हैं, श्रांर जिन
लोगों का मन राजनैतिक वार्तों में विचरण करता है, वे राजनैतिक वार्तों के
निर्ण्य करने में प्रवीण होते हैं। यहाँ मनुष्य का श्रम्यास ही उसकी विशेष
प्रकार की शक्ति की वृद्धि का कारण होता है।

धार्मिक श्रन्तर्थिनियाद के मानने वाले लोग श्रन्तरात्मा की श्रावाज में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग ससार के दूसरे लोगों के धर्म-गुरु वनते हैं। धार्मिक पैगम्परों के बारे में प्रसिद्ध है कि ये श्रपनी श्रन्तरात्मा में भगवान की श्रावाज सनते थे। इसी प्रकार श्राधुनिक काल में भी कुछ लोग ईश्वर की श्रावाज श्रपने हृदय में सुनते हैं, श्रीर इस श्रावाज के श्राधार पर वे श्रपना सारा नार्य-कम बनाते है। ईश्वर की श्रावाज सुनने वाले लोग इह इच्छा-शक्ति के होते हैं। वे समाज के नेता होते हैं, वे श्रपने निक्षय के प्रतिकूल किसी प्रकार की श्रक्तियों को नहीं सुनते। वे हह्मती होते हैं, ग्रतएव वे समाज का बहुत कुछ उपकार करने में समर्थ होते हैं। परन्तु यदि वे कोई भूल करें, तो उसका सुधारना मी किंटन होता है। वे दूसरे लोगों की श्रन्तरात्मा की श्रावाज की परवाह नहीं

<sup>1</sup> Rational thought, 2 Apperceptive power

११६ नीति शास्त्र

करते। वो उनसे मिल राय रसता है, उसे वे गुप्तराह मान लेते हैं। इसके घरन कभी-कभी तमाब की मारी चलि भी हो जाती है।

धानानि को मानने वाले लोगों का व्यक्तित्व दिए मकार प्रवत्त होया है।
उनके ब्रमुपारियों का व्यक्तित्व उसी मकार निर्वत्त होता है। मध्यन की रिक्क राति धान ही नियान के अनुवार काम करने हैं हड़ होटो है। यहि वह स्वत्त एक हुए हैं एक दुवि का निर्वाय हो प्रयाद किमी दूसरों शक्ति का । को लोग अन्तरास्त्र की धानाब सुनन साले स्वक्ति को बास पुरुर मान कर दिना सर्विक है विधार के उनका अनुकार करते हैं, वे रस्तन्त निश्चय करने की शक्ति हो हों देते हैं। इस प्रकार समान् पुरुरों के स्वक्तित्व की सरकार हो बुदरे लोगों की निर्वाय पुरुष्टेसर का स्वत्य पन कार्यों है। स्वक्तित्व की सरमान्य धारणी है। निश्चयानक दुवि की सम्लगा के साली है। कुटरे स्वक्ति की निश्चयानक दुवि के सनुवार चलन स्वर्णकार की दुवलाय जलका होती है।

सादी सो सहाध्य का करना अनुस्तिवाद — वाकर स्वती है करनाहुमार किली की मकार्थ स्वका पुराई उठ कार्य के मेर कर निर्माण कर किला के कार्य के मेर कर निर्माण मेर किला मकार के कार्य के मिश्र निर्माण मर कार्य है हि । इस एक निर्माण मर कार्य है । इस एक निर्माण मर्गाण कार्य कार्य भाव की कुछ करनाहर है । वार्य अग्र कार्य कार्य भाव की कुछ करनाहर है । वार्य अग्र कार्य कार्य पर दें, सवाय एगी है कि सिंग कार्य कार्य है । वार्य अग्र कार्य कार्य पर दें, सवाय एगी है कि मेर की कार्य है । वार्य अग्र कार्य कार्य कार्य के निर्माण कार्य कार्य है । साद मेर कार्य की पाई है किला कार्य कार्य के कार्य की पाई है किला कार्य कार्य कार्य के कार्य की कार्य है । इस कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य की पाई है किला कार्य के कार्य की कार्य है । इस कार्य का

<sup>1</sup> Springs of action 2, Propension, 3 Passion 4 Affections.
5. Sentiments.

चर से अधिक मृह्यवान् कार्यक्षेत है, उसे तालिका में सबसे नीचा स्थान मिना है। यह तालिका निम्नलितित हैछ—

- (१) हिमा, प्रतिशोध खीर मन्देर ।
- (२) श्रानम्य ग्रीन विलासिता ।
- (३) श्राहार श्रीर विषय भीग की भूत ।
- (४) ग्रहन चंचलता ।
- (५) लोभ।
- (६) कवगोपासन ।
- (७) विद्रोह, भय छीर कोध।
- ( ) राक्ति का प्यार ग्रीर स्वतत्रता ।
- (६) संस्कृतिग्मण ।
- (१०) ग्राश्चर्य ग्रीर प्रशसा का भाव।
- (११) मातृभाव, मेत्रीभाव, दया श्रीर कृतजता का भाव।
- (१२) सहदयता ।
- (१३) अदा।
- I Censoriousness, vindictiveness, euspiciousness
- 2 Love of ease. Love of sensual pleasure
- 4 Appetites for food and sex
- 4 Spontanious activity (unselective)
- 5 Love of gain
- 6. Sentimental indulgence of sypathetic feeling
- 7 Antipathy, fear, resentment
- 8 Love of power, Love of liberty
- 9 Love of culture
- 10 Primary sentiments of wonder and admiration
- 11 Parental love, social friendship, generosity, gratitude.
- 12 Primary affection of compassion
- 13 Primary sentiment of reverence

१६८ नीति धारत उपपुष्ठ वासिका में दिवा, प्रतियोच कीर धन्देश के मान को मार्टीनो म्हायन न सब से उत्पर तिला है, कीर अदा के मान को तब से गीये। एक्स

एम हैं और अदा का मान उच्चम है। चलपूर जिन कार्यों के प्रोरफ हिया मित्रणोप और एन्ट्रेड मान होते हैं वे नैतिकता की हार्य से तीनो कोर्डि के भीर जिन कार्यों का प्रोरफ अदा का मान है वे नैतिकता को हार्य से उन कोर्डि के हैं। इस प्रकार किसी कार्य की नैतिकता को सानने के तिए हमें हरना है।

मर्भ यह है कि नैतिहता की दक्षि से दिशा प्रतिशाम मीर शंशय के मान निहर

बानना दोता है कि उस कार्य का प्रोरक समाग् कार्य भोत बना है। बन दसने इसे न्यन किया ना उसका नैशिक मुख्य झोंकमा कठिन नहीं दोता। इसे केनन यही देखना रह नार्या है कि बहु प्ररक्त उपयुक्त तालिका में कानसा न्यान रस्त्य है। यदि उसका स्थान उस्तरम प्रोरक के ननदीक है, तो बहु सन्दर्ध है और नहि

ठरछे हुए है तो वह दुध है। मार्टीनों सहायप का कम्प्र है कि दो काब भोतों को दुलना के तसम ऐ में पह रात होता है कि कोनता कास भोत जेंची भेषी का है। बीर कीनता नीची भेषी का समंत् प्रत्येक कार्य भीत की महत्वा हुन्दे कार्य भोतों की

ती को अंदों का कार्य मुसर्फ कार्य भीत को महेचा दूतर कार भाव। अ दुलना पर ही निजर है। वह हो कार्य-औत एक साथ हमारे विकार के सामने कारों हैं तभी हमें उनके मूल्य का बान होता है। कार बहुन पह है कि किसी वार्य-औत को निकार और किसी को उत्कार क्यों

सना बाता है। इस प्रश्न के उत्तर में सारीनो महाराय का बचन है कि हमारी धन्यप्रतमा की धानाब ( प्रस्तव्यंति ) ही यह बचारी है कि कोन रा कार्य मेरि स्विक सूच्य रस्ता है और कोन सा कम। इसके किए लार्डिक दिवार की सावस्यकद्या नहीं होगी। मार्डीनो सहस्यय के कथनामुकार हमारी प्रस्तव्यंति सावस्य प्रस्तव्यन हो सारीनी सहस्यय के स्थान है। हिस प्रकार एपेंच उपने

सामा के परार्थ को प्रतिबंधिमत करता है जारी प्रकार हमारे बायदरान की सांकि कितों भी बार्य भीत के नैतिक मुख्य को प्रतिविध्यक करती है। त्यारं इसक भीत में हो नैतिक मुख्य निहित है। हमारी बायतराता हत मुख्य का बान भाव करती है। नैतिक मुख्य का बना यह कहा नहीं होता का यह कमने कम से

काम भीत एक साथ इसके सामने नहीं भारते !

मार्टीनो महाशय के सिद्धान्तो की समालोचना—मार्टीनो महाशय ने कार्य-श्रोत के नैतिक मृल्य को कार्य-श्रोत के म्वभाव पर ही निहित कर दिया है I उनके कथनानुसार हमे इसका जान विना तार्किक विचार के होता है । परन्तु उनका यह कथन वस्तु-स्थिति से दूर है। हम जय किसी कार्य श्रेत का मूल्य श्रॉकने हैं, तो दो अथवा दो से अविक कार्य-श्रोतो मे श्रापम की तुलना ही नहीं करते, यरन् उन कार्य-श्रोतों को एक नैतिक लच्य की दृष्टि मे देखने की चैष्टा भी करते हैं। फिर माटींनो महाशय ने कार्य श्रोतों के नैतिक मूल्य को जिम प्रकार वताया है, वह सर्वमान्य नहीं है। सम्भव है कि जिन कार्य श्रे'तों को माटीनी महागय ने ग्रपेबाकृत निकृष्ट माना है। कोई दूमग विद्वान् उन्ह ग्रविक उत्तम माने। वास्तव में यदि किसी ऐमे व्यक्ति को, जिमे मार्टीनो महाशय के कार्य-श्रोतों के कम का जान नहीं है, सब कार्य श्रोतों के नाम लिखकर दे दिया जाय श्रीर उसे कहा जाय कि वह ग्रपनी वुढि के श्रनुमार उनके नै।तक मूल्य को कमा-तुगत लिख दे, तो इम देखेंगे कि वह मार्टानो महाशय के कम के श्रनुसार लिखने में सर्वथा ग्रसमर्थ रहेगा । इससे यह स्वष्ट है कि माटानो महाशय ने कार्य-श्रोतों का जो क्रम बताया है, वह उनके व्यक्तिगत विचार के श्रनुमार है, यह क्रम सर्वमान्य नहीं हो सकता । परन्तु जो नैतिक मापदगड केवल वैयक्तिक विचार के अनुसार होता है, वह सचा मापदराड नहीं माना जा सकता।

मार्टीनो महाशय ने प्रत्येक कार्य श्रोत के नैतिक मृत्य को एक तालिका वनाकर सदा के लिए निश्चित कर दिया है, परन्तु यह नहीं कहा जा मकता कि किमी भी कार्य-श्रोत का नैतिक मृत्य सब समय के लिए निश्चित है। किसी भी कार्य-श्रोत का मृत्य उन परिस्थितियों पर भी निर्भर है, जिनमें वे कियमागा होते हैं। यदि हम गाली खाने पर श्रयवा बुगी तरह श्रपमानित होने पर कृद्ध होते हैं, तो यह नैतिकता की दृष्टि से उतना बुरा नहीं है, जितना कि विसी सामान्य मृत के लिए किसी व्यक्ति पर कृद्ध होना।

यही बात दया श्रीर सहृदयता के मार्चों के विषय में सत्य है, यि हम कुपात्र के प्रति दया श्रीर सहृदयता का भाव दर्शाचें, तो हम वडी भूल करें ने। नैतिकता की दृष्टि से दूसरों के प्रति श्रत्याचार करने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोधः प्रदर्शन करना दया दिखाने की श्रिपेता श्रेयक्तर है। यह नीति-शाध्य

मामान्य बुद्धि के व्यक्ति को मान्य होगा, परन्यु माडीना मणश्य के निद्धाल के मानने पर उद्ध विचार को इने एक भूच मानना पड़ेगा।

ŧ٧

नारि शास की दिन्ने थे आर्थना अग्रुपन के काम मोर्चे की दार्वका विकास करना पर इसकार करोग नहीं कर सेवा कि समुद्र काम मेरा द्वाराम करना पर इसकार करोग नहीं कर सेवा कि समुद्र काम भीत द्वाराम के सेवा कि संबंध के दिन सेवा कि समान निर्मेश के दिन के स्वार्थ मेरा की स्वार्थ मेरा के सेवा कि समान निर्मेश के दिन सेवा कि समान निर्मेश का दिन के स्वार्थ मेरा का स्वार्थ के स्वार्थ मेरा को सेवा सम्बन्ध का निर्मेश का स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वर्

#### ग्रस्स

 श्रम्तः अनुभूतिवाद के सरकार को विकारपूर्णक समस्प्रके अनुभार अस्त्यानि क्या बस्तु है, और अनुभा को ... के असुसार बस्ता कर्यों तक अधित है।

- २ अन्त अनुभृतियाद के विभिन्न प्रधार क्या है ? निविक्त प्रशायाद के मत की त्यष्ट करते उसकी आलोजना कीवित्र !
- नैतिक श्राचरम् सुन्दर प्राचरम् ६—इस निकास की समालोचना पीजिये।
- ४ विवेदात्मक श्रन्त श्रनुभृतियाद प्रया है र वाल्स्टेन महाशय के मत की न्यष्ट कीजिये।
- ५ पार्मिक ग्रन्त श्रनुभृतिबाद श्रोर विवेशात्मक श्रन्त श्रनुभृतिबाद की त्रलना कीजिये।
- ६ "म्बीनारणिक" का नैतिक निर्णय में क्या खान है ? इसकी उपिस्ति के लिये क्या प्रमाण दिया ना सकना है ?

### दसवीं प्रकरण

#### विषेक्तवाद '

## विधेकवाव की विशेषता

विषेक्षार का करत है कि इस कर्यन्याकर्तव्य का निर्माण विषेक कर्यात्र सहिक्षार के बात्र हो कर तकते हैं। करत्यात्मा का आरोग्ध समासक हो सकत्य है। मिल मिल म्यक्तियों की कर्यात्मार्य उन्हें मिक्ष-मिल्ल प्रकार के बारिय करती हैं। यदि एम की क्रमत्यात्मा कर्या है कि बोरी करना तमी धमन पार्य है और श्याम की क्रमत्यात्मा कर्या है कि बोरी करना कर्या कर्मी उप नहीं होता तो किनका क्रमत्यात्मा कर्या है कि बोरी करना कर्या कर्मी उप नहीं होता तो क्रिनका क्रमत्यात्मा की क्षामान ठोक क्रमती जाय। निर्माण मिलि क्षमती क्रमत्यात्म के बारियों का उन्हिंस क्षार क्षार्यक्र करने के लिए सिर्माण क्षारों क्षमत्यात्म के बारियों का उन्हिंस क्षार क्षार्यक्र वर्षों में क्षमत्य क्षार क्षार्यक्ष क्षार क्ष

का नियाय के ने के लिए, एक शीवरे वर्षमध्य विद्यान्त को खीकार करें। यह सम्बद्धाय निद्यान्त कचा हो। वक्ता है। यह वस्त्राह्य दिख्यान्त विदेश यो हो एकता है। मनुष्य को विरोधना यह है। कि वह विवेक्षणील मार्ची के अवदाय कपने विदेश शुद्ध के आधार पर उन्ने वर्षन कोर क्रमस्य वदा उर्विच कोर कर्मान्यन का विवयन करना वाहिए।

कान्य के क्षाव्य — महि इस विदेश की कानाएस्य के बिरोधी धार्यों के बाब निवारक बनाते हैं, तो यह बाबदावर है कि इस उटके तकर सीर सहस्र की मात्री महार में बाता मार्थक महत्य में विवार का शक्ति हाती है, क्लिय देता विवार मिल मिल प्लिक में मात्र क कान्य का स्वार होता स्वार के स्वार की

<sup>1</sup> Rationalism.

चह विचारहै, जो सर्वप्राह्म है, थ्रीर जो श्रयाधित है। जिस विचारको एक ही व्यक्ति ठीक मानता है, उस विचार को विवेक नहीं कहा जासकता। यटि श्याम की श्रातमा कहती है कि चोरी करना ठीक है, ग्रॉर समाज के दूसरे लोगों की ग्रात्माएँ कहती है कि चोरी करना ठीक नहीं है, तो चोरी का कार्य नैतिक नहीं माना जा सकता। इसी तरह जो व्यक्ति एक समय एक सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है ग्रीर दूसरे समय दूसरे मिद्धान्त का, उसके विचारों को सद्विचार नहीं कहा जा सकता। विवेक में श्रादत, श्रावश्यकता श्रादि वैयक्तिक भावनार्श्रों के लिए स्थान नहीं। समव है कि एक व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी हो जिसमें उसे चोरा करना ठोक मालूम पडता है, किन्तु ऐसी विशेष परिस्थित को नैतिकता में स्थान न देना चाहिए। श्रपनी विशेष परिस्थिति को वृहत् लोकमत की दृष्टि से देखना चाहिए। यदि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम जो कुछ करते हैं, उसी प्रकार के च्यवहार यदि दूसरे व्यक्ति भी करें, तो हम उन्हें नैतिक कहेंगे, तभी हम श्रपने किसी भी त्राचरण को नैतिक श्राचरण कह सकते हैं। मनमाना कार्य करना अनैतिक है। ससार के कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो मनमाना कार्य इसलिए करते है कि वे उसे अन्तरात्मा की आवान मानते हैं। इस प्रकार उस मनमानी वात को नैतिक सिद्ध करना चाहते हैं। किन्तु इस प्रकार की श्रन्तरात्मा के श्रादेशों पर च जकर कोई भी समाज समगिवत नहीं रह सकता, श्रीर न कोई व्यक्ति स्थायी -शान्ति का उपभोग हो कर सकता। श्रानेक प्रकार की श्रानैतिकता श्रान्तरात्मा की श्रावान के नीचे छिपकर रह सकती है। श्रतएव हमे चाहिए कि हम सर्व-आहा श्रीर नित्य सिद्धान्त को ही श्रपने नैतिक जीवन का निर्णायक मार्ने, श्रयात् जिस मिद्धान्त के ये लक्ष्ण हैं, यही नैतिनता श्रीर श्रनैतिकता का निणायक वन सकता है।

विवेक के सिद्धान्त के प्रकार—विवेक के द्वारा हम कतन्य और श्राकत्तन्य का निर्णय कर सकते हैं। इसके विषय में ससार में श्रानेक मत मतान्तर हुए हैं। यहाँ हम यूरोप के कुछ श्रेष्ठ मतों का उल्लेख करेंगे। इनमें से र्मनिसिजम, स्टोयसिजम श्रीर कान्ट का सिद्धान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सिनिसिजम-सिनिसिजम एक विशेष प्रकार का विवेकचाद है। इस विचार के प्रवर्त्तक ऐन्टेस्थनीज थे। वे महात्मा सुकरात के शिष्य थे। वे एक किसी

tro मीति शास्त्र पिरोप स्थान पर बारना श्याखपान दिशा काळे थे । उतः स्थान का नाम निनिक था। किन्तु इस शस्य का मतलाप सूनानी मापा में कुता भी है। प्रतएप पेस्टेम्पनीज सीर उसके सनुपादियों का भवाक उद्यान वाले लोग उन्हें विनिक् भ्रमान् कुत्ता कहते थे । ऐ डेल्पनीव का शिकान्त या कि बीवन सुल मीस भीर बाराम के लिए नहीं बाप्पारम विचार के लिए है। र्वशार का तुन काप्पास मिचार में बायक होता है जातएव उसका स्थाग करना परमावश्यक है। हमारी मासनाएँ ही हमें सत्य से बॉधित करती हैं इसलिए तस की प्राप्ति के निए माननाओं को द्वासा परमावस्थक है। अत्येक विचारवान् व्यक्ति के बीमन का यह ध्येप होना चाहिए कि वह अपनी वातनाओं को तरा ही संगत रहते

भीर ब्राप्ता सब समय भाष्यास्म विचार में लगाये। जीवन विदाने का परी लक्ति करीका है। बड़ों भी हमारी हफ्ताओं का विरोध हमारे विचारों से हीया

है वहाँ हमें इंग्ला को करवत दया देना चाहिए। इसरों से हमाय सदाई क्ताड़ा इसलिय ही होता है कि इस सकती बाठनाओं की तृति करना चाहते हैं। यदि इस ब्राप्ती नामनाओं का ब्रापने काथ में एक्सें तो किसी प्रकार के समाके की संभावना ही न हो । सतुष्य पेन्टेसरनीय ने बादेश किया है कि सतुष्य की बायमा जारा बीवन तप ब्राप्ति स्थाग में बी स्थापीत अन देना साहिए । इसके प्रतिकृत कोई मी भवदार क्रवास्त्रनीय है। विव श्वक्ति का मन इस प्रकार की रहेगा वह स्वयं हो सत्य और बासस्य करान्य और बाकर्तन्य का निवास सरक्रय ये देखनीय का येका बादबोनीय या । वो उपदेश पेन्द्रेखनीय ने दिया ये उठे बाइजोनीय ने भएने बीयन में चरितार्थ किया । यह भएने गुरु से मी

से कर लेगा। बड़ा तपस्वी या। उसका जीवन बड़ा ही विचित्र था। वह शीत झीर ताप दोनों प्रकार की समस्या में एक ही तरह से एक हो स्थान पर रहता था । लोग कहते है कि उसका पर एक वन या नाव था। उसी में बैठे-बैठे वह आध्यारम-बिन्दन किया करताच्या। उदर पोपचा करने के खिए मील सौंग कर चाता था किना बध बड़ा क्या मासिसानी था । यह बद फिसी से मीला मौंगळा था तो बड़े दीन भाव से नहीं माँगला था किन्द्र उसके मील माँगने से घेता बाग पहला मा कि मानी उनको दुसरों से मील होने का व्यविकार है। एक दिन वह एक पनी-

व्यक्ति के यहाँ मीख माँगने गया। उस धनी व्यक्ति ने भीख देने मे देर कर दी। तब डाइजोनीज कहने लगा ''श्रारे माई, मुक्ते भोजन के लिए भीख चाहिए, कफन के लिए फीस नहीं।''

अपने मन को वश में करने के लिए डायजोनीज अनेक प्रकार की साध-नाएँ किया करता था। एक बार देखा गया कि वह पत्थर की एक मूर्ति के सामने खड़ा होकर भीख माँग रहा है। जब लोगों ने पूछा—"यह क्या कर रहे हो?" तो उसने जवाब दिया "मैं पत्थर की इस मूर्ति से भीख माँग ग्हा हूं।" जब पूछा गया कि क्या तुम आशा करते हो कि यह मूर्ति तुम्हें भीख दे देगी। उसने उत्तर दिया "मैं भीख इन्कार कर दिए जाने का अभ्यास कर रहा हूं।"

एक समय वादशाह सिकन्दर डायजोनीज का नाम सुन कर उसके पास गया। डायजोनीज श्रपने ट्य में बैठा-बैठा घूप ले रहा था। वादशाह सिकन्दर ने श्रपने घोड़े की लगाम उसके ट्य के सामने खींची। वहाँ पर लो वार्तालाप हुंग्री, वह बढा मनोरखक है—

सिकन्टर—मै सिकन्दर हूँ, इस देश का राजा।
डायजोनीज—ग्रौर मै डायजोनीज हूँ, कुत्ता।
सिकन्दर—तो क्या तुम सुमत्ते डरते नहीं १
डायजोनीज—क्यों! तुम ग्रच्छी चीज हो, या तुरी १
सिकन्दर—जरूर, मैं कोई ग्रच्छी चीज हूँ।

डायजोनीज — तो भला कौन श्रादमी ऐसा मूर्ख होगा, जो श्रन्छी चीज से डरेगा १

इस उत्तर को पाकर िकन्टर वहा प्रसन्न हो गया, श्रौर उसने हायजोनीज से कहा ''श्राप मुक्तसे कोई वरदान माँगिए, मैं उसे तुरन्त पूरा कर दूँगा।" तव डायजोनीज ने उससे कहा, ''कृपा करके श्राप यहाँ से श्रपनी तशरीफ ले जाहए, श्रौर मुक्ते धूप लेने दीजिए।"

डायजोनीज का सिद्धान्त-डायजोनीज के श्रवसार मनुष्य को स्वामा-

१४६ नीवि शास्र

फिछ प्रभार भ्रमना बीवन व्यतीत करें। स्वय कामकोतीव इस प्रभार के बीवन में रहता था। यह प्रकृति की होती-होती वार्ती से शिक्षा प्रहस्य करता था। कहा बाता है कि एक बार उसने जूरी की इक्टर-उसर होड़ते हुए देखा। यूरा भ्रमन शिए को इंपिशप स्वान नहीं बनाता, स्त्रीर न वह सम्बन्धर में

विक बीवन स्पतीत करना पाहिए । हमें प्रकृति से शिद्धा होनी पाहिए 🎋 हम

क्यमन शिए की ह शिक्षण स्वान नहीं बनावा, कार न वह अन्यक्तर न काने में बरता ही है। यह अपने शारीरिक क्याग्रम के शिए मुक्तिया नहीं स्वावता। बायबानाय न इसने विश्वा महत्व की कीर उतने कहा कि स्वाम की भी अपना बीक्त हसी प्रकार का बनाता चाहिए, उसे कियी प्रकार के आराय का सामग्री की नहीं बड़ीरान चाहिए। बैसी भी परिस्तित उसके सामग्री कारण उसमें

ठते बद्धाः यत्ना चाहिए। इव प्रकार की विद्धां प्रश्च करने को प्रश्चित का उनाहरस्य इन क्षाने प्रधने कृषि गुरू दत्तावेष से पाते हैं। दत्तावेष कृषि के कीवांव गुरू के, किनमें वे एक गुरू कर भी प्या। उन क्षानं जाने कृषिण, पर नहीं बनावा । इते दन

पुद रचार्यम ने कहा कि मुने अपने निवास के लिए पर न बनाना चाहिए।
बावबानीय का रिवास वह समय के एकेश निवासियों को क्रांप्रिय मां
बावबानीय की हंगा व्याप्त करते थे। एफेश निवासों कता कार वाहिय मना में। एफेश में वह समय बारेक महार के मुख की शासना स्थास के मार्थ था। सवएव ने बायबानाय के रिवास्य का एक पास्त्रकन समते थे। बायबी नाम के बायबानाय के रिवास्य का एक पास्त्रकन समते थे। बायबी नाम के बायबानाय के स्वत्रक प्रकार के सम्माय पर्मा व्याप्ति प्रक्रिक्त का बावबान मार्क मार्थक कारहण थी। किन्नु उत्तरका पर्मा व्याप्ति प्रक्रिक्त वाला कर वह प्रक्रिक्त का वह कर मनुष्य स्वाप्तिक स्वत्रक परिचय नहीं मार्स करना वह बावबान मार्ग हमार बायबारक्तियन नहीं कर एक्टिय मार्ग करने क्याप्तस्य

का रान ही हा सकता है। इस तह वह कर्तव्य और अवर्तव्य के विषय में विषे चना नहीं कर सकता। पेर्स व्यक्ति से अपने कत्तव्य के विषय में भूत ही जाना सम्भव है। स्टोहिसजम (स्टोहक्सपह)—विवेषकार का एक विरोप मत स्टोह

स्टाहासक्य (स्टाहकपाद्)—नदरकवार्क्य एक विशेष क्या रहा स्टाह विक्रम दे। स्टाहकिम वाद्यक दीप के निवासी क्योनी का चलाया हुआ मर्च है। एथेन्स में वह इजरत ईसा से लगभग ३०० वर्ष पहले श्राया श्रर्थात् महात्मा सुकरात की मृत्यु के समय ही उसका एयेन्स मे आगमन हुआ। एयेन्स में आकर वह एक विशेष स्थान मे रहा, जिसको श्रीक भाषा मे स्टोवा कहते हैं। इसी स्थान के नाम से उसके मत का नाम स्टोइसिन्म वा स्टोइ मवाट पड़ा। स्टोइसिज्म के अनुमार ससार को घटनाओं के अन्तस्तन में विवेक कार्य करता है। कोई भी घटना श्रकारण अयवा निर्जेच्य नहीं होती। उनका कथन था कि ससार में जो कुछ है, वह सब ठीक है, श्रीर मुन्यवस्थित रूप से रक्खा हुशा है। ससार में कोई पदार्थ बुरा नहीं है। किसी घटना में बुराई देखना हमारा भ्रम मात्र है। मनुष्य के जीवन का ग्रादर्श यह होना चाहिए कि वह प्रत्येक परिस्थित में शांति ग्रीर सन्तोप से रहे ग्रीर जो कुछ उसे सुपा-दु ख पड़े उसे प्रसन्नता के साथ सहन करे। इसी तरह से ही हम ग्रविच्छित शांति का उपभोग कर सकते हैं। ससार का घटनाएँ हमारे वश की नहीं हैं। जो कुछ होना है, वह श्रवश्य ही होकर रहेगा । ग्रतएव घटना के विपय में चिन्ता करना मूर्खता है। इममें घटना को बदल देने की शक्ति नहीं है, इम केवल घटना के प्रति श्रपने रुख को बदल सकते हैं । जिस घटना को इम बुरी सममते हैं, उषको इम विवेक द्वारा भली समभ सकते हैं, ग्रीर ऐसी घटना से उद्विग्न न होकर प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। क्योंकि इस ससार को बनाने चाला विवेक ही है, श्रीर सत्र घटनाएँ विवेक द्वारा ही सचालित होता है। अतएव शानी पुरुप को किसी प्रकार की घटना से उद्दिग्न मन न होना चाहिए। सव लोग अपने स्वभाव के अनुसार ही अपना-भ्रपना कार्य करते हैं। इसलिए नानी को यह भी चाहिए कि वह दूसरों के कार्यों की नुकाचीनी न करे। किनी के स्त्रभाव में परिवर्तन करना सम्भव नहीं ।

हमे अपने कर्त्तव्यों का निर्णय विवेक या सद्विचार से करना चाहिए। मनुष्य को सवेगों के वश में न होना चाहिये, उसे इन्द्रियों के वश में न होना चाहिए। मनुष्य का ऐसा हो आचरण अच्छा कहा जा सकता है, जो विवेक के नियन्त्रण में किया गया हो। विवेकी पुरुष किसी भी काम को अनासक अदि के साथ करता है, वह अपने कर्त्तव्य मात्र की श्रोर देखता है, वह किसी लाम की आशा नहीं करता। उसका न तो कोई विशेष पिय ही है, और न १४८ नीति शास्त्र कोइ विशेष समिप ही । तम स्रोगों को एक इहि से देखना उसके वीवन स

विद्यान्त रहता है।

रहा था । मान्डव बालियव विश समय कार है मैदान में बावन सेसे में पड़ा हता था उठ समय भी बाज्यातम निक्कत हिया करता था। येरे समय के उठके में किस हिया बाती तक इसे उठकाय हैं ।। इन्ह इस 'याइन्ड बालियव है विश्वतन' (मेरिटेयुन बाक मान्डव बालियव ) मान्डव पुद्रा में मान्डव प्राप्त में पति हैं। स्वी इन्ह निकास के प्राप्त में इतना वह विश्वत ) मान्डव पुद्रा में पति हैं। स्वी इन्ह निकास का मान्डव प्राप्त में प्राप्त में दोता था। बह योम के पीक्षी मित्रव मान्डव इस मान्डव विश्वत मान्डव विश्वत में प्राप्त में पीक्षी मित्रव मान्डव इस मान्डव विश्वत मान्डव विश्वत में प्राप्त में प्राप्त के स्वाप्त में प्राप्त के स्वाप्त में सेस के प्राप्त में मान्डव विश्वत मान्डव प्राप्त मान्डव विश्वत मान्डव विश्वत मान्डव विश्वत मान्डव मान्डव विश्वत मान्डव मान्डव में मान्डव स्वावत मान्डव मान्डव मान्डव स्वावत मान्डव स्वावत मान्डव सेस मान्डव

विन प्रेमों वा बार्यों का हम मन्ना समस्यों हैं उन्हें भी स्वाहक लोग दुए स्वाहक से विन्द्र की स्वाहक सार्यम में बात में तुए हैं। अपूर्ण स्वाहक सार्यम में बात है अपहर स्वाहक सार्यम में बात में स्वाहम में बात में स्वाहम में बात में स्वाहम के साम पर स्वीहक लोग स्वाहम में स्वाहम स्वाह

हर प्रकार के बीबन का उत्पादरण हम रीम के प्रक्रिय बाहानिक बारवार मारकन बार्लिय में राजे हैं। भारकत बाहियन बापने दुस्मों के ताब बहुत तो या फिन्तु उन्ह पूणा की रिक्षि ने नहीं देकता था। बारने गर्य कर करता था, किन्तु उनमें, उरको अफला बीर अपनता का विचार नहीं श्राचरण को बुरा-भज्ञा नहीं कहते थे। जिन लोगों का श्राचरण स्टोइक श्रादर्श से विरुद्ध भी रहा हो, उन्हें भी वे घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे।

जब हम स्टोइक सिद्धान्त की ठीक से विवेचना करते हैं, तो देखते है कि उसके अनुसार चल कर मनुष्य अपने-आपको यदि सुखी न बना पावे तो कम से-कम दूसरों को दु'खी नहीं बनाता है। स्टोइक सुख को जो कुछ भी अबहेलना करते हैं, वे अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। इतना ही नहीं,स्टोइसिजम कर्त्तव्यं की जीवन में प्रथम स्थान देता है। जो व्यक्ति कत्तव्यपरायण हैं, वे अविचलित शक्ति प्राप्त करते हैं। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है और सक्षार के सभी महात्माओं ने इस विद्धान्त का आदेश दिया है।

स्टोइक लोगों की कुछ वातें ऐसी अवश्य हैं, जो इमारे साधारण तर्क को ग्राह्म नहीं हैं। स्टोइक लागों के कथनानु भर सभार की सभी घटनाएँ अपने-श्याप ही होती हैं। उनमें कोई परिवर्तन होना सभव नहीं है। कृष्ण भगवान ने गीता में भी इसी प्रकार के सिद्धान्त का प्रवत्तन किया है। किन्तु यदि सभी घटनाश्रों का स्वभाव पहले से ही निश्चित है, तो कर्त्तव्ये श्रीर श्रकर्त्तव्य किस बात में रह जाता है, यह साधारण मनुष्य की समभ के बाहर है। हम प्राय. कर्तव्य का श्रर्थ यही लगाते हैं कि हम कुछ उचित कार्य करें । किन्तु जब यह वताया जाता है कि ससार की सभी कियाएँ पहले से ही निश्चित हैं, तो हमारे कर्त्तव्य के लिए स्थान कहाँ रहा १ जब तक मनुष्य को अपने कर्त्तव्य ग्रीर श्रक्त्तेव्य में स्वतन्त्र मान लिया जाता है, तव तक कर्त्तव्य के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इस शका का समाधान स्टोइक मत वाले यह कह कर करते हैं कि स्वतत्रता दो प्रकार की होती है, एक बाह्य ूग्रोर दूसरा श्रातरिक । मनुत्य की वाह्य स्वतंत्रता नहीं है, श्रयंत् वह ससार की घटनाओं में परिवतन नहीं कर सकता है, पर उसे श्रान्तरिक स्वतन्त्रना श्रवश्य है, श्रर्थात् वह यह निश्चय कर सकता है कि हमें अपनी श्रन्तरात्मा से किसी घटना के प्रति सहयोग करना चाहिए अथवा नहीं।

11 सीति शास प्रश्न

र कर्जध्याकत्त्व्य के विवेचन में विवेध की क्षत्रेका होती है चानतारमा की

भागाय की नहीं। ऐसा क्यों ? सम्रामाव से मरबास्य की दबों के प्रावारक्षाय यति कोई व्यक्ति यांगी

करता है, तो उसके काय को नैतिक कहा काएगा या शर्ने तक है 🤾 सिनिसिक्स क्या है १ इसके शिद्धान्तीं का विश्लेषया की किया।

४ एत्य लोक्नेपाले व्यक्ति को शक्तकीर व्यक्त में सममान से रहना नाहिये।

इस इयन ही सार्यहता सिद्ध सीविए।

 रठाईकिम का मूल विद्यान्त क्या है। किसी प्रधार के ब्राइंश हुर क्यों रोवे हैं १

# ग्यारहवाँ प्रकर्गा

# इमेनुत्रल कान्ट का त्राध्यात्मवाद

कान्ट के दार्शनिक विचार की विशेषता—यूरोप में जितने तत्त्व वेता हुए हैं, उनमें सबसे गम्भीर कान्ट माने जाते हैं। कान्ट महाशय जर्मनो के कानिग्वर्ग विश्व विद्यालय में प्रोफेसर थे। उनका जीवन यडा मादा श्रीर नियमित था। वे जीवन भर श्रविवाहिता रहे, श्रीर उन्होंने वही पवित्रता से श्रपना जीवन निवाहा। कान्ट महाशय किसी विचार को प्रकाशित करने के पूर्व उसपर बडी गम्भीरता पूर्वक चिन्तन करते थे। उन्होंने श्रपनी पहली पुस्तक ''दी कृटिक ग्राफ प्योर रीजन" छियासठ वर्ष <sup>|</sup>की ग्रवस्या मे प्रकाशित की । उन्होंने इस पुस्तक में विचार शक्ति की सीमाऍ वताई हैं। मनुष्य श्रपने तार्किक विचारों द्वारा जीवन के ऋन्तिम तत्त्वों के विषय में कुछ भी नहीं जान सकता। दार्शनिक समस्यात्रों को इल करने की वह जितनी चेष्टा करता है, वे उतनी ही । जटिल होती जाती हैं। इन समस्याश्री को हल करना उसकी बुद्धि के परे की वात है। श्रात्मा श्रीर परमात्मा का जान करना, श्रमरत्व को जानना, किनी वस्तु के तत्व की सममना-ये सभी वार्ते बुद्धि के द्वारा नहीं सम्भव होतीं। वृद्धि हमारे सामान्य लौकिक अनुभव को समभने का एक साधन मात्र है। इस साधन को इस लौकिक अनुभव के परे की वार्तों को समभाने के प्रयोग मे नहीं ला सकते । यही सिद्धान्त कान्ट महाशय ने श्रपनी 'कृटिक श्राफ प्योर रीजन' नामक पुस्तक में स्थिर किया है। कान्ट महाशय ने उक्त सिद्धान्त को स्थिर करके, भ्रार्थात् बुद्धि की सीमा वताकर उस समय के दार्शनिक विवादों की वन्द कर दिया । इस प्रकार कान्ट का निपेधातमक कार्य बड़े ही महत्त्व का है । पर, अव प्रश्न आता है कि इम जिन अन्तिम तत्त्वों का अनुमन्धान

142

कर रह हैं अन्हें बानुभवगम्य करने के क्रिय क्या ठार्किक विभार के श्रीतरिक यूसप मार्ग उपसम्ब है है कान्द्र के कचनातुमार वह माग का बाद्य क्षवातु स्वादशाहिक विचार का माग है। प्र येक स्पक्ति में सत्रावरण की प्रवृत्ति रहती है कीर वह भपन द्याप में निःभेष की प्राप्ति करने की मक्त मेरखा पाठा है। इस प्रवर्ध प्रेरना के बाभार पर दी कदा वासकता है कि निःभप कोई वला है। इसी के माधार पर बारमा का बामरत किस होता है।

मैतिकता का बाबार-कार के कबनान कर मैतिकता का बाधार एक मान्तरिक बातुमृति है। इस बातुमृति का नाम अर्थीने "हैरिगोरिकत इम्पर्रीहरू" प्रधात अनिवार्य चाटा रक्ता है। यह चानिवार्य ग्राजा सनस्य को ग्राम्नो भारतपरमा से मिलती है। मनुभ्य का स्थानाव यो अकार के तरवों का बना हुआ। है। यक तत्त के अनुतार वह तत्त्व की इच्छा करता है और इसरे के

अनुभार वह अपने ब्राप में बात्म नियम्बद्ध की ब्रानुमृति करता है। एक तस्य रागासक है और वसरा विवेदासक है। रागासक तस्य सन्दर्भ की विवेद मांग की ब्रोर से बाती है ब्रोर विदेशसम्ब दश्य उसमें उनसे मुक्ति ब्राप्त करने की प्ररचा उत्पन्न करता है। यगालक तत्त्व मनुष्य को स्वामी बनावा है। और विवेक्तरसक तस्य उसे परमापी तचा न्यावधिय बनाता है। इत क्रन्त्यास्य से उते यही ब्राजिनार्य ब्राज्य मिलती है को विनेबातुम्पर है । बास्तव में ब्रान्तरारमा की भाभ भीर विकंध की भागा एक ही साता हैं। कार महाराप का कपन है कि नैतिकता के नियम धालप हैं। वे भन्तरात्मा श्री भनिवार्व भाकाय है। वे छटा यक से ही रहते हैं। परिस्थितियाँ का कैमा ही परिवर्तन क्यों न हो। विकेड कार्यण काम्तरस्या की क्रानिवार्य आका में कोई परिवर्तन नहीं होता । कान्य का कवन है कि भौतिक नियम भागरिवतनशीस <sup>६</sup> भीर अगपक <sup>६</sup> है । नैतिक निषम की श्रानिवार्यता कार्यः महाशुप ने वृक्त बारब प्रकार क जियमों से दुखना करके बताया है। वृक्ते प्रकार है निवर्भों ६। ध्रवहंतना ही वा तहती है । पर वैतिक मियम का पातन पड़

<sup>1</sup> Sensibility 2 Ration lity 3 Uncontradictable, 4 Categorical imperative. 5 Unch ageable, 6 Universal.

श्रोर मनुष्य भी स्वतन्त्र इच्छा पर निर्भर है, वे उसकी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के द्वारा बनाये गए हैं, भ्रौर दूसरी स्रोर उनके पालन करने मे अनिवार्यना भी है। यह अनिवार्यता सामाजिक, सरकारी अथवा प्राकृतिक नियमों के पालन करने की श्रनिवार्यता के समान नहीं है। सामाजिक नियम कहता है कि हमें विशेष प्रकार की पोशाक पहन कर समाज में न श्राना चाहिये। साधु कोपीन लगा कर समाज मे त्र्या सकता है, किन्तु गृहस्य इस अकार विना वस्त्र के समाज में नहीं श्रा सकता । यदि वह ऐसा करता है, तो उसका त्राचरण निन्दनीय माना जाता है। समाज ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार करता है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति समाज का बहिष्कार सहने के लिये तैयार है, तो लॅगोटी लगाकर समाज में आने से उसे कोई रोक नहीं सकता। सभार के बड़े-चहें महारमार्थों ने कभी-कभी समाज में प्रचलित व्यवहार के नियमों के प्रतिकृत श्राचरण किया है, श्रौर उसके लिए उन्होंने समाज से दगड भी प्राप्त किए है। न्समाज ने उनके कामो भी निन्दा की, परन्तु वे श्रपने निश्चय से नहीं हिगे। इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज के नियम अनिवार्य नियम नहीं हैं। जो व्यक्ति उन नियमों को तोडने के कारण दण्ड भोगन के लिए तैयार रहता है, वह उन्ह तोड सकता है।

जिस प्रकार समाज के नियम 'ग्रानिवार्य ग्राजा' नहीं माने जाते, उसी प्रकार राजनैतिक नियम भी ग्रानिवार्य ग्राजा का रूप नहीं ग्रहण कर सकते। राजा की निन्टा करना राजनियम के विश्व होता है। इस नियम को जो तोडता है, उसे राजदराड भोगना पडता है। मनुष्य को व्यवहार-कुशल बुद्धि उमे सिखाती है कि वह समाज के ग्रायवा राज्य के नियम को न तोड़े। पर, इन नियमों में उस प्रकार की ग्रानिवार्यता नहीं है, जिस प्रकार की ग्रानिवार्यता नैतिक नियम में रहती है। इन नियमों का पालन मय वश किया जाता है।

जिन प्रकार सामाजिक और नैतिक नियम दु ए। के डर और पुरस्कार की श्राणा से पालन किये जाते हैं, उनी प्रकार प्राकृतिक नियम भी शारीरिक क्लेश के भन श्रथवा शारीरिक सुख की श्राशा से पालन किए जाते हैं। जाड़े म गरम कपडा पहनना चाहिये और गर्मी में धूप में बाहर न निकलना चाहिये, यह प्राकृतिक निवम है । पर का बीमार हाने की परवाह नहीं करता, असके लिए इन निवमों का पालन करना क्रानियाय नहीं है। "न निपमों का पालन न करने से कारमस्तानि कौर कारमभर्सना की कनुमृति नहीं होती ।

नैतिक नियम उक्त नियमों से विलक्ष्या हैं। "नक्ष्म ग्रानिपार्यसा किमी बारगी रुचा के दयद धायदा पुरस्कार देने की सम्मायना पर बाभिद नहीं हैं **यह जा**रम-सन्तोप की शांति पर निमर करही है। का कमी मनुष्य की कना गुरमा की पुकार किमी सामाजिक वाववा राजनैतिक नियम के विकार होती है सी उसका यह करांच्य हो बाता है कि वह सामाभिक श्रापण गाम-निवस के प्रति-मूला ब्राचरण कर ब्रीर समाब ब्रमणा राज्य उसे बाहराह है उसका वह प्रस्कृता पूर्वक नहन करे । यही नैतिक निवम क्रापात् कन्तुगरमा की क्रानिवासक है। नैविक नियम का पासन दयह के मय क्षमका पुरस्कार के प्रशीसन के कारग नहीं किया काता करम् उतका पासन इचिताए किया भावा है कि यह सापने ही विवेद द्यावना बन्तराप्ता का नियम है, बीर ठ०का पातन करकेही समुप्त बास्ता बार्गामक विदास तथा निभय की माति पर सकता है ! कान्य के बन्धार समुख्य के बीदन का सक्य बाय्यासिक विकास बायवा निःभेग भी प्राप्ति ही है और उत्तका एक साथ साधन बान्यरास्य की बानियान भाश के अनुसार अर्थात् नैतिक नियम के अनुसार आवरण करना है। इसमें परावकम्बन नहीं है। वहाँ एक सन्त्य के बीवन में परावक्तमन बाता है अपार वह किसी बाहरी सत्ता के मन बावबा उसके निये प्रसामन वश कोई बाय करता है, वहाँ तक वह नैतिकता के उच स्तर से गिर बादा है।

नैतिक विधार में हेतु की प्रचानता —कान्य का कपन है कि कर हम किमी स्मक्ति के बाजरबा की नैतिकता के उत्तर विवार करें तो हमें उनके किसी काम के फल को न देलकर उतके हेनु की बोर बेलना पाहिए। यदि किही काम की गेरका करने शता हेतु क का है ता वह आम के का है और यदि अम की मेरवा करने नाता हेतु सीचा है तो काम नोचा है। सलवादी निक्क विचार

<sup>1</sup> Conscience. 2. Spiritual dev 1 pment.

धारा में किसी काम की नैतिकता का निर्णय करने मे काम के फल को महत्त्व दिया जाता है। कान्ट का कथन है कि काम के फल उसकी नैतिकता से कोई सम्बन्य नहीं रखते। किसी कार्य की नैतिकता में उसी वात पर विचार किया जाना चाहिए, जो मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के नियन्त्रण में है। जिन वातों पर मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का नियन्त्रण नहीं है, त्र्रथीत् जी उसकी वश की वार्ते नहीं हैं, उन्हें नैतिक विचार में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बाह्य जगत की घटनाएँ ग्रानेक प्रकार के कारणों के परिणाम होती हैं। उन घटनाश्री को पैटा करने में हमारी इच्छाशक्ति ही एक मात्र कारण नहीं होती । श्रतएव यिं कोई घटना वैसी घटित न हो, जिम प्रकार मनुष्य चाहता है, तो इसमें श्रपने-ग्रापको ही दोषी समभ लेना विवेकही नता है। मनुष्य वहीं तक किसी घटना के ग्रवाछनीय परिणाम के लिए दोषी है, जहाँ तक कि उस श्रवाञ्चनीय परिणाम को रोक सकना उसकी शक्ति के मीतर हो। मनुष्य को चाहिए कि वह किसी प्रकार के श्रवाह्यनीय परिणाम के प्रति पूरी सावधानी रक्खे। परन्तु यदि इस सावधानी के होते हुए भी वातावरगाजन्य किसी विशेष परिस्थिति के कारण जैसा वह इच्छा करता है उसके प्रतिकृत फल हो, तो उसे धात्म-मर्त्धना करना उचित नहीं।

किमी भी कार्य के टो प्रकार के पिग्णाम होते हैं—एक छान्तरिक छौर दूसरा वाह्य। छान्तरिक परिणाम मनुष्य की चित्तदृत्ति का सुवार छौर हृदय की शुद्धता है, छौर वाह्य परिणाम विशेष प्रकार की घटनाछों का घटित होना है। छान्तरिक परिणाम मनुष्य के वश की चीज है, वाह्य परिणाम उसके वश की चीज नहीं है। वाह्य परिणाम प्रकृति की इच्छा के ऊपर निर्भर है, छान्तरिक परिणाम मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है। छतएच नैतिकता का विचार करते समय हमे मनुष्य के छाचरण के वाह्य परिणाम पर विचार न करके, उसके छान्तरिक परिणाम पर ही विचार वर्यना चाहिए। प्रत्येक भला हेत्र भला ही छन्तरिक परिणाम उत्पन्न करता है। उसका वाह्य परिणाम भला छपवा बुरा हो सकता है। इसी तरह प्रत्येक बुरा हेत्र बुरा ही छान्तरिक परिणाम उत्पन्न करता है, उसका वाह्य परिणाम अला छम्वा

मान लीजिए, एक मनुष्य के ऊपर एक शेर आक्रमण कर रहा है । हम

१५६ नीति शास्त्र स्थानमण्ड करते दूप शेर को देखी हैं। इस मतुष्य का बचाने के लिए शेर के कपर गोली गार देते हैं। चरना इसाय निशाना चुक बाख है और सीर मतुष्य

के बहुत निक्रण होने के कारया गांखी श्रेर को ना लगकर मतुष्य को लग बाती है। इससे उसकी मृत्यु हो बाती है। सम्मय है यति हम मतुष्य के रहार्य गांसी

न चलाते, तो यह कियी मकार होर के ब्राहमण से बच बाता। होर उक्की बारी बहुए चूर्ति करके छाद दे वकता था। पर उवको बचाने के प्रयान में दूसने उने सार ही बाता। बाद प्रदान बाता है कि इसे इस प्रकार होर के मुँह में ब्येने एं उस स्पत्ति को बचाना या या नहीं एकता को देखते हुए हमारा कमा उँछ रहा। किन्तु कता समारा कम बचयुष में नैतिक इहि से हुए व्यार्ट

हम एक घोर उनहरया रे उन्हें हैं। एक रोगी आकुर के गण बाय है। उन्हों बाँउ में काई लखरी हो नह है इन्हें लिए एक वहें आपरेशन की आवरमकता है। आकुर शिक्स है कि वहि वह रोगी के यह का आपरेशन की करता तो उनकी पूरी बाँच जब बाया की उनकी मुख्य है। आपसी 14 विस् प्राथमिक करते की लिए प्राप्त के जिल्ला के तो प्राप्त का करता होंगे सु

करवा वां तन्त्री पूर्व क्षांत तन बायगो और तनकी मृत्यु हो आयगी। यदि वर्ष बाररेपन करके पूरित मांग को निकास हे थे। तम्मवत्त बहु बहुत दिनों वर्ष बीनित रहें। वाक्टर रोजि के स्वारम्बताम के द्वेत तनके पेट सी मोर-पाड़ करता है। किन्तु तम चीर पाड़ के शीखाम सहस्य तनके पट में पड़ समा कीड़ा तचार

हो बाता है बिवड बहुने पर उठड़ी मृत्यु हो आठी है। सब हमें देखना है कि नैतिकता की दित वे बाक्टर का काम कैमा परा भक्ता अपका बुदा है कम महमें का काम महत्त्व का एक ही उत्तर है कि काम की मनार्द अपका बुद्ध की रूपना के तिये हमें उपके परिवास को स्वकट उनके दि को रेनाना पर्गाप्ता हुत का ग्राह्मा पर कार्य की पवित्रया निर्मार है। विश

कार का दहा जीवन है उनका कहा बाद को कुछ हो जह पतिक कार्य हो दे हैं।
पत्त का दाना मनुष्य को दृष्कों हार्ति पर मही निर्मार करना है। महीन में कीर्र
एक बान ऐसी देशी है जिसके काल्य हम कैती दृष्का करने हैं उनके अनुमार
कार पत्त नहीं हता है। महुष्य काल हुन को किन्ती हो हानुसा करी है तो
सारव हमार कार्यकाल करना करना करने माराह उनके मोई कार की विधानन
के निरंप कुन आहम महुष्य परास्त हमार की माराह उनके सार्यवास कुन कर इस

है। बाता है । कारक संबद्धति के इत प्रकार के कम प्रश्न में पाधा टालने

के कार्य को सौतेली माँ के समान माना है। ग्रतएव मनुष्य को कर्मफल से ग्रपने काम की नैतिकता पर विचार न करना चाहिए।

कितने ही लोगों के काम का हेत भला नहीं होता, किन्तु काम का पल ग्राकस्मिक नला हो जाता है। मान लोजिए, कोई मिखारी हमारे सामने ग्राता है ग्रीर वह भीख के लिए हाथ पसारता है। हम गुस्से में ग्राकर तावे का एक सिक्का उनके सिर पर पेंककर मारते हैं। सिक्का उनके सिर पर न लगकर नीचे गिर जाता है। मिखारी उन सिक्के को उठा लेता ग्रीर उनमे रोटी खरीद लेता है। इससे उसकी लुधा शान्त हो जाती है। यहाँ हमारे काम का हेतु बुरा था, परन्तु फल ग्रन्छा ही हुग्रा। फिर हमें इन काम को नैतिक हिए से ग्रन्छा कहना चाहिए, या बुरा?

यदि इस कान्ट की विचार-वारा को मानें तो भिखारी के ऊपर सिक्का फेंकने के काम को हमें बुरा ही कहना पढ़ेगा, उस काम का बाहरी परिणाम चाहे जो कुछ हो। कान्ट का यह विचार सर्वथा युक्ति-सगत है। मनुष्य का हेतु ही उसके चरित्र तथा स्वभाव को भला श्रयवा बुरा बनाता है। नैतिक श्राचरण का लच्य बाह्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं, वग्न् श्रान्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं, वग्न् श्रान्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना नहीं, वग्न् श्रान्तरिक प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है। नैतिक प्रयत्न-द्वारा मनुष्य बाहरी पूर्णता प्राप्त करने की चेष्टा करता है, श्रीर यह पूर्णता हेतु की पवित्रता से ही श्राती है, बाह्य सपलता से नहीं।

कान्ट का नैतिकता ध्येय किनान्ट की नैतिकता का देय किसी प्रकार के लच्य को प्राप्त करने की नेष्टा नहीं है। कान्ट महाशय के कथनानुमार नैति-कता का ध्येय अपनी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के बनाये हुए नैतिक नियम का पालन करना ही है। यह ध्येय अपने ही भीतर है। कान्ट अपने से बाहर किसी प्रकार के आदर्श की कल्पना नहीं करते थे। नीति-शान्त्र के दूसरे विद्वान् किमी ऐसे आदर्श की कल्पना करते हैं, जो इस समय आचरणकर्ता को अप्राप्य है, और जिसे उमे आगे चलकर अपने भले कामों के द्वारा प्राप्त करना है। भौतिकता बादियों और मुखवादियों ने अपना आदर्श बाहरी सफलता को बना रखा है,

725 नीवि शास भौर भारतकादियों ने मान्तरिक सपनता में भपने भादत की करमना की है। नार्नो प्रकार की विचार वाराग्र्य क्रयने क्याप से पृथक् किसी विशेष प्रकार के

राज्य का करमनाएँ करतो हैं। यही राज्य उनका नि भेय है। किसी प्रकार का माचरण वहाँ तक इस निःभेष की प्राप्ति में सहायक होता है, वहाँ तक उत बाबरस को मला कहा बाता है बीर वहाँ तक उलकी प्राप्ति में यह बास बाकता है वहाँ तक उसे हुए कहा बाता है। दोनों प्रकार की विधारभाग्रजी मे कपने से प्रमुक किला सर्वोत्तम करन को आस करने का निर्देश है। कान्य महाराम

के विभाग्रनुसार यह सर्वोच्छम तस्य अपने आध हो है। गुद्ध माबना के असिरिक उनियाँ में काई पैसा बस्त नहीं को कि स्वय अपने आप में मली हो। किसी बद्ध का भक्ता अथवा द्वरा होता यह मनुष्य को भावना पर निर्मर करता है। मनुष्य को सराज बच्चाराकि ही बावने बाप में मही बखा है। मनुष्य बानक प्रकार के बाइरी पराधों को मता तमक कर उनकी प्राप्त करने की देश करता है। कोई बन को भला समस्त्य है कोई स्टन समाध का मौर कांद्र दान प्रदय को । परना बालाब में इनमें से कोई मी बला अपने

काप में मली नहीं है। वह वहीं तक मली है वहाँ तक वह भली हैं की

से सम्बाधित है या उतका प्रकाशन करतो है। यह भती हम्ब्युशक्ति बागा बार से बाहर नहीं है, यह बाप में ही है। मली इच्छाशकि के नियम की मानना हो कामने आप का काषश कामनी कारमा का निवस मानता है। बिल काम में हमें बहाँ तक इस मती "पहाशक्ति की किया की देलते हैं, वहाँ तक वह किया मती है और वहाँ तक इस इच्छाशक्ति का किया में किसी इसरे मकार के हेतुओं का द्यापना प्रेरकों का मिलना दो जाता है, वहाँ तक वह किया हरी दो जाती है। येती बाबसा में मनुष्प को इच्छाराकि लटन न रह कर परवन्त्र हो। बार्ध है। बहाँ तक इंच्याशकि को स्वतन्त्रता है। वहां तक नैतिकता है, वहाँ इच्याशकि की परव नता भार बहाँ नैतिकता का सन्त हुआ सीर सनैतिक सामस्य पार्रम हुआ।

इस स्वतन्त्र इन्द्राराचित का किरोध मतुष्य के मार्च शहरा कामवा रागासक

श्विदों के बारा होता है। को व्यक्ति कितनां दूर तक राग-इ व के बरा में ब्राता Good will is the only good that is good without qualifi cation.

है, वह उतनी दृग तक नैतिक श्राचरण करने मे श्रसमर्थ रहता है। उद्देश का गुनाम वनकर कोई भी व्यक्ति नैनिक श्राचरण नहीं कर सकता। नैनिक श्राचन्य ऐसा ही श्राचरण है, जिसका हेतु स्वय स्वतन्त्र इच्छाशक्ति म हो। जिल श्राचरण का हेतु न्वतन्त इच्छाशक्ति के वाहर हो, वह नैतिक श्राचरण नहीं कहा जा सकता। श्रतएव किसी वाहरी प्रलोभन श्रथवा भय के कारण जो कुछ न्याम मनुष्य करता है, वह कान्ट महाशय के कवनानुसार श्रनेतिक ही है। कान्ट महाशय भेम, दया श्रीर श्रद्धा श्रादि मनोभावों को भी श्रपने श्राप में भले नहीं मानते। यदि ये मनोभाव मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का प्रेरणा के विरुद्ध श्राचरण कराते हे, तो वे बुरे कहें जावँगे। दया श्रयवा मोह से प्रेरित होकर स्वतन्त्र इच्छाशक्ति के विरुद्ध काम करने को कान्ट महाशय ने मानसिक चामरी का लक्षण माना है।

वान्ट का नैतिक नियम मनुत्य को प्रपनं श्राप पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। श्रन्तरात्मा की 'श्रनिवार्य श्राजा' का यहां लह्य है। वही न्यिक पूणतः नैतिक श्राचरण कर सकता है, जिसकी इच्छाशक्ति पूणतः स्वतन्त्र है, श्रोर यह स्वतन्त्रता उम न्यक्ति को सम्भव नहीं, जिसने श्रात्म-विजय को प्राप्त नहीं किया, श्रथांत् जिसने श्रपने प्रवल उद्देगों को नियन्त्रण में नहीं कर लिया। प्रवल काम, कोध, लोभ, मोह, शोक, इत्यादि के श्रावेश को रोकने की जिसमें शक्ति है, वही सच्चा नैतिक न्यक्ति है। जो इनके श्रावेश में श्राकर किसी श्रोर वह जाता है, वह श्रपनी श्रान्तिक स्वतन्त्रता को खो देता है। ऐसे न्यक्ति का श्रावरण कदापि नैतिक श्रावरण नहीं हो सकता। श्रात्म विजय श्रात्म-स्थम श्रोर शान्ति मान से किया गया श्रावरण ही कान्ट के श्रनुमार नैतिक श्रावरण है।

कान्ट का नैतिक नियम—इमने ऊपर कान्ट के वताए नैतिक नियम के बारे में कुछ चर्चा का है। यह कहा गया है कि यह नियम स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का नियम है। यह नियम अन्तरात्मा की आवाज है, और यह अनिवार्य आशा का रूप लिए हुए है। इस नियम का पालन करना ही नैतिकता का सवाच

<sup>1</sup> Emotions 2 Self-conquest

11

भाररा है। भन प्रकृत उठता है कि यह नियम क्या है है इस नियम को भन्द ने एक ही पछि में बहा है- उसी विद्धान्तातुसार भाचरण करी वितको तुम मनुष्य मात्र के तिए स्पारक बनाने की इच्छा कर तकते हो ।'० कोई मी निक्म मिसको इस सर लोगों के लिए स्थापक नहीं बता सकते. जै तेकता की होंके से हुदिपूर्य है। नैदिक निषम में फिनी प्रकार के भ्रमबाद " को ज्यान नहीं। नैदिक नियम का किनी प्रकार कारवार कानैतिकता है। अनुष्य सद्दा यह जाइता है है इसरे लोग सो किमी विशय प्रकार के नियम का यालन करें किस उसके बान रण में नैतिक नियम क सपनाद के शिए स्वान नहें। यह सपनाद का विचार ही करें किन बाजरण का कारण होता है। नैकिक निषम को स्थापकता को समग्रते हुए भान्य महाराय ने सक्त उराहरका दिये हैं। उनमें से एक उदाहरका अवन पूर्व करने का है। यदि इस बबन पूरा करने के नियम का उक्तवन करते हैं तो हमें द्धवे नैतिक बनान के लिए वह इच्छा करनी बांगी कि कमी लोग इसारे ही रुमान उक्त नैतिक (नयम का उस्लंबन करें बार्यात् बचन-मंग करें । इस देखें बचन मंग के निवम को स्थापक करके उठे नैष्टिक नियम बनाने की बेधा करेंगे। परित्त बचन पालने का निवम किस प्रकार स्थापक नियम बनावा का सक्क्ष है वजन भग का निवस ठीक उसी मकार स्वापक नियम नहीं बनाया का सकता । यूपि इस वश्वन मग के नियम का श्यापक नियम बना हैं थी किर कोड अदि कियी वसरे व्यक्ति के बचन देने पर विश्वास ही न करेगा । बचन में विश्वात के क्रमान में बचन देने की कावश्यकता ही न होगी। फिर, वहाँ वजन नहीं दिपे बायेंगे वहाँ क्यन भग होना कैंसे सम्माव है कार्याल अपन भग दोने का निवास स्वरत क्रियेच अ कारका स्वापक तियम बनने पर नष्ट हो। बाता है। बातपना जी नियम स्थापक निवस न बन सके भीर की किसी विशेष व्यक्ति के आवरश के निए ही माग प्रवृश्चित करता हो यह बानैतिक नियन है।

विस प्रकार क्यन अग को नैदिक निषम नहीं बनाया वा सक्या उठी प्रकार चीरी स्मप्तिकार कारसन्दरमा को नैदिक निषम नहीं बनाया

हार चीरी अपक्षिकार धारत-बुल्या की शिक्षक निवस नहीं बनाया P Act that remoted which thou cannot will to be an univer

sal law 1 Exception

जा सकता । यदि सभी लोगों को चोरी करने की छूट दे दी जाय, तो फिर न कोई सम्पत्ति रखेगा और न चोरी ही होगी । इस तरह चोरी करने के नियम को व्यापक बनाने से वह नियम ही नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार यदि सभी लोग व्यभिचार पर तुल जॉय, तो विवाह-पद्धति ही न रह जायगी, और फिर व्यभिचार भी न रहेगा । इसी प्रकार द्यात्म-हत्या की वात है । द्यात्म-हत्या करने वाला कोई भी व्यक्ति द्यात्म-हत्या को व्यापक नियम बनाने की कल्पना नहीं कर सकता । द्यात्म हत्या के व्यापक बनने पर उसकी स्त्रावश्यकता ही न रह जायगी । इस तरह जिस नियम को हम व्यापक नियम का रूप नहीं दे सकते, वह नियम स्त्रमैतिक नियम है ।

नैतिक नियम ग्रपनी श्रन्तरात्मा का नियम है, जो सत्य श्रोग न्याय-प्रिय है। ग्रपनी सत्य-प्रियता के कारण वह उस विचार को सत्य मानता है, जो पारस्परिक विरोध ने रहित है। इसी प्रकार यह श्रन्तरात्मा उस श्राचरण को भी न्याययुक्त श्राचरण मानता है, जो श्रपने-श्राप के विरोध से रहित है। ज्ञान के जिस नियम को हम व्यापक नियम नहीं बना सकते वह नियम ग्रुटा श्रे म्वाचरण के जिस नियम को हम व्यापक नहीं बना सकते, वह नियम भी ग्रुटा श्रयवा श्रनेतिक नियम है। मनुष्य की विवेकबुद्धि, जो श्रन्तरात्मा की शक्ति है, एक श्रोर उसे श्रपने विचार में व्यापक सत्य की श्रोर ले जाती है, श्रीर दूसरी श्रोर वह उसे श्राचरण में व्यापक नैतिक नियम के श्रनुसार काम करने के लिए वाध्य करती है। ये दो प्रकार के कार्य वास्तव में एक ही शक्ति के कार्य हैं, एक ज्ञान के क्षेत्र में है, श्रोर दूसरा किया के क्षेत्र में। श्रतएव इन दोनों प्रकार के कार्यों का समान होना स्वामाविक है। नैतिक श्राचरण वही श्राचरण है, जो विवेकशुक्त श्रथवा विज्ञानयुक्त हो।

नान्ट महाशय का कथन है कि हमें प्रत्येक न्यक्ति को खतः लच्य मानना चाहिए, एक न्यक्ति को दूसरे न्यक्ति ने सुख का साधन नहीं बनाना चाहिए। क्ष्म प्रत्येक न्यक्ति श्रपने लिये जीता है, न कि दूसरे के लिये। जिस प्रकार हम प्रपती इच्छा थ्रों की पूर्ति के लिए सब काम कग्ते है, उसी प्रकार प्रत्येक न्यक्ति श्रपनी इच्छा थ्रों की पूर्ति के लिए सब काम कग्ता है। श्रतएव जिस न्यक्ति के

Regard humanity as an end and never as a means.

 क मेर्प गाउँ सः चारण मेर्प प्रकेशि का को स्थापने राम का हा विकास प्रश्न कर है। या पान रही है। यान है। क हता हुने उर्धन के रेट के अून क्या करके है सब सी धने क्लारे यान ना क्यूडियक कालान का मानिक साम हारे है ति भा बाम रूप है सार सामा साम बहुत के लिए या उने साम हैन वर्ष हेगा। प्रत्या पर बाव सन एक है। सबीदि वह अंग बाग है हि प्रारे म का मंगा न क मन्य का रणन के लिए बाब जहीं का रहें हैं बार् दारी मार्ज वक्षाप्तन का कानिय काम का है है। का मानिक महिते हैं ही का र ना का पान का करें दिला कर करने कि का करने अंता है ही नीवर हे समय के प्रांतमान के सुत्र के विस्त क्षाप्त कारता वर्गहर ।

इत रथन में रम का इक माहित्रम के बार में मोन माका की बार ल्लो र—( ) या 'तवस व्यावक' जिल्लाहे (व) यह जिल्ला कार्य दृष्ट्राप्टिक का विकार कराव) अद्य व्यापमाच का बनाम है जेन्द्र विका प रण तुन न परण्य र गरे दि इन दिश्य में दिनी प्रवाद के ब्रागर की रचन नहीं है। दूनरा विदेवचाने राष्ट्र है कि इन जिस्म में विनी प्रवाहें उपनी सबाय नाम प्रयास प्रश्निमी का रक्त नहीं है और सनेरे नियम बर लंबर नभी धनुष्पा को बर्धनाय सणह सण्य करना है। बित झाबरण द द्वारा चाराश के अहरता विषयि है। विशेषी शादालक द्वियों की स्टब्स रिया अन्त हे प्रवंश का अनुष्य के बस्याय कीर महाहे के मीतरूप है पर धर्मे (द दावाग है।

कास्ट मदाग्रप के मैतिक नियम की समालोचना

चान्द्र भरागाः व नैप्राक्रमा सम्बन्धी विचार बहुत ही सम्पीर है। य दिखार गमा त्रसी ४ मैनतता न कथी विवासे के कापारभूत हैं। अनके विवासे की नेमार ब प्रमुख विद्यानी न मन्या है कीर थी लोग उनके विचारी की के ले चता दरों है देशा उनकी गर्मारण का सानते हैं। कारद के नैतिक मिरम की यानाच्या निम्निविधव धारवो वे की वाही है-

<sup>1</sup> Universal 2. Autocomous. 3. Humanity

- अ(१) कान्ट का नैतिक नियम निरी सामान्यता पर जोर डालता है।
  - (२) उमका नैतिक नियम वडा कठोर है।
  - (३) इस नैतिक नियम में तपवाट की प्रधानता है।

इन तीनों प्रकार की श्रालोचनाश्रों को स्पष्ट करके एक एक पर विचार करना श्रावश्यक है।

कान्ट के श्रालोचकों का कथन है कि कान्ट के नैतिक नियम में कोई ऐसी वात नहीं वतायी गयी, जो हमारे व्यावहारिक जीवन में काम में श्रावे । उनका नियम सामान्य नियम है। वह केवल नैतिक नियम के वाहरी ढाँचे को ही चताता है, उसके भीतर की वस्तु<sup>3</sup> को नहीं । श्राचरण के कौन-कौन से ञ्यावहारिक नियम हो, वह इन बातों को स्पष्ट नहीं करता । कान्ट ने कहा है कि उस नियम को श्रपने जीवन का नियम बनाश्री, जिसको तुम व्यापक नियम बनाने की इच्छा कर सकते हो । पर प्रश्न यह है कि ऐसा कौन-सा नियम हो सकता है, जिसको हम न्यापक नियम बना सकते हैं। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। स्वय कान्ट का कथन है कि व्यावहारिक नियम देश-काल पर निर्भर करेंगे । श्रतएव उनमं वे लक्षण नहीं हो एकते है, जिनका नैतिकता के नियम में होना श्रावश्यक है। नैतिकता का नियम अन्तरात्मा का नियम है। इस नियम का रूप परिस्थितियों पर निभर नहीं करता । यदि उसका रूप परिस्थि-तियों पर निर्मर करने लगे, ता वह नैतिक नियम अपरिवर्तनशील नहीं होगाः श्रीर परिवर्तनशील नैतिक नियम सब समय श्रीर सब काल के मनुष्यों में व्यापक न होगा । जो नियम मनुष्य के वाह्य श्रनुभव पर श्राधारित रहता है, वह श्चन्तरात्मा का नियम नहीं हो सकता । श्चन्तरात्मा का नियम सासारिक श्चन्भवीं के ऊपर खित नहीं रहता, वरन् वह श्रन्तरात्मा के खरूप को हो प्रगट करता है। यदि कान्ट की इस बात को मानकर नैतिक नियम को बनायें, तो वह नैतिक नियम के टॉचे के ग्रतिरिक्त श्रीर कुछ न होगा। वह हमारे व्यावहारिक जीवन में काम में नहीं ग्रा मकता, क्योंकि उनमें व्यावहारिक जीवन के लिए पथ-प्रदर्शन का सकेत हो नहीं रहेगा। अतएव कान्ट के कुछ आलोचकों ने कहा है कि कान्ट

n (1) Kant's law is formal (11) It is stringent (111) It is ascetic.

<sup>1.</sup> Formal law, 2 Form 3. Matter 4. Conscience.

महाराम की रण्डा राकि मानाव में कुछ रण्डा ही नहीं करती, क्रमात् उतनी क्रम्तरासा की कावाब से वानाव में कुछ निर्देश ही नहीं मिनता।

नीति-साह्य

285

कारद के निशक नियम की वृक्षती कालापना यह है कि यह बड़ा कठार है। उन्हों किसी मकार क बराबाद की स्थान ही मही है। परन्तु मामेक निशेक नियम का कभी न कभी कारबाद हाना सामहणक हो बाता है। उदाहरखाय बचन बातन के नियम को ही कॉरिक्ट । स्थान लोकिय कि हमने किसी वर्षक की बचन

हिमा कि ठोक पीय बन्ने उपया को इस हुएश्वरे पाछ जुँक्यो। मरस्त सन इस मीक को उत्तरे पाछ जाने की तैयारी करते हैं, तो समको श्वना मिलती है कि समर एक पिक समानक नीमार हो गया है और उठके लिये हमे हुएल्य विक्तियक को दुलाता है। बहि इस विक्रियक को पीय बन्ने म सुलाने तो समस है कि उठके मात्रा को खाने 1 देशी जिति से यह एख है कि समरा कटान्य सपने बचनाना को परवाह न करते मिल की चेवा-सुन्ता से समाना ही है। साम बोलता सामस्त्रात्वा इस है। परस्तु रोगी, को साद्यापी और सुन्ते से समी

बातें छच्ची-छच्ची बहु इस घपने कीर वृत्यों के लिए बातक है। बातप्र पेटे लोगों हे परिक्षित क ब्राह्मता एवंच कहना होगा आववा तरंप को उनते दिवाना होगा। किसी किसी परिस्थित में बाद बोलाय ही महान का करीय हो आता है। पराह हम यह रूपना मार्च कर विकेत के तिसम को ब्यापक नियम बनाने की पुष्टा न एकटे हुए भी कभी-कभी हम उससे को ब्यापक नियम बनाने की पुष्टा न एकटे हुए भी कभी-कभी हम उससे कम से स्थापक नियम

बात कोलने की नैतिकता बार बोलने के स्थापकर पर निर्मर नहीं करती बस्त तक्षकी नैतिकता किकी तुमरी बात पर निर्मर करती है। बात बादि करा बात कि मार्चक व्यक्ति को यह निर्मां करने का सम्बन्ध हों कि बाद किया परिश्वात हो बात को लोग किया किया परिश्वात में बात न बोले बीत बिता मान्य की परिश्वात से बाद कर बोलता है। तकी मान्य को परिश्वात

कार (बन प्रकार का पादकात न यह कर बातवा हूं) उन्हार के पादक्यत में सभी लोगों को फूठ बीलने की लुढ़ दें के तो इस प्रकार के नियम है बारे मेरीर बाफू लोग भी लाम उठावेंग। वे यह सोच सकते हैं कि प्राप्तक स्पीठ को हमारी परिधियों में खुठ ही बीलना चाहिए। कियु उनने इस प्रवार के

धीयने से उनका फुठ बोयने का काथ नैविक कार्य नहीं हो बावा ।

इस प्रकार हम देखते है कि न तो ग्रन्तरात्मा का सिद्धान्त श्रौर न नैतिक नियम के व्यापकत्व का सिद्धान्त ही सामान्य व्यवहार में हमारे काम स्त्राता है। वास्तव में यहाँ पर किसी ऐसी नैतिक कसौटी की ग्रावश्यकता है, जो व्यापक श्रीर श्रव्यापक टोनों प्रकार के नियमों का श्रौचित्य ग्रथवा श्रनौचित्य दशीं सके। श्रादर्शवादियों के श्रनुसार नैतिकता की यह कसौटी श्रपने जचे-से-जँचे स्वत्व की प्राप्ति है। इस स्वत्व की प्राप्ति में लोक-कल्याण की भावना निहित है।

एक तरह से देखा जाय, तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, जो 'प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित कार्य कहा जा सकता है। कान्ट महाशय श्राजनम ज्ञह्मचारी रहे ग्रौर उनका जीवन बड़े उच्चकोटि का था । उनके ब्रह्मचर्य के प्रति कोई भी श्रापत्ति नहीं की जा सकती। परन्त यदि इसी ब्रह्मचर्य को सर्व च्यापी नियम वना दिया जाय, तो सृष्टि का ही विनाश हो जायगा, श्रर्थात अझचर्य का नियम किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही लागू होने पर चल सकता है। उसके ब्यापक होने पर उसका स्वय विरोध हो जाता है। अतएव यदि स्वय विरोध हो जाना ही श्रनैतिकता का लच्चण है, तो ब्रह्मचर्य का पालन श्रनैतिक कहा जायगा । इसी प्रकार दान देने का नियम भी पूर्णत न्यापक नहीं बनाया जा सकता। जब समाज के कुछ व्यक्ति त्र्रापना सभा धन समाजसेवा के लिए दान में दे देते है, तब हम उनकी महानता की प्रशासा करते हैं, उन्हें नैतिक व्यक्ति मानते हैं, किन्तु यदि समी लोग श्रपना सर्वस्व दान में देने लगें, तो दान देना भी त्रान्तरिक विरोध के कारण वन्द हो जायगा। सभी लोगों की दानशीलता श्रधिक होने पर किसी व्यक्ति के पास सम्पति ही न रह जायगी, श्रीर फिर दान देना सम्भव ही न होगा । इस तरह दानशीलता की व्यापकता की कल्पना नहीं की जा सकती। दान भी श्रपवाद के रूप में उचित कार्य माना जा सकता है। इस तरह इम देखते हैं कि श्रपताद के श्रमाव की ही नैतिकता का लक्षण मानना युक्तिमगत नहीं।

कान्ट महशय ने नैतिक जीवन का ग्रादर्श कठोर तपमय वनाया है । उनके कथनानुसार त्याग श्रौर तपस्या में ही नैतिक जीवन का सार है । नैतिकता विवेकात्मक भाव है, ग्रौर इच्छाग्रों की तृप्ति विवेक के प्रतिकृत है। जिस प्रकार पुराने मुतानी कहा करते या कि देवाया का लक्ष्या दश्काओं का काम है है उसी प्रकार कार्य महाच्या इच्छाओं के कामात को विवेद का सहयू मानते हैं। इच्छाओं की अपना धानदेश की कारने कार्य में किसी प्रकार का स्थान देन विवेद के प्रकार माना है।

#### काँट के विकारों की मौलिकता

कार संगत का महान् उत्तरथी वार्यानिक था। उनका बीवन उठी प्रकार सन्नार में थीय बिन प्रवार किनी भारतीय खूरि का बीतता है। वह तहा तक की लोव में लगा रहता था। उठके जीकन में विकानी कम गंगारिक्ष मान कोर प्रताय प्राप्त करने की वच्छा थी, यह इसी से रख होता है कि उत्तर स्वांक्षम प्रमुख दिखानक वर्ग की सबस्या में महारित हुआ। वह एक ही गए निक विकार का चालीय वर्ग कर सोवक्ष गया और वर वक उठने तारे था सुप्ती पर विचार नहीं कर किया। तब तक उठने सप्ता विचार संगर है जाने नहीं रला। उठके क्षेत्र में निकारण का विकाद का सम्मा या। रायनिक विचारों में स्वांति प्रताय वहने के कराय उठके विचार मी नहीं किया। यूपेप के विचारों की गम्मीरका वो विचानों के कार्य पर निमार है—एक जोने और बुद्धा बार । योगी के बीजन में उन विचारों को चरितार्य होते हेला बाद्धा है। विचार में प्रतायत कार्य हैं।

काँड महाराय के मीठि शास-कायांची विकार हमने दर्शामा ठाग उर्ज विकारों की बित्र प्रकार के लागान्या सार्वाचना होती है, उन्न भी बतायां। कमान्या हम सालीक्या के कारचा गाउकों के मन में मह बारखा हो बान कि कांट का कार्ड नम्मय था। देश शोक्या माने युक्त होगी। आकृतिक पुत्र में महि नीडिन्शाक के विनारों में किशी विद्यान ने मम्मोरात लागा है तो वह कॉर्ड में ही बीर नार्येष में प्लेडों के बात कांड के विकार ही देशे हैं वो एक्ट विमान के स्वापार का शामि प्रकार की नार्यों में बातावारित हैं।

कार महाराय के पूर्व सुक्षणक कीर करना कनुपूतिकार ही प्रवित्ति वे ! मैठिक वार्ती पर विशेष से निरमय करने की प्रश्नाली विशे पोत्री महाराय <sup>के</sup> चलाई थी, लोप-टी हो गईं थी ! विशे प्रचार सुलवाद समाव में उपर्य का करना वन रहा था, उसी प्रकार श्रनुभृतिवाद भी कुछ धार्मिक लोगों के श्रस्याचार का कारण हो रहा था। सुखवाद का नियन्त्रण होना श्रावश्यक है श्रीर यह नियन्त्रण श्रन्तः श्रनुभृतिवाद ने किया। परन्तु श्रन्तः श्रनुभृतिवाद ने वैयक्तिक श्रनुभृतिवाद को प्रधानता देकर मनुष्य के विवेक को तुच्छ बना दिया था। श्रन्त श्रनुभृतिवाद का व्यावहारिक रूप धार्मिक श्रीर एकतन्त्रात्मक विचारों को प्रधानता देना हो बाता है। बो लोग श्रन्तः श्रनुभृति मे विश्वास करते हैं, वे उनी प्रकार कहा विचार के होते हैं, जिम प्रकार धार्मिक पुन्तकों के विचारों को ईश्वर-नाक्य मानने वाले होते हैं। यदि श्रन्तः श्रनुभृतिवादों किसी व्यक्ति विशेष की श्रन्त श्रनुभृति को ही सुख्य वस्तु न मानं, पर सभी लोगों की श्रन्तः श्रनुभृति को वरावर का स्थान दें, तो उनमा विचार उपादेय हो। परन्तु वह विचार निग श्रन्तः श्रनुभृतिवाद न रह जायगा, वह विपेक्षवाद हो जायगा। काट महाराप ने यही किया।

कान्ट महाशय एक श्रोर श्रन्त श्रनुमृतिवादी थे, श्रौर दृष्री श्रोर विवेक-वादी । विवेकवाद श्रौर श्रन्त श्रनुभृतिवाद का जिम प्रकार समन्वय काट के विचारों में पाया जाता है, वैसा किसी दूषरे दाशंनिक के विचारों में नहीं पाया जाता । काट महाशय ने नैतिक निर्ण्यों में श्रन्त श्रनुभृति को ही प्रधानना दी है। उनके कथनानुसार नैतिकता में उचित श्रनुचित का निर्ण्य करने वाली शक्ति श्रन्तः श्रनुभृति ही है। पर यह श्रन्त श्रनुमित ग्रथवा ईश्वर की ग्रावात एक व्यापक वस्तु है। इससे भृल कमी नहीं होती। यह देश काल श्राटि से परे है। श्रयात् जिस प्रकार का निर्ण्य किसी विशेष नैतिक मकट में पड़ने पर श्रात हमारी श्रन्तरात्मा देगी, ठीक उसी प्रकार का निर्ण्य वृद्ध देशों श्रौर दूसरे काल के चाद भी देगी। इतना ही नहीं, यही निर्ण्य दूसरे देशों श्रौर दूसरे काल के लोगों का भी होगा। यदि इस प्रकार के विचार की समानता श्रीर ऐक्य मानव जाति में न हो, तो नैतिकता श्रर्थ-हीन वस्तु हो जायेगी। सची नैतिकता के श्राधार पर ही मानव समाज में एकता श्रा सकती है।

काट महाशय ने दर्शाया है कि सभी मनुष्यों में विचार करने की प्रक्रिया एक ही प्रकार की होती है। एक व्यक्ति में बुद्धि जिस प्रकार काम करती है, उसी प्रकार वह दूसरे व्यक्ति में भी काम करती है, और यदि एक ही प्रकार के प्रदत्त १६८ - श्रीत सारव कि(रिन कुटियान कुलिनों का रिपो वर्ग केश्री स्टब्सी स्टब्सी स्टब्सी

मही पान प्रभागित नगु है। स्था वा विदेह एक-मा हो हैंग्य है।
वाट महागा का चपन है कि महुरा की सन्तानमा भून कभी मही कारी।
याँ मनुग बीड निर्माट भून कामा है जो यह क्षमारामा की सावाब ना है में
व नगार समाई उन प्रमाय की स्पेट्नमा काम के वारना ही परमाहै।
दिस्सी मिता भूम के हो सामें व रहनाम मनुग की सम्मागमा समे भानमा देरी
हरा में है होनिय दिन प्रणिसी का मैतिकान के सहनामा समान मा समाहै
हो। गया है थ कियो सामाय काम को काम के बाद स्थानामा सा सहना करी
हो। भून करन नामी सामारामा एक नहाना मान है। कियो नैतिक भूग की

मनुष्य की राज्या मां अमे नर्प यही मेरला देखी है कि बह मेरा बाम बहे जिनन सम्म का भवाहे हो, नेपण जनी को नहीं। सनका नैतिक नियम

क्रमागुरमा व निर सहना चारने द्याप का बीगा हैना है।

हिमा निर्मय का गर्दुनने व जानन नहां बाद में वे युक्त ही निर्मय का उरकी इसी प्रकर को दार्गोण काला ने का हिमी निष्ठ कारता का दिवस बान की कहा जार में उनके निष्य केल में हो हीता। वह दुर्भवृत्ते बाता है कि स्प्रोण के ने पित्र निरा्षी में उनका विकेत कारत बाता है कीर यह दिश्के पैपीक बड़ी

यह दे कि उने निवासन के स्तुतान वायरण को बिछे तुम वय तो में चार सक मान के निव उच्छा कमाने है। यह निवस देशा है, दिवते सभी महानो को नमानत का स्वात हिया गया है। इस निवस के सम्मार यहां घोर दक पार्टी घार स्वात्मान व्यक्ति करावर आने तिये या दें। यह नियम वहाता है कि दिन वात को तुम बारों निष्य दोक नहीं मानते हों उने कुनर के निया मी मन को। यह जारेसा संगाद के समी महामानी की है। इसस हमा मुक्ता कीर मानता के जारीसा क्षात्मा महामानी की स्वात्मा मानता है। नियम को निल्क कावन का गयों वा नियम कमाना है। वो व्यक्ति हम कियम की

समा दो दालपासा म्तुरप की ब्दारक निषम की ओर ही हो जाती है।

O An erring conscience to a mero imagination-

काट महाशय ने मनुष्य के कर्तव्यों की तालिका नहीं वनाई । उन्होंने यह भी नहीं बताया कि टो कर्तव्यों में कीन-ला कर्तव्य के चा है, ग्रोर कोन सा नीचा। मनुष्यों को सामाजिक परिस्थितियों पर निर्भर करके उसने उनका कोई विशेष कर्तव्य नहीं बताया। इसके परिणाम-स्वरूप काट के नीतिशास्त्र में नैतिकता का लच्य क्या है, इसी पर श्राधिक विचार पाये जाते है। उनके विचारों में विशेष क्नाव्यों का उब्लेख नहीं पाया जाता। इसीलिए कहा जाता है कि काट महाशय की मली इच्छाशक्ति ऐसी है, जो कुछ भी इच्छा नहीं करती । पर जन इस बात पर हम गम्भीरतापूर्वक विचार करते है, तो हम प्रायः उसी निष्कर्ष पर पहुँ चते है, जिस पर काट पहुँ चा। यदि नीतिशास्त्र का कोई विद्वान् पहले से ही बताये कि श्रमुक परिस्थितियों में श्रमुक प्रकार के व्यक्तियों का श्रमुक कर्तव्य है, तो वह मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का ही श्रपहरण कर लेगा। जहाँ स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का ही श्रपहरण कर लेगा। जहाँ स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का कार्य नहीं, वहाँ नैतिकता का विकास भी सम्भव नहीं। नैतिकता का मूल श्राधार स्वतन्त्र इच्छाशक्ति है। श्रतएव काट महाशय नैतिकता के नियम के विषय में यही कहकर रह गये कि व्यापक नियम के श्रमुसार चलना ही नैतिकता है।

यह बात सत्य है कि जब कभी किसी विशेष परिस्थिति में इस नियम की लगाया जायगा, तो कुछ दूर तक उसकी व्यापकता की अवहेलना हो जायगी। अर्थात् व्यावहारिक जगत् में मनुष्य अपने आन्तरण को हतना व्यापक नहीं बना सकता कि वह ससार के सभी लोगों के लिये अनुकरणीय हो जाय। पर यदि वह इस प्रकार बना सके, तो यह बुरी बात न होगी। काट महाशय ने तो हमारे सामने एक आदर्श मात्र खड़ा किया है। इस आदर्श के होने के कारण ही हम अपने आन्वरण को ऐसा बनाते हैं, लोक में जिसकी निन्दा न हो। पुराय वहीं है, जिसे छिपाने की इच्छा हमें नहीं होती, जो प्रकाश में आने पर हमारे सम्मान का कारण होता है, और पाप वह है, जिसको हम छिपकर करते हैं—जिसे छिपाये रखने की हममें सटा इच्छा बनी रहती है और जिसके प्रकाशित होने पर हमारा सम्मान नष्ट हो जाता है, हमें शर्म के मारे सिर नीचा कर लेना पडता है। यदि

<sup>#</sup> Kant's good will is a will that wills nothing

इम कार महाराय के नैतिक निका के बादर्श को ब्यान में रखें, तो इस वे 5 होने की ही श्राधिक संमादना है। श्रीर हम पाप में बचे रहेंगे।

200

कांट महायुष का नुन्ता कपन यह या कि नैतिकता में बारवार के ति की स्थान न रहे। वहीं तक मैतिक नियम का बारवार है, वहीं तक पतिक है। यदि कोई समुख्य कहें कि में दिल्ला या विक नेता मिलता यो तीक है मेरे नीचे काम कामवारों नोक्ष्यों के किया वह तीक नेता है। तो वह बामने कि मेरे विकेश काम कामवारों नोक्ष्यों के किया वह तीक नेता है। विकेश के मिलता कहीं। बात इसी के बागा पत्री मानुष्य क्यान की विकेश नेता कर रहे हैं। सभी मानुष्य क्यान हैं की पत्री की मीं की सम्मा की किया है। यो कि काम कामिना की किया है। यो कि काम कामिना की काम की किया है। यह की कि मानुष्य करने कर की है। यदि कोई कामा करने तर किया तीक मानिक की की स्थान की की सम्मा की समित की स

करों को बचा हेया है थे। वह एक क्रामेशिक नियम से काम सेवा है।

यह संमव है कि मनुष्य अपने जावरवा को देशा ज बना सके कि यो

सह संमव की सम्प्रिय अपने कावरवा को देशा ज बना सके कि यो

क्षाया के क्षाया काया व रहे। यह हुनके कारवा वह नहीं कहा जा सकता

क्षाया के क्षाया काया व काना है हुन है। आहरों के स्पेत पर मठ

ममल करता रहेगा। वह बब कभी मल करेगा, सो उसे कर हो बावेगा

करते मुख कहीं तक की। समी होगा क्षाये पदा की बात को ठीक मान हैं

हिंदी एक समें सम्मवी को सिरोप कान देने की चौथा करते हैं। वह यो

निवास का क्षाया है कीर कहीं कुछ नैशिक निवास का क्षाया होता है, व

तक व्यक्ति के भीवन में अमेरिकचा ही आता है।

काट महायन की तीवरी आलोजना उनने अपवाद की है। कोट स्पराय का कहन है कि वहीं तक हम कपने आपवाद में उनेरों और मानी को ला देते हैं वहीं तक हमा प्राप्त मीरिक नहीं होता। नेतिक आपवाद के अध्यक्ति है। यहि उनमें चौहा मानक क्षावर है। यहि उनमें चौहा मानक हमान की नीतिक आपवाद में मान (उदेश) को क्षान दिया गया हो उन आवाद को नीतिक आपवाद में

कहा जायगा । जो लोग अपने सभी कामों में भाव से प्रेरित रहते हैं, उन्हें यह नियम वड़ा ही कठोर दिखाई देगा । यदि भावों में प्रेरित होकर नहीं, वरन् केवल कर्तव्य की दृष्टि से ही कोई काम किया जाय, तो वह काम नीरस हो जावेगा । ऐसे काम में भला मनुष्य का मन कैसे लगेगा १ कर्तव्य को सरस वना-कर क्यों न किया जाय !

काट महाशय की भाव-सम्बन्धी नैतिकता के विचारों की श्रालोचना इस प्रकार से करना कर्तव्य की महत्ता श्रीर उसके सचे स्वरूप को मुला देना है। कर्तव्य श्रीर श्रकर्तव्य का प्रश्न वहीं श्राता है, जहाँ मनुष्य का विवेक उसे एक श्रीर ले जाता है श्रीर उसके भाव, उहाँ ग श्रयवा स्वार्थ उसे दूसरी श्रीर ले जाते हैं। इन दोनों के सबर्ध में मनुष्य के मनुष्यत्व की परत्व होती है। मनुष्य की विशेषता, उसकी धर्म परायणता, श्रयांत विवेक के श्रनुसार काम करन में है। विवेकी पुरुष श्रनुद्धिन मन होकर तथा श्रपने सभी श्रावेशों को जीतकर काम करता है। पर यह तभी होता है, जब वह श्रपने प्रतिच्चण के काम में श्रपने भावों का नियन्त्रण करता रहे। मनुष्य का मन श्रम्यास का दाम है। मनुष्य का जैसा श्रम्यास होता है, वह सकट काल मे उसी प्रकार का श्राचरण करता है।

जिस व्यक्ति ने अपने प्रतिद्ध्या के कार्य में अपने मानसिक वेगों का नियत्रण करना नहीं शीखा, वह प्रवल भय, क्रोध, लोभ, शोक, ईंध्यां आदि के आने पर उनके प्रवाह में बहने से अपने आपको कैसे बचा सकेगा ? अतएव अपने आच-रण में कर्तव्य-बुद्धि के प्रतिकृत्त आवेशों को तिनक भी स्थान देना अनैतिकता है। अपने आवेशों को इस प्रकार नियन्त्रण में रखने से मनुष्य की इच्छाशक्ति बत्तवती होती है। इच्छाशक्ति का बत्तवान होना ही नैतिक आचरण का सर्व-अंध परिणाम है। जिस मनुष्य की इच्छाशक्ति बत्तवती होती है, उसे वे सशय और भय व्यर्थ नहीं सताते, जो निर्वन इच्छाशक्ति के व्यक्तियों को सताते हैं। इस इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति मौत का भी स्थागत प्रमन्नता से करता है। उसे मौत की परवाह ही नहीं रहती, और निर्वन इच्छाशक्ति का व्यक्ति सदा अवमरी अवस्था में रहा करता है। वह उन आपित्तयों के विषय म चिन्ता करता रहता है, जो उसके सामने आई ही नहीं। उनकी कल्पना ही उसे शास देती रहती है।

नीति शास्त्र

787

अब मनुष्य कियी प्रकार का काम्यात करता है तो जो काम जाते प अमिम और कठिन लगवा है। वही गींग्रे मिन और वरत समने संख्या है। बी मनुष्य करता है उतमें उसकी कथि होने लगती है। धतएव करेंच का प तां अप्रिय लगता है, पर पीठ वहीं पित्र कार्य दन बाता है । क्रॉल करें मतुष्म को बारसर्रताय दोता है। यह तम कार्ब के बतो का सबसे कहा है? है। सर्वाप्त का पुरुपार्थ इसी में है कि वह कारनी प्रश्नाति पर विवन प्राप्त न मनुष्य की प्रकृति उसे भाषों में बहा से बाती है। सब वह भाषों के की चत्रवा है और विदेश कोश्रयना पथ प्रदशक बना वेदा है वो वह इत ही रिक शान्ति की कानुसूधि करता है जो नर्शन करने के परे हैं। और महाराम के विकार भारतीय कारानिकों के विवारों से समानि <sup>1</sup> हैं। वर्गनिपरों चौर गीवा में नैविषता के बिपद में ससी मार्ग की समाय में गया है, बिधे कोट महाराम ने बताया है। सपने शावरण को पेता बनावी, रि सभी लोगों का करवाया हा अपने लिए विशेष अधिकार का मंदल म करना अपने बाबेगों का विवेक के निकवा में रखना-ने तीनी बार्त वपनिप विन्याद गई हैं। बजीपनिपद में परम पद प्राप्ति का सार्ग कही बताया गया है। काट महाश्राम ने बतामा है। बादपान भारतीन विश्वानी के लिए बान्ड महार्थ

विवारों को बामना और उन पर सतन करना बात्यन सामकारी है। वॉर्स मिम-भिम्न कानों के विनक एक ही राज को करें तो उस सम्य की ग्रामार्थि नद सती है। पिर उपनिपन बार गीता का काल बहुत हुर का काल है। है

पांत का नार्वे उठ समय की ब्राती हैं। वे ब्रानेक प्रकार वे क्लिय होकर ब्रावी वक्तमान समय में हा और रटकर ही जम विवासी का आपने महिल्ल में र है। मीर कार व्यक्ति अपनी स्वतन्त्र इच्छात्रकि को शर्शनिक विषय के बाव सारे तो इम उत्रे प्रात्माहत म करड उत्तरी मर्ग्यमा करते हैं। धतपुर इ वेश के प्रथम रार्शिक विचार जो शारियों की सास्त्र साध्यक्तीं से दर हुए भ बार किनमें स्वतन्त्रदृक्षि को सेताने कर पूरा धनकाश मिला था। इन लिए बस्ता के प्रतीक बन बाते हैं। वे हाधरे बाध रहकर भी इसके कांध न भाते । इमारी बुद्ध की मारावाद्ध का बापहरू करते के निमित्त है। बाम में स ' बाते इ । फिर उनके माच्यों हे तो जनका कर क्षेत्र का बुद्ध है। बे प्रवस्था में हमसे ह्नारों भील की दूरी पा रहनेवाल निहान के स्थानन निचार एमा लिने बटा मृह्य रचते है। वे एक छोर हम स्थान के दर्शन उसने हैं। छोर दूसरी छोर स्वतन्त्र चिस्तन की कीमन भी बनाने हैं। बांट मणाय के नितंक तथा दाणितक विचारों के छार्यपन से या निश्चित हो जाता है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्वतन्त्र है, वही तस्य के वास्त्रविक दर्शन कर सकता है। बुद्धि की स्वतन्त्रता का जहाँ छापहरण हुछा, यहाँ विचाल में भी जटता छा जाती है। छार वहाँ मत्य विचार भी छमत्य का प्रतीक नम जाता है।

#### मश्न

- १ "प्रितिवार्य द्याजा" देनेवाली शांक के न्यरप की भली प्रकार से सम-भाइये। इसकी विवेकशीलता पर प्रकाश टालिय। कान्य महाशय का टम विषय में क्या मत है?
- २ ''जय हम किसी व्यक्ति के श्राचरण की नितिक्ता पर विचार करें, तो हमें उसके किसी काम के फल को न देरनकर उसके हेतु की खोर देखना चाहिये' इस प्रकार के मत को स्पष्ट कर समालोचना कीनिय।
- २ कान्ट महागय के कथनानुसार निक्ता ना घोष क्या हे ? इस सिपय म उसके विचारों की श्रालोचना कीजिय ।
- ४. कान्ट महाशय का बनलाया हुआ नैतिक नियम क्या है १ इस नियम को हम कैमे प्राप्त करते ह १ इसकी श्रानिवार्यता कहाँ तक टीक है १
- ५ वान्ट महाशय के नैतिक नियम की विशेषना को स्पष्ट समभाइये।
- ६ ''नान्ट महाशय का नैतिक नियम वटा कठोर है—''इम प्रालीचना को स्पष्ट की जिये । नैतिक नियम या कटोर होना मनुत्य के नैतिक विकास के लिये कहाँ तक उचित है ?
- ७ वान्ट के नितिक सिद्धान्त में तपवाद की प्रतानता है—यह कहने का क्या श्रर्थ है ? क्या तपस्या से मनुष्य की नेतिकता की बृद्धि होता है ?
- महाशय ने श्रपने नैतिक विचारों के द्वारा मानव-जाति की क्या सेवा की है १ उन्होंने मनोवैज्ञानिक सुखवाद की प्रवृत्तियों को कहाँ तक रोका है १

### वारहर्वो प्रकरण सुखबाद' सक्रवाद क्या है!

सुलबाद आवृतिक काल का एक अधापक नैतिक शिवाल्य है । सुन्तबाद के अनुनार मनुष्य के बीदन का काल्या सुन्त ग्राह्म है । सुन्तगाति वी

क अञ्चल समुद्धा क जावन का कारतम शक्य क्षेत्र माप्त है । ध्रवस्या । समुद्धा का परम पुरुषाये है इसी में उत्तकों कारतकिक मलाई है । अवध्य जिस कार्यों सन्तम्यों अथवा हेन्राओं ने अधिक प्रत्य की उत्पत्ति होती है है

क्षित कामा सन्तम्भा क्षपना सुद्धा त क्षापक पुल को उत्पाप होता छै । सम्बद्धे हैं और विनक्षे होटा कम सुक्त और स्थपिक दुश्ल की उत्पिध होटी है ने पुरे हैं। सुल्वनाही सुक्त को एक विशोप प्रकार की सनुसूधि सन्तर

स्वेरना स्वाने हैं। उनके विचायनुका विभिन्न प्रकार के द्वला की वेबस्ताओं को उसी प्रकार नाया जा स्वक्ता है, बिस्न प्रकार हम किसी मीतिक वरायें को स्वा मेरे हैं। वो भिन्न निव्य कामी में वह काम नैतिक वर्षी के स्विम्क कामा है निक्क बारा अधिक स्वीमास्य में सल की स्वैकता हमारे मन में उसला हो और

(विकेश को प्रधापक पासाचा में हुल को सददना हमार मन में उरुक्त है। कार्यकर्म का मुद्रक्त है। स्माने करते हैं। सममे करते हैं। सुनवाग के तो मुक्त प्रकार है, एक स्वार्य मुख्यकाह कीर दूक्त परार्थ । स्वार्य में सिलाय के अनुवार महुष्य की तरहे कही सकाई कपने आगक के

पुरु का उपावन करने में हैं। जो क्यकि छान्ने नैपरिष्क भीवन की कितना सुनी बना एकमा है। वह उसना ही अला है। इसके दिवस पार्प सुरुपाद का

1 Hedonism. - Feeling 3 Egoistic hedonism-

<sup>4</sup> Altruistsc bedomism.

रिखान्त है। इस सिखान्त के श्रनुसार मनुष्य को श्रपने सुख के लिए ही यहन नहीं करना चाहिये, वरन दूसरे लोगों के सुख के लिए भी यहन करना चाहिए। इस सिद्धान्त के श्रनुसार वे काम नैतिक दृष्टि से श्रच्छे कहे जायँगे, जिनसे ससार में श्रिषक सुख की उत्पत्ति होती है। यह सुख श्रपना ही नहीं, वरन् दूसरों का भी होता है। उस सिद्धान्त को उपयोगितावाद या लाभवाद भी कहते हैं। श्राधुनिक काल में स्वार्थ-सुखवाद के समर्थक बहुत कम लोग हे। सुखवाद जहाँ भी प्रचलित है, परार्थ सुखवाद के ल्प में प्रचलित है। दोनों प्रकार के सुखवादियों का दाश्तिक श्राधार जडवाद है। इनमें शरीर के श्रितिरिक्त दूसरे किसी तत्व की कामना नहीं की गई। शरीर नष्ट हो जाने पर मनुष्य का सर्वस्व नष्ट हो जाता है, यह सुखवाद श्रीर जडवाद की पूर्वमान्यता है। श्रव यहाँ हम दोनों सुखवादों का एक-एक करके विवेचन करेंगे।

स्वार्थसुखवाद

ससार में सभी जगह स्वार्थ सुखवाद के प्रवर्तक पाये जाते हैं। यूनान देश में इस सुखवाद के प्रवर्तक श्ररस्टीपस श्रीर इपीक्यूरस थे। श्रीर भारतवर्ष में इस वाद के प्रवर्तक वृहस्पति, भारद्वाज श्रीर चारवाक श्रादि थे। भारतवर्ष में स्वार्थ सुखवाद का कोई प्रन्य उपलब्ध नहीं। उनके मतीं के विरोधी मतावलिययों के प्रन्यों में खरहन मात्र पाया जाता है। विरोधियों ने उनके मत को वहें वीभत्स श्रीर हास्यास्पद रूप में प्रकट किया है। चारवाक का निग्नलिखित सिद्धान्त हंसी उदाने के लिये श्रक्सर उद्धत किया जाता है—'यावत् जीवेत् सुख जीवेत्। श्राव्हत्वा धत पिवेत्, मस्मीभृतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः।'

श्रयात् जय तक जीते हो, तवतक मुख से खाश्रो पिश्रो श्रोर मीज उडाश्रो । यह पास में पैसा न मी हो तो, दूसरों से उवार ले लो । जब मनुष्य मर जाता है, तो उसका शरीर धूल में मिल जाता है श्रोर फिर इस समार में श्रागमन कभी नहीं होता। जब पुनर्जन्म होता ही नहीं, तो मनुष्य को श्रपने श्राप को इसी जीवन में श्रविक-से-श्रिषक मुखी बनाने के श्रतिरिक्त दूसरा पुरुषार्थ रह ही क्या जाता है। श्रनेक प्रकार के तप करके शरीर को कष्ट देना मूर्खता के श्रतिरिक्त और क्या है।

<sup>1</sup> Utilitarianism 2. Materialism.

### बारहवाँ प्रकरण शुक्रवाद'

### सुक्रमाद क्या है है गुलवान आयुनिक कांक का एक आपक जैतिक विद्याला है । गुलवान

के अनुनार मनुष्य के जीवन का अन्तिम तक्य सुख प्राप्ति है । ग्रुक्त-प्राप्ति ही

सुनवार के वो पुस्तव प्रकार है, एक स्वार्व में पुत्रवार कीर वृक्ष्य पर्पार्य । स्वार्य प्रकार के बातुमार मनुष्य की उनके बड़ी मन्तार बच्चे कीर के पुन्त का उपायन करने में हैं। वो व्यक्ति बच्चे वेबक्तिक प्रीवन की कियाग

समाने बाते हैं।

सुनी बना तकता है। वह उतना ही सहा है। इसके विरुद्ध पार्प मुलवाद भ 1 Hedonism. 2 Feeling 3 Egolytic hadonism.

<sup>4</sup> Altruistic hedonism.

थोड़े दिन के बाद मानसिक वेचैनी का श्रवुभव करने लगता है ! उसके समीप सुख की सामग्री रहने पर भी वह सुख का श्रास्वादन नहीं कर सकता । उसमे सुखों के उपमोग की शक्ति ही नहीं रह जाती । इतना ही नहीं, श्रविक सुख श्रीर ऐश श्राराम के जीवन से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते है। इन रोगी के कारण मनुष्य सुखी न होकर दुःखी ही होता है। ग्रतएव ईपीक्यूरस महाशय का त्रादेश है कि मनुष्य को श्रपने श्राप को जीवन भर मुखी वनाये रखने के लिए यह त्रावश्यक है कि वह सयम का जीवन व्यतीत करे। जीवन मे न त्रिविक भोग विलास की वृद्धि हो, श्रौर न तप श्रर्थात् शारीरिक कप्ट की । मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन से सब प्रकार के अतिक्रम को निकाल है। वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है, जिससे मनुष्य झुठे विचारों को त्याग करके गर्मार चिन्तन से काम लेता है श्रीर विवेक-द्वारा श्रपने श्राप को सऱ्वालित करता है। ईपीक्यूरस महा-शय का कथन है कि भला श्राटमी वही है, जो दार्शनिक है। दर्शन के त्रिना मनुष्य के मन में समता और शान्ति नहीं श्राती । दर्शन की सहायता से मनुष्य ग्रपने ग्राप को विलासिता से बचाता श्रीर ग्रनेक प्रकार के निरर्थक भावों से श्रपने जीवन को मुक्त कर लेता है। दर्शन के द्वारा मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त ! हो जाता है, उसमें गम्भीरता श्रीर सहनशक्ति श्रा जाती है।

ईपीक्यूरस के उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि उसका मत चारवाक के सिद्धान्त से पृथक है। पर साधारणतः ईपीक्यूरस के मत का यही अर्थ लिया जाता कि खाने-पीने और मौज उडाने में ही जीवन की सार्थकता है। ईपीक्यूरम ने श्रात्म-स्थम और दार्शनिक जीवन के अपर जो जोर दिया है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसका प्रधान कारण यह है कि ईपीक्यूरसवाद में पुनर्जन्म की चर्चा नहीं है, और न उसने शरीर के श्रतिरिक्त किसी दूसरी श्राध्यात्मिक शांकि का विवेचन ही किया। श्रत्यव ईपीक्यूरस का मत एक प्रकार की चतुराई से जीवन व्यतीत करने का मत हो जाता है।

## परार्थं सुखवाद

वर्तमान काल के सुखवाद के प्रवर्त्तक वेन्थम श्रीर जान स्ट्र्यर्ट मिल महा-शय है। ये दोनों विद्वान् श्रग्नें ज थे। ये दोनों जड वादी थे। न ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, श्रीर न किसी श्रान्यात्मिक शक्ति में। मरने के वाद नीविशास

भारतवर्ग एक धारपानिक देश दे। यहाँ की शाशनिक विचारभारा में उस

205

साम्पासनाद स्रोर साम्प्रानाय की प्रधानना रही है, स्रवायन सहनाद स्रोर प्रण-चाम की हमेशा निक्नी उदार्थ गई है। संशद के तूसरे देशों में देशी बाद नहीं दुई। साधुनिक काल में तो धुनर्यमा स्त्रीम सादर्शनाहिया के विसाय की ही संशाद के सातियांत्र कह जान वाले म्हिंग में निक्ती उदाह नाती है।

बाती। कीर कीर पूँची बागी है हो आपने बाय एस है हाए के उत्तर्थम और आवर वारिता की मानते मी है हो अपने बायएस के हाए के उत्तर्भ कराँ में करते हैं।

मूरीप के पुण्ने मुलवानी केरिनक थे। वे बरस्टीएक महाराम के अद्वर्धाणी 
में। अरस्टीएक महाराम के मुखवान का किवानत बारवाक के किवानत के जमान मां। उनके कम्मानुनार नुलन्माति ही बौबन का परम पुष्पामें है। मानेक व्यक्ति को भाविष्ट कि बत्त कमने बाप को विकास मुख्यी बना हके, उठना अली कोई बाति नहीं है। अरस्टीएक मत्कक बचा के मुख्य की मानि वर और देश है। वरि मानेक क्या का मुख्य क्षा कुम मानित मर में अभिक मुख्य होगा।

ठक विद्यान्त थे भिम्न र्रंपोबयून्य महाहाय का विद्यान्त है। परग्रं उनका बारवा है कि मुक्त को बीदन भर बाजी बाप को मुली काने त्वाने है किए यह बावेद्राना होकर बाजी साथ को मीग विवाद में न की है। देश करने है वह विकेद्रीन होकर बाजी हाम को मीग विवाद में न की है। देश करने है उन्हें मुझ की मागि होती है। बात माज का को मागि होती है। बात माज बात की काम की काम को मागि होती है। बात उनमें मागि की काम की मागि होती है। बात की मागि की काम की काम की मागि की मागि की काम की माग्रं की काम की मागि की काम की मागि की मागि की मागि की मागि की माग्रं की मागि की काम की मागि की मागि की मागि की मागि की मागि की माग्रं की मागि की

थोड़े दिन के बाद मानसिक वेचैनी का श्रनुभव करने लगता है। उसके समीप सुख की सामग्री रहने पर भी वह सुख का ग्रास्वाटन नहीं कर सकता । उसमे सुखों के उपमोग की शक्ति ही नहीं रह जाती। इतना ही नहीं, अधिक सुख श्रीर ऐश श्राराम के जीवन से श्रनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते है। इन रोगों के कारण मनुष्य सुखी न होकर दुःखी ही होता है । ग्रातएव ईपीक्यून्स महाशय का त्रादेश है कि मनुष्य को श्रपने श्राप को जीवन भर मुखी वनाये रखने के लिए यह ग्रावर्यक है कि वह सयम का जीवन व्यतीत करे। जीवन मे न ग्रिधिक भोग विलास की बृद्धि हो, भ्रौर न तप ग्रर्थात् शारीरिक कप्ट की । मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन से सब प्रकार के श्रतिकम को निकाल दे। वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है, जिससे मनुष्य झुठे विचारों को त्याग करके गर्मार चिन्तन से काम लेता है श्रीर विवेक-द्वारा श्रपने श्राप को सचालित करता है। ईपीक्यूरस महा-शय का कथन है कि भला श्राटमी वही है, जो दार्शनिक है। दर्शन के विना मतुष्य के मन में समता और शान्ति नहीं श्राती । दर्शन की सहायता से मनुष्य श्रपने श्राप को विलासिता से बचाता श्रीर श्रनेक प्रकार के निरर्थक भावों से श्रपने जीवन को मुक्त कर लेता है। टर्शन के द्वारा मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त ! हो जाता है, उसमें गम्भीरता श्रीर सहनशक्ति श्रा जाती है।

ईपीक्यूरस के उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि उसका मत चारवाक के सिद्धान्त से पृथक् है। पर साधारण्त ईपीक्यूरस के मत का यही ध्रयं लिया जाता कि खाने-पीने श्रौर मौज उडाने में ही जीवन की सार्थकता है। ईपीक्यूरम ने श्रातम-स्थम श्रौर दार्शनिक जीवनके ऊपर जो जोर दिया है, उसकी श्रोर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसका प्रधान कारण् यह है कि ईपीक्यूरसवाद में पुनर्जन्म की चर्चा नहीं है, श्रौर न उसने शरीर के श्रितिरिक्त किसी दूसरी श्राध्यात्मक शिक्त का विवेचन ही किया। श्रतएव ईपीक्यूरस का मत एक प्रकार की चतुराई से जीवन व्यतीत करने का मत हो जाता है।

## परार्थं सुखवाद

वर्तमान काल के सुखवाद के प्रवर्त्तक वेन्यम श्रीर जान स्टू अर्ट मिल महा-शय हैं। ये दोनों विद्वान् श्रमें ज थे। ये दोनों जह वादी थे। न ये ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, श्रीर न किसी आध्यात्मिक शक्ति में। मरने के वाद 10=

रागीर नव हो साठा दें और किर कोई बरुष नहीं यह जाती, यह उनका निर्मेश मठ या ! इत्यदक शंकारिक बीवन को इश्विक के-स्थिक सुली बनाने में ही जीवन का शंपक्या का वे दुल्दों थे ! ये महापूरूप वैपिक सुरुवाद के शंभक्ष नहीं थे ! उनके कपनातृशा

बारा बीनन बह है, बिसमें समाब के श्रोधक-से-ग्रामिक लोग मुझ गास करें। उनके कमानुवार नैतिक कीदन का बारता क्रिक मुझ को प्राप्ति ही हैना पादियों। यह मुझ किसी रविक्त कीदन का बारता क्राफ समाब का होने से ही उठन की उपलिस्य हो उनकी है। बस महम्म बारते हो मुझ की बिन्दा में रहता के वो यह दूतर सोगों के मुझ की परवाह नहीं करता। कमी-कमी बम्म मुझ की इजि के दियु बह दूतरे लोगों को दुस्त में बाल हैता है। इस मुझर संसार में

हुन्य की द्रावित हाकर द्वाल की ही बुवि होती है। करमा कार मिल महाराण करने कमा के प्रस्मात कमाल-पुन्धाक में । वे मोलक होने पर भी बहु परित्र साम्याल के व्यक्ति को । वे कमाव में लार्म की इवि नेल रहे थे दिवके कारण कमावक कारिक लोगों की दुम्बी परां परवा या। उनके मनातुमार वहीं काव सम्बद्ध है विकक्ते हारण कमाव के स्विक्ति स्वित लाग सुन्धी हो कहा विक कमान के क्यांव के लीग हुन्ती हों के सीन को लोग मुख्ती हो कहा निक कमान के स्वावक की कहा हुन्ती हों के भीर भोड़े लोग मुख्ती हों के हैं वह कमान मैलक होंगे के दुस्य माना बना प्राहिए। वे बाहरे या कि महान्या को स्वयन हम्ब के उपार्वन करने की स्वावक ने

सपने सुन को इदि की पूच लक्तनता हो बीर वह लक्तनता बुकरे व्यक्ति की किसी प्रकार की लक्तनता में बावक नहीं होती है। दिन क्यम क्यम बीर किता न्यावक ने बावने विचारों का बहुता के प्रचार किया जब समय देते सिवारों की एक बिरोप कामसम्बद्धा थी। उस काम बाने के देवार भावत्यक काला की उनके हुन्हों ने वह कह कर विचार कीर में किसी कारों को स्वेतन करना काला कर कर कर कर विचार कर कीर में किसी करते हुने

स्परिक सुविभा दी आहे. पर उसकी स्वतानका इत प्रकार की हो। कि वह दू<sup>त्र</sup>रे सोगों को कट न पर्नुचा सके। स्नार्ट्स समाय वह है, जिसमें प्राचेक स्पर्कि की

प्रभार किया जब समय देवे विचारों की एक विदेश कामरूपका थी। जब उत्तर पर्स के डेब्सर शायारण करता को जजके दुवारों वेच कर कर पर सिव करते थे कि सरीव कारों को उंतरिक हुवाकी कामरूपकरण ही नहीं उन्हें सर्ग में ही पूर्व दुवारी को उत्तर सर्पात कारों के हुवा उनके शिए दुर्ववेठ हैं करपण धंतारिक दुवारों की उन्हें सरवाह न करती चानिये। हथ प्रकार पर्मोर्सरफ स्वय तो ग्रनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करते थे, पर सामान्य जनता को धर्म के नाम पर उनसे विरत करने की चेष्टा करते थे। त्राज भी धर्म के नाम पर धर्म के पुजारी ग्रीर पूँ जीपित यही कर रहे है। ससार में सुखवाद का प्रचार इसी तरह के धर्म प्रचारकों की चेष्टा के परिखाम स्वरूप हुआ है। यह एक प्रकार की प्रतिक्रिया है। मनुष्य जडवाद ग्रीर सुखवाद की ग्रीर इसलिये जा रहा है, कि समाज के धार्मिक गुरु, जिन्हें त्याग ग्रीर तप का ग्राटर्श समाज के समस् रखना चाहिए था, खय जडवादी ग्रीर सुखवादी वन गये हैं। वे ग्रपने धर्मीर पदेश में एक बात कहते है, ग्रीर अपने ग्राचर्य में दूसनी ही वात को प्रदर्शित करते है।

परार्थ सुखवाद का मनोवैज्ञानिक आधार

परार्थ मुखवाद का ग्राधार मनोविज्ञान का वह सिद्धान्त है, जिसके श्रनुसार मनुष्य की सभी कियाश्रों का हेतु मुख के लाभ श्रीर दु ख से यचने की इच्छा को माना जाता है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को ''मनोवैज्ञानिक सुखवाद" कहा जाता है। इस पहले कह ग्राये है कि उस मत के श्रनुसार सभी कामों के हेतु एक से ही होते हैं। श्रतएव हेतु की हिए से न किसी काम को भला श्रीर न बुरा कहा जा सकता है। चोर, श्रपने सुख के लियेचोरी करता है। इस प्रकार दानी पुरुप भी वान सुखपासि के निमित्त करता है । श्रतएव यदि हेतु पर विचार किया जाय, तो न चोर का काम बुरा है, श्रीर न दानी का भला। दोनों के काम एक ही हेतु से होने के कारण एक से ही हैं। यदि उनपर कोई नैतिक विचार हो सकता है, तो उनके मन्तव्यों के श्राधार पर, श्रथीत् हमें यह

इस प्रसग में वेन्थम महाराय का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है

Principles of moral Legislation Chap IV.

<sup>1</sup> Motive 2 Intentions.

<sup>\*</sup>Nature has placed mankind under the guidance of two sovereign masters, pain and pleasures. It is for them alone to point out what we ought to do as well as to determine what we shall do. On the one hand the standard of right and wrong, on the other the chain of causes and effects are fastened to their throne.

रेखना पहेता, कि उनमें से किसने संवार में कथिक ग्रन्थ की इकि की कामना की है।

केशम महाराय शपने ग्रुवशाद हो शिक्षि के सिए निम्मलिसित प्रमयण देते रै—प्रत्येक स्पति मुख का रख्युक है, वह उठि मला समझ्या है। अत्यय मलाई का काम यह है मिलडे हारा करिक मुख की प्राप्ति हो और हुए काम यह है किएके परियाम स्वकृत अधिक कह निलें। संमदार परेशा कोई भी काम न होगा, मिश्चे हुए मुख और दुःल होनों ही उत्यम्न हो पर हमें अपेखाहत ग्रुल कोर दुःल को हैलना है। दिश बाम में अधिक शुक्त और कम दुःल हो वही कपछा है।०

मिन महायम ने मुनवाद की शिद्ध के लिए कुछ छाईक मुक्तिमों हो हैं। उनकी पहले पुष्टि यह है—प्रत्येक कार्यक ग्रह्म बाहण है अग्रदम ग्रह्म वादने योग्य बरुद है हश्किप स्थिक तुन्य की मासि करना निर्धिक साम्यस्य का सार्व्य होना चाहिए।

मिल महाराव की दूसरी पुष्ठि को पहार्व मुखबाद को सिख करती है निम्म जिलित है—प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य उनके लिए सला सर्वात् उपादेस है। संजार

• Intense long certain, speedy fruitful pure— Such marks in pleasure and is pain endure. Such pleasure seek if private be thy end, If it be public let them wide extend Such pains avo d whatever thy view

If pains must come let them extend to few Principles of moral Legislation Chap IV

† The nly proof capable f being given that an object is visible is that peopl actually see it. The only proof that a sound is audible is that people hear it. In like manner the only proof t is possible to produce that any thing is desirable is that people do actually dears it.

J 3. Mills Utilitarianism. Chap. IV

के सभी लोगों का मुख सब लोगों के लिए भना है। इसलिए स्वकों सबकें सुख के लिए प्रवत्न करना चाहिए। सुख सभी चाहते हे, ग्रावएव नवके मुख के श्रातिरिक्त जीवन का दूसरा क्या श्रादर्श हो सकता है। क

# सुखवाद की श्रालोचना

सुप्ताद ससार का एक व्यापक निद्धान्त है। नगाज के अधिक लोग सुद्ध की ही रच्छा करते है। जब वे कंचे-कंचे आदश की नातं करते है, ग्रीर त्याग श्रीर तपस्या के गुण्गान गाते हैं तम भी अपने शाचरण म वे प्राय सुरावादी ही वने रहते है। पर हम कारण सुप्तवाद के निद्धान्त को नितक हिए से ही नहीं मान लिया जा सकता। समार में सच्चे नितक श्रादर्श पर चलने वाला चाहे एक भी व्यक्ति न हो, तो भी नैतिक श्रादरा भूठा नहीं ही जायगा। यदि सुदा की कामना सभी लोग करते है, श्रीर कर्त्वय-शास्त्र भी उन्ह सुदा की खोज की मलाह देता है, तो कर्त्व व्यशाल की श्रावश्यक्ता ही क्या होगी? जिम वात को मनुष्य स्वभावत करते है, उसमें कर्त व्य तथा श्रक्त व्य के विचार का स्थान 'ही नहीं रहता। कर्तव्य के विचार की महत्ता मनुष्य को श्रावनी स्वाभाविक प्रदु-त्तियों को रोकने म ही है। यद यह मत मच है कि सभी मनुष्य सुख की इच्छा से 'मेरित होकर ही सब काम करते हैं, तो हमसे यह कटापि तात्पर्य नहीं निकलता 'कि उन्हें सुख के लिए ही श्राचरण करना चाहिये।

मनुष्य क्या करता है, इससे यह निष्कर्ष कदापि नहीं निकाला जा सकता कि उसे क्या करना चाहिए। कर्त्तव्य-शास्त्र श्रपहरण के श्रीचित्य श्रीर श्रनीचित्य पर विचार करता है, न कि श्राचरण की वास्तविकता पर।

J. S. Mills Utilitarianism Chap. IV.

<sup>\*&</sup>quot;No reason can be given why the general happiness is desirable except that each person so far as he believes it to be attainable desires his own happiness. This, however, being a fact, we have not only the proof which the case admits of, but all which is possible to produce that happiness is good to that person, general happiness, therefore is good to the aggregate of all persons."

ष्ट्रामना ब्ही है।

सन्दा है।०

केचम महाक्रय अपने सम्बद्धार की सिक्षि के लिए निम्नविसित प्रमाश के १—प्रत्येक व्यक्ति सुन्द का इच्छुक है वह उसे मला सममता है। ब्राट्य मलाई

का काम वह है विसके दारा कारिक सुरू की प्राप्ति हो। क्योर वस काम वह है किसके परिवास स्वरूप काभिक का मिलें। संस्था घेसा कोई सी काम न होगा विक्ते कह सब होर इक्त होनें ही तरफ न हो। पर हमें हरेहाकर हुन भीर दान्त को देसना है। विस् भाग में स्विष्ट सुल और कम दान्त हो नहीं

मिल महाराय ने सुकराद की सिक्षि के किए कुछ ठाकिक मुक्तियाँ ही है। अनुद्री पहली पुक्ति वह है—प्रत्येष्ठ न्यक्ति शुक्त चाहता है। अतुरुव सुस्त चाहते योग्य बस्तु है इनक्षिए अविक पुत्त की भारि करना नैविक बाजरख का मान्यं होना चाहिये। र

मिल महाराज की दुकरी सुकि। को पदार्थ हुकवाद को शिद्ध करती है निम्न मिलित है-प्रत्येष व्यक्ति का सल उत्तरे निय सना श्रामांत उपारेग है। तंतार

Intense long, certain speedy fruitful puro-

Such marks in pleasure and in pain endure-Such pleasure seek if privat be thy end. If it be public let them wide extend Such pains a void whatever thy view

If nains must come let them extend to few Principles of moral Legislation Chap IV

† The only proof capable of being given that an object is whible i that people actually see it. The only proof that a sound is audible is that people hear it. In like manner the only proof it is possible to produce that any thing is desirable is that people do actually desire it.

J S. Mills Utilitarianism. Chap IV

सम्प्रदायको, श्रौर एक वर्ग के लोग दूसरे वर्गों के लोगों को इम प्रकार सदा विनाश करने के लिए तत्पर रहते है। यह श्राधुनिक जडवाद श्रौर सुखवाद का ही परिगाम है।

मुखवाद के अनुसार सुख प्राप्त करना ही सर्वोच्च कर्त व्य है। सुन्व-प्राप्ति के अतिरिक्त दूमरी कोई भी उपादेय वस्तु समार मे नहीं। इस सिद्धान्त का आधार यह मनोवैज्ञानिक तथ्य वताया जाता है, कि सभी लोग मुख की चाह करते हैं, और दु ख से मुक्ति चाहने हैं। प्राणिमात्र की सभी चेपाओं का हेतु सुख को प्राप्त करना और दु ख मे अपने आप को बचाना होता है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त को मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहा जाता है, और सुख-प्राप्ति को कर्त्त व्य माननेवाले सिद्धान्त को नैतिक सुखवाद कहा जाता है। प्राय मभी नैतिक सुखवादों मनोवैज्ञानिक सुखवाद को उसका आधार बनाते हैं। सभी मनुष्य नुख के हेतु ही काम करते हैं, अत्रय्व सुख के अतिरिक्त दूसरी कोई उपादेय वस्तु नहीं, इसिल्ये सुख को प्राप्त करना अथवा उसकी वृद्धि करना परम कर्त्तव्य है।

मनोवैज्ञानिक मुखवाद स्वय एक भूल है। सभी लोग मुख की इच्छा नहीं करते श्रीर मनुष्य के सभी कायों का हेतु सुख की प्राप्ति ही नही होता । मनुष्य क कार्यों का हेतु ज्ञात्म सन्तोष प्राप्त करना होता है। श्रात्म-सन्तोप से श्रानन्ट की उत्पत्ति होती है। पर यह त्रात्म-सन्तोप सदा सुख की प्राप्ति श्रथवा उसके उप-योग से नहीं होता । सुख इन्द्रियनन्य सवेदनार्श्वों की अनुभूति का नाम है, ग्रौर ग्रात्मसन्तोप मानसिक स्थिति का सुख बाह्य पटाथों की प्राप्ति पर श्रथवा उसके उपभोग पर निर्भर है, श्रीर श्रात्म-सन्तोप मनुष्य के विचारों पर निर्भर है । सुखवादियों ने प्रायः सुख श्रीर श्रात्मसन्तोप का ऐक्य कर दिया है। वे श्रानन्द श्रीर सुख को भी एक ही वस्तु मान लेते हैं, पर यह उनकी भारी भूल है। मनुष्य सदा श्रात्म-सन्तोष श्रीर श्रानन्द के लिये काम करता है, इसका श्रर्थ यह नहीं कि वह सुख के लिये ही सदा प्रयत्न करता है। कभी-कभी उसको सन्तोप सुख की प्राप्ति से प्राप्त होता है, ग्रीर कभी सुख के त्याग से। जब कोई व्यक्ति एकादशी का वत रखता है, तो श्रपने वत को निवाहने मे ही उसे सतोप होता है, श्रर्यात् श्रन्छे-से-श्रन्छे मोजन के त्याग में ही उसका श्रात्म-सन्तोप होता है। यदि एकादशी का व्रत लिये हुए कोई व्यक्ति 🔑 भूल से श्रन्न खा ले, तो उसे सन्तोप की उत्पत्ति के वदले श्रातम-मर्त्सना का

नीवि शाभ

ही कमा रहेगा। अनुष्य विशेषधील प्राची है। उठमें मले बीर हुरे का विवार करने की शक्ति है। यह स्राफ्ति खुआते में नहीं है। इटी गुक्ति के कारता मत्र्य वेशर का मबेरेड मायी माना गया है। मनुष्य का विशेष उठे कार्युष्टित सुर्वो के प्रस्य करने हे रोफ्ता है। वो मनुष्य कितना ही ब्रांषिक क्रमने ब्रामने ग्रुकों के

नैतिकता मनुष्य की बाय्यारिक ब्राह्म का शावन मानी बाती है। सुत की क्या नहीय बीर यहुकों में कमानस्य के है। बरि मनुष्य मुख की ब्राह्म करना मात्र ब्राप्स बीरन का सब्दय बना के तो उतमें बीर यहुकों में मेर

153

गुलवाद मनुष्यों को मुली न बनाकर हु स्त्री ही बनावेगा। बिद धेरदार्थि ये सरफ कूट मुल के स्विटिक मनुष्य अपने श्रीवन में कोर वृद्धा सदय नहीं रक्ता तो वह अपने निर्दे अधिक ने अधिक गुल को शामती एक्क करते के वेशा करेगा। गुल की जलांच साम मीन-सम्प्रमें के जर निर्माद है। तंतर में भोग-बन्दार्थ परिम्त है, और मनुष्य की इच्छार्थ सम्बन्ध हैं। आवदब गुल को आवदों शिक्स मनुष्य तथा मूली ही खोगा। वह मोग शामती के प्रमाव ने प्रावती तो होगा हो बुले दे तमान्य कोगी को देखका मी रेप्पा के कार्य और भी नुन्ती होगा। गुल की इच्छा के कार्य शेवार में मीग-समझी के तिए मारी हीना अपनी जलका होना सामाविक है।

बाबान में ब्रापुनिक काल के महाश्युद्धी वा कारच तुमनार को मनाइपि ही है। पूर्वपित कारने मुख के मिद्र अधिक होगों को पूल होते हैं कीर दिए दुस्ताद थी मनोइपित के द्वीरित होकर अधिक वर्ग के औरा दन यूँबीपीयों के बिनाय के सिने बजन हो बाते हैं। एक राष्ट्र कुटने राष्ट्र को यक जमसम्बन्धी प्रतिकृल श्राचरण नहीं फरता। जब तक मनुष्य विवेयहीन नहीं हो जाता, तय तक चह मुख़ ही की श्रपनी चेष्टा का हेतु नहीं बनाता ।

यह बात सत्य है कि मनुष्य सुष्य की इच्छा करता है छोर सुष्य की प्राप्ति उनके कुछ कामों का हेतु होता है। पर हम हेतु के पूर्व उनका विवेक कार्य करता है, छोर विचारवान् मनुष्य पहले छपने विवेक से पह निर्णय करता है, कि उसे किमी विशेष सुख की प्राप्ति की चेटा करता है। पिछे यह किसी प्रकार के सुष्य की प्राप्ति की चेटा करता है। इम प्रकार उसके कार्यों का प्रधान हेतु सुख-प्राप्ति का विवेक ही होता है। जब मनुष्य विवेक से काम नहीं लेता, तो वह मानवता के स्तर से शिर जाता है और उसका छाचम्या पशुवत हो जाता है।

ऊपर दर्णाया गया है कि मनोवैज्ञानिक सुख्याद स्वय श्रसिद्ध है। पर मनोवैज्ञानिक सुख्याद यदि सत्य भी हो, तो उनके श्राधार पर नैतिक सुख्याद मिद्ध नहीं किया जा सकता । मनोवैज्ञानिक सुख्याद श्रोर नैतिक सुख्याद में पारस्परिक विरोध है। मान लीजिने सभी मनुष्य सुख की चाह करते हें, तो फिर सुख-प्राप्ति को नैतिक श्रादर्श बनाने की श्रावश्यकता क्या है ? नैतिक श्रादर्श कोई ऐसी वस्तु होती हैं, जिसकी श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। जिस वस्तु की श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। जिस वस्तु की श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति हैं, उसके लिये ही किसी प्रकार की नैतिक प्रेरणा श्रावश्यक है । इस दृष्टि से कर्त्तव्य-शास्त्र की कोई श्रावश्यकता ही नहीं रहती । जब स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रोर श्रोचित्य म विरोध होता है, तभी कर्त्तव्य की श्रावश्यकता होती है, श्रीर कर्त्तव्य-शास्त्र का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है । यदि मनुष्य का कर्त्तव्य कर्त्तव्य के निर्णय की श्रावश्यकता ही न होगी। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुख-चाद नैतिक सुखवाद का श्राधार न होकर उसका उन्मृत्वन करने वाला सिद्धान्त है।

मनोवैशानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद की पुष्टि करने मे वास्तविकतावाद की भूल होती है। यह एक प्रकार का नैतिक हेत्वामास है, जिसे श्रमेरिका के कर्त्त-व्य शास्त्र के विद्वान् व्हीलराइट महाशय ने दर्शाया है। कर्त्त व्य-शास्त्र विधेयात्मक मानिधिक क्लेश होता है । मूल के तमब बाध लाने से मूल की धारुम्यि

tax

होनंपर मी मतो मनुष्य की ब्राह्मसंतीप नहीं होता। ब्राह्मय बहीं वह उसे माद रहता है, वह इस प्रधार के सुन्त की माशि की बंधा नहीं करता । उठे व्यक्तिचार से सुल की कानुभृति होती है पर छन्तोप की कानुभृति नहीं होती। बाटएय सामारबाटः सनुष्य बायमे बाय को स्थमित्वार से रोकता है। यन वर मुख के वीछ उचित बजुबित के विचार को मूल बाता है, और विघर उसकी इन्द्रियों से बाती हैं उधर ही बाने सगता है, तो इस उसे मानवता से गिए हुआ स्पक्ति मानते है । पदु बीवन में ही माची सुल के हुद्व सभी काम करफ है मतुष्य जीवन में यह इस मानसिक कार से खेंचा उठ व्यक्त है और बावरपब्या पड़ने पर प्रस्कारा के साथ बारेका कहा मेलाता है। इस असी स्पक्ति को सला करते है जो अजित काम करता कीर लोक करमाया के लिये गुल का स्थाम करता है। देशमक अपने देश की खंखनाता के लिये न केवल सभी मकार के मुली का स्वाग करता और बानेक प्रकार के क्यों को सेखाता है, बरन, वह अपने मायाँ का भी देश दित के लिये निद्धावर कर देता है। किन्ते ही देशमक हैंन्ये-हें बते फॉबी पर लब्क बाते हैं। यदि मनुष्य के बसी क्समी का हेत सल की माप्ति दोता तो देशमन्त्र का देश के लिने कब सहना और अपने मार्कों का बिनदान बरना हैसे सम्भव होता ।

उक्त कवन से तरह है कि मनोबैशानिक सलकार सम्मासक विद्याल है। इस विद्यान्त में बारमस्तोध और सन्द का पेक्य करके यह सिद्ध करने की देश की गयी है कि जिस प्रकार प्रकृष्टि के करण भाष्यी क्यपने सक के लिये सभी प्रकार की कियामें करने हैं। उसी प्रकार सनुष्य भी छुन की ही मासि के लिये छमी। मकार की वेशाएँ करता है। पर ऊस दिने हुए उराहरकों से यह स्पष्ट है कि कारमस्दोप मुल से भिम्न बस्तु है क्यांग इसके किये मनुष्या ग्रान्त का स्वाग करता है। मनुष्य मा ब्राम समाप दिसी बाहरी वस्तुब्री पर ब्रावदा उनके उपमोग पर निर्मर मदी करता यह उनके विकारों वर निर्मर करता है । क्या मनध्य कारने बादर्ज के प्रमुक्तर प्राचन्य नहीं करता है तो उठे बारस्टन्तीय न होकर बारसन्तानि होती है और उससे बचने के लिये नहीं तक सम्मव है अनुष्म अपने बाहरा के

प्रतिक्ल श्राचरण नहीं करता। जब तक मनुष्य विवेकहीन नहीं हो जाता, तब तक वह सुख ही को श्रपनी चेष्टा का हेतु नहीं बनाता ।

यह बात सत्य है कि मनुष्य सुख की इच्छा करता है श्रीर सुख की प्राप्ति उसके कुछ कामों का हेतु होता है। पर इस हेतु के पूर्व उसका विवेक कार्य करता है, श्रीर विचारवान् मनुष्य पहले श्रपने विवेक से यह निर्ण्य करता है, कि उसे किसी विशेष सुख की प्राप्ति की चेष्टा करनी चाहिये श्रथवा नहीं। पीछे चह किसी प्रकार के सुख की प्राप्ति की चेश करता है। इस प्रकार उसके कार्यों का प्रधान हेतु सुख-प्राप्ति का विवेक ही होता है। जब मनुष्य विवेक से काम नहीं खेता, तो वह मानवता के स्तर से गिर जाता है श्रीर उसका श्राचरण पशुवत हो जाता है।

ऊपर दर्शाया गया है कि मनोवैज्ञानिक सुखवाट स्वय श्रिसिद्ध है। पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद यदि सत्य भी हो, तो उसके श्राधार पर नैतिक सुखवाद छिद्ध नहीं किया जा सकता । मनोवैज्ञानिक सुखवाद श्रोर नैतिक सुखवाद में पारस्पिक विरोध है। मान लोजिये सभी मनुष्य सुख की चाह करते है, तो फिर सुख-प्राप्ति को नैतिक श्रादर्श बनाने की श्रावश्यकता क्या है? नैतिक श्रादर्श कोई ऐसी वस्तु होतो है, जिसकी श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। जिस वस्तु की श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। जिस वस्तु की श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसके लिये ही किसी प्रकार की नैतिक भैरणा श्रावश्यक है। इस दृष्टि से कर्त्तव्य-शास्त्र की कोई श्रावश्यकता ही नहीं रहती। जब स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रोर श्रीचत्य में विरोध होता है, तमी कर्त्तव्य की श्रावश्यकता होती है, श्रोर कर्त्तव्य-शास्त्र का निर्माण ऐसी ही स्थिति में होता है। यदि मनुष्य का कर्त्तव्य। वही मान लिया जाय, जिसकी श्रोर मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा है, तो कर्त्तव्य के निर्णय की श्रावश्यकता ही न होगी। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुख-वाद नैतिक सुखवाद का श्रावार न होकर उसका उन्मूलन करने वाला सिद्धान्त है।

मनोवैशानिक सुखवाट से नैतिक सुखवाट की पुष्टि करने में वास्तविकतावाद की मूल होती है। यह एक प्रकार का नैतिक हेत्वामास है, जिसे श्रमेरिका के कर्त्त-च्य शास्त्र के विद्वान् व्हीलराइट महाशय ने दर्शाया है। कर्त्त व्य-शास्त्र विधेयात्मक

नीति शास विकास शास है; यह शास्त्रविकताशादी विकास नहीं। वस्तु सिर्वि ही विवि निपेष का ब्रामार नहीं यम सकती । उत्तित बीर बार्त्र वत विचार इस मान्त्र्य

325

की सेकर चलते हैं कि मनुष्य बाकाविक परिम्पिति के प्रतिरूच बावरच कर रकता है, और पेका भावरच करना उचित है। मान लीविमें कि मनुष्य भी धमी फिनाओं का देउ मुख की ग्राप्ति है। तो इतन यह विद्य नहीं होता कि पुना भी प्राप्ति को उसकी किए। हो का देव होना ही चाहिये। है" से बाहियें" का निष्कर्य निकालना कल व्य बायवा नैतिक विचार के प्रतिकल है। यदि एक मी समुभ्य मेनान ही जा किसी भने बादश के लिये सम्बद्धा साम कर ठक्टा ही षो भी सन की प्राप्ति को जीवन का कावश नहीं बमाया जा सकता। ब्रीजिय ब्रीस मैतिकता का काबार बाट्यविक्ता नहीं बरन् मनुष्यका काद्य होताहै। मनुष्य की

इस है, उसने उसे भी कह होना चाहिए इनका निर्शय नहीं किया वा सकता ! मुलवाद इ बादुवार अनुस्य को अवसे बाधिक मुल प्राप्त करना चाहिए। बहुत है जोगों का तुन्य बापने तुन्त है बाविष्ट होता है बातपूर ससवाद की पह दिवास्त हो बाता है कि वा पव-सै-वाविक को में के लिए वाविक-से-वाविक सुन प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार का काम करना चाहिये बिससे बारना भीर शाय-शाय दूसरी का भी सुन हो। यह सुन्त श्रविक-से-श्रविक सोवी के लिपी श्रापिक से श्रापिक परिमाना में होना जाहिये।

उक्त विद्यान्त से यह बात मान की गरी है कि मुख मापा का सकता है। बिस प्रकार धर्मामीदर सगस्दर किसी मनुष्य का शाप स्वया का सकता है। उसी मकार सुल की भी माप हो शकती है। इस प्रकार की मान्यता के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि नैतिकता का ब्रादर्श कविक-से-अधिक लोगों का मुल ही होना चाहिये । पर बास्तव में सल हो माप नहीं हो सकती । किस स्पत्ति को किस बात में कितने सक्त की कानुसूति हो रही है वह कौन क्लायेगा ! इस भारते ही एक सुरू की तुम्रता वृक्षरे सुन्द के साथ करते कमय शीह शीह से नहीं क्या सकते कि कौन सा सक्क बारिक है। सन्त व्यक्तिगत बातुमन है। इसका माप किसी भौतिक पदार्थ के सम्मान होना समय नहीं। बातपुत्र सल के नियम में अधिक छ सविक" का विचार क्रसंगत है। सुलवादियों ने मान किया है कि बित प्रकार भौनी के दो देशें को तीक कर बताया जा लकता है. कि कौन ता देर बड़ा है.

उसी प्रकार सुख को भी तौल कर बनाया जा सकता है कि सुख का कौन-सा देर वड़ा है।

श्रपने ही व्यक्तिगत सुखों को एकत्र करके मापा नहीं जा सकता, फिर विभिन्न व्यक्तियों के सुरा की माप तौल करना तो श्रौर भी श्रासमय है। एक ही प्रकार का श्रामुभव भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के मन में कम श्राथवा श्रिधिक सुख उत्पन्न करता है। इससे सब लोगों के सुख का श्रान्टाज लगाना श्रात्यन्त कठिन हो जाता है।

मिल महाशय ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का सुख श्रपने लिये भला ही होता है, श्रतएव सभी लोगों का सुख सभी लोगों के लिए भला होगा, श्रयांत् वह उनके कल्याण की वस्तु होगी श्रीर उसे सभी लोग चाहेंगे। पर वस्तुस्थिति दूसरे ही प्रकार की है। एक मनुष्य वा सुख दूसरे के लिए दु ख हो जाता है। मान लीजिये, कि एक साथ काम करने वाले हो व्यक्तियों को एक कारखाने में बरावर वेतन मिलता है। उनके वेतन में, मान लीजिये, वृद्धि हो गयी। एक का वेतन डेढा हो गया श्रीर दूसरे का सवाया। यदि हम मिल के सिद्धान्त को मानें, तो दोनों को ही श्रिषक सुखी होना चाहिए। पर इस प्रकार की वृद्धि से एक श्रिषक सुखी होना है, श्रीर दूसरा दु ख की मात्रा ही श्रिषक निकले। जब चोर पकडा जाता है, तो साहू कार प्रमन्न होता है, श्रीर चोर दु खी। ऐसी स्थिति में चोर के पकड़े जाने के कार्य का मृत्य कैसे श्राँका जा सकता है।

मुखवाद के सिद्धान्त की यह मान्यता है कि अपने मुख और दूसरों के सुख मैं विरोध न हो। पर वास्तव में जो व्यक्ति अपने मुख का विचार रखकर काम करता है, वह दूसरों को मुखी नहीं बना सकता, और जो दूसरों के मुख की ध्यान मे रखता है, उसे अपने मुख का त्याग करना पहता है। दूसरे के मुख के लिये प्रयत्न करनेवाला व्यक्ति मुखवादी नहीं हो सकता। यदि वह सुस्न को ही सबसे अधिक मूल्यवान् वस्तु मानता, तो वह अपने लिए ही सबसे अधिक सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता। सुखवाद के सिद्धान्त को त्याग कर ही मनुष्य दूसरों के सुख के लिये यत्न कर सकता है। নীতি খ্যান্স

भपना सुन्त एक संबेदना उत्पन्न करने बाली बस्तु है। पर बूठरेन्न

?=

सुम्ब संबेग्ना नहीं है। बूधरे का सुन्त मनुष्य का विश्वार मात्र होगा है। वर विचार मनुष्य को संतोप भन्ने ही है बहु बेशी संवेदनाएँ उत्स्व नहीं कर लक्ष्य वंशी धरना मुन्त उत्स्व कर्या है। बूबरे लोगों के सुन्त के लिये मन्त्र कराकि एक बाहरा के लिये पात्र कराता है, त कि सुन्त के लिये । इस तर्र मुन्तवाद होरे स्व की स्वार के स्वार के स्वार के पारस्तरिक विरोध है। इस मनवादी दार्सरिकों ने स्व सुन्तों की एक हो प्रकार का नहीं सांध

है। खुबर मिल महाराय के बनुसार सुन मिल मिल प्रकार के होते हैं। स्पर्ना कौर पेर्यागामी का सुन्य किए सकार का है उसी प्रकार का सुन्त करि कीर वार्यानक का नहीं है। एक वुल पाश्चिक बर्बाद रामिक है, बीर बूबर हुत सारिक है। इस प्रकार सुर्खी में प्रकार मेर का मानने से सुसवाद का सिकान्य नप्र हो जाता है। सर्व सुक्त सी कई प्रकार न हैं दो फिर कीन से सुरू की नविकता का माप दरह बनाया बाय । किसी व्यक्ति के ब्रायरक को एक व्यक्ति एक प्रकार के तुल से नाप सकता है और वृत्तय दूतरे प्रकार के तुल से। होती दी बह सकते हैं कि उनका ही मापदवड ठीक है। ऐसी क्षिति में देने पड़ वुसरे सापरपड की स्रोब करनी पडेगी जो बिमिनन प्रकार के सुखों में एक की उप्पन्नार्व और दूसरे को निम्नकाठि का प्रमाशित करें । बाह्यक में इस प्रकार का मापद्यंत्र हमार विकासी में क्या काम करता है। हम उस तुल को संस्था करते हैं, विश्में धव लोगों का करनावा द्रीता है। दरिव्रम सुक्त, वो एक ही व्यक्ति को आपनन देता है, कमी भी तब कोटि का चुल मही भागा वाता ! विवेच और विचार से जो तत्व उरका होता है उसी को खेंचा भामा बाता है। पर वद इस विदेश और विचार को गुल के ठींचे और नीचे होने का नियासक मान सेते हैं तो मुलबार की माध्यरण मानना छोड़ देते हैं। वह माधनश्य

कैना विके लय को मानिया करने के तियातृष्ठ माण्यस्य की कानस्पक्रमा हो। जन्मक पुलिसी ते यह सम्ब हाता है कि मुलनवार का विश्वान प्रतिप्रति है। बालन में भूल बाहे नह एक करिक का हो प्रथमा उन का समर्वा स्विक-त स्वीनक लोगों का नैविक्सा का माण्यस्य नहीं वन उकता। गुल की नैवित्ता का माण्यस्य मान लेने से नैविक्सा की श्रवित होकर उठका हान ही होता है। सुरवादी अपने तथा अपने राष्ट्र के नुज को शृद्धि वरने के लिये बड़े-बड़े समाम उपस्थित करने हैं। ये समाम सुरव की शृद्धि न कर दुन की ही शृद्धि करते हैं। इस प्रकार मुखबाद का अपने आप में ही बिरोध हो जाता है। नैतिकता प्राष्ट्रिक जीवन में नहीं, बरन् उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में हैं। इसके लिये आरम-नियन्त्रण और तय की आपश्चकता होती है।

### श्रन्तः श्रनुभृतिवादी सुखवाद

श्रन्त श्रनुभृतियादो सुरावाद के प्रवर्भन मिजविक महाशान है। मिजविक महाशाय सुत्र को ससार की मतमे मृह्यवान् वन्तु मानते थे। परन्तु उन्हें यह भी जान था कि प्रपने ही सुरा को श्रपन कार्यों का लच्य वना लेना उचित नहीं। ऐसा करने मे समाज में कला हो जाने को सम्भावना है। अत्येक मनुष्य श्रपना सुरा चाहता है, श्रीर यदि श्रपने सुरा की प्राप्ति को ही परम पुरा भी मान लिया जाय, तो फिर मनुष्यों को प्रपने मुख के हेतु दूनरों को कृष्ट देनेसे रोकने के लिए कोई साधन न रह जायगा। परन्तु सिजविक महाशय यह भी जानने थे, कि नवार्थ मुखवाद से, परार्थ मुखवाद नहीं निकाला जा सकता है। उन्हें मिल महाशाय की ताकिक भूलों का पर्याप्त जान था श्रीर उपयोगितावाद के श्रान्तिक विरोध को भी वे मली भाति जानते थे। श्रत्यू एक नवे मिद्धान्त के श्राधार पर ही उन्हें पदार्थ सुखवाद की सिद्ध करनी थी। इसलिए उन्होंने श्रन्त, श्रनुभृतिवाद की शरण ली।

सुखवाद की सिन्धि—सिजविक के सिद्धिन्त के दो मुख्य ग्रग है—पहला सुख को सबसे मृह्यवान् वस्तु मानना, श्रोर दृगरा श्रपने तथा पगर्य दोनों के मुख के लिये समान प्रयत्न की श्रावश्यकता दर्शाना । सिजविक ने इन दोनों वातों को सिद्ध करने के लिए कुशल युक्तियों से काम लिया है। सुख का ही उचित पुरुषार्थ दर्शाने के लिये सिजविक ने निम्मलिखित उक्ति दी ह—

मनुष्य अनेक प्रकार के पटाथों को प्राप्त करने की नर्बटा चए। किया ज ता है। इन पदायों को प्राप्त करने के प्रप्रत्न की यदि हम मनोवेजानिक दृष्टि से दर्ते, तो हम प्रयस्त का चस्तु को भीतिक पदाय नहीं, वरन् उम पटार्थ के शान को पावेंगे। मनुष्य को धन सन्तोप नहीं देता, वरन् अपने पास धन रहने मा पदार्थों का जान सार्थ मुख्यशान बस्तु नहीं है बरन् इन झानों है उत्तक होने

₹8. कान छन्तोप नेता है। इसी प्रकार किसी मोग्य पतार्थ का संग ही बासांकि

वाला सस ही मूस्यवान् वस्तु है। जब कोई मनुष्य किसी विपय का विन्तन करता है दो वह न बाधा बस्टा क लिये बिन्तन करता है, और न अस बस्ट है विचार के लिए जिस्तन करता है। बरन् बस्त के बिन्तन करने से उत्तव होने बाले सद्ध इ क्रियं चिन्दान करता है। विधय स्वयं प्यारा नहीं है विधव से उत्ता होतेबाल सन्त के लिये विषय प्लास है। इस प्रकार सिम्बिक महासन के कथनातुमार मनुभ्य सब प्रकार के कामी को सुन्य के जिये ही करता है। यदि बह किसी बिपय का चिन्छन करता है तो वह सुख के लिये, बरीर मदि वह किसी कास से मा उनके भिन्दन से दिरत होता है तो वह सुन्द के विभाश के कारक ! यदि इस इस प्रकार अन्तदरान के हारा यह निरुवय करने की वेश करें कि मानव बीवन की छवडे शृह्यदात् वस्तु कवा है बार्यात् अनुभ्य का सर्वेतहरू पुरुषार्थं क्या है, तो इस उठे वृत्त के ब्राविरिक्त और क्रुब्ध स पार्वेगे । इत प्रकार सिक्षिक ने तुन्द की स्वत मुस्तवाम् वटा किया किया है। दूसरी बस्तुकों का मुख्य तल से बाँद्य बाता चाहिए । परन्त तल का मुख्य बाल किसी बख के भारा नहीं झॉका का सकता। व्यावहारिक विवेक का कार्य-विवेक महाराय के विद्यान्त का वसरा क्राग क्रापन कीर पराये सुल की हुन्छ। की एक सी क्रावर्यकरण को विस्

बरता है। इसके लिए सिजनिक महाशान विवेदवान की शारण लेते हैं। मनुष्प का विवेक प्रयश सद्वियार उसे अपने सभी कार्यों में न्यावपुष्ट होने के लिए मेरित करता है। त्यायनुष्क होने की मेरना मनुष्य की चन्दाः चनुप्ति है। इस ग्रेरमा को निवर्षक ने ब्यावहारिक विवेक कहा है। यह ब्यावहारिक विवेक एक ब्रोर मनुष्य को बापने बीर पराये सन्त की कीमत एक ही तरह करने के तिए बाप्य बरता है और दूतरी धोर वह मिघ मिघ समय के ब्रफ्ने ही सुख की एक बरावर मूस्य का शमकते के शिप बाज करता है। वब सनुस्य इत

<sup>1</sup> Intuitionistic Hedonism.

स्यावहारिक विवेक की श्रवहेलना करता है, श्रर्थात् जय वह श्रपनी श्रन्तरात्मा की श्रावाज के प्रतिकृत काम करता है, तो उसे श्रात्म-भत्मंना की श्रनुभूति होती है। मनुष्य की म्वाभाविक प्रवृत्ति श्रपने सुख को श्रिधक मूल्यवान् मानने श्रीर दूसरे के सुख की परवा न करने की होती है। इस प्रवृत्ति का विरोध श्रन्तरात्मा के न्याय का नियम करता है, श्रर्थात् मनुष्य की श्रन्तरात्मा उसे दूसरे व्यक्तियों के सुख की वृद्धि के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार मनुष्य की खाभाविक प्रवृत्ति जीवन भर के सुख को सुनाकर क्लिएक सुख की श्रोर दौडने की होती है। इस प्रवृत्ति का विरोध भी मनुष्य की श्रन्तरात्मा श्रपने न्याय के द्वारा करती है।

इस प्रकार जो व्यक्ति अपने आचरण को नैतिक वनाना चाहता है, उसे अपने और दूसरे लोगों के सुख के लिए समान रूप से प्रयत्न करना आवश्यक होता है। दूसरे, उसे ज्ञिक सुख के फेर में न पडकर जीवन भर रहने वाले सुख के लिए चेष्टा करना पहता है।

सिजविक के सिद्धान्त की श्रालोचना—सिजविक महाराय के सिद्धान्तों में दो विरोधी विचारधाराओं का मिश्रण पाया जाता है। साधारणत श्रन्त श्रनुभूतिवाद सुखवाद का विरोधी है। श्रन्त श्रनुभूतिवाद में त्याग, तपस्या श्रीर 'कर्त्तव्य के लिए कर्त्तव्य' करने के सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है, श्रीर मुखवाद में सुख को ही जावन का परम पुरुपार्थ मान लिया जाता है। सिजविक ने एक श्रीर जावन की सबसे मृद्यवान् चस्तु सुख को वताया श्रीर दूस रीग्रीर इसे सभी में वरावर वॉटने की श्रावश्यकता की श्रन्त श्रनुभृति के श्राधार पर सिद्ध किया। इस प्रकार उन्होंने जडवाटी विचारवारा का श्राध्यात्मवादी विचारधारा से साम-खस्य स्थापित करने की चेष्टा की है। सुखवाद का सिद्धान्त मिल श्रीर वेन्थम महा-श्राय का है, श्रीर व्यावहारिक विवेक का सिद्धान्त, जिसका श्राधार मनुध्य की श्रन्त श्रनुभूति है, काट महाशय का है। इस प्रकार सिजविक के विचारों में मिल श्रीर वेन्थम के विचारों का, काट के विचारों से समन्वय करने के यतन की हम देखते हैं।

<sup>1.</sup> Practical reason.

नीति शास्त्र

888

टएका विवेकी स्तरूप क्रमने क्यायको पूर्वा क्रममा बृहद हेकता त्यादक्ष है। क्रमनी पूर्वाता का कान ही मनुष्य को वंतीय देवा है। वही मनुष्य का परम पुरुपार्य है। विविधिक ने कुल को एवरिक्टर वनार्य दिव करके बडी मूल की है जो एलवादियों ने अथवा उपयोगितावादियों ने की है। उन्होंने अपने आप को तार्किक भूलों से वचाने की चेष्टा की है, पर वे अपने आप को मनोवैगानिक ओर दार्शनिक भूलों से वचा न सके।

सिजविक ने व्यावहारिक विवेक के टो श्रग नताए हैं। व्यावहारिक विवेक मनुष्य को अपने श्रीर पराये सुख को एक ही हिए ने देखने के लिए प्रेरित करता है। परन्तु इस प्रकार की प्रेरणा वास्तिवक है या कोरी कल्पना मात्र, यह नहीं सिद्ध किया गया है। फिर श्रपने श्रीर पगये सुख मे सदा विरोध रहता है। जिस व्यक्ति को श्रपने सुख की चिन्ता का श्रम्याम रहता है, उममे दूसरे के सुख की परवाह करने की योग्यता नहीं रहती, श्रीर जो व्यक्ति दूसरे लोगों की सुख-इद्धि करने का श्रम्यास करता है, उसे श्रपने सुख की परवाह नहीं रहती। वास्तय मे ऐसा ही व्यक्ति दूसरे लोगों की सुख इद्धि की परवाह करता है, जो शारीरिक सुख को सुख सममता ही नहीं। श्रपने श्रीर दूसरों के सुख की प्राप्ति की चेश समान रूप से करना सम्भव नहीं।

इसी प्रकार श्रपने एक समय के सुरा श्रीर जीवन भर के सुरा के बीच न्याय के नियम को वर्तना सम्भव नहीं। सुख की कीमत करने वाला व्यक्ति प्रायः वर्तमान सुख को ही मूल्यवान मानता है, उसे भावी मुख की परवाह नहीं रहती। जिस तरह पराये सुख का विचार सुख नहीं है, उसी प्रकार भावी सुख का विचार भी सुख नहीं है। यदि पराये श्रयवा भावी सुख के विचार श्रपने श्रीर वर्तमान सुख के उपभोग से हमें रोकते है, तो इस रोकने को प्रक्रिया से सुखवाद की सिद्धि नहीं होती, वरन् उसका खहन ही होता है। स्वा सुखवादी वर्तमान काल के श्रपने ही सुख की सबसे श्रियक कीमत करता है। जब वह दूसरों के मुख की परवाह करने लगता है, तथा श्रपने जीवन भर सुखी रहने का विचार मन में लाता है, तो वह सुखवादी नहीं रह जाता, विकि विवेकवादी वन जाता है।

इस प्रकार सिनविक ने श्रन्तः श्रनुभूति श्रयमा विवेकवाद को सुखवाद के सिद्धान्तों से मिलाकर सुखवाट का पक्ष पुष्ट न करके उसके श्राधार-स्तम्भ को ही गिरा दिया है।

धर्म रे नैतिक मुखबाद क्या है। मनोबैद्यानिक मुखबाद और नैतिक भुनवाद में

क्या केट 🖁 । १ स्वार्थं मुलबाद और पराच सुम्बबार में क्या मेद है ? इस प्रतंग में ईपोस्स्

रत महाराम के तिहान्त की मासोचना (करते हुए। उसे स्तह की बिमें ।

३ परार्थ गलनाद का मनोनैजानिक शाधार क्या है ! केवम महाराज के

विचारों को स्पर कीविये चौर मित्र के विचारों से उनकी हुलना कीविने !

 श्रुवाट मनुष्य को शुन्ती स बनाकर कुछि। ही बनायेगा<sup>35</sup>—नह कपन करों तक सत्य है १ इस दियम में धीन महासम की अकियों की

श्यव की किये। मनावैद्यानिक सुन्दवाद नैतिक द्वलदाद का ब्याबार कहाँ तक वन सकता है।

क्या यह करना ठीक है कि यदि मनोधेशनिक सुलबाद अल है हो नैतिक सुखबाद को भवरूप ही मिच्या होना चाहिये। ६ तिप्रविक महाराध के लुनवाद की विशेषक क्या है ! सनुष्य का

न्याबहारिक विवेद उत्दे कर्यन्य के निर्यंत में करों तक काम करता है।

# तेरहवाँ प्रकरण

## प्रकृतिवाद्

प्रकृतिवाद का सिद्धान्त — प्रकृतिवाद नैतिकता का एक पुराना सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के श्रनुसार प्राकृतिक जीवन ही भला जीवन है, श्रौर श्रप्राकृतिक जीवन ही वरा है। जो श्राचरण प्रकृति के नियमों के श्रनुसार होता है, उसे हमें भला श्राचरण कहना चाहिए, श्रौर जो उन नियमों की श्रवहेलना करता है, उसे हमें बुरा श्राचरण श्रर्थात् श्रनैतिक श्राचरण कहना चाहिए। जिस प्रकार ससर के श्रन्य प्राणी प्रकृति के नियमों का पालन करते है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रकृति के नियमों का पालन करते है। मनुष्य यदि प्रकृति से श्रपने कर्त्तव्य के विषय में शिद्धा नहीं लेता, तो उसे सन्मार्ग मिलना कठिन है। मनुष्य के मन में श्रपने कर्त्तव्य के विषय में श्राचार नहीं लेता, तो उसे सन्मार्ग मिलना कठिन है। मनुष्य के मन में श्रपने कर्त्तव्य के विषय में श्राचार नहीं लेता, तो उसे सन्मार्ग मिलना कठिन है। मनुष्य के मन में श्रपने कर्त्तव्य के विषय में श्राचार नहीं रहता। प्रकृति की कियायें प्रत्यन्त हैं। इन्हें श्राचार मानकर हम किसी निश्चित मत पर पहुँच सकते हैं, श्रौर श्रपने जीवन के लिए उचित मार्ग निकाल सकते हैं।

प्रकृतिवाद की श्रावश्यकता—प्रकृतिवाद रूढ़वाद का विरोधी है। साधारणतः मनुष्य श्रपने धर्माधर्म का निर्णय धार्मिक पुस्तकों से करते हैं, इन धामिक पुस्तकों में किसी महान् पुरुष की कही हुई वार्तें लिखी रहती हैं। दूधरे लोग श्रपनी श्रावश्यकता के श्रनुसार इनमें परिवर्तन कर देते हैं। कभी-कभी धर्म-पुस्तकों के उपदेश, देश श्रीर काल के प्रतिकृल होते हैं। महान् पुरुषों ने जो उपदेश दिए थे, वे उस समय के लिए उपयुक्त थे, श्रीर वे किसी विशेष देश के लोगों के लिए दिए गए थे। पर उनके धर्मो-पदेशों का प्रचार श्रनेक देशों में हो गया है, ग्रीर श्रव समय भी वदल गया

१६६ नीवि शाम

है। ब्रह्म उनके बहुत से उपदेश देश और काल के अप्तुक नहीं हैं पर षम के पुरोहित उनके उपदेशों पर लोगों की शबा बनाये रखने की वेदा करते हैं। इस्तिए ने पम पुस्तकों पर क्रमेक मकार की ठीकामें कौर भागीनें शिसरे हैं। इस प्रकार पुराने पैगम्परों के कहे हुए बोड़े से सीचे-सादे बाक्स बड़ी-वड़ी पोधियों का रूप पारका कर छेते हैं। वन कमी मतुष्य को धर्म का निर्वत करना परवा है, वो उन्हें पन के इन प्रयोदियों की शरदा होनी. पहती है। वे लोग क्य म्याक्य म्य का निर्वाय कायनी योगियों के बग्रधार पर करते हैं। इस प्रकार अनुष्य अपने स्वक्तन चिन्छन औ शक्ति को लो वेसा है। बम पुरसकों में कई गये उपदेशों में बिरोध होते हैं। बुनियों में कई बर्म हैं, भीर उनकी यम पुरुष दिमिल प्रकार की बाठों का यम बताती है। बद दो अम-पुरतकों की शर्तों में विरोध हो तो तह बातत का निर्यंग कैते किया जाय ! सनुष्य पर्म-पुरतकों को अपना पय-धदशक बनाकर क्रमेक प्रकार के बारवाचार करता है कीर नहीं नहीं कहाइयों भी सहस्ता है। इससे बोनन सुकी न होकर बाकी ही होता है। विकाल-पुरा के पूर्व मुरोप में हैसाई समें का क्व प्रचार का । सभी स्रोग पादरिकों को देवता के समान प्रवते और उनकी बार्टी को किना किसी मुक्तापीनी के मानते थे। कोर्यों की इस सानसिक सिवि है पादरियों ने शाम उदाया। उन्होंने भएने श्रीयन श्रो काव विशासी बना किया भीर दपए इनका करने के किये वे स्वर्ग के टिक्ट वेबने करे। जो कोई उनके बाचरवा की मुक्ताचीनी करता या वे उसके शाय के शकते थे। स्तर<sup>ाज</sup> चिन्तन करने नाला कामगी समम्ब बाता था क्योर क्या पर किसी प्रकार कासेम करमें बाक्षे समया बाइविक में लिखी बार्के के मिरिक्स किसी साम को इर्शान वाले अविक को वे किन्दा ही कता बालते थे। इस प्रकार कर्म के नाते सत्य का गता भींग्रा बाहा या। स्टब्स्ट विस्तन पाप समस्य व्यक्त या। जिल प्रकार इसारे पर्यक्ते कीर पुरोशित शास्त्र के विरुद्ध किसी बात की सह नहीं सकते और सरुष विश्वन करने नाते व्यक्ति का इसन करते 🖔 शरी प्रकार मणकालीन पूरीप में पादरी होग बाइदिल के विदय किसी भी सियान्त का प्रचार होने नहीं देवे थे। की येवे सिद्धान्त सबका सबका प्रचार करताया उत्तकाने इसन करते थे । तारे सूरोप में कहिबाद पैला हुआ। या ।

इसके कारण समाज के कुछ लोग सुख छौर छाराम से रहते थे। छौर बाकी लोग पादरी छौर जर्मादारों की गुलामी किया करते थे। वे इसी को छपना वर्म समभते थे।

उक्त सामानिक स्थिति को वदलने के लिए ही प्रकृतिवाद का प्रचार हुआ।
प्रकृतिवाद पुरानी रुद्धियों और विचार परम्पराओं की आलोचना करता है।
प्रकृतिवाद मनुष्य की बुद्धि को आप्त-वचन, परम्परागत विचार तथा धर्म पुस्तकों के बन्धन से मुक्त करने की चेष्टा करता है। प्रकृतिवादी विश्वास करता है, कि जिस प्रकार पुराने लोग अपने कर्तव्य का निर्ण्य कर सके, उसी प्रकार हम भी अपने कर्तव्य का निर्ण्य कर सकते हैं। यदि कोई एक व्यक्ति कर्तव्य-पथ को जान लेता है, तो हम भी अपने कर्तव्य-पथ को जान स्वता है, तो हम भी अपने कर्तव्य-पथ को जान सकते हैं, हमें उसकी मानस्कि गुलामी करने की आवश्यकता क्या है। प्रकृतिवादी पुस्तकों को गुरु न बनाकर प्रकृति को ही अपना गुरु बनाता है। मनुष्य सडी-पुरानी विचारधारा मे पड़क्तर मरता रहता है, उसे इससे मुक्त करना प्रकृतिवाद का उद्देश्य है। प्रकृति सदा नये विचार उत्पन्न करती है, और मनुष्य को उचित और 'अनुचित का जान कराती रहती है।

प्रकृतिवादी उसी सत्य को सचा मानता है, जो अनुमव-गम्य है। वह किसी के कहे हुए सत्य को नहीं मानता। यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई वात कहे, तो अकृतिवाद के अनुसार उसकी प्रामाणिकता का निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुभव के आधार पर करना चाहिए। कोई बात, चाहे वह । कितने ही विद्वान व्यक्ति अथवा धर्म अन्यकी कही हुई क्यों न हो—और उसको कितने ही लोग क्यों न मानते हीं, यदि वह अपने अनुभव में सत्य नहीं उतरती, तो उसे कदापि न मानना चाहिये।

प्रकृतिचाद के प्रकार—सुखवाद के समान प्रकृतिवाद कई मतों का सुचक शब्द वन गया है। इसके अन्तर्गत कई विरोधी सिद्धान्तों का समावेश होता है। कुछ प्रकृतिवादी विवेकवादी (सदिवचारवादी) हैं, जो चैतन्यसत्ता को ससार का तत्व अथवा सचालनकर्ता मानते हैं, अरीर कुछ प्रकृतिवादी जडवादी हैं;

<sup>1.</sup> Rationalistic. 2 Materialistic.

नीवि शास्त्र

₹85

किन्दें चैक्य खता के प्रस्तित्व में पिरशाय हो नहीं है। प्राचीन समय के कुछ मूनानी रायंतिक प्रपन्न खारका प्रकृतियादी कहते थे पर वे नेकन सचा को जात्व का तर सोर उसकी कियादों का संवालक करने बहता मानते थे। एस स्वालक करने कहता मानते थे। एस उनके कमानतात स्वालक हों से प्रस्तित्व स्वालक स्वालक करने स्वालक स्वालक करने से प्रस्तित्व स्वालक स्वालक है। यहां है। प्रति नेकन स्वालक है। यहां वे नेकन स्वालक स्वालक स्वालक करने हैं। सिर मानतात से प्रति क्षित करने हैं। सिर प्रकार स्वालक है। यहां से सिर्वे के हारा संवलक संवलक करने हैं। सिर्व प्रकार स्वालक के हारा है। यहां स्वालक संवलक स्वालक करना है। यहां प्रकार स्वालक के साथ है। इस प्रकार के प्याल में स्वालक सामनता करना है। प्रति क्षालक स्वालक है। यहां प्रकार स्वालक स्वालक है।

बापने ब्राप पर समूच निकास रखने में ही विवेदगीलया है । इस प्रकार के निकास्य की गोम्पता ग्राप्त करने के पूर्व भागितक बान्यास (इंनिंग) की ब्राप्त स्वता है। यह बान्यास कपनी हमेन्द्रों को बचा में साने का बान्यास है। वो ब्राप्त कराने पर निकास र रखने में बान्य का गार्ति कर बाने पर माने की साने की बान कर के हैं। बात पर बर्न के बान माने कर साने की स्वता को बीट माने कर है हैं। बात पर बर्न के काम उचित काम कर सकते की मीमता ग्राप्त करने के सिए कीर हिन्द्रों की वस्य में स्वता के साने के लिए बाय सामास की बाव स्वत्यक्त है। बहु बात्मास कर साने के सान के साने की बात पर साने की बात कर साने की बात कर साने की सान की साने की सान की साने माने की सान माने की साने माने की साने की साने की साने की साने साने की साने सान की बात की साने की सान की साने क प्रकृतिवाद को ग्रापने जीवन में उतना ही चिरतार्थ करता है । स्टोइक मत में विवेकवाद ग्रौर प्रकृतिवाद का एकत्व है।

दैविक प्रकृतिवाद े — आधुनिक युग के श्रारम्भ में यूरोप में प्रकृतिवाद के सिद्धान्त का प्रवर्तन फ्रान्स के क्रान्तिकारी विद्वान् नेकीस रूसो महाशय ने किया। रूसो महाशय जडवाटी नहीं थे। वे चैतन्य सत्ता के श्रन्तित्व में विश्वाम करते थे। पर वे समाज की रूढ़ियों। श्रीर उसमें प्रचलित रूढ़िवाटी। धर्म के विरोधी थे। वे उनका उन्मूलन करना चाहते थे। वे कृत्रिमता को हटाकर त्वामाविक ता को मनुष्य के जीवन में लाना चाहते थे। उन्होंने स्वामाविक धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार किया। इस स्वामाविक धर्म को हम पुस्तकों तथा समाज के रूढ़िवादी विचारों से न सीखकर प्रकृति देवी से सीखते हैं। इसो महाशय के कथनानुमार प्रत्येक वस्तु, सृष्टिकर्त्ता के हाथों से श्राने के कारण, सुन्दर होती है, श्रीर वह मनुष्य के हाथ में श्राकर ही श्रष्ट होती है। अत्रत्य मला श्राचरण यही है, जो प्राकृतिक है, श्रीर निसमें किसी प्रकार की सूठ श्रीर कृत्रिमता के लिए स्थान नहीं है। यदि मनुष्य श्रपने उत्पर श्राप को निर्भर कर दे, तो यह श्रनेक प्रकार के शारीरिक रोगों श्रीर पापों से मुक्त रहेगा। सम्यता मनुष्य को चतुर श्रीर चालांक वनाती है, वह उसे मला नहीं वनाती। भला बनने के लिए मनुष्य को प्रकृति-देवी की श्ररण लेनी चाहिये।

जड़वादी प्रकृतिवाद — उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रकृतिवाद से भिन्न जड़वादी प्रकृतिवाद है। जड़वादी प्रकृतिवाद के सबसे श्रिष्ठिक प्रसिद्ध प्रवर्त्तक इगलेड के दार्शिनक हरवर्ट स्पेन्सर महाशय है। श्रव प्रकृतिवाद का जो रूप उन्होंने दिया, उसे प्रकृतिवाद का वास्तविक रूप माना जाता है। श्रतएव प्रकृतिवाद के सिद्धान्त को समुचित रूप से जानने के लिए हरवर्ट स्पेन्सर महाश्यय के विचारों की मुख्य वार्तों को सममना श्रावश्यक है।

<sup>1</sup> Spritualistic naturalism.

<sup>\*&</sup>quot;Every thing is beautiful as it comes from the hands of the Author of things every thing corrupts in the hands of man"—

नीवि शास्त्र

#### जड़वादी प्रस्तिवाद का आधार

जड़बादी प्रकृतिवाद का ब्याचार क्षेत्रन किशन के वे विश्वान्त हैं किसके इस्त्रेपक श्रीशार्विने महाश्रव ने किया है / शार्विन के बतुशार प्राविशों के बीवन के विश्वास से निम्मलिखित जार किशारों काम करती हैं।

- (१) बीबन के किए सुब<sup>9</sup> (२) बाकरिसक नवीनक का उद्य<sup>8</sup>
- (१) प्राइतिक चुनाव<sup>व</sup> (४) वंशायकम **बा**रा-बसार<sup>४</sup>

200

एसार में अनेक मानी हैं। ने अपनी करवानों की उत्पण्ति करो रहते हैं। मैंने ही उसम में में हरने वह खाते हैं कि उनके किए मोजन की कमी हो न्यारी हैं। ऐसी अन्दर्श में उनमें मोजन हैं किए आपने प्रिद्ध मारम्म हो जाता है। इन पुद्ध में पर माणी दूसरे के मोजन झीनने की नेम कच्चा है उन्त पर अभिकार बताने की नेम करता है, अपना उन्ने नक कर कालवा है। मानी का संसादिक बीनन हो पाक संसाम है। इसमें बतानान मानी निवंत की तथा नव करते एसे हैं, ही सामीम नक्षी नाहें हैं।

बीबत को लड़ाह करत समय एक दी माघर के माथियों में कुछ जनीनता साती है समाद नये पूर्य उत्तरक से बाते हैं। इनका उत्तरक होता माइसिक्स होता है। यदि से नये पूर्य उत्तर की बाते के बीबत-कंप्रम में बहासक हुए। से बह प्राची पत्र बाता है। यह दूवरे प्राधियों में पेते प्रचा करते से समये होता है। यह कमी-कमी किसी व्यक्ति के मादियों में पेते प्रचा उत्तरक हा बाते हैं को उत्तर बीबत-संग्राम से स्थायका न देवर उत्तरे दिनाया का प्रस्तव बन वादे हैं। तिन मादियों में बीबत-संग्राम में स्थायका देने बाते प्रचा के बात करते हैं। बाता है ने बच्च बाते हैं। उत्तरक बच्च बता ही माइसिक कुनाव कहता है।

Struggle for Existence 2. Chance variation.
 Natural Selection. 4 Transmission through beredity

प्राणी के श्रन्छे गुण वे कहे जायंगे, जो संग्राम मे उसके सहायक हों, श्रर्थात् जिनके कारण वह ससार मे श्रपना जीवन सुरिवत रख सके, श्रीर बुरे गुण वे कहलायेंगे, जिनके कारण उसका विनाश हो।

प्राकृतिक चुनाव में वे प्राणी वच जाते हैं, जिनमें प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अपने आप को वना लेने की योग्यता होती है, अर्थात् जिनमें ऐसे गुण हैं, जिससे वे वदलते हुए प्रकृति के वातावरण के अनुसार अपने आचरण को वना लेते हैं। जिन प्राणियों में यह गुण नहीं होता, वे नष्ट हो जाते हैं। प्रकृति किसी प्राणी के प्रति दया नहीं करती, वह सदा योग्य प्राणी की रचा करती है, और अयोग्य लोगों को ससार से निकाल बाहर करती है। योग्य प्राणी वह है, जो प्रकृति की अनुकृलता प्राप्त करता है, अर्थात् जो अपने आपने वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता रहता है।

प्राकृतिक चुनाव होने पर जो प्राणी वच जाते हैं, उनकी सन्तान ही ससार में रहती है। वशानुक्षम के अनुसार योग्य प्राणियों की सतान ससार में समृद्ध होती है, अर्थात् ससार में वच रहनेवाले प्राणी वे हैं, जिनके पूर्वज अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुसार बनाने में समर्थ हुए।

मानव समाज के विकास का प्राष्ट्रतिक कम— उस प्राकृतिक जीवन-विकास के नियम को जब इम मानव समाज के विकास में घटित करके देखते हैं, तो उमकी सत्यता बहुत कुछ स्पष्ट हो जाती है। मानव समाज में वे लोग ही उन्नति करते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ ऐसे गुण हैं, जिससे वे दूसरे मनुष्यों से जीवन समाम में विजय प्राप्त कर सकें, श्रीर श्रपने श्राप को वातावरण के अनुसार बना सकें। जिन लोगों में मानसिक बहता रहती है, श्रीर जो इसके कारण रूडिवादी बने रहते हैं, वे वातावरण के श्रनुसार बना लेनेवाले व्यक्तियों के विश्व जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो लोग सदा किसी नई वात की खोज में रहते हैं, श्रीर किसी भी प्रकार के नये श्राविष्कार से लाम उठाने की चेष्टा करते हैं, वे जीवन-सग्राम में सफल होते हैं। पुराने समय में लोग तीर, तलवार, भाले श्राहि से लडते थे। जव-वारूद का श्राविष्कार हुश्रा, तो जिन लोगों ने इससे पहले-पहल लाभ उठाया, वे दूसरे लोगों पर सरलता से विजय प्राप्त कर सके। उसी प्रकार श्राधुनिक काल में वेवल श्रर-वीरता पर मरोसा करनेवाले व्यक्ति विवयी नहीं होते । जो लोग बहुएई से काम लेठे हैं-क्षेर कैशानिक साविष्कारों से लाम उठाते हैं, वे ही विवयी होते हैं। याले पाल क्षमेरिका ने पटनवार (क्षणुबन) बनाया, क्षतपुत्र वह सरकता से जायन पर विवय प्राप्त करकरा।

#### स्पेन्छर महारूव का महतिवाद

दुष्णवाव की ब्राम्भीक्या—संग्लेप सहायम है महाविवाद का मधान सामार वार्षिन सहायद के बीमा-विकास का माहत्वक विधान्य है। इसके मितिया पुलाग के विधान्त से भी करों ने सामी विधार का गामहत्व कारिया बरने की बेचा की है। पुलाग को कम्मनीचना करते हुए इराव्य संग्लार महा-एम करते हैं कि कुक के मानो का कोई माध्यस्य नहीं हो करता कि सिम्भी मिता मैं किनी स्मक्ति को कम और किसी को सबिक गुन्त मित्रक है। किर एव के गुन्त को बोचना भी करिन हैं। पुला स्मक्तिया बात्रक में हैं एंग्येस माध्यस की मत्तार कीर दुरार का सन्ताव कैने कमाया वा करता है। एंग्येस माध्यस के मित्रायहमार सामस्य की मताई कीर दुराई माध्यस्य के दिल्लाई नेनी चारिए-सर्वार माध्यस प्रदेश मित्रक कीर सम्बन्ध के दिल्लाई नेनी चारिए-सर्वार माध्यस प्रदेश मित्रक कीर होगों साम्यक्ष के दिल्लाई नेनी चारिए-सर्वार माध्यस हुए। इतके तिये हमें ग्राहर्यक परिवास पर विधार कारता सामा स्वास हुए।

मकतियाद का मैतिक बादशै-महतियार के बतुशार वह बायरण

भला है, जिससे मनुष्य को जीवन की सम्पूर्णता प्राप्त होती है। हरवर्ट स्वेन्सर ने ''सम्पूर्ण जीवन'' को मनुष्य के ग्राचरण का ग्रादर्श निश्चित किया है। जीवन की सम्पूर्णता ग्रपने ग्रापको वातावरण के श्रनुसार बनाने से प्राप्त होती है। वातावरण के श्रनुसार ग्राचरण करना ही भला है, ग्रीर उसके प्रतिकृत ग्राचरण बुरा है, क्योंकि इससे जीवन की सम्पूर्णता की प्राप्ति तो दूर रही, उसके ग्रन्त हो जाने की ही सम्भावना है। जिस प्रकार हम चीटी के भोजन इकट्टा करने के उद्योग को भला कहते हैं, क्योंकि इससे उसके प्राप्त की रद्या होती है, उसी प्रकार हम मनुष्य के उस उद्योग को भला कहेंगे, जिससे उसके प्राप्त की रद्या होती है, उसी ग्राप्त हम सनुष्य के उस उद्योग को भला कहेंगे, जिससे उसके प्राप्त की रद्या हो श्रीर जिससे वह ग्राधिक-से-ग्राधिक काम कर सके।

सम्पूर्णता का माप, जीवन की लम्बाई श्रीर चौड़ाई—जीवन की सम्पूर्णता दो प्रकार से मापी जाती है, एक जीवन की लम्बाई, श्रीर दूसरी उसकी चौडाई से। जीवन की लम्बाई श्रायु से जानी जाती है। श्रच्छा कार्य वह है, जिससे मनुष्य दीर्घ जीवी हो। जिस प्रकार के श्राचरण से मनुष्य श्रस्पायु हो जाता है, वह श्राचरण बुरा है। नैतिकता के माप के लिये वैयक्तिक जीवन को ही नहीं बिलक, पूरे समाज के जीवन को ध्यान में रखना चाहिए।

जीवन की चौडाई जीवनोपयोगी कार्यों की खंख्या से मापी जाती है। कितने ही लोग सो वर्ष तक जीते हैं, पर सम्रार में कोई महत्व का काम नहीं करते। उन्हें दुनियाँ के अधिक लोग जानते भी नहीं। कुछ लोग तीस पैंतीस वर्ष ही जीते हैं, पर वे वहे-वहें महत्व के कार्य कर जाते हैं। वे जितने काल तक जीते हैं, सदा किसी-न-किसी महान् कार्य में लगे रहते हैं। प्रकृतिवाट के अनुसार दूसरे प्रकार के लोग पहले प्रकार के लोगों से उचकोटि के है। नैतिक दृष्टि से उनका आचरण अच्छा माना जायगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ही अधिक जीवनोपयोगी कियार्ये करता है, वह उतना ही उचकोटि का व्यक्ति है, उसका आचरण उतना ही अच्छा है।

सुखवाद का स्थान — किसी भी प्रकार के श्राचरण की नैतिकता उम श्राचरण में सुख की उत्पत्ति से शत होती है, श्रीर जीवन को विनाश करनेवालो क्रियायें दुखदाई होती है। जब हम दूध पीते हैं, तो सुख की श्रनुभृति:

<sup>1</sup> Complete Living.

करते हैं बद सबे गड़े भना की सासीते हैं, सो द्वास का क्षतुमत करते हैं। भित्रों से मिलमा, मोब मे शामिल होना, अयवा दिवाह करना तमी की सर्व्य लगवा है। भड़ेजे यहना 'सहना भगइना और बढ़ कहना हुए लगवा है। पसे मकार की क्रियायें अध्यतापयोगी हैं झौर वृक्तरे प्रकार की बौक्त विनासक। रह

मकार इस देखते हैं, कि बीवनोपयोगी कार्यों में हुल और तुम्ल को सामस्य में महाई धीर दुराई का मापरयह नहीं बनाया का शकता । कमी-कमी दुल देवे वाले काम बीयन के लिमें दिलकर महीं होते. खीर कमी-कमी कहरायक काम बीरन के लिये उपयोगी होते हैं। विकाधिका करावलोरी आहि से सल होता है पर

नीति शास्त्र

इत्तरे जीवन का विकास होता है। इसी तरह बीमारी की अवस्था में कहती रेस पीने से कह होता है, पर यह कार्य बावनोययोगी है। सुखा और बावनोपयोगी -कियाओं में इस प्रकार का बैरान्य संसार की धार्यांता के कारवा पाना बाता है। रपेन्छर महाराप एक ऐसी बार्श सिवि की करपना भी करते हैं, बब सभी बीदनीपयोगी फियादें ब्रुखदाईं ब्रोट बीदन को शानि पहें चाने वाली समी किया में हर बताई होंगी। इमारी वर्तमान सबस्या में सख को भते काम समया वीननीपयोगी कार्यों का सनेत माच माना का स्वका है. सब को बायरब की भनाइ श्रमण दुर्ग्य का स्तर नहीं भाना का चक्या है

महतिबाद के सापबंड का स्वयोग-स्वेन्छ के साम्बंड के बहुतार बाठ बीलमा चोरी करना व्यमिचार करना कादि काम इतसिये हरे हैं कि इनते सन्दर्भ के बीवन की कम्पूर्वता की माति में बाभा होती है। पहले तो उनके बीवन का क्रम्त होत हो बाने की रुम्भावन्त शर्ती है, और वृक्तरे जीवन में इन कामी के ब्यारना मनव्य बादन बाप को समाज ने वहिष्कत क्या लेता है, बीर इसके कारका वह सपने श्रीवन को अंतना विक्रतित महीं कर पाका विक्रा दाम्पया वह कर रुकता है। दश्य भाषना म्हायोशित कार्य क्रीर समग्र भीवन को ब्रायु प्रदान करते हैं और उसे समाज के किये समिक उपयोगी बनाते. 🖔 इसीलिए ये. काम भने काम हैं । स्पेन्टर, महादाय दप भीर याग एकाम्तवात तथा कविवादिश बीवन को मना बीवन गर्दी करेंगे क्योंकि इस प्रचार के बार्मों से व्यक्ति बापने बापडी निष्ठम्मा बनाख है। स्रीर सीवनीपक्षीगी

कियाओं से बारने बाएको वंचित करता है। वित बात से मनुष्य की किया

₹ ¥

शीलता में वाधा पडती है, स्पेन्सर महाशय के श्रनुसार वह श्रनैतिक श्रीर त्याज्य है। वहीं काम भला है, जिससे मनुष्य की कार्यशीलता को प्रोत्साहन मिले।

### प्रकृतिवाद की यालोचना

प्राकृतिक श्रीर नैतिक श्राचरण में भेद-प्राकृतिक श्राचरण को भला श्राचरण मानना प्रकृतिवाद का मूल िखान्त है। जिस प्रकार निम्न वर्ग के प्राणियों के आचरण को अच्छाई और तुराई उनकी प्रकृति के अनुसार मापी जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के श्राचरण को प्रकृति के श्रनुशार चलने से मापा गया है। वातावरण के श्रनुसार कार्यशीलता को भला श्रीर वातावरण के विरुद्ध चलने को प्रकृतिवाद में बुरा माना गया है। प्रकृतिवाद का यह मृल सिद्धान्त दोपपूर्ण है। यदि इस सिद्धान्त को इम मान लें, तो मनुष्य का नैसर्गिक ग्राचरण श्रादर्श श्राचरण होगा। फिर किसी प्रकार की नैतिक शिचा की श्रावश्यकता ही क्या रहेगी र प्रत्येक प्राणी वातावरण की ग्रानुकूलता प्राप्त करने की चेष्टा करता है । इसके लिए नैतिक शिद्धा की त्र्यावश्यकता नहीं रहती । जैसे दूसरे प्राणी जीवन के समाम में काम करते हैं, उसी प्रकार यदि मनुष्य भी काम करे, तो वह भी दूसरे प्राणियों के नमान पशुवर्ग में होगा। मनुष्य विवेकशील प्राग्। है, विवेक मनुष्य की विशेषता है, श्रीर इस विवेक का सबसे महत्व का कार्य धर्म श्रौर श्रधर्म के निर्णय में देखा जाता है। दूसरे प्राणियों में विवेक-शक्ति नहीं होती है, श्रतएव प्रकृति उनको जैसा काम करने के लिये घेरित करती है, वे वैसा ही काम करने लगते हैं। उनके जीवन में सुख-दुख विनियमन का नियम काम करता है, अर्थात् सुखदायी कार्मों को वे करते हैं श्रौर दुःखटायी कार्मों से श्रपने श्रापको वचाते हैं। मनुष्य में इस प्राकृतिक नियम के प्रतिकृल श्राचरण करने की चमता है। वह जिस काम को भला समस्तता है, उसे कर सकता है, चाहे उसमें उसे कितना ही कप्ट क्यों न हो श्रीर उसके प्रारा का श्रन्त ही क्यों न हो जाय। वातावरण की श्रनुकूलता की प्राप्ति को मनुष्य का नैतिक श्रादर्श मान लेना, उसे विवेकशीलता से गिराना श्रीर पशुनत् वनाना है।

चरित्र विकास के प्रतिकृत — वातावरण की अनुकृतता की करना स्वाभाविक है। इसमें मनुष्य को अपने विनेक् अथवा इच्छाशक्ति

२०४ नीति-शास्त्र काते हैं, बद सदे गरी फल को ला लेते हैं, सो बाला का बातुमन करते हैं।

मिनों से मिलमा भीज में शामिल दौना, अथवा विवाह करना समी को अपन नगरा है। शकेल सहना, लहना-मागहना और कम सहना तरा लगरा है। परि

मलार अपना तुपर्य का माप नहीं व्यान वा उनका !

अव्यिवान की आपत्र का वायपोग- एंनेनर के माम्बर ने कतुता.
देश नंतमा नार्य करना स्मीन्यार करना कारिक क्षम स्वित्त हैं हैं कि उनके
अनुत के जीवन की वन्यूचल की शासि में वान होती है। पहने तो उनके जीवन का उनके होते हो जान की वन्यावना स्वति है, और कुछरे चीवन में इन कार्यों के कारब मत्राच्य वचन कार को वास्त्र के विकास कर के ती. की प्रचान कारच न वास्त्र के कारक मत्राच्य वास्त्र की वास्त्र की वास्त्र की कार्याच्य कार्यों कर पात्र, विकास कारच्या वास्त्र करना बीवन को उठना विक्रियत मार्यों कर पात्र, विकास कारच्या वास्त्र कर वहना है। वास्त्र मार्यों क्षम की स्वति वास्त्र की आप मार्याच्या की कार्य अपित करने की स्वति कार्य

कारस वह बाजों बीवन की उठना विक्षित मही कर पण, विदान सन्वया वह कर एक्टा है। एस मायब ज्यापीलिय कर्य सीर हंस्स बीवन को सामु प्रदान करते हैं, सीर उठे उसास के हिसे सन्दि उनमीनी बनाते हैं रशीलाय में बाम मले बान हैं। रनेस्स मायब कर मीर त्यार पहाल्यास उप सिवादित सीवन को नक्षा बीवन नहीं करेंने हमोहि रस पहार के बालों में क्लिंड सज्ये सायको निक्तमा बनाय है, सीर बीवनी परोमी कियासी थे सामे सारकों वीचित करता है। विश्व बात ते मनुष्य की क्रिया कि जो व्यक्ति श्रपने जीवन भर में च्लाभर भी निकम्मा नहीं रहता, वह गुमराह हो । उसके काम से ग्रन्त में ससार का कल्याग न होकर उसका विनाश हो । नेपोलियन और हिटलर के जीवन में सदा कियाओं की वृद्धि देखी जाती थी। जितने काम इन लोगों ने किये, उतने उनके समकालीन किसी व्यक्ति ने नहीं किये। पर तिस भर भी उनके जीवन को हम सफल जीवन नहीं कहते। इसका कारण यह नहीं, कि उनके जीवन में कियाओं की कमी पाई जाती है, वरन उनके न्दाम का समाज के लिये ग्राकल्या एकारी होना है। नेपोलियन ग्रीर हिटलर ने च्रापने जीवन में एक प्रकार से प्रकृतिवाद के नियम को ही चरितार्थ किया है। वे बलवान होकर ससार पर शासन करना चाहते थे। यह एक स्वाभाविक इच्छा है, श्रीर प्रकृतिवाद के सिद्धान्त के श्रानुसार है। पर इसी इच्छा ने उनका विनाश कर ज्वाला । प्रकृतिवाद के मानने में सभी लोगों की मित उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार की मित उक्त दो तानाशाहों की थी, श्रीर फिर वे श्रपने श्राचरण में दूसरों के हित की चिन्ता न करके, ग्रपने ग्रापको ही सबसे उन्नतिशील बनाने की चेष्टा करेंगे। -इस प्रकार प्रकृतिवाद का प्रचार मानव-समाज का विनाशक है। कियाओं की भलाई श्रीर बुराई का मापद्गड हमें किया श्री के श्रतिरिक्त किसी दसरे तस्व को मानना पड़ेगा । वे ही कियार्ये भली हैं, जो मनुष्य के निश्चित ग्रादर्श के श्रनुसार हों। जिन किया श्रों में लद्द्य का ध्यान नहीं, वे भली नहीं कही जा -सक्तीं । ऐसी कियाओं से श्रपने श्रापको रोकना ही नैतिकता का पालन करना है। श्रस्तु, हर स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता, कि क्रियाश्चों को न करने चाला व्यक्ति कियाश्रों के करनेवाले व्यक्ति से निम्नकोटि का है । लोक कल्याग की कियाओं के करनेवाले व्यक्ति को ही इम ऐसी कियाओं के न करनेवाले व्यक्ति से भला कह सकते हैं।

श्राध्यात्मिक प्रयत्न को श्रवहेलना— कितने ही लोगों के जीवन में देखा जाता है, कि वाह्य कियायें बहुत कम होती हैं, पर उनका श्रान्तरिक जीवन वहें ही उच कोटि का होता है। कितने ही दार्शनिकों के जीवन में कोई भी विशेष महत्व की घटना घटित नहीं होती। उनके विचार भी कभी-कभी दूसरे ही व्यक्ति लिखते हैं। पर तो भी हम उनके जीवन को उच स्तर का मानते हैं। वुद्ध भगवान् भित्तुकों को न केवल श्रानेक बाह्य कियाशों से श्रापने श्रापको रोकने का

र•६ नीति धारघ

साचारण करन का निवना सांचिक सम्याण है उतको इच्छाप्रकि सीर चरिष जवन ही दह हाने दें। यदि एनु जीवन ही समनव श्रीवन का सांदर्ण वन वाक ती समुष्य चीर पहु, में मेर ही क्या दश्या है और जब यह मेद नही है जो मनुष्य को कराय शांक या नीतवता के विचार को समुष्यक्र वन्या होगी। पायिक भीवन का नियम दें कि जनमें भी शांकियानी होता है यह दूखों को सामने नियम्बया में कर तिया है। चिन निर्मत के समी पहु मार काले तो हुए

मही केना पहला । अनुष्य में मानशिक बहुता वंशी आती है जब उसे बातावरण के प्रतिकृत का पारण करना पड़ता है। जिस अनुष्य का आतावरण के प्रतिकृत

बुरा नहीं समन्त्र भाता, क्योंकि उसके तिथ् वह स्वामानिक है। पशु अपने पुत्र क्षाचवा भूदे माता-पिता की सेवा करते हुए नहीं देले बाते, पर मनुष्म बीवन में तिवर्ती की नह करने की वेदा न करना अपने आधित सम्बन्धियों की सहायता ब्रीर देवा करना मजा न्याना व्यक्ता है।इस प्रकार का ब्रामरच प्राकृतिक स्रामरच नहीं। सपिद्र वास्कृतिक निकास का परिस्ताम है। मनुष्य में सपने स्वार्य के प्रतिकृत काम करने की याम्पता है। यह बाक्ते स्वार्थ को आपने विवेक के निकन्त्रया में रक तकता है और बिस काम को वह मका सममता है अवने शिये बापना तबस स्थाय करने के लिया वैमार हो बाता है। वह चलता प्रामी में नहीं है। उनमें विकार करने की शक्ति ही नहीं तब मतो कौर हुरे का विकेक उनमें देते था सकता है। प्रमु मोचेष्यु होता है कीर नह इसके परे महीं का सकता। मनुस्य मी मोगेन्ह होता है पर वह अपनी मीगेन्द्राओं के परे वा रुकता है। वह क्रपनी इच्छाकों को क्रपने विवेक के नियम्बन्ध में रख सकता है। वह संयानती लिति में निवर हो सकता है और अपने काम और कीम के सावेगों को रीक एकता है। कातपुर मानव स्वयान की सम्मानता पशु-स्वमाय से नहीं की का सकती बारे मन द के बाजरण का बार्यरा बह नहीं बनायां वा सकता, जो पहा

के आन्यरम का है। क्रियामान और नैतिकता का पेक्स —हरवट श्लेकर महाराम के कम मानुनार वह अवन मता है किथमें जीवन की प्रकारित करने वाली अधिक-के अविक क्रियामें होती हों। अपनेत हरवट श्लेकर महाराम क्रियामों की मताई और 50 में का मांप क्रियामों के अशिरिक और कुछ मार्ग मनते। पर वह समझ है हाय धोना पड़े, तो मी उसे करना चाहिये। ससार में उच्च कोटि के लोग वे नहीं होते, जो परिस्थिति के अनुभार अपने आपको मोडते रहते हैं, वरन वे होते हैं, जो सत्य के लिये परिस्थितियों का सामना करते और अनेक प्रकार के कष्ट सहते तथा अपने प्राण तक विसर्जन करने को तैयार रहते हैं। भगवान बुद्ध, ईशा, स्करात, लूथर, दयानन्द आदि को हम उनकी अवसरवादिता के कारण नहीं, वरन् सिद्धान्तवादिता के कारण सरण रखते हैं।

जीवन की चौड़ाई मापने में कठिनाई—स्पेन्सर महाशय ने सम्पूर्ण जीवन का जो माप-दएड निश्चित किया है, वह भ्रमात्मक है। जीवन की सम्पूर्णता उसकी लम्बाई भ्रीर चौडाई से नापी गई है। जीवन की लम्बाई मापना तो सरल है, पर जीवन की चौढ़ाई को मापना वैसा ही कठिन काम है, नैसा मुखों की श्रन्छाई को मापना । जान स्टूग्रर्ट मिल महाशय ने मुखों में भेद माने हैं, श्रीर किसी काम की मौलिकता को जानने के लिए इतने को ही पर्याप्त नहीं माना कि वह अधिक पुख दे, अपित उन्होंने यह भी बताया है कि मुख के प्रकार को जानकर इसे निश्चित किया जाय। पर मुखों की भलाई ग्रौर बुरा, को निश्चित करना ग्रसमव है। इतना ही नहीं, जब हम सुर्खों के भन्ने ग्रौर बुरेपन को निश्चित करने लगते हैं, तो सुखवाटी नहीं रहते । इसी प्रकार जीवन की चौडाई को मापना भी कठिन है, श्रीर उसके निश्चित करने के प्रयत्न में प्रकृतिवाद का सिद्धान्त ही विनष्ट हो जाता है। जीवनोपयोगी क्रियाओं से चौडाई की माप करने के लिये श्रादेश दिया गया है। पर हम कैंसे जानेंगे कि कौन-सी क्रियायें अधिक जीवनोपयोगी हैं। जुलाहा कपडा बुनता है, किसान खेती करता है, कवि कविता करता है श्रौर दार्शनिक श्रपने दर्शन के विचार में निमग्न रहता है। ऊंपरी दृष्टि से क्या जुलाहे और किसान के काम कवि श्रीर दार्शनिक के काम से श्रिधिक जीवनीपयोगी नह है ! पर हम प्राय कवि और दार्शनिक के कार्मी को ही अधिक कीमत देते हैं। इसका कारण क्या है ? फिर जो काम एक व्यक्ति की दृष्टि से महत्व का है, वहीं काम दूसरे न्यक्ति की दृष्टि से महत्वहीन हो सकता है। ऐसी स्थिति मैं, इसका कैसे निश्चय किया जा सकता है, कि किस व्यक्ति के जीवन में कितनी श्रिधक मौलिकता श्रर्थात् चौडाई है।

यदि उक्त प्रश्न के उत्तर में यह कहा जाय, कि वह कार्य महत्व का है,

२ प मीति शास्त्र स्वादेश देने ये, बरन् वे सान्तरीक द्विपाओं को शेकने सां मी शिया देते थे। दिन निर्देश किया है वाता है उन स्थित से मानव-जीवन को तबीय रियदि माना गया है। यह रियदि तमानि रियदि करतानी

है। स्थन्तर महाया के कियानामुनार रह प्रकार की रिवर्ड के निये कामात कार्य कार्यने कीक्न को पाय करना है। यह इस अपने हैं, कि किन समुख मैं कार्यने कार्यों को रोकने की राक्ति महीं है, वह न केवल कार्यने कार्यों के है वस्त पूचरे भागों की भी दुन्हों पताया है। ऐसी कियानी के करने ने दिनसे संज्ञार का दुन्न बहुता है जुछ नहीं करना ही व्यक्ति कार्यों है क्यावस्थादिता को यहस्तहरूम-पहलेखाद समुष्य की कार्यकारारी वार्या देता है। महतिवाद के कानुसार वहीं स्थितन कार्यों के

क्वरं स्थिक विद्विद्दां। संवार के स्थिक लोग इसी त्रुधिक होते हैं। वे यमपुरी में यमप्रक भीर कुम्बपुरी में इच्यानक वन बाते हैं। तिव बात को समझ के सभी लोग अच्छा करते हैं। वीर क्या के समझ करने समझे हैं। वीर समझ के स्वक्त करने हैं। वीर समझ के स्वक्त करने हैं। वीर भी स्थानक वीरे मा स्वयान करने सार्वे हैं। वीर मी स्थानक वीरे मा स्वयान करने सार्वे हैं। वाव इसे स्थान के सोग हुए समझ्ये हैं सो वे भी समें सर्वे हुए क्या कार्ये हैं। वीर मी स्थान करने हैं। वाव इसे सार्वे हों से सार्वे हों। वाव इसे सार्वे स्थान करने हैं। वाव इसे सार्वे स्थान करने हैं। वाव स्थान स्था

प्राप्त क्या सम्बद्धा को उन्कर वसमान है। मारहरूप से एवं लाग को बहुँहम है। इसारे देश के काकारवादी करताक क्षेत्रिक एकार के सक्त ये बी लोग कांग के मार है। है कीर साम्प्रीकी की काहिए कीर पानी से प्राप्त को है। यही लोग करा वारकारों क्ष्यका चंपनादी कर तकारे हैं। महरिवाद हव अवकरवाद की समोहित को प्रोराखाद र'ग्य है। इत तद वह समुख्य के कारिक का उन्हार ने कर उठे नीके सिराख है। ग्या करते के उन्हार ने कर उठे नीके सिराख है। जबाद परिकारित को अवित वरिकेशियों का वास्त्र कर कर उठे नीके सिराख है। इस वर्ष के उन्हार ने कर उठे नीके सिराख है। कार कर वह की उन्हार के कार्य कार्य कर कर के किए हों की कार्य कार्य

सफलता पर । यदि कोई व्यक्ति जीवन मे एक भी ऐसा काम करता है, जिसमें लोक-कल्याण के लिए उसे अपने प्राणों का त्याग करना पडता है, तो नैतिक दृष्टि से वह स्वार्थ के हेतु अनेक काम करने वाले व्यक्तियों से कहीं ऊँचा माना जायेगा। अभिमन्यु के एक ही काम ने उसे चिरस्मरणीय बना दिया। उसे हम नैतिक दृष्टि से ऊँचा व्यक्ति इसलिए नहीं मानते हैं, कि वह बहुत दिनों तक जीवित रहा अथवा उसने संसार में बहुत दिनों तक बहुत से काम किये। चरन् उसे उच्च कोटि का व्यक्ति इसलिये ही मानने हैं, कि वह जिसे अपना कर्ता व्यक्ति हिस वसने लिये उसने अपने प्राण् निछावर कर दिये। इस तरह हम देखते हैं कि न तो जीवन की लम्बाई और चौडाई और नचाह्य सफलता ही नैतिकता का माप-द्रा अन सकता है। नैतिकता का माप-द्रा आन्तरिक उन्नति ही हो सकती है। यह उन्नति किस प्रकार की हो, यह विचारणीय विषय है।

### निट्शे का शक्तिवाद<sup>9</sup>

शक्तिवाद का ऐतिहासिक महत्त्व—शक्तिवाद के श्रनुसार प्रकृति शक्ति की उपाधना सिवाती हैं। नीतिशास्त्र में शक्तिवाद के सिद्धान्त के प्रवर्तक समनी के प्रसिद्ध दार्शनिक को डिरिक निट्शो महाशय थे। इनके विचार ऐति-हासिक घटनाश्रों की दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। निट्शो महाशय वैज्ञानिक नहीं थे, वे प्रतिमावान साहित्यकार श्रोर किव थे। जो कुछ वे लिखते थे, उसमें तार्किक शुक्तियों की प्रवलता उतनी नहीं रहती जितनी प्रत्युत्पन्त-बुद्धि श्रोर कल्पना की रहती थी। परन्तु प्रग्रल कल्पना जितनी शक्तिशाली होती है, उतना शिक्तशाली वैज्ञानिक श्रोर दार्शनिक विचार नहीं होता। निट्शो नहाशय के विचार श्रन्त. श्रनुभृति श्रथवा इलहाम के रूप में हैं। श्रत जो लोग श्रन्त. श्रनुभृतिवादी हैं श्रोर श्रपने श्रापको ईश्वर का विशेष व्यक्ति मानते हैं, चे उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं।

ऐसे तो शक्तिवाद का चिद्धान्त तमी से चला श्राया है, जब से मानव-समान बना। शक्तिशाली न्यक्ति जो कुछ, कहता है, उसे सभी लोग ठीक

<sup>1</sup> The will to power

ਕੀਨੇ ਗਵ बिससे समिक लागों की मलाइ हो ती फिर हमें लीब करनी पहेगी, कि सीसें

की बास्तविक मताब किस बात में है।केक्स बीना बाधवा सदा किया-गर करते रहना मला नहीं कहा जा सकता है। मानकशीवन की मलाई को बानन के सिप्ट उसकी विशेषका पर विकार करना होगा कौर उसी विशेषक के बातुसार ठसकी मलाई निरिचत करनी होगी। मानव-बीकन की विशास्त किया में नहीं पिचार में है। और सम्मव है कि वे ही काम मले हीं किनसे मगुण की इस विशेष्या की इक्षि होती है। भीर अकृतिवाद ने बाहरी कृकि स्वन्तव की

210

नैविकता का माप-दरह बनावा है। बाहरी सफलता परिस्थितियों पर निर्मर है। इसरे नीविषता मनुष्य की सारून रूपद्रा शक्ति पर निर्मेर नहीं, किसी वृस्ती वस्तु पर निर्मेर हो जाती है। पर इस प्रकार की नैतिकता के किये किसी व्यक्ति की बिम्मेदार नहीं बनाया का सकता। मनुष्य बायती बान्तरिक उद्यति बीर सपताता है सिवेही विमी-बार हो सकता है और इसी स उसकी नैठिकता भी भागी जानी जाहिए ! फिराने ही लोग नहे-नदे कामी का कामोबन कपने मन में रखते हैं पर ने उन कामी है प्रारम्भ करने के पूर्व कायवर आरम्भ करते ही चल नक्ते हैं। क्या हम हव होंगों के बीवन को उन होंगों के बीवन से कम महत्व का समस्ति, वो कमने स्तार्थ के क्षिए युनियाँ मरको उपन पुष्क कर अल्डी हैं। इमेनुकाल कान्य ने चीसड वप को बावक्या में 'फिटिक क्यॉफ प्लोर रीवन' नामक प्रशास प्रधारिए की । यह पुरसक संखार के किए कर्मनी की सब से क्यी देन मानी काती है। यदि कान्ट इत प्रशास की म किसाया तो दूरोप का दार्शनिक विचार ही निम्न सार का रहता । संसार में इस कारू का जाम भी न सुनते । पर पदि कारू ६६ वप की अनक्ता ही में मर बाता तो वह लंकार को वह प्रस्तक न दे करता। इस प्रस्तक के किये यह जाणांस वर्ष तक शोचता रहा और वय उठे इसमें लिखे हियान्ती पर पूरा भरोसा हो गया तभी उसने उन्हें पुस्तक रूप में जिला। निर्दे हम उसकी बाहरी कृति से ही उसकी सरहता की गांप करें तो हमें कहना पहेगा कि पुस्तक के शिलने के कारबा ही उसका बरीवन तफता है; बरीर नहि वह उसे न

किस्ता तो वह सक्कर थहा।

मद दक्षिकोचा मातक है नैतिक नहीं। नैतिक दक्षिकांकु में मनुष्य के भाग्वरिक मायनाक्ष्में क्षीर देशकों पर विकार क्षिया जाता है. स कि उठकी पास सफलता पर । यदि कोई व्यक्ति जीवन मे एक भी ऐसा काम करता है, जिसमे लोक-कल्याग् के लिए उसे अपने प्रागो का त्याग करना पटना है, तो नैतिक दृष्टि से वह स्वार्थ के हेतु ग्रानेक काम करने वाले व्यक्तियों से कहीं ऊँचा माना जायेगा। ग्राभिमन्यु के एक ही काम ने उसे चिरस्मरग्गीय वना दिया। उसे इम नैतिक दृष्टि से ऊँचा व्यक्ति इसलिए नहीं मानते हैं, कि वह बहुत दिनों तक चीवित रहा श्रथवा उसने संमार में बहुत दिनों तक बहुत में काम किये। वरन् उसे उच्च कोटि का व्यक्ति इसलिये ही मानने हैं, कि वह जिसे ग्रापना कत्त व्य सममता था, उसके लिये उसने ग्रापन प्राण निद्याचर कर दिये। इस तरह हम देखते है कि न तो जीवन की लम्पाई श्रीर चोडाई श्रीर न न्याह्य सफलता ही नैतिकता का माप-दर्य अन सकता है। नैतिकता का माप-दराड श्रान्तरिक उन्नति ही हो सकती है। यह उन्नति किस प्रकार की हो, यह विचारगीय विषय है।

### निट्शे का शक्तिवाद'

शक्तिचाद का ऐतिहासिक महत्त्व-शक्तिवाट के श्रनुशर मकृति शक्ति की उपासना सिवाती है। नीतिशास्त्र म शक्तिवाद के सिद्धान्त के प्रवर्तक जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक के टिरिक निट्शे महाराय थे। इनके विचार ऐति-सामिक घटनात्रों की दृष्टि से बड़े महत्व के हैं। निट्शे महाशय वैद्यानिक नहीं थे, चे प्रतिभावान साहित्यकार ग्रीर कवि थे। जो कुछ वे लिखते थे, उसमें तार्किक युक्तियों की प्रवलता उतनी नहीं रहती जितनी प्रत्युत्पन्न-वृद्धि ग्रीर कल्पना की रहती थी। परन्तु प्रवल कल्पना जितनी शक्तिशाली होती है, उतना -शक्तिशाली वैज्ञानिक ग्रौर दार्शनिक विचार नहीं होता। निट्शे नहाराय के विचार थ्रन्तः अनुभूति अथवा इलहाम के रूप में हैं। थ्रतः जो लोग थ्रन्तः अनुभ्तिवाटी है और श्रपने श्रापको ईश्वर का विशेष व्यक्ति मानते हैं, चे उनसे वहुत प्रभावित हुए हैं।

ऐसे ता शक्तिवाद का सिद्धान्त तभी से चला त्राया है, जब से मानव-समान बना । शक्तिशाली व्यक्ति जो कुछ कहता है, उसे सभी लोग टीक

1 , 1 , 7 , 7

<sup>1</sup> The will to power

219 मान तेते हैं। समी सोग शक्तिवान व्यक्ति की 'हों में हों मिलाते हैं। विद

वै ऐशान करें हो शिधवान व्यक्ति सलका विशेष करने वाहे होगों को इपस कालो । फिर शकियान व्यक्ति दूसरे लोगों को स्रतेक प्रकार से पुरस्तामी कर रुकता है। संशार के श्रादिक सोगों के शाचरत के प्रोरक गव श्रीर प्रसोगन ही होते हैं । ब्राटपन शकियान स्पक्ति का निरोध कोई। नहीं कर्या । पहेंग्रे ने क्रफ्ती रिपन्तिक नामक पुराक में इत शक्तिवाद का लंडन किया है। शक्तिकर

को पूर्व पद्य मान कर बह दर्शाया गया है। कि शक्तिवाद के ब्राम्यर पर कोई समान ठार नहीं सकता, बारायन गई न्याम का शिकान्त नहीं है। राश्चित्राव सामारक सोगों के सिद्धान्त के कम में स्वा बला काया है, पर निद्रों महाराय में इंटे दारानिक कर देने का प्रदान किया ! इनके विचार्य की

प्रभार अर्मन में बहुत हुआ । इसके परियाम-सक्त्र अर्मन राष्ट्र में स्वार के शामारच नैतिक विचारों की बाबदेशना करने की प्रवृत्ति शरफा हो गई। बर्मन का प्रत्येक नागरिक बापने काएको संवार का विद्येप न्यक्ति मानन लगा और क्रापनी महत्त्वा की किह करने के लिये यह शुद्ध के लिये उदास हो। गया ।

शक्तिचात् के मुक्य तत्त्व-ग्रक्तिकार् का कमन है कि शक्ति ही मीवि है। सब्दें महति शक्ति की उपाठिका है। महति में शक्ति का लेख मान हैला बादा है। मारिजों के बीवन के विकास का भागर शक्ति मकाशन की हुन्हा है। है। जो भ्यक्ति विदना श्राविक शक्ति का प्रकाशन करता है। वह उदना ही महान् है। ऐसा ही मनुष्य मन्ता मनुष्य है।

बार्निन मद्दाराय द्रा कपन है कि सभी प्राया। सपने बीवन के लिए सवाही करते है। परन्तु बीने की इच्छा के कामाब में इस प्रकार की सड़ाइ कार्य हीन हो बाती है ! वेबल जीन के किए कोह भी बीना नहीं बाहता ! कोई भी म्पक्ति बपन राकि है प्रवाहान है तिए ही बीना चाहता है। बहतक मनुष्य राष्टि का मकारान नहीं करता। तप तक असके व्यवन में किसी प्रकार का आनन्द नहीं रहता। भीन भी इच्छा ही मनुस्य को साद्या बना देती है। वह दया-पहित होकर बुक्सें

I Will to Power

से लडता है। निट्शे का कथन हे, कि प्रकृति हमे लापरवाह श्रीर शक्तिवान होने के लिए श्रादेश देती है, वह केवल योद्धा को ही प्यार करती है ।

निटशे महाशय के अनुसार नैतिक जीवन का उद्देश्य मनुष्य की पूर्णता मात कराना है। पर प्रत्येक मनुष्य को पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। ससार में दो प्रकार के लोग हैं-एक सामान्य योग्यता वाले, ग्रीर दूसरे विशेष योग्यता वाले । ये भेट जन्मजात होते हैं । सामान्य योग्यता वाले लोगों के लिए एक प्रकार का ग्राचरण नैतिक होता है, ग्रीर विशोप योग्यता वाले लोगों के लिए दूसरे प्रकार का विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को निट्शे ने 'खुपरमेन", हेनी पुरुष, कहा है। देवी पुरुष की नैतिकना सामान्य पुरुषों की नैतिकता से भिन्न होती है। देवी पुरुप जिन नितिक मृत्यों की कीमत करता है, उनका ज्ञान सामान्य व्यक्तियों को नहीं रहता। सामान्य लोगों का विश्वास होता है, कि किसी विशेष प्रकार के ग्राचरण हर समय के लिए सही ग्रथवा गलत होते हैं, इस प्रकार के विचार को देवी व्यक्ति नहीं मानता है । निद्शे महाराय का कथन है, कि किसी काम को श्रपने श्राप से उचित श्रथवा श्रनुचित मानना एक प्रकार की मूर्यता है। दूसरे को किसी प्रकार के कप्ट देने, उसे यन्त्रणा देने, उसका शोपण करने ग्रथवा उसका विनाश करने में कोई स्वगत दोप नहीं है, क्योंकि जीवन इसी प्रकार का है। मनुष्य को जीने के लिए दुसरे को कष्ट ग्रोर यन्त्रणा देना, उनका शोपण श्रथवा विनाश करना स्रावश्यक होता है, इसके विना जीना सम्भव नहीं 📜

a"Careless, mocking, forceful—so does wisdom wish us, she is a woman, and never loves any one but a warrior—zurathertur

<sup>†</sup> The talk of intrinsic right and intrinsic wrong is absolutely nonsensical, intrinsically, an injury, an oppression, an exploitation, an annihilation can be nothing wrong, in as much as dife is essentially—some thing which functions by injuring, oppressing, exploiting and annihilating, and is absolutely inconcervable without such a character—Beyond Good and Evil

नीति शास्त्र

219

निट्रो महाराय का कथन है, कि लामान्य याग्यता के शोग नविकता में समानता के सिकान्त का प्रचार करते हैं। वे देवी पुरूप से भी आशा करते हैं कि वह प्रापनी विरापसा औड़ कर बूठरे लोगों के साथ समानता का स्वरहर करें । जब यह उनके इस प्रकार के परामश को नहीं मानदा, हो ने उसके विका पहुमन्त्र करके अमे गिराने की बेश करते हैं । देशों पुरूप बेशा खुते मन का चाय है, साभारस मनुष्य टीक उसके विरूप रहता है। शकिशीन मनुष्य शकिशासी मनुष्य से ईथ्या करता है। शक्तिहीन मनुष्य को मैतिकता गुलाम की नैतिकता होती है और ग्रविन्यासों की नैविकता खामी को नैविकता होती है। ग्रविनीन म्पक्ति इत क्रवट बीर पर्यन्तों से काम लेखा है और शक्तिशाली पुरुष क्रमी भारत-प्रकाशन के लिप्ट स्वक्त बीर बुने साधनों को काम में साता है। गुनाम मनुष्य की नैधिकता में निपेद्यासम्ब बावेशों की मरमार रहती 🕻 को स्पत्ति इन निपेद्यासक बादेशों की करवाह करता है यह छेतार में कमी केंचा महीं रहता ।

देशी पुरुष सामान्य लोगों के नैतिक नियमों को चुवा की दृष्टि से देसता है। को काम वह करना जाहता है वही काम उठके लिये मैठिक है। वह नमें मुक्ते का निर्माण करता है। वह पुराने मुक्ते को वहल कर अनके स्थान पर गर्भे नैतिक महर्वी की स्वापना करता है। समान्य सीगों की नैतिकता के प्रति शन्ती के परे बाता उत्तका स्वामाधिक गुज है। शक्ति हीन क्षोग पैते व्यक्ति की हराबारी कहते हैं। परन्त वह शक्तप में उब कोटि की नैतिकटा की सानता शास्ति हीन लीग छनों की गिराकर एक क्याबर कर दैना चाहते हैं, पण्ट शास्ति बान व्यक्ति उनके देस प्रयत्न को बिपल कर देता है। यह देलता है कि बिरा सिकान्ता पर सामा य लोगों के काम चक्षते हैं, वह मनुष्यत्व का विनाशक है। वह वृक्तीं के समर पहले आक्रमण करता है। इसक्रिय उतकी विवय होती है। शक्तिहीन म्मकि के विचार बदा उसके रहते हैं। परन्त देशी पुरुष के विचार छदा सुसके रहते। हैं। उसकी हरूहा राख्य को ध्यन्ताचाप कीर बाह्यस्त्राति बादि की माधनायें कसओर नहीं करती ! वर्तमान तमन में इमारी बैसी धम्मदा है। उत्तमे विश्वी देवी पुरुर का साबि

माँव होना बढ़ा कठिन है। वर्धमान सम्बद्धा में ग्रह्मान सनोवृत्ति के लोग एक

दूसरे से मिलकर संख्या के बल ने ही दैवी पुरुप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ईसाई धर्म सभी लोगों को समानता की शिक्ता देता है, श्रतएव यह धर्म गुलाम लोगों का सहायक है, श्रोर देवी पुरुष के श्राविर्माव को रोकता है। पर तु भविष्य में श्राने वाली सम्यता देवी पुरुष के श्रागमन में सहायक होगी। देवी पुरुप जव शिक्त प्राप्त कर लेंगे, तो वे मनुष्य की स्वतन्त्रना में वाधा टालने वाली सस्था, धर्म श्रादि वस्तुश्रों को नष्ट-भ्रष्ट कर देगें।

निद्रो महाशय का मत स्पेन्सर महाशय के मत से कई वातों मे भिन्न है। स्पेन्सर महाशय के कथनानुसार जीवन सग्राम में विजय प्राप्त करने की चेष्टा करना सभी लोगों के लिए उचित है। इसके लिए मनुप्य को ग्रपने सामने ऐसे ग्रादशों को रखना चाहिए, जो उसे जीवन-सग्राम में सफल बनावें। निद्रशें के नैतिक ग्रादर्श सभी मनुष्यों के लिए न होकर केवल देवी पुरुपों के लिये है। इस ग्रादर्श के ग्रानुसार देवी पुरुप को ग्रपने जीवन में सदा वीरता ग्रीर शिक्त का प्रकाशन करते रहना चाहिए। इस प्रकार वह एक नये समाज का शिलान्यास करेगा, जो वर्तमान समाज से ग्राविक स्वस्य ग्रीर सुखी होगा। निद्रशें महाशय के कथनानुसार प्रत्येक देवी पुरुष श्रपने ग्राप्यात्मक विकास में निम्निलिखत तीन प्रकार की ग्रवस्थाग्रों को पार करता है।

(१) कँट की अवस्था (२) सिंह की अवस्था और (३) वन्ने की अवस्था। कँट की अवस्था में देवी पुरुष दूसरों का अनुकरण करता है, और उनकी आजा का पालन करता है, सिंह की अवस्था में वह अपनी शक्ति को पहचानता है, और उसे कैद करने वाली श्र खलाओं को तोड देता है। परन्तु वह दुस्तु नई सृष्टि नहीं करता। देवी पुरुष के विकास की अन्तिम अवस्था वालक की अवस्था है। इस अवस्था में जब देवी पुरुष पहुँच जाता है, तो वह अपने ही सुख के लिए अनेक प्रकार की रचनाएँ करता है।

### शक्तिवाद् की समालोचना

व्यापकता का श्रभाव—शक्तिवाद का सिद्धान्त कुछ विशेष व्यक्तियों के लिये है, जिन्हें निद्शे महाशय ने सुपरमैन श्रर्थात् दैवी पुरुष कहा है। परन्तु नैतिकता का सिद्धान्त व्यापक सिद्धान्त है। जिस सिद्धान्त को हम सभी लोगों 214 नीतिन्छा स

तकता । बदि नैतिकता के दो आदर्श मान श्रिप् आयें-पक सामस्य स्पर्क के किए और वृक्ता विरोप व्यक्ति के किए, तो फिर प्रश्न बाठा है कि इस सर्व किस सिकान्त को मान कर वर्ती । प्रायेक व्यक्ति कामी काप की विरोप स्पक्ति मानने समेगा । बीहैं भी घेठा स्पक्ति नहीं है, वो सपने आप की गुलामों की कोडि में रन्वना परम्य करेगा । फिर वहि समी लोग अपने आप को मिरोप पुरुष समस्त में । स्रोर इसके कारचा समाव में प्रापतित सामाना नैतिक नियमों की क्रावरेकना करने पर उठाक हो कार्ये तो वे न केवल समाव की ही बरन् कपना मी विनाश कर डार्डिंगे।कहा बाला है कि हो दिह

एक ही गुफ्त में नहीं रह चक्दों। प्रत्येक देशी पुरुष आपने आप की विस धमनक्या है। वहाँ ही कई ऐते पुरूर एक शाय एक लान पर आपेरे, ली

पर चनानक्त्म से शागु नहीं कर सकते। वह नैतिकता का विद्यान्त नहीं माना वा

हीं ने एक दूसरे से कहने और एक दूसरे का विनाश के लिए उठाक हो नामगे। इस प्रकार निरुष्टे महाराम के नैविक विद्यान्त के बानुकार जलने वे सानव वसाब में तुल शान्ति की दक्षिण दोकर उठमें ठदा सहाई की खिति ही बनी रहेगी । प्र वेड शक्तिशाली स्पक्ति कापने बाप को नही मानता है। पर इसके बारवा बह बासाब में वही नहीं हो बाता । यदि शक्ति को ही सही मान किया आय-क्षो शक्ति के तस्वयोग की शेकने के निरम् कोई प्रतिकत्य ही न यह आया। इत क्षरह शक्तिवान, स्मक्ति में दस्भा वह बाता है। क्रीर निवश में कारमहीमता को भावना का वाती है। "राक्ति ही नीति है" के विद्यान्त का क्रतुसरक

करके जमन राष्ट्र ने संसार के समी राष्ट्रों की अपना राष्ट्र बना किया और इस प्रकार उसने न देवल पूर्णों की चति की, बरन क्रयने काएका भी सर्वनाश कर जाना । 'राफि हो नीति <sup>9</sup> का विद्यान्त नासाह में नैतिकता के तमी शिद्यानों का बिनासक है। शक्तिबान् स्पक्ति ऐसे ही नैदिक नियमों की सबहेराना करते हैं। परन्त बच ने किसी नैतिक निपमके प्रतिकृत को हैं। से उन्हें ब्राध्ममस्पना होती

है। फिन्मु नदि ने नैतिक नियमों के प्रतिकृत जनकर जापने बाएको ठीक मानने कर्गे तो में संवार में अनिविष्टवा का मचार बड़े नेम के वाच कर डालेंगे। शक्ति

की नीति को माननेवाले लोग निर्वल लोगों के कप्ट को कप्ट ही नहीं मानते । ग्रपने करू कमों को रोकने के लिए उनके पास कोई भी नैतिक ग्रस्न नहीं रहता । ऐसे लोग धर्म को भी व्यर्थ की वस्तु मानते हैं। परन्तु प्रकृति स्वय ऐसे लोगों को उन्नत नहीं करती। शक्ति को नीति माननेवाले लोग थोड़े समय के लिये प्रतिभा दिखाते हैं, ग्रौर फिर ग्रपना चमत्कार दिखाकर ग्रस्प काल में ही नप्ट हो जाते हैं।

#### प्रश्न

- १ प्रकृतिवाद के सिद्धान्त के मुख्य प्रवर्तक कौन हैं १ प्रकृतिवाद के विभिन्न प्रकार की विचारधाराश्रों के भेद को समभाइये।
- २. जडवादी प्रकृतिवाद के आधारको स्पष्टत समभाइये। प्राणियों के प्राकृ-तिक व्यवहार क्या मनुष्य की नैतिकता के आधार बन सकते हैं ? आदर्श प्राकृतिक आचरण को हम कहाँ तक नैतिक आचरण कह सकते हैं ?
- ३ स्पेन्सर महाशय के नैतिक विचारों में सुखवाद ग्रौर प्रकृतिवाद का समन्वय कहाँ तक पाया जाता है १ स्पेन्सर महाशय ने प्रकृतिवाद का समर्थन किन-कन युक्तियों से किया है १
- ४. स्पेन्सर महाशाय के विचारानुसार सम्पूर्ण जीवन का माप क्या है १ इसकी श्रालोचना की जिये ।
- प्रकृतिवाद में मनुष्य के चिरंत्र के विकास के लिये कोई स्थान नहीं पाया जाता—यह कहना कहाँ तक सत्य है ? चिरंत्र के निर्माण के लिये किन-कन तस्वों की ध्रावश्यकता होती है ?
  - इ. प्रकृतिवाद में अवसरवादिता को प्रधानृता टी जाती है—यह कहना कहाँ तक सत्य है १ अवसरवादिता के मत के प्रचार का नैतिक परिगाम क्या हो सकता है १
    - ७ "शक्ति ही नीति है" इस सिद्धान्त की समालोचना कीजिये।
  - महाशय के प्रकृतिवाद की तुलना स्पेन्सर के प्रकृतिवाद से कीिकये। समाज में निट्शे के विचारों के प्रचार से क्या परिसाम हो सकता है?

#### चौदहवाँ मकरण

#### **धादर्श**वाद

स्वादश्याय पुराना मत है। यह संगार ने समी सम्ब देशों में प्रचित्र रहा है। मूरोप में स्वादर्शनाद पुराने समय में प्लेटो महास्तर के विचारों में सम्ब स्वादा है। स्वादितक स्वास में यूरोप में सावर्शनाय के प्रवर्शक समी के पार्थनिक होगेल फिल्टे सेतिस महास्त्राच थे। इनके समुवायों ह सावितान में बेटके प्रीन स्वादित सुरू है। यहाँ इनके विचारों का उस्लेख किया व्यवस्ता।

#### व्येक्टो का कार्यांचार क्येक्टों के विकास की प्रक्रमी—माचीन काल के मुनानियों ने कर्य

सुकरात प्रत्येक ज्ञानवान सममें जानेवाले व्यक्ति को मूर्ख विद्ध करके छोडता था।

मुकरात के इस काम से यूनान के प्रभावशाली लोग अप्रसन्न हो गये। वह यूनान के नवयुवकों को अपनी ही तरह वहस करना सिखाता था। फिर वे अपने वहों से वहस करते और उनका कहा नहीं मानते थे। जिन वार्तों को वहें लोग ठीक मानते थे, ये नवयुवक उनके प्रति सन्देह करते थे। इस प्रकार सुकरात ने उस समय की प्रचलित रूढियों को व्यर्थ मानने की मनोवृत्ति उत्पन्न कर दी। उसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ, कि रूढिवादियों ने सुकरात को राज्य के द्वारा समाज-द्रोही उहराकर प्राणदण्ड दिलाया। सुकरात के प्रति ये अभियोग थे, कि वह पुराने देवताओं के प्रति अश्रद्धा का भाव उत्पन्न करता है, और नवयुवकों का दिमाग विगाइ देता है। वास्तव में अभियोग ठीक ही थे। महात्मा सुकरात नवयुवकों में स्वतत्र चिंतन की शक्ति को यहाते थे। जब मनुष्य में विचार की स्वतन्त्रता आ जाती है, तो रूढिवादियों की प्रभुता के दिन अन्त ही जाते हैं। स्वतन्त्र विचार के उत्पन्न होने पर समाज में चारों और विप्लव होने लगता है। फिर समाज में सभी प्रकार के नए विचार आते हैं। फिर धर्म, राजनीति, नैतिकता और समाज-व्यवस्था में परिवर्तन होने लगता है। इस प्रकार महात्मा सुकरात यूनान देश के विप्लवकारी विचारों के जन्मदाता थे।

महात्मा मुकरात ने जिस काम को प्रारम्भ किया, उसे वहुत कुछ उनके शिष्य प्लेटो महाशय ने पूरा किया। महात्मा मुकरात अपने जीवनकाल में सत्य की जिज्ञासा उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ न कर पाये। दर्शन के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य प्लेटो ने ही किया। प्लेटो को अपने गुरु सुकरात के प्रति इतनी अटूट अद्धा थी, कि उसने चो कुछ लिखा उसे अपने गुरु सुकरात के मुँह से कहलवाया है। अतएव प्लेटो की रचनाओं को पटकर यह जानना कटिन होता है, कि कीन से विचार मुकरात के हैं, और कीन से प्लेटो के। प्लेटो महाशय के नैतिक विचार उनके प्रेटोगोरस, सिपोजियम, रिपव्लिक, जार्जियास और फेडरस नामक प्रन्थों में पाए जाते हैं। इन सभी प्रन्थों में प्रधान प्रन्थ रिपव्लिक है।

भलाई का खरूप--प्लेटो महाशय ने उस समय के झ्टे नैतिक विचारों

- २२० नीति शास्त्र

को पूर्व पद्म बनाकर बापने मन्यों में उनका सरकन किश है। इस मक्तर उन्होंने
रिपरिक्षक में भे सीमेक्स से कीर व्यक्तिगत से बात्रीक्तर से सहे रिक्टन के
करकाममा है। नैतिकता का सुद्धा सिद्धान्य बही है, बिसको सीकिक नम्हण्य

मास करनेवाले संगर के साथिक तांग बाब मो काम में जाते हैं। इस पूर्वे विद्यान्त के बागुगर वहीं बच्च भारी है। बो मनुष्य को मात्रक करे स्त्री र तेंक वहीं है। बिधे बाबान व्यक्ति दूसरों से मात्रा कहें। बात्रवान की इच्छा ही नेतिक्य है। बो लोग बसवान होते हैं से बन साधारश्चार समाना गायन बमा लेते हैं।

ये ग्रासन प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के सामनी की काम में लाते हैं। वर्ष में प्रकाश व्यक्तित प्राप्त कर लेते हैं, जो ऐते उत्थ निक्सा बना लेते हैं मिनते उनकी स्वा की रहा ग्रीस स्वार्ध है। प्रमार के ग्राप के काम की आह दिसते हैं कि उनके बनाए निक्षों का पालन करना ही कनाया का क्यान ही। जा मार्थ उनके विकस कावाब उठाया है। उत्त का दिशा बाता है। इस प्रमुद्ध सब क्या उनकी की एती बालती है। विश्व मान्य स्वार्ध है उने की बात बुर्गा है, प्रमित्त दिन मिल क्यों की एता बाता है। कि स्वार्ध है उने की बात बुर्गा है, प्रमित्त इन सब का कोवन करने के सिन्ने जोती के सबस का निरूपक्ष के भाग सहा !

वास्तव में मशी बस्तु कियी ब्यक्ति की सब के उत्तर निर्मार मही करते ।। तहान की सब बहलती रहती है, क्योंकि उसको स्थव का बान नहीं रहता। उत्तर के सहस्य निकरण के दिना मलाई और दुखर्ड के सक्तर का निकरण नहींए किय का सकता। पर उसके के के बाना वाया तका है। हमें के बास नारी आम बा सकता। पर उसके कान स्था भागक होता है। यक ही बात दिसोची सुर्ची के

िम्स निक्ता संस्था एक हो समय में महर्षित करती है। उहाहरखाओं कुमली सम्बाधी में लाती है, स्री हुएँ भी नहीं यानी कभी सहस स्रोह क्यों हुएँ तो लाती है। एक ही बच्च कुर है देनने पर सुधी स्रीर शास है देन एर सुधी दिन में एक हो से मिन्न मिन्न पुत्रवारों नहीं हो मकता। सत्यद होन स्वाध कर होना स्थान नहीं के हारा तत्व सान होना स्थान नहीं हो को सान्द हुआ कर स्थान होना स्थान नहीं हुएँ को सान्द हुआ हो है है। सान्द हुआ सान्द हुआ हो है। सान्द हुआ सान्द हुआ हो सान्द हुआ सान्द हुआ है। सान्द हुआ सान्द हुआ सान्द हुआ सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो है। सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो हुआ है। सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो हुआ है। सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो हुआ हुआ हो हुआ है। सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो सान्द हुआ हुआ है। सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो। सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो। सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो। सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो। सान्द हुआ हो सान्द हुआ हो। सान्द हुआ हुआ हो। सान्द हुआ हुआ हो। सान्द हुआ है। सान्द हुआ हो। सान्द हुआ हुआ हो। सान्द हुआ हो। सान्

तत्त्वदर्शा को पटार्थों के दिखावे से भ्रम में न पटना चाहिए, उसे प्रत्येक वस्तु के तात्विक रूप को जानने की चेष्टा करनी चाहिये। यलवान की इच्छा ही नैतिकता है, यह तत्वजान नहीं, ग्राविचारवान व्यक्तियों की राय-मात्र है, जो ऐन्द्रिक ज्ञान के ग्रावार पर बनी हुई है। जो व्यक्ति भलाई के तात्विक रूप को जानने की चेष्टा करता है, वह ऐसी बात न करेगा।

भलाई की एकता— प्लेटो महाराय के विचारानुसार मनुष्य के सभी सद्गुणों का मूल श्रोत एक ही है। किसी मनुष्य के श्रनेक सद्गुण एक ही भलाई के विभिन्न रूप है। पवित्रता, न्याय-शीलता, विवेक-शीलता, श्रात्मस्यम श्रीर वीरता श्रादि सम्पूर्ण भलाई के विभिन्न हिस्से नहीं , वरन् विभिन्न परिस्थितियों मे एक हा भलाई के प्रकाशन हैं। इस भलाई के तत्त्व को जानना मनुष्य के जीवन का सबसे बटा पुरुपार्य है। ससार में जिस भलाई को हम मानते है, वह उसकी छाया-मात्र है। तात्विक रूप से भलाई को जानने के लिये मनुष्य को वाह्य इन्द्रियों से सहायता न लेकर श्रपने ही भीतर डूबना पड़ेगा।

सद्गुणों का श्राधार—प्लेटो की रिपव्लिक नामक पुस्तक में श्रे शीमेकस ने सुकरात के यह सिद्धान्त सामने रक्खा कि ससार में टो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक चतुर, श्रीर दूसरे मले। मले मनुष्य मोले-भाले होते हैं, श्रीर चतुर मनुष्य वहें स्थाने होते हैं। चतुर मनुष्य भले मनुष्यों को सटा श्रपना लदुशा टट्टू बनाये रखते हैं। मले मनुष्य झूठ नहीं वोलते, दूसरों को घोषा नहीं देते श्रीर दूसरों को कष्ट देने में सदा हिचकते हैं। चतुर मनुष्य इसके प्रतिकृत होते हैं, वे झूठ वोलते हैं, दूसरों को घोषा श्रीर कप्ट भी देते हैं, परंतु उनकी झूठ, घोषा श्रीर हिंसा पकड में नहीं श्राती । ये श्रनेक प्रकार के प्रचारों के द्वारा ससार में सच्चे, भले श्रीर परोपकारी वने रहने हैं। इस प्रकार चतुर मनुष्य सटा सुखी रहते हैं, श्रीर भले मनुष्य सटा दुखी।

इस सिद्धान्त का खरडन करने के लिए प्लेटो को मनुष्य के न्वभाव कर निरूपण करना पहा । मनुष्य के सद्गुण उसकी विशेषता पर ही श्राधारित हो सकते हैं । किसी भी वस्तु का सद्गुण उसकी विशेष योग्यता के उप, निर्मर है । कोई वस्तु जब श्रपने जातीय धर्म का पालन श्रच्छी तरह से क्रती है, तमी हम

शीति जास उसे बाप्की बन्तु बहते हैं । ब्रॉलों बर बाम है, देखना, ब्रह्मद बहाँ हव ब्रॉलों हे मनी प्रकार से देना का तकता है, बहाँ तक इम उसे बक्ती कहते हैं। हेंनुका क

225

काम है पीघों को काटना बातएव बहाँ तक यह काटने का काम मशी प्रकार है करता है नहीं तक ही वह भला कहा या सकता है। यदि हेंसुब्रा कीर दूसरे क्षम की, पर कारते के काम में न बादे। तो इम उत्ते बाल्हा हैंमुबा न करेंगे। इसी प्रकार मन्द्रम की जीवासत अब बड़ी काम करती है। जिसके करने की विशेष योग्पता असमें है। तर बह सद्गुत्वी बनती है अयात् शस्त्री **अ**हताती है। मनुष्य <del>के</del> सदगुर्भी की क्षीदो उल्ही बाहरी सफ्ताता नहीं बरन् उल्ही ब्रान्तरिक स्परत्या है। वहाँ तक मनस्य कारनी कारना के मधीं को काश्विक ते-काश्विक मकाशित करण

दे वहाँ तक यह जीवन में सरज है।

सरप्रकार से कारम-स्वम , उद्देश से बीरता की कार का विवेक्शीलता के सद्गुच उत्पन्न होते हैं। इन प्रचान छड्गुचों के श्रतिरिक्त स्थानप्रियता का सदगुरा मी है। बद मनुष्प की सभी शक्तियाँ टिकाने से बाम करती हैं, तो अनुष्य की भारमा में स्थाद को सिदी अरहन हो बादी है। मनुष्य का तथा सुख बाल्य के स्वशंद को कविक है वविक मंगीरीय करने में है न कि शांशरिक मोम्ब शास्त्रों श्रथश शक्ति प्राप्त करने में । मोम्ब शामप्रियों से प्राप्त सुख मनुष्य की इन्द्रियों को तुत करता है उसकी

मनुष्य की बारमा की तीन प्रकार की शक्तियों है--इच्छा उद्वेग स्रीर ज्ञान । ये तीन मध्यर के काम भी करती हैं। इनके त्रजित कर से प्रकाशित होने में वदग्रा है और अनुवित कर ने प्रकाशित होने में बुनुशा। इच्छा के

धारमा नहीं। ऐन्द्रिक सुरू असावी होदा है चौर बारमा सायो सुरू को सोवा करती है। स्थापी सुक्त बारमा के कनाये जियमों पर जलने है हा प्राप्त होता है। यह तुस सारमा की विशेष शक्तियों के प्रकाशन से भिताता है। क्या सुन दिलाच्या में नहीं अस्ति धारम निजंत्रया में भित्तता है। घारम निकन्त्रया से माण्याध्यक क्लियन माता है। मीर उनसे तल के दशन होते हैं । यह तल है क्या ह

<sup>1</sup> Temperence. 2 Courage. 3. Windom. 4 Justice.

पदार्थी का ताचिवक रूप-जिस भलाई श्रथवा सद्गुण को इस मनुष-जीवन में देखते हैं, वह तात्त्विक भलाई श्रयवा सद्गुण की छाया-मात्र है। ष्लेटो महाश्रय के श्रनुसार प्रत्येक वस्तु का एक साधारिक रूप होता है, श्रांर दूसरा तत्त्विक रूप। किसी भी वस्तु का तात्विक रूप श्रमर है, पर उसका सासारिक रूप बदलता रहता है । ससार के पटायों में प्राप्त सीन्टर्य सच्चे मौन्दर्य की नकता, त्राभास ग्रथवा छाया-मात्र है, इसी तरह सासारिक जीवन में प्राप्त भलाई ग्रीर सद्गुण वास्तविक भलाई ग्रौर सद्गुण के नकल, ग्राभास तथा छाया मात्र है। इम तत्त्व को सीधे नहीं देख पाते । इम गुफे में जङ्गोरों से वॅघे उन मनुप्यों के समान हैं, जो केवल वाहर की वस्तुर्ज्ञों की छाया-मात्र देख सकते हैं। ये पदार्थ पीछे से त्रानेवाली रोशनी से प्रकाशित होते हैं। ये परछाइयाँ सच्चे पटायाँ के सदृश होती है, परन्तु जायत पुरुप परछाई -मात्र को देखकर सतोप नहीं करेगा. वह वास्तविक पदार्थों को जानने की भी चेष्टा करेगा। ससार का भौतिक सुख, ससार में प्राप्त लौकिक सौदन्ये, श्रयवा सत्य वास्तविक पटार्थ के सक्त मात्र है। इनको जानकर मनुष्य ताचिवक पदार्थों को भी जानने की चेष्टा करता है। पर इनके जानने में उसकी इच्छायें ग्रीर इन्द्रियाँ ही वाधक हो जाती है। जनतक मनुष्य विहर्मुखी वना है, तबतक उसे किसी भी वस्तु के तात्विक रूप का शान नहीं हो सकता। तात्विक ज्ञान को प्राप्त करने के लिये मनुष्य को ग्रपनी इन्द्रियों के प्रलोमनों से श्रपने श्रापको रोकना श्रीर नित्य तत्त्व का चिन्तन करना श्रावश्यक है। यह तत्त्व विज्ञान की वस्तु है, यह इन्द्रिय ज्ञान से दूर है। यह नित्य है।

यहाँ यह कहना श्रावश्यक है कि प्लेटो महाशय ने एक नहीं, वरन् श्रमेक तान्विक पदार्थ माने है। सब तात्विक पदार्थों में एकता लाने-वाला पदार्थ ईश्वर कहा गया है। इसी को श्रन्तिम मलाई भी माना है, श्रर्थात् यह शिवरूप है। इसे जानना ही परम पुरुपार्थ है। इसका ज्ञान तब तक समव नहीं, जब तक मनुष्य श्रपने पूरे जीवन में सद्गुणी नहीं बनता, श्रर्थात् वह सभी सद्गुणों को श्रपने श्राचरण में प्रदर्शित नहीं करता।

सुन्यवस्थित समाज को श्रावश्यकता—निश्रेय की प्राप्ति और सद्गुणों की वृद्धि के लिए न्यायप्रिय सुन्यवस्थित समाज की श्रावका-कता होती है। सद्गुणी समाज में सद्गुणी व्यक्ति होते हैं, श्रीर सद्

PPY नीति शास्प .होने है निये तर्गुम् समाज की धावरयकता होती है। समाव व्यक्तियों का बना है।

कारण्य भरतक ममात्र में शास्त्र-र्ववर्धा, बीर विवेची श्रीर न्यायीय मार्क न होंगे तनतक तमाज इन गुब्धों को प्रदर्शित कैते कर सकता है। यर म्याद्ध तमान के पिचारों से प्रमापित होता है। उत्ते शिद्धा-टीझा भी तमात्र हां रता है। इस हिंहे

मसे म्बक्ति का बनना वक्तक र्थम् नहीं अक्तक समाज भना न हो। द्वम्पवस्थित समाव में तस्वदृशी पुरंप का प्रकान स्नान होता है। उनके निर्मत्रण में दी पन कमाने बासे व्यक्ति बीर समाब के शैनिक रहते हैं। अन प्रकार मनभ्य के खमाय में इच्छा और छोरोों का विवेक के निवत्रय में

रहना बायरयक है अधी प्रकार धनपानों कौर लैतिकों को। को कि मनदार है की भीर खहेग के मानों के प्रतीक हैं हार्श्वनिकों के नियंत्रस में रहना आवरपक है । बारानिक पुरुष बापने औषन में विवेद की प्रधानता को पारितार्य करते हैं। यनप्यों में कमबाद भे॰ दाने हैं दिनी यन्त्व में एड दल्त की ग्राधिकार होती है और किरी में वृत्तरे की । किनी में चन कमाने को हच्छा प्रका होती है, किही में बरा की दो किसी में कन की। सुम्बन्सित समात वह है, जियमें परसे हो प्रधार के स्पक्ति क्षेत्ररे प्रकार के स्पक्ति के बामीन रहते हैं बामीत दन्दी बलाइ मान कर चत्रवे है। यन कमानेवालों में ने स्वापारी और

के नि: लार्च देवक होते हैं । राज्य कर उसके निम्हार्च वेदकों के हाम में रहता है। क्षमी वह उसक्यील रहक है और काता हली रहती है। वन वह वृष्टे लीमों के इस में भारत है तो एक भौर ठठका नैतिक पतन को बाधा है और ववरी झोर शारी बनता का कुल्ब बद्ध काता है।

क्तियान होते हैं पदा बमाने वालों में वैनिष्ठ होते है और बान के हप्पाक समाज

समाज का बार से पुरुष भौतिक गुला का इन्युक नहीं रहता। मीतिक सुन बन् मगुर है। बरुएन वह उसे स्वाम कर लाबी आजल की लोकने की नेहा करता है। वह झानक पदानों के तरन की जानने से प्राप्त होता है अस्पर्य नइ एवा क्रमशान में ही रमक करता है।

क्रांचुसिक क्यवश्**वा**त् "

भादरांचाय का अस्य-भादराबाद के अनुशार नैतिक भानरण कर

L. Modern idealism

लद्य जीवन के सर्वोच्च श्रादर्श की प्राप्ति है। यह श्राद्श श्रपने वाहर किसी वस्तु की प्राप्ति में नहीं, वरन् श्रपने श्राप में ही है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का घ्येय सम्पूर्ण श्रात्म-साद्धात्कार कि करना है। यह श्रात्म-साद्धात्कार श्रपनी श्राध्यात्मिक शक्ति के सम्पूर्ण विकास में है। मनुष्य श्रनेक वाहरी वस्तुएँ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। वह दूसरों की सेवा श्रीर समाज को जँचा उठाने की चेष्टा भी करता है। पर इस सेवा का वास्तविक श्रथ श्रपनी चेतना को उच्च स्तर का बनाने में है। मनुष्य के जीवन की मौलिकता उसके विचारों को भले बनाने में है। जो कुछ बाहरी भलाई वह कर सकता है, उसकी कीमत विचारों को भले बनाने में है। जो कुछ बाहरी भलाई वह कर सकता है, उसकी कीमत विचारों को भले बनाने जाने से ही श्राँकी जानी चाहिये।

श्राद्यां वाद के प्रवर्तक जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हीगेल महाशय थे। इन्हीं के विचारों का श्रानुकरण इंग्लैएड में टामस हिल ग्रीन महाशय ने किया श्रीर पीछे फ्रेंडिरिक हेनरी ब्रेडिले ने भी किया। ये इंग्लैएड में श्राटर्शवाद के प्रवर्तक है। ग्रीन महाशय के विचार उनकी पुस्तक "प्रोलेगेमोना ट् एथिक्स" में पाये जाते हैं श्रीर बेडिले महाशय के विचार "स्टडीज इन एथिक्स" में पाये जाते हैं।

श्रादर्शवाद का श्राधार—श्राटर्शवाट प्रकृतिवाद का विरोधी सिद्धान्त है। प्रकृतिवाद के श्रनुसार मनुष्य की कोई स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति नहीं है। प्रकृति उसे जिस श्रोर ले जाती है, वह उसी ग्रोर जाता है। मनुष्य प्रकृति को पहले से ही पाता है, उसके श्रनुसार ग्रापना श्राचरण बनाने में ही उसके जीवन की सफलता है। मला श्राचरण सफल श्राचरण है, श्रायीत् वातावरण के श्रनुसार श्राचरण मला ग्राचरण है। इस सिद्धान्त का खर्यडन ग्रीन महाशाय करते हैं। उनका कथन है कि मनुष्य स्वय ही श्रपने वातावरण को बनाता है। जिस ससीर में मनुष्य रहता है, वह बाह्य प्रकृति-द्वारा ही निर्मित नहीं रहता, वरन् मनुष्य का विचार उसमें कार्य करता है। मनुष्य वाहर से कुछ निष्प्रभारक श्रान श्रहण करता है, इसमें प्रकार के मेद मनुष्य का मन ही उत्पन्न करता है। मनुष्य का मन ही उत्पन्न करता है। मनुष्य का मन एक काले तख्ते के समान नहीं है, जैसा कि साधारणतः उसे समफ लिया-

<sup>1</sup> Complete self-realization ^2 Indeterminate knowledge.

२२६

भता है। बरन् यह एक कारीगर के सम्बन है। को देवल ह ट, रोहा आहि मारर चे मारु इस्ता है। इसारत की वैषारी कारीगर के विना नहीं हो सकती उसी प्रकार संसार के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का बान किना मन की किया के नहीं हो सकता । संसार को बैसा हम बानते हैं जैसा वह हमारे मन के हाएं पै बनाया गया है।

इस विचार चारा को विद्यानवाद कहा बाता है। सत्य विकान भ्रमण मनुष्प के जान के स्रतिरिक्त सौर कुछ नहीं है। विकार या ज्ञान ही सर्व है। र्वशार के अनेक प्रकार के मेद जान के ही हाए बनाये गये हैं । अवस्य मनुष्य ने भाररों मी उसी के बतावे हुए हैं। मनुष्य का लगाव ही भाररोंसर है। मनुष्य का मन एक और अनेक प्रकार के शानमध संसार का निर्माण करता है मीर बुररी मोर वहीं सन किरासव र्वश्वर की रचना भी करण है। बिस समार भयने कान में पक्ता प्राप्त करने के जिये मनुष्य का मन सनेक प्रकार के वैद्यानिक नियमों का बाविकार करता है उसी प्रकार कपनी क्रियाओं में एक्टा मात करने के लिये वह अनेक आदशों के निर्माण के साथ-साथ एक निर्माय भी करमना करता है। बिच अकार बायने बान के बाहर संवार में किसी मध्यर को निममितता स्रयंश कम-वदता नहीं है। उसी प्रकार मनुष्म की समग्र के बाहर बाक्सय की मलाई और इसई निरर्वड है।

विकासवाद के धनुसार फिसी सकार की देशातिक उन्नति किसी बाम परार्थ के बारे में बान प्राप्त करनेपर सतनी निर्मेर नहीं करती. कितनी बापने ही विपन में ज्ञानबद्धि पर निर्मर करती है। प्याय-विकान की बृद्धि विचारों का विकार स्पन है। इसी तस्त किसी प्रकार के आपरका की उन्नति सपने साप की शक्ति ही है। बारवरिक उपलब्ध ही बाहरी सफलवा के रूप में दिखताई Erft F 1

**कार्शेषाद का मापद्ग्य—कार्श्याद के धनुसार मनुष्य की उक्तम** म्ब वर्षे को ही नैतिकता का साथ-इस्ड होना चाहिने। इत विचारकार में मनस्य के सनेक स्वत्व माने गवे हैं। वे स्तत्व एकादि कम से हैं। वे समी विभिन्न

<sup>1</sup> Summum Bonum. 2 Ideal sa f.

प्रकार की इच्छाश्रों के बने हुए हैं। हमारी कुछ इच्छायें नीचे स्तर की होती है, श्रीर कुछ कॅने स्तर की। कुछ इच्छायें हमारी शारीरिक श्रावरयकताश्रो अथवा भोगों से ही सम्बन्ध रखती है श्रीर कुछ हमारे मानतिक श्रीर श्राध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रखती हैं। जो मनुष्य जितने ही कॅचे स्तर की इच्छाश्रों को तृप्त करने की चेष्टा करता है श्रीर अपनो श्रिषक कॅची इच्छाश्रों की तृप्ति के लिये निम्नकोटि की इच्छाश्रों का जितना ही त्याग करता है, वह उतना ही कॅचा है। उचकोटि की इच्छाश्रों को तृप्त करने से ही मनुष्य का श्राध्यात्मिक विकास होता है श्रीर इमीसे उसको उच्च कोटिके स्वत्व का साचात्कार होता है।

मनुष्य के मन में सभी प्रकार की इच्छाएँ हैं—-कुछ पाशविक हैं, श्रौर कुछ दैविक। पाश्चिक इच्छाश्रों को तृप्त करके ही मनुष्य श्रात्म-सतीप प्राप्त नहीं करता। पाशविक इच्छाश्रों को तृप्त करने का सुख च्रिष्णिक होता है। मनुष्य चाहता है कि वह स्थायी सुख को प्राप्त करें। स्थायी सुख विवेकयुक्त श्राचरण से प्राप्त होता है। विवेक मनुष्य को श्रपने श्रापका दूसरे के साथ श्रात्मसात् करने के लिये प्ररणा देता है। श्रपने सुख से ही सन्तुष्ट न रहकर दूसरे लोगों को सुखी बनाने की चेष्टा करते रहने में ही मनुष्य को स्थायी सुख मिलता है। फिर मनुष्य का विवेक उसे प्ररणा देता है कि वह श्रात्म-सथम प्राप्त करें।

जब हम श्रादर्शवाद की तुलना काट महाशय के सिद्धान्त से करते हैं, तो हम श्रादर्शवाद की मुख्य-मुख्य वार्तों को स्पष्टत समम्भ जाते हैं। काट महाशय समी प्रकार की इच्छाश्रों को त्याज्य मानते थे। कान्ट महाशय नीचे श्रोर कचे कोटि में इच्छाश्रों का विभाजन नहीं करते थे। इसी तरह उनके श्रनुसार समी श्रावेग ही त्याज्य हैं। श्राचरण में इच्छाश्रों श्रोर मार्वों को स्थान देने से श्राचरण श्रनितिक हो जाता है। इच्छारित श्रथीत् निष्काम कार्य नैतिक है। इच्छाश्रों का विनाश नैतिक श्राचरण का ध्येय है। श्रादर्शवाद के श्रनुसार मनुष्य को किसी प्रकार की इच्छाश्रों का त्याग न करना चाहिये। प्रत्येक इच्छा को श्रपने जीवन में उचित स्थान देना चाहिये। जब तक मनुष्य की निम्न कोटि की इच्छाएँ तृप्त नहीं हो जातीं, तब तक उचकोटि की इच्छाश्रों

<sup>1.</sup> Identification

२.⊏ नीति शास

की मृति को प्रचम स्थान देया I

काँद मनाशय मैनिक धीयन में स्वाग की प्रमुख स्थान होते थे। पर आग्यांवाद में साम को प्रयोद्धारनों मनती बाहु मानी है। साम का मुझ लाम पर दिवार करक ब्रोड बाना चाहिये। उस्य बीवन में समानिम स्रद की बावनाओं का होता है पर इनके छाप वाय उपन कोट की बावनामें इद भी होती है। स्थाम महत्या के स्थाम का ब्राम है, यह विकास का स्वयंव है। वह इस निम्म कांटिक के मोनी का स्थाम न करें, यो उस्य कीटि के बानन हो शह हम निम्म कांटिक के मोनी का स्थाम न करें, यो उस्य कीटि के बानन से शहमूरि की मी मार्ट न कर नकेंगे। स्थाम यह स्थाम है कि महत्य का बीवन की कर पर उठ तया है। इसीमिने स्थाप स्लाग है। पर साम के सिम

रवारा ग्रामका दारमा है किये दासमा करना नित्य है। मैठिक बीवन का स्पेय महम्म को वैपविक तुल के दार वे कार उठाकर वामानिक सुल में मारा विकास है। धारप्रीवाद का स्पेय महम्म को कान बादर्ग लल को मारा करना गे हामदा देना है। यह कार्युत स्थाय देवा है, बितके प्रमा होन पर स्थाय प्राप्ति नाम के बाम्मी एकता की बानुमूर्त करने लगाता है। यह बादर्ग स्थाय विकेष्ट्रक है। धारप्य इतमें वैपविक इम्हामी का दूसन म होकर उनका

या पिराय नहीं होता । शारीरिक सुन की इच्छा का भी मानव बीवन में,न्यार्व है । यास्प्रवाल में शारीरिक शुन की इच्छा का मायस्य हाना स्वामारिक है । पर पिरायोत्स्य स्वीयन शारीरिक युन का ही धीव नहीं बना लेखा । बीवन का स्वामारिक गल का भीत में होकर विधाह के मुनाया कीवन की बताना होना चारिये। विशेष के शतुशार पत्रान से महाच स्थ्या हो गारीरिक हुई को जीवन में तीया स्थान गया और शास्त्रीयक भावना तथा साम्यारिक इन्सुकी

विकार होता है। स्थक्ति कानी कारको लोग नहीं करन् वानी-सारको एक सहान् एका के बाग के कर से प्रमुक्त करना है। स्वित्त के एकोंच प्रारम् का बान किसी औसनुष्य को नहीं है। ब्रह्मक सनुष्य इस बाहरा को मान नहीं कर होता तब सक उने उसका कान होना संगव नहीं। पर इस प्रारम की जारियांच के बियम में कोई सहेंद्द भी नहीं किया वा सक्या । मनुष्य की श्रान्तरिक श्रनुभूति ही इस श्रादर्श की वास्तविकता को प्रकट करती है। अत्येक मनुष्य श्रपने-श्राप में श्रपने जीवन को उत्तरोत्तर भला वनाने की प्रेरणा पाता है। इस प्रकार की प्रेरणा ही यह मिद्ध करती है कि ऐसा भी कोई पट है, जिस पर पहुँचने पर मनुष्य श्रपने-श्राप में पूर्णता की श्रनुभूति करता है। हमारी नैतिक कभी की श्रनुभूति श्रौर श्रपने-श्रापको भले वनाने की इच्छा ही पूर्णता की वास्तविकता को प्रमाणित करती हैं। यह पूर्णता वाहर से नहीं श्राएगी। यह प्रत्येक मनुष्य में वर्तमान है। परन्तु उसे यह ज्ञात नहीं!

नैतिक ग्राद्शें के टो लक्षण नितिक ग्रादर्श के प्रमुख विद्वान् ग्रीन महाशय ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के दो लक्षण माने हैं—सामज्ञस्य श्रीर व्यापकता । जिस नैतिक सिद्धान्त के ग्रानुसार मनुष्य पारस्परिक विरोधी वातों को नहीं करता, वही नैतिक सिद्धान्त ऊँचा है। कोई दो सिद्धान्त देखने में ग्रापस में विरोधी हो, परन्तु यदि वे मन के विकास की दो ग्रावस्थाओं को प्रकाशित करते है, तो वे पारस्परिक विरोधी नहीं माने जायेंगे। मनुष्य को ऐसा ग्रावरण करना चाहिए जिससे उसे ग्रापनी ही वातों का ग्रपने-ग्राप विरोध न करना पहें। जवतक मनुष्य के ग्राचरण में लच्य की एकता रहती है, तवतक इस प्रकार का विरोध उत्पन्न नहीं होता। लच्य की एकता को सदा ध्यान में रखने पर विभिन्न प्रकार के ग्राचरण में सामज्ञस्य वना रहता है।

नैतिक श्राचरण का दूसरा लच्चण व्यापकता है। जिस व्यक्ति के श्राचरण का लच्य जितना ही श्रिवक व्यापक है, वह उतना ही श्रेष्ठ व्यक्ति है। व्यक्तिगत लाम की इच्छा से किये गये काम की श्रपेचा परिवार के हेतु किये गये कार्य श्रिवक नैतिक हैं। इसी तरह परिवार के लाम के लच्य से जाति के लाम का लच्य श्रिवक श्रेष्ठ है श्रीर इससे भी श्रेष्ठ देश ग्रीर मानव-समाज के कल्याण का लच्य है। श्रतएव जो व्यक्ति श्रपने श्राचरण का लच्य मानव-समाज की भलाई करना रखता है, वह समाज का सर्वोत्तम व्यक्ति है।

मनुष्य के ग्रादर्श स्तरव में सभी प्राणियों के हित का समावेश होता है।

<sup>1</sup> Characteristics 2 Coherence 3 Comprehensiveness.

₹₹+

विरोध करने का उपना ही अधिक अधकर मी मिलता है। अवस्व बिम स्पृष्टि आपरश् में नैतिक्या के एक लक्ष्य की कमी यह आता है, उतके बाबरय में वृतरे राधका की भी कमी पाई बाती है। का व्याचनका वितना स्मापक होता है। उनमें भ्रम्भारक सामरण भी सर्वण टाला ही स्रविक लहर है नामजस्य पापा आता है। लंबार मर के कस्यान के हेन की लाग काम करते हैं उन्हें करने ब्राप का विशेष बरने का भी कम ब्रावनर मिक्या है। पूर्णता की कस्पमा-बादरावादी चिन्तकों के ब्रह्मतर मनुष्य की पूर्णत गुरर की कृदि में नहीं करन् तद्गुर्यों की कृदि में है। धाद्यवारी मारे ब्रीर दूसरों के सुन का इदि को वेडा गई। करते बरन अपने को ब्रीर बुटरीं की कद्मुची बनाने की भेद्य करते हैं। उपपाणिक वादियों का मत है कि नैविक बाबाल वह है विवह बायब-है-बायब सीमी को बायब-है-बायब सामे।

बादराबादी वैर्याकक और सामाजिक दोनों दी प्रकार के मुखबाद का विरोध करते हैं। मनुष्य के ब्राचरख का ध्यम तुरा न होकर सदगुरा होना चादिये। दशरी का सचा बस्ताचा इम उनके सुरा की इदि करब नहीं परम उनमें सद गर्थों की शृक्षि करके करते हैं। तुल की लिप्ता को बद्धाना मा अवस स्पश्चिमत करमाथा की बांध है बुत्त है यरम् वह सामाध्यक करपाया की बडि है भी बुत्त है। क्याचा विवेदमुक्त धाचरथा है बहुता है। बारापय मनुष्य में कितनी ही धापिक

विवेश की कृष्टि होती है कह उसना ही काफिक क्रापन काचरथा को नैतिक बजाता है । भावर्शनाव में स्पक्ति भौर सभाज~ होनेस महाराय के कवनानुसार न्यक्ति को समाज के लिए कारम-समर्पश कर देने से दी नैतिक बादर्श की प्राप्ति होती है। नैतिक्या का भादरा स्थापक भावर्स है। भवएन सनुग्न किता ही भपने ब्रापको धमान की इ**न्हा के अ**पर **बोड दे**वा है वह उतन ही जन ब्रावर्श की कोर बाता है। वहाँ करीं व्यक्ति और राष्ट्र की हच्छाओं में विरोध हो। वहाँ म्पर्किको सङ्की इच्छाकी पूर्विमें तम चाना चाहिए । मनुष्य इस प्रकार

<sup>1</sup> Pleasures, 2 Virtues, 3 Utilitarians,

श्रपनी वैयक्तिक स्वतन्त्रता को खोकर दूसरी व्यापक स्वतन्त्रता की श्रनुभूति करता है।

ग्रीन महाशय उक्त सिद्धान्त के विरोधी हैं। हीगेल के सिद्धान्त से देश के निरंकुश शासकों को लोगों की स्वतन्त्रता छीनने के लिए नैतिक श्राधार मिल जाता है। इससे उनकी निर कुशता श्रीर भी बढ़ जाती है। व्यक्ति की स्वतन्त्रता श्रीर मानव समाज के नैतिक विकास की दृष्टि से यह श्रावश्यक है कि समाज मनुष्य को श्रपनी शक्तियों का साज्ञात्कार करने के लिए श्रधिक से श्रिषक श्रवसर दे, राज्य किसी भी व्यक्ति के श्राचरण में तत्रतम इसक्षेप न करे, जवतक उस व्यक्ति का श्राचरण दूसरे व्यक्तियों के लिए हानिकर न हो। ग्रीन का कथन है कि समाज के श्रस्तित्व का नैतिक श्राधार ही प्रत्वेक व्यक्ति की पूर्णता प्राप्त करने की स्वतन्त्रता देना है। नैतिक पूर्णता व्यक्तिगत वस्तु है, सामाजिक नहीं। कोई विरला व्यक्ति ही नैतिकता के उस श्रादर्श को चिरतार्थ करता है, जिसकी कल्पना श्रादर्श वे वैयक्तिम पूर्णता की प्राप्त में सहायता नहीं मिलती, तय तक वह व्यर्थ है। समाज स्वय कोई व्यक्ति नहीं है, श्रीर व्यक्तियों की पूर्णता के श्रतिरक्त समाज की पूर्णता का भाव श्रर्थ-हीन होता है।

समाज के नैतिक विचारों मे उन्नति भी समाज के श्रेष्ठ लोगों के प्रयत्न से होती है। पहले-पहल समाज इन लोगों को उपेन्ना की दृष्टि से देखता है अथवा उनका दमन करता है, पीछे वह उनका अनुकरण करता है। श्रतएव यदि कोई व्यक्ति समाज को प्रसन्न रखना ही अपने जीवन का लच्य बना ले, तो वह न तो अपने आप का कोई नैतिक विकास कर सकेगा छोर न समाज की उन्नति में ही किसी प्रकार की सहायता पर्दे चा सकेगा। राजनैतिक दृष्टि से यह भले ही उचित हो कि व्यक्ति को अपने आप को समाज के अनुकूल बनाना चाहिए और उसकी प्रमुख सत्ता का कहना मानना चाहिए। परन्तु नैतिक दृष्टि से उसे अपनी अन्तरातमा के बद्दकर किसी भी दूसरी सत्ता को न मानना चाहिए। अन्तरातमा की आवाज को मानना उसका प्रथम कर्तव्य है। जो वात

<sup>1</sup> Authority

धान्यराप्तमा करतो है धीर को पियेकपुका है। वह धान्य में न केवत झरना है। परन् मनुष्य साथ का साम करती है।

कान्द्रीयान् में कानिवार्ष कामा का स्थान —कास्यवार क्रियरं साता के विद्यान में कानिवारं कामा विद्यान कोट के सानिवारं साता के विद्यान वे सुन्त सिक्ष है। कोट के कप्नानुजार निविद्या का निवार है। कन्त्राराम की सेरणा के कर में काता है। मध्ये मेरणा कानिवार काम कर क्यारे है। बारए कार के कप्नानुजार सम्या मा किली विद्यान सम्बद्ध मनुष्य में क्यारे प्रारम्य है कप्नानुजार सम्या मा किली विद्यान करणा है। क्यारे प्रारम हावर की प्राप्त करणा नहीं करती कान्द्र कर प्राप्त मनुष्य में क्यारे कार्य हावर की प्राप्त करणा की मेरणा वरणा को त्या पढ़ि के जन्म कार्य भा की सीन्या का ब्रद्धन करणा है। इस मेरणा को न्या पढ़ि के जन्म कार्य के भी मेरणा का ब्रद्धन करणा है। इस मेरणा को नामा है। जन्म कार्य के मेरणा का ब्रद्धन करणा है। इस मेरणा कार्य माना है। जन्म कर्म कर्म है। इस मेरणा के अनुकार क्याने में उनके सात है।

<sup>1</sup> Rational, 2 Categorical Imperativa,

श्रादर्शवाद को प्रगतिशीलता — श्रादर्शवाद एक प्रगतिशील विचार है। यहाँ प्रगति का अर्थ किसी विशेष लच्य की ओर जाना है। लच्य परिवर्तित होता है, पर यह परिवर्त्तन श्रन्तिम लच्य की प्राप्ति में साधक होता है। प्रगति का श्रर्थ केवल नवीन पथ पर चलना ही नहीं है, इसका अर्थ अपने लच्य की स्रोर जाना है। जैसे-जैसे मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि होती है, वैसे-वैसे उसका लद्य अधिक ऊँचा अथवा व्यापक वनता जाता है। जव मनुष्य का ज्ञान परिमित रहता है, तो उसका व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए प्रयत्न करना च्रम्य माना जाता है। परन्तु जब उसके ज्ञान की वृद्धि होती है, तो लोकोपकार में जीवन व्यतीत करना उसका कर्तव्य हो जाता है। नैतिक जीवन का भ्रम्तिम लच्य श्रपने ग्रादर्श स्वत्व की प्राप्ति है। पर यह ग्रादर्श स्वत्व एकाएक प्राप्त नहीं हो जाता । इसके लिए सतत् प्रयत्न करते रहना पडता है । जन तक मनुष्य श्रपने मानिसक विकास की नीची सीढी को पार नहीं करता, तब तक ऊँचे लच्य के लिये प्रयत्न करना उसके लिए ग्रस्वाभाविक है। ग्रतएव यह उसका कर्तव्य भी नहीं होता। पर जब वह एक विशेष स्थिति में पहुँच जाता है, तो फिर उसे नीची चीढी के लोगों के समान श्राचरण करना श्रनुचित है । इस प्रकार वह नैतिकता के प्रतिकृत जाता है।

श्रादर्शवाद श्रधिकार मेद के श्रनुसार ही मनुष्य के कर्तव्य का निश्चय करता है। वह किसी श्रपरिवर्तनशील नियम को नैतिकता की कसौटी नहीं बनाता। इस दृष्टि से श्रादर्शवादी नैतिक मापट्यद्व प्रगतिशील कहा जा सकता है। इसमें इच्छाश्रों का विहण्कार नहीं, पर उनके विकास श्रीर प्रगतिपूर्ण शोध के लिये श्रादेश है।

#### प्रश्त

- प्रकृतिवाद ग्रौर ग्रादर्शवाद के नैतिक सिद्धान्तों की तुलना की निये।
   ग्रादर्शवाद के मुख्य तत्त्व क्या हैं।
- २ प्लेटो महाशय के ग्राटर्शवाट की स्पष्टत समकाइये। उनके ग्रनुसार मलाई का स्वरूप क्या है ?

<sup>1.</sup> Dynamic character

विसे महाधन के अनुसार कर्युष्ट का आधार क्या है ! क्या मनुष्य में स्वामता ही वर्युष्टों की चीर प्रकृति होती है ! जोरो महाध्य में जानुष्य के प्रकृत करेतु कीन-कीन कराने हैं ! इनमें अराधि की होती है !

नीति-शास

214

मनुष्य के एत्युवों के विकास में सुम्परित्त समान की बावर्यक्या की समारा त्यावि । कोटो महाया के ककानुसार सम्मानित समान कीन्या है! कारपीत् के बातुसार मनुष्य के नैतिक स्वाचरण का क्या लक्ष्य है! स्वाप्त्यादी आपरत्य की स्थात सम्मान है।

आवर्धवाद में तर और लाग को मनुष्य के नैतिक आवर्थ में क्या लाग दिना है। क्या आवर्ष तराखी को आवर्ध नैतिक स्वक्ति माना वा एकता है।
 मीन माश्यम ने नैतिक आवर्ध के लावर क्या माने हैं। उन्हें लावर एममावर्ष ।
 आवर्धवाद के सनुनार स्पष्टि और एमाब का आवर्ध में क्या उन्हें ने तराखा

वसम्भाव ।

श्री सार्यांचार के सनुमार स्पष्टि और उसाब का बायर में क्या कम्म व होना चाहिते ! इस दिएत में होतेल और मीन मग्रायम के विचारों की द्वारा कीविने और उनके विचारों की बालोचना भी कीविये । बादर्यंचार में धानवार्य आका का क्या स्थान है ! बाहर्यचार की प्राप्तियोगता को साद कीविये ।

# पन्द्रहवाँ प्रकर्ण

### समत्ववाद

यूरोपीय समत्ववाद के प्रवर्तक— पृरोप में समतावाद के प्रवर्तक ग्ररस्त्
महाशय थे। समतावाद को मन्यम मार्ग भी कहा जाता है। ग्रनेक प्रकार के
नैतिक सिद्धान्तों की परीचा करने के बाद मनुष्य समत्ववाद के सिद्धान्त को प्रह्ण
करता है। मनुष्य की साधारण प्रवृत्ति एकान्तता ग्रयवा ग्रत्यन्तता की ग्रोर जाने
की होती है। जब मनुष्य भोग-विलास में लग जाता है, तो उसी को वह ग्रपने
जीवन का सर्वस्व मान लेता है। जिस जीवन में उसे ऐन्द्रियमुख प्राप्त नहीं होते,
उसे वह व्यर्थ मानता है। जब इस प्रकार के जीवन में वह ग्रतिक्रम कर
लेता है, तो फिर उसके मन में इन्द्रिय-सुख के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती है।
जिस व्यक्ति के मन में ऐन्द्रिक्टुख के प्रति घृणा ग्रा जाती है, वह इन्द्रिय-मुख
के त्यागन में ही जीवन की मौलिक्ता देखने लगता है। फिर उसके मन में त्याग
कर सकता है ग्रोर ग्रपने शरीर को जितना ही ग्रधिक साधारिक सुख का त्याग
कर सकता है ग्रीर श्रपने शरीर को जितना ही ग्रधिक तप के जीवन को ही
सर्वोच्च जीवन माना जाता है।

जिस समय यूनान में अरस्तू महाशय का जन्म हुआ, उस समय यूनान अपने वैभव की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। यूनान से वढकर संस्कृति यूरोप के किसी देश में न थी। एक श्रोर यूनान मे धन-सम्पत्ति की वृद्धि थी श्रोर दूसरी श्रोर वहाँ पर त्यागी-तप्स्वी महात्माश्रों वा भी जन्म हुआ था। अरस्त् के पूर्व महात्मा सुकरात, प्लेटो, ऐटेस्थनीं श्रोर डाइजनीं श्रपने विचारों का प्रचार कर चुके थे। इस समय यूनान में दो प्रकार की विचारधाराएँ प्रचलित थीं

<sup>1.</sup> Standard as Golden Mean

न्दर्भ नीति शास्त्र

पद्भ निवार-पाय के सनुमार भिरम सुन को इक्षि का ग्रोस्माइन दिया बात वा
स्मीर पूर्वरे निवार के सनुभार स्थाग के बोबन को । बिगय आगी साम स्थाग सौर
स्मीर तरस्या के बीवन को कुचे का बीबन कही थे। वे महास्मा मुक्सत बीर
वाहबनीम सैसे महास्माओं की सनेक प्रकार से लिलियाँ उद्याग करते थे।

इसके विरुद्ध तपन्त्री सोय अपने ही बौधन को सर्वोत्तम बीवन मानी वे बीर

विषय मीग में सारे दूध बीवन को मुख्य का बीवन मानते थे। होनें बीर बारिक्स की महीत वायो बाती थी। इसी समय ब्रास्त् का उत्त्य हुआ। ! ब्रास्त् महाराव ने उक दो विरोधी विचारचाराकों में सामब्रस्य सारित करने की वेश की। उनकी शिवा का मुक्य रिकान्य यह या कि न सी हरित है मुक्त में सब समय सम्ब करने प्राता महा है और न उनक समूर्य सम्बाद स्वाप

देना । दोनों से ही मतुष्य सुन्ती न दोकर तुन्ती ही दोख है, और नह मानक्स्री के सदय को मात न कर उन्हें मिरता है। करफ महायन के अनुनामी अनेक शिद्यान हुए। बन भूरोप में स्वार्ट प्रमाण महाया हुआ हो हुए उनमुश्रीयाद के विद्यान्त को सुरोप के लोग यह गये।

हमरत इटा को सुक्य शिक्षा यह थी कि अनुष्य को शारीरिक नुकों का साम करना चाहिए। वो स्पष्टि बिठना हो स्वीकक्षशारीरिक नुकों का खाग कर तकता है। वह उठना हो महान है। त्वय उन्होंने स्वयंगा शरीर अग्रव ( सूची पर ) के अगर यह का द्वारा और संपन्नी शिष्मों के महि उनका स्वाहेश या कि वे सूकों पर

बदुने के लिए उस तैयार धों। बातएक अध्यक्षण में का कि पूरोप में ईगाई मार्ने का कोरों ते अचार था वह लोगों न हारोंनिक करेता को बनने कीकन का भारत बना लिया था। को कार्य कार्यर को किया है सरिक करेता रेता था का उठना ही बहा के तर उसकी बाता था। उक्त तर भारत की महत्ति का बन्त आधीनक कुर के भाने के साथ-साथ

उन्न तरम्याचार की महाले का बतन ब्रामुमक पुत्र के मान के साथ-शाण पुत्रमा : सेवानिक व्यक्तिस्वारों की वृद्धि और नवे देशों को लोव के उत्तक-शाण समुद्रों में मोचक्क्मपूर्य प्रवत्न हो गई और खादे के लोलाहिक गोर्गों को मोमाना ही सम्बोध्या करूर सामार लगे । अब सोग के विकास कर संकर्ष तर के विवासी के

म्मुप्ती में भीपांच्यार्थं प्रवाह हो गई कारे बाद वा ने नांगांकि मोर्गाना है। -चनोत्तम बद्या प्रान्तने स्त्रो । बन भीग के विनारी का संबर्ध कर देवरे कर देविचारी के राज्य दुवार, तो दिन है जम्मानाय के विनारी का अन्यत् होने तथा । बर्धे बन -समय में सम्मानाय के विनारी का प्रवाह सालविक लोग उठना नहीं कर रहिंदें जितना कि माहित्कि लोग करते हैं । वर्तमानकाल के समताबाट के प्रचारकों में माटेग, जार्ड इलियट, फाइट, ग्रीर प्रोफेटर हाइटहेट महाराय है ।

समत्ववाद की विशेषताएँ—ममत्वाद में नीति-शास्त के पाधिनिक विद्वान मानवतावाद भी कहते हैं। मानवतावाद में मनुष्य के स्वभाय के मभी श्रंगों पर ध्यान रखा जाता है। मानवतावाद के प्रथनानुमार नीतिशास्त के दूसरे मतों में मनुष्य के स्वभाव के किमी विशेष श्रंग को महत्ता दे दी जाती है, प्रोर दूसरे श्रग की श्रवहेलना की जाती है। मुखवाद मनुष्य के रागह पात्मक श्रग को श्रिषक महत्व देता है श्रीर विवेकवाद उसके चिन्तन करने के प्रग को श्रविक महत्व देता है। मुखवाद में मनुष्य के विवेकात्मक श्रंग की श्रवहेलना होती है श्रीर विवेकवाद में उसके रागहेपात्मक पहत्द की मानवता-वाद श्रपने नैतिक श्रादर्श में दोनों श्रगों को उचित स्थान देता है।

मानवतावाद सब प्रकार की धार्मिक मान्यतायों से मुक्त है। य्रन्त' यनुस्-तिवाद में इस प्रकार की मान्यतायों का बाहुर्य पाया जाता है। मानवता-चादमें ईश्वर की ग्राशा य्रथवा अन्तरामा की ग्रावाज यादि वातों की स्थान नहीं है। यह शुद्ध विचार के ऊपर याधारित है।

नैतिक श्राचरण का लंदय—श्ररस्त् महाणय के कथनानुसार नैतिक श्राचरण का लद्य मनुष्य के सामान्य श्रनुभव के वाहर नहीं है। प्लेटो का कथन या कि जिस शिव भाव को मनुष्य को प्राप्त करना है, वह उसके सासारिक श्रनुभव में नहीं पाया जाता। मनुष्य श्रपने सामान्य श्रनुभव में जिस कट्याण को देखता है, वह वास्तविक कट्याण की नकल श्रथवा छायामात्र है। श्ररस्त् महाणय श्रपने गुरु प्लेटो के समान श्रादर्शवादी नहीं थे, वे वास्तविकतावादी थे। उनका कथन है कि मनुष्य को श्रपने नैतिक श्राचरण का लद्य किसी ऐसी वस्तु की प्राप्ति को बनाना चाहिए, जो उसकी पहुँच के भीतर हो। श्रपने स्वभाव की पूर्णता को प्राप्त करना ही नैतिक श्राचरण का लद्य हो सकता है।

श्रत्र प्रश्न श्राता है कि मनुष्य श्रपने स्वमाव की पूर्णता को कैसे प्राप्त कर सक्ता है। इसके लिये मनुष्य के विशेष गुण को देखना होगा। मनुष्य का

<sup>1.</sup> Humanism. 2 Intuitionism.

२६८ नीतिनाल विशेष ग्रेस मनुष्य की स्थायमा वे ही बाला वा तकता है। बरस्य महागर ने मनुष्य की 'पिनारवाल मार्थी' वहा है। वह तक मनुष्य में विवार नहीं ब्रावः

हरेगा। मनुष्पको पूर्वेका ठावडे पेठे ग्राया को वृद्धिमें नहीं देखी आवगी को दूरी माबियों है फिस है। ब्राव्यम विचार की बृद्धि में ही मनुष्य को पूबवा होते हैं। विचार के दो बंग हैं—एक कोर विचार मनुष्य के छल्वे आन को हर्षे करता है, कीर दूसरी कोर बहुडठकी सगायक बृधियों पर नियमक्य मार्ग करता

तन तक उसे मनुष्य नहीं कहा का सकता । येती स्थित में वह केवल बाननर है

है, समीत वह मनुम्म के वारातिक लामाय को निकतित करता है। धरावर का निवीय करने वाला विकार विदेक कहनाया है। आवर्ष कीवन उस स्मीत की से बी सहा जान विकान में सपने साथ की लाम वे रतसा है। निरमपार सपने की का कान विज्ञान में लामाय रसनेवाले स्मीत की

-चरा क्लियन करने की बादत पड़ करती है। किर हान-किशन तक्स बान-करा<sup>45</sup> हो बाते हैं। बच्चे बाप पर निवंत्रय रखना बादरा बीवन के लिवे बावरक है। परन्तु बावर्य बीवन में दुल का टबंगा लाग नहीं है। शारीरिक करेय

का चौनन साम निवन की सिति को नहीं दर्शीया। साम निवन की सिनि मा चौनन साम निवन की सिति को नहीं दर्शीया। साम निवन की सिनि पहन सिति है। इस सिति में महत्त्व को लगा करता है सौर वह बो क्रम सहस्र है ने सहस्र माम से होते हैं। उनसे महत्त्व को सस्प्रता साती है।

सम्पन्न मार्ग का सिद्धालन — मरस्त्र महात्व को मैतिक शिक्षा का वसी महत्व का बंध सम्बन्धमार्ग का ब्राहुन वह है। मनुष्य में ब्राप्ती कराना को विचित्रों, प्रदावों कावा शक्ति को बताचि तसी होतों है, बन बहु सम्बन्धमार्थ का यानन करते हुए किसी समार का आवाद करता है। किसी सी महार की

नैतिक चर्मुय किती मकार को कमी अवना अधिकाम वे सर ही बाता है। बच कोई मनुष्य अपने बीचन में अधिक स्थान को दशाया है। वी वर्ड उठ स्थान वे परेशान हो बाता है। वो स्वक्ति अपनी जमर्प वे अधिक सम

ठठे रूपन है परेशात हो बाला है। को उनकि झड़नो लगपन है सांवेड दीन देने की नेश करता है, वह दान है भी तम ब्यूता है। को उनकि किये काम की करने के लिने दतना परिभन करता है कि वह अवधे सरक्त पर्कित हो बाला है,

करने के लिने द्वना परिभम करता है कि बहु उत्तरे बारक्त मंकित हो बादा है। यो वह ब्राम्ने कार्य को मारक्त में देखने बातता है। ऐती मानतिक बावला में स्थाग बान बावडा उपीतावीलता के माँठ ब्रॉड मावना जलम हो बाती है। इस द्वेष-भावना के कारण मनुष्य के मन में स्वभावतः त्याग, दान ग्रथवा उद्योग-शीलता नहीं श्राती, वरन् वह उनके विरुद्ध हो जाता है। मनुष्य को फिर प्रयतन-पूर्वक उक्त भले कामों को करना पडता है। किसी मनुष्य में किसी प्रकार के सद्गुण की जड तब तक नहीं जम सकती, जब तक वह उस सद्गुण-सम्बन्धी श्राचरण को प्रसन्नता से नहीं करता। जिस त्याग, दान श्रथवा उद्योग में श्रानन्द की श्रनुभ्ति नहीं होती, वे त्याग, दान श्रीर उत्योग मनुष्य के स्वभाव के श्रंग नहीं वनते, श्रर्थात् उनके श्रनुसार श्राचरण मनुष्य सहज रूप से नहीं करता श्रीर वे श्रादत का रूप धारण नहीं करते।

इस प्रकार देखा जाता है कि किसी प्रकार के मले ग्राचरण में ग्रातिकम करने से वह मनुष्य में सद्गुण की उत्पत्ति नहीं करता । किसी प्रकार के सद्गुण की उत्पत्ति अम्यास का परिणाम है । सद्गुण मनुष्य के उस अभ्यास का नाम है, जो विवेक-युक्त है ग्रौर जिसके ग्रनुसार काम करते समय मनुष्य को ग्रानन्द की अनुभूति होती है । सद्गुण के प्राप्त करने में मनुष्य को पहले-पहल ग्रपनी इच्छा-शक्ति से काम लेना पड़ता है, अर्थात् पहले-पहल भला आचरण प्रयतन-पूर्वक किया जाता है। फिर वार-वार भला ग्राचरण करने से उस ग्राचरण के संस्कार मनुष्य के मन में दढ हो जाते हैं। इस प्रकार एक नये स्वभाव की सृष्टि हो जाती है। जब किसी मनुष्य का श्राचरण श्रम्यास ( श्राटत ) का रूप धारण कर लेता है, तव वह स्रानन्ददायक वन जाता है। फिर भले स्राचरण को चरितार्थ करना सरल हो जाता है। इस प्रकार की स्त्रानन्ददायिनी भली स्त्रादत को ही सद्गुण कहते हैं। साधारणत' मनुष्य ग्रपनी मूल-प्रवृत्तियों के ग्रनुसार श्राचरण करने में त्रानन्द की अनुभ्ति करता है, परन्तु जब वार-वार विवेक-युक्त आर्थात् भले श्राचरण को करने के कारण उसमें भली श्रादतें बन जाती हैं, तो वह विवेक-युक्त श्राचरण में ही श्रानन्द की श्रनुभृति करने लगता है। फिर ऐसे न्यक्ति के लिये विवेक-युक्त भ्राचरण उतना ही सुखदायी ग्रीर सरल होता है, जितना कि साधारण मनुष्य के लिये नैसर्गिक ( प्राकृतिक ) आचरण । ऐसा व्यक्ति ही सद्गुणी व्यक्ति कहलाता है। इस सद्गुण की श्रवस्था की प्राप्त करने के लिये अपने स्वमाव पर धीरे-धीरे विजय प्राप्त की जाती है। किसी प्रकार को उतावलेपन से अपने स्वमाव पर विजय प्राप्त नहीं होती, वरन् श्रातिकम के

१४० नीविन्यास्त्र परिचाम-सक्ता मदाप्य हे मन में ऐती प्रतिक्रिया उतलन हो बाग्री है कि उन्हें सन्द्राच् घोने ही काल में दुर्गुचों के रूप में परिवार ही बारे हैं। ब्रिनेम्न का एक परिचाम यह होता है कि स्वयन सन्द्राचों को दुस्तों के समझ प्रतिव करने का मान मनुष्य में नद्र बाता है। वह शोक प्रशंस का लोड्डा नन नार्य

है। ऐसी मानविष्क घषस्या में वह कियी प्रधार के सहगुरा को वागी तक बाल किये रहता है, जब तक संसार के लोग अच्छे उन पर्मुखों को प्रवर्ध करते रहते हैं। चय पह इस प्रधांसा में कभी वैकता है, तो वह बामने व्यापत है निराध हो बाता है। ऐसे मनुष्य को पिर काफी मर्स्ड काम के बिये क्षेत्रेड मकार की बारम मर्स्टना होने लगती है। यह बारम प्रधाना नैतिकता में उने उसना हो नीचे गिरा रेसी है, बिदना कि बह चाले नैतिकता में बहा-बहा दिखते हेता हा नीचे गिरा रेसी है, बिदना कि बह चाले नैतिकता में बहा-बहा दिखते

नैसिकता सम्बा रहायी छर्गुम्य का बनक नहीं है। इससे स्कुम्प के ब्रोमसर्व की इसि होती है स्रोर उसका स्वस्थाय चेवल बनता है। उसका स्वर्ण बोनाशील की सम्बन्ध में रहता है और उसने इसका प्रकर्ण की बहुस नाई साथी समलायाद कीए अनुस्थादा — यहि स्वर्ण हों से हैं। साथ में स्वर्ण से एमलायाद स्वीर आन्यादा में बहुत विरोध हिस्सताई देता है। साथायां स्वर्ण

इस प्रचार इस देखते हैं कि किसी मध्यर क्य प्रतिक्रम सनुष्य की बीट

को अपने रनमाय वर विवय मार्ग करने के लिये आरिक-ने आविक प्रस्था हैंग्र है, और रुम्तावाद अपने रसमाव पर विवय मार्ग करने के लिये उठती हो मेंप्सी देता है, जिठना कि मतुष्म खहन करा में मार्ग कर सकता है। सभी मक्तर में आर्माय रूप के बीचन की महस्त्व देशा है। रुम्तावाद रुग के बीचन में स्वताबाद रुग के स्वताबाद है, जिठना कि भोग के बीचन को। आर्म्यवाद में आर्मन को पांचर मार्ग्य का स्थान नहीं दिवा पता है किरना कि रुम्प्याप्य में है। बायर के आप्यास्मत्वाद में बी कि एक महार का सार्ग्याप्य में

चाहिए ग्रौर उनके परामर्श के अनुसार अपना ग्राचरण बनाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि हम समाज के किस व्यक्ति को विवेकी समर्भें ग्रौर किसे न समर्भें ! इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपने श्राचरण में किसी प्रकार की एकान्तता को नहीं दर्शाता, वही विवेकी है। परन्तु यह उत्तर संतोपप्रद नहीं है, ग्रतएव नैतिकता के निर्णय के लिए हमे पुनः श्रादर्शवाद की

समतावाद की देन — हमने ऊपर समतावाद के सिद्धान्त की मुख्य बातों को वतलाया है श्रीर श्रादर्शवाद से उसकी उलना भी की है। समतावाद मनुष्य को श्रादर्श की श्रोर ले जाता है, श्रतएव श्रादर्शवाद के श्रभाव में समतावाद श्र्यहीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है, जब वह केवल जीवन के सुख के उपमोग के लिये नहीं, वरन् श्रान्तरिक पूर्णता श्र्यांत् किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति की चेहा में कह उठाना, हिन्द्रय-निग्नह करना नितान्त श्रावश्यक होता है। श्रतएव किसी प्रकार के नैतिक विचार सासारिक सुख के चीवन को नैतिक जीवन सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिये समतावाद को भी श्रादर्शवाद की श्रोर जाना पडता है।

परन्तु समताबाद मनुष्य को ख्रादर्श-प्राप्ति का सुगम मार्ग वतलाता है। यदि हम समताबाद को व्यावहारिक ब्रादर्शवाद कहें, तो ख्रितशयोक्ति न होगो। जिन महात्मार्क्षों ने मध्यममार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है छौर मोग तथा तप दोनों प्रकार के ख्रितिकम को बुरा वताया है, उन्होंने यह कदापि नहीं कहा है कि यदि किसी मनुष्य को सासारिक मोगों के त्याग में ही ख्रानन्द मिलता है ख्रीर इससे यदि वह किसी प्रकार के कप्ट की ख्रनुभूति नहीं करता है, तो उसे मोग के जीवन को स्वीकार करना ही चाहिये। त्याग का जीवन मनुष्य के ख्रादर्श स्वच्व को भोग की ख्रीकार करना ही चाहिये। त्याग का जीवन मनुष्य के ख्रादर्श स्वच्व को भोग की ख्रापेता ख्रापेता करता है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग को नैतिक जीवन को कसीटी बनाया है ख्रीर उन्होंने उसे ही सर्वोत्तम मार्ग वताया है। उनके इस कथन का इतना ही द्रार्थ है कि कोई भी मनुष्य ख्रपने मन को ख्रपरिपक ख्रवन्या में सासारिक जीवन ख्रीर उसके भोगों का त्याग न करे। वह ख्रपना चमता के ख्रनु-सार्र ही किसी प्रकार के तप ख्रीर त्याग का ख्रम्यास करे जिससे उसे इस प्रकार

ठौंक मनुष्यों के मति दीक चाँरव बीर ठीक तरह हे मकाशित करता ही मण्य मार्ग है, भीर महो चढ्राप्य लक्ष्य हैं।क

सम्प्रम मार्ग की परका—कार सम्प्रम मार्ग के बिरव में बो कुब कर गया है,दिवसे वह रुख है कि सम्प्रम मार्ग को बान केना सामान्य नहि है मिंगे स्थान करता कान नहीं है, किन्ता कि बह करर से दिनाई है। दिनेकि किसान व्यापनी और सिवाई के मध्यम मार्ग मिन्नीयह दोने के मध्य यह बानना बहा किन्द है हि किन व्यक्ति का सम्प्रम मार्ग क्या है। प्रकार मार्ग केन्द्र अनुष्य के स्थान बीर कर्जन के ब्युकार ही नहीं, बन्ति है। की और परिस्कित के ब्रद्धार भी बर्कन एका है। इससे सक्त बोब मिक बात और यो बन्ति होता है। देशों बाबरण में सम्बन्ध मार्ग का निर्वंद की किना और परिस्कित होता है। देशों बाबरण में सम्बन मार्ग का निर्वंद की

इस परन के शक्त में बारव्यू महाराम का कथन है कि मनुष्य को मध्य सार्ग को सोबने के लिए उन्तय के विकेत्सील लोगों के बावरण को देखने

One can feel four courage desire anger and pity as well as pleasure and pain generally either too much or too little, as of in-either case wrongly but to have these feelings at the right time and on the right occasion and towards the right penner and with a right sim in view and in a right manner—thi is unddle way and the best, and this is the park of virtue.

<sup>•</sup> The golden mean of moral action is not to be thought of as midway of between two extremes. Its position in relation to the extreme will vary according to circumstances. More occurs? is required of a ecidier than of a shop keeper the courtage of the acidier will bear more resemblance than of the shopkreper. Smilarly the temperance of a poiest or teacher ought to be son what closer to in sensibility while that of an arthat or actor night permissively lean a little more to the side of Remilconness.

चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार अपना आचरण बनाना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि हम समान के किस व्यक्ति को विवेकी समर्भे और किसे न समर्भे १ इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि जो व्यक्ति अपने आचरण में किसी प्रकार की एकान्तता को नहीं दर्शाता, वही विवेकी है। परन्तु यह उत्तर सतोषपट नहीं है, अतएव नैतिकता के निर्णय के लिए हमें पुनः आदर्शवाद की श्वरण लेनी पहती है।

समतावाद की देन — हमने ऊपर समतावाद के सिद्धान्त की मुख्य बातों को वतलाया है ग्रोर श्रादर्शवाद से उसकी द्वलना भी की है। समतावाद मनुष्य को श्रादर्श की ग्रोर ले जाता है, श्रतएव श्रादर्शवाद के श्रभाव में समतावाद श्रर्थहीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है, जब वह केवल जीवन के सुख के उपभोग के लिये नहीं, वरन् श्रान्तरिक पूर्णता श्रर्थात् किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति की चेष्टा में कष्ट उठाना, इन्द्रिय-निग्रह करना नितान्त श्रावश्यक होता है। श्रतएव किसी प्रकार के नैतिक विचार सासारिक सुख के जीवन को नैतिक जीवन सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिये समतावाद को भी श्रादर्शवाद की श्रोर जाना पडता है।

परन्तु समतावाद मनुष्य को श्रादर्श-प्राप्ति का सुगम मार्ग वतलाता है।
यदि इम समतावाद को व्यावहारिक श्रादर्शवाद कहें, तो श्रितरायोक्ति न होगो।
जिन महात्मार्श्रों ने मध्यममार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है श्रीर मोग तथा तप दोनों प्रकार के श्रितक्रम को सुरा बताया है, उन्होंने यह कदापि नहीं कहा है कि यदि किसी मनुष्य को सासारिक मोगों के त्याग में ही श्रानन्द मिलता है श्रीर इससे यदि वह किसी प्रकार के कप्ट की श्रनुभूति नहीं करता है, तो उसे मोग के जीवन को स्वीकार करना ही चाहिये। त्याग का जीवन मनुष्य के श्रादर्श स्वत्त्व को मोग की त्रिक जीवन की कसीटी बनाया है श्रीर उन्होंने उसे ही सर्वोत्तम मार्ग वताया है। उनके इस कथन का इतना हो श्र्यं है कि कोई भी मनुष्य श्रपने मन को श्रपरिपक श्रवस्था में सासारिक जीवन श्रीर उसके मोगों का त्याग न करे। वह श्रपना चमता के श्रनुसार ही किसी प्रकार के तप श्रीर त्याग का श्रम्यास करे जिससे उमे इस प्रकार सार ही किसी प्रकार के तप श्रीर त्याग का श्रम्यास करे जिससे उमे इस प्रकार

नोति शास

245

टीक मनुष्पों के प्रति ठीक उद्देश कीर टीक वरह से प्रक्रांशित करना ही मन्म भागें हैं। स्रोर यही सदगुष्ट लक्ष्य हैं।

सम्पन मार्ग की परता—कल गण्यम मार्ग के बियन में को इन की गया है,/उससे बढ़ स्वड़ है कि मध्यम मार्ग की बान लेना सामान्य माठि है सिपे इंदना करन काम नहीं है। जिदना कि वह उत्पर से दिखाई देवा है। पुरोसिन किसान , स्पापारी और विवाही के सम्मम मार्ग निम्न होने के करण वह बानना वहा कटिन है कि किस अमेकि का संख्या सार्ग बना है। प्रत्स मार्ग केवल मनुष्य के स्वमाद और कर्तन्य के झनुसार ही नहीं वरिक देश, कर भीर परिस्वित के शतुनार भी बहतवा खाय है। इससे उसको लोब निर्मा सना और भी कटिन होता है । देशी झबस्या में अध्यम मार्थ का निर्वर 🕏 किया काप्ट र

इस मर्न के उत्तर में बरव्य महाधाव का कथन है कि म्हान्य की म<sup>न्स्</sup> मर्ग को सोवने के शिए समय के विवेकशील की गों के भावरय की रेकन

Nichemschesn Ethics Book 2nd Ch 6th

The golden mean of moral action is not to be thought of as midway of between two extremes. Its position in relation to the extreme will very according to circumstances. More courses is required of a soldier than of a shop keeper the courage of the soldier will bear more resemblance than of the shopkeeper Simi larly the temperance of a priest or teacher ought to be some what closer to in scoulbility while that of an artist or actor might permisively lean a little more to the side of Homitounes

One can feel fear courage desire unger and pity as well at pleasure and pain generally either too much or too little, and an-either case wrongly but to have these feelings at the right time and on the right occasion and towards the right persons and with a right aim in view and in a right manner-this is niddle way and the best, and this is the mark of virtue.

चाहिए श्रीर उनके परामर्श के अनुसार श्रपना ग्राचरण बनाना चाहिए। श्राम्य परन यह है कि हम समाज के किस व्यक्ति को विवेकी सममें श्रीर किये न सममें १ इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति श्रपने श्राचरण में किसी प्रकार की एकान्तता को नहीं दर्शाता, वही विवेकी है। जन्तु यह उत्तर संतीपप्रद नहीं है, अत्वय नैतिकता के निर्णय के लिए हमें पुनः श्रादर्शनाद की श्रास्य लेनी पहती है।

समतावाद की देन — इमने ऊपर समतावाद के सिद्धान्त की एउट दानीं को वतलाया है ग्रोर श्रादर्शवाद से उसकी तुलना भी की है। समतावाट मनुष्य को श्रादर्श की श्रोर ले जाता है, ग्रतएव श्रादर्शवाद के श्रमाव में समन्। प्राट ग्रायहीन हो जाता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्यक होता है, जब पह केवल जीवन के सुल के उपभोग के लिये नहीं, वरन् श्रान्तिक पृण्ना श्रयीत् किसी प्रकार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रदार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रदार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रदार के श्रादर्श की प्राप्ति के लिये जीता है। किसी प्रदार के श्रादर्श की प्राप्ति की चेहा में कष्ट उठाना, इन्द्रिय निग्रह करना निनान्त ग्रावश्यक होता है। श्रतएव किसी प्रकार के नैतिक विचार सासर्पिक सुरा ह जीवन को नैतिक जीवन सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिये समतावाद को भी श्रादर्शवाद की श्रोर जाना पडता है।

परन्तु समतावाद मनुष्य को ब्रादर्श-प्राप्ति का सुगम मार्ग वतलाता है।
यदि हम समतावाद को न्यावहारिक ब्रादर्शवाद कहें, तो ब्रितरायोक्ति न होगी।
विन महात्मात्रों ने मध्यममार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग कहा है ब्रीर मोग तथा तम दोनों प्रकार के ब्रितिक्रम को सुरा बताया है, उन्होंने यह कदापि नहीं कहा है कि यदि किसी मनुष्य को सासारिक मोगों के त्याग में ही ब्रानन्द मिलता है ब्रीर इससे यदि वह किसी प्रकार के कष्ट की श्रनुभृति नहीं करता है, तो उसे मोग के जीवन को स्वीकार करना ही चाहिये। त्याग का जीवन मनुष्य के ब्रादर्श स्वत्व को मोग की श्रिपेक्ता ब्रिधिक अदर्शित करता है। भगवान सुद्ध ने मध्यम मार्ग को नैतिक जीवन को कसीटी बनाया है ब्रीर उन्होंने उसे ही सर्वोत्तम मार्ग बताया है। उनके इस कथन का इतना ही ब्रार्थ है कि कोई भी मनुष्य ब्रापने मन की श्रापरिपक्क ब्रावन्या में सासारिक जीवन ब्रीर उसके मोगों का त्याग न करे। वह श्रपनी ज्ञमता के ब्रान्सार ही किसी प्रकार के तप ब्रीर त्याग का ब्राभ्यास करे जिससे उसे

नीवि शास

के बीवन के प्रति विश्वकि उत्पन्न न हा । परन्तु को लोग शांसारिक बीवन के समस-मुक्तकर होड़कर मिद्ध बन सर्थे हैं, अनवान कुछ ने उन्हें पुनः पर्देक्ष बीवन में प्रवेश करने का प्राप्तश्च नहीं विद्या। उन्ह मिद्य बीवन के कडार निर्म

बीवन में प्रदेश करने का परामश नहीं दिया। उन्ह मिल्ल बीवन के कड़ार निवर्षे के लिये प्रीत्याहित किया।

उत्तर की लोज के लिये रुपयं मामवान हुद ने महान्त्यान और तसवाहिए थे। वह कर वर्षों के तल्त्वारिशम के फलाकरण उन्होंने इत मार्ग को लोव लिय और इंग्रे मण्या मार्ग कहा, ती उन्होंने इतियाँ का कार्याक्ष रमन करना केर दिया किन्तु मुवाबरया में होते हुए भी उन्होंने दुन गाईट्य बीवन के हार्वाच्य नहीं किया। वेसिप्त ही का रहे। इतते यह राध है कि मामान मार्ग केवल करने भिक्त को राध्या को उत्यादय नहीं मानता है, परन्तु यह मोग के बीवन का तमर्थक नहीं है। सम्यान मार्ग होने विद्या बादर्श की बोद ले कार्य है। सम्बन्ध कार्यक में स्वावहारिक कार्यवाद के एक रियोग प्रकार का रोकरण कर करने हैं। सम्यान मार्ग वास्त्र में स्वावहारिक कार्यवाद के हैं।

#### भवस

समस्त्रवाद के तिकास्त के गुक्य कांग क्या है। इस सम्बन्ध में कारण,
 महाराय के विकारों को शाव की क्या ।

२ अरुष् महायाम के अञ्चलार नैतिक आवरण का शवन क्या है। उन्होंने वर्षायी मनुष्य किनको कहा है। सद्गुत्य की प्राप्ति केंद्रे होती है।

चत्पुयो मनुष्य क्रिचको कहा है। चत्पुया की गाप्ति क्रेंग होता है। है समस्यवार और आहर्सचाद की द्वसता कौक्रिय । समस्यवाद के हार्य

र सम्बन्धन और बार्यचार की द्वसना कीक्या समस्वनाद के हैं मनुष्य की नैक्कि प्रगति केंद्रे हो सकती है।

 चनस्ववाद में मध्यममार्ग की परक क्या है। यह मध्यममार्ग मिस्र मिस्र कोगों के विने किछ प्रकार वहतता है।

# सोलहवॉ प्रकरण

## मुल्यवाद

मूल्य के मापदंड की विशेषता-मूल्य का मापटंड उस ग्राचरण की भला भाचरण मानता है, जो हम किसी मूल्यवान पटार्थ की प्राप्ति की श्रोर ले जाता है। यह विचार वर्त पुराना विचार है। भारतीय दार्शनिकों के श्रनुसार निःश्रेय की प्राप्ति ही नैतिक श्राचरण का श्रन्तिम लद्दय है। निःश्रेय वह वस्तु है, जिससे श्रधिक मूल्यवान वस्तु ग्रौर कुछ भी नहीं है। यह निश्रेय वस्तु क्या है ? इसके विषय में भिन्न-भिन्न लोगों के भिन्न-भिन्न मत है। परन्तु जो भी व्यक्ति मूल्य की प्राप्ति को नैतिकता का मापद इ मानता है, वह इतना तो ग्रावर्य मानता है कि मूल्य कोई काल्यनिक वस्तु नहीं है। यह वास्तविक जगत मं रहनेवाला एक तस्व है। ग्रौर इस तस्व को प्राप्त करना मनुष्य के पुरुवार्थ का सर्वीत्तम लच्य है। इस माप-दड के माननेवाले लोग किसी कार्य को न तो श्रपने श्राप में, भला श्रोर न बुरा ही सममते हैं। इसी प्रकार किसी विशेष नियम का पालन करना न बुग, श्रीर न भला ही समभा जाता है। किसी कार्य की भलाई चतुराई इस वात पर निर्भर है कि उस श्रन्तिम मूल्य की प्राप्ति में वह मनुष्य की कहाँ तक सहायता करती है, जिसको प्राप्त करना उसके पुरुपार्थ का हेतु है। इसी प्रकार जो नियम हमें इस थ्रन्तिम मूल्य की श्रोर ले जाते हैं। वही नियम हैं, श्रीर जो हमें इस मृल्य से वचित करते हैं, वही नियम बुरे कहें जाऍगे।

मृत्य का अर्थ — जव ''मृत्य'' शब्द कहा जाता है, तन साधारतः हमारे मन में पैसे का ध्यान या जाता है, और हम मृत्यवान वस्तु उस वस्तु को समफ्ते हैं, जो मनुष्य की किसी-न-किसी इच्छा की तुष्टि करती है। इस तरह

<sup>1.</sup> Standard as value

नौति शास इस रोडी मा दिन गर के अस कार्यना कियो वित्र के मृस्य की याव की उपकी

हैं। तमी परनुमी का मृत्य छमी सीम यक-सा जहाँ समावे। इस सोम स्थि वरत का कम मूल्य करते हैं, बीर किती का श्रीपत । इतने मह त्या है कि भो वस्तु अने फिली प्रकार का रुग्दोप हेती है। उसे प्राप्त करने में उने चानन्द की चतुमुधि होती है। इस प्रकार उत्त करन की प्राप्ति से के करने

444

कमी को पूर्ण करते हैं।

मूहमबान थस्तुर्ये हो प्रकार की होती हैं-एक हो वे वो म्लुम मे सर्व छन्तीय दें बिनके गार करने हे अनुस्य बापने बाप में किसी प्रकार की स्मी को दूर होते हुए देले और पूर्णका की अनुसूठि करे, इस दी प्रकार की मूल बान बल्ह्यों समया मूर्व्यों को दो निम्न भित्र जानों हे पुन्नए बार्व है। एक वार्षक मुख्य क्षीर बूचरा दालिक मृह्म । ब्रह्म क्षमवा सक्षन में धायक मृस्य है और बीबन (विश्वको कि पुष्ट करने के सब तायन हैं) सम मूक्ष क्षमवा वालिक मूक्ष है। क्षम परन बावा है कि संसार में पेशी कीनकी बराएँ हैं। भी कच्चा सालिक मूह्य रक्षती हैं। कांड महाराप के कपनानुसार ह्याम इच्छा ही सालिक मूह्य रक्षनेवाली वर्ष है। वंचार में जिल्ली बुचरी बखाएँ हैं, वे इस दक्षि से मुहमबान करी का सकती है वि वे हमें इत अन्तिम मूस्य की कोर तो व्यती हैं। शुमेच्या सीर शुम मानना ने अतिरिक्त संवार में कोई बुक्यी बस्तु तात्निक मूस्य मधी रखती उनमें नेनर्स वाभन मूहन हो बनता है। उदाहरवार्य छल को श्रीकर । छल में किवी प्रकार का मुख्य तमी रहता है। वह वह मती। इच्छा की कृति करता है। मसी इच्छा

सिवनिक सदायन के कबनानुसार सुल ही बाक्षण में मुस्यवान नहा है। तथी में वाश्विक मूस्य है वृक्षणे समी बद्धाओं में शाबक मूस्य है। इस संसार की कम्म क्खुकी को इसीक्षिए चाहते हैं कि वे हमारे क्रक की हृति कर हैं। शोगकर बार पैशा स्पना की क्रीर वास-नचे इशिक्षण चाहते हैं कि में नखुर्णे म्युष्ण की देखिर कच्छी हैं ! सुक्त स्वयं मृत्य रक्तनेवाला प्रदान है । बूतरे प्रदान

सबना मंत्री मानना अपने झाए में मूक्त रखती है और बिस वस्तु से उपना

र्चकर्गं रहता है उसे भी मुख्यमान बना देती है।

मुख-प्राप्ति के साधन होने के कारण ही मूल्यवान हैं। कुछ दूसरे लोगों ने दूसरे ही पदायों को स्वत मूल्य रखनेवाला कहा है। किसी ने सौन्दर्य को तो किसी ने विवेक, प्रेम, सत्य, स्वतन्त्रता छौर जीवन छादि पदायों को तात्विक मूल्य रखनेवाले पदार्थ बताएँ हैं। इन विचारों से मूल्य शब्द का छार्थ निश्चित होता है। जिन वस्तुश्रों में तात्विक मूल्य होता है, वे छापने छाप में मूल्य रखती हैं। वे किसी दूसरी मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति में साधन मात्र नहीं होतीं।

जब इम मूल्य शब्द के अर्थ को निश्चित करते हैं, तो हमें दो वार्ती का पता चलता है-पहले तो यही कि प्रत्येक मूल्यवान वस्तु का प्राप्त करना मनुष्य को सतीष देता है, उसके मन में ग्रानन्द उत्पन्न करता है, ग्रीर उसकी प्राप्ति से उसे प्रसन्नता होती है। परन्तु इसका अर्थ यह न मान लेना चाहिए कि किसी वस्तु का मूल्य इसीलिए है क्योंकि वह सुख देती है, श्रीर सुख ही श्रन्तिम मूल्य की वस्तु है। मुल्यवान वस्तु के प्राप्त होने पर सुख श्रयवा प्रसन्नता होती है, इससे यह निष्कर्प निकालना कि सुख ही ताल्विक मूल्य की वस्तु है, युक्तिसगत नहीं है। किसी परीचार्थों को ग्रपनी परीचा पास करने में सुख होता है ग्रीर उसके मन में प्रसन्नता श्राती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सुख की प्राप्ति करना ही परीद्यार्थी का श्रन्तिम उद्देश्य है, परीचा पास करना उसका साधन मात्र है। प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी पूर्णता विवेक युक्त विचार में ही चाहता है। नहीं तक उसे यह पूर्णता मास होती है, वहाँतक वह सुखी होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के प्रयत्न का लच्य सुख प्राप्ति नहीं, वरन् पूर्णता की प्राप्ति है, श्रीर तात्विक मूल्य की वस्तु सुख नहीं, श्रिपतु पूर्णता है। दूसरी वात उपर्युक्त विचार-विमर्श से यह स्पष्ट होती है कि किसी व्यक्ति की प्रसन्नता पर ही किसी वस्तु का तात्विक मूल्य निर्मर नहीं करता। एक शरावी शराव पाकर राव प्रसन्न होता है। यदि उसे ग्रात्मोद्धार की एक पुस्तक दी जाए ग्रयवा उसे कोई मुन्दर दृश्य दिखलाया जाय, तो उसे उतनी प्रसन्नता न होगी । इसका श्रर्य कटापि यह न मान लेना चाहिये कि श्रात्मोद्वार श्रयवा सुन्दर दृश्य में शराय की श्रपेत्ना कम तात्विक मूल्य है। जब मूल्य शब्द का प्रयोग मानव-विचार में किया जाता है, तो उसका श्रर्य केवल मनुष्य के किसी समय सन्तोप देनेवाली वस्तु नहीं होता । ऐसी स्थिति में उस वस्तु को तात्विक दृष्टि से मूल्यवान् माना जाता है, जो मनुष्य की उस परिस्थिति में मली दिखलाई देती है,

नीविन्याओ ₹YE क्द कि उसका विवेक पूर्वता भागत है। झता इस वास्विक वस्तु की परिमाव

इस प्रकार कर सकते हैं कि वह विवेक्सीस स्पक्ति की हत्स्वित वस्तु होती है। निनेक नैनक्षिक वस्तु नहीं नरिक एक व्यापक मान है। अतएन बिस वस्त को एक विवेक्शील स्पक्ति मुस्यवान मानदा है उसे सभी विवेक्ट पुरुष मूस्वयन मानते 🕻 । मूस्परे नैतिक महाई एवं दुसई का भी सम्बन्ध है । मूस्य शब्द सविवास को दशासा है। किसी वस्त का व्यक्ति गृहन होता है बौर किसी का कम। इसी प्रकार कोई वस्तु कम प्रमा होती है और कोई कक्कि। विस प्रकार मूस्य के हो मेद होते हैं-- अर्थात् शावक मूस्य और शाय्य मूस्य तथी प्रधार अव्यक्त (मलाइ) दो प्रकार की होती है एक शायक अच्छाई सीर दूसरी गाम क्राच्छाई। वन इस बरते हैं कि यह कलम क्राच्यी है यह पर क्रम्बा है ही

इस ग्रायक अपनाई की कोर ग्रावन रखते हैं। परना वन इस करते हैं कि इसकी बापनी मलाई की बाद सोचनी चाहिए दर इम साम्य मलाई बाधवा वानिक महाई की बोर तदन रतते हैं। यह शाया महाई बीर शाय्य मुक्य एक ही बंध है। बन किसी बता को सावक कम में बाच्छा समझा बाता है यह असका वर्ष होता है कि यह किसी विश्वेष प्रयोजन के लिए बण्ही है। शाच्य मलाई वह है, बिससे इसारे बीबन का कलिय अनीकन सिक्स हो। यह बठलाना धारमन्त कठिन है कि यह कवित महाई मच है ! कारिया मलाइ का क्यान पूज कर से बही व्यक्ति कर सकता है, बिसे वह मलाई माप्त ।

हुई है। सर्वपन उत्का ठीड़ ठीड़ नर्शन इस्ता इस्तरे किए झायन्त इंडिन है। ब्रान्तिम मताई के विषय में इतना अवश्य कहा व्य सकता है कि वह एक ऐता पहार्च है बिसकी माप्ति से एक विवेष्ट्यील मान्दी को संतोप होता है। यह मलाई ठीड़ तरह ते उसी स्पन्ति वे बानी बा सकती है। बो पूर्वता विवेदी में है। यह भताई वर्मी की भताई। अयात् सामान्य अनाई है। बातपूर अन सक किसी क्रीक की दृष्टि संब धामान्य की दृष्टि नहीं हो काठी कीर बर तक वह वपना जारहरूम समी विवेक्ट्योल प्रान्तिमी से नहीं कर होता, यह तक वह इस महाई को मधी व्यान सकता। - मन्तिम महाई भीर मैतिक सहाई-जन्तिम महाई वह बरत है थो

श्रपने श्राप में भली है, जिसमें किसी के प्रयत्न की श्रावश्यकता नहीं है। इस प्रकार की भलाई की उपस्थित की मान्यता नीति शास्त्र के लिये श्रावश्यक है। यदि ससार में कोई तात्विक भलाई न होती, तो मनुष्य का जीना ही व्यर्थ होता। किसी प्रकार के विचार श्रथना श्रावरण के लिए श्रन्तिम भलाई की उपस्थिति में विश्वास श्रावन्त श्रावश्यक है।

परन्तु श्रन्तिम भलाई नैतिक भलाई नहीं है। ग्रन्तिम भलाई वह वस्तु है, जो श्रपने श्राप में भली है श्रीर जो विवेक्शील व्यक्ति की पूर्ण सन्तोष देती है। ऐसी वस्तु का मिलना वडा ही कठिन है, क्यों कि समार में जितनी ही वस्तुएँ हैं। वे मनुष्य को पूर्ण सन्तोष नहीं देतीं। परन्तु ऐसी वस्तु की उरस्थिति मे श्रविश्वास भी नहीं किया जाता । नैतिक भलाई वह वस्तु है, जिसका सालात्कार करने के लिए मनुष्य स्वय प्रयत्न करता है। यह एक ऐमी भलाई है, जिसे मनुष्य खय बनाता है श्रीर जो मनुष्य के स्वतन्त्र चुनाव पर निर्भर है। श्रन्तिम मलाई पूर्णता की स्थिति है, जिसे मनुष्य ग्रपने स्वतन्त्र विचार के द्वारा चुन कर प्राप्त करने की चेष्टा करता है। यदि मान लिया जाय कि ससार की सभी वस्तुएँ मली हैं श्रीर क्षसार की सभी परिस्थितियाँ श्रच्छी हैं, तो ऐसी स्थिति में नैतिक प्रयत्न के लिये कोई स्थान न रहेगा। फिर मनुष्य को मान लेना होगा कि जो कुछ होता है, सब भले के लिये होता है। ऐसी श्रवस्था में ससार में होने-वाली किसी घटना के प्रति उसे ऋसतोप प्रगट न करना चाहिये । भारतवर्ष का वैदान्त-दर्शन मनुष्य को उसी श्रीर ले जाता है। वहुत से कवि भी ससार की ऐसी कल्पना करते है, जिसमें मनुष्य के प्रयत्न के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता। वे सभी वस्तुःश्रीं को मली श्रौर कल्याग्यकारी देखते हैं।

नैतिकता का विचार नहीं एक श्रोर श्रन्तिम मलाई श्रथवा पूर्णता की कल्पना करता है, वहाँ वह यह भी कल्पना करता है कि वर्तमान स्थिति सतोष-जनक नहीं है, उसमें बहुत सी किमयाँ हैं, जिन्हें हटाना हमारा कर्तव्य है। नैतिक प्रयत्न का ध्येय इन किमयों को नष्ट करना श्रीर सतार के सौन्दर्य को बढ़ाना है। इमको यह मान कर चलना पहता है कि मनुष्य के जीवन श्रथवा उसके ससार में पूर्णता नहीं है। तथा उसका ससार पूर्णतः सौन्दर्यमय नहीं है। मनुष्य के नीतिक जीवन का श्रर्थ यह है कि वह श्रमुन्दर की छोडकर सुन्दर पदार्थ की

नीति-गास

शुक्ता है और उसको प्राप्त करते की शेवा करता है। पूर्व सक्तार्र एवं स्मेन्दर्भ का नाम है और नैसिक मसाई शह है, विश्वकी प्राप्ति में मनुष्य के स्वर्धक जनाव और प्रमुख के तिसे खान रहता है।

₹1.0

कार महाराय के कमनातुरार संवार में ऐसी कोई बख्य हो नहीं, यो कि मन्द्रमा के पुनास कीर उठके प्रश्तक के बिना मंत्री हो। उनका कबत है कि मन्द्रमा की ग्रुम प्रश्ना ही एकमक मंत्री बख्य है। इव कमन से व्यापने पह निकल्य है कि को कुछ परायें संवर में मत्रा है वह केक्स विचार कोर प्रथम पर मिर्गर करता है, क्यांत्र बारवार में मन्द्रमा की महाई जुनाब के बिचार कोर उठके प्रथम की बख्य है। पटनु उठके कमन में यह बात नहीं है कि मनुष्म की ग्रुम एक्स के मित्रीरिक कोई बख्य भी है जो बारने काल में ही ग्रुम है। मात्रस्थानाई राहिंग्लें के ब्राह्मसार मत्राई की स्वर में दिन्ही कानना कामहरमक है। केनल ब्रामने मम्बन्न कवा हुनाव मात्र को मत्रा मानना प्रथम कीर जुनाब को ही ब्रामंदीन बन्त देना है। किसी वास्त्रविक भवतार के ब्रामन में जुनाब कीर प्रयस्त मत्रे कैंग है कहा हुनाव मात्र को मत्रा मानना प्रयस्त कीर जुनाब कीर प्रयस्त मत्रे कैंग हैना है। किसी वास्त्रविक भवतार के ब्रामन में जुनाब कीर प्रयस्त मत्रे कैंग

#### मैतिक मकाई और शामान्य सवाई

नैतिक दृष्टि से भला मान लें, तो हमें यह कटापि न सोचना चाहिये कि वह वस्तु अथवा वह आचरण केवल हमारे मुख को वढानेवाला है।

### भलाई । छोर उचित । में भेद

नैतिक विचार को ठीक तरह से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि भलाई श्रीर श्रीचित्य का भेट भले प्रकार से समभ लिया जाए। हम उचित कार्य उस कार्य को कहते हैं, जिसके द्वारा हम भलाई की प्राप्ति करते हैं। श्रौचित्य श्रौर अनीचित्य साधन से सम्बन्ध रखते है, श्रीर भलाई तथा बुराई साध्य से। जब हम किसी कार्य को भला कहते है, तो हम उसका इतना ही अर्थ लेते है कि वह किसी भले लच्य की प्राप्ति में साधक होता है। परन्तु हम श्रन्तिम भलाई को नहीं जानते, इसलिये किसी भी काम को पूर्णत' उचित भी नहीं कह सकते । जहां तक हम भलाई को जानते हैं, वहीं तक हम किसी काम को उचित कह सकते हैं। परन्तु हमारा व्यक्तिगत ज्ञान इस विषय में सब लोगों के ज्ञान से भिन्न हो सकता है, ग्रतएव कभी कभी हम उस काम को उचित काम मानते हैं, जिसे दूसरे लोग भी उचित मानते हैं, पर कभी-कभी हमारा व्यक्तिगत मत दूधरे लागों के मतों से मिन्न होता है। साधारणतः उचित काम उस काम को कहा जाता है, जो काम सभी लोगों के विचार से उचित समभा जाता है, श्रर्थात् जो काम उस समय में उपलब्ध ज्ञान के अनुसार सभी लोगों के द्वारा उचित समका जाता है। सामान्य विचार भलाई की प्राप्ति में साधन होता है, परन्तु हम कभी-कभी किसी मनुष्य के शान के विशेष प्रकार की कमी श्रथवा उसकी विशेषता पर भी जोर देते है। इसके कारण जिम काम को दूसरे लोग उचित समभते हैं, उसे कोई विशेष व्यक्ति अनुचित समभ सकता है, श्रौर निस काम को सर्वधाधारण अनुचित समभते हैं, उसको कोई व्यक्ति उचित समभ सकता है।

### वैयक्तिक श्रौर वास्तविक श्रौचित्य<sup>3</sup>

वैयक्तिक श्रीर वास्तविक श्रीचित्य का श्रर्थ — व्यक्तिगत श्रीचित्य उसे कहते हैं, जो काम करनेवाले व्यक्ति को काम करते समय ठीक जान पड़े, श्रीर वास्तविक श्रीचित्य उसे कहते हैं, जो कि वास्तव में कल्याण श्रयवा भलाई की

<sup>1</sup> Good. 2 Right. 3. Subjective and objective rightness,

348 र्राप्ति शास माति में सापक हो। उत्तर में देशने पर में मेर बड़े शब बान पहते हैं पानी

बब इम इन पर गहरा विचार करने हैं, का इन दोनों प्रकार के भीवित्यों में भेर करना पहा कटिन हा बाग्य है। फिर व्यक्तिगत दृष्टि से क्या उथित है। इतके मर्पुष्प स्वयं बारने चाप नहीं स्टनता । यह ठीक ये नहीं बानता कि वित्र बाम

को नह कर रहा है पास्तव में यह उठके कहवाया के निये है श्रवना मही। इन्हें भी वरिन बारा पर प्रथमना हाता दैकि लारे संसार को हार में कीन-ता कार्य सन्दा है तथा बित बाय की करने का निश्चय क्रिया गया है, वह तंबार की भनाई का बहायेगा चायवा नहीं । माँडे का में यह बहा का तहना है कि स्वक्रिया

कस्याना के दक्षिक्रोण के जिल कार्य की इस लिया लगकों हैं यह वेपिकक भौथिए कहा बाज है भीर संसार के कब्बाय की हाई में राउस जिस बाम को बिपा जाता है यह बाद्यब मैं उत्तित कार्य है। छए हमें यह निभए करना है कि बैपकिक दक्षि में अभित करवें वास्तव में अभित दीते हैं समग्रा नहीं ! वृति। क्या सभी कार्य वैवक्तिक द्राव ने उक्ति होते हैं। बीर तीतरे क्या कार्य गरानिक

इंप्टि स समित हैं। इन महनों पर विचार करने से इम नीति शास के बहुत से नामीर तथी पर पहेंचते है। क्या येपछिक भौधिरय भौर यह्डविक भौबित्य एक ही हैं-रायेड काय को एम एमी अकित तमक लड़ते हैं। यह कि वह मज़ाह की चोर है आहे। यह मलाइ वो मकार की हाती है। एक वह है किये खर्म व्यक्ति मलाई

समभक्ता दे और बूचरी यह विसे सभी क्षोग मसाई समझी है । पहाँ यह न शमक बेडना चाहिए कि जब काई व्यक्ति किसी काम को उचित समझता है। तम बह साजका है कि मेरी सुद्धि है एक बात अशी है पर बास्तव में पूरुरी बार्व मधी है। यदि कोई न्यक्ति वास्तविक महााई को भ्राप्ती व्यक्तिगर्य महााई है भिम रानता है थी वह जो कार्य वैवक्तिक मलाई के लिये करता है। उते किठी प्रकार से अचित कार्य नहीं माना वा सकता । अधित काम सो वही कार्य है बिसे व्यक्ति धपने यिनेकानुसार सामग्रिक मलाई के लिये करता है, केवल धपने

न्मकियस मलाई के लिये तही ।

धव मरन बाता है कि किती विशय महत्य के द्वारा समस्त्री गई मशाई, .में सलाई होती है. होंग कित कार्ड को क्वकि जाती उत्तर के जनगर

उचित जान कर कता है, क्या वह वास्तव में उचित होता है! निक्र-मिस नीतिशास्त्रों ने इस प्रश्न के मिन्न-मिन्न उत्तर दिये है। प्रादर्शवादी नीतिशास्त्रों ने इस प्रश्न के मिन्न-मिन्न उत्तर दिये है। प्रादर्शवादी नीतिशास्त्रों के अनुसार मतुष्य जी कार्य अपनी बुद्धि से भने प्रशार विचार प्रश्ने के बाद उचित समस्ता है, वही वास्तव में भी उचित कार्य है। इसना प्रप्तं वह है कि मतुष्य के कार्यों की भलाई और बुगई कार्य के बाहरी परिणामों से नहीं, वर्ष उसने हेतु ग्रां के माणी जानी चाहिये। इस मत के अनुसार किसी कार्य के मले अथवा बुरे परिणाम मनुष्य के हेतु पर निर्भर है। किसी वर्षों का हेत बुग है, तो उसका परिणाम बुग होता है और बढ़ि किसी कार्य वर्ष परिणाम भी अच्छा होता है।

परन्तु इस विषय में हमारा व्यक्तिगत ज्ञान सत्र लोगों के ज्ञान में मिना है।
सकता है। ग्रतएव कमी-कभी हम उस काम को उचित मानते हैं, जिये दूसरे
लोग मी उचित मानते हैं ग्रीर कमी-कभी हमारा व्यक्तिगत मत दूसरे लोगों के
मत से मिन्न होता है। साधारण उचित काम उस काम को कहा जाता है, जो
काम सभी लोगों के विचार में उचित समक्ता जाता है, श्रथात् जो काम उन
समय में उपलब्ध ज्ञान के श्रमुसार सभी लोगों के द्वारा उचिन समक्ता जाता है,
श्रयात् मलाई की प्राप्ति में साथन होता है। परन्तु हम कभी कभी क्रियो मनुत्य
के ज्ञान के विशेष प्रकार की कभी श्रयचा उसकी विशेषना पर भी ध्यान हैते
हैं। इसके कारण जिस काम को दूसरे लोग उचित समकते हैं, उसे कोई विशेष
समकते हैं, उसे कोई विशेष व्यक्ति उचित समक्त सकता है।

# व्यक्तिगत श्रीर वास्तविक श्रीचित्य'

व्यक्तिगत श्रीचित्य उसे कहते हैं, जो कि काम करने वाले व्यक्ति को काम करते समय ठीक जान पड़े, श्रीर वास्तविक श्रीचित्य उसे कहते हैं, जो वास्तव में कल्यागा श्रथवा मलाई की प्राप्ति में साधक हो। ऊपर से देखने में ये भेद यहें स्पष्ट जान पड़ते हैं, परन्तु जब हम इन पर गहरा विचार करते हैं, तो इन दोनों प्रकार के श्रीचित्यों में भेद करना वड़ा कठिन हो जाता है, फिर व्यक्तिगत दृष्टि से

<sup>1.</sup> Subjective and objective rightness,

**₹**48

क्या उचित है। इतको मतुष्य स्वयं भ्रयने भ्राप नहीं बानवः । वह नहीं सन्द्र कि बिस काम को यह कर रहा है बालाब में बह उसके कब्याय के लिये है क्रममा नहीं । इस बात को बानना इसमें भी कठिन होता है कि तारे संवार के न्हर्षि में रसकर कीन-शा कार्य कारहा है शवा बित कार्य की करने का तिसप किया

गमा है, वह संसारकी मलाई को बहायेगा धायवा महीं । मीटे रूप में यह कहा व सकता है कि व्यक्तिगत इस्याया के इक्षिकीश से बिस कार्य को इस उनिय -सममाने हैं अरे व्यक्तिगत झीथित्य कह सकते हैं झीर संकार के करणाय की शीर में रसकर बिस काम की किया बाखा है वह शास्त्रव में उचित कार्य है।

दाब हमें यह निमय करना है कि क्या बैगकिक हारि से अबित बार्व बास्ता में उचित हाते हैं सथवा नहीं ! बुखरे क्या सभी कार्य व्यक्ति-गत हाते से उचित कोरे हैं। ब्रोर तीचरे कवा तभी कार्व बारतिक हाहि से ठवित हैं। इन मरनी पर

विचार करने से नीविधास के कहत से संमीर करनों पर इस पहेंचते हैं। पया व्यक्तिगत ध्रीबित्य धीर बास्तविक ध्रीबित्य यक्ष हैं !-अरबेड काम का इस तमी अजित समक सकते हैं जब कि वह महाई की झीर बमें के बादे। यह मलाई वो प्रकार की दोखी है। एक वह है बिने स्वयं व्यक्ति मलाई कममता है और दूसरी वह बिवे समी लोग महाई समझ है है। यहाँ शह

म समक्त बैटना चाहिने कि जब स्पक्ति किसी कार्न को उनित समस्त्रण है. तह बह यह जोबता है कि मेरी बुद्धि के एक बात मली है, पर बास्तव में दूधरी बात मली है। यदि कोई स्वकि बास्तविक महाई को क्यानी व्यक्तिगत महाई है मिल मानवा हो। वो वह जो कार्र वैवकिक मलाई के लिये करता है उने किसी प्रकार से उचित कार्य नहीं साना बासकता । उचित कार्य तो बड़ी कार्य है, जिसे स्परित अपनी समक्त में जो कुछ नास्त्रविक मनाई है उतकी माति के लिये ही करे. केवल भएने स्वक्षिपत हित के लिये जहाँ ।

भव प्रश्न भाषा है कि किसी विरोध सनुष्य के ब्राय समस्त्रे गई महाई नारतम में भलार्ट होती है और बिख बार्य को कोई श्वर्यक बापनो समस्क के मतुसार उचित जान दर दरता है वह दमा बालाव में भी उचित होता है। मिश्र मिल नीविशासकों न १७ परन के मिल्र-मिन्न उत्तर दिने हैं।

मादद्यवादी नौतिशाकाओं के बार्नुशार अनुष्य को कार्य बापनी हुकि है ।महें

प्रकार सोचकर उचित सममता है, वही वास्तव में भी उचित कार्य है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य के कार्यों की मलाई और बुराई के माप कार्य को वाहरी पिरिणामों से नहीं, वरन् उनके हेतुओं से मापा जाना चाहिये। इस मत के कथना-नुसार किसी कार्य के भले अथवा बुरे पिरिणाम मनुष्य के हेतु पर निर्मर करते हैं। यदि किसी कार्य का हेतु बुरा है तो उसका परिणाम भी बुरा होता है, और यदि किसी कार्य का हेतु अच्छा है, तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है।

परन्तु, उक्त श्रादर्शवादी सिद्धान्त व्यावहारिक नगत मे ठीक नहीं उत्तरता ! कमी-कमी किसी कार्य को करने में मनुष्य का हेतु सर्वोत्तम होता है, वह ससार के कल्यागा के लिये ही कोई विशोष कार्य करता हैं, परन्तु श्रपना हेतु भला रखन कर भी वह कभी भी बाहरी बुरे परिखाम पर पहुँच सकता है। मान लीजिए। इम किसी रोगी की सेवा कर रहे हैं। वह रोगी एक वन्द कमरे में है। उसे इम स्वच्छ वायु देने के लिए एक खुले कमरे में रखते हैं। इस कमरे में उसे शीत लग जाती है, श्रीर इसके कारण उसे निमोनिया हो जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो नाती है। यहाँ पर हमने अपने विचार से उचित कार्य ही किया, हमारा हेेेेेेेेे भला था, परन्तु परिगाम बुरा हो गया । श्रव क्या हम हेतु की भलाई के कारण इस परिणाम को भी भला परिणाम कहेंगे ? किसी हेतु का परिणाम भला हों इसके लिये हेतु की पवित्रता मात्र ही ऋषेक्तित नहीं है। हेतु की पवित्रता के साथ वातावरण की श्रनुकुलता श्रीर उचित जान का होना श्रावश्यक है। इन दो के अभाव में भले हेतु से किये गये कार्य भी कभी-कभी श्रशुभ परिणाम उत्पन्न कर देते हैं। काएट महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि 'कभी-कमी इमारे भले लच्य की प्राप्ति में प्रकृति सौतेली माँ के समान कार्य करती है।" श्रपने ज्ञान की कमी भी हुमें श्रपने भले लच्य को प्राप्त करने में बाधा डाल देती है। इस तरह व्यक्तिगत दृष्टि से किए गए उचित कार्य भी कमी-कभी वास्तव में श्रवित सिद्ध हो जाते हैं।

क्या सभी कार्य व्यक्तिगत दृष्टि से सही होते हैं ?—कुछ दार्शनिकीं का कथन है कि प्रत्येक मनुष्य वहीं कार्य करता है, जो उसे ठीक प्रतीत होता है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकीण से उचित कार्य ही करता है। चौर चौरी हमीलिए करता है, क्योंकि वह उसे उचित समक्तता है। शराबी शराब स्थः नीविधान इसी क्रिये पीता है, क्योंकि यह उसे उभित समस्या है। इसी प्रकार हुक्यें

को पोला भीर पाछ देनेवाले इन कार्यों को अपने मन में अधिव किर कार्रे दी करते हैं। यदि ये लोग जान लें कि ये कार्य जाकार में उधित नहीं हैं अपमान से उन्हें करनाय भी ओर नहीं के चार्जे, हो ने के हैं के कार्य कार्य। कोई भी मनुष्य कपनी इच्छा के अपने बरुवाय को नहीं लोगा जाहता, अपन्य कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अपने जान प्रकार दूस नहीं होता। व्य कर्य कोई शांकि बुए समस्य अनेपाल काय करता है, तो इक्जे दीय उठके अपन का होता है। यदि उठके शाल्य में क्या मक्ता है और क्या बुए है। इस्स मेरू डीक बान हो जाये, तो यह मताइ को खाद कर हुए है को बोर कमीन आया। यह विचार महाया गुक्यत का है और वे इसी विचार के आयार पर कहा करने में कि शान ही समुख्य हुस्यत का है और वे इसी विचार के आयार पर कहा करने

महारमा ग्रुष्ट्र-तत के उक्त कवन में बहुत कुछ क्रमता है। कोई मी महाम क्रपनी इन्ह्य से अपना सरस्यास नहीं चाहता सम्बोत् वह बुराई को नहीं करना चाहता। छापारणतः वह किशी बुरी बात की बुतीलिये करता है, क्वोंकि वह बानवा है कि इसमें उसका अक्तिगत हित है, और 'उतके स्वार्य की सिक्रि होये है। यह दूसरे के लाम क्रमण हानि को मुक्त जाता है। उसका स्परिकात स्थापे संस्था काँको पर पर्या काल देता है। इस पर्ने के कार्य बिना वह अपनी मसाई कायवा करनाया को कभी नहीं पहचान सकता । मन्ध्य की बादाविक मनार बड़ी है जिसे उतका भिनेक मना क्यें। पर विवेक्ट सर्वे शामान्य वार्यात् स्मापक बस्तु है। विवेक भनुष्य की उसी बस्तु को व्यक्तिगत हथि ये मसी बयाता है, बी सभी के किए भला है। इस तरह मनुष्य वह कभी कोई ग्रुप या अनुकित कार्य करता है, तो वह प्रयमे वियेक के प्रतिकृत कार्य करता है। कभी कमी मनुष्य का विकेश मह बदलाता है। उसके किये क्या भला है। पर भनुष्म उस मले की प्राप्ति के लिये कपने काप में प्रेरका नहीं पाता । इसी मकार सनुष्य का विवेष उसे बासाबिक बुराई क्लिके कि उसकी भी हानि होती है का बान कराता है। परस्त यह कापने कापको वस बुराव से रोक नहीं एकता । इस गानसिक स्थित की काम भूति इसे ब्राम्ने प्रतिदिन के बातुमक में दोवी पहती है। विस्ता ही मतस्य इस देशांतर लंद्राम से मक शेवा है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पेष्ट है कि हमारे मभी कार्य व्यक्तिगत दृष्टि से उचित नहीं होते । हम बहुत से ऐसे कार्य भी कर बैठते है, जिन्ह हम स्वय अनुचित समभते हैं । ऐसे ही कार्यों के लिये हमें आत्म-मर्त्सना औंग परचाताप होते हैं ।

व्यक्तिगत उचित कार्य मे हमें कटापि यह न समक बेटना चाहिये कि वह हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ का ही पोपण करता है छोर उसमें वास्तविक लोक-कल्याण का व्यान नहीं रहता। यटि ऐसा कोई कार्य हम करते हैं, जिसके करने में लोक-कल्याण का छ्यवा समिष्ट की भलाई का ध्यान हम नहीं रसते छोर केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पोपण का व्यान रखने हैं, तो वह कार्य नैतिक कार्य है ही नहीं। ऐसे कार्य को किमी भा हिट से उचित कार्य नहीं कहा जा सकता। छतएव व्यक्तिगत उचित कार्य का भेट वास्तविक छोचित्य से इसी हिट से किया जा सकता है कि हम कहाँ तक छपने नैतिक विचार में स्वार्थ से परे जा मकते हैं, छोर छपने छाप का व्यापक नैतिकभाव से एकत्य कहाँ तक कर सकते हैं, छार्य उचित समकेगा।

क्या वास्तविकता के अनुसार सभी कार्य अपने आप में उचित होते हैं !— कितने ही टार्शनिकों का विचार है कि जो कुछ होता है, सब भले के लिये ही होता है । इमर्शन महाशय का कथन है कि टार्शनिक, किय ग्रौर सत के लिये सभी वस्तुएँ पवित्र हैं, सभी घटनाएँ भली, सभी दिन ग्रुभ ग्रौर सभी मनुष्य देवी होते हैं । जो व्यक्ति इन विचारों से पूरित हैं, उनके लिये कर्त्तव्य जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती । जब सभी घटनाएँ भली है, तो हमारे सभी काम मले काम ही हैं, वे किसी-न-किसी प्रकार ससार का कल्याग्य ही करेंगे । जब हमारा दृष्टिकोग्य ऐसा हो जाता है, तब फिर नैतिक प्रयत्न के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता । मनुष्य नैतिक प्रयत्न करने वाला प्राग्यो है । वह । विश्वास करता है कि सभी घटनाएँ भली नहीं है—कुछ भली हैं, ग्रौर कुछ

To the philosopher, to the poet and to the saint all things are friendly and sacred, all events profitable, all days holy, and all men divine,—"Essays of Emerson."

शीति-गास्त्र 250 मलाइ चौर उक्ति मैं.क्या मेद है! चन्तिम मलाई को कैठे प्राप्त किंगे.

बार संबक्ता है है भा यह बहुना कहाँ तक शस्य है कि वो चैयकिक हम्नि से तथित है वह शता

विक-राधि से भी उत्तित है। दोनों प्रकार इ उत्तितों के मेर और उनकी श्रमिय एक्ता को श्रह क्षीविय । भ क्या उसी कार्य वेयकिक होड के करी होते हैं! इस विचार प्र

नौतिशास के विभिन्न विदानों के भर्तों को वसनाहरे !

६ क्या सभी कार्व श्रापने साथ में वासाविकता के समुसार उपित होंगे हैं। 'बो

उस होता है वह मले के लिये हाता है "—इत विचार की समालोकना वैक्षिप 1

महाई और दुसई के परे की स्थिति क्या है। इस स्थिति की प्राप्ति में

मै तक धान्तरक का रूपा त्यान है।

# सत्रहवाँ प्रकरण

## नैतिक सस्थाएँ

नैतिक सस्थाश्रां की उपयोगिता—मनुष्य के नैतिक विचारों को स्थायी चनाने के लिये नैतिक संस्थाश्रों की श्रावण्यक्ता होती हैं। जो कार्य मनुष्य के च्यक्तिगत जीवन में नैतिक विचार करने हैं, वहीं कार्य नैतिक संस्थाएँ समाज में करती है। नैतिक संस्थाएँ समाज को उम श्रावण की श्रोर ले जाती है, जिससे उसका कल्याण होता है। प्रत्येक समाज में श्रपने श्राप को ऊँचा चनाने की भावना होती है। यह ऊँचा चनाने की भावना नैतिक संस्थाश्रों का रूप बारण कर लेती है। फिर नैतिक संस्थाएँ नामांचिक संस्थाश्रों का रूप घारण कर लेती है।

नैतिक संस्थाओं श्रीर सामाजिक सस्थाओं में मुख्य भेद — होनों सस्थाओं में भेद यह है कि जहां नैतिक सस्थाओं का विस्तार मनुष्य के विचारों में रहता है, वहां मामाजिक सस्थाओं का विस्तार वाहरी सगठन में रहता है। नैतिक सस्थाएँ न्याय, कानून, जनमत, मनुष्य के श्रिधकार श्रीर उसके कर्तव्य का रूप वारण करती हैं। श्रीर सामाजिक सस्थाएँ परिवार, कायालय, सब, सम्मेलन, धर्म-सब, राज्य श्रोर मित्रता का रूप वारण करती है। इन नैतिक श्रीर सामाजिक सस्थाएँ परिवार करती है। इन नैतिक श्रीर सामाजिक सस्थाओं के द्वारा मनुष्य में नैतिकता के माव स्थिर होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में कर्त्तव्य करने के लिये श्रान्तिरिक प्रेरणा होती हैं, उसे यह प्रेरणा नैतिक तथा सामाजिक सस्थाएँ भी देती हैं। किसी समाज के व्यक्तियों का नैतिक विकास जैसा होता है, उस समाज की नैतिक श्रीर सामाजिक सस्थाएँ भी वैसी ही होती हैं। नैतिकता एक व्यापक श्रार्थात् सर्वमान्य भाव है। किसी के व्यक्तिगत विचार को नैतिक विचार नहीं करा

<sup>1</sup> Moral institutions

रीति शास का सकता। उसके दशी विचार को दिवक कहाजा सकता। दिस्

१६१

विकसित करता है।

बह समाम के वृष्टे विषेक्यींस लोगों के विचारी का स्थान रखी है। तमाब के सभी विवेक्त ल व्यक्तियों के विचार ही नैतिक संस्थाओं का रूप प्राव इस्ते हैं। योडे में नैविश्व संस्थायें समाज की सावारम संस्थाओं में या गर्व है। सत्यम वन कोई स्वक्ति बापने व्यक्तिगत स्वार्थ को स्वाग कर अ*पना सारे* श्यक्तिगत विकार की बदल कर किसी संस्था के निवस का पाचन करता है है वह धपने स्वापक स्वत्व के निवस को ही सानता है। स्वापक स्वत्व की बाब से

मामना मनुष्यको नैदिकता द विकास को दर्शाता है। समाब की वो सरवार स्वी रममंद्रे बारी हैं। उनके अनुसार अपना आबरस बनाना अपने नैतिक बीरन के

सामाजिक संदेशाओं की मैतिकता-मनुष्य वहाँ राता है। वहाँ दस्य बना कर ही रहता है। दूतरे प्राची भी सम्मन में ही रहते हैं। किन्तु मनुष्य-समाने व् द्यान्य प्राचित्री के पेमान में कुछ मीसिक मेद हैं। इतरे प्राविधी के समय क निर्माण महत्व दी करता है, पर मानव रुमान का निमान महत्व स्वर्थ हरते हैं। सनम्म को समनी दुखि है काम लेना पहला है। यह कराब अनुम्म के नैतिक विचेए है क्षपर बार्बाक रहेंचा है। ब्रह्मपुब किसी सामाबिक संस्था की बाका मिनर द्याने नैतिक स्वस्य की बाहा मानना है। कमी-कमी मनुष्य के व्यक्तिसव वैति क्रिकार्ते और वामाधिक नैकिक वंस्थाओं कावबा कामाबिक वंस्थाओं के नैकि विकारों में संबर्ध उल्ला ही बाला है। येती धावरना में कमी-कमी स्मीक है जैतिक विचार - सेंपे रेसर के होते. हैं- सीर क्याँ शमाब के ! बार कोई सामानिक

पेती तरना का सुचार करने में कमी-कभी अक्स नैतिक <u>स</u>क्षि पाता स्थाब समन होता है। सामान्यतः साधारतः स्पक्ति द्वयने व्यक्तिगतं स्थार्थं हे कारण किती सामाज्ञिक र्शस्य है निवस के महिन्स बाता है। को कियार आहि बार्व शामाहिक संस्थापी के प्रतिकृत बाता है। को कियार आहि बार्व शामाहिक संस्थापी के प्रतिकृत है। ऐते कार्यों को कर

संस्था अनेशिक हो शाती है। तम उसकी क्रियायेँ संकोर्यतापूर्व और निवेत्रहोने हो बाती है सर्थात् कह शंक्या इत बात का विचार नहीं रखती कि तुसरी क्रमह सम्बत् इसरे देश हे लोग उन्हें कार्यों की देशे मालोचना करेंगे। है कि मैं समाज के व्यर्थ के बन्धनों को तोड रहा हूँ परन्तु इस प्रकार बन्धनं-तोटने के प्रयास से उसे अपने उच्चतर स्वत्व की प्राप्ति नहीं होती । वह आत्म-भत्सेना की अनुभूति करता है। जिस काम के लिये मनुष्यवाहरी दंड के अभाव मे आत्म-भत्सेना की अनुभूति करता है, उसी काम के लिये समाज व्यक्ति को दंड देता है। इस प्रकार के दंड से ब्यक्ति का नैतिक उत्थान होता।

सामाज में न्याय-न्याय सामाज की एक नैतिक संस्था है। प्रत्येक व्यक्ति को श्रपने श्रादर्श स्वत्व की प्राप्ति के लिये यह श्रावश्यक है कि वह जिस समाज में रहता है उसमें न्याय की परम्परा हो। जहाँ ''जिसकी लाठी उसकी मेंस" को परम्परा होती है, वहाँ मनुष्य श्रपने श्राध्यात्मिक जीवन का विकास भले प्रकार नहीं कर सकता । हमारे वर्तमान पूँजी-वादी समाज में सामाजिक न्याय की संस्था का प्रायः लोप-सा हो गया है। सामाजिक त्याय का लक्त्या यह है कि उसमें प्रत्येक व्यक्ति को श्रात्म-विकास की श्रिधिक-से-श्रिधिक स्विधा मिले। वर्तमान समान में सभी शक्ति सवार के मुढ़ी भर लोगों के हाथ में रहती है। मानव-जीवन को मौतिक सुख देनेवाले सभी पदार्थ उनके हो ऋधिकार में रहते है। सामान्य जनता को वे सुविधाएँ नहीं प्राप्त होतीं, जिनसे वे ग्रपनी वौद्धिक या श्राध्यात्मिक उन्नति कर सर्के । पूँ नीवाद समाज में नव्वे प्रतिशत लोग गुलामों का जीवन व्यतीत करते रहते हैं । वे दिन भर परिश्रम करके भी पेट भर भोजन नहीं पाते। यह समाज की नैतिक परम्परा को स्थिति के प्रतिकृत है। जब सामाजिक शक्ति निकम्में श्रौर श्रालसी लोगों के हाथों में रहती है, श्रौर जब परिश्रमी तथा योग्य व्यक्ति चारों श्रोर से दवाये श्रौरं दास-रूप में रक्खे जाते है , तो समाज में ग्रान्याय की रियति उत्पन्न हो जाती है। समाज के विवेकशीन लोग फिर इस प्रकार की स्थिति का ग्रन्त करने की चेष्टा करते हैं। इसके कारण उन्हें श्रिधिकार-सम्पन्न लोगों से श्रानेक प्रकार की ताटनाएँ मिलती हैं। पर समाज में न्याय लाने के लिये श्रीर उसकी परम्परा को स्थायी के लिये यह स्रावश्यक ही होता है। जो लोग समाज में न्याय की परम्परा को स्यापित करने के लिये कप्ट सहते श्रयवा श्रपने प्राण खोते हैं, वे ही समाज के श्रादर्श व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक समाज को हर समय ऐसे लोगों की श्रावश्यकता रहती है।

लातें को दिलाइ जा वकती है। यह कामूल के किशी तुग्रहें का रोक हो जाता है।
कीर लग कोई माँ प्रस्था कल जाती है, तर लीकात उनके बातुस्त हो जाता है।
किर शामांकिक कम्माश के कारण्या यह प्रस्था शामांकिक शंश्या का कर वारण कर तेती है। उन अमर कामूल की ब्रावश्यकता मही रह लागी। मनुभा के ब्रावश्या को नैतिक कमले के लिये दिव श्याक में कानूल की विक्रती कम मावस्य-क्या है, नितिक हाँये के वह समाव उन्तर्भ हो की वही । कमी-कमी प्रमाण कीर विद्याप निमम कमा रहा है, एरता शोक्यत उनके बातुस्त न होने के कारण्य जन निमम की सबदलना भी दोती है। इनके कारण बहुत लोगों को वंड भी मोगना पहला है। देती कावस्या में यह नियम कारण बहुत लोगों को दंड भी मोगना पहला है। अन्यस्य लगान-दुष्पार के किशी भी कानून के निर्माण के दूष कोर उनके प्रमाण लोकस्य लगान-दुष्पार के किशी भी कानून के निर्माण के दूष कोर उनके प्रमाण लोकस्य की उनके धारुक वाना कायण धामदक है। की सार्व कर कारण करने कारण करने लगाने वहीं कारण मन के नारण करते हैं। वार्त के प्रस्क वाना कायण धामदक है। की सार्व पहले लोग मन के नारण करते हैं वही वार्त के पीक कारण करण करने लगाने हैं।

कानून कीर होक्सल—हमाब में निष्कार को रहा है लिये बातून कीर होक मठ की बावर्यकरा होती है। बार हमाब के लोग होरियिय होते के से कार्य की उतनी स्रिक झावर्यकरा नहीं होती। कितनी कि अधिविद्य आवार में होती है। स्रिविद्य हमाब में पहले पहल किये हुए में की बाद्य हार ही राह्य का करता है। हिए होता के हारा उठ कारून की उत्योगिय

स्विकार और कर्षम्य—सोकमत प्रमुख के स्विकार और कर्तम्य की निश्चित्र करता है। स्विकार और कर्सम्य एक तुकरे के तारेख हैं। प्रत्येक स्विकार के ताम कर्सम्य की उत्तरिक होती है। यह क्योम्य द्वा कारखी से स्वाता है। प्रयुत्त की इतिकार कि निर्देशित प्राप्ति की काई स्विकार है तो कुठर स्वाप्त का क्याम हो साता है कि बहु उत्तर का क्याम हो साता है कि बहु उत्तर साता का जिल्ला है तो कि ति है। कीने नहीं। हुटरे स्वर्तिकार के ताम क्याम क्याम हुट कारख से में में है कि

करने करते हैं। पहले निमम काता है फिर काहण काती है और बान्त में छहूं राम्स काता है। इस प्रकार सम्मान के नैतिक विकास के लिमे निवस और लोकस्त

होनों शे भावतपद है।

नैतिक दृष्टि से प्रत्येक श्रधिकार का उपयोग हम तभी कर सकते है, जब कि हम उस श्रधिकार की समाज के कल्याण के काम में लाएँ।

मनुष्य के श्रिधिकार को जानना मरल होता है, क्योंकि यह प्रत्यन्त रहता है, परन्तु उसके क्त्तंब्य को जानना कठिन होता है, क्योंकि वह ग्रप्रत्यत्त होता है। ग्रिषकारी को सनुष्य कान्त के द्वारा प्राप्त कर लेता है, परन्तु कान्त उमे ग्रपने कतन्य के लिए बाध्य करने में इतना भफ्त नहीं होता। परन्तु जिस व्यक्ति की नैतिक बुद्धि जाग्रत हे, वह ग्रपने कर्त्तव्य को वैमे ही स्पष्ट देखता है, जेमे वह श्रपने श्रिविकार को देखना है। श्रिपने कर्त्तन्य से गिरने पर मनुष्य कानून हारा दिटत नहीं होता, परन्तु मनुष्य का नैतिक बुद्धि अथवा आत्मा कर्त्तच्य च्युत होने पर उसे श्रवश्य दट देती हैं। मनुत्य को श्रयनी प्रत्येक वस्तु को समाज की भलाई के लिए काम में लाना चाहिए। कानून की हिंद से वह अपनी कहलानेयाली वस्तु को इच्छानुसार काम मे ला मकता है, किन्तु नैतिक दृष्टि मे वह अपनी किसी भी वस्तु की इस प्रकार काम में नहीं ला सकता है। उसे सभी वस्तुर्यों का उपयोग सभी के क्रवाण के लिए करना चाहिए। मनुष्य को कोई भी ऐसा श्रिविकार नहीं है, जिसे वह नैतिक दृष्टि से लोक-कल्याग के श्रितिरिक्त किमी दूसरी दृष्टि से रख सकता है। वास्तव मे प्रापने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मन् य को कोई श्रधिमार नहीं है। वह समाज का युद्ध है श्रार वह उसी श्रिधिकार को ग्रपना ग्रविकार कह सकता है, जिसे वह सम्पूर्ण समाज की भलाई के लिए काम में लाता है। श्रव हमें देखना है कि मनुष्य के श्रधिकार कौन-कौन से हैं ?

### मनुष्य के श्रधिकार

जीवन का श्रिधिकार — नीवित रहने का श्रिधिकार मनुष्य का प्रथम श्रिधिकार है। मनुष्य के लिए किसी प्रकार की मलाई तभी हो सकती है, जर वह नीवित रहे। उसका नैतिक श्राटर्श वैयक्तिक है, श्रिथांत् यह श्राटर्श उसे श्रात्म- सान्तात् करने की प्ररेखा देता है। कभी-कभी मनुष्य थे। श्रपने श्राटर्श स्वत्व की प्राप्ति के लिए श्रपने नीविन का विलदान भी देना पडता है। मनुष्य के श्रादर्श स्वत्व में समाज की भलाई निहित है। श्रातएव समाज की भलाई के लिए जर्म कभी मनुष्य श्रपने पाणों की श्राहुति दे देता है। तो वह श्रपने नैतिक श्रिधिकार का

लड़ाई की प्रवस्ता में वो समाब के शाधारण लोगों को जान को भी परवार नहीं की बादी। वे कोड़े-सकीड़े को तरह मारे बादे हैं सन्द्र वह सिक्षि एक मतावारण सिक्षि है। इस सिक्षि को समाब की नेत्रिक रिपाल गई कहा जा सक्या है। बिन समाब में बार बार सहाइयों होयी चाती हैं, वह समाब सम्म समाज नहीं की जा सक्या। वीवित एतने के झरिफार की साईक्या तमी है जब समुख्य को वे साईक

मी भिसें बिनटे वह बाफो प्राची की रहा कर करता है। वो एक्स कमा के कामान्य जीगों की रीज़ी के विचय में उत्तव प्रकल नहीं करना कोर उन्हें कियां के मुक्ती मारने देखा है, वह हम मुक्ती मारनेवार्डी के बीचन के व्यक्तिय से क्षेत्रका है। पूजीवारी कमा के प्राचम नहीं होता है। इस तर स्वीतव परने के

ठसम उपयोग करता है। यान्य उसाल कें लिए धारने प्राची की ब्राह्स हैने की ब्राह्म सकता बहुत कम पहती है। धावारवात प्रयेक मनुष्य को स्नाम जावा कार के लिये बीतित एते की ब्राह्म करता होती है, ब्राह्म पह माबरवर है कि बीतन बाते के धावितर को यह सुक्ष तिर्देक धीनक प्राचान माना पर। कुछ बता की लिये बीति के लीतों में कर ब्राह्म के प्रमानता नहीं वो बाती। इस कार करता की पर। इस कुछ बता की बी बाती। इस बता की बी बाती। इस बता की समित्र को समित्र की समि

भविकार के जीव-ताय री भी मात करने का अधिकार भी भी भाग है।

उत्तर कहा ज्य जुका है कि अरोक प्रकार का अधिकार भागत तहसीमी कर्मन्

अरा कहा ज्य जुका है कि अरोक प्रकार का आधिकार भागत तहसीमी कर्मन्

में उत्तर कहा जिल्ला के अरोक के अरोक के अरोक करें। विश्व स्वाप्त करें। विश्व स्वाप्त करें। विश्व स्वाप्त करें। विश्व स्वाप्त के अरोक करें। विश्व स्वाप्त कर के अरोक करें। विश्व स्वाप्त कर के अरोक कर स्वाप्त कर स्वाप्त

श्रामत प्रमाश चारा ६।
 स्तर्यवता का क्रांचिकार—श्रीमत रहते का क्रांचिकार प्रथम क्रांचिकार है।
 ग्रीर वृत्य क्रांचिकार मनुष्य की कार्यवता का व्यंचिकार है। मनुष्य के मैठिक

श्रादर्श की प्राप्ति उसके स्वतत्र इच्छा-शक्ति पर निर्मर है, श्रतएव श्रपनी इस श्रादर्श-प्राप्ति के लिये उसे श्रपनी इच्छा-शक्ति को स्वतन्त्र रूप से कम में लाने का श्रिषकार होना चाहिये। श्रिविकसित समाज में इस श्रिविकार के उपर ध्यान नहीं दिया जाता है। पुराने समय में गुलाम लोग श्रपने मालिक के लिये जीवन मर काम करते रहते थे। गुलामों के मालिक श्रपने इच्छानुसार उन्हें जहाँ कहीं भी श्रयवा निस किनी के हाथ वेंच देते थे। गुलामों के मालिक उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे, जैसे इम लोग पश्रश्नों के साथ करते है। गुलामों की स्वतत्र इच्छा-शक्ति का कोई ध्यान नहीं रक्त्वा जाता था। श्राधुनिक काल में पुरानी गुलाम-प्रथा का श्रन्त तो हो गया, परन्तु श्रव एक नये प्रकार की गुलामी की सस्या की स्थापना हो गई है। इस गुलामी में मनुष्य को श्रपनी इच्छा-शक्ति से काम लेने का श्रवकाश हो नहीं दिया जाता। वह श्रपने मालिक के लिये मशीन के पुजों के समान सदा कार्थ-रत रहता है। पूँजीपतियों के कारखानों में काम करनेवालों की यही दशा है।

यह वात सत्य है कि किसी भी सम्य समाज में किसी मनुष्य को सम्पूर्ण स्वतत्रता नहीं दी जा सकती। ऐसी स्वतन्त्रता न तो सम्भव है, ग्रोर न नैतिक दृष्टि से उचित ही है। मनुष्य को उतनी ही दूर तक स्वतन्त्रता दी जा सकती है, जहाँ तक वह समाज-व्यवस्था को किसी प्रकार का विष्न पहुँचाए बिना ही ज्ञात्मविकास का कार्य कर सके। मनुष्य का ग्रात्मविकास तभी होता है, जब वह समाज के लिये हानिकारक कार्य न करके उसके विकास के लिये कार्य करता है।

स्वतत्रता के श्रिष्ठकार के साथ-साथ स्वतन्त्रता के कर्तव्य भी श्राते है। मनुष्य को अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग विवेकयुक्त कार्य में करना चाहिए। इससे उसे श्राटर्श स्वत्वको प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये। वही मनुष्य श्रपनी स्वतन्त्रता का सदुपयोग कर सकता है, जो विद्वान् श्रोर भला है। साधारण लोग स्वतन्त्रता का श्रय्य स्वछन्दता मान वैठते है। जब तक समाज के लोगों को श्रपनी स्वतत्रता का सदुपयोग करना नहीं श्राता, तब तक वास्तविक स्वतन्त्रता सम्भव नहीं। श्रतएव जैमे-वैसे मनुष्यों में ज्ञान की दृद्धि होती है श्रीर उनके श्राचरणों में पवित्रता श्राती है, वैसे-वैसे उनकी स्वतन्त्रता के श्रविकार की दृद्धि मी होती है। इस तरह

ŧς भीति शास

इम नेराने हैं कि स्वतन्त्रता कोड सरीयन बोध्य बाधवा मान में मितनेवाली वस्त नहीं है । प्रत्येद्ध स्थान्त का ब्रापनी स्वतम्बता स्वयं प्राप्त करनी पहती है। सन न्त्रता भारते हान की इदि भार धरित्र मुचार से प्राप्त की बाती है।

सम्पत्ति का स्रश्निकाए-धिस पदार मुखेक व्यक्ति को सोमन सीर सर्गक्य

का क्रमिकार है, असे प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का सम्प्रति का भी क्रमिकार है। सम्पत्ति के धामाय में स्वतंत्रता का व्यथिकार भी बाब-हीन हो बाता है। मतुष्म

की सर्वत्रता का शायक यना ने के लिए यह बायहरक होता है कि उसे बाने लक्य को प्राप्त करने के लिये थव प्रकार की स्विकार्य मिलें। इन सुविधार्यों में नम्पति के रुपने की मुक्तिया भी है। किस सन्दर्ध के पास सम्प्रीत नहीं है, बाबका विस उसके रमाने का बाधिकार नहीं है। यह किशी ग्रकार से बारमविकार नहीं कर सकता है। मिन्तारी को स्वतंत्रका द्वाय-हील है। बावपन प्रत्येक सम्य समान में प इन्द्रज सम्पत्तिकान लोगों के सम्पत्ति रखने के बाधकार की रखा की बाती है। बरब

गरीनों के लिए सर्वाच-प्राप्ति के उपाय भी क्षे आते हैं। स्वानव-सम्माब मे स्वरंत्र भीवत के लिये यह बावरवक है कि समाब के प्रत्येक सरस्व के पास कुछ-न-कुछ सम्पत्ति हो । उसके नैतिक स्वत्य के साकातकार के क्षित्रे यह सम्पत्ति आस्पन्त धावस्यक है।

सम्मति के ब्राधिकार के शाय-शाय सम्मति के अधित उपबोध करने के कचन्य की बात मी बाती है। वो व्यक्ति क्षपनी सम्पत्ति को समाब के बस्याय ह काम में जाता है बास्तव में उठे ही सम्पत्ति रखने कर काविकार है। बिस समाज में रामांच का उपित उपयोग नहीं किया काता उसको सम्पत्ति रक्तने का नैविक क्रिकार भी नहीं रहता। माचीनकात में श्रमाब की एक ऐसी हिमति भी वो वर्ग किसी भी स्थक्ति को अपने लिए बलग सन्धति रखने का व्यक्तिकार नहीं वा। पूरे गिरोइ की सम्मत्ति एक खाय रहती थी । चन समाज तम्प हो जाता है, वसी

कि भी भाकि को सम्पंत रस्तने का क्षिकार दिया चामा उचित है। सम्पति रलमें के साधकार के दिये जाने के बाद ही अनके अपयोग का प्रश्न भावा है। नीतिशास के कुछ विद्याना का भत है कि कादर्श तभाव वह समाज

 के. बिसमें किसी स्पिक की बापनी सम्पत्ति न को करत् पूरे समाज सार्वित एक शाम हो । भूनान देश के मंत्रिय तत्त्वकेता कीरा मगणय के विचार इसी प्रभार के ये। उनका कथन या कि श्रादर्ण समान में लोग समाज में श्रपने श्राप का इतना एकत्व कर हैंगे कि वे समाज की उन्नति में, ग्रपनी उन्नति, श्रथम उनकी गरीबी श्रीर श्रमीरी में श्रपनी गरीबी श्रार श्रमीरी देखेंगे। परनु यदि इस मानव स्वभाव को सुद्म दृष्टि से देखें, तो इस प्रकार के ब्रादर्श की न क्वल कोरी कल्पना ही वरन् इसे मनुष्य के नैतिक स्वत्व के विकास म अधक भी पार्वेगे । मनुष्य का नैतिक विकास तभी सम्भव है, जब वह व्यक्तिगत रूप से उसके लिने प्रयत्न करे। मनुष्य श्रकस्मात् श्रपने श्रापको समाज के प्रति श्रपित नर्ग कर सकता। जैने जैसे उसके जान की वृद्धि होती है यार उसका विवेक जारत होता है, तसे-तेमे समाज के वह कल्याण मे ग्रापना कल्याण देग्यने लगता है। यदि कोई ससा किमी व्यक्ति की बाध्य करके कोई कार्य करावे, तो इम प्रकार के काम से उमकी नैतिकता का विकास न हो कर उसमें हास ही होगा। जब समाज के कुछ लोग उधके कल्याण की दृष्टि से देश की सम्पत्ति का सामाजीकरण करने है, तो इसमे वे उनके नैतिक विकास में सुविधा नहीं देते, वरन् वाधा डालते है। सम्पत्ति के चले जाने पर मनुष्य को ग्रपनी स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति से काम लेने का ग्रवसर नहीं मिलता है, ग्रौर जहाँ इस प्रकार के ग्रयसर की कमी हो जाती है, वहाँ नैतिकत का विकास नहीं होता।

समभौते का श्रिधकार — मनुष्य का चीया नैतिक श्रिधिकार दूसरे मनुष्य से समभौते के श्रनुसार काम कराने का है। प्रायनत समाजों में समभौते के श्रनुसार काम कराने का है। प्रायंक व्यक्ति के काम से दूसरे व्यक्ति का सम्मृत्य सदा निश्चित रहता है। पदि कोई व्यक्ति छोटी जाति में उत्पन्न हो गया, तो वह दूसरे लोगों के द्वारा उन वादों की पूलि के लिए वाध्य नहीं कराया जा सकता, लो के वर्ग के लोगों से किए जाते हों। जैसे जैसे सम्प्रता का विकास होता है, तैमें तेसे मनुष्य समाज में श्रपना स्थान स्थतन्त्र समभौते के श्रनुमार निश्चित करता है। प्रत्येक मनुष्य को यह स्वतन्त्रता रहती है कि यह जैसे चाई वैसे दूसरे के साथ व्यक्ति समभौता करें।

सम्भौते के अधिकार के साथ-साथ ममभौते को पूरा करने का कर्त्तव्य भी श्राता है। किसी व्यक्ति को ऐसे समभौते न करना चाहिए, जिन्हें वह सामान्यत पूरा नहीं कर सकता, श्रथवा जो उसके विवेक के प्रतिकृत हैं। उटाहरणार्थ, रीतिशास

कोई स्पष्टि अपनी पुलामी के लिया उमसीता नहीं का उक्या। उसकीत देश दी किया बाता पादिने, वो समुष्य के नैतिक विकास के सर्व में बावक न हो। जुमा खेलने का उसकीता करना अनैतिक और समुख्य को कर्यम इति के विकाद है। शिक्षा को अभिकार—जिल सकार प्रत्येक व्यक्ति को बीवन और उसकी

200

बादि का वारिकार है, उसी मक्तर उसे शिक्षा का भी नेक वारिकार है।
मत्तेक व्यक्ति को रिष्या मात करने का व्यक्तिय है, और वह उसके कर में
भी है। यहाँ व्यक्तिय कोर कच न्य एक तुरुरे से इतने व्यक्ति कर में
हैं कि वह नहीं क्या का रकता कि रिष्या में व्यक्तिय को मन्यतन से कर व्यक्ति कि गर्दे के कर व्यक्ति है। यहाँ वह विकार को मन्यत्र कर की भी रिष्या के व्यक्तिय से कर्मम के किना मनुष्य क्या को वार्ति कर करता। व्यवस्थ काम स्वाप्त में इस व्यक्तिय को मन्यत्र सहते हैं जरूद वार्ति कर करता। व्यवस्थ काम समाव में हैं से वहाँ काम के स्वाप्त कर करता। मात्र के व्यक्तिय के व्यक्तिय के क्षा काम के व्यक्तिय के क्षा काम करता। मात्र के व्यक्तिय के मनुष्य की रिष्या के व्यक्तिय के वहाँ का स्वाप्त दिश्यों मात्र के मनुष्य की रिष्या के व्यक्तिय के वहाँ का स्वाप्त दिश्यों में मुक्त करना दिश्यों के वहाँ करना दिश्यों है। उसने करना द्वारा स्वाप्त की रिष्या के व्यक्तिय के वहाँ कि साम्याद्वार स्वाप्त कर करना द्वारा स्वाप्त कर करना द्वारा स्वाप्त करने करना द्वारा स्वाप्त करने करना द्वारा स्वाप्त करने करना द्वारा स्वाप्त कर करना द्वारा स्वाप्त कर करना द्वारा स्वाप्त करने करना द्वारा स्वाप्त करने करना द्वारा स्वाप्त स्वाप्त कर करना द्वारा है। वह के करना द्वारा स्वाप्त स्वाप्त कर करना द्वारा है। वह के करना द्वारा स्वाप्त स्वाप्त करना वह है किस मार्तिकों के स्वाप्त करने करना द्वारा स्वाप्त स्वाप्त कर करना द्वारा करना है।

विश्वा का उपने सम्बद्ध प्रकल्प हो। याच्य नागरिकों से सनेक प्रकार के का लेखा है। इस कर के बरकों में बहु उनकी चान साल को एस करणा है। बहुवें से राष्ट्र समने नागरिकों के लिए एकना है। करके उपनोर कर केरे के नागरिकों की शारीरिक स्वतंत्रिक समया स्वाच्यानिक उपकी की परवार्त महिक् करते। बहि इस मोती स्वाच्या की दिति से देखें, तो इत प्रकार के पत्र को निक्रय समाध्यें। आधुनिक सम्बद्ध स्वतंत्र में इस सम्बद्ध सम्बद्ध है। बहु सम्बद्ध नागरिक की मुमिदिस बनाये। बहुत से देखों में बनता के लिय मार्गममक शिक्षा सनिवार्त है स्त्रीर समुक्त मार्गिक को नह सम्बद्ध है।

प्रत्येक मागरिक का बहु क्वाब्य है कि वह कारने झापको मुशिदित बनाय । वो मागरिक कारने झापको मुशिदित नहीं बनाने प्रिकालनिक काल में कार के किया स्वास्त्य हैं। यह एक स्वर्धि शिचित बन जाता है, तो वह श्रपने श्राप में श्रनेक प्रकार के सद्गुण उत्पन्न कर लेता है। वह जनता की कुछ सेवा करना चाहे श्रथवा नहीं, पर श्रपनी उपिश्वित मात्र से वह दूसरे लोगों की सेवा करता है। उसे ऊँचे उठा देख कर समाज के दूसरे लोग स्वय को ऊँचा उठाने की चेष्टा करते हैं। उसकी सफलता दूसरों को प्रोत्साहित करती है।

शिचित व्यक्तियों का यह कर्त व्य है कि उन्होंने समाज से जो शिचा प्राप्त की है, उससे दूसरों को भी लाभ उठाने दें। प्रत्येक शिचित नागरिक को चाहिये कि दूसरों की शिचा के लिए वह जान-बूक्तकर कुछ-न-कुछ यत्न करता रहे। नैतिकता की दृष्टि से यह बद्दे महत्व का कार्य है कि जिस प्रकाश से हम प्रकाशित हुए हैं, उसे दूसरों के लिए भी सुलभ बना दें।

श्रिष्ठकार श्रोर कर्त्त व्य की एकता - श्रिष्ठकार श्रीर कर्त्त व्य का श्रित्तम उद्देश्य एक ही है। प्रत्येक श्रिष्ठकार-प्राप्ति का श्रित्तम लच्य श्रपने श्राप को इस प्रकार बनाना है, जिससे व्यक्ति समाज का सबसे श्रिष्ठक कल्याण कर सके, अर्थात् श्रपने श्रादर्श स्वत्व को प्राप्ति कर सके। श्रिष्ठकार हमें श्रपने श्रादर्श स्वत्व को प्राप्त करने के साधन देता है। इन साधनों के श्रभाव में श्रादर्श स्वत्व को प्राप्त करने के साधन देता है। इन साधनों के श्रभाव में श्रादर्श स्वत्व की प्राप्ति श्रसम्भव है। हमारे कर्त्त व्य का भो श्रत्तिम लच्य यही है। प्रत्येक कर्त्तव्य हमें प्रेरणा देता है कि हम श्रपने श्रिष्ठकार के द्वारा प्राप्त किये गये साधन को भले प्रकार काम में लावें, श्रर्थात् स्वत्व को प्राप्त करें। इस तरह श्रिष्ठकार श्रीर कर्त्तव्य दोनों ही मानव-समाज में नैतिकता का विकास करते हैं। मनुष्य में नैतिकता का विकास सामाजिक सस्याश्रों के द्वारा होता है। मानव-समाज की ये सामान्य सस्याएँ कुटुम्ब, कारखाने, नागरिक सघ, धर्म सस्था, राज्य श्रीर मित्रता हैं। श्रव हमें देखना है कि इन भिन्न-भिन्न प्रकार की सामा-जिक संस्थाश्रों के द्वारा मनुष्य श्रपने सामाजिक स्वत्व को कैसे प्राप्त करता है श्रीर मनुष्य के नैतिक विकास में इन सस्थाश्रों की क्या उपयोगिता है।

### सामाजिक सस्यार्श्रों की नैतिक उपयोगिता

कुटुम्य-मानव-समाज की सबसे व्यापक संस्था कुटुम्ब है । साधारणतः वृटुम्य के विना किसी मनुष्य का जीवित रहना सम्भव नहीं हैं। ससार के

श्चविक लोग सन्म स लेकर मृत्यु-पयन्त हुन्नन्त्र में ही बारना जीवन स्पर्धाद करे

₹₩₹

हैं। कुछ लोग युनाप्वचरा ज्ञायना किया पिरोप जारदा को लेकर कुठाव के लोग देने हैं। कुछ लोग जारन वाल-यवकों की मृत्यु के परचार कावेते रह बाँ है क्षार कुछ प्रीदायस्था में विवाद नहीं करने ज्ञायना विवादित होनेयर भी लाई सन्यासी कावमा भिक्षक वन बाते हैं। परन्तु सम्बन्ध में देशे लागों की संवय

मीति शास्त्र

बहुत कम होती है। फिर ऐके सीम बहुत थोड़े ही ऐके होने हैं वो इंडम में नहीं हैं, बरल् किमी करनायालय में यहरे बाते हैं। इन बाहफों की नैतिक विकास का यह बारबार नहीं मान्त होता, वो साम्याय बाबफों की होता है। इसी प्रकार किन सोगों के हुईमा का विनास किसी सुर्यमा के बीस में साम है कि साम किन सोगों के हुईमा का विनास किसी सुर्यमा के बीस

हो जागा है में मी समारों हो हैं। इन्ह भी सपन नैतिक विश्वान का वेश सरवार नहीं मिलता जाग कि उत्थान के शाचारण नागरिजों को मिलता है। इन्हेंगन के बहर रह कर शाहु संस्थातियों का विकास नैतिक विभाग का थी है। एक विश्वानतीय पारत है। जो जाए स्थानती जो में स्थान का ही समार्ग करने

एक विचारवीय महत्र है। जो लायु संन्यासी सारे संसार को ही आपना इन्हर्य मान केते हैं, उनके नैतिक विचार के बारे में तो हो मान हो हो नहीं सकी नीतकता की हाथि से ने बार कोटि के व्यक्ति हैं परन्तु बहुत से सार्य एक सार्य एक नहीं पहुँच पाने और हसने एक खोर हो से नीतिकता के सम्हायों को समने

भाप में विश्वविद्य नहीं कर यदे और वृष्टी बोर झफ़ी विष्य के उना दुन्हीं बनाए रहि हैं। इ.ड.म का आधार अनुष्य का रवामाविक मेन है। कुड़म का मक्स दुर्देस्य बच्चों का पासन और उनकी उन्नति करना है। कुड़म को दूरग दुर्देस्य बच्चों का पासन और उनकी उन्नति करना है। कुड़म को दूरग

उद्देश्य वर्षोत्तम प्रेम माब की इति है। बच्चों का लालन पालन किन्त मही मक्तर वे बहुत्व में होता है, उत्तम की कहीं नहीं हो बच्चा। कुछ व्यमवाधी दिखान के पाल के बिहानों का है कि बच्चों का लालन भालन कुछन की करेबा पाण्य बच्ची दरह कर बच्चा है। जब कियो हैए में कल कररकान क्रिके

मह बाते है और बस आधारिक्य की बाधिक समय करा-बारकारी में ही भारति करना पराया है तो है बापने बच्चों का मही ग्रहार के ताहतनायात नहीं कर राज्यों में ऐसी स्थित में उनके पात्रन-पात्रन का आर राज्य को लेगा पराया है। पात्रम इस सारी को एक्या है दिनका यह कब का होया है कि है एक दूरे पर के वच्चों की देख भाल करें श्रीर उनमें रहनेवाले बच्चों की देखरेख करें। हमारे विचार से इस प्रकार की व्यवस्था श्रस्वाभाविक व्यवस्था है। कोई भी स्ती, चाहे वह वच्चों के लालन-पालन में कितनी ही कुराल क्यों न हो, बच्चों का उस प्रकार पालन-पोपण नहीं कर सकती, जिस प्रकार माता-पिता करने हैं। फिर जब एक ही स्त्री बच्चों की देखरेख करती है, तो उसका ध्यान वॅट जाता है श्रीर वालक को उससे माता जैसा प्यार नहीं प्राप्त होता।

कौड़िनिक जीवन का दूसरा उद्देश्य मनुष्य के प्रेम का विकास है। एक ही इंडम्य म वालक जय बहुत दिनों तक रहता है, उसी में पलता, यहा होता और फिर उसी में अपनी गृहस्थी यना लेता है, तो कुड़म्य का प्रत्येक व्यक्ति उसने लिए महत्त्व रखता है। कुड़म्य के विभिन्न व्यक्तियों के ग्रापम के व्यवहार उनके मन में ऐने संस्कार छोड़ जाते है, जिससे कि वे एक दूसरे के लिए प्रेम श्रीर ममत्य का अनुभव करें। मनुष्य के सामाजिक भावों के विकास के लिए इंडम्य ही प्रथम साधन है। नैतिकता के विकास के लिए भी कुड़म्य की

कुदुम्म एक स्वतत्र सस्या है। इनके सचालन का सम्पूर्ण भार माता-पिता पर रहता है। पितृ-प्रधान कुटुम्मों में पिता का स्थान मुख्य रहता है ग्रीर मातृ-प्रधान कुटुम्मों में माता का। त्रतः परिवार में माता-पिता लेसे चाहें प्रपने वच्चों का लालन-पालन करते हैं ज्रीर पित-पत्नी के त्रापस के सम्बन्ध भी स्वेच्छानुसार बनने हैं। परन्तु कौटुम्बिक स्वतत्रता सपूर्ण स्वतत्रता नहीं है। कितने ही माता-पिता ग्रपने बच्चों को शिचित बनाने के लिए उत्सुक्त नहीं रहते। वे वच्चों की कमाई के लिए लालायित रहते हैं। ग्रिशिचित माता-पिता छोटे-छोटे बालकों को भी कारखानों में कार्य करने के लिए भेज देते हैं। इससे उनकी भारी हानि होती है। बालकों को शिचित बनाने के लिए और उनसे कल कारखानों में काम कराने से रोकने के लिए राज्य को प्रयत्न करना पडता है। राज्य का यह कर्त्तव्य है कि वह राज्य के अन्दर रहने वाले किसी नागरिक का जीवन नष्ट न होने दे। वह परिवार को उत्तनी स्वतत्रता दे, जिससे कि परिवार के पत्येक सटस्य का ग्रिविक-से-ग्रिक विकास हो। कितने ही ग्रिशिचित परिवारों में स्त्रियों के ऊपर भारी श्रत्याचार होने हैं। उन्हें पशुम्त्रों-सा कार्य करना पडता है, ग्रीर किसी काम

१८

<sup>1</sup> Patriarchal. 2 Matriarchal.

२७२

सान मने हैं उनके नैकिड विद्यान के बारे में तो दो सब हो ही नहीं वड़ते । नैकिटना की दृष्टि ने क्य कोढ़ के व्यक्ति हैं परम्य बहुत ने नायु हम आहरी एक नहीं पहुँच पाने बार हनने एक कोर तो वे नैकिडना के नहगुओं को बारने

साप में विकरित नहीं कर याते और कुछी और अपने विश्व को यहा हुन्हीं बनाए रहते हैं। इन्होंन का बाधार मनुष्य का स्वामाधिक मेम है। बुद्धान का मन्न उद्देश्य बच्चीं का शासन और उनको उम्रति करता है। इन्हेंग्य का दूवरा उद्देश्य वर्षोंच्या मेम भाव की बुद्धि है। चच्चों का सालन-यकता क्वित मन्ने मन्नर के इन्हेंग्य में रोख है, उत्तरा स्रोश कर्यों तरी ही चक्चा। इन्ह्य सम्मवारी विक्राण के मन्य क विक्रानी का मन्न है कि बच्चों का सालम-पालन इन्हेंग्य की अपेका यह सम्बद्धि तरह कर सक्चा है। वह किसी देश में कल कारवानी मिल्ल बच्चों से हैंगी रह महानिश्या की स्विक्ष्य सम्मव क्वम कारवानी में सैं भ्यात करना एक्या है तो वे स्वयने बच्चों का मन्नी प्रकार से साहत-वालन मर्गी

कर सकते । येजी रिपति में उनके पासन-पासन का भार शक्य को लेगा पहला है । प्रकाक का बादमी को रकता है जिसका यह कक्ष का बाता है कि वे एक पूरे पर के खाने का मालिक श्रपने नौकरीं का ध्यान रखता है, श्रौर नौकर भी उसी प्रकार श्रपने मालिक की परवाह इसलिए करता है कि उसे उससे पैसा मिलता है।

नौकर श्रीर कारखाने के मालिक के वीच इस प्रकार के सम्बन्ध उन दोनी की नैतिक हानि करते हैं। यदि नौकर श्रीर मालिक के वीच सद्भाव श्रीर सहानुभूति का सम्बन्ध हो, तो ग्रत्यन्त भला हो। ऐमा सदभाव उत्पन्न करने के लिये श्रापस के सहयोग के जितने तरीके होते हैं, उन सर्वों को काम में लाना चाहिये। कई मिल-मालिक श्रपने नौकरों को न केवल वेतन देते हैं, वरन् उनके मनोरजन के लिये अनेक प्रकार के आमोद-प्रमोद की सुविधाएँ भी देते हैं। किसी मज-दूर पर किसी प्रकार की ग्रापित श्राने पर वे उसे सहायता देते है । ब्यापार में श्रधिक लाभ पर वे बोनम के रूप में अपने नौकरों को अधिक पैसा दे देते हैं। इससे मातिक ग्रौर मजदूरों में सद्भावना रहती है। इससे टोनों की ग्रार्थिक ग्रौर लौकिक उन्नति तो होती ही है, उनका नैतिक विकास भी होता है। अब प्रशन यह है कि किस प्रकार के कारलानों को नैतिकता की दृष्टि से प्रोत्साहन देना चाहिये। इतना तो निश्चय है कि राज्य को सभी प्रकार के कारखानों को एक-सा प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये । जहाँ तक किसी कारखाने से ऐसी वस्तुएँ उत्पन्न होती है। निनसे कि मानव-जीवन सुखी ख्रौर उन्नतिशील होता है ख्रौर नहाँ तक किसी कारताने से मनुष्यों को हानि नहीं होती, वहाँ तक प्रत्येक कारखाना प्रोत्साहन पाने का पान है। फिर नैतिक दृष्टि से उन्हीं कारखानों की वृद्धि रोकना उचित हैं। जिनमे मनुप्यों का नैतिक पतन होता है। ये कारलाने ऐसे होते हैं, जो पाय विलासिता की सामग्री उत्पन्न करते है, अथवा जिनम मनुष्य को अपनी जान निर्यंक जोखिम में डालनी पडती है। जब तक किसी कारखाने से मानव-समाज का लाभ उससे होनेवाली हानि से अधिक नहीं है, तय तक ऐसे कारखानों को पोल्ताहन देना नैतिक दृष्टि से प्रनुचित है।

वर्तमान काल में, जब कि प्रत्येक व्यक्ति को कारखाने खोलने की स्वतंत्रता है और जो वस्तु वे उत्पन्न करना चाहने है उसके लिये उन्हर बतन्त्रता प्राप्त है, तब यह श्रावश्यक है कि राज्य इम बात को नदा देखता रहे कि कोई कारखाने का मालिक अपने इस श्राविकार का दुक्पयोग तो नहीं कर रहा है। राज्य का यह

में भूत हो जाने सपका कहा हानी हो जाने के प्रमुखों जैसे विदिय में के जाती हैं सपान उन्हें प्रमुखों सी व्यवना निलती है। राज्य का बह कर मा है कि यह किया किया निलती है। राज्य का बह कर मा है कि यह किया किया निलत होता होगा। स्थित की वहीं तक स्वतंत्रका देना तमित है जहीं तक स्वतंत्रका के निलत किया के विद्या किया के बहु तक स्वतंत्रका के निलत मित्रका में व्यवस्था होती है। वह किया मार्थि के लगा मार्थि के स्वतंत्रका के निलत किया के स्वतंत्रका के लगा मार्थि के स्वतंत्रका के लगा मार्थिक के स्वतंत्रका स्वतंत्रका

मीमित कर वेना आवर्षक है। जी और पुरुष दोनों में छमानता का मवर्धा होना चाहिए। वहीं प्रेम के बामान के कारया देशा नहीं है वहीं सक् को नियम बनान पहते हैं कि कियों पर किसी प्रकार का बाल्यवार नहीं।

मीति शास

264

साधारपार लोकमन को राज्ये किया जाएक करना पहला है। जब लोकन जाएक से जान है तब निकासी को बनाने की कावरपक्का नहीं पहली! जारपानी-जारजाने मी मनुष्य के नैतिक विकास के लावन हैते हैं। "नहे बारा मनुष्य बच्नी बोलिक कमाना है। करत्यानों का जाच्यर कुछन के साधार के निकास है। कुछन पारत्योंक मेन पर निर्मार है, और कारजाने साधाय के बनानेते पर। कुछन में कमानना के स्ववहार होते हैं, किन्द्र कर लाने में लागी और तेवक का नवहरूर होता है। बौद्रानिक कम्मण में बो सकानता रहती है, उठका देंड कही के छाए जोटी की देवनेल वहते

& परन्त कारकारे में किवी बाहरी खार्च की मांति के इंद्र एक वृत्दे की धर्मी नवा में बाम करते हैं। ऐसी कारका में नद्द कावररक है कि राज्य कारकारों के सम्बन्ध में उसती स्वतंत्रता न वे दिवती। कि वह बोट्टीयक सम्बन्धी में देवी

है। याप के किय पह आवश्यक है कि बढ़ येंग्रे नियमों को बनाय किये कारामा के मालिक कार्य मानूरों को किएकूल व्याना प्रशास न बता में। व्याप्तिक कार्य में मेंग्रे को पूर्वाबाद को दांदा होगी का रही है कि मैंग्रे बाराबाओं का मालिक कार्यों सबसूरों के मालि उपायता का स्पवहाद कम करता या रहा है। पुरान नमा में किशी काराबानों का सालिक कार्यों काराबान में कार्य कार्य वाले पाचियों के शाब कार्यों पुत्र जेशा स्पादाद करता था। वह उनने पुत्र नम्म में कराविपूर्ण माय करता था बोद उनने काराब्द कराया था। वह उनने पुत्र नम्म में कराविपूर्ण माय करता था बोद उनने काराब्द कराया था। वह में मान समय में १० रोति का करता हो गया। बाद में क्स पैठ कमाने के किए ही कार के विचार उदार होते हैं। धर्म-पुस्तकों जहाँ एक श्रोर धनी लोगों को निर्धनों के प्रति दया-भाव दिखाने की प्रेरणा देती हैं, वहाँ दूमरी श्रोर वे ससार के निर्धन लोगों को यह श्राश्वासन देती है कि उनका जीवन निर्धित नहीं है। वे श्रपने जीवन को तुच्छ न समभें, धन ही ससार की सबसे मूल्यवान वस्तु नहीं है। धन के श्रितिरिक्त दूसरी वस्तुएँ भी हैं, जिनका मूल्य वन से कहीं श्रिविक है। ये मूल्यवान वस्तुएँ धनी मनुष्य की श्रिपेक्ता निर्धन मनुष्य को श्रिपिक सरलता से मिलती है। मनुष्य एक श्रोर भौतिक ससार में जो खोता है, वह उसे दूसरी श्रोर श्राध्याहिमक ससार में पा लेता है।

गरीवों के इस प्रकार के विचार धनी लोगों के प्रति उनकी ईर्ष्या की आग को शान्त कर देते हैं। धर्म-सखाओं के अभाव में यह आग एक भीषण विभी-पिका का रूप धारण कर ले सकती है, और उसके कारण सम्पूर्ण समाज नष्ट-भ्रष्ट हो जा सकता है। जिस देश में धर्म-सस्थाएँ नहीं हैं, उस देश में मनुष्यों के पारस्परिक होप को रोकने वाली कोई वस्तु नहीं है। धर्म-सस्था-रहित समाज सटा अश्राप्टत रहता है।

धर्म-सस्थाएँ मनुष्य की श्रानैतिक वासनार्श्रों को नियन्न में लाती हैं। धर्म सस्थार्श्रों में श्रन्याय श्रीर पाप के विरुद्ध जो वार्ते कही जाती हैं, उससे श्रायाचारी श्रीर पापी मनुष्यों को श्रान्तिक भय होता है। धर्म-सस्थार्श्रों के विचार मनुष्य की नैतिक बुद्धि को जागृत करते हैं। जब कोई मनुष्य श्रपनी नैतिक बुद्धि के प्रतिकृत कार्य करता है, तो उमकी नैतिक बुद्धि श्रथवा श्रन्तरात्मा सताप उत्पन्न करती है, श्रर्थात् उसे पाप के वाद पश्चाताप होता है। इस प्रकार मनुष्य की श्रनैतिक भावनाएँ नियन्य में रहती है।

पुराने समय में समाज के धर्म-गुरु, पिंडत, पुरोहित, पादरी श्रादि का समाज में वहीं स्थान था, जो किसी सुन्यवस्थित घर में पिता का होता है । वे समाज के सभी लोगों के लिए उनके शुभ-कार्यों में पय-प्रदर्शक होते थे । किसी प्रकार का मानसिक क्लेश होने पर वे श्रान्तरिक यत्रणा पानेवाले व्यक्ति को मान्त्यना देते थे। वे समाज के लोगों को नैतिक भूल करने से सिर्फ रोकते ही न थे, चरन यदि उनसे कोई नैतिक भूल हो जात, तो उस भूल के प्रायश्चित् का मार्ग

नीति शास नैतिक कर्णस्य है कि वह यह देले कि वूँ बीपति लोग ब्रापन नौकरों का शोरव व नहीं करते; और यदि ने ऐसा करते हैं, तो इसेरीकने के लिये सक्य को निवम बनाना भावरमक होता है। अब ऐसा नहीं होता भीर अब राज्य कुछ पूँबीएतर्से है हामों की कठपुराती बन बादा है यह समाज में बड़ी यही राज्य-कान्दियों होती

हैं मिनके परियास-स्वरूप सनुष्य के कारमाने जोतन की स्वतंत्रक हीन ही नाती है। फिर राज्य ही सभी कारतानों का संशासन करता है। ऐती बाबरना

305

मैं यह नैविक हरि से उचिव भी है। क्वेंगान काल की प्रगवि शील विचार धाव राग्य-द्वारा कारलानों के संचासन की स्ववस्था का समर्थन करती है। नागरिक संध-वित प्रकार पहले हो प्रकार की सामाविक संस्थार्पे म्युप्प के नैपिक विकास के लिये बावहरक हैं उसी प्रशार मार्गारक रूप भी महत्त्र्य के नैतित विकास के लिये बावश्यक है। नागरिक संघ कह प्रकार के हाते हैं। किउने ही नागरिक सभी का कार्य (वराय कर्ग के कोशों के विकार) का आहान-प्रदान और

पक्या रतना होता है। दुख ब्हापार सं सम्बन्ध रखते हैं भार कुछ नागरिक संप

नगर के सभी जोगों का उन बाबस्यवताओं को पूज करने का प्रकान करते हैं बिन्दें तरकार पूरा नहीं कर तकता। इस प्रकार के संघ कड़े शहरों में हीते 👫 नागरिक वर्षों के हाथ में सास्त्य रहा की बातें बनता की शिका की बाउँ पुरु कारय काहि मोजन को राजधी की हाइया बनाये रखना और बनाये लिये मीवन के प्रकल्प के कार्य शहते हैं। को सुद्र कितना तस्य होता है। उसमें उठने ही मुम्बनरियत नागरिक संघ क्षेत्रे हैं। इन नागरिक संघी के धार

मनुष्य अपने नैविक उत्तरवाजित्व की उठामा शैलवा है। इनसे एक बोर से मिरिष्ठित सीगों का साम होता है और वस्ती और शिक्षित और सम्बद् लोगों का नैदिक साम होता है। यमें संस्थापें ---वर्म-स्ट्यापें समाब व मैतिक उपकार करने के सावन 🖁 । मनुष्य की नैतिकता को हडू बनाने का काम पुराने समय में कर्म-रुसाकी ने मितना फिया उतना धीर फिसी संस्था ने नहीं फिया । धर्म-संस्थाएँ धनी धीर

चम्तम होगों को यह मेरका देती थीं कि वे निर्धन क्रीर झटहाम होगों की रहाक्ता करें। वर्ष पुरतकों में इस प्रकार के बाम की महत्ता क्यांनी वाती है। ये वर्म-प्रस्व सामान्य बनता पड़ा करती है और उसके कारण समाय के सीमें का पिएड छूटे। समाज के विवेकशील व्यक्तियों के लिये यह घुणास्पद् वस्तु इन गई है।

धर्म-सखाओं के विरुद्ध ऋषुनिक काल में यह वात ऋाती है कि वे ऋव गरी में की रक्षा न करके धनियों द्वारा उनके शोपण का समर्थन करती है। साम्यवादियों के कथनानुसार समाज के धनी लोग इन सखाओं के पड़े-पुजारियों को खरीद लेते हैं। ये लोग धनियों के दुकड़े खाते हुए ममाज के गरीब लोगों को ऐसा परामर्श देते हैं, जिससे कि वे धनिकों के ऋत्याचार के प्रति विद्रोह न करें। सामान्य जनता के लिए वर्म ऋषीम का काम करता है। सामान्य जनता जब ऋषीम के नशे में रहती है, तब धनी लोगों-द्वारा निर्वन लोगों का शोण्ण कार्य सरल हो जाता है।

वर्तमान धर्म-संस्थात्रों के विषय में ये सब बाते अवश्य कही जा सकती है, परन्तु जन तक इन सस्यार्थ्रों के बढले किसी दूमरे प्रकार की सस्याएँ समाज म नहीं है, तव तक समाल को सुब्यवस्थित वनाये रखने के लिये इन सस्यास्रो की उपस्थिति ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। धर्म-सस्थार्जी का भ्रष्ट हो जाना दु'ख की वात है। धर्म-सस्यार्श्रों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का नैतिक सुधार है। ये सस्याएँ लौकिक मूल्यों के श्रातिरिक्त दूसरे मूल्यों की श्रोर मनुष्य की दृष्टि ले जाती है, परन्तु यदि इन संस्थार्ट्यों में भी लौकिकता ह्या जाए, तो इनसे समाज का कल्यारा होना कैसे सम्भव है ? यदि शक्कर ग्रापनी मिठास छोड दे, तो उसे किस पटार्थ से मीठा वनाया जा सकता है ? इम इतना ही कह सकने हैं कि यदि वर्तमान वर्म-सस्याऍ श्रपने मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रही हैं, श्रर्थात् यदि वे मनुष्य के नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक विकास में सहायक नहीं हो रही हैं, तो हमें समाज को सुब्यवस्थित रखने केलिए दूसरे प्रकार की धर्म-सस्थार्ग्नों की स्थापना करनी होगी। धर्म-सस्याएँ ऐसी होंगी, जिनके द्वाग मनुष्य नैतिक ग्राचग्ण करना सीखेगा श्रौर केवल वहिर्मुखी न होकर च्रपनी थ्राध्यात्मिक उन्नति करने की चेष्टा करेगा। वर्तमान काल मे न तो पुरानी धार्मिक-संस्थार्ग्रों के प्रति सम्य समाज की कोई वास्तविक श्रद्धा ही है, श्रौर न ऐसी नई सस्थार्ट्यों का निर्माण हुया ही है, जिससे मानव-समाज का वास्तविक श्राध्यात्मिक विकास हो । यह स्थिति एक वडी भयावह रिथित है। ऐसी स्थित में समाज के विनाश को रोकने के लिए कोई भी प्रवल

१७८ नीति शास मी नतावे ये । इस प्रकार प्राचीन चम ग्रुक समाम में नैतिक सम्म की स्पित भी बनाये स्वाते थे। पुराने धमन में पम-र्टस्याएँ समाज में को महत्व का कार्व करती में बीर उनका कार्य क्षेत्र किठना स्थापक था, वर्तमान समय में इस उसकी क्रमना मी नहीं कर ठकरें। विवाह-शाली कम्म मरक् स्पोशार असव पुत्र का माडी पिता से सम्बन्ध कौर माता-दिता का पुत्र से सम्बन्ध पति-पतनी के सम्बन्धः पडीसी सम्बन्ध बाटि सब बार्ट बर्म-संस्थाओं के ब्राय निर्मिष्ठ सही थी। नर्वमान काल में जम रहराकों का क्षेत्र उतना स्थापक नहीं है। बितना पहले ना ! विष पर मी पुराने दॉकेपर चक्रमें वा**ले** देशों में वस वंस्तार्थे समाव में क्षे स्वरुव का कार्य करती हैं। वर्षमान काल में वर्म-लेखाओं को प्रगठिगील विकार के शाग हेंग ही है देसन लगे हैं। वे इन एसाओं को समाब की प्रगति में रावक समग्री हैं। वर्स र्वस्पाक्षी ५ इस प्रकार इंप दक्षि से देखे आने के हृक्य दी कारवा 🖫 (१) विभिन्न भर्मों का वापत से स्वयं कौर (१) वर्म को पूँबी-पठिमी झाए मन इसाने का धापन बनाना । वर्षमान इस्त में धंवार में अनेक प्रकार है पर्ने अवश मर्ग-भत प्रवक्षित हैं। इन बर्ग-गर्ती व कई तिकान्त एक दूसरे के विरोगी है। मरनेक भर्म के लोग बुधरे धर्म के लोगों को खपना खनु मानने हैं धार उन्हें नर करते की वेशा करते है। प्रस्थेक प्रमु कहता है कि हमारा सता हो सचा है भीर पुसरे लोग कुठे हैं। भर्म ६ कम्ब-कमुनायियों से मानवता को दे वार्ट नहीं पर

वाती भी कि मनुष्य के मैतिक विकाध के तिए कारमन काबर्यक है। इस प्राप्त ये बार सेवर्ग मानव स्त्रास्त्र को खेंचा न उठाकर उठे कोर नीचा निराते हैं। बो बार मनुष्य साधारपार मानवता की दृष्टि में नहीं करेगा वहीं वह बारमच्या की पुन में बावर कर बस्तार्थ है। दिवने हो कहर बार पंथी करने दम को रखा के तिए तृगरे पम के लीगी पर बंदली पहुष्टी में भी क्रिक दुरा स्पवहार करते हैं। दूर- बारी हत्या कियों का कास्त्रण कच्छों पर क्रायाधार हमारी हमी

है। इंदर्ज कारी हत्या कियों का प्रश्तद्वा करूनों पर प्रश्नाक्षात्र इंश्यों संभ रानकी कार्य पर के नाम पर होते रहते हैं बार वर्त-संस्तादें नगक स्थाने करती है। परमर्थकाओं की ये कर्गूटों हेलकर लगाज के बिचारकान स्थान्त्री का नग इन संस्तादों के कर गया है। ये बाहते हैं कि इनते किशी प्रकार स्वायनस्थ्यास्य का रहता है। स्रतएव राज्य स्रपने नागरिकों को जैसा बनाना चाहता है, वैसा बनाता है। यदि राज्य से नागरिकों की नैतिक चति हो सकती है, तो उससे उनका नैतिक विकास भी हो सकता है।

#### प्रश्त

- र समाज की नैतिक संस्थायें कीन कौन सी है १ सामाजिक संस्थाओं से इनका स्या मेट है १
- र सामाजिक संस्थार्ग्रों की नैतिकता की समभाइये। समाज में नैतिकता कैसे स्थापित की जाती है।
- रे मनुष्य के श्रिधिकारों का नैतिक श्राधार क्या है १ मनुष्य के मुख्य नैतिक श्राधारों का वर्गीकरण कीजिए।
- ४ मनुष्य के अधिकार-सम्बन्धी विचारों में विकास किस प्रकार हुआ। प्रत्येक मनुष्य को सम्पत्ति का अधिकार है—एक मिल-मनदूर के लिए इस कथन का क्या अर्थ है ?
- प मनुष्य की सामाजिक सस्थायें कीन-कीन-सी है। कुटुम्य की नैतिक उपयो-गिता को समभाइये।
- मनुष्य के नैतिक विकास में समाज की धार्मिक सख्यायें कहाँ तक उपयोगी सिद्ध हुई है ? उनकी वर्त्तमान उपयोगिता क्या है ? धार्मिक संख्याओं को उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है ?

्यः नीति शास्त्र स्थापन नहीं है । संसार के प्रमुख विद्वान क्षत्र हुए क्षमान की पूर्वि के लिए प्रवार सील हैं । यह उनका परिश्रम करता हुए।, त्रोंतुस्त्राव का मारी उनका सीण। सावय-सनुष्य के नीतिक विद्वात के लिए किस प्रकार उपयु के पार प्रकार की सस्यामी की बायरमकता है, उसी मकार राष्ट्रा की भी कायरनकता है। साथर

चाला में राज्य का कार्य-होत्र हतना क्रांतिक नहीं या कितना क्रांतिन करते में है। मार्थान काला में राज्य का सुक्ष्य क्षण क्ष्य समान के लागी के क्षानान्त की रवा काना या। यदि किसी एक राष्ट्र पर तूषण सामान्य कराग है। ताले राष्ट्र की एक्कर का यह क्षण क्षा होता है कि बहु राष्ट्र के लागी का संगतन करते माहम्मलकारी के विस्ताल के लीर शब्ध के मीठर राहे बारी की स्थाप के मीठर राहे बारी की पर्य किसी प्रकार न होने है। बरामान काला में राज्य का हतना काम सो है है। इस्ते

भावरिक भी समय दूसरे अनेक कार्य कथ्या है। जागरिकों को सुधिवित अनामा,

समार की कु प्रचारों को बन्द करता, याताबात के लावनों की द्वास करता, स्थापर के लिए ग्रांवपाएँ प्रशान करना बेकार्ड की काम देना, कुछन के भारत के लमा क किपम में निषम बनाना—में लमी काम ब्याइनिक काल में एक करने लगा है। सारुप्त मंदि किसी देश की उपकर्षनक्ता डोक है, तो उसके नाम रिकी का समुख्य नेतिक विकास होता है, धोर पदि पद प्रमाशी दोप दुर्घ है तो नागांकी का नैतिक करना निश्चित है। बित स्थास का क्रांचेश किया स्राधिक होता है, उसका नीतिक स्वस्थानिक भी उसना हो स्राधिक होता है।

बह रोरवा धमार्थ का उत्तरा ही क्षत्रिक करवाय क्षप्रवा हामि कर स्वक्रो है । प्राणीन काल में नागरिकों को खिद्धा का कार्य राज्य के हाथ में महीं जा । यह कार्य माण धमार्थ की वर्त-संशाकों के हाथ में था । परना वर्तमान कार्य में नागरिकों की दिखा का उत्तरदाशिक सरकार के हाथ में का गया है । महान्य के नेरिक विकास का प्रमुख सामन दिखा है । प्राणीन कार्य में दिखा के सम्बन्ध

भी बढ़ने अभिक नहीं में हिस्तने कि बर्तमान कहा ने हैं। बाचनाहार पर्वभिक्त कहीं नहार नहीं मानाहार पर्वभिक्त कहीं है। बाचनाहार पर्वभिक्त कहीं है। बाचनाहार पर्वभिक्त कहीं मानाहीं की की पूर्व है। उसके कहीं है। उसके क

को पार्लना माता-पिता का कर्त व्य है। इस कर्त्तव्य की पूर्ति इसिलए नहीं की जाती कि उसके साथ-साथ कोई अधिकार जुड़ा हुआ है, वरन् वालको का पालन इसिलए माता-पिता का कर्तव्य है कि वे वैमा किए बिना सुखी नहीं रह सकते और न अपने आदर्श स्वत्व की प्राप्ति ही कर सकते हैं।

### मनुष्य के सामान्य कर्चव्य

यहाँ मनुष्य के कुछ सामान्य कर्त्तव्यों की ग्रोर ध्यान दिलाना ग्रावण्यक है। नीति-शास्त्र के विभिन्न मतों के विद्वान् इन कर्त्तव्यों का लेखा भिन्न-भिन्न प्रकार से देते है। इनमें से कुछ कर्त्तव्य नीचे दिये जाते हे—

जीवन का आदर—मनुष्य का प्रथम कर्त व्य यह है कि वह दूसरे के प्राणों का हरण न करे। इस कर्त व्य को भगवान् बुद्ध ने श्राहमा के कर्त व्य के नाम से बताया श्रीर ईसाई मत में भी इसे ईमा के टम श्रावेश में दर्गामा है कि दूसरे की जान मत लो। पिछले प्रकरण में जान-रत्ता के श्रावकार की चचा की गई है। इस श्रावकार के साथ-साथ यह कर्त्त व्य भी श्राता है कि दूसरे लोगों की जान की रत्ता भी उसी प्रकार की जाय, जिस प्रकार हम श्रापनी जान की रत्ता चाहते हैं। इस कर्त्त व्य को भारतीय नीतिशास्त्र में श्राहसा का कर्त्त व्य कहा गया है। मनु भगवान् ने इसे धर्म के दस लत्त्रणों म से एक वताया है। बुद्ध भगवान् ने इसे पश्चशील के श्रन्तर्गत माना है। इसी प्रकार पश्चिमी विद्वानों न भी श्राहसा को नैतिक श्राचरणों में वटा ही महत्व का स्थान दिया है।

परन्तु ग्रहिंसा का ग्रार्थ इतना ही न समभाना चाहिए कि हम पेवल दूमरे की जाम न ज़ें। इसका व्यापक ग्रार्थ यह है कि जान-वृभकर ऐसा को इ मी काम न किया जाय, जिससे ग्रापने या किसी दूसरे व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक चित हो। हर्वर्ट स्पेंसर महाशय ने दूसरे की प्राण-रच्चा के नकारात्मक पंच की ग्रापेचा सकारात्मक पंच की ग्रापेचा सकारात्मक पंच की ग्रापेचा सकारात्मक पंच की श्रापेचा सकारात्मक पंच पर ही ग्राधिक जोर दिया है, ग्राथीत हमे श्रापनी ग्रीर दूसरे की जान की रच्चा के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

खतन्त्रता का श्राद्र—हमारा दूसरा नैतिक कर्त्त व्य दूसरे व्यक्ति की खतन्त्रता का श्राद्र करना है। किसी व्यक्ति के बीवन के स्वतन्त्र विकास के सं

#### भग्रस्वां प्रकरण

#### मनुष्य के ऋषा और कर्तव्या

कर्तस्य का लक्ष्य-च्याम शास्त्र स्थ प्रकृतस्य सर्वे महरे कि म नैविकता के सन्तिम लक्ष्य को निश्चित करके मनुष्य के सर्वमान्य सबवा किरोप कर्तम्भी को बरालाय । संसार की समी सम्य कही अपनेवाली अस्तिमाँ में मनुष्य के कर्तव्यों का नेला रहता है। यहूरी और ईलाई लंदक्रि के लोगों ने मतुष्य के कर्तन्यों का बन की तत सालाओं के कर में प्रस्तुत किया है। में देश बाबाएँ मनुष्य को समाज में खने के लिए उमित शीन का हान करायें हैं भीर उर्वे शीतवान वसने के तिए बेरित कर्णी हैं। इसी प्रकार स्पर्धीव विद्यानों ने मनुष्प के दल बन बताये हैं, किनका उस्तोब मनुस्मृति में पामा बाज है। इन न्य बर्मों से नैतिकता का स्वक्त बहुत कुछ मत्बह क्षांसा है परन्त इन कतम्पी समता पन का तमलेशा नैतिक सार्शी में होता है। नीति शास स मुख्य कार्य मनुष्य के (कसी विश्वीय कन्नव्य को बताना महीं बरन् उसे एक पेने नियम की बद्याना है किया है हाए अनुस्य अपने आप ही यह पहचान अपने कि उत्तर कर्मन और शक्त न्य स्या है। मनुष्य के कम रव यहते ती उसके क्राधिकारों के कारबा अलग होते हैं। अम् मनुष्य को किनी प्रकार का बाविकार है। वहाँ उत्तक तिए कर्तस्य भी है। प्रत्येश अभिकार के नाय करान्य लगा हुआ है वरम्तु अनस्य का शेष अधिकार के क्षेत्र के च ३६ विस्तृत है। मनाव में चानेक मच्चर की संस्पाएँ हैं और मनुष्य नमात्र के दूनरे धनेक मनुष्यों से विभिन्न प्रकार का समस्य रतता है। ये संसापे तथा उनक नम्सनी अनके जीवन की सुरती बनाने में तहायक होते हैं। संत्रप्र रत तम्पाची के बीर बास्ते गरहीयों के ग्री सनुष्य का बतान है। बासे वर्षी

l Obligations 2, Dutles

स्वय काम नहीं करते हैं, तो हम श्रपने श्राप जीवित रहकर समाज के ऊपर भार वने हैं। हम श्रपने व्यय के लिए जो धन चाहते हैं, वह दूसरों के परिश्रम से कमाया हुशा रहता है। इस धन को खर्च करके हम सामाजिक चोरी करने है।

सामितिक व्यवस्था के लिये श्राद्र — सामाजिक व्यवस्था के लिये श्राद्र के कर्त व्य में अनेक कर्त व्यो का समावेश होता है। सामाजिक व्यवस्था सुंडम्य, वर्ण, राज्य, श्रादि संस्थार्श्रों की बनी रहती है। इन सभी के नियमों का पालन करना सामाजिक व्यवस्था के प्रति कर्त्त व्य-पालन करना है। क्मी-कभी हम जानते हैं कि घर के बढ़े लोग किसी बात में भूल कर रहे हैं, तिस पर भी जब तक कोई भारी अनर्थ की आशाका न हो, जब तक हम उनवी आशाओं का पालन करते हैं और उनके कामों में सहायता देते हैं। इनो तरह राज्याधिकारी भूलें करते हैं, परन्तु फिर भी हम राज्य के विरुद्ध विद्रोह न करके उनके नियमों का पालन करना अपना कर्चव्य समभने हैं। एक सियाही जब युद्ध-क्षेत्र म लटश रहता है, तब यह उसका कर्त्त व्य होता है कि वह अपने सेनापित का आजा माने। यदि वह यह जानता भी हो कि सेनापित सेना का सचालन ठीक नहीं कर रहा है, फिर भी उसके लिये सेनापित की आजा मानना उन्वित है। उसकी आजा के विरुद्ध जाना न केवल सैनिक अपराध है, वरन् वह नैतिक अपराध मी है। जम कोई व्यक्ति किसी सस्था-विशोप का सदस्य होता है, तब उसका यह कर्त्र व्य

म गीता में कृष्ण भगवान् ने कहा—

यश शिष्टामृतसुज्ञो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नाय लोकोऽस्त्ययशस्य कुतोन्य कुरुमत्तम॥४—३१॥

भावार्य यह है कि यज्ञ से बचे हुए पटार्थ को जो उपभोग करते हैं, वे परमानन्द को प्राप्त करने हैं। इसके प्रतिकृत जो लोग विना यज्ञ के सासानिक पटायों वा उपभोग करते हैं, वे न इस लोक मे सुखी रहते हैं, न परलोक मे।

यश शब्द का व्यापक अर्थ त्याग, परिश्रम आदि है। जो मनुष्य विना परिश्रम के न्याता है, वह वास्तव में चोर ही है। ₹≂¥

भीवन का विकास वहीं की सहामता के बिना नहीं कर रकते अवएव उनके उतनी भी स्वयन्त्रतः दी जा सकती है। बितनी कि वे काम में हा सकते हैं, परमू श्रीराचित मीद व्यक्तियों की स्वतन्त्रता में बाबा बाह्यना नैतिक बन्याय है। हो प्रस्पेक व्यक्ति को एक समुख्य के कप में बातना चाहिए, न कि किसी बढ़ परार्व के रूप में । यह इन्छ स्प इमें बूखरी को नास बनाने । उन पर बारधाचार इस्ते सम्ब उनका शोपना करने से रोकटा है। यह करा व्यापक्षे कराव्य से मिर्शास्त्री है। बास्तव मे यह अहिंता के स्थापक कार्य में समाविष्ठ होता है। चरित्र का कादर—प्रत्येक समुख्यका वहक्तरमा हैकि वहमाने चरित्र की बनाये और बृषरों को चरित्र बनाने में शहास्ता है। वह देखे

कोइ बात न करें जिससे प्रपने प्रथम बुसरों के चरित्र का झात हो। वह एक पेसा स्वापक अस स्व है। जिसके बान्दर्गत बहुद से कर्माण क्या बादे हैं। स् मकारात्मक कत व्य है। इमें न इक्का कोई येखा काम करने से बापने बार्ग रोकना ही साहिए बितने दूतरे की हानि ही बरन हमें ऐसे काम भी करन चाहिए जिससे दूधरों का मोडिक बाच्यात्मक लाम हो।

सम्पत्ति का काहर-समित का बादर चोरी म करी! इस वार्मिक

चादेश के रूप में भारत है। इस भादेश का समावेश एक प्रकार ते पूर्व करिय बारशों में बा कता है। यह कत्त व्य व्यक्ति के ब्यापक वर्ष के बन्दर्गत है। मह इमें वूचरे लोगों है बीविकायबन के वापन के विनाश से रोक्स है। इसे वन धनवा मान का इरदा करना उत्तको छदि पहुँचाना है। प्रक वर्षम्य न क्षेत्रल हमे वृक्षरे के यन चुराने के रीक्या है, बरन् वह हमें अस वपार्वित वन इ. धतुपनीय करते. की मी बाच्य करता है। हमें प्राम्ती. सम्बंधि

<ी अपनी न सममना चाहिए। वस्कि उसे समाव की सममना वाहिए। दमें कोइ समिकार नहीं है कि इस सपने ही पर में रक्ते हुए सब की तहने हैं भयवा पंदी में वस्त् बक्षी में बीड़े लगने हैं। इन प्रताओं को इमें सपने समय बुतरे के उपयोग में लाना चाहिए। इस इहि के ब्राप्ना समय बाहास्य में क्लिय भी तन्त्रीत के बादर करमें के कत्त व्य की बाददेशना करना है। बादि इस

हैं। ससार के चालाक मनुष्य इस प्रकार का झुठ वोलते हैं कि उनका झुठ पकड़ में नहीं त्राता। वे वाणी से झुठ नहीं वोलते, वरन् श्रपने कार्यों में झुठ को श्रमिव्यक्त करते हैं।

मान लोजिए कि श्राप किसी व्यक्ति का इस प्राक्तर स्वागत करते हैं कि जिससे उसके मन मे श्राप से बहुत-सा धन प्राप्त करने की श्राशा उत्पन्न हो जाती है। श्राप उससे इसी श्राशा में बहुत-सा काम करा लेते हैं। जब श्रापका काम पूरा हो जाता है, तब श्राप उसकी श्राशाश्रों को पूर्ति नहीं करते। श्रापके इस व्यवहार को मिथ्याचार कहा जायेगा। इस प्रकार वा मिथ्याचार ससार के पढ़े लिसे श्रोर शिष्ट लोगों में बहुत श्रविक प्रचलित रहता है। यह व्यवहार श्रनैतिक व्यवहार है। सदाचरण का श्रर्थ है कि मनुष्य वहीं कहे, जो वह करना चाहता है श्रोर जो कुछ वह एक बार कह दे, उसी के श्रनुसार श्रपना श्राचरण भी बनावे।

प्रगति के लिये छादर नमाति के लिये छादर का कर्त व्य वहीं हैं।
जो ईश्वर क प्रेम का कर्त व्य है। प्राचीन समय में वर्म यह शिद्धा देता था कि ईश्वर के प्रेम करों। छाबुनिक समय के नीति शास्त्रज्ञ ईश्वर के प्रति प्रेम के कर्त्त य के वटले मनुष्यमात्र की उन्नित के लिये सतत् प्रयत्न करते रहने की वात वतलाते हैं। छाबुनिक काल का विचार है कि जो सतार के प्राणियों को प्रेम करता है, वह ईश्वर से प्रेम करता है, श्रीर जो उनकी सेवा करता है, वह ईश्वर की सेवा करता है। प्रेम का व्यावहारिक स्वरूप दूसरों की उन्नित चाहना छौर उसके लिए सतत् प्रयत्न करने रहना है। जो मनुष्य ससार के कल्याण के लिए जिननी श्रिषक चेष्टा करता रहता है, वह उतना ही उन्नित के कर्त्त व्य का पालन ररता है ग्रीर वह ईश्वर के प्रति उतना ही वास्तिवक प्रेम दिखलाता है।

### कर्तव्य वार्तिक<sup>२</sup>

जगर मनुष्य के कुछ कर्ना व्य वतलाए गए है। इनके श्रितिरिक्त दूसरे कर्च व्य मी किए जा सकते है, ग्रर्थात् कर्च व्यों की सख्या घटाई वा वढाई भी जा सकती है। एक एक कर्च व्य के श्रन्तर्गत श्रनेक दूसरे कर्च व्य पहे जा सकते है। श्रव प्रकृत वह है कि जब दो प्रकार के कर्च व्यों में श्रापस म विरोध हो, तो

<sup>1.</sup> Respect for progress

₹⊏1 माति शास्त्र होता है कि वह उस रांह्या क नियमों का पासन करे धीर उसके उस धरिकारिं की काशा का पातान करे। यदि इस संस्था का कोई क्रफिकारी क्रमीग्य है से

उसके प्रतिकृत उसका बिहोह करना नैतिक काप नहीं स्थाना जासमा । इस सक मह संस्था का मनी मानदा है कीर उनका सन्त्य बना हुका है तर तक हते एसा के उद्याधिकारियों की बाजा में ही रहना चाहिये। राजनीति इ क्षेत्र में देन्दा व्यक्ता है कि किसी दत्त में समिमसित होने के

पर्चात् मनुष्य द्वापने स्ततन्त्र व्यक्तित्व को इत 🛊 लिए तमर्थित कर हेता है। दल की पुत्र वार्ते उठ सती रूगती हैं और इन्ह नहीं। कुछ की कह स्विक समस्त्रा है स्रोर कुछ को अनुविधः किन्तु कर एक वह उठ इस का धरत कर हुआ है तर तक उने अपने दल है नियम हं अनुनार काम करना और उनने नहरें की प्राप्ति में पूर्ण वहरोग देना होगा । समाय-स्वरूप इसी प्रकार हड़ रहती है। सत्य के प्रति काद्र भ-रंगर के सभी मीटि शाक्सतों ने सत्य को क्म

बीका यह इसाई यम की बाका है। इस बाद्य के हो प्रकार के बाथ है सकते हैं। प्रयम दो प्रत्येक मनुष्य को सपने वजन के झनुसार कार्य करना चाहिये बूखरे उसे कपनी बाखी में बढ़ी कदना चाहिए. को उसकी बासांबिक रण्या है। पहले प्रकार अ कुल छाप का पालन तो हम कर लेते हैं किया वृक्षरं प्रकार के नत्य का पालन नहीं करते । पहले प्रकार का सत्य किसी प्रकार

का एक प्रवान सञ्चय माना है। बाहबिख में कहा गया है कि द्वाम कुठ मठ

के सममावे में देला काता है। वो व्यक्ति क्यपने क्यन के बातुसार कार्य करण है वह पहले प्रकार कं सरव का पालन करता है झीर जा स्पक्ति यूवरे को किसी मकार से बोला नहीं देना चाहता वह बुसरे मकार के सत्य का पासन करता है। मनुष्य वो प्रकार ने सिष्णा प्राचरण कर सकता है—एक किसी काम की

इद इर उसको पूरा न इरहे कीर बूसरा बायने स्वसाव दायवा बावरया है बुवर्धे के मन में कुछ ऐसी कायाएँ उत्तव करके किन्दें पर पूरा नहीं करना चारता है। वृक्षरे मध्यर के ब्राचरक में सम्बाँ का बढ़ नहीं है। परन्तु बाटाबिक स्करें। इस प्रकार इस बाधांका कर करेंद कार्वका कह—तो प्रकार का याते

<sup>1</sup> Respect for treth

नी चेष्टा करती है कि किस परिस्थित में इम किस नियम की श्रवहेलना कर

सकते हैं। इस प्रकार की कर्त व्यवार्तिकार्यों को चनाने का प्रयत्न सबसे श्रिधक ईसाई धर्म के जैस्ट मत के लोगों ने किया था। इसका विरोध फ्रान्स के प्रसिद्ध विद्वान् पैसिकल महाश्य ने किया है। उनका कथन था कि पहले तो श्राचरण के लिए नियम बनाना ही ठीक नहीं है। मनुष्य की श्रन्तरध्विन ही उसे भले-बुरे का निर्ण्य देने के लिए पर्याप्त है। फिर यदि मनुष्य श्राचरण के लिए नियम बनाए भी, तो च्रम्य माना जा सकता है, परन्तु जब वह इन नियमों को तोडने के नियम बनाने लगता है, तो वह एक श्रच्यम्य कार्य करता है। इस प्रकार के नियमों को बनाने से कर्त्त व्य की समस्या उलक्क जाती है, सुलक्ती नहीं। कर्त्त व्यवार्तिका से कर्त्त व्यों की सख्या श्रत्यधिक वढ जाती है श्रीर वे एक दूसरे से इतने श्रिधक उलक्क जाते हैं कि फिर किसी नियम का पालन करना श्रसम्मव हो जाता है। इस प्रकार की कर्त्त व्यवार्तिकाशों का उत्पयोग होता है। कुशल बुद्धि के लोग इनके द्वारा श्रपने किसी मी श्रनेविक कार्य को नैतिक सिद्ध करने की वेष्टा में लग जाते हैं।

कत्त वय के नियमों से जब दो धर्म-श्राजाओं का संघर्ष हो, तो नये नियमों की बनाना उचित नहीं है। ऐसी श्रवस्था में हमें सभी नियमों के ऊपर के नियम की शरण लेनी चाहिए श्रीर देखना चाहिए कि कौन-सा छोटा नियम वहें नियम को श्रिधक प्रकाशित करता है।

कर्त्तन्यवार्तिका की उपयोगिता के विषय में जिस प्रकार १६ वी शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में मतमेद था, उसी प्रकार २० वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में मी मतमेद है। रशायाल, मूर श्रीर लेश्चर्ड महाशय कर्त्तन्यवार्तिका के समर्थक हैं। बैडले, मैकेंजी श्रीर भ्योरहैंड इसके विरोधी हैं। बैडले महाशय का कथन है कि जिस प्रकार तार्किक विचार की वृद्धि तार्किक नियमों को बनाने से नहीं होती, उसी प्रकार नैतिक विचार की वृद्धि नैतिक नियमों को बनाने से नहीं होती। दोनों प्रकार के विचारों की वृद्धि श्रपने-श्रपने मापटड की खोज करने से होती है। जब तार्किक विचार कला बन जाता है, तब उसका हास होता है, तब नैतिक का महाशय जब नैतिक विचार कला का रूप धारण कर लेता है, तब नैतिक का मी हास हो जाता है। मैकेंजी महाशय बैडले महाशय के कथन के

क्या करना चाहिये हैं वो शास्त्र इन वर्मनंकर्के के प्रश्नों को इस करने की वेशा करता है और इसके सिने क्षतेक प्रकार के कन्न क्यों के आपना उपरिका

इस्ता है हमा निषम एवं उपनिषम बनाया है। उसे बच बमार्थिका करा खोबन में हमारे विभिन्न मकार के बच भी में विरोध उपसिख होना सनि बाँदी है। बीजन एक क्षित्र समस्त्र है। इसके। सुवाबकर है पक्षाना राख सम नहीं है। बीजनम बीवन को उस्त बनाने के लिए बनाए खाउँ हैं उनमें कियों परिविद्यति में चाएस में उपर्यं या विशोध बाददव हो बाज है। कोर्टन केंद्री परिविद्यति में बाएस में उपर्यं मा विशोध बाददव हो बाज है। कोर्टन क्षान क्षान क्षान क्षान क्षान क्षान क्षान माने क्षान क्ष

<sup>1</sup> Interpretation

Casuatry consists in the effort to interpret the precise meaning of the commandments and to explain which is to give away when a conflict arises. —Nackernie A Mannual of Philos

की पेष्टा करती है कि किस परिस्थिति में हम किस नियम की अवहेलना कर सकते हैं। इस प्रकार की कर्ज व्यवार्तिकाओं को बनाने का प्रयत्न सबसे अधिक ईसाई धर्म के जैस्ट मत के लोगों ने किया था। इसका विरोध फान्स के प्रसिद्ध विद्वान् पैसिकल महाशय ने किया है। उनका कथन था कि पहले तो आच-रण के लिए नियम बनाना ही ठीक नहीं है। मनुष्य की अन्तरम्विन ही उसे भले-बुरे का निर्णय देने के लिए पर्याप्त है। फिर यदि मनुष्य आचरण के लिए नियम बनाए भी, तो चम्य माना जा सकता है, परन्तु जब वह इन नियमों को तोडने के नियम बनाने लगता है, तो वह एक अच्चम्य कार्य करता है। इस प्रकार के नियम बनाने लगता है, तो वह एक अच्चम्य कार्य करता है। इस प्रकार के नियमों को बनाने से कर्ज व्यों की सख्या उलम जाती है, खलभती नहीं। कर्ज व्यवार्तिका से कर्ज व्यों की सख्या अत्यधिक वढ जाती है और वे एक दूसरे से इतने अधिक उलम्क जाते हैं कि फिर किसी नियम का पालन करना असम्भव हो जाता है। इस प्रकार की कर्ज व्यवार्तिकाओं का दुरुपयोग होता है। कुशल बुद्धि के कोग इनके द्वारा अपने किसी भी अने-तिक कार्य को नैतिक सिद्ध करने की चेष्टा में लग जाते हैं।

कत्त व्य के नियमों से जब दो धर्म-स्त्राज्ञास्त्रों का सघर्ष हो, तो नये नियमों को वनाना उचित नहीं है। ऐसी स्त्रवस्ता में हमें सभी नियमों के ऊपर के नियम की शरण लेनी चाहिए स्त्रीर देखना चाहिए कि कौन-सा छोटा नियम को स्रिधक प्रकाशित करता है।

कर्त्तव्यनार्तिका की उपयोगिता के विषय में जिस प्रकार १६ वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में मतमेट था, उसी प्रकार २० वीं शताब्दी के नीति-शास्त्रज्ञों में भी मतमेद है। रशधाल, मूर श्रीर लेश्चर्ड महाशय कर्त्तव्यवार्तिका के समर्थक है। ब्रैडले, मैकेंजी श्रीर स्थोरहैड इसके विरोधी हैं। ब्रैडले महाशय का कथन है कि जिस प्रकार तार्किक विचार की षृद्धि तार्किक नियमों को बनाने से नहीं होती, उसी प्रकार नैतिक विचार की षृद्धि नैतिक नियमों को बनाने से नहीं होती। दोनों प्रकार के विचारों की षृद्धि श्रपने-श्रपने मापटंड की खोज करने से होती है। जब तार्किक विचार कला बन जाता है, तब उसका हास होता है, उसी प्रकार जब नैतिक विचार कला का रूप धारण कर लेता है, तब नैतिक विचार का भी हास हो जाता है। मैकेंजी महाशय ब्रैडले महाशय के कथन के

नोति शास्त्री

₹F +

सनर्पन हैं। उनका कप्तर है कि तर्ज साझ और शीति साल की कर्ता वर्ष मानना नाबिय। बिल प्रवार कीन्द्रथ शास्त्र किशी किश, विष्कार स्वयर्थ संगीतक को यह नहीं बतनाता है कि वह क्षमना कार्य हैने करें। वहंद वह कार्य निव सीर वृद्धि के सनुभार तने हमल क्षम करने देशा है जो करने एक साल स्वयान्त्रीतिसाकत किशी करित को यह नहीं बताता कि वहुँ कर किश निवस कर सालन कर सीर कर किश नियम की होई। नीतिसाकर कर कर्य करने करने

का पालन करे ब्रोत कर हिन्द निरम की ठोई। नोहिरगाक्षण का कर्य में हरना ही है हि यह नेतिकता के उच्चतम विद्याल का बचा है ब्रोत दिन यह मनेके माफित पर यह होड़ है कि यह ब्रावने समझ के ब्रानुसार उठ विद्यालय निम्म निय नियम का निकास को उठी धानने ब्रान्थर की ठीक बनाने में स्टाक्स है। समझ का संबादन सुकार कर के करने के लिए सबस कुछ निवस पर्य

कार्त बताता है. देते ही प्रत्येक व्यक्ति व्यक्त को व्यवस्था एवं कावक कर वे बहात के लिया कुछ निवस बेता सेठा है। उनके उपन्त इस प्रकार के निवसी का बताता एक व्यवसारिक बात है। उनके लिया महान्य व्यापे व्यवस्थ की सोपता है काम लेता है। वे निवस कुछ कारक दिखायों के उपन निवारिक होते हैं। एक निवस के कामार पर जावब कोर पाई के उपनाक के लिया के कामार पर जावब कोर पाई के उपनाक के लिया क्यापित पर जावब कोर पाई के उपनाक के लिया के कामार पर जावब कोर पाई के उपनाक के लिया के कामार पर जावब की पाई के प्रयक्ति की कामार पर जावब की बात के लेवालम के लिया निवस बतावें को है। विद्यारों के साधार पर जावब की बता के लेवालम के लिया निवस बतावें कामार पर जावब की बता के कामार काम

ह्मारे भीवन से पेथी कारेक समस्पार्ट कार्या रहती हैं किनडे निर्वय के किए हमे नैतिक निक्मों की बावरयकता पहती है। परन्तु केवत नैतिक निक्मों का कार दन सरनां को दल करने के किए पर्याह नहीं होत्य है। में सरिवारिक रहें वा विवाद कर क्षू में वक्षील करें, वा बावरर, किराम कर दान में हूँ, में किराम पहने में किराम कार हूँ हासाहि प्रदुप रेखे हैं, बिनाक इस करने के किए हमें न केवत नैतिक निवासों की बावरयकता होती है। पर इसमा कार्य मा मा बोर वृचरे प्राहर के विवासों की भी बावरयकता होती है। पर इसमा कार्य करा क्या या पक्ता है। करा कार्य है। या इसमा के क्या या पक्ता है। स्वास पहला है।

कुछ प्रश्न ऐसे श्रवश्य है, जिन्हें केवल नैतिकता को ध्यान में रसकर ही इल किया जा सकता है। मुक्ते किसी अवसर पर कूठ वोलना चाहिए या नहीं, समाज की रुढियों की अवहेलना करनी चाहिए या नहीं और किसी अनुचित राज्य-नियम को तोडना चाहिए श्रथवा नहीं, ये प्रश्न केवल नैतिक प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को इल करने के लिए कुछ लोगों के कथनानुसार कर्त्त व्यवार्तिकाश्रो की ग्रावश्यकता होती है। उदाहरखार्थ, रशधाल महाशय का कथन है कि किसी व्यक्ति को ऐसा सत्य न कहना चाहिए, निससे उसके धर्म-विश्वासी पर श्राघात पहुँचे । मनुष्य का धर्म-विश्वास उसको शान्ति प्रदान करता है, श्रतएव यदि किसी सत्य कथन मे उसके धर्म-विश्वास पर श्राधात पहुँचता है, तो उसे उस सत्य को नहीं कहना ही श्रिधिक श्रन्छा है। स्वयं रशधाल महाशय एक पादरी ये। वाइविल में लिखा है कि ईसामसीह विना किसी मानवीय प्रेम के कुमारी के गर्भ में स्त्राये थे। इस कथन का सत्यता में स्वयं रशघाल महाशय विरवास नहीं करते थे। उनका विचार या कि जिस प्रकार ससार के अन्य लोग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार ईसामसीह का भी जन्म हुआ था। परन्तु उन्होंने कभी भी श्रपने इस विश्वास को श्रपने गिरजाघर में उपदेश सुनने वाली जनता के समज् नहीं कहा । वे उनके सामने वाइविल की उसी वात को दुहराते रहते थे, जिसे वे स्वय श्रसत्य समभति थे। इस प्रकार उनकी कर्त्त व्यवार्तिका उनके श्रपने श्राचरण में सहायता देती थी।

मैंकें जी महाशय का कथन है कि इस प्रकार की कर्तव्यवार्तिकाएँ व्यर्थ है। कर्तव्यवार्तिकाश्रों को नैतिकता में स्थान देना नीति-शास्त्र को कान्त की पोथी वना देना है। कान्त की पोथियों में श्रमेक नियम श्रीर उपनियम होते हैं। कीन-सा नियम किस परिस्थित में लागू होता है, इस पर वकील वहस करते है। हस वहस में बुद्धि की चतुराई श्रीर स्मरण शक्ति की प्रवीखता का काम श्रिषक रहता है। यदि किसी वादी (मोव्किल) को श्रच्छा वकील मिल गया, तो वह किसी भी श्रपराध को चम्य सिद्ध कर सकता है। नैतिकता को यदि कान्ती दृष्टि से देखा जाय, तो वह चतुर मनुष्य की वपौती वन जायेगी। फिर जो व्यक्ति जितने श्रिषक नियमों को याद कर लेगा, वह उतना ही श्रिषक श्रपने श्राचरण को नैतिक सिद्ध कर लेगा। परन्त नैतिकता हो श्रिषक श्रपने श्राचरण को नैतिक सिद्ध कर लेगा। परन्त नैतिकता हो

२६२ मीठि राज्य यनाना है। यह वस इसारे वाल कोई देश काल तिखाना नहीं है, मिक्डे बाग

हम हर तमन धरने धाणरण के वोचिया धाणता धानीवियत को जान हैं और हो निरोधी कर्तवार्धी में निरोध करना होने पर होम्बट है किशी निरोध मिले हर पहुँच बार्ये, तब तक हमें नैतिकस्ता के बात से कोई लाम न होगा। कर्तवा कार्तिकार्यों नैतिकसा को परिस्ती की बस्तु कार होती है। तसाज में सन्तम प्रवास

मैरिक बापरस भी एकि न कर उच्चे उवका द्वात करता है। सर्वोष्य सिन्दान्त—उद्धर करा वा पुछा है कि बन कभी हो कर्ममों में बिरोप की स्विति उत्तव हो सो हमें किसी विशेष प्रकार के बत्तवमें के निक्यों ब्रीर उपनिवर्गों की सोब न करनी काहिय, बाद किसी सावस्त्री डक्ने

स्त्रीर उपनित्यों की लोब न करनी आहिए, बरन् कियो व्यापास्त्र हक्ने नियम की लोब करनी आहिए। यह पुष्ट नियम क्रायश विकास करना है। यह दुवर विकास हरना हो है कि मार्थेक श्रीक्ष को स्वरंग क्लिकारक स्त्रा प्राप्त करने की पेस करनी आहिए। उसे उस मूर्यों को मास करना आहिए। वेस उस मुख्यें को मास करना आहिए। मिकेडी स्त्रल से पहुंचाने बाते हैं। यह नैतिकार की ब्यायक क्षात्र है। वेस साम

(वर्ष) एसर वे ज्यापन याव है। यह नातकता का स्थापक आंका है। यह नाम ब्राह्मा-वी सिक्सई देवी हैं आवश्य इन्ह्रा माबहारिक नियमों को कानाना सामस्यर्क होता है। ये नियस हमें अपने प्रतिदिन के सामारायों में छहारता करते हैं, परस्तु क्ष्म हन नियमों में सामक में दिशोब होता है कोर कब हम कियों को के क्रिक्ट पह कारते हैं और यह नहीं हमक पाते कि होने क्या करना चाहिए, हो हमें उसर्य

श्रास्त के उत्पर मरीका करना चाहिए । शाय ही हमें यह बानने की भी वैद्या

करनी बाहिए कि को साबरण हम कर रहे हैं, अनने हम सपने विवेकी कीर स्थारक स्थार की मार्चित करने हैं जा उनके प्रतिकृत बाते हैं। बहि हमारा आप<sup>2</sup> रख हमे साविकेश स्थार एंकीची बनाता है तब पहि हम उनार के विवेक्तम मूर्मी ने बांचित रह बाते हैं, तो वह साबरण निश्चित है स्थारण वह माता है। आधा रखाम ऐसा स्थार से साविक साबरण को सादीमान ने देश तकता है कितों में सम्मेन्डक की दिनति में स्थाने कराय का निर्माण माता कर होता है। सराय स्थानेस्ट की दिनति में स्थाने कराय का निर्माण माता के स्थान हमा है। सराय स्थानेस्ट की दिनति में स्थाने कराय का निर्माण करने हम हमा स्थान

धर्म-संबद्ध की रिवरि में स्थाने कराय का निर्माय ग्रीभवा के वर होता है। जराय क्यों-संबद की रिवरिमे नैतिक निर्मायों को श्रीम मारा करने के जिए निवास मीर उपनित्त्यों की बताने की बायरपुरुया नहीं है बहुत क्याने बातकी स्थितिक विकेश्योत बसाम की बायरपुरुया है। जितके कि इस श्रामे ही बायरपुरु में शर्षोमाय है देख करें बीर तक पर ब्रागुन्निया तन है निर्मय कर करें। शिष्टाचार के नियमों का नैतिकता में स्थान — प्रत्येक समाज में ऐसे अनेक नियम प्रचलित होते हैं, जिन्हें शिष्टाचार समभा जाता है। जब कोई हमारे घर पर आता है, तो प्रथम हम उसको नमस्कार करते हैं, फिर चैठका में चैठाते हैं और उसकी कुशलात पूछते हैं और फिर पान, इत्यादि देते हैं। दिल्ए भारत में नियम है कि जब किसी व्यक्ति से बिदाई लेनी होती है, तो उसे पान दे दिया जाता है। किसी व्यक्ति को पान दिखाने का अर्थ अब यह समभा जाता है कि अब उसे अपनी बातें समाप्त कर चला जाना चाहिए। जो व्यक्ति इस पान दिखाने के बाद भी ठहर जाता है, वह अशिष्ट समभा जाता है। इसी प्रकार जो लोग अपने अतिथि का स्वागत पान-तम्बाकू आदि से नहीं करते, वे अशिष्ट समभो जाते हैं। आधुनिक सम्यता के लोगों में पान का प्रचार कम होता जा रहा है। अब अतिथि को सिगरेट, चाय आदि अधिक दिया जाता है।

यूरोप में भी श्रनेक शिष्ट व्यवहार के नियम हैं। इनमें से कुछ मनुष्य के लिए उपयोगी हैं, श्रोर कुछ श्रावश्यक हैं। कपड़े पहनने के ढग बँथे हुए हैं। मोजन करते समय किसी प्रकार का खडखडाइट श्रादि शब्द करना श्रशिष्ट समका जाता है। किसी विशेष श्रवसर पर विशेष प्रकार के वस्त्र न धारण करना श्रशिष्टता समका जाता है। सुवह, दोपहर, शाम एव विदाई के समय नमस्कार के ढग विभिन्न हैं। इसी प्रकार वातचीत करते समय 'सर' श्रोर'मैडम' शब्द का प्रयोग करना श्रावश्यक समका जाता है। मोजन करते समय जो व्यक्ति जितना कम माँगता है श्रोर देते समय लेना स्वीकार करता है, वह शिष्ट माना जाता है।

श्रव प्रश्न यह है कि इस प्रकार के शिष्टाचार के नियमों का पालन करना कहाँ तक उचित है, श्रीर जो व्यक्ति समाज के शिष्टाचार के सभी नियमों का पालन नहीं करता, उसे कहाँ तक नैतिक व्यक्ति मान सकते हैं। एक प्रसिद्ध श्रम ज विद्वान श्रपने कानों में ठेठा लगाये रहता था, जिससे कि वह दूसरों से श्रमनी व्यर्थ की प्रशासा न सुने श्रीर जिससे उसका समय व्यर्थ के शिष्टाचार में

<sup>1</sup> Conventional rules.

जी<del>ति शास्त्र</del> क्षम न हो । कारकामल शहाराम अपने आविधि के आगत स्वापत में अकि समय नहीं नष्ट करते. थे । बॉनसर्व सिक्रिक व्यवहार में पूर्वह था । वह वर्षो वाम के लिए कामॅत्रित होता वा, वहाँ यह यक हवेंत स्माली वाम पीता वा

इन समी लोगों के बहुद कुछ स्मबद्दार, समझ में प्रचलिय शिक्षाचार के निवमी के विकस ये परन्तु ने श्रवने समय के नेश के महान् अपिक माने गय हैं बीर इनमें से मत्में में राष्ट्र की बापनी कृतियों जाय नैतिक शिक्षा दो है। इतते मह स्पष्ट है कि समाय के प्रत्येक शिक्षाचार के नियम का पासन करना नेतिक कीमन के लिये बावरपक नहीं है। इटना ही नहीं, समाव के कुद्ध शिष्याचार के नियम सभी नैतिकता के मितिकृता भी बीते हैं। कई प्रकार के हसी-मधाक में माग केना कहीं कहीं शिष्टाचार समझा बादा है परणा यह नैदिका

**439** 

नहीं है। शापारशत समान में प्रचतित शिष्टाचार के निवम नैविकता के अप्रकृत ही होते हैं। इस नियमों के पालन करने से समुख्य में झारमसंगम का मान बीर बुधरे की मधन रखते की बच्चा मक्त दोशी है। इस प्रकार के निवर्मों ने तमान धुइद होता है। समाब में प्रचतित शिष्पाचार के की निक्स नैतिकता के मूर्ग विद्यान्त के प्रविद्धत न हों। उनका पातन करना हो प्रक्का है। बिच रीवि-नीवि मा भ्यवद्यर को समाब के समी सीग मानवे हैं अनके ब्रह्मार पत्रकर हम

समाब को नुरह बनाते हैं उसके प्रतिकृता अजने से समाब में उच्छी करण अरमन होती है। मान लें हमें कोई स्पक्ति किसी विशेष उत्सव है समन मार्गतित करता है फिन्हु इस उत्तक्त निर्मत्रण खीकार नहीं करते. समबा उत्ते स्वीकार करके भी निश्चित समय पर मही पहुँचते क्रयवा उत्सव में पर्दुचने पर भी सम्पमनत्क रहते हैं। ये अमी प्रकार के व्यवहार बातुचित है। इनकी पासन करने के लिये कोई नैतिक निषम नहीं है, किन्तु यदि तमाब के सभी शोप इस प्रकार का का करते करते कों दो कमान संगठन ही विकित हो बाप।

इनके मीतर एक स्थापक नैतिकता का नियम कार्य करता है। वह नियम रे~ प्राचेक स्पक्ति की अपने सम्पन्न की सुद्रह बनाना जाहिए। को व्यक्ति समाज के प्रवस्तित शिक्षाकार के नियमों की अवदेशना नहीं करेख उत्तमें सन्द गैतिक नियमों के सद्वतार सप्तेन भावरण को बनाने की योग्यता थ्रा बाती है। ग्रतएव, जब तक किमी महत्वपूर्ण नितंक मिछान्त की अवहेलना हमें न करनी पड़े, तब तक समाज ने प्रचलिन रुटियों के, श्रमुमार ही ग्राचरण करना उचित है। किन्तु, इसका ग्रर्थ यह नहीं है कि हम व्यापक नैतिक सिद्धान्त के प्रतिकृत किमी रुद्धि के वशा में होकर ग्राचरण करे। जिम प्रकार नमाज की रूद्धियों के विरुद्ध सटा ग्राचरण करना श्रमुचित है, उमी प्रकार उनका ग्रम्धानुकरण करना भी श्रमुचिन है। मनुष्य का सटैव श्रपने विवेक से काम लेना चाहिये। जहाँ पर किसी व्यापक नितंक नियम श्रीण समाज के प्रतिदिन के नियम म सवर्ष हो, वहाँ व्यापक नैतिक नियम को मानना ही उचित है।

श्रावश्यक कर्तव्य श्रोर मनोनीत कर्तव्य — कुछ नीतिशालजीं के श्रनुसार कुछ कर्तव्य ऐसे हैं, जिनको पूरा करना हमारे लिए ऋग् चुकाने के समान त्रावश्यक होता है। ये कर्तव्य ऋग्-रूप है। इन कर्तव्यों के नियम निश्चित रहते है। उदाहरणार्थ, ग्रपने वचन को भग न करने ग्रथवा दूसरे की वस्तु को न चुराने के नियम। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिये श्रावश्यक है। इनके श्रतिरिक्त कुछ कर्तव्य ऐसे हैं, जिन्हें निश्चित नियमों मे प्रकाशित नहीं किया जा सकता, ग्रौर जिनका करना मनुष्य की इच्छा पर निर्मर है। यदि इन कर्तव्यो को कोई मनुष्य पूरा करता है, तो हम उसकी सराहना ग्रवश्य करते हैं, किन्तु यदि वह उन कर्तव्यों का पालन न करे. तव हम उसकी मर्त्सना भी नहीं करते। श्रपने घर पर श्राये श्रागन्तुक से मधुर वचन वोलना सभी का कर्तव्य है। जो आगन्तुक से कटोर भाषण करता है, वह हमारी भर्त्सना का पात्र होता है। ग्रव यदि कोई व्यक्ति मधुर भापण के साथ-साथ उसे जलपान भी कराता है, तो हम ऐसे व्यक्ति की प्रशसा श्रवश्य करते हैं, परन्तु इस यह श्राशा नहीं करते कि सभी लोग उसी प्रकार का श्राचरण करें। यह मनुष्य के स्वभाव का एक प्रशसनाय गुण है, इतना हम ग्रवस्य मानते हैं। यह उसके स्वेच्छित कर्तव्य का उदाइग्सा है।

<sup>1</sup> Duties of perfect obligation and duties of imperfect obligation

285 नीति ग्रास्य

कांट महाराय ने मनुष्य के करायों को निश्चित **ऋष**े क्यों करेंग्यों और म्रनिरियत सूच रूपी वर्तम्पों ै में विभारित किया है। निरियत सूच-रूपी कर्जम्म वर् है। वो बानिवार्ग बाहा<sup>ड</sup> कं रूप में मनुष्य के शासने बाता है। ये कवरम अधिकतर निर्मेशासक होते हैं। अर्थात् वे इसको किसी विशेष प्रकार

कर्तव्य सर्वकासीन कीर सर्वदेशीय होते है कीर विभेगतमक इसके विपरीत होते 🖔 सर्यात् व देश काश भीर परिकिति कं अनुसार क्रकते प्रते हैं सरुप्य हर्ने निश्चित नहीं कहा वा सकता है। मैंबेंबी महाराय ने मनुष्य के कर्तम्यों को तीन भागों में विमासित

के बार्जित कार्य से रोक्टे हैं। वृक्ती कोर के क्टूबर विभेगासक हैं। निपेक्षणक

ficur It :--(१) ऐते कर्तम्य किन्हें तक्त क निवसका कप हिमा व्यवा है बीर

विनदी धार्वहेलना दश्वनीत है। (२) वे कर्तन्य किन्द्रे रास्त्र के निकर्में का रूप नहीं दिया का उक्ता, परा

बिसका पासन करना मस्पेक नागरिक को शीमा देखा है। (१) वें कतम्य किनके प्रक्रन करन की काद्या समी सोगों से नहीं की

बासकारी। इन शीनों प्रकार के।कर्सकों की कोई सीमा रेला नहीं है। कमी एक प्रकार क्षा कर्तन्त दूसरे प्रकार का कच न्य बना क्षा है। पशुक्रों की न

मारना कुछ देशों में तीवर प्रकार का कतस्य माना बाता है। इसी प्रकार शराब न पीने का उदाहरक है। को कर्तम्य एक तमन अनिश्चित कर्तम्य के रूप में माना बाह्य है बही कर्वम्य शुक्षरे समय निश्चित कर्वम्य माना वा सकर्ता है। प्राची की स्था करना चारीकवालीन मारत में निर्वत कर्तन भाग बाता था भ्रीर उनका वय करना वयहनीय भागराभ या परमु बूछर समय ब्रायश बुतरे काल में इत कठाम को निरियत भाषा का कठाम नहीं गाना

शका है।

<sup>1</sup> Perfect oblig tion 2 Imperfect obligation. 3 Categorical imperative.

मनुष्य के कर्तव्य की तालिका सभी काल के लिये कभी भी निश्चित नहीं की जा सकती है। श्रपने समय के लिए जो कार्य करना श्रावश्यक है, उन्हें समाज के श्रगुश्रा लोग निश्चित ऋण-रूपी कर्तव्य के रूप में जनता के समज्ञ रखते हैं। इसी प्रकार बाइविल की दस श्राजाएँ है, मनु के दस धर्म भी इसी प्रकार के हैं। इन कर्तव्यों में से कुछ कर्तव्यों पर किसी काल में कम श्रथवा श्रिषक जोर दिया जाता है। समाज के नेता लोग श्रपनी श्रावश्यकता के श्रनुसार कभी-कभी नए कर्तव्यों को ही महत्त्व का स्थान देते हैं, तब निश्चित ऋण के कर्तव्यों की सख्या कुछ बढ़ जाती है।

मनुष्य के विशेष कर्तव्य — मनुष्य के सामान्य कर्तव्य नैतिकता के नियमों से निश्चित होते हैं, परन्तु उसे श्रपनी स्थिति में क्या करना चाहिये, इसका निर्णय उसे स्वय करना पडता है। श्रपनी स्थिति को मनुष्य स्वय ही समस्त सकता है। दूसरा कोई व्यक्ति हसे नहीं समस्त सकता जिस प्रकार यह स्वय समस्तता है। श्रत्य किसी विशेष परिस्थिति में प्रत्येक मनुष्य का क्या कर्तव्य है इसका निर्णय दूसरा व्यक्ति उसके लिये नहीं कर सकता।

मनुष्य की परिस्थिति दो प्रकार की होती है—एक मानिसक ग्रौर दूसरी चातावरण की। अपने कर्तव्य को निश्चित करने के लिये उसे टोर्नों की ग्रोर प्यान देना पहता है। अपने स्थान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के कार्यों को सुचार रूप से चलाने के लिए कर्तव्य निश्चित करता है। ये कर्तव्य अपना काम ठीक करने में उसे सहायता देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी विशेष परिस्थिति श्रीर अपने स्वभाव को ध्यान में न रखकर कर्तव्य का निर्णय करना चाहता है, तो वह किसी भी निश्चय पर नहीं पहुँचता है। श्रपने कर्तव्य का निर्णय करने के लिए सबसे श्रच्छा सिद्धान्त यही है कि जो काम सवस्ये निकट है, उसी को हमें करना चाहिये। उक्त सिद्धान्त को महातमा टाल्सटायल ने अपनी "तीन प्रश्न" नामक निम्निलिखित कहानी में बढ़े श्रच्छे ढग से बताया है—किसी समय एक राजा के मन में निम्निलिखित तीन प्रश्न श्राये—

- (१) सब से श्रिधिक महत्व का कार्य कीन है!
- (२) परामर्श लेने के लिए सब से श्रधिक महत्व का व्यक्ति कीन है १

9F == र्माति शास्त्र

(१) निभित्त कार्य को प्रारम्भ करने का सब से महस्य का समन कीन सारे १ इन मर्नी का टीक उत्तर बानने के लिये उनने बामने राज्य के समी होंगी

से किशासा की ! किसी ने एक काम की डीव्र बताया और किसी ने दूसरे की इसी प्रकार वृत्तरे प्रश्न के उत्तर भी धानक मिले । शब्ध इन उत्तरों से नंद्रव न हुमा। उसकी बिहासा की मनोशूचि बनी रही। उसने सुन रक्ता थ कि एक साधु इमारे राज्य में गदवानी से दुःहु दूर एक बगल में झरेता रहता है। वह वेबल साधारम देहातियों से ही मिलता है। यजा ने निर्वय किया कि वह इपने प्रश्नों का ठीक ठचर पान के लिये उभी छात्र के पास वामे। झतप्य वह अपने ताय विश्वतिया गुप्तचर लेकर साधारक नागरिक के मेरा में तम और चला। वद वह उस समुक्षी कुढिया के पात पर्टेचा तो उसने गुतवर्षे की झारुपात के वगता में होड़ दिया झार स्वयं सकेता ही छात्र के पात परुवा l

इस कमय दिन दल पुत्र या । उसने उस साधु को लेट में कुशल बजाते हुए. देला और फिर नहीं भुपचाप चड़ा होकर उतका काम हेलने लगा । इन्ह हेर बाद सब सामु ने अपनी दृष्टि ऊपर अठाई और यथा की ओर देखा हो सवा न चपने ठीनों प्रश्न साधु 🕏 समुख रहन्सा । साधु ने उन दीनों प्यानी की दुन सिया किन्द्र उनका उचर दिने दिना ही फिर कारने कार्न में हार रामा ! यह एक भीर पंडा कर क्षेत्र कोइता रहा । उसने फिर से कर सपनी शहि उठाई, तो राजा ने भ्रमने परनों को शेहराना । शासु ने इशारे से शक्त को बुलामा स्रोत उनके हाय में बफ्नी कुदास एकमा दी। शांच यक चुका था और हाँक रहा था। गर्ज ने शापु की यह दशा देसकर लेत कोइना मारम्ग कर दिया और एक बंग तक मन क्षमा कर काम करता रहा । हंक्या हीने पर छठने काम बन्द किया बीर फिर

मे प्रश्मी इं उत्तर बाबु है पूड़े। रती बीच लाधुने एक व्यक्तिको कुटिया की बीर दौड़ करबाते हुए देखा । वह सपना पेंट एकड़े हुए वा । शामु ने राव्य से क्या कि वजी देखी वह भीन भा रहा है ! शापु वेसी के शाम उस आगन्तक की भीर बहा । साथ ही राज्य ने भी ठठका क्रमुख्यक्ष किया । वह कामन्तुक इन कोर्यों के पर्टुंचने, के पूर्व ही मूमि पर गिर चुका था। उन्हें कमहेरक है ज़बन्य हो रहे, में। उन्हें पेड है

लोह निकल रहा था श्रीर वह बेहीशा हो चुना या। माधु ने उसके बहते हुए रक्त को रोका श्रीर उसके घाव की मलहम-पट्टी की। बुछ देग बाद वह व्यक्ति होश में श्राया श्रीर उसने पानी माँगा। साधु ने राजा मे निकट के तालाव मे एक वर्तन में पानी लाने के लिये कहा। वह साधु की श्राशानुसार तुरन्त टोड कर पानी ले श्राया। फिर टोनों श्रायन्तुक को उटा कर कुटिया में ले गने।

श्रव तक रात काफी वीत चुकी थी। राजा विल कुल थक गया था। यह श्रपने पश्नों को भूल गया ऋोर सी गया। साधु भी सी गया। प्रात काल जब राना उठा, तो उसने घायल व्यक्ति को जगा हुन्ना पाया। राजा के जागते ही उस व्यक्ति ने बड़े दैन्य-भाव से राजा से ज्ञां मॉगनी प्रारम्भ की । राजा उसकी चमा-याचना को सुनकर विस्मय में पड गया। उसने राजा की ग्रपना परिचय दिया श्रौर कहा कि मै आपका घीर शत्रु हूँ। मेरे भाई को जब श्रापने फॉसी की सजा टी थी, तभी मेने दृढ सकल्प कर लिया था कि में इसका बदला अनश्य लूँगा। बदला लेने का श्रावसर से हुँ हु ही रहा था। मुक्ते मालूम हुन्ना या कि श्राप इस समय साधु के पास एक साधारण मनुष्य के मेप मे ग्राये हुए है। श्रतः मैं श्रापको मार डालने की नियत से क्ताडी में छुप गया या। इसी वीच शानके गुप्तचरों ने मुक्ते देख लिया श्रौर उन्होंने ही मेरे ऊपर दिययार चला दिए। में श्रपने प्रार्गों की रत्ता के लिये साधु की कुटिया की श्रोर टौड़ा, क्योंकि मै नानता था कि वे गुप्तचर इस कुटिया तक न श्रायेंगे, क्योंकि उन्हे यहाँ श्राने की श्राशा नहीं है। श्रापने मेरी हेवा-सुश्रूपा करके मेरे प्राण बचा दिये, श्रापने मुक्ते प्राण-दान दिया, इसका मै ऋणी हूँ। श्रापके प्रति मेरा पुराना हेप-भाव सव नष्ट हो गया छौर अब मैं जीवन भर छाप का सेवक वनकर रहूँगा।''

घायल व्यक्ति की ये वार्ते सुनकर राजा स्तव्ध सा हो गया। कुछ देर वाट उसने घर की श्रोर वाप्स लौटने का विचार किया। श्रव फिर उसने श्रपने तीन पश्नों के उत्तर उक्त साधु से माँगे। साधु ने उत्तर दिया, ''क्या श्रापको श्रभी तक श्रपने पश्नों के उत्तर नहीं मिले ?" उसने श्रागे चलकर कहा—''श्रापके पश्नों के उत्तर तो कार्यों-द्वारा पहले ही दिये जा चुके हैं। सबसे महत्त्व का काम वह है, जो हमारे सामने है। सबसे महत्त्व का व्यक्ति वह है, जो हमारे पास है श्रीर सबसे महत्त्व का समय श्रमी है। यदि श्राप मेरे पास श्राकर

तीति शाह्र

मुक्त पर सहानुसूति दिलाकर मुक्ते ध्हायता न देते बौर मुक्त पर कड होण बस्री से मापत चले बाते सा बाब बापड़े प्रायः स वबते । मह स्वक्ति प्रार को मारने के लिए दिया हुका था। यह कानको क्षत्रेला पाकर क्षत्रहरूमा वालता । ब्रातप्त वय ब्राप मेरे पास ब्रामें में, तो सबसे महाव का काम सुने सहायदा देना चा । फिर वद यह मायण अमिक दौड़ा सुद्धा सामा तो सकी

महत्व का काम उतकी तहायता करना या । यदि उतकी सहायता न की बारी। वो वह भापने मेवीशावना स्थापित किये विना हो सा बाता। उनकी वर्षा यता करने से ही यह भोर सामु काएका मित्र वन गया है। ब्राट्स की व्यक्ति इमारे सामने है उसकी सहाबता करना ही बाँचन में सबसे महत्व का कर्तन है। बीवन बारुपयी बल्तु है। कोई नहीं बानका कि उने कोई बुनय भन्ना कार

करने का खबसर भिन्नेगा खबबा नहीं ! इसी तरह को स्पृष्टि इमारे पास है वहीं महत्व का स्पृष्टि है झीर बती भी छताइ मानना और उठी भी उकाइ छेना इमाय कर्चम है। इस नहीं बानते कि इम किसी वृक्षरे व्यक्ति से मिल पायेंगे या नहीं।

शबसे महत्व का समय बर्शनान समय है क्योंकि क्ष्ममान कास ही हमारे हाम में है। यही निरिक्त काल है। मक्षिप्त के किरम में बड़ी-बड़ी कस्पनार्य

करना और वर्तनान काल में कुछ न करना करा ग्राहित का सनीइति को दर्शाता है।

अपर्पुक्त 'क्रमानक' इत बात को स्पन्न करता है। कि इमें बापने मर्तमान समय के कर्तम्य को निश्चित करने के अंतर काएनी वर्तमान परिम्पित क्रीर बोन्पता को प्यान में रकता बागरपक होता है। जब कोई मनुष्य किसी एक प्रकार के बीवन को खीड़ार कर होता है, तो उठ बीवन के तहब कर्टम झ<sup>एने</sup> भाप ही उसके सामये बानि समते हैं। इन कर्तमाँ को करने से उसके कीवन का विकास होता है। किसी सनुष्य के कर्तव्य को निश्चित करने के किया नैतिक

नियमों को व्यनने की उत्तनी धाषहबक्ता नहीं 🐍 ज्ञितना कि इस कित प्रकार का भरित बनाना बाहते हैं, हठे जागने की कावरूपकता है। सुविकांतत बरित पालाम्मकि, पाइँ उसे किसी भी परिस्थिति मैं क्यों न रखा बावे, बपने

कर्तव्य को निश्चित कर लेता है ग्रौर उस कर्तव्य के नियमी को बान लेता है।

मैंकें जो महाशाय का कथन है कि जिस व्यक्ति को किसी काम मे पूरी लगन होती है, उसके लिए कर्तव्य के नियमों को जानने की श्रावश्यकता नहीं रहती । हैवह कर्तव्य के नियम जाने बिना ही श्रपने कर्तव्य को ठीक से करता चला जाता । जब किसी मनुष्य की किसी काम में करने के उचि में कमी होती है, श्रयवा श्रपनी रुचि के श्रनुकूल उसे काम करना पडता है, तभी उसे कर्तव्य के नियमों की श्रावश्यकता पडती है । जिस विद्यायी का मन म्वय पढाई में लगता है, उसे पढाई के नियमों को जानने की श्रावश्यकता नहीं होती । उसकी रुच ही उसकी पढाई के कार्य मे पय-पटाईन करती है । जिस व्यक्ति की सहज रुच पढाई में नहीं है श्रोर जो योडा ही समय पढ़ाई के लिए दे सकता है, उसी के लिए पढ़ाई के नियम बनाने की श्रावश्यकता होती है ।

कर्तन्य के नियम बनाने का उद्देश्य ध्रापनी रुचि को विशेष श्रोर मोडना होता है। ये नियम हम से ऐसे काम क्रा लेते हैं, जो हमें पहले कठिन दिखाई देते है या श्रिय लगते हैं। जब हम किसी कठिन काम को कर्तन्य समम कर करने लगते हैं, श्रीर उसके करने में श्रम्यस्त हो जाते हैं, तो वह कार्य सरल श्रीर रुचिकर हो जाता है। जब कोई काम रुचिकर हो जाता है, तब कर्तन्य सम्बन्धी नियम श्रमावश्यक हो जाते हैं।

नैतिक श्राचरण के नियम — ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि नैतिक श्राचरण के नियम को निश्चित करना सरल नहीं है। नैतिक श्राचरण के नियम को निश्चत करना सरल नहीं है। नैतिक श्राचरण के नियम गणित के नियम के समान हर समय के लिए निश्चित नहीं किये जा सकते। व्यावहारिक जीवन में मनुष्य को प्रति दिन सोचकर यह निश्चित करना पडता है कि उसे श्राज क्या करना चाहिए। नीति-शास्त्र का कोई भी विद्वान् उसे यह नहीं बता सकता कि उसका श्राज का कर्तव्य क्या है। इसे मनुष्य को श्रपनी परिस्थिति के श्रनुसार स्वय निश्चित करना होगा। नीति-शास्त्र का विद्वान् सामान्य मनुष्य को केवल इतना ही बता सकता है कि उसे श्रपने काम को किस भाव से करना चाहिए। नीति-शास्त्र का विद्वान् केवल

यह बता राष्ट्रया है कि कर्तव्य के सामान्य नियम क्या है और न्युष्प के बीवन में उनका क्या स्थान है। परन्यु किसी व्यक्ति विशोध के बीवन में उन निवर्षे को केते बनाया बाद होने कर्तव्य खास्त्र नहीं ब्यासा। बीवन परिवर्ण्यांक है रहे हर समय केति स्था किसी नियम के सिद्ध बिसी निवस के मीटर नी कक्षा जा स्कता है।

2 2

उपर्यं के कदन का यह कर्ब नहीं है कि मानव/वीवन में नीति शास्त्र की फिर कोई स्पान की नहीं है। नीति द्यारत सनुष्य को सानव बीदन है सर्वोच मार्ग्य को दिलाने का बेडा करता है और उसकी प्राप्ति है सिर्व योग्य उराय दशायः है। हम्हें बानकर प्रत्मेक सनुस्य भ्रमने बोबन की रापन पर सार्यं बना तकता है। यह ताय है कि मतिमावाय स्पंति नीति शास के जान के बिना ही अते धीर करें आधरक का बान कर हेता है सीर इस बान के बिना ही वह सदाकारी बन आदा है। वरन्तु इसका क्षर्य ग्रह नहीं कि नीवि शास्त्र प्रक निर्देश बस्तु है। इशन का काव्यस्त सनुष्यको उपके विकारों एवं कमों हे बायगत कराता है । जिस मकार एक कार्य क्षिया बनावर हमारे कमन उपस्तित शीन्दर्य का बान हमें कराया है रती प्रकार एक नोति शास्त्रत्र भी हमें नीति शास्त्र के विचार के हाएं में भाषरय मनुष्य करता है उसी की मलाई संघंधा प्रताई का बान कराता है। इत प्रकार नीति शास्त्र हमें झएने बीवन के संचासन के तिवे विशेष नियमी को म इंदर भी इस्परे क्षिपे उपयोगी किया होता है। "कई बारा इस पर बारे सकते है कि इसाय जीवन किए ब्रोर का रहा है। यदि मौति शास्त्र हमें ब्रापरि नतनशील क्यीर निवर्धे की वृद्दे ती बहु इस्वरे बीवन को प्रश्नतिशील में बसाबर विशय अकार की ग्रालकाकों में वक्त देया । ऐता होने से बीवन इ निर्वीय या बान की ही सम्मायना है। वस मनुष्य बास्नी स्वतन्त्र दश्की राक्ति कीर क्याने-क्याने कर्तक्यों को इत करने को बेश करता है। तमी संस्था बौधन प्रगतिशील हीता है। धतपुर बीचन को प्रयदिशील बमाने के लिये प्रत्येक समुख्य की चाहिए कि वह कपने लिए लिंबत एवं क्रतुनित की निष्यय स्वयं करे। नीति शास्त्र के सम्पयन का च्येय यक निश्चित बार्स को बाफो सन में रिवर करना है। इस बार्स के बनुसार

जीवन की क्रियाओं के सुसचालन के लिए मनुष्य कुछ सामान्य नियम वनाता है और फिर वह नियमों को अपनी विशेष परिस्थिति के अनुसार अपनी समस्याओं को हल करने मे लगाता है।

#### प्रश्न

- १ मनुष्य के ऋग् श्रौर कर्त्तव्य में क्या सम्बन्ध है ! मनुष्य के सामान्य कर्तव्य क्या-क्या है !
- २. ''मनुष्य को सामाजिक व्यवस्था का श्रादर करना चाहिए'' इस विचार के श्रर्थ को स्पष्ट कीजिये।
- कत्तंव्यवात्तिकाश्रों की नैतिकता में क्या उपयोगिता है १ क्या कर्तव्यवार्ति-काश्रों के प्रनुमार चलकर मनुष्य श्रादर्श स्तरव की प्राप्ति कर सकता है १ नैतिकता का सर्वोच्च सिद्धान्त क्या है १ इसको घ्यान में रखते हुए शिष्टाचार के नियमों की नैतिक उपयोगिता को वताइये।
- ४ आवश्यक श्रीर मनोनीत कर्तन्यों में क्या भेट है १ इस प्रसग में में नेख़ी महाश्यय के विचारों को स्पष्ट की जिये।
- प्रमनुष्य के विशेष कर्तव्य कैसे निश्चित किये जाते हैं ? यदि हमें स्राज का कर्तव्य निश्चित करना है तो कैसे करेंगे।

## **उन्नीसवौँ प्रकर**ण

#### नैविक्या को सचा

मैतिकता की सत्ता का अस्त--क्र्यम-विकान पर विमान करने गारे मिन्न मिन्न प्रकार की विचारवाराओं के विद्यानों ने नैतिक आदर्श की राख के बिपय में विभिन्न प्रकार के बिचार प्रगट किये हैं। कुछ बिहानी के बारुवार नैविक्ता भी वचा का बाधार ईर्बर का नियम है। ईर्बर के नियम के प्रविकृत बाबरक करने है मनुष्य को दयह बावत्रव मिलता है इसकिए मनुष्य की नैविष्ट्या का पालन करना चाहिए । बुक्टे होगी के बनुकार नैविष्ट्या के प्रविद्वल काकरण करने से महाच प्रकृति हारा दयह पाता है। बाहरूव प्रकृति निवस बाजरण करना बातुचित है। कुछ बाल विदानी के महातुषार नैविश्वा के विवयं बाजरबा करना कम शुल और स्मिक हु: त भी उत्पवि करता है। सरुप्त अनुस्य को सपने तथा तमान के प्रसन्धान पर विचार करके समाचार से धाना चाहिए । कुछ हुसरे विद्वानों के मतानुकार नैतिक नियम की वायवता मनुष्य की क्रान्तवारमा वे ही भारत है । महास्य को भएनी भन्तगरमा की पुकार के विकार काम नासिय नहीं करना चाहिए कि सन्तरास्मा से निकट और कोई वही वस्तु नहीं है। भीर इच्छ निक्म को मानना अपने-साप के नियम को ही मानना है। कुछ वसरे विद्यान झलागरम्य की बगह विवेक की सर्वोच क्यान देते हैं । विवेक न क्षेत्रस नैतिकता में नहीं और शसत को क्याता है। वरन् विकंट में ही। वह शकि रे वो इमे यस्त्व मार्ग को कोड़कर नहीं मार्गका बावसमान करने के लिए नाप्त करती है। विवेक ने केंची नैतिकता में कोई रुखा नहीं भानी वा सकती।

<sup>1</sup> Moral Authority

ससार का महान पुरुष वह है, जो वाहरी सत्ता के नियम को सर्वोच्च न मानकर अपने विवेक के नियम को ही नर्वोच्च मानता है।

विभिन्न प्रकार की सत्तार्फ्नों के प्रकार—कर्तव्य-विभान के विद्वानों ने तीन प्रकार की सत्ताएँ मानी है—वस्तु-स्थिति पर जोर देनेवाली, ग्रावश्य-कतार्थ्यों पर जोर देनेवाली ग्रेंगेर विधि-निपेशों पर जोर देनेवाली। मसार के भाकृतिक नियम वस्तु-स्थिति पर जोर देते हैं। उनकी सत्ता वस्तु-स्थिति पर निर्मर है। यि हम ग्रपने हाथ को ग्राग में डार्ले, तो वह जल जाएगा, यह प्रकृति का नियम है। ग्रतएव इससे हमारे ग्राचरण का एक नियम यह निकलता है कि हमे ग्राग को न छूना चाहिये। इसी प्रकार प्रकृति का नियम है कि वलवान् व्यक्ति निर्यल को द्या देता है। इस प्राकृतिक नियम के ग्राधार पर यह नैतिक नियम बनाया जा सकता है कि हमे वलवान से लडाई न करनी चाहिए।

दूसरे प्रकार की सत्ता वह है, जिसमे वाध्यता पर श्रिधिक जीर डाला जाता है। राज्य के नियमों का पालन करना हमारे लिए श्रावश्यक है। यिट हम राज्य-नियम को न मानें तो हमें दएड भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार समाल में लोकाचार के श्रिनेक नियमों का पालन हमें करना पटता है। यिद हम इन नियमों को न मानें, तो हमें समाज का तिरस्कार सहना पड़ेगा।

तीसरे प्रकार की सत्ता में विधि-निपेध पर जोर दिया जाता है । यहाँ किमी काम को इसिलिये करना पडता है, कि उस काम का करना उसके लिए उचित है। इसकी तुलना में पहले दो प्रकार की सत्ताएँ वाद्य सत्ताएँ है । श्रन्तिम सत्ता श्रान्तिस सत्ता है। पहले तो नैतिकता में किसी प्रकार की वाध्यता के लिए स्थान ही नहीं है, श्रीर यदि इसके लिए कोई स्थान है, तो वह श्रपने श्राप-द्वारा वाध्यता के लिए हो। श्रतएव वस्तु-स्थिति श्रीर श्रावश्यकता की वाध्यता को नैतिकता में कोई स्थान ही नहीं । वहाँ यदि किसी प्रकार की वाध्यता को नैतिकता में कोई स्थान ही नहीं । वहाँ यदि किसी प्रकार की वाध्यता के लिए स्थान है, तो वह श्रान्तिरक वाध्यता के लिए ही। प्रकृति के श्रनुकृल श्रावरण करने श्रीर उसकी सत्ता को प्रमुख स्थान देने से नैतिकता का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्राकृतिक नियम नैतिक नियम नहीं है। वस्तु-स्थिति के श्रनुसार श्रावरण करना स्वामाविक है। उसमें श्रीचित्य श्रीर श्रनौचित्य का विचार ही क्या ? कभी-कभी प्राकृतिक नियम के श्रनुसार श्रावरण करने में मनुष्य की नैतिकता

१ ६ नीति शास्त्र देली बाती है। स्त्रीर कमी-कभी इसके प्रतिकृत स्वाधरण में । इसी तरह सम्पानिकर्मी

को मानना प्रापंक व्यक्ति के तिए झावहरण है। किन्तु इस झावहरणको के कारण नैतिकता की माँग पूरी नहीं होती। सोकिक चन्नुपाई ही हमें एक्प के नियमें का मानन के लिए बारण करती है। यर लाकिक चन्नुपाई नैतिकता नहीं है।

का मानने के लिए बारण करती है। यर लाकिक बहुएए नीतिकया निष्णे नीतिकया उनमें दर्जबं धीर बिलवाय करते हैं। नीतिकया में बात्यिक प्रेरेखां का प्रधान समान है। इस बानन्यिक प्रेरेखा के प्रतिकृत बाबरख करना है सनितिक बाबरख है। किसी भी बाहरी निषम को नहीं तक मानना जीवत है जहाँ तक बहु हमारे साम्तरिक मन को प्रेर्खा के ब्रानुकार हो।

नैतिक सचा के क्षेत्र प्रकार—नैतिकश की को विभिन्न करोहियों मानी गई रैं उनके क्यूयन हो इनके क्या का निक्स्य किया गया है। नीति साम क कुछ विद्यानों के अनुनार नैतिकता कियो बाहरी निक्स के प्रकान में हैं। और कुछ के अनुनार सान्तरिक निक्स के प्रकान में। एक वांकर मन के कड़कार नैतिकता का भीप कियो निक्स का प्रकान करना नहीं, करन कियो विद्योग करने

हो प्राप्ति है। परलो दिवार वारा में तीन प्रकार के नियम स्पने गये हैं-ईरवेंपैं नियम प्राकृतिक नियम और स्वकृति स्वकृत लामकिक नियम। हुति दिवार बार के अन्तर्गत कम्मतराया कीर दिवेक के नियम आहे हैं। तीकी दिवार वारा में तुन्त, पूराता स्वकृत नियम का सार्यों माना गया है। ताक रहता नैतिकना की श्रद्धा पर दिवार नैतिकता के विभिन्न प्रकार की करोंगे के स्वतुकार ही है। परन्तु नामे गई गी हैं स्वश्च नैतिकता की करोड़ों को क्सरना

पक प्रकार को है जार नीतकता के लिए बारच करने बाली छत्ता को करना हुनों प्रकार की। उगाहरखाय परार्थ-ग्रानकाह की कठीडी को लीकिय। एउने कपूछरें नैगफता का बावरा महम्प के मानेकियोंकिक व्यक्ताव के उत्तर निर्मर की बार मैंतिकाद किरोप प्रकार के लक्ष्य की मानि में मानी गई है। मिनकी श्रेग्या चालक में म्लुप क मन है ही होनी बाहिए। क्यि एक विचार चार में नितकता की सच्चा कमान् उनकी बायन्ता का पाइरी क्या माना गया है।

बार भारतका विद्या क्यार के लक्ष्य का मारा माराना गई है। लगान्य मेराया पालक में मन्द्रपक सन है दो होनी बाहिए। क्यित हम विकास पार मेरीतक्या की एक्स क्षमात् उठकी बायका का पाइटी क्या मारा गया है। कहीं तक नैतिकता की एक्स का किसी विद्याप प्रकार के बाहरी नियम के कहार नियम होने का महत बाता है वहाँ तक कह वहा पर एक्सा है कि मेर निर्माद बातक में नैतिकता के मंदिकता है। किसी प्रकार के बाहरी नियम मंद चाहे वह समान, प्रकृति स्रथवा ईर्वर का ही नियम हो, नैतिकता को आशित करना उमे स्रथंहीन बनाना है। नैतिकता स्राध्यात्मिक विकास का साधन है और यह स्राध्यात्मिक विकास मनुष्य में बिना स्वतंत्र इच्छाशक्ति की बृद्धि के सम्भव ही नहीं। जो व्यक्ति किसी प्रकार की वाहरी मत्ता के भय के कारण ही नैतिक स्राचरण करता है, उसका नैतिक स्राचरण विखाबा मात्र होता है। इस प्रकार के नैतिक स्राचरण से उसके चरित्र में कोई भी उन्नित नहीं होता। चरित्र की उन्नित विवेक स्रौर स्वतंत्र इच्छाशक्ति के द्वारा नियन्त्रित कियास्रों से ही होती है। स्रतएव हम थोड़े में यह कह सकते हैं कि बाहरी सत्ता के भय के कारण मनुष्य में जो नैतिकता स्राती है वह नैतिकता नहीं है, स्रोर उस सत्ता को भी हम नैतिक सत्ता नहीं कह सकते, जो बाध्य करके भय के द्वारा किसी व्यक्ति से नैतिक स्नाचरण कराती है।

नैतिक आवरण के प्रेरक '—नैतिकता की सता के प्रश्न के साथ-साथ नैतिक आवरण के प्रेरको और बन्धनों का प्रश्न आता है। एक बार जब नैतिकता का निरुगण हो चुका, तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य को नैतिक आच-रण के लिये वाद्य कीन करेगा और यदि वह अनैतिक आवरण करे, तो उसे इस प्रकार के आवरण से रोकने के लिए कौन-सी नैतिक शक्ति है। इस विपय मे परार्थ सुखवादियों के विचार स्पष्ट है। परार्थ सुखवादियों ने अधिक से-अधिक मख्या में अधिक से-अधिक सुख को नैतिकता का आदर्श निश्चित किया है। किन्तु यह स्पष्ट है कि स्वभावत ही मनुष्य दूसरे के नुख की परवाह न कर अपने ही सुख की अधिक परवाह करेगा। अत्रय्व यदि हमें उससे नैतिक आव-रण करवाना है, तो इसके लिए इम विशेष प्रेरको से काम लेना पढ़ेगा। वेन्थम महाश्य का कथन है कि मनुष्य के नैतिक आवर्षण का अन्तिम लव्य सबका मुप्त अवस्य है, किन्तु किसी व्यक्ति के काम के प्रेरक उसके वैयक्तिक सुख को आजाएँ ही होती है। अत्रय्व राज्य के नियम बनाने वाले का सबके सुख को भागाएँ ही होती है। अत्रय्व राज्य के नियम बनाने वाले का सबके सुख को स्वान म रखना होगा और उसे देखना हागा कि प्रत्नेक व्यक्ति अपना आवरण इसे आदर्श के अनुनार बनाता है या नहीं। किन्तु नैतिक आवरण को प्रेरणा एक

<sup>1</sup> Sanctions

ही बात से जल्पस हो सकती है वह देसुक की भाह और दुःक से भव । केवस महाराय ने फिर ठळ सब प्रकार के इ"स--सुनों पर विचार किया है वो कि मनुष्य को नैकिक ब्राज्यस्य करने के लिए शाय्य करते हैं बीर बिनका उरगीम

1.5

**परना इस इदि से उचित गाना गया है।** केन्यम ने नैतिक बाकरवा के बार प्रकार के प्रेरक माने हैं---मीतिक, राजनीरिक नैतिक बीर भार्तिक । मीतिक प्ररक्ष है है जिनके कारब कीर

म्मस्य प्राकृतिक मुन्द कथना तुःल के कारण उचित काथरण करता है। ये प्रेरक

(उच्चे कड़) किसी स्पर्धि अपना समाज की इस्हा के उपन निर्मर नहीं करते । क्य कोई मनुष्य नशास्त्रोर अथवा व्यमिकारी हो बाता है थोरवय महर्ति ही असे दरह देती है। बातपुर यहाँ प्रष्टति ही व्यक्ति को नैतिक झाचरण करने के लिए बास्य कर क्रीर धानैतिकता है रोक्ती है। यदि कोई स्पर्कि सब बरुष्ट के कारण प्राप्ते काप को बानैदिक बाल्यत्य से शेक्सा है बीर राज्य ने पुरस्कार पाने के विचार के अपने आप में नीतिक आवरण साता है हो उने इम राजनैतिक उत्तेवको है भटाबार के लिए मेरित सर्नेते। वहि समाय की

निन्दा और उनकी रिपनि की इच्छा के मय ने कोई व्यक्ति वदाचरच करता है थे। यह नैनिक उचेबकों के सनुमार बसता है। वे नैतिक उचे बक नार्वि यदिष्कार भीर बोलचाल बन्द किये जाने कहण में बाते हैं। पार्मिक उन्हेंबद स्पर्ग भीर सरक में पुरस्कार आबवा क्एड शाने के कियार है। अब मनुष्य भागने पम गुर की रफ्ता के प्रतिकृत का चरता है तो उन नरक में यन्त्रचा धने ना भय उत्पन्न हा व्यक्त है। समाज ६ अधिकाश सामी को नैतिक कराने रंगने में स्वर्ग ब्राट सरफ़ के विचार ही प्रवस अधवक हाते हैं।

मनुष्य के विभिन्न प्रकार के ब्राध्यक्ती में विभिन्न प्रकार न असे बक्त कम व्यवपा चाभिक्र माना ये काम करते हैं । यस्तु प्रायः कारी प्रकार के उर्धका थोड़ी प्रमुपा स्मिष्क मात्रा में कियमान रहते हैं। किनी कार्य के करने में समिक प्रेम्या भारिक उत्त बढ में विनती है जो किया में राबनैशिक साविक (नैविक) ध्ययस भावित उसे अभी से ।

<sup>1</sup> Physical, 2 Political, 3 Moral, 4. Religious

जन स्टुग्रर्ट मित्त महाशय ने नैतिक श्राचरण में उपर्युक्त सभी प्रकार के उत्ते जर्कों को उपयोगिता मानी है। वे वेन्यम के परार्थ सुखवाद के समर्थक थे। पर उन्होंने इन सब उत्ते जर्कों को बाहरो उत्ते जरुक माना है। इसके श्रांतिरिक्त उन्होंने एक श्रोर उत्ते जरुक माना है। वह है श्रान्तारमा की श्राबाज। उन्होंने इसे श्रान्तारिक उत्तेजक कहा है। श्रान्तारिक उत्तेजक हमारे नैतिक स्थायी भागों के श्रानुसार काम करने के सुख श्रोर उनके प्रतिकृत श्राचरण करने की श्रानुस्ति में है। मिल का कथन है कि दूसरे सभी उत्तेजक भौतिक उत्तेजक हैं, कैवल श्रान्तार्परणा ही मानसिक उत्तेजक हैं। श्रातण्य यह सबसे महत्त्वशालो है। सब वेन्यम महागय ने भी श्रापने वताये हुए सभा उत्तेजकों को भौतिक श्रयवा बाह्य उत्तेजक माना है। सभी उत्तेजक मुख श्रोर दु ख के रूप में कार्यकर्त्ता के समन्न श्राते हैं। चाहे प्राकृतिक शक्ति हो चाहे न्यायाधीश श्रयवा जन सावारण की श्रयवा ईश्वर की ही क्यों न हो, ये सभा प्रकार की शक्तियाँ वाहर से मनुन्य के उत्तर कार्य करती हैं श्रोर दु ख सुख के रूप में ही उत्तेजक बनती है। श्रान्तिरिक उत्तेजक मानसिक होते हैं श्रोर मनुन्य को भले काम करने के लिए भीतर से बाव्य करते हैं।

मिल ने विभिन्न उत्ते जर्कों का विभाजन वाद्य श्रीर श्रान्तिरिक उत्ते जर्कों में किया है, किन्तु उसने जो श्रान्तिरिक उत्ते जरू वताया है, वह किसी विशेष नियम के पालन में सुख श्रथवा दु'ख की श्रनुभूति ही है। उन्होंने श्रान्तिरिक में रेणा का जो स्वरूप बताया है, वह एक प्रकार की वाहरी में रेणामात्र है। इस प्रकार के में रेक को श्रान्तिरिक नहीं माना जा सकता। जब तक हम श्रान्तिरिक में रेक को श्रपने श्रान्तिरिक स्वभाव की ही में रेणा नहीं मानते, तब तक उसकी सत्ता को हम नैतिक-सत्ता नहीं मानते, तब तक भय श्रयवा किसी प्रकार के प्रलोभन-वश जो कार्य होता है, वह नैतिक नहीं होता। जिस सत्ता के कारण ऐसा कार्य होता है, वह नैतिक सत्ता नहीं है। श्रतएव यह कहा जा सकता है कि मिल श्रीर वेन्थम महाशय के बताए हुए नैतिकता के विभिन्न उत्ते जर्कों का सच्चो नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रन्तप्र रक को सत्ता - मित्त महाशय ने श्रन्तप्रेंरक की सत्ता को माना

<sup>1.</sup> The Authority of the conscience

<sup>११</sup> नौति शा≇

য়ম ই। বাই আন্যাক্ষ হয় নথাই ই। বাল্যে জৰতত আন্যাক্ষ হ'লকাৰ গাঁও লিকাম্ম নাই ইয়া তাৰ চৰ দেখা জা নিকাম কাৰ্য কৰ্মাৰ কৰা নাননা আদেই ইয়া। নিকৈয়া কাঁ লকাছে লখা আছিবক প্ৰশ্ন হ'লা আৰহমুক্ত ই। স্কৰ্মই ক্ষমত বিশ্বক আহি আন্তানিক আ যুখ্যম নামন কিয়া আন চাৰত চনানকৈ স

मानते। परन्तु इस पर भी ये "एको एक अवल स्था मानते हैं। बदलर म्बा यम का करने हैं कि बाँद इस इस्तामेशक में इस आविकार की कमाना न की कि यह इसायें बातेक प्रकार की प्रश्लियों के तकर निवन्त्र्य कर सकरा है तो ऐसी ग्रीक तन्त्रे होती। यहिं इस तथा को मनुष्य के कामी के नियन्त्र्य की पूर्व शिक्ष और अधिकार हो तो संस्तुत्र के कोई काम सुरा ही न हो। मन्त्रेत

मनुष्य को सपने क लाँरक की झाण को मानना आहिये । सन्तर्मेरक का नियम अपने साप का ही नियम है। क्षराएक कन्छाँरक के साक्षर्नुकार जज्ञना

है। किन्तु इस धन्यप्रेरक को धनैतिक धान्यरक्ष करने पर कर यक प्रकार म देनेवासा मान क्षिया गया है। धान्तर्ग्यनवादी धन्तर्परक को कह देनवासा नहीं

क्षरने ही भारतातुकार बखता है। इस्ट्योरक का बाबन क्षरनामा का ही बग्बन है। इस मौति क्षान्योरक हमें न बेबल मीतिक्य रहांचा है। बरण बही उस प्रथ पर पत्ताने के लिये हमें बाध्य भी करता है। क बरलार महास्य नैतिकता की बास्ताबिक क्ला की और हमास्य भ्यान से गर्म हैं। यह क्षान्योरक की मता है। प्रयुद्ध करतक क्षान्योरक के सकर का ठीक निरूपया नहीं होता तब एक न्यों को निरुक्ता की कंक्ष्य क्ला मानना क्ष्मक

ही तबीब एका मानना उर्वित नहीं । यास्त्व में स्मुध्य का विवेक वेदन ठठके नैतिक बादरों का निमाना कोर कार्यय वा पय-मरशक ही नहीं वरण् वर्ष निशेषका को स्वेश्व तका भी हैं। वियोक की सरका "—कार सराजाय कोर खादरों कार्यों में विवेक की

विषेत की सन्ता "- कार महाराय कोर भारते नाहियों में विशेष की

• Your obligation is to obey this law it being the law of
your nature. That your considence approves of it and attests
to such a course of action is itself alone on obligation. Comcience does n t only offic itself to show us the way we should
walk in but it blewise carries its own authority that it is our
natural roids."

1 Authority of reason.

सत्ता को ही सर्वोच्च सत्ता माना है । इसी को स्करात, प्लेटो श्रौर श्ररस्त् ने भी सर्वोच्च सत्ता माना है। श्राधुनिक काल में भी कर्तव्य-शास्त्र के गम्भीर लेखक इसी को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। प्रकृतिवादो इसे सर्वाच्च सत्ता नहीं मानते । वास्तव में उनके कथनानुसार नैतिकता की सत्ता को मानना ही श्रनावश्यक है, क्योंकि प्रकृति वाध्य कराके सबसे नैतिक श्राचरण करा ही लेती है।

मनुष्य का सबसे ऊँचा स्वत्व विवेकमय है। श्रतएव जब मनुष्य विवेकान भुमार श्राचरण करता है, तो वह सर्वोच्च स्वत्व को मानता है। विवेक के श्रनुशासन में रहना श्रपने सर्वोच्च स्वत्व के श्रनुशासन में रहना है, श्रौर इसी में नैतिकता का सर्वाच्च श्रिधकार है।

यहाँ यह कह देना श्रावश्यक है कि जो लोग तर्क-बुद्धि के परे किसी विशोप स्मत्व के श्रस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनके लिए इसी स्वत्व की मत्ता को मर्वाच मानना स्वामाविक है।

नैतिक ग्रादर्श की सर्वोत्स्प्रपता नितिकता का सर्वोच्च ग्रादर्श किसी विशेष नियम को मानना नहीं, वरन् एक निश्चित लच्च की प्राप्ति की वेष्टा करना है। यह लच्य ग्रपने ग्राप को, ग्रपने ग्राचरण को, विवेकयुक्त बनाने का लच्य है। मनुष्य का विवेक कहता है कि वह ग्रपने ग्रापको जितना कॅचा उठा सकता है, उतना कॅचा उठावे ग्रौर जितना भला बना सकता है, उतना भला बनावे। किसी एक विशेष नियम के पालन करने से मनुष्य ग्रपने नैतिक होने का ग्रात्म-मन्तोष भले ही प्राप्त कर ले, किन्तु नैतिक नियम का पालन मान ही नैतिकता की सर्वोच्च वस्तु नहीं है। मबसे कँचा नैतिक जीवन उस मनुष्य का कहा जाता है, जो किसी नैतिक ग्राटर्श को मानकर चलता है ग्रोर विभिन्न प्रकार के नियमों की परवाह नहीं करता। जिस नियम का पालन करना उसके लच्य की प्राप्ति मे सहायक होता है, उसे वह पालता है ग्रोर जो नियम उसके मनिश्चत लच्य की प्राप्ति में वाधक होता है, उसे वह नहीं मानता। वह श्रपने ग्राटर्श ग्रयवा लच्य का ही बन्धन मानता है, न कि किसी नियम का।

श्राधुनिक काल में हमारे देश में हिंसा श्रीर श्रहिंसा के विषय म वडा विवाद उट म्द्रडा हुग्रा है। प्रश्न यह है कि हमें शत्रु ने लड़ने के लिए शस्त्र का उपयोग

<sup>1</sup> Absoluteness of the moral Standard

११२ नीति शास्त्र करना चाहिए या नहीं। सब इस दिशय में कितने ही निवस क्यों न क्यार

क्यों ने कभी भी छन्तोपकरक नहीं हो सकते। यदि इसने नैतिकता का काएतें पह मान तिया है कि बभ कार्य वाक्यरेख छ लंबार के लोगों को सबस कार्य भक्ताई करनी है, यो (वरोप समय की दिला क्यान) कार्यन कार्यन करना है

बनार की एक आपरणकर्ता की दुर्शित वर ही पर होने हैं कि वह सपने लिए सपने बादशांतुवार उचित नियम बना ले तो, तम्मव है कि इन नैतिक बीतन की शिरांत्र कर देंगे। इस्ते विचार के देशित होकर करिस बारव के कर पर्ण विद्यानी ने साचरवा के कुछ निवसों को निरिच्छ करना रा कोर दाता है। वर्ष इस समस्य साचरवा के नियमी की निरिच्छ कर लेता नैतिक विचार के विच्छा

को नहीं इसांखा। सम्बद्धा की जिम्मकोदि के लोगों में नैतिकता के जियम वहें कहार होते हैं, परिद्ध नैतिकता के ब्यादश का बाज न रहने के कारण हम निदयों का पालन करते हुए भी कमा-कही ने बारताबिक नैतिकता के मरिकूल कावरण कर हेते हैं। समझ निदयों के पालन की कहरता ही समझ को हानि पत्रपाती है, और हस प्रकार ने निवास नक बारधा मिक बीचम के विकास में सांग्रफ न होकर समझ करताब ही बालते हैं।

महाभ सा उच्चारित बिठना है। क्रांस होर उठके कार्यों का केर किठना हा निकार्य होना बाता है उठके मैंतिक बाबरण में एक बोर उठनी ही हड़ता चोर बुक्त बार उनके निक्यों में उठनी ही क्रांतिहेबठवा भी बाती है। क्रां के निजारी की देश मिंक इनी में देखी बाती है कि बह केश के क्रा की निपर्यों का पानन भानी मींति करें। पर देश के तेज के किए पेठे कुछ नियम मही को रहते। उठकों हैए-मॉक हती में देखे बाती है कि बह देश के तिय देश कम हरे वा उठे नहते शांकि कामकार्य हो। वह काम क्या होगा कीर

उसे कीन से नियम पासम करने होंगे—इनका उसे सार्व निश्चिम करना पहला

है। जो नात देश-भक्ति के ग्रादर्श के विषय में सही है, वे ही नात नैतिकता के ग्रादर्श के विषय में भी सही है। नैतिकता को दढता को कमोटी नियमों की कटरता नहीं है। नैतिकता को दढ़ता मनुष्य की उस भावना में है जिसके श्रनुमार वह ग्रपने ग्राप को सर्वोच्च बनाना चाहता है। ग्रपने ग्रादर्श की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नियम ग्रथवा मार्ग मनुष्य स्वय ही बनाता या उनमें 'परिवर्तन करता है।

#### प्रश्त

- १ नैतिक वनने की प्रेरणा मनुष्य में कैसे श्रातों है १ बाहरी सत्ता उसे कहाँ तक नैतिक बना सकती है १
- र. मनुष्य को नैतिक वनाने में विभिन्न प्रकार की नैतिक सत्ताश्रों की उपयो-गिता को स्पष्ट कीजिये।
- ३ नैतिक श्राचरण के प्रोरक कौन-कौन हैं १ इस विषय में वेन्थम महाशय के विचारों की श्रालोचना करते हुए उन्हें स्पष्ट की जिये।
- ४ थ्रन्तरात्मा की सत्ता थ्रोर विवेक की सत्ता की तुलनात्मक विवेचना कीजिये। नैतिक ग्रादर्श की उपस्थिति ही नैतिकता की सर्वोच्च सत्ता है — इस सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिये।

### वीसवौं प्रकरण

# सद्गुष भीर उनका स्पार्भन सद्गुष को स्पारमा'—परित्र के नव्युप गुप्प के बन करनाते हैं।

वे मानव भीवन को शार्यक बनाते हैं। मारतीय दशनों में यम' शब्द बनेक

क्रयों में प्रमुक्त हुका है। यस ग्राज्य कंद्राय अवहर्य करूब विशेष्ण वर्ष मिर अपना समाज को चनाने वाले नियम' इत्यादि माने गये हैं। वहाँ वर इस यस शब्द का प्रयोग एक विशेष क्षर्य में कर वहे हैं । पाइबारव कॉम्स शास्त्र में पम शब्द के क्षर्य परित्र के व सद्गुया हैं. जिनके कारवा मनुष्य कपने भापको भीर समाब का दुन्ती बनाता है। समें भी में इसका प्रयासानी सम बरचु<sup>त</sup> है। संग्र को करचू शब्द सी उन बीर शब्द से निक्ता है जिसका सर्व नहीं है भी संस्कृत भीर शर्म का है। भीर पुरूप शहनी और शक्तिशती होता है। संशार क तमी काम शास्त्रि त बतावे हैं। इस हरि से बीरता अवस्थ यम संसार का समालक है क्योंकि संसार को बारशा करनेवाला यम हो है। भनुष्य के स्पक्तित्व को संभाजनेशासा सन्दर्भ प्रमा है। इस सँमाजनेशासे स्टब्ब के धानक क्या है जिन्हें इस चरित्र के नव्याचा करते हैं। जिस प्रकार इस बाह्य करते. का कोड बनुशासन मानते हैं उसी प्रकार हमें क्ष्ममें बात्यरिक बगद का मी एक बतुरासक मानना पहला है। इस बतुरासक के हुन निवस है। इन नियमों का पालन करना करूम माना बाता है। बाह्य बगत् के नियम भाइतिक नियम और अप्रतिरक बगत् के नियम नैतिक नियम कहे बाते हैं। क्रमध्य शास्त्र रच नैतिक नियमों की स्थासमा करता है । इन नैतिक नियमों के पासन में ही कर्नम्य पराश्वकता शानी कही है । कर्तम्य के पासन करने छ

<sup>1</sup> Cardinal V rtues.

मनुष्य के मन में विशेष प्रकार के सस्कार उत्पन्न होते हैं। बार-वार कर्तव्य के पालन से ये सस्कार दृढ हो जाते हैं। मनुष्य की भली ख्राटतों के कारण ये सस्कार ही हैं। ये भली छाटतें ही चिरित्र के मद्गुण ख्रयवा वर्म कहे जाते हैं।

पत्येक श्राटत एक कियात्मक मनोवृत्ति है। जिस मनुष्य का श्रम्याम जिस प्रकार का होता है, उसकी मानिसक प्रवृत्ति भी उसी प्रकार की हो जाती है। श्राटतें दो प्रकार की होती है, एक वे जो जानवृक्त कर प्रयतन-द्वारा श्रपने-श्राप में टाली जाती हैं, श्रीर दूसरी वे जो श्रपने श्राप पड जाती हैं। चिरित्र के सद्गुण श्रयवा धर्म वे श्राटतें है जिसे मनुष्य जान-वृक्तकर श्र्यात् विवेक की जाग्रतावस्था में ग्रहण करता है। जो श्राटनें श्रनायास पड जाती है श्रयवा श्रज्ञाना-वस्ता में श्रा जाती हैं, श्रयवा जो बाव्य होकर डाली जाती हैं उनका नाम चारत्र के सद्गुण नहीं कहा जाता है। वे धर्म नहीं हैं। किसी प्रकार की श्रादत के डालने में मनुष्य श्रपनी इच्छा शक्ति को जहीं तक काम में लाता है श्रोर इस श्राटत के द्वारा वह जहाँ तक इस इच्छाशक्ति को बली बनाता है, वहाँ तक उस श्रादत को हम सद्गुण या धर्म कहते हैं। बामिक होने का श्रथं यही है कि हमारा चरित्र ऐसा बना है कि ससार के सत्यप्य पर चलने का श्रभ्याम हममें हद हो गया है। जब सदाचारी व्यक्ति किसी धर्म-सक्तर में पड जाता है, तो वह प्रथ-मार्ग को ग्रहण करना है।

सद्गुणी के जीवन में कुछ कठोरता पाई जाती है। इसमे त्याग श्रीन तपस्या की श्रावश्यकता होती है। चरित्र का प्रत्येक सद्गुण श्रात्मनियन्त्रण के द्वारा प्राप्त होता है। श्ररस्त् महाशय के कयनानुसार सद्गुण का एक लक्षण श्रितिकम का श्रमाव है। किसी प्रकार का श्रितिकम चरित्र का सद्गुण नहीं, विक्क हुगुंण माना गया है। इस प्रकार घोर तपस्या श्रथवा पूर्णतया निर्माक रहने की श्राटत चरित्र के सद्गुण नहीं हैं। इनने मनुष्य श्रोर समाज को लाम न होकर हानि ही होती है। श्रितिकम से एक श्रोर मानसिक उथल-पुथल पदा होती है तथा मनुष्य का जीवन शान्तिमय न होकर श्रपूर्ण हो जाता है श्रीर दूसरी श्रोर श्रनेक प्रकार के सामाजिक क्रकट उठ खड़े होते हैं। किसी प्रकार के श्रतिकम से मनुष्य का श्रहकार बढ़ता है, जो श्रनेक प्रकार के श्रन/गें का कारण होता है। श्रतएय श्ररस्त् महाशय ने मध्यममाग को ही नैतिक हि

नारि साक्ष त भेड मार्ग माना है बौर ऐसी बाल्व को तह्मुख कहा है। क्लिके हाथ सक्त ममार्ग का बातुरुखा हो। दिल प्रकार मोग-विलाल का बरिकम बरिस क दुर्गुख है। उसी प्रकार पोर तरस्या मो चरित का दुर्गुख है। वारल मार्ग के कमनातुत्रार सद्मुख का एक लक्ष्य मत्तरा हो उसरिह है। किंगे प्रकार के बरितम से प्रवेशवा का नाश होता है। अत्तर्य कालका का होत

क कम्मारिकार सर्वाय का एक लक्षण प्रक्रमता को उत्तर कर साहक्रम का है ते भारत के चिटिनम से प्रवचता का नाश होता है। अवस्य कार्क्रम का है ते भारत के रोप को दशाता है। अधिकार मंतुष्य की दक्का शक्ति की दहता का नहीं करण दलकी निक्तिया अवसा हर्टीकेपन का स्थक है क। है ता कि निक्को एक प्रकरण में कहा वा चुका है कि सम्पासमाँ वसी व्यक्ति के निए एक हो नहीं होता। व्यक्तियत में क्षीर परिक्रितियें के कार्त्यार की

करना चाहिए। श्रारस्त् महाशाय के कथनानुमार मध्यममार्ग मनुष्य की बुढि की छुशलता श्रीर उसकी सूद्म-दृष्टि पर निर्भर है। समार के महान् पुरुषों के चरित्र इस निर्णय में सहायक होते हैं।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सद्गुण के तीन प्रवान लक्तण हे-

- (१) विवेकशीलता ग्रर्थात् स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का कार्य,
- (२) प्रसन्नता, ग्रोर
- (३) श्रतिकम का ग्रभाव।

सद्गुण में देश काल का स्थान - मनुष्य के सद्गुण देश श्रीर काल में ऊपर निर्भर है। मनुष्य के चरित्र के एक प्रकार के गुरा एक देश श्रथवा एक काल में बहुत भले माने जाते है, ग्रांर दूसरे देश तथा दूसरे काल में उतने भले नहीं माने जाते हैं। भिन्न-भिन्न समय के लोगों के सद्गुण-सब बी विचार भिन्न-भिन्न होते हैं। जिन लोगों को दूसरे लोगों से लडने की छावश्यकता हर समय पड़ती रहती है, युद्ध में वीरता को उनके लिए एक वटा नद्गुण माना नाता है। शान्तिपिय देशों ग्रथवा शाति की श्रवस्था में शम स्त्रीर श्रात्म-नियह को श्रधिक वडा गुर्ण माना जाता है। मुस्लिम देशों मे श्रात्म-नियह श्रथना शम श्रीर सतोप को उस दृष्टि से नहीं देखा जाता, जिस दृष्टि से इन गुणों को भारतवर्ष में देखा जाता है। सतीत्व के भाव को हमारे देश मे जिस प्रकार का महत्व दिया जाता है, वैसा महत्व दूसरे देशों में नहीं दिया जाता। किन्तु इससे यह न समक लेना चाहिए कि वर्तमान समय वे सद्गुण श्रीर पुराने समय के मद्गुणों में कोई साम्य है ही नहीं, श्रथवा एक देश श्रीर दूसरे देश के सद्गुणों में साम्य नहीं है। प्राचीनकाल में रण-सूमि में प्रदर्शित नी गई वीरता की प्रशासा की जाती थी श्रीर वर्तमानकाल में समाज की रूढियों के विरोध करने में साहस की प्रशासा की जाती है। अप्रय वैयक्तिक जीवन की पवित्रता को उतना महत्व नहीं दिया जाता, जितना सामाजिक जीवन की पवित्रता को दिया जाता है। समाज में चिरित्र के उन गुर्गों की प्रशसा सदा की जाती है, जो समाज को स्थिर वनाये रखते हैं। प्रत्येक सुगठित समाज मे ष्हादुरी, उदारता, श्रात्म-सयम श्रीर विवेकशीलता की श्रावश्यकता पडती

२१= नीति शास्त्र रे ! इन गुर्थों के विना कोड समाज वज्ञ नहीं सब्बा ! क्रसप्त किसी-विज्ञी

ने नहीं होते। "नामे स्पीकारत भेड़ होते हैं। बिन प्रकार मनुष्य के व्यवसार्य में बानुसार उनके करायों में भेड़ होते हैं उन्होंगकार उनके चरित्र के बहुगूबी में भी मेंन होते हैं। एक बुद्धियीं बाधवर्ष मध्यक ने उन्होंने सुन्यीया की साधा नहीं का नामें विजनी कि एक स्पतिक से की बाता है। इसने साम कीर सनसीत्रम

कर में इन सम्मा गुक्तें की दृद्धि की जाती है। संद्गुणों में स्पत्तिगढ़ सेड्∼करित के सद्गुण नमी तोगीं के प्र

को स्राविक साथा का जाती है। स्वरत् महाराय के सद्युग को कीय भि साग कहा है। किन्तु निम्न निम्न स्वालियों के तिए बीच का मास तिथ-निव होता है। इपने जीवन क पवनायों और सामी सामाविक स्थिते के सनुधार मनुष्य की निम्म निम्म माना में किसी सद्युग्ध की होते हस्ती पड़नी है। गीता से समावान हुण्या न सनुष्यों के बागों को उनके ग्राव को क्यों के तरार सामावित चनाया है स्वीर ग्राव्य व्यों को उनके ग्राव की क्षेत्र

स्थार्थ- स्वतुष्य भीर पराप्य स्वतुष्युक्- नीविशास हे धरबास परियों न मनुष्य ने स्वतुष्यों को स्थार्थ और पर्याप हो गाओं मे बिनाबित किया है। स्याप स्वतुष्य व है वो वेशीक्ष उन्नाप की स्थाप से आहे हैं और परार्य-स्वतुष्य के हैं वो स्थाप की देशी करने सदस स्थाप को उन्नय नता के काम मे साते हैं। इन्द्रिय निम्म, स्वत्येन पितमायस, विवेक श्रीसंख साति स्वतुष्य स्विष्ट्यर स्थान स्थाप के ही सम्बन्ध रखते भीर मनुष्य की

बीबन को उम्रतियोस बनाते है। इसके प्रतिकृत बानयोस्तय ज्वासप्रिक्य और

क्लेशमध बनान की वैदारी करता है।

भाजरबा करने का बावेश दिया है। #

भगवान् कृष्य बद्धते हैं—
 स्वद्धमें निवृत्त भेषा पर बसों मयावृद्धाः ।<sup>33</sup>
 यहाँ अद्धर्म का क्षत्र किती अन क्षत्राम्य से अदीं वान क्षत्राम्य के कृतम्य

यहाँ खपर्य का चाव कियी अस असामार के नहीं बरस् अनुष्य के कठम्य अपवा नरित्र के सद्युष्टों से हैं। को अनुष्य वापते शुद्ध-कर्म के प्रतिकृत कियी काम को करता है अपवा किसी शुंच का अस्थान करता है वह अपने बीवन की सार वीरता सामाजिक सद्गुण है। इनके द्वारा मनुष्य श्रपने मामाजिक जीवन को सफल बनाता श्रीर ममाज का कल्याण करता है। श्रतएव ये गुण परार्थ सद्गुण कहे जाते है।

स्वार्थ श्रोर परार्थ मद्गुणों का भेद वास्तव में कोई मीलिक भेद नहीं है। यह केवल ऊपरा भेद है। वास्तव में जिन सद्गुणों से मनुग्यों का वैयक्तिक जीवन सफल होता है, उन्हीं सद्गुणों से उनका सामाजिक जीवन भी सफल होता है श्रोर जिन सद्गुणों से कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उन्नितशील होता है, उन्हीं सद्गुणों से सम्पूर्ण समाज भी उन्नत होता है। समाज-सम्बन्धी मद्गुण भी व्यक्ति का उसी प्रकार लाभ करते हैं, जिस प्रकार वे समाज का लाभ करते हैं। उदारता श्रोर न्याय-प्रियता दृसरों का लाभ करते हैं, किन्तु ग्राने मन में उदारता का भाव रखने से मनुष्य श्रपनी प्रसन्नता को बढ़ाता है श्रीर श्रपनी न्याय-प्रियता से वह श्रपनी इच्छा-शक्ति को इढ बनाता है। इस प्रकार उक्त दोनों गुण सामा- विक श्रोर वैयक्तिक हिए से, श्रयांत् दोनों प्रकारों से उपादेय हैं।

प्रवान सद्गुण—प्रवान सद्गुण सम्बन्धी विचार भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है। जिन गुणों को पुराने समय के यूनानी लोग प्रवान सद्गुण मानते थे, उन्ह मध्यकालीन यूरोप के ईसाई लोग प्रधान सद्गुण नहीं मानते थे। यूनानी मत श्रोर ईसाई मत में कुछ भेद श्रवश्य रह श्राया है, पर भेद होते हुए भी दोनों में कुछ समानता है। यूनानी विचार-धारा के श्रनुसार मुख्य सद्गुण चार हैं—श्रात्म-स्थम , शौर्य , विवेकशीलता श्रोर न्याय-प्रियता । इन गुणों की रूप-रेखा हम प्लेटो महाशय की 'रिपव्लिक नामक पुस्तक में पाते हैं। स्थम का श्र्य श्रपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण है। शौर्य का श्र्य लडाई में वहादुरी है। विवेकशीलता श्रपने जीवन को समक्त वृक्तकर चलाने में है शौर न्यायप्रियता दूसरे को उनके उचित श्रधिकार के श्रनुसार काम करने देने में है। ईसाई वर्म में दूसरे हो प्रकार के सद्गुणों पर जोर डाला गया है। उसमें श्राधा , श्रदा , उदारतां , चरित्र की पवित्रता श्रीर श्रात्म-समर्पण महान् सद्गुण वताए गये हैं। यूनानी लोगों ने श्रपने नैतिक विचारों में ईश्वर श्रीर

<sup>1</sup> Temperance 2 Courage 3 Wisdom 4. Justice 5 Hope 6 Faith. 7 Charity. 8 Purity 9 Self-abnegation

मीति-शास

\* \*

सते को स्थान नहीं दिया है। बिल क्यांकि में बारित के सभी प्रकार के नहीं बं हैं किया बात्ससमर्थ करने का भाव नहीं है जब हंगाई हिंद से वर्षा ही दी नहीं कहा बायता। महात्मा कहीर ने चारित के गुणों को सून के हम में और हंग्नरोपालना को बंक के कप में भाना है। बंक के कमान में स्थान बर्ग होने हैं बीर उनकी उपरिचति में सूनतार्यक हो बात है। इसे कर मनुष्य के परिच के कभी वर्षाय प्रभी साम्यक्षमंत्र को मानोइणि के बातव मनुष्य के परिच के कभी वर्षाय प्रभी साम्यक्षमंत्र की मनोइणि के बातव मैं मनुष्य के पर्युच्च उनके कोई बात्समान को बहाते और उसे निनाय की मोर को पाते हैं। कभीर का बो भठ है बही मत हैंगाइ धर्म के एक महान् कम केट अस्तराहन का भी है। क

इस प्रशंग में रेज्य सगरबाइन महाद्यप का निम्नक्तिकित कमन उसीन गीप है— • For though the soul may seem to rule the body admin

bly and the reason the vices if the soul and reason do not themselves obey God, as God has commanded them to serve Him they have no proper authority over the body and the vices. For what kind of mistress of the body and the vices can that mind be which is ignorant of the true God and which instead of being subject to His author rity is prostituted to the corrupting infinences of the most vicious demons? It is for this reason that the virtues which it seems to possess itself and by which it restrains the body and the vices that it m y obtain and keep what it desires are rather vices than virtues so long as there is n reference to God in the matter For although some suppose that virtues which have a referen e only to themselves and are desired only on their own account are yet true and gennine virtues, the fact is that even then they ar inflated with prid and are therefore to be reckoned vices rather than vir tues. For as that which gives lif to the flesh is not derived

समय के अनुसार सद्गुगा-सम्बन्धी विचारों का पन्विर्तन होता जाता था। एक ही नाम से पुकारे जानेवाले सद्गुण यूनानी काल में एक अर्थ रखते थे श्रीर वर्तमान काल मे दूसरा श्रर्थ रखते हैं। उदाहरणार्थ शौर्य (वहादुरी) को लीजिये। यूनानी काल में रण में जो वीरता दिखाई जाती यी, उसीको शौर्य कहा जाता था, पर वर्तमान काल में समाज की क़ुरीतियों के विरुद्ध स्त्रावाज उठाने मे जो हिम्मत की आवश्यकता होती है, उसे भी शौर्य कहते हैं। श्रपने विरोधियों की श्रालोचना सहते हुए न्यायपत्त पर डटे रहना उतना ही कठिन है, जितना किसी प्रवल शत्रु का रण में विरोध करना। श्रात्म-सयम शब्द के श्रर्थ में भी इसी प्रकार परिवर्तन हुन्ना है। किसी प्रवल प्रलोभन से चलायमान न होने की मनोभावना को आरम-सयम कहा जाता है, परन्तु लगन के साथ काम करने में भी ब्रात्म-सयम की ब्रावश्यकता होती है। ब्रतएव ब्रब ब्रात्म सयम के श्रन्तर्गत मनोयोग से श्रपने काम में लगे रहने का भाव भी श्रा जाता है। इसी प्रकार न्यायपराग्यता के ग्रम्तर्गत दूसरों के प्रति उदारता दिखाने का भाव भी श्रा जाता है। सामान्यतः न्यायपरायस्यता दूसरों के प्रति श्रपने ऋस को ठीक से चुकाने का श्रर्थ रखती है। जिस व्यक्ति ने हमारे प्रति भला किया है, उसके प्रति हमें भी भला करना चाहिए, यही न्यायपरायणता है। न्यायपरायणता में सावारसात: उदारता का भाव नहीं त्राता । पर विचारों के विकास के साथ-साथ श्रव यह मान भी श्राता जा रहा है। विवेक्षशीलता का पुराना श्रर्थ समाज मे कुरालता पूर्वक त्राचरण करना था। श्रदूरदर्शिता को श्रविवेकशोलता कहा जाता था। पर श्रव विवेकशीलता का श्रर्थ श्रपने श्रापको उचित श्रादर्श की माप्ति में लगाना भी माना जाता है।

यूरोप में निन सद्गुर्गों को ऊँचा माना गया है, उन्हें भारतवर्प में वैसा हो ऊँचा नहीं माना गया । अतएव यूरोपीय विचार-धाग को समभते समय

fron flesh, but is above it, so that which gives blessed life to man is not derived from man but is something about him, and what I say of man is true of every celestial power and virtue whatsoever—Saint Augustine. The City of God Bi- Viv. Sec 25.

१२२ नीति शास वहाँ के सर्मुख-पोतक ग्रान्से को बानना झान्सक है। किसी विशेष शर्ट के हाय पूर्व मे होता है विस माबका समावेश होता है। उस माब का समावेश उनने प्यापवाची हिन्दी झमबा संस्कृत शब्द मे नहीं होता। किसी ग्रह की संस्कृति का विकास उसकी मार्गा के विकास के साम साथ होता है। झतएब सांस्कृतिक मार्गी

है योजक राष्ट्रों को बाने किना किसी समाय की संस्कृति की समस्ता किन है। सब्द्रमुखों की एक्टमा—चरित्र के सनेक स्वरूप्ध समे गये हैं। इनमें रेस-काल का भी मेद होता है। पर गरि इस सारित्रक होते से देखें हो जारित्र के सनी पर्द्रमुखों में एक्टम पद्धी है। एक के हाल से वृत्ती का हाल देखा है। पर्द्रमुखों की भी इसि होती है और एक के हाल से वृत्ती का हाल देखा है। स्वरूप्ध पर्द्रमुखों के इस्तर सरक्ष है कि वित्र क्यांकि में एक रुद्रमुख नाम स्वरूप्ध पर्द्रमुखों कहाल स्वरूप्ध है कि वित्र क्यांकि में एक रुद्रमुख नाम

प्राप्त करने के लिने विश्वक की कावर्यकरा न हो। कायर स्कूपत महाप्रव ने दिनेक की प्रधान चरापुत्र माना है। विदेकपुत्र वार्ट्स ही वाह्य प्रमान करा है। विदेकपुत्र वार्ट्स ही वाह्य प्रमान करा है। विदेक के प्रतिकृत्य को चाहय दिलाया बादा है उसे इस कहा है। वार्ट्स हमारा विदेक हमें वाह्यों का प्राप्त-वेदानों हो। वार्ट्स हमारा हमारा विदेकपुत्र वेदान हों वाह्य की विदेकपुत्र वेदान हों वाह्य की वाह्य

स्याय-स्टाप्य हो। झाटम-खयम से विकारों में राष्ट्रका और हवळे भारति है उनाइ की दृक्षि होती है भीर महत्त्व स्वाय-दिव बनाय है। विवार भार झारम-खम अन्यायाय कती कहतुम्बी के माया है। इनके दिवा कीर्र गहतुम्य कंपन नहीं। विकार झार झारस-संपत्त भी एक दृष्टरे पर आधित हैं।

#### बरिज निर्माश के धामन

निवेश और उदाहरण का समाव—मीठिनास के सम्मदन में प्रथम उदेश करने चरित को तीतक बनाना है । बतकों का बरित नैकि भिने कारा बाता है रहे हम विद्या मनावित्तन ने तीतके हैं। बतकों के बरीव के निर्माण का बी होने हैं नहीं देव स्वत्त का का के बरीवनीनोय का भी है।

चरित्र के निर्माण में ऊँचे श्रावशों श्रीर श्रपने कर्त्त व्यों का जान श्रावश्यक है। परन्तु इनके त्रतिरिक्त ग्रीर भी भली श्राटतों के वनने की ग्रावश्यकता होती है। ये भन्नी श्रादतें दूसरे लोगों के मन्निटेंश ग्रीर ग्राचरण के प्रभाव से बनती हैं। हम जिस प्रकार के वातावरण में रहने छौर दूसरे भले लोगों को जैसा छा चरण करते देखते हैं, उसी प्रकार का श्राचरण करने की प्रवृत्ति हमारे मन में भी उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य श्रपने श्राप को भन्ना बनाना चाहता है। परना यदि उसमे इच्छा-शक्ति का वल नहीं है, तो केवल भले श्राटशों के शान से ही वह भला नहीं वन जाता। नैतिकता पर विचार न करके श्राचरण करनेवाले व्यक्ति को नैतिक ज्ञान से लाभ न होकर कभी-कभी हानि ही होती है। इच्छा-शक्ति की निर्वलता की श्रवस्था मे जन किसी मनुष्य को नैतिक शान दिया जाता है, तय इसमें उसके मन में श्रन्तह नद्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसका वाह्य मन तो श्रादर्शवादी वन जाता है, किन्तु श्रान्तर मन पाश्चविक श्रवस्था में ही रहता है। इसके परिखाम-खरूप उसके मन के दोनों भागों में सघर्प श्रारम्भ हो जाता है, जिससे उसकी मानसिक शक्ति का श्रपन्यय होता है। इससे उसकी इच्छा-शक्ति ख्रौर भी निर्वल हो जाती है ख्रौर वह अपनी इच्छा के प्रतिकृल ग्रपने त्रापको श्रपराध की श्रोर जाते हुये पाता है।

यदि ऐसे व्यक्ति को नैतिक उपदेश न देकर सहन भाव से सदाचरण के लिये निर्देश दिये नार्ये, यदि उसकी प्रशसा करके उसके ज्ञात्म विश्वास को बढ़ाया नाय, तो उसका श्रिषक कल्याण होगा। श्रिपने श्राप को दिये गये कल्याणकारी श्रात्म-निर्देश भी हमें श्रियिक उन्नत बना सकते हैं। श्रियों नी एक कहावत है कि सफलता के समान सफलता देनेवाली दूमरी कोई वस्तु नहीं है। जो मनुष्य श्रपने विचारों को रचनात्मक बना लेता है, वह श्रपने श्राप में नैतिक सुधार करने में समर्थ होता है।

मले लोगों का श्राचरण भी हमें चौरत्र-निर्माण में प्रोत्साहन देता है। दूसरे लोग जैसा काम करते हैं, वैसा ही काम करने की प्रवृत्ति हम में भी उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक बुरा श्रयवा भला श्राचरण सकामक होता है। जब किसी व्यक्ति का श्राचरण विशेष प्रकार का होता है, तो दूसरे लोगों का व्यान उसकी श्रोर श्राक्षित हो जाता है। किर-इसकी विभिन्न कियाएँ दसरे लोगों के मन में उसी कर नीति शास

के समान भाषाया करने के लिए प्रोरखा उत्तव करने लगती हैं। प्रतयन कियी पिरोर स्मित के आवरण में बुधरे लोगों की प्रमावित करने की शक्ति नामन्त्र स्मित के आवरण प्राप्त के स्मित करने की शक्ति नामन्त्र स्मित की अपने प्राप्त के स्मित स्मित के स्मित स्मित

178

एक बार देवद के शिख गामक ईलाई महास्मा ने बापने एक मित्र दे करा बलो, बाल हम इत नगर के लोगों को कुछ भमोंग्रेग्डा है बामों ।" उनकी वह बात गुरुकर उनके शिष्प उनके शांव हो लिखे। प्राप्त काल वे बापने अठ से निक्कें बीर पूरे दिन उन नगर में बूमने पहें। बचों तक कि एक भी गली देती न परें। कहाँ में न गमें हों। बच दिन बनने लगा सब के अठ की बोर लीकेन जो से स्वी हमें बीच एक शिष्प ने देवद के सिंद्य के पूजा— पिता ! हम बमेन्दिये देव कहाँ मान पहें री!" इस पर देवद के सिंद्य ने बहा— 'इस लीग बमी तक कमें

कर रहं में १ इस इन नगर के एक-एक माती में सबे। इन नगर के तोगों के लिये वह क्योंपरेश था। उन लोगों ने इसे देखा इसारे उपरेशों के बारे में डेक ने झारण में क्यों की आरे के उसाग के बीवन की मारण की बाने इस में इस कर के इस कर की। माने सार्ग पर क्योंने में बाद उन्हें उठनी किनाई मार्ग पर क्योंगेंग्य नहीं है!?"
उपर्वृद्ध सन्त का आवारण करिकनियोंग में उपाइरण की मारण की इस कर की सार्ग की इस कर की सार्ग की इस कर की सार्ग की सार्ग की इस कर की सार्ग की सार्ग की सार्ग की सार्ग स्था सार्ग सार्ण सार्ग सार

वातावरक को प्रधाना पहाया है।

बारावरक को प्रधाना पहाया है।

तबप की मारित के उपस्थिति—कपने बाएको किए। एक मार्थ्य के
तबप की मारित में तथा देना कार्यक्र निर्माय का नृत्य उत्पाद है। वह तक कोर्र्य मार्थ्य किसी महान् उद्देश्य की पूर्ति में बाएके बाएको नहीं लगा देशा तथ वक्र उठामें परित्र के वे लगुण्य नहीं बाते को उठके बीवन को बाहरों बीवन बनाने के सिन्ने बावरमक हैं। किसी महान् उद्देश्य में आगे पर उठे उठा उद्देश्य को मारित के देश दुपरे लीगों के साथ काम कराम पहला है बोर यह वृत्यें हैं भाय काम करना मनुष्य के चरित्र का वास्तविक निर्माण करना है। किसी मनुष्य का उद्देश्य विज्ञान का श्रव्ययन, किसी का समाज की सेवा, ग्रीर किसी का उद्देश्य किता श्रथवा कला की वृद्धि अथवा धर्म का प्रचार श्रादि हो सकता है। मनुष्य का उद्देश्य चाहे जो कुछ हो, पर जय तक वह इस प्रकार का नहीं हो जाता कि उद्देश्य के लिये वह अपने श्रापका भूल जाये, तब तक उनका चरित्र सुगठित नहीं होता। किसी सद्गुण के विकास के लिये यह श्रावश्यक है कि हम दूसरों से मिलकर किसी ऐसे उद्देश्य के लिये प्रयत्न करे, जो सक्चा श्रीर तात्विक है।

श्रभ्यास की महत्ता—चित्र का प्रत्येक सद्गुण श्रभ्यास से श्राता है। ऐसा कोई सद्गुण नहीं, जिसे मनुष्य श्रभ्यास के द्वारा प्राप्त न कर ले। मनो-विश्वन की पुस्तकों में चित्रित्र के सद्गुणों को प्राप्त करने के उपाय बताये जाते है। भली श्रादतों ही चित्रित्र के सद्गुण श्रीर बुरी श्रादतों चित्रित्र के दुर्गण कहे जाते है। श्रादत डालने के जो नियम हैं, वे ही सद्गुण-प्राप्ति के नियम हैं। किसी सद्गुण को प्राप्त करने के लिये हमें पहले उम पर पर्याप्त विचार, फिर नित्य-प्रति सद्गुण को प्राप्त करने में वह उतना ही श्रधिक समर्थ होता है। श्रभ्यास को सद्गुण को प्राप्त करने में वह उतना ही श्रधिक समर्थ होता है। श्रभ्यास को लगातार जारी रखना श्रावश्यक है। प्रार्भ में ही श्रभ्यास में दिलाई डाल देने पर स्रादत नहीं बनती, श्रीर इस प्रकार कोई भी सद्गुण नहीं होता।

तप श्रीर त्याग—चरित्र निर्माण के लिए तप श्रीर त्याग भी श्रावण्यक होते हैं। श्रपनी प्राकृतिक इच्छाश्रों के बश में होकर हम श्रपने श्राप को किसी एक श्रोर जितना ही मोट देते हैं, उतना ही हमें स्वय को दूसरी श्रोर मोडने की श्रावश्यकता होती है, जिससे कि हम स्वामाविक साम्य को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार जिस मनुष्य को विलासिता की लत लग गई है, मानसिक साम्य प्राप्त करने के लिए उसे तप के जीवन की श्रावश्यकता होती है। श्रतएव जो व्यक्ति जितना ही श्राराम का जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे श्रपने चित्र निर्माण के लिए उतना ही कठोर जीवन व्यतीत करना पडता है।

तप के जीवन की एक श्रीर उपयोगिता है। तप में मनुष्य को श्रपने श्राप को नियंत्रित करना पडता है। श्रपनी पाशिवक प्रवृत्तियों पर श्रिधिकार प्राप्त करने के लिए उसे यत्न करना पडता है। इससे उसकी इच्छा-शिक पनपती होती है। को व्यक्ति कपने झाप है लहकर क्षत्रने पाश्चिक ह्वामा पर विकास है अपिकार करता है, वह सम्मी हच्छा-बाक्ति को उठनी ही अपिक क्ष्म-पती करता है। परस्तु अस्तहरू तमी उपभोगी होता है जब बहु म्युप्प के बीवन में एडक कर ने उपस्थित हो बाता है। वह बात-बुमकर हर प्रकार के प्रत्यक्षित्र को लामा बाता है, अपगत् कब स्तुप्प अपने प्राह्मिक स्थान पर निर्माण करन के लिए ही कोई कडीर तथ करने हमता है तब उएमें ब्राह्माएख अपि मान उदम्य हो खाद है। आरम-बिक्स की रूप्कु रहनेबाहे स्पष्टि के माने प्रमानमान का उत्पन्न होना सामिक क्षमा के विपादन की स्थिति को क्याता है। हत मानिक रीम की अस्त्या कहा बाता है। हैशे अवस्ता में स्मुप्त की मीगेन्क्याएँ अपनी दृशि का गुप्त माने जीव निकालती हैं।

कारम निरीक्य - चरित्र निर्माय के तिय कारमनिरीक्य करते सना इन्द्र दूर तक बानरपक होया है। इतने मनुष्य क्रपने की बहुत जूर तक नीतिक मूर्ली हे बचाता रहता है। परन्तु प्रदर्श हृदियी की बालोक्सा एए ही करते रहना और उठके तिमे बाद्य मस्त्रैना करते रहन। एक प्रकार का सानतिक रोग है। इसके सनुष्य को इच्छा राज्य कतकती न होकर खीच हो आती है और सनुष्य का चरित्र विषादित होनं हाराया है। इस प्रकार की सनीहरित से क्यन का एक उपाय यह है कि इस अपने की कहा ही रचनात्मक कार्य में लगाए थीं। कियी दुर्वसर्ग से बचने का स्व चम उपाव उस दुर्वसरा पर ध्यान म बमा कर उसके विरोधी चद्गुकों के क्रम्यात में कपना क्यान क्याना है। मनुष्य का प्यान बिठ चौर मंत्रित रहता है वह अपने आपको क्रानामास उसी चोर बाते हुए पता है। यदि कोई मनुष्प किती हराई के लिए करनी। मर्लना करता रहता है यो नइ देलेग्य कि नइ आगे न कहकर पीछे की ओर ही दनेला बाठ्य है। भारम-मर्लमा का भाव न भागे है उत्तमें भन्ने ही वह तुर्गया विशवे शिए वह मास्म मर्सना करता है, परन्तु इस प्रकार उसमें कोई ऐसे स्वरूप्य वह न होंगे विक्ते कि उसका नरित हरू वते । नरित की हरूता काफी प्यान की कियी रचमासम्बद्ध सङ्गुद्ध के उत्पर केन्द्रित करने से हो। ब्राती है। एससन महाराम के इस कथन में मौक्रिक तस्प है कि मज़े लोग बपनी गुर्ची का मान्दिक्त गर्ने मले

काम करने के श्रितिरिक्त किसी दूसरे प्रकार से नहीं करते। वे पुरानी भूलों के लिए सदा श्रात्म-भर्त्सना नहीं करते।

उपर्युक्त कथन का यह अर्थ नहीं है कि मनुष्य को अपनी दुर्वल-ताश्रों को जानने की चेष्टा तथा आत्मिनिरी च्रण ही न करना चाहिए । अपने आपको सुधारने और दृद्ध चिर्च-गठन के लिए अपनी दुर्वलताओं को पहचानना नितात आवश्यक है। परन्तु जो व्यक्ति इतने से ही सतीप कर लेता है, वह अपने आपको घोखा देता है। वह सदा आत्म-मर्त्यना की अनुभूति करता रहता है। ठोस चरित्र का निर्मण्य आलोचनात्मक विचारों से नहीं, वरन् रचनात्मक विचारों से होता है। इसके लिए मनुष्य को ऐसा आच-रण करना चाहिए, जिससे उसे आत्म-प्रसाद और आत्म सतोप की अनुभृति हो।

श्रातम-निरीच्या से चरित्र का कोई भी सद्गुण प्राप्त किया जा सकता है। पर इस अभ्यास को जारी रखने के लिये मनुष्य में इच्छा की प्रवलता का होना श्रावश्यक है। मनुष्य जिस लच्य को प्राप्त करना चाहता है, उमें वह श्रवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इच्छा की प्रवलता हो उसकी लगन का श्राधार होती है। इच्छा की यह प्रवलता किसी पदार्थ के ऊपर वारवार विचार करने से श्राती है।

चरित्र का कोई भी सद्गुण एकाएक प्राप्त नहीं होता। चरित्र के सद्गुणों को प्राप्त करना अपने प्राकृतिक स्वभाव के प्रतिकृत जाना है। जब कोई व्यक्ति किसी एक गुण की वृद्धि एकाएक कर लेता है, तो उसकी प्राकृतिक ह्वाओं का प्रवल दमन हो जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप उसके मन मे अनेक प्रकार की प्रतिक्रियायें उत्पन्न हो जाती है और उसका सद्गुण ही उसकी मानिक अशान्ति का कारण यन जाता है।

श्रात्म-संयम — चिरित्र के समी गुणों के लिये श्रात्म-सयम की श्रावश्यकता है। यह दूसरों के कल्याण श्रीर श्रात्म-कल्याण के लिये श्रावश्यक है।

<sup>&</sup>quot;New Actions are the only appologies and explanations of the old which the noble can bear to receive or offer"-

हैरेद नीति शास्त्र विस्त स्पष्टि को समाब का कोई काम करना है, उसे झासर-संपन की आकरन क्या तो है ही पर को झपना बीबन सुनी बनाना बाहता है, उसे भी आप-संपम की झावरपकता है। स्वारम संपम के बिसरीत विश्वकलोतारता है। विश्वकलोतारता है। वैपरिक

हानि है। किन मतुष्य में बाह्य संस्थ का ब्राह्मन है और हिपन लेडिक की हर्दि होगी है, वह स्वयम्भीय ने भी हुक मात नहीं कर पड़ा। विपर्यों के मोग कल की शक्ति उन्हों नहीं रह बाती है। वह स्वप्रत है भीय करा एमए स्वरूप में वह उनने मुख मात नहीं कर सक्ता। इसने वह मन्दर है कि मुख दिपने में नहीं बहित हमारी सानकित शक्ति हो ही है। बो अफिनिटना है

विषयेन्द्रक होता है वह उठना ही शक्ति होना होता है और उठमें विषय हैं मिनले की उठनी ही कमी होती है। अन को बार-बार हुन में से बाते के और एक होनि होती है। इस प्रकार मुक्त को बार-बार हुन में से बाते के और एक होनि होती है। इस प्रकार महत्त्व को बाता है। इसकुर शक्ति के निष्के हो बाती है। इसकुर की मानिक गुक्तानी के महत्त्व करा हुनी बना रहेता है। अब महत्त्व महत्त्व की का रहेता है। अब महत्त्व की साम किया बाता । इस प्रकार के महत्त्व की साम किया बाता । इस प्रकार के महत्त्व की साम किया बाता । इस प्रकार के महत्त्व की साम करा है। सो साम निष्के की महत्त्व करने के हिने पहते वह उत्तर के हिने पहते वह उत्तर के की बहुत कर है है हो भी की पहले वह साम किया है हो साम निष्के की साम किया है हो साम निष्के की साम किया है हो साम किया है हो साम किया है हो साम निष्के हो है साम की की की साम निष्के की है हो साम किया है हो है। सो के पहले कर है हिनाई है ही है। सो के पहले साम की साम की साम की साम है है । सो के पहले साम की साम की

दुगार में की क्या में किया जा तकता है। वहचार करना दिशा करना किये के बारे में कार्युम ठावना देग्या करना बारि स्पन्न हुए हुए हैं। भी एँ म्यामियार सालस्य वसेर दृष्टि प्रेसुम्म में स्पृत्त कर है परिव कर द्वारा की की बोहने का मध्यत कर व्यादि से सुद्ध हुए हों हैं। यहाँ दें मध्यत करना प्राप्त करना प्राप्त कर हो परिव के सित्त के सित्त के सित्त के सित्त कर हो परिव के सित्त के सित के सित्त के सित के सित्त के सित के सित्त के सित्त के सित के

भंजन-कीर्तन में, गाने-रोने में—सभी जगह भोजन का स्थान श्रवश्य रहता है।
मिद्रों में प्रसाद के लिये जितने लोग जाते हैं, उतने हिरकीर्तन के लिये नहीं जाते।
जहाँ प्रसाद की कभी हो जाती है, वहाँ दर्शकों की भीड भी कम हो जाती है।
इस प्रकार हमारे सभी कार्यों के द्वारा जिह्वा का नियत्रण शिथिल होता है।

फिर भोजनों मे भी नये-नये श्राविष्कार होते जाते है। धनी लोग दिन में कभी चार बार श्रीर कभी छुह बार खाते हैं। प्रत्येक समय कुछ नये खाद्य-पटार्थ की चाह रहती है। बहुत से धनी लोगों के रसोइये दिन भर कुछ-न-कुछ रसोई तैयार ही करते रहते हैं। फिर खाने के पदार्थों में जितना ही परिवर्तन किया जाता है। मन उनसे उतना ही श्रमतुष्ट होता जाता है।

इस प्रकार की ग्यव्यू-गीमारी की उचित चिकित्सा उपवास ही है। यदि अत्येक धनी व्यक्ति महीने में दो बार उपवास करे, तो एक श्रोर उसे सूल श्राविक लगेगी जिसके कारण उसे नित्थ प्रति खाने की नई-नई वस्तुश्रों को खोजने की श्रावश्यकता न हो, श्रौर दूसरी श्रोर समाज में रसोइए कहलाने वाले लोगों का समय वच जाएगा। इससे उनके स्वास्थ्य में भी पर्याप्त सुधार हो जाएगा। उपवास का लच्य केवल किसी एक दिन विना भोजन के रह जाना नहीं, वरन् वार-वार भोजन करने की श्रावत श्रौर चटोरापन को छोड देना है। इससे श्रमेक प्रकार के लाम है।

जो व्यक्ति पेट्रपन को छोड देता है, उसमे श्रालस्य भी नहीं ठहरता। जव श्रालस्य को श्राटत छूट जाती है, तो मनुष्य में कामुकता भी कम हो जाती है। जो जिहा के लालच को वश में कर लेता है, वह कामुकता के प्रलोभन को भी जीत लेता है। इसी प्रकार उसमें धीरे-धीरे श्रपनी वाणी श्रीर विचारों पर नियत्रण् स्थापित हो जाता है। श्रतएव जो व्यक्ति श्रात्म-नियत्रण् प्राप्त करना चाहता है, उसे नियत्रण् मोजन से प्रारम करना चाहिये। किसी प्रकार के श्रतिक्रम के प्रायश्चित-रूप उपवास भी लाभकारी होना है।

जब श्रात्म-नियंत्रण प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति मुख को एकाएक त्याग करके कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तब इस प्रकार की तपस्या के जीवन में श्रात्मसयम की बृद्धि नहीं, श्रिषित रोगों की उत्पत्ति होती है। एकान्तता से मनुष्य एक प्रकार के सद्गुण को भने ही प्राप्त कर ले, पर उसमें दूसरे दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। दुर्वासा श्रृपि भारी तपस्वी थे, पर उनमें मीप्ति शास्त्र

वित रंपिक को तमात्र का कोई काम काना है। उसे ब्राया-संगम की बायर माता देशी पर को धपना बीयन मुत्ती बनाना चाहता है। उने मी धा" संदम की भाषश्यक्ता है।

48=

धारम संवम के विक्रीत विवय-लोनुक्य है। क्यिक लोनुक्य से केर्रेड द्यान है । जिल सनुष्य में बारम संयम का बामान है बीर विपयलें मुख की दृष्टि दोती है वह दिवय-भाग ने भी तुस्त मास नहीं कर पत्र। पिपया है मांग हरन की शक्ति उनमें नहीं रह बाती है। तर प्रधार है मीम बाने नमझ सरकर भी वह उनसे नुन्न मात नहीं कर सकता । इसने पर प्रायम है कि शुन्त विपयों से नहीं,हरिक हमारी मानतिक शक्तिमें ही है। वो व्यक्तिविन्ना है विषयोग्युक्त दोता है। यह उतना ही राक्तिकीन होता है सीर उतमें विषय प्रत भीगवे की उदनी ही कमी होती है। मन को बार-बार तुम्ब में हैं। बान वे कम एक हानि होयी है। इन प्रकार प्रतुष्प की हम्हा शक्ति निवल हो बावी है। रूप्त ग्रक्ति है निवन हो जान पर अनुष्य बाहनाओं का दाह बन बाता है। इन अफार की सामाधिक गुनामी के मनुष्य क्या <u>त</u>न्त्री बना रहता है। सब प्रश्न साठा है कि सारम नियमक हैते. ग्राप्त किया बाय । इत प्रत्य में रुत इ प्रतिद्व सल्ड और समाद-प्रवारक महातमा टास्टवाय का निमासिकि विचार उन्नीमनीय है—"ब्राह्म निर्वेषक को प्राप्त करने के किये पहले उन बुराइपी को बीकता चाहिये को स्वतन कर के विकार देखे हैं। पीछ दूसम हुपहर्ने को वरा में किया का एकटा है। बहबाद करना निंदा करना। किया ने बारे से झारुम संबन्धा ईम्बा करना झादि सक्स कुराहर्यों है। बोर्यं। म्बभिकार बालस्य कडीर इति वेद्यान ये स्मृत कप छे परित्र की इराइवाँ हैं। पहले हमें स्पृत्व हुराइवाँ को क्रोइन का प्रवस्त करना चाहिमें बीचे सदम इराहमाँ चीरे बीरे बुदेंगी । सद्यामा बास्तवान ने सात्म निमंत्रमा को मास करते के लिये पहला कहम उपनास का रखना बताया है। मनुष्म की विक्षा को कहा में करने का सावन उपवास है यह पड़ोराप्स और पेत्यन की बारव का विनासक है। वर्तमान सम्बद्धा चटोरेपन की समस्त है। इस्से बिक्का का निर्वत्रक है। हात्र है । इसके असेक संसक्त कार्य में साहे

का ही सबस क्यान रहता है। किसी के सिक्षने क्रकाने में शाही-विवाह में

भजन-कीर्तन मं, गाने-रोने मे—सभी जगह भोजन का स्थान श्रवश्य रहता है।
मिदरों मे प्रमाद के लिये जितने लोग जाते हैं, उतने हरिकीर्तन के लिये नहीं जाते।
बहाँ प्रसाद की कमी हो जाती है, वहाँ टर्शकों की भीड़ भी कम हो जाती है।
इस प्रकार हमारे सभी कार्यों के द्वारा जिहा का नियत्रण शिथिल होता है।

फिर भोजनों में भी नये-नये श्रायि कार होते जाते हैं। वनां लोग दिन म कभी चार बार श्रीर कभी छह बार खाते है। प्रत्येक समय कुछ नये खाद्य-पटार्थ को चाह रहती है। बहुत से धनीं लोगों के रसोइये दिन भर कुछ-न-कुछ रहोई तैयार ही करते रहते हैं। फिर खाने के पदार्थों में जितना ही परिवर्तन किया जाता है मन उनसे उतना ही श्रसतुष्ट होता जाता है।

इस प्रकार की न्यच्चू-तीमारी की उचित चिकित्सा उपवाम ही है। यदि भरमें घनी व्यक्ति महीने में दो बार उपवाम करे, तो एक ख्रोर उसे भूख ख्राविक लगेगी जिसके कारण उसे नित्य प्रति खाने की नई-नई वस्तुख्रों को खोजने की खावर्यकता न हो, ख्रोर दूमरी छोर समाज में रसोइए कहलाने वाले लोगों का समय वच जाएगा। इसमें उनके स्वास्थ्य में भी पर्यात सुधार हो जाएगा। उपवास का लच्य केवल किसी एक दिन बिना भोजन के रह जाना नहीं, वरन् बार-बार भोजन करें की खादत छीर चटोरायन को छोड देना है। इससे खनेक प्रकार के लाभ है।

जो व्यक्ति पेट्रपन को छोड देता है, उसमे श्रालस्य भी नहीं ठहरता। जय श्रालस्य को श्राटत छूट जाती है, तो मनुष्य में कामुकता भी कम हो जाती है। जो जिहा के लालच को वश में कर लेता है, वह कामुकता के प्रलोभन को भी जीत लेता है। इसी प्रकार उसमें धीरे-धीरे श्रपनी वाणी श्रीर विचारों पर नियत्रण स्थापित हो जाता है। श्रतएव जो व्यक्ति श्रात्म-नियत्रण प्राप्त करना चाहता है, उसे नियत्रण भोजन से प्रारम करना चाहिये। किसी प्रकार के श्रातिक्रम के प्रायश्चित-रूप उपवास मी लाभकारी होना है।

बन श्रातम-नियत्रण प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति सुख को एकाएक त्याग करके कठोर तपस्या का जीवन व्यतीत करने लगते हैं, तन इस प्रकार की तपस्या के जीवन में श्रात्मस्यम की वृद्धि नहीं, श्र्रपितु रोगों की उत्पत्ति होती है। एकान्तता से मनुष्य एक प्रकार के सद्गुण को मन्ने ही प्राप्त कर ले, पर उसमें दूसरे दुर्गुण-उत्पन्न हो जाते हैं। दुर्वासा श्रृषि भारी तपस्वी थे, पर उनमें

11 नीवि-शास्त्र कोप भी मात्रा भी कमिक थी | वे रामचंद्र को भी मरम बरने को वैपार हो गरे ये । इती प्रकार विर्शामित्र में तपस्या का बल या; किन्तु उनमें भारी वामियन मी था । इतने क्रविक कारम निर्यंत्रया राजा बनक और रामचंद्र में गामा बाचा है।

प्रदरप कीवन में ब्रिश्तना बारम निर्वेषण होने की संमावना है, सिद्ध बीकन में उतनी नहीं । सब्दे आरास नियंत्रया की परीका विपयों की उपस्पित में सपने सापको क्या में करके रखने में हैं। ब्रोध का बाताबरका होने पर शास्त सन रहना मितना शेवस्कर है। उतना कीय के वातावरस के बागाव में स्मेप के

अनममूलक होती है। कितने ही अवगर पर अपने कियारों को वृक्ष्यों के शम**र** 

मकाशित न करने में ही अपना और वृत्तरों का करवाश होता है। मनुष्य का वहा प्रिम और सामकारी छत्व ही बोलना चाहिये। व्ययं की छत्यवाहिता चरित्र का

पैपक्तिक और शासाबिक करवाया हो हहि से शामकारी है। इसे प्राप्त करना सी इसारे जरित्र के निर्माण के लिये लामकारी है। बिल स्पष्टि के स्पद्दार में एचाई और एरळवा नहीं रहती अक्डा मन करा दुश्ली रहता है। उत्तपर न वी वूचरे स्रोग विश्वास करते हैं क्योर म वह बुसरे स्रोगों पर विश्वास अस्त्र है। बह छदा संदेहपुक मनोष्टिक का बना पहता है। अपने अवहार में सबाई न रल ने से समाज का दिस नहीं होता। व्यवहार की सचाई चित्र की सवाह से बाती है। प्रत्येक महत्त्व की नहीं कहता चाहिये को उतका वर्ष हो वह सम्बं को कपने साथ विद्याने के काम मैन लावे। पर वर्षों की व्यक्तियमया

सरक्षता - स्वदार ही छरतता सीर स्वाह एक देश स्वयुध है है

E 404

सद्गुक नहीं धापित उसका वर्गका है।

म होना समाद है।

भनुमन न करने में नहीं है।

रै नीतिसाइट के सनुतार मनुष्य के सहतुद्ध क्या है ! इस प्रतंग में पूनानी विचार-प्राप्ता को स्वय चौत्रिये।

९ सब्तुन में देश काल का क्या स्थान है। क्या सब्तुनों में व्यक्तिगत मेर्

- त्यार्थ सद्गुण श्रोर परार्थ सद्गुण के भेट को स्पष्ट की जिये। यूनानी श्रीर ईसाई मत के श्रनुसार मनुष्य के प्रवान सद्गुण कीन कीन मे है? श्राधिनक काल में उक्त विचार-धाराश्रों में क्या विकास हुश्रा है ?
- ४ जिस मनुष्य मे एक सद्गुण हे, उममे सभी सद्गुण हे—इस विचार की मौलिकता को स्पष्ट की जिये छीर यह बताइये कि सद्गुणों में कहाँ तक एकता है ?
- ५. चरित्र-निर्माण के साधन कीन कीन से है ? चरित्र-निर्माण में उटाहरण का क्या महत्त्व है ?
- ६. चरित्र-निर्माण में तप श्रीर त्याग की क्या स्थान है १ क्या हम स्यागी मनुष्य को चरित्रवान व्यक्ति कह सकते है !
- ७ श्रात्म सयम की प्राप्ति मनुष्य केंसे कर सकता है ? इस सम्बन्ध में टाल्स-टाय महाराय के विचारों को स्वप्ट करके उनकी मीलिकता को दर्णाइये !

### इक्कीसर्वे पकरण

व्यक्ति का नैतिक विकास नैतिक यिकास का वर्षे महत्त्व के नैतिक विकास का वर्ष के इंट ग्रहन के विवय में लिय

मिल पिदाओं के मिल मिल सठ है। इन्द्र विद्वानों के अनुसार क्रमने आफी समाज के प्रति तमस्ति करने में अनुष्य का नैतिक विकास होता है और हुएँ के बहुनार मनुष्य को झरना कर्यक्ष सता निर्देशक करना चाहिए। तस्त्र के नैतिक निषम कभी ठीक होते हैं और कभी वे ठीक नहीं मी होते। हमें बमाज के उन्हों नैतिक निषमों को यानना चाहिए। को हमारी झान्दास्य तम्

विकेद क प्रतिष्ठल नहीं हैं। त्यांच भी ज्ञान नैतिक लहत की मांगि आर्थि के हार है। क्यांच है। त्यांच भी ज्ञान नैतिक लहत की मांगि आर्थि के विक त्यांच है। क्यांच न के उत्तर क्यांच की त्यांचिक कारों के उत्तर क्यांच की त्यांचिक कारों के उत्तर के उत्तर है। व्यांच का नैतिक कारों के उत्तर कारों है। प्रत्यंच कारोंचे नैतिक विकाल के लिया कि जे उत्तर की स्वांच के उत्तर निर्माण की नैतिक विकाल के लिया कि जो व्यांच के उत्तर निर्माण की त्यांच के उत्तर निर्माण की त्यांच के उत्तर निर्माण की उत्तर कारोंचे की कारोंच की उत्तर कारोंचे कारोंचे अपर्थ कारोंचे कारोंचे कारोंचे की उत्तर कारोंचे की उत्तर कारोंचे की उत्तर कारोंचे की उत्तर कारोंचे कारोंचे कारोंचे अपर्थ कारोंचे कारो

To wish to be better than the world is to be siready on
 The way temporality —F H Bradley

के व्यक्तित्व से ऐक्य कर देता है, वह उतना ही श्रधिक नैतिक है, श्रीर जो श्रपने श्रापको किसी विशेष प्रकार का व्यक्ति मानकर समाज के लोगों से मिन्न प्रकार का श्राचरण करता है, वह श्रपना पतन ही करता है। उसे यह श्रमिमान हो जाने की समावना रहती है कि मे दूसरे लोगों से श्रधिक श्रच्छा हूँ इसके कारण भूल करने पर वह दूसरे लोगों से शिच्चा ग्रहण नहीं करता, उनकी वात नहीं सुनता श्रीर श्रपने हठ में ही लगा रहता है। उसकी हठ की मनोइत्ति के कारण उससे कठिन भूलें भी होती हैं। जो व्यक्ति उसका विरोध करता है, वह उसका विनाश करने के श्रयवा उसे दूसरे लोगों की दृष्टि मे गिराने के लिए तुल जाता है। इस प्रकार वह दूसरे व्यक्ति को नीचा सिद्ध करने की चेष्टा करता है। पर इस प्रकार की चेष्टा करना ही श्रनैतिक श्राचरण है। जब कोई व्यक्ति श्रपने श्रापको श्रसाधारण व्यक्ति—सत, महात्मा, साधु श्राटि मानने लगता है, तो उससे भारी नैतिक भूलें श्रवश्य होती है। उसके श्रभिमान को नष्ट करने के लिये ऐसी भूलों का होना श्रावश्यक भी है।

परन्तु श्रपने श्रापको समाज का विशेष व्यक्ति मानना जिस प्रकार नैतिक भूल है, उसी प्रकार समाज की श्रविवेक-युक्त प्रथाश्रों श्रथवा विचारों का समर्थन करना भी नैतिक भूल है। समय-समय पर हमे समाज की प्रचलित रूढियों श्रौर विचारों का विरोध करना पहता है। इस विरोध के लिये समाज के प्रमुख लोग हमसे श्रप्रसन्न हो जाते हैं, श्रौर दर्गड देने की भी ठान लेते हें। पर यि उन लोगों के द्रग्ड के भय से हम श्रपने सत्य श्रौर विवेक पर श्राधारित निश्चयों को बदल दें, तो हमारा नैतिक विकास होना सभय नहीं। श्रपने श्रापको समाज का विशेष व्यक्ति सिद्ध करने के लिये समाज की रूढियों का विरोध करना एक बात है, श्रौर समाज के वास्तविक कल्याण हेतु उसकी रूढियों को बदलने की चेष्टा करना दूसरी बात है। श्रमेरिका में गुलामों से काम लेने की प्रधा प्रचलित थी। वहाँ के धनी लोग श्रम्भीका से निर्योग्रों को मगाकर श्रपने खेतों में जबरदस्ती काम कराते थे। इसे वे विल्कुल नैतिक श्राचरण मानने थे। काम में किसी प्रकार की श्रुट दिखाने पर गुलाम लोग भीटे जाते थे। उन्ह राने, भीने, सोन श्रौर विवाह-शादी की कोई भी विशेष सुविधा नहीं दी जाती था। वे जानवरों जैसे रखे जाते थे। इन लोगों की यह दशा देखकर वहाँ के

31Y नीति-शास्त्र कुछ सहदय व्यक्तियों ने क्रएते मन में इस प्रया को क्रम्त करने की टान ही।

बिन लोगों ने इसका बान्दालन उठाया; उन्हें प्रारम्म में बनता का विधेष कार पड़ा और इस निरोप के कारता उन्हें कते इ प्रकार की संत्रवाएँ तहती पर्ती। परन्तु अन्त में वे सफल हुए। यदि वे सम्बन्ध में प्रचलित विश्वारों के अनुतार ही अपने विचारों की बना लेते. तो बसैरिका में गुलामों ने काम क्षेत्रे की प्रव का सन्त न होता । इती प्रकार कुकर, कुकरात साहि सहापुरुयों ने क्षित विवास

को उचित समस्यः उन्हीं के झनुसार उन्होंने झपने झावरहों को बनामा बीर पेथे ही विवारों का उन्होंने समाब में प्रवार किया ! पर समाब 🕏 इन विशेष व्यक्तियों के लिये बित नियम का पाइन करनी टीफ है उस नियम का पालन करना समाब के सामारख व्यक्तियों के लिने टीफ

नहीं है। समाब के कई लीग सामाबिक नियमों अथवा कहियों का किए। समान इंडस्ताय है तिये नहीं बरन् झपने किली प्रकार को मीयेण्ड भों को दूस करने के लिये करते हैं। यह किसी सामाविक नियमधायका सर्दियाँ का उल्लंबन किसी खार्यक्या किया बाता है और बन इस प्रकार का उल्लंबन मनुष्य को पाश्रविकता के सार से क्रेंबा न उठाकर नीचे मिएता है, तब वह धानैविष्ठता कहा व्यसगर । धारने साएको विद्योप प्रकार का व्यक्ति तिस्र करने हे हेत ही कमी-कमी कोई व्यक्ति कियो सम्मविक प्रया निवस सबवा ऐसी

का निरोध करता है पर उसे बागने हा शास्त्रविक हेत्र का सान नहीं रहता। वह अपने विचारी का उस कोड़ि के नैतिक विचार मानकर ही उक्त कार करती है। उसकी बात माननामें बहुत ही ऊँची होती है, पर उसकी खडात भाननाने नीचे स्तर की होती है। ब्रवएक ऐसी स्थिति में यह निश्वय करना कठिन हाता दें कि नैतिक मुबार की जिल्हा करने वाले व्यक्ति का बाद्यतिक हेंतु केंचा है संयंश निप्त कर का ! इसी कारण हमें झेडते महाराय की शिक्षा पर प्यान देना चाहिए। विशेष पदार का व्यक्ति न बनकर हमें सामान्य व्यक्ति वन रहने की केश ही करनी काहिए। यहि हम संतार में बारने मैतिक विकास के निय स्थानि सवावें दिना ही तमान का इस्याय कर तकें तो बातुत्तम हो। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रथमें आवश्या में पहुरी उत्तरी मैतिक्या की नरिवार्च करे किठनी कि समाज में समस्तित है। फिर बह उत्तरी सारी बहने की

चेष्टा करे । श्रागे बहते समय उसे ख़्य समफ-च्र्फ लेना चाहिए कि उमका श्रागे बहना सभी प्रकार से उचित है श्रथवा नहीं । यह किमी समाज में कोई ऐसी प्रया प्रचलित है, जो ससार के दूमरे समाजों में नहीं पाई जाती श्रोर जिससे समाज की वास्तविक ज्ञति हो रही है, तो उसे इस प्रथा का विरोध करना ही उचित है। इसमें ही उमका नैतिक विकाम है। मकुचित नियम को छोड़कर न्यापक नियम के पालने से व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, चाहे वह श्रपने देश का हो श्रथवा दूमरे देश का ।

किसी व्यक्ति का नैतिक विकास एकाएक नहीं होता। एकाएक समाज का विरोध करना भी अनर्थकारी है। अतएव मनुष्य को अपने स्वभाव का जान बढ़ाते हुए धारे-धारे नैतिक उन्नति में आगो बढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आचरण में किसी प्रकार की एकान्तता अथवा अतिक्रम दिखाते हैं, वे नैतिकता से आगो न बढ़कर पीछे ही चले जाते है। उनके उतावलेपन से न उनका कल्याण होता है, और न समाज का।

## नैतिक विकास के उपकरण

चैयक्तिफ श्रोर सामाजिक विचारों का साम्य व्यक्ति का नैतिक विकास सभी वातों में मध्यम मार्ग के श्रनुमरण से होता है। एक श्रोर मनुष्य के व्यक्तिगत विचार होते हैं। इन दोनों प्रकार के विचारों में जब मधर्प होता है, तो व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रावेग में श्राकर समाज के विचारों का विगेध न करने लग जाय। जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है, उसकी भली वातों को भी समाज नहीं मानता श्रोर उसे पीछे पछताना पहता है। यदि वह समाज का सुधारक है, तो उसे समाज को उतना ही श्रागे ले जाने की चेष्टा करना चाहिए, जितना कि समाज जा सकता है। यदि समाज को एकाएक श्रागे वढाने की चेष्टा की गई, तो प्रतिगामिनी कियायें श्रारम्भ हो जाती हैं। इससे समाज श्रागे न वढकर पीछे ही चला जाता है।

पर समाज के विचार हमारे सम्पूर्ण व्यक्तित्व के प्रतीक होते हैं।कमी मनुष्य

<sup>1</sup> Conditions of Woral evolutions

११६ नीति-शास्त्र

बितनी के चाई पर इस सहैव रह सके ।

हम प्रपने सम्बन्ध का पुनिर्देशह कर बात्त हैं। यर पीके समाव हमार्ग नहि कार करता है और हफ कारख हमें आस्म-मस्टेंग होती है तो ऐसी अवस्थ में हमारा कार्य हमारा नैकिक उत्पाद न करके नैकिक स्वान करता है। अपने का नैकिक उत्पाद उसके उसी कार्य है होता है, विश्व के तम्दे के इस्ते के हमों में क्योप होता है और बिसे करने के तिए उसे किया है। क्यों की कर्में में कर्मा पहें वह उसे स्वान्ध है। इसका में कहा आनंक प्रकार के ब्रामांवार, प्रतीव हस स्वान्ध आदि होते रहते हैं। इनका बान्य करना उम्बन्ध है। यर हमें हने भाव करने में बही एक मास सेना बान्य हमें कक हम हम हम काम को पूर्व करते है लिए प्रपने बार के समर्थ देशते हैं। इस प्रकार मध्यम सार्य का बद्धतर्थ मन्द्रप्त भावतिक विभाव करता है। सरस्टीन का मन्द्रप्त का मेरिक विभाव करता है।

लोगों का कान्यत्य लाक्यत्य व्यक्ति के कान्यत्यों को प्रमानित करता है। समुध्य काना चमन मेले लोगों की चंगल में किता है देता है उसने कान्यत्य के प्रचाने की छम्मायना उसनी ही कारिक है। नायान के प्रचारक मी व्यक्ति के नारिक में पुत्रापन में मारी कार्य करते हैं। वे व्यक्ति के छागने की कीने की वार्य रहते हैं। वे प्रयोक मार्किको उसके कार्यवाद स्वस्तु कहा नार्यों एउँ हैं। प्रमोने

मान सीविए कि मारतवर्षे में विषया के पुनर्विवाह की प्रधा को तौहमें के लिए

नबीब नमाब में इत प्रकार के शमाब-गुबारक उद्देते हैं। ब्यक्ति को इस मुक्तरमें ने माने मुचार के लिए सारिता मीर निरंत क्रियते रहते हैं। क्रिमी विशेष घटना का प्रसास—च्या-क्या म्युप्प के बीबन में कीर्र विशेष परमा परिता हो बाती है। यह परमा करनी हाँह ने मते ही महत्व-नरी हो, पर मनुष्य के श्राध्यात्मिक जीवन के लिए यह बड़े महत्त्व की होती है। कभी-कभी ऐसी घटनाएँ उसकी सारी जीवन-धारा को बदल देती है। जब एक डाकू किसी सन्त को मारना चाहता है श्रीर सन्त उससे विशेष उदारता का व्यवहार करता है, तो कभी-कभी ऐसे डाकू का हृद्य परिवर्तित हो जाता है श्रीर वह श्रपने दुराचरण को छोड सदाचारी महातमा वन जाता है।

मनुष्य के जीवन में एकाएक परिवर्तन श्राय नैतिकता के विक्द श्राचरण के श्रितिकता है। जन मनुष्य किसी प्रकार के व्यभिचार में श्रितिकम कर नैठता है, तो उमे श्रात्म-भत्स्वी होने लगती है। इसके परिणाम-स्वरूप यह काम-वामना को श्रपना शत्रु मानने लगता है। वह पहले जितना विषय-भोगी था, पीछे वह उतना ही तपस्यी यन जाता है। तपस्या की यह मनोवृत्ति जय फिर साम्य-भाव को श्रा जाती है, तो व्यक्ति का स्थायी नैतिक मुधार होता है।

जागरूकता — श्रपने श्राचरण श्रौर विचारों के प्रति सदा जागरूक रहना मनुष्य के नैतिक विकास में महत्व का स्थान रखता है। जो व्यक्ति श्रपने श्रापको भला बनाना चाहता है, वह श्रपने काम के उचितानुचित पर विचार करके उसे करता है। जो व्यक्ति सदा काम की धुन में लगा रहता श्रौर उसके श्रौचित्य पर विचार नहीं करता, वह श्रपने श्रापको किसी प्रकार के प्रवाह में वहा हुश्रा पाता है। श्रतएव श्रपने कामों को नैतिक बनाने श्रौर श्रपने जीवन में नैतिक विकास लाने के लिए काम के साथ-साथ उस काम की श्रालोचना करते रहना श्रावश्यक है।

जागरूक मनुष्य न केवल श्रपने वाहरी कार्मों का विचार करता है, वरन् वह उन कार्मों के हेतुश्रों पर भी विचार करता है। उसकी यह इच्छा रहती है कि उसके काम भले हों श्रोर वे ऊँचे-से-ऊँचे हेतुश्रों से किये गये हों। जब मनुष्य श्रपने कार्मों तथा विचारों को इस प्रकार देखता रहता है, तो उसे जागरूक मनुष्य कहते है। बुद्ध भगवान् ने जागरूकता को मनुष्य के नैतिक विकास में महत्व की वस्तु मानी है। इग्लैएड के प्रसिद्ध दार्शनिक टामस हिल श्रीन महा-शय ने भी इसे महत्व का स्थान दिया है। मेरिय शहर मारिया मारिया स्थाप के समय-समय पर झात्म-परीचा भी समय-समय पर झात्म-परीचा भी समय-समय पर झात्म-परीचा भी समय-समय पर झात्म-परीचा के समय-समय स्थाप्त-परीच होते कार सात्म-परीचा का कार्य निरोध कर से होता है। पर भी मा महान्य सम्य-सम्बद्धा पर चात्म-परीचा को झावस्यकता देखता है। ऐसी झावन्या है वह झाने पुष्णे कार्यों की आजोचनर करता है। वह बह बानना आहता है कि अपने पुण्णे कार्यों की आजोचनर करता है। वह बह बानना आहता है कि अपने पुण्णे कार्यों

में उसने बापने भिजानों को बरितार्य किया है, ब्यवना नहीं। इस मकर की बापन परीवार्वनित कियो परिक्षिति में बहु न केवल स्थारित कहा है कारी कमी को मासोपना करता है बरन् उन है दुर्को छवा विद्यानों को भी बाहोचना करता है से उन कार्नों के भेरक बापना प्रवाशना भी भी हमाने कर दुर यो बहु उसे पुण्यान को बेटा भी करता है। कमी-कमी महापन कपने बापना में मूल भी करता है बापन उसका बायवार उसके ब्राग्ना कियो में मेरीन

में मूल भी करता है अध्याद उठका बाबादास उठके द्वारा किए किये वसे नैतिक विद्यारों के अनुसार नहीं होता। कमी कभी बह विद्वारणों को निमित्रक रहते में हैं मूल करता है। अपीत् उठके विद्याल निलाकी है के होते हैं। बीद कमी-बानी वह अपने हेंद्रामों के विदय में नीदिक मूल करता है। अधीत बह किए होड़ामों को खेंबें देव मानता है। वे बाहाब में नीवें हेव होते हैं। बाहम-परीवृत्त कमाज को इन एक बातों का पदा बाता है। और किर बह बारने नीविक द्वारार करने में समर्थ होता है।

परम्म निरुक्त ब्रास्य रथीबां करते याना साल मनोवृष्टि का परिवासक नहीं है। इससे मनुष्य के विचार नकारास्त्रक बन बाते हैं। ब्राम्सी बुधावर्गे पर ही विचार करते रहते से उससे क्षमाव मा ब्राह्म निक्ताह का बाता है। निरुद्ध क्षाप्त-परीवा से मनुष्य में ब्रास्त-मर्स्त्रना की मनोवृष्टि ब्राह्म पर हो बाते हैं। वह नुष्य बपने बारको क्षेत्रने में ही क्षपना सार समस निका देश है। यह कदका एक प्रकार का मानाविक रोग है। इसके ब्राह्म वह बाते से मनुष्य में निकास

परीचा है मुद्राम में आरम-मर्शनों की अनोहरिंग सिंत महत्त है। बहाँ है। इस मुद्राम बंगने बाराकों कीएने में ही अपना स्थार तमन बिता हैना है। यह अवस्ता एक प्रकार का माराधिक रोग है। इसके बादिक बहु बाने है अनुम्म में निकम्म पन बा बाज है। बन एक अनुम्म बानी कमवीरियों को तर कर स्त्रम की सामर्थ अपने बाप में नहीं देखता तब यह बाहामनीरियुम्य स्थार दिख होता है। इस प्रकार के निरोक्षण है कमी-कमी महाम का आरम-विश्चार ही चला बाज है। क्व किसी महाम का बारम-विश्वास जाता बता है तो बह नैतिक हम्बर है सिक्स बाने को बेहा करते हमता है। बारम-विश्वास प्रमानशिकात का नाम है श्रौर इस विश्वास का श्रभाव निकम्मेपन श्रौर श्रात्म-वश्चना की मनोवृत्ति का। श्रित श्रात्म-निरीक्त्ए से मनुष्य दु॰खी होकर श्रपने श्रापको भूल जाने की चेष्टा करने लगता है। श्रत्यव श्रात्म-निरीक्त्ए उतना ही श्रच्छा है, जितने मे मनुष्य के मन में रचनात्मक विचारों की वृद्धि हो, श्रर्थात् जितने से वह श्रपनी कमजोरियों को तो जाने, परन्तु इसके कारण श्रात्म सुधार की हिम्मत को न हारे। श्रिति श्रात्म-निरीक्त्एण के विषय में ही यह कहा जा सकता है कि जहाँ श्रजान ही कल्याएकारी है, वहाँ जान प्राप्त करना मूर्खता है।

निरन्तर श्रात्म-निरीक्त्ए करनेवाले कितने ही व्यक्ति श्रपने श्राप में श्रनेक प्रकार के किल्पत दोषों को देखते रहते है। उनका श्रात्म-निरीच्ण उन्हें श्रपनी दृष्टि में सदा नीचे वने रहने के लिये वाध्य करता है। वे कितने ही स्वाभा-विक कियार्थ्यों के लिये भी अपने आपको कोसने लगते हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति किल्पत शारीरिक रोगों से पीडित व्यक्तियों की मनोवृत्ति के सदृश है। हेपोकेन्ड्रिया की श्रवस्था में कितने ही लोगों को पेट के दर्द एव त्तय श्रादि रोगों का सदेह सदा वना रहता है स्त्रोर वे हर समय डाक्टर से स्त्रपनी परीचा कराते रहते हैं तथा स्वा-स्य सुधार के लिए अनेक प्रकार की सलाहें लेते रहते हैं। पर रोग के विपय में उनकी चिन्ता अविछित्र ही उनके रोग को स्थायी वनाये रखती है। कितने ही वास्तविक शारीरिक रोग भी इसी कारण स्थायी बने रहते हैं क्यों कि उनके विषय में मनुष्य सदा चिन्तित रहता है। इसी प्रकार को मनुष्य सदा श्रपने नैतिक टोषों के विषय में ही सोचते रहता ह्यौर श्रपने ध्यान को किसी रचनात्मक कार्य में नहीं लगाता है, उसका नैतिक दोष नष्ट न होकर श्रीर भी स्थायी हो जाता है। इस प्रकार कितने ही व्यक्ति श्रपनी सुवृत्तियों को जानते हैं, उनके विषय में वे सदा विचार श्रीर श्रात्म-भर्त्सना भी करते रहते हैं, पर उनसे मुक्त नहीं हो पाते। अत्यधिक भ्रात्म-परीचा और अपने सुधार के विषय में श्रत्यधिक चिन्ता करने का यही फल होता है।

श्रात्म परीचा के श्रितिकम से श्रपने श्रापको बचाने के लिये मित्र के समज् श्रपनी कमजोरियों को कहना श्रीर उन कमजोरियों से मुक्त होने के लिये उसकी सलाह लेना श्रच्छा है। जिस प्रकार कुशल डाक्टर दूसरे रोगियों की चिकित्सा तो ठीक से कर प्रमानिक विकास स्वय वीमार पडता है, तो उसे श्रपने दूसरे

नोति शास्त्र मित्र बार्डरों की सलाइ सेनी पहती है। उसी प्रकार मनुष्य कितना है

3×

मिचारवान क्यों न हो, पर स्वयं किसी प्रकार के नैतिक विचार की उनमन में पड़ बाने पर वह अपने निज की ठलाइ **छे लाम उस**रा है। इस प्रकार की चलाइ लंगा उनके लिए आवर्गक होता है। मित्र एक ब्रोर उने उनके

स्थे गुरु बीर होयों को नताता है बीर वृत्तरी बोर वह उसे आपने होयों की चीतने के लिये प्रीस्ताहित भी करता है। भाव्यों की स्परियति—सनुष्य के बीवन के नैतिक विश्वत के विवे केवल गांग्य विकारतों और ब्राय्म निरीक्क की ही नहीं बरन् बोम्म झारण

की भी काक्यकता होती है। किसी कावश प्रकप की मुख्य और उनके करिय स्रोर गुर्फों के विकार मनुष्य के स्नान्तरिक मन को प्रमानित करते हैं। बो सनुष्य बिस व्यक्ति के बियय में सदा बिज्यन करता है। उसी स्पक्ति के सार्य उत्तका वाहारम्य हो बावा है। इस वादारम्य के ही बाने पर मनुम्य सहब मार्व से ही उसी प्रकार का साचरक करने खगता है जिस प्रकार सावर्श पुरूप करते हैं। सिद्यान्तवादी पुस्य की काम प्रयस्त पूर्वक कतस्य के क्य में करता है। अपने बादर्श के रंग में रंबित पुरुष वड़ी बाम धनाबात बानद ते करता है। र्वतार 🕏 तमी देशों में पेले बादश पुरुषों को गायार्वे प्रचलित रहती हैं। कियने ही सम्म देशों में नन बादर्स पुरुगों की अवतार के रूप में माना बाख है। प्रत्मेश्व स्पष्टि को श्रापना बादर्श पुरुष श्रापने बाप जुनना पहता है। विशे का भारश प्रस्य कृपन है तो किसी का बाद भाषना इसा। कमी-कमी ने भा<sup>रश</sup> पस्य इमारे वर्तभान काल में ही रहते हैं । उनकी भारत कवाओं भीर परिषं के बारे से पिन्तन करने है भी अनुष्य का नैतिक विकास दोता है। कवि कीर

पमास प्रमान प्रकार है। वकास्त सेथन-मनुष्य के मैदिक विकास के जिये कुछ समय दक व्हान्त रेक्न क्षम्बा होता है। साधारस्ता हम दुनियों के कार्मों में व्यक्त सारे और इसरे होमों के विचारों से प्रमाचित होते रहते हैं । यदि हमारा जीवन सदा हती प्रभारका रहा और हमने 😂 भोड़ा वहस ब्रह्म

तक्यानकार भी कभी-कभी अपनी इतिवों में किती महायु पुरुष हे रूप में पक विशेष बादश का निकल करते हैं । मनुष्य के नैकिक विकास पर प्रनहां मी

समय नहीं दिया, तो श्रचानक कोई नैतिक भूल हो जाने की श्रारांका रहती है। मनुष्य जिस काम में लगा रहता है, उसी की उन्नित मे उसका ध्यान रहता है। जब तक मनुष्य अपने ध्यान को किसी विशेष दिशा की श्रोर नहीं मोडता, तब तक उम श्रोर उसकी उन्नित नहीं होती। श्रतएव श्रात्मोन्नित के लिये श्रपने ध्यान को कुछ समय के लिये सासारिक संभाटों में श्रालग कर उसे श्राध्यात्मिक चिन्तन में लगाना श्रावश्यक है। इसके लिये मनुष्य को प्रति-दिन एकान्त सेवन करना चाहिये। एकान्त के समय मनुष्य को श्रपने जीवन के सिद्धान्तों श्रोर श्राचरणों पर विचार करने का श्रवसर मिलता है।

कितने ही लोग ग्रपने सारे जीवन को एकान्त सेवन श्रीर श्राव्यात्मिक चिन्तन में व्यतीत कर देते हैं। वे ससार को छोड़कर कभी-कभी साधु हो जाते श्रीर श्रपना सारा जीवन किसी मठ श्रथवा जंगल में व्यतीत करते हैं। इस प्रकार के जीवन में वह समता नहीं रहती, जो साधारण ग्रहस्य-जीवन में रहती है। ऐसे लोग केवल चिन्तन करते हैं, पर श्रपने चिन्तन की सत्यता का श्रमुभव करने का श्रवसर उन्ह नहीं मिलता। श्रतएव उनका शान श्रधूरा ही रह जाता है। जो लोग पहले गाई स्थ्य जीवन में होकर किर सन्यास लेते हैं, वे प्रारम से ही घर छोड़ने वाले लोगों की श्रपेचा श्रधिक श्राध्यात्मिक लाभ उठाते हैं। उनके चिन्तन के पीछे श्रमुभव रहता है। श्रतएव उनके विचारों में एकान्तता के श्राने की सभावना नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक समाज के लिये श्रावश्यक होते हैं। ये लोग समाज के साधारण लोगों के बदले चिन्तन करते, श्रीर श्रपने चिन्तन से समाज को लाभान्वित करते हैं।

कभी-कभी कोई व्यक्ति अपना घर-द्वार छोड़े बिना ही किसी विश्रोप काम में लगे रहने के कारण एकान्त-सेवी हो जाता है। यह सकार में उतना ही आता है, जितना जीवन-यापन के लिये अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे लोग समाज की निधि होते हैं। ससार के महान दार्शनिक, सन्त और किवयों का जीवन इसी प्रकार का होता है। वे दुनियाँ की भीड से अलग रहकर अपनी साधना में लगे रहते हैं। जब तक कोई ब्यक्ति अपनी शक्ति को ससार के साधारण कार्यों में ब्यर्थ खर्च होने से नहीं बचाता, वह तब तक कोई भी विशेष नीति शास

145

सर्ये करने में समये नहीं हो सकता । बातप्य बायने बीवन के प्रतिचयं के महत्त्व का सम्मन्नेवाला व्यक्ति बायनी बाकि को व्यक्ति को कर्य के बहुवाद बीर बीवन प्रतान निर्माण करते में करा तर तरे बायने माना स्वस्त में कार्यों प्रदान है। ऐसा व्यक्ति प्रदान निर्माण किये हिना ही एकान्त-सेवी का बात है। साब को पेंद्र व्यक्ति के बिद्ध साववुत्वकता राजी है। इनके निर्माण करते करता बीर कविता की लिए हो ही नहीं स्वस्ता राजी है। उन्हें निर्माण करता बीर कविता की लिए हो ही नहीं स्वस्ता है। उन्हें का सेवित कि साववित करता बीर कविता की लिए हो ही नहीं स्वस्ता है। उन्हें का सेवित कि साववित कि साववित करता बीर कि सीवित है।

टापस्या करना?—सफ्तो इनिस्तों को बड़ में करके रहता नैतिक बोका ही के विकास का एक बावरयक साथन है। बारोहिक बोक सानदिक होनों यर समुद्ध के नैतिक विकास के सापन हैं। इन्हियों को बड़ा में करने के वकल से सनुष्य को दश्का सर्वक वहतदरी होती है। उस स्कृत्य को दश्का पढ़ि स्वत्वती हो बारी है तो वह बिठ काम को करना चाहण है। उने बा बाहे सरक्षा से कर बातता है। क्रिनाइयों के सामने बाने से बहु अस्पित नहीं होता।

I Asceticism.

यह त्याज्य है। तपस्या के श्रातिकम से मनुष्य की वे हो इच्छार्ये प्रयत्न हो जाती है, जिन्हें दिमत करने की चेष्टा वह करता है। श्रापने श्राप पर घोर नियत्रण् रखने वाले एकान्त सेवी व्यक्ति कभी-कभी मानसिक रोग से भी श्रस्त हो जाते हैं। उन्हें वे ही इच्छार्ये त्रास देने लगती है, जिनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिये वे सतत चेष्टा करते रहते हैं। श्रतएव श्रापने विचारों को रचनात्मक बनाना श्रीर श्रपने लच्य की प्राप्ति के लिये जितने त्याग श्रीर तपस्या की श्रावश्यकता है, उतने ही त्याग श्रीर तपस्या करना श्रपने नैतिक विकास के लिए श्रेयस्कर है। इस प्रस्ता में श्रपनी ''मेनुश्रल श्राफ एथिक्स'' नामक पुस्तक में दिया हुश्रा श्री जान एस० मेकेन्जी महाशय का निम्नलिखित विचार उल्लेखन।य है:—

"श्रपने जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के हेतु श्रपनी इच्छाश्रों को दयाना उत्तम है। परन्तु तपस्वी इच्छाश्रों के मन को ही श्रपना लच्य बना लेता है श्रोर इस प्रकार इच्छाश्रों को दयाने का प्रयत्न स्वभावत ही विफल होता है। इससे मनुष्य का चित्त इच्छाश्रों के विषयों के ऊपर एकाश्र हो जाता है श्रीर इससे वह उनका वैसा ही गुलाम हो जाता है, जैसा कि उन इच्छाश्रों की स्वित में लगा हुश्रा व्यक्ति। श्रतएव श्रपने श्रापको किसी योग्य उद्देश्य को प्राप्ति में लगाये रखना श्रपनी इच्छाश्रों से मुक्त होने का सर्वात्तम उपाय है। लिपे-पुते खाली घर में ही भूत का वास होता है, सब प्रकार से भरे-पूरे घर में भूत (श्रीतान) नहीं श्राता।"\*

<sup>\*</sup>It is important to repress our lower desires, in order that we may be able to devote ourselves, without let or impediment, to the highest ends of life But the ascetic regards the suppression of desire as the end in itself. And the effort thus to suppress all natural desires frequently defeats its own aim. It concentrates attention on the objects of desire, and in a sense makes a man the slave of his desires as truly as in the case of him who yields to them. The best way to free ourselves from our lower desires is, as we have already indicated, to interest ourselves.

१४४ नीति शाम

भावर्श जीवन के ब्राह्म

नैतिक क्षेत्रन के विषया से नियम में जो कुछ जरस बड़ा गया है। उसने कारणों बीवन की रूप-रेखा रख हो बाती है। यहाँ पर हम बाएरों बीवन के पेरी कहायों की चला करेंगे। जिल्हा जीति ग्राब्स के प्रमुख विद्यार्ग ने निर्मित किया है।

चिर्माण ग्रीस्ताः — बादर्ग बीक्त विवेक सम बीक्त है। अपने बीक्त को विवेक पुष्ठ काली के लिये श्लुष्य को तिर्वार्ध कितन काले को कावर्त क्या है। किसा चित्रार किस सनुष्य कोई लिए नैतिक तिकाल पर नहीं पूर्वेचक और अपने बीचन को वह संवार के चाय-प्रवाह में बहुते रहने देशा है। वजा में उसी पनता विद्यालों की वरुक्ता है। बूबरे प्रकार की वपनता करवाने होती है। स्वार का वैसद वह रिखाऊ कर है, को चार दिनों के बाद नह हो क्या है। तक बीक्त तटी स्पष्टि का है, को अपने विद्यालों के ब्रिवे स्वस्त स्पाव करने के विवे मी तत्रर रहता है।

परन्त नैतिक विकाल मनुष्य में भनावार नहीं का बाते। इसके सिने मनुष्य को आनोपार्यन करना है बोर बारने बीवन को विश्वनदरीस बनाना पड़ता है। विश्वनदर्भी भावत से नैतिक विवारण को मात कर खेना बन्धेरण का कार्य है। किंग मन्दर वैज्ञानिक क्राय्येच्या के किये मनुष्य को कई दिनों एक विवार करने की आवरसक्या पड़ती है उस्ती मन्दर नैतिक विकारण के ब्राय्येच्या के किंद्र मो कई दिनों के विचार को आवरपक्ता होती है। किर विवारण को जीक के बरतने के सिमें में शक्त विश्वनत की ब्रायद्यक्ता होती है। विश्वनत के सम्बन्ध हम ब्राय्ये विवारणों की कींग्री की मी नाम तेती हैं।

कियाशीकता—कर इसने नित्य कितन की सद्देश को दशाया है। परद्र केनल कितन का जीवन भी सकतेत्र जीवन गर्ही है। पित्तन के तमप इस

in something better It is only into a mind swept and garmithed that the davils can enter. When it is well furnished and occupied they can find no room—Mackensie, A Manual of Eduies v. 352.

जिन सिद्धान्तों को प्राप्त करते है, उनकी सत्यता को प्रमाणितकरने के लिए व्याव-हारिक नगत में श्राना भी श्रावश्यक है। नैतिक जीवन ही व्यावहारिक जीवन है। जगल में बैठकर हमजिन श्रादर्शवादिता का निरूपण कर सकते है, उस श्रादर्श-वादिता की सत्यता लीकिक जीवन की कछीटो पर परखी जाती है। कितने ही श्रादर्शवादी व्यक्ति लीकिक जीवन में पह जाने पर श्रपनी श्रादर्शवादिता को रतों दते हैं। इससे उनका श्रघ पतन एकाएक हो जाता है। सिद्धान्तों को श्रपने लौकिक जीवन में श्रव्यवहाय पाकर जो व्यक्ति उनमें उचित परिवर्तन कर तेते हैं, वे मफल जीवन के व्यक्ति कहे जा सकते हैं। ऐसे ही लोगों का जीवन श्रादर्श जीवन माना जाएगा।

मध्यम मार्ग का श्रनुसरण-श्रादशं जीवन वास्तव में वह जीवन है, जिसमें न तो लौकिक व्यवहार श्रथवा किया का श्रितिकम है, श्रोर न चिन्तन-शीलता का ही। जो मनुष्य चिन्तन ग्रौर किया में सम्य रखता है, वही श्रादश व्यक्ति है। चिन्तन के ग्रभाव मे जीवन की नाव के ग्रानिश्चित लच्य की ग्रोर वह जाने का भय रहता है। पर यदि मनुष्य ससार से श्रलग रहकर सदा चिन्तन ही करें, तो उसे श्रपने श्रवगुणों का पता ही न लगेगा। मनुष्य को श्रपने गुण, श्रीर श्रवगुणों का पता तभी चलता है, जव वह ससार के कामों में हाथ वटाता श्रीर अनेकलोगों के सम्पर्क में श्राता है। जब मनुष्य ससार में श्राता है, तो उससे श्रनेक मकार की भूलें होती है। इनके लिये उसे पश्चाताप अथवा श्रात्मवेदना होती है। इस प्रकार की वेदनार्थ्यों को बार वार सहकर मनुष्य श्रपने श्रापको सुवारने मे समर्थ होता है। जब मनुष्य श्रपने श्रापको सामारिक कामों से श्रलग कर लेता है, तो वह श्रपनी कमजोरियों को जानने के श्रवसर को ही खो टेता है। फिर उसकी य्रान्तरिक कमनोरियाँ उसके मन में उसी रूप में बनी रह कर उसे हु:ख देती रहती है। श्रतएव वाह्य ससार में काम किये श्रीर लोगों से श्रपना सम्पर्क वढाये विना मनुष्य को शान्ति नहीं मिलती। ग्रादर्श जीवन में किया ग्रीर शान का साम्य रहता है। यही वह मध्यममार्ग है, जिसका प्रवर्तन कृष्ण, बुद्ध ग्रौर श्ररस्त महाशय ने किया है। #

u इस प्रसंग में श्रीमेकेचे ्राया का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है-

मीवि शाझ

444

भार्ग जीवन के बचल

नैतिक धीवन के विकास के विराय में जो कुछ काम कहा गया है। उसते स्वार्त धीवन की रूप देना राज हो बादी है। यहाँ पर हम स्वार्त धीवन के पैरे लचयों को पचा करते, जिन्हें नीतिनाक के प्रमुख विद्वारों न निर्मय किया है।

चिमलान शीसला-कारहर्ण चीवन विवेष्ठ अब बीवन है। बार्य बीवन की विवेष्ठ पुक्र बनाने के लिये अनुष्य की नित्यांत्र विनन्त करने की आवर्ष करा है। किना विचार किये अनुष्य कीए लिए नित्रक शिवरूप पर नहीं पूर्वेष्ठा और अपने चीवन की वह संशाद के बाय-अवाह में बहुते हाने देता है। सेतर में सबी सन्त्रमा शिवरूपों की सरकता है। वृत्ये प्रकार की सफलता शब्दार्थों हीतों है। संशाद की बदद दिन्याद बन है बी बार विनों के बाद नव हो बाद है। उस बीचन स्त्री अपने का है सी बाद विनों के सिये सक्क सार्थ करने के सिये मी सरद हरता है।

परम्म नैविक विद्याल मनुष्य में बानायाय नहीं का बाते। इनके तिने मनुष्य के बानोपार्वन करना है बोर बारने बीचन को विश्वनयोक बनाना पड़वा है। किसी मांचर के नीविक शिक्षाल को मांच कर बेना बानोराव का कार्य है। किसी मांचर वैद्यानिक बानोराव के तिये मनुष्य को कार्य दिन कि विद्यान करने का बार करने के किसी मांचर वैद्यानिक बानोराव के कार्य निर्माण को बानोराव के क्रियान को क्रियान को क्रियान की कार्य निर्माण को बानोराव के क्रियान की कार्य करने किसी मांचर की किसी मांचर की क्रियान की बानाय करने की बानाय की क्रियान की बानाय करने की बानाय करने किसी में किसी की क्रियान की बानाय करने के बानाय करने के स्वापन की बानाय करने के स्वापन की बानाय करने करने है।

कियाशीक्षता—स्तर इसने निरंद किन्दम की सहचा को एनाया है। परन्त नेवत किन्दम का बीवन भी सबसेड बीवन नहीं है। विन्दन के समय इस

In something better It is only into a mind swept and garnished that the davils can enter When it is well furnished and
occupied they can find no toom—Mackenzie. A Manual of
Ethics p. 132.

जो मनुष्य दूसरे लोगों के हित में श्रपने श्रापको जितना ही रंगे देता है, वह श्रपने श्रापको उतना ही श्रधिक पा लेता है। जिसे सदा श्रपने श्रापको सुधारने की इतना चिन्ता लगी रहती है कि उसके कारण वह समाज की श्रावश्यकताश्रों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, उसका नैतिक विकास होना कैसे समव है।

श्रादर्श जीवनवाला व्यक्ति समाज-सुधारक होता है। प्रत्येक मला व्यक्ति एक तरह से समान का सुधार करता है। उसके ग्राचरण ग्रौर विचारो का सहज प्रमाव दूसरे लोगों पर पडता है स्त्रीर इसके कारण उनके मन में स्त्रात्म-सुधार की प्रेरणा उत्पन्न होती है। कभी-कभी वह उन्हें उचित सलाह भी देता है। इस मकार सदाचारी मनुष्य दूसरों के सुधार का विशेषरूप से प्रयत्न किये थिना हा उनका सुघार कर डालता है। इमरसन महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि इम अपने सद्गुण अथवा दुर्गण का प्रकाशन केवल बाहरी कियाओं से ही नहीं करते। विलक्त ये सद्गुण अथवा दुर्गण प्रतिज्ञण अपनी विशेष सुगन्य या दुर्गन्ध को छोडते रहते हैं। अ समाज के लोग इनसे सदा प्रभावित होते रहते हैं। श्रतएव <sup>समाज</sup> में रहकर श्रपने श्रापको ऊँचा वनाने की चेष्टा करना ही समाज की सबसे श्रिषक मौलिक सेवा है। जो मनुष्य इस प्रकार से श्रापने श्रापको ऊँचा बनाता है, वह समाज के लोगों की भी ऊँचा बना देता है। जब मनुष्य श्रापने स्रापको लौकिक विभ्तियों के उपार्जन में न खोकर श्रौर श्रास-पास के विचारों से विच-लित न होकर श्रात्म-कल्यागा में लग जाता है तथा श्रपने इस परिश्रम के फल को ससार के अन्य लोगों के हित के लिये त्याग देता है, तभी वह अपने जीवन को त्रादर्श जीवन बनाता है। ससार के सर्वोच व्यक्ति वे ही हैं, जो श्रपने श्राध्यात्मिक प्रयोगों का फल समाज को सदा सहज भाव से देते रहते हैं। प्रयोग के करने के लिये मनुष्य को एकान्त चाहिये, पर केवल प्रयोग ही जीवन का उद्देश्य न बन जाए। प्रयोग तभी धार्यक होता है, जब उससे ससार का ला भ होता है। इस तरह जैसे-जैसे समाज ऊँचा उठता है, वैसे तेसे व्यक्ति भी श्रपने

<sup>\*</sup>Men imagine that they communicate their virtue or vice only by overt actions and do not see that virtue or vice emits a breath every moment—Essay on character

बारमें प्रक्रि बासमाज से सम्बन्ध भावरा स्पक्ति समाब में रहकर तमाब के लोगों से सहातुम्ति दिवादे पूर्व

उन्हें सपने नैतिक विचारों सौर साबरख से केंबा उठाने को स्टर्स पेश करा रहता है। उसका मस्तिष्क स्वरूच विचार के बगत में विचरब करता है, पर्सी उसका हृद्यसमार के सामान्य लोगों में रहता है। वह उनकी वृहिमों को जनप है, पर उन भृतियों के कारक उनसे क्षणा नहीं करता और न बह उनसे बाला रहने का प्रयस्त ही करता है। पठित कोगों की भनी श्रृष्ठि है खुद लग बाने का

मय उसे नहीं सहसा अपने समाई से वह अनायासे उन्हें द्वारा वेदा है। 🕇 प्रभानवद्यास से मनुष्य प्रथमा करवाद्य मले ही कर से पर असके बोदन

से तमात्र को कोई साम नहीं होता। पिर वह नैतिक बोबन कैसा, बिहरें किसी का उपकार भी न हो । मनुष्य का नैतिक बादश बहरा मा की प्राप्ति है। Action and reflection are the gymnastics and music of moral culture. In retirement we criticise the acts of Hie in life we criticise the ideas of retirement-A manual of Ethics.

p. 360 किया और विचार नैतिक बीवन के व्यावास और सर्गात हैं। एका<sup>म्स</sup> ने

समय बीवन के कार्यों की झालांचना की व्यती है. और एकान्त में ग्राप्त रिक्रान्ती की परस बीवन में होती है।

🕽 इस मसग में इमरसन महासद का निम्नक्षित कपन उस्सेलनीय 🦫 Solltode is fatal, society vulgar We must keep our head in the one and he de in the other The conditions are met when we maintain independence of thought and yet do not lose sympathy Essay on Society and Solitude

एकान्त पातक हैं बीर समाच करिए । हमें कपना मर्द्धाण पर में चीर दायों को वृक्षरे में रक्तना काईहए। सकात् हमारे विकार तो सकाता में उद्भव हो, परन्तु हमारी क्रियाओं का क्षेत्र समाज ही हो। कर हम प्रपने दिवारी को सकन रुक्ते हैं और अपने संतग के होगों के प्रति चहातुन्ति नहीं सीते, वी रम प्रावश जीवन को बरितार्थ करते हैं।

# इक्कीसवाँ प्रकरण

# नैतिक रोग और उनके उपचार

# नैतिक रोग का स्वरूप

नैतिक रोग का श्रर्थ-जय कोई मनुष्य ग्रपने नैतिक श्रादर्श से गिर वाता श्रीर निम्न स्तर के जीवन में गहने लगता है, तो उसकी मानसिक त्रप्रम्था को नैतिक दृष्टि से दोप-युक्त माना जाता है। यह नैतिक बुराई<sup>२</sup> है। वि सदाचार का जीवन नैतिक स्वास्थ्य है, तो दुराचार का जीवन नैतिक रोग। ज्य किसी मनुष्य में ग्रपने ग्रापको सम्हालने की सामर्थ्य रहती है, जय उसके कार्य सुचाच रूप से चलते है और जन वह नित्यमित अपने गारीरिक वल में उन्नति करता है, तो उसे हम शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ मनुष्य कहते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति त्रपने नैतिक जीवन को सुचार रूप से चलाता है। जिसके जीवन मे श्रादशों की उपस्थिति है ग्रीर उनकी ग्रोर वह प्रति-दिन के ग्रम्यास से बढता वाता है, उसे नैतिक दृष्टि से स्वस्थ कहा जाता है। इसके प्रतिकृल शारीरिक श्रथवा मानसिक परिस्थिति को रोग की स्थिति कहा जाता है। रोग की स्थिति में मनुष्य का श्राचरण दूपित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसके कार्य न तो श्रपना हा लाभ करते, श्रीर न दूसरी का ही । नितिकता की दृष्टि से श्रपना वास्तविक लाम दूतरों का लाभ करके ही होता है। जब मनुष्य श्रनैतिक श्राचरण करता है, तो इससे सिर्फ दूसरों की ही नहीं, स्वय उसकी भी स्ति होती है। वह श्रपने श्रापको दएट का भागी वनाता है।

## नैतिक बुराई का कारग

नैतिक रोगों के दो रूप—जिस प्रकार शारीरिक श्रथवा मानसिक रोगों

<sup>1</sup> Moral pathology

माप ही खँचा उठता माता है। व्यक्ति और समाब एक हतरे हे गुपे हुए हैं। एक के उत्पान से दूसरे का उत्थान होता है, और एक के पतन है [मी - ¶ाफ्तता

#### प्रश्न

- र मनुष्य के नैतिक विकास का कार्य कथा है। यह नैतिक विकास केरे होता है।
- र मनुष्य के नैतिक विश्वास में सरसंग और बिरोप भटना का क्या सान है।
- क्वा मनुष्य के नैतिक विकास की बातावरदा का परिचास क्या व सकता है है
- में मुद्रम्य के नैतिक विकास में बारम-परीवा और एकान्त-सेवन की उसी
- रिया को स्वर कीबिय । ४ ' तिये पुते कासी पर मं मूठ का निवात होता है। सब प्रकार से मरेनूरे
- - " बादश बीबन में चिन्द्रनशीहरा कीर क्रियाशीक्षण का क्या सान है।
  - क्या दाशनिक श्रीवन की इस झादश जीवन सात सकते हैं।
  - देश सम्बन्ध रहता है १

- वर में भूत (शैतान) नहीं ब्राता<sup>क</sup> इस क्यन का क्या बर्ब है। या
- कपन हमें कहाँ तक बापने नैतिक विकास के किए उपना गार्ग रहाता है।
- फिया और विकार नैतिक जीवन के व्यामान और संगीत है—" इंड विचार की मीतिकता को दर्शाहने । कादर्श जीवन में व्यक्ति का समाब है

परिणाम श्रानदमय श्रीर दुसरे का दु स्वमय जीवन है।

चरित्र के दोपों के कारण मनुष्य मे चरित्र के टोपों के दो प्रधान कारण होते हैं —एक शिला की कमी, और दूसरा आत्म-सुधार के सतत् प्रयत्न का अमाव। शिला की कमी के कारण मनुष्य को ऊँचे आदर्श का जान ही नहीं हो पाता और न उसमें भली आदतें ही पड़ती हैं। वालक को पहले पहल उसके अविभावक और शिल्क ही उसे चरित्र बनाने में सहायक होते हैं। वे उसे उचित आदशों का ज्ञान और अपने आप में सद्गुर्गों को हट करने के लिये अम्यास भी कराते हैं। पीछे स्वय बालक हो इस गुर्ग को महत्ता को समस्कर उनको बढ़ाने लगता है। भली शिल्जा के अभाव में बालक में अनेक बुरी आदतें पड़ जातीं और उसके विचार कल्लापत हो जाते हैं। फिर वह अपनी नैतिक उन्नति करने में अपने को असमर्थ पाता है।

पर चरित्र-निर्माण में केवल वातावरण श्रीर शिक्ता से कार्य नहीं होता।
श्राने चरित्र के निर्माण के लिये मनुष्य को स्वतः प्रयत्न करना पडता है। शिक्ता का कार्य हतना हो है कि वह व्यक्ति में श्रापने श्रापकों ऊँचा उठाने की प्रेरणा उत्यन करे। जब मनुष्य में श्रातम-सुधार की प्रेरणा उत्यन हो जाती है, तो शिक्ता का कार्य समाप्त हो जाता है। किर मनुष्य श्रपना सुधार श्रथवा विगाड श्रपने श्राप ही करता है। शिक्ता के द्वारा ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्यन्न होती हैं, जिनसे कि मनुष्य चरित्र के गुण श्रयवा दोषों को प्राप्त करे, पर वे वस्तुयें श्रपने प्रयत्न से हो प्राप्त होती हैं। सतत् प्रयत्न से चरित्र के गुण स्थिर रहते हैं। प्रयत्न के श्रमाव में श्रनेक प्रकार की चारित्रिक बुराहयाँ श्रपने श्राप ही चली श्राती हैं। वब मनुष्य श्रपने श्रापकों ऊँचा उठाने की वेष्टा को बन्द कर देता है, तो भाइतिक नियम के श्रनुसार वह स्वभावत नीचे गिरने लगता है। जिस प्रकार कपहें को स्वच्छ रखने के लिये हमें सदा सावधान रहना श्रीर कमी-कभी उसे धोना भी पहता है, उसी प्रकार श्रपने चरित्र को स्वच्छ रखने के लिये भी मनुष्य को सदा सावधान रहना पटता है श्रीर कमी-कभी उसे प्रापश्चित के रूप में श्रनायास श्राये हुए दोर्बों को घोना भी पहता है।

**चरित्र के दोवों के प्रकार**—मनुष्य के चरित्र ने दोष्ट्र-हो प्रकार के होते

बरिज के दोगें को स्याच्या—बरिज के दोगें बरिज के दोगों को स्याच्या—बरिज के किसी प्रकार को क्यों का बरिज का दोग कहा जाता है। उसर कहा जा चुका है कि वह दोग पाग और सस्याव का सारवारिक रूप समया उनका करका है। प्रापेक समुख्य सारों आपकी पूर्वक

माम करने की बेबा करता यहता है। इस पूर्वता का बान ही उसे आमसन्देती हैं। जब कोई मनुष्य अपने आपमें कियों माम देती हैं। जब कोई मनुष्य अपने आपमें कियों माम देती हैं। उस आपमा कार्या माम देती हैं। वह अम्मादिक सेवार की दिश्व हैं। अपने वह पर्याद के बार के प्रमुद्ध के बीट कियों उन्हें पर्याद के बीट कियों उसे आपमें देती हैं। उस कियों की आनुमूर्ति के बीट कियों की आपमें देती हैं। उस कियों के बीट कियों की आपमा के प्रमुद्ध हैं। अपने की अपने की अपने कियां की अपने कियां की अपने की

सम्बार्ध की के हाय जान होने पर हमें कुपल होता है और बिरो हम करा कियाने की पेटा करते रहते हैं यह भरित का हुआँच समया दीय है। परित्र के उत्पूच महम्म के बीवन की उसत करते हैं और दोय उसे नीचे मिराते हैं। यक का संदिस परिणाम स्रानदमय स्रीर दुसरे का दुःखमय जीवन है।

चिरत्र के दोपों के कारण्—मनुष्य में चिरत्र के दोपों के दो प्रधान कारण् होते हैं—एक शिद्धा की कमी, श्रीर दूसरा श्रात्म-सुधार के सतत् प्रयत्न का श्रमाव। शिद्धा की कमी के कारण् मनुष्य को ऊँचे श्राटर्श का जान ही नहीं हो पाता श्रीर न उसमें मली श्रादतें ही पडती हैं। बालक को पहले पहल उसके श्रिवमावक श्रीर शिद्धक हो उसे चिरत्र बनाने में सहायक होते हैं। वे उसे उचित श्राटगों का ज्ञान श्रीर श्रपने श्राप में सद्गुणों को हट करने के लिये श्रम्यास भी कराते हैं। पीछे स्वय बालक हो हम गुण् को महत्ता को समभकर उनको बहाने लगता है। मली शिद्धा के श्रमाव में बालक में श्रनेक बुरी श्राटतें पह बाती श्रीर उसके विचार कलुपित हो जाते हैं। फिर वह श्रपनी नैतिक उन्नति करने में श्रपने को श्रसमर्थ पाता है।

पर चिरित्र-निर्माण में केवल वातावरण श्रीर शिक्ता से कार्य नहीं होता।
श्रिपने चिरित्र के निर्माण के लिये मनुष्य को स्वत प्रयत्न करना पहता है। शिक्ता का कार्य इतना ही है कि वह व्यक्ति में श्रपने श्रापको केंचा उठाने की प्रेरणा उत्पन्न करे। जब मनुष्य में श्रात्म-सुधारकी प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, तो शिक्ता को कार्य समाप्त हो जाता है। फिर मनुष्य श्रपना सुधार श्रयचा विगाह श्रपने श्राप ही करता है। शिक्ता के द्वारा ऐसी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे कि मनुष्य चरित्र के गुण श्रयवा दोषों को प्राप्त करे, पर वे वस्तुर्य श्रपने प्रयत्न से हो प्राप्त होती हैं। सतत् प्रयत्न से चरित्र के गुण स्थिर रहते हैं। प्रयत्न के श्रमाव में श्रनेक प्रकार की चारित्रिक बुराइयाँ श्रपने श्राप ही चली श्राती है। जब मनुष्य श्रपने श्रापको केंचा उठाने की चेष्टा को बन्द कर देता है, तो प्राकृतिक नियम के श्रनुसार वह स्वभावत नीचे गिरने लगता है। जिस प्रकार कपदे को स्वच्छ रखने के लिये हमें सदा सावधान रहना श्रीर कमी-कभी उसे धोना भी पहता है, उमी प्रकार श्रपने चरित्र को स्वच्छ रखने के लिये भी मनुष्य को सदा सावधान रहना पहता है श्रीर कमी-कभी उसे प्रायक्षित के रूप में श्रनायास श्राये हुए दोषों को धोना भी पहता है।

चरित्र के दोषों के प्रकार—मनुष्य के चरित्र के दोष दो प्रकार के होते

रें--एक बारिव दीनता त्वक, ग्रीर वृत्तरा परित्र का एकावी-त्वक। संतर हे

क्स बोजना है। पर बन १८० उठे स्वापार में बार बार बार उठमा पहता है हो बढ़ बुट बोज़कर मी दुनाव्य उठमें को नेष्टा करता है। दूसन को बरार होने देने के बहते बढ़ बट बोहता ही उदिश ठमफड़ा है। इस प्रकार बाजी एक पाने स्वापारी मी जीर शाकरी करने काले हैं। इट मकार की जारिनिक कमी चरित की बहुता की कमी को दशावा है।

हर तकार की जारिकिक कभी परित्त की बहुता की कभी को रहाता है। एस भागों में कोई बाक्सिक तैरिक विचार नहीं रहता। उनके बीकन में कारणी का कमान उदरा है। ऐसे लोग काक्सरवारी होते हैं। है जिनक कारण होते देखते हैं उपर ही तक बाते हैं। बाहता में ने बीनन के कियी निर्देश विकारण का पालन नहीं करते। नैतिकता के क्षांपक होग बीनन में विकारत के बमाय के बहुता की होते हैं।

प्रतिना में कुल-कुल एकाहिता वाई हो बाती है। बिना एकाहिता के स्टाप्य में किसी विशेष प्रकार की पोमस्ता कावश जरित के उद्गुब्ध का विकास गरी होता। या किसी प्रकार की एकाहिता स्वयं परित्व का दोर है। कावस जरित हैं के विशेष दोप उन्हों लोगों में सामे बाते हैं किनमें विशेष प्रकार के पुत्त होते हैं। मेनेकबी म्हायाय के हाय कपन में मीतिक स्वयं है कि म्हान्य के जरित के होंग उसके वास्तायय के हाय कपन में मीतिक स्वयं है कि म्हान्य के जरित के होंग उसके वास्तायय के हाय कपन में मीतिक स्वयं है कि म्हान्य के जरित के होंग

वृतरे प्रकार का चारिनिक दोव संसार कैप्रतिमाशासी सौगों में पाये व्यवे 🖁 🛚

न पड़े, परन्तु जन तक मनुष्य इसे प्राप्त नहीं कर लेता; तय तक मनुष्य के हद्तम सदगुण घनी छाया भी टालना है। छ

उसार के विशोप पुरुषों में हटीलापन रहता है। यह हटीलापन उन्हें श्रपनी लगन मे बल प्रदान करता है। प्रतिकृत परिस्थितियों के कारगा वे अपने षिढान्तों को नहीं यदलते । प्रतिर्त्त परिहियतियों में उनकी लगन श्रीर भी हढ़ हो जाती है । उनका फार्य-क्षेत्र एक विशेष क्षेत्र मे सीमित ग्हता है। उसी प्रकार उनके विचार भी विशोप प्रकार क होते है। वे वि-रोधा विचारों श्रथवा मिद्धान्तो का समावेश श्रपने सिद्धान्तों मे नहीं करते । इसके कारण उनका नैतिक विकास उतना नहीं होता, जितना कि पूराता की प्राप्ति के लिने श्रावश्यक होता है। जिम व्यक्ति के नैतिक विन्वार श्रीर श्रादर्श प्रगतिशील होते हैं, जो ग्रापने सिद्धान्तों मे उचित परिवर्तन करने के लिये वेयार रहता है, वही नैतिक पूर्णता की प्राप्तिकर सकता है। पर मनुष्य का जैसा स्वभाव है, उससे यह श्राशा करना ठीक नहीं है। कविता की धुन में लगा हुत्रा मनुष्य जीवन की दूसरी श्रावर्यकतार्थ्यों को श्रोर श्रपनी दृष्टि नहीं ले जाता। वह समाज के रुद्विवाटी नियमों के पालन की परवाह नहीं करता । इसी प्रकार समाल-सुधारक दूसरे लोगों की कमनोरी को ध्यान मे न रखकर कभी-कभी अपराधी के लिये श्रत्यविक दराड देने की सुफ दे देता है। उसकी दृष्टि श्रालोचनात्मक होती है। यह दूसरे लोगों को बुरा लगता है, पर वह इसकी परवाह नहीं करता। विद्याध्ययन मे लगन रखने वाले विद्वान अपने घरेलू जीवन में प्राय' असफल हो जाते हैं। इस मकार देखा जाता है कि मनुष्य के चरित्र का सद्गुग् उसके जीवन के विशेष मकार के दुर्गुण का कारण भी हो जाता है। प्रकृति के सभी श्राध्यात्मिक कारणों के नियम के अनुसार यह ठीक ही है। 🕸

<sup>\*</sup> A man's sins are the shadows of his virtues, and though a life of transparent goodness would cast no shadow, yet so long as men fall short of this the strongest virtues will often have the deepest shades—A Manual of Ethics P 368

<sup>#</sup> मनुष्य के सद्गुण जिस प्रकार उसके उत्थान के कारण होते हैं, उसी प्रकार उसके दोष उसके पतन के कारण भी होते हैं। अतएव प्रत्येक विवेकी

हैं—एक बारिज हीनता सुरक्ष धीर दूवरा चरिज का एकाडी-सपक। संसर के सिक्टर कोनों में परले प्रकार के दोच होते हैं जूचरे प्रकार का रोग विग्रे क्यकियें को होता है। संसर के सामारण कानों में को एकोनाके स्थावित बीट का मूर्य उत्तरी से पूर तक करते हैं बितानी पूर तक करते हैं बितानी सुर तक करते हैं बितानी सुर तक करते हैं बितान कर तक करते में स्थायक होता है। उनके बीचन का सुक्ष्य तक कर तरे में स्थायक होता है। उनके बीचन का सुक्ष्य तक कर तरे में स्थायक होता है। उनके बीचन का सुक्ष्य तक कर निर्माण की नहीं तक

142

वे उठ छर्मुया का व्यास्तात को क्र देते हैं। फिर उनके व्यरंग में वे हों होंग दिखाई देने लगाते हैं भिनाकी ये पहले तिना करते थे। वन किसी माण्यों के तन बोलकर देने का लाम होया और उठकी तुकान की साख काती है, उन वर एक बोलकर देने का लाम होया और उठकी तुकान की साख उठाना पहले तो वह कर बोलकर मी दुनाम उठाने की बोल करता है। कुमन को वरवर होने देने के बदले पर कर देलेता ही उत्पाद समझ्या है। इस माक्य का क्रांत्र साम करते प्यापारी भी बोर बाबारी करने लगते हैं। इस माक्य की चारितिक कमी बरित की दहल की कमी की दर्शात है। देने लोक साम की साखित की तीतक विचार नहीं रहा। उनके बोलम में साथ की का कमान रहात है। देने लोग का साथ हो हो हैं। वे किस्ट स्विक बाम होने देखने हैं। उत्तर ही दल बाने हैं। बातम मैं वे बीनम के किसी नैतिक

प्रार्थित करते हैं बहाँ तक वे सरदाय लीकिक हांद्र से सामकारी दिखाई देते हैं। किमी प्रकार का सरदास जब लीकिक हांक्र से लामकारी नहीं दिखाई देता, वे

तूनरे प्रकार का चारिकिक दोप गंजार केमिरामाशाकों लोगों में याये कार्य हैं। परिता में कुक-चुक्क एक्सकिता याद हो जाती है। किया एकाविका के मार्च्य मिली क्षिया क्यार की योग्याता वायका चारिक के श्वराण का कार्या नार्यों होता। यर किशी मकार की प्रकारिता कार्य चारिक का दोप है। सत्यस चरिक के किरोग कोप जनते लोगों में याने कार्य है किस्मी संग्रेग मक्सर के मुख होते हैं। मेन्यामी महायाय के इस कपन में मीलिक सत्य है कि महुप्य के चरिक होते होते करके करमुखी की खुमा है। यायकी मलाई बसाय पूर्णता की स्वाहर मेरे में

रिकान्त का पासन नहीं करते। नैतिकता के अपिक बोप बीवन में तिकान्त के

यमान के कारक ही होते हैं।

सहित मिलता है। इस दएड में चिरित्र को सुवारने की शक्ति होती है। दएड चिरित्र के दोप का ऋषिय है।

कभी-कभी चरित्र का दोष किसी वाहरी टराड की ऋषेचा न रख ऋषन श्राप द्वारा दर्र के रूप में ही प्रकट होता है। ऐसी श्रवस्था में वह शारीरिक त्रथवा मानिवक रोग का रूप धारण कर लेता है। जो लोग दूसरे लोगों के प्रति श्रपने मन मे घृणा के भाव रखने हैं, उन्हें कोढ़, ववासीर, च्रय श्रन्धेन का रोग हा जाता है। इन रोगों के द्वारा उनकी दुर्भावनार्य श्रथवा चरित्र के दोप नष्ट होते हैं। ये रोग तभी होते हैं, जब मनुष्य अपन चरित्र के दोप को नहीं मानता अथवा उसे स्वीकार नहीं करता। अपने दोप को समाकर जब वह अपने चरित्र का सुधारने के लिए तत्पर हो जाता है, तो उमका दोप नष्ट हो जाता है। कई प्रकार की भक्त भय या निरर्थक वाष्य शारी-कि चेष्टार्ये भा मानसिक विकार का वाहर फेंकने के लिए उत्पन्न होता है। गद्गी का भय भीतरी गढगी के भय का प्रतीक है। यह भय आन्तरिक गद्गी को मतीक-रूप से वाहर निकालता है। सॉप का भय काम-वासना का भय है, यह मनुष्य की छुपी काम-वासना का परिचायक होता है। किसी प्रकार का शारीरिक श्रथवा मानसिक राग कुछ काल तक तीव रहने के पश्चात् शान्त होने लगता है। इसका श्रर्थ यह है कि वह मानसिक विकार को बाहर निकालने में समर्थ हुआ है।

चरित्र के दोपों का निवारण जिस प्रकार प्राकृतिक रूर से होता है, उसी प्रकार हम अपने प्रयत्न से भी उनका निवारण कर सकते हैं। किसी कुकृत्य के लिए सदाचारी मनुष्य को अपने आप पश्चाताप होता है। पश्चाताप स्वय दोप का निवारण नहीं करता, विस्क वह दोप के निवारण की आवश्यकता को दशाता है। दोप का ज्ञान पश्चाताप उत्पन्न करता है, और प्रायश्चित से दोप का पिरकार होता है। जब पश्चाताप प्रायश्चित का कारण बन जाता है, तभी वह नेप का निवारण करता है। अपने आपको दण्ड देना हो प्रायश्चित है। चरित्र के परिकार के लिए हम प्रकार का दण्ड आवश्यक है।

पाप और अपराध

पाप श्रौर श्रपराच को व्याख्या-ाप श्रीर ग्रायस चारत्र के टाप के

नीति शास

244

करिक के दोगों का विवादय — चरिक के दोगों का निवादय हो प्रधा में होता है— एक माइर्तिक कप ते बीर वृक्षण क्षपते प्रधान के बात । स्माय सं विश्वम है कि स्वतार को उसी प्रिमाणों का उसातात विश्वेश तिक क्षमण निव्य की उपिक्षाति को स्वीकार न करने मा नैके का राज्य है। यह त्याप का उपिक्षाति को स्वीकार न करने मा नैके का संस्था का है। यह एक अल्पार निव्य के कि स्पर्य उन कामों का परिवास ब्राग्न सेता है। इस तिश्य का व्याप्त सिव्य के पाइ का परिवास का प्राप्त के कि सेता करना परिवास करना प्रयोध विश्वमात्र करना परिवास करना प्रयोध विश्वमात्र करना करना परिवास करना प्रयोध विश्वमात्र करना परिवास करना स्वाप्त का स्वाप्त मा कि सेता करना व्याप्त का स्वाप्त का स

को टहरने नहीं दर्ता । वह उसका परिष्कार करते रहती है ।

पुरत का काम है कि वह यह काम के किया तो मिला तो प्रोक्ष वह स्थान पुरत का काम है कि वह यहां कास्त्र निरीक्षण करता रहें और क्षाने गुर्व तथ्य देती का सार्वाभाव के देनने की तथा करे। तूनरे लोगों के दिवारों की नव्या सब्देशना कर कामने ही तिकारतों को ठोक मानना कीची नैदराया को नहीं बगाता। सहित निवता है। इस दएट में चिर्त्र को सुधारने की शक्ति होती है। दएड चरित्र के दोप का श्रीपय है।

क्भी-कभी चरित्र का टोप किभी वाहरी टएड की श्रपेका न रख श्रपन श्राप हारा दएड के रूप म ही प्रकट होता है। ऐसी अवस्था मे वह शारीरिक श्रयवा मानिधक रोग का रूप धारण कर लेता है। जो लाग दूसरे लीगों के मित श्रपने मन मे घुणा के माव रखने हैं, उन्हें कोढ़, ववासीर, च्य श्रयवा अन्वेरन का रोग हां जाता है। इन रोगों के द्वारा उनकी दुभावनार्य श्रयवा चरित्र के दोप नष्ट होते हु। ये रोग तभी होते हैं, जब मनुष्य ग्रपन र्चीत्त्र के दोप को नहीं मानता ग्रयथा उसे स्वीकार नहीं करता। ग्रयने दोप को सममक्तर जब वह अपने चरित्र को सुधारने के लिए तत्पर हो जाता है, तो उमका दोप नष्ट हो जाता है। उद्दे प्रकार की भक्त भय या निरर्थक वाध्य शारा-<sup>रिक चे</sup>ष्टायें भा मानसिक विकार का वाहर फेंकने के लिए उत्पन्न होता हैं। गढ़नी का भय भीतरी गढ़नी के भन का प्रतीक है। यह भय श्रान्तरिक गढ़ना नो पतीक-रूप से बाहर निकालता है। सॉप का भय काम-वासना का भय है, पह मनुष्य की छुपी काम-वासना का परिचायक होता है। किसी प्रकार का शारींग्कि ग्रथवा मानसिक रोग कुछ काल तक तीव रहने के पश्चात् शान्त होन लगता है। इसका अर्थ यह है कि वह मानि कि विकार को वाहर निकालने में समर्थ हुआ है।

चित्र के दोपों का निवारण जिस प्रकार प्राकृतिक रूप से होता है, उसी

पकार इम प्रपने प्रयत्न से भी उनका निवारण कर सकते हैं। किसी कुकृत्य
के लिए सदाचारी मनुष्य को अपने आप पश्चाताप होता है। पश्चाताप स्वय
दोप का निवारण नहीं करता, बिल्क वह दोष के निवारण की आवश्यकता को
दर्शाता है। दोप का ज्ञान पश्चाताप उत्पन्न करता है, और प्रायक्षित से दोप का

पिष्कार होता है। जब पश्चाताप प्रायक्षित का कारण बन जाता है, तभा बह
दोप का निवारण करता है। अपने आपको दर्गड देना हो प्रायश्चित है। चिरित्र
के परिष्कार के लिए इस प्रकार का द्रुग्ड आवश्यक है।

पाप श्रीर श्रपराच

पाप और अपराध को व्याख्या-ाव श्रीर श्रपराव चरित्र के दोप के

दोप उसके खम्मव से पुरंप नैतिक ग्रुमाप्तरण का नाम है। भीर पाप नैतिक तुरा बरण का। पाप दी कपराध के कम में प्रकारित होता है। सभी पप क्रपराभ नहीं करे बाते । क्रपराभ वे पाप हैं, को समाज द्वारा दस्वनीय हैं। किसी स्पत्ति की क्रतुपरिसर्दि में उसकी निंदा करना पाप है, क्रकरण नहीं Ì पर बद किसी व्यक्ति की निंदा चुलेकाम अनता के समझ की बाती है तो वह कामराम बन व्यक्ता है। इसके लिए समाव्य पेसे स्मक्ति को दस्त है। इस प्रकार के बारराय को रोकने के लिए राज रुख कारून बनावी है बीर उनके विरुद्ध चन्नतथासे को दयह देती है। पाप के सकार-पाप दो प्रकार के दोते हैं, एक सालविक क्रीर दूर्ण शारीरिक तथा पाचिक । किसी किसी समाब में <u>ब</u>रे कामों में प्रकाशित पार की ही पाप धमनत बाता है वहाँ मानविक चप को पाप नहीं माना बाता। पर वह बतुषित है। उनदर्गात समायके मेता बनताको म केवल शारीरिक राप से करने बार को रोकने की शिका देते 🖔 बरन् वे सामविक पाप संभी बापन बाक्की रीकने की शिद्धा देते हैं। इकरत देंश का कपन है कि को स्मर्क्त किणी की को कामुक्ता की द्राप्त से देखता है यह उसके ताम मानस्कि स्मिमबार कर 🖰

कुका है le सगवान कुछ की शिक्षा का धार ग्राग भी गड़ी है कि प्रत्येक अफि को न देवल शारीरिक हुरे कामों थे क्यना चाहिए, बरन उसे मानरिक हुरे कामी को भी न करना चाहिके। मन्त्रिक घाप शारीरिक पापी से श्रांकि हुए इचलिए है कि शारीरिक पाप कमी न कमी प्रकाशित हो बाग्रा है कौर इसके लिए हमें बयह भी भोगना पहला है। इसले हमारे चरित्र के दोप नप्र हो। बाते हैं। प्रकाशित न होने के कारण मानशिक पाप व्यवनीय नहीं होते कीर इत प्रकार इमारे चरित्र के बाप भी बने खते हैं। मानसिक वार्षे के परिखाम द्वरस्त प्रकर नहीं होते । क्रस्तु मनुष्प पेसे पापी की संस्था नहाते बाता है कीर फिर बंगे क्ष्मच्या सुगतान एक ताथ करना पहता है।

Whoever looked on a woman to lust after her has comm itted adultery with her already in heart-New Testament.

वास्तविक श्रपराध क्या है — ऊपर वताया जा चुका है कि प्रत्येक वास्तविक श्रपराध की जड मे पाप रहता है। परन्तु मनुष्य को कभी-कभी समान-द्वारा ऐसे कार्मों के लिए भी दिएडत होना पडता है, जो वास्तव में पाप नहीं हैं, पर समाज-द्वारा पाप मान लिए गये हैं। मनुष्य के वे ही कृत्य पाप हैं, जिन्हें वह सभी प्रकार का ज्ञान होने पर भी जान-वृक्त कर श्रपनी स्वतत्र इच्छा से करता है। नैतिक दृष्टि से मनुष्य के कार्य का हेतु ही महत्व का वस्तु है। जिस कार्य का हेतु बुरा है, वह कार्य भी बुरा है। श्रज्ञान के कारण कभी-कमी मनुष्य कुछ ऐसे काम कर बैठता है, जो अपराध माने जाते हैं। पर जव यह निश्चित हो जाए कि किसी काम के करने समय कर्ता को उसके धुरै परिगाम का ज्ञान नहीं था श्रथवा उसने उसे भला काम समभक्तर ही किया था, तो नैतिक दृष्टि से वह अपराधी नहीं माना जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई डाक्टर किसी रोगी को पेचिश की दवा देता है, पर इस रोगी को कोई ऐसा दूसरा रोग भी है, जिसका ज्ञान डाक्टर को नहीं है। अब यदि यह रोग वढ नाता है, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी डाक्टर को नहीं है। इसी तरह यदि कोई गोलदाज अपने दल को ही शत्रु की टोली समभक्तर उस पर गोला दाग देता है, तो वह उसके लिए नैतिक दृष्टि से दोंषी नहीं समभा जाएगा। ग्ररस्तू का कथन है कि ऐसे कामों को मनुष्य विना सकत्य के करता है, पर उनके करने के पश्चात् जब उसे उनके बुरे परिणामों का जान होता है, तो उसे परचाताप होता है।१

परन्तु जिन वातों को जानना सर्व साधारण के लिए श्रावश्यक है, उनका श्रान मनुष्य को किसी श्रपराध के दोप से मुक्त नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर गोलियाँ चलाता है, जहाँ श्रनायास लोगों के श्रा जाने की स्भावना है श्रीर यदि श्रचानक किसी को उसकी गोली लग जातो है, तो उसका यह कहना उसे श्रपराध के दोप से मुक्त नहीं करेगा कि एकाएक श्रा जानेवाले व्यक्ति का शान

<sup>1</sup> What is done through ignorance is always un intentional, but it is done unwillingly only if pain and regret are felt.

<sup>-</sup>Nichomachean Ethics B. K. III.

**የ**ሂር नोति शास उसे नहीं या। दूसरे के बनी के छे पूजा तो इसे समय पकड बान स बदि कोड म्मक्ति मह बद्दाता है कि मुक्ते इस बात का ज्ञान नहीं था कि इस बरीज के हुए

को वोदने की मनाहा है, दो बाहान की बगड़ में होकर वह झफाम के क्रिमे रारी से नहीं बच सकता। तूसर श्यक्ति को किसी बरत को उसकी झाला है कि न लेता शाहिए यह एक सामान्य जात है जिसे समी लोगों को जातना वार्षि है विश्विसता की कावस्था में भी सनुष्य कई ऐसे काम कर केटल है से

भारतियत होते हैं, या तन्ह आपराध नहीं कहा करता। आपने किने भारतिया कार्य के लिए वब कोई व्यक्ति कवहरी में व्यामानीय के शासी हाय चाता है और अब उसके बियय में यह तिज्ञ कर विया खाता है कि उसकी दिमान टिकाने नहीं है तो उसे सामारक मक्ताची के कमान इयह नहीं हाला। इस्स का बायराच करने पर भी ऐसे न्यक्ति को कमी कमी कोई मी दर्गड नहीं विक बादा । वह पागलकाने में मेश्र हिया बाता है ।

कसी कमी समुख्य किसी जानसिक मस्य के कारक कोई ही दुरावरक कार्य है। यह एक प्रकार का साम्मान्य पागलान है। इस प्रकार के बार्च सामारवर्ष कारपप ही तमसे बादे हैं। आबुनिक काल में इस प्रसार के कार्मी की उद्देश की दक्षि से देखने की मावना सापस हो गरी है। जब बालक किसी मानविक मन्य के कारक हुएजारी ननते शफ्ता चोड़ झामाब कर शलते हैं तो आपायीश उन्हें

सामारय केलों में न मैजकर सुवारयह में मेंक्टा है। ऐसे वालकी की बीग्व शिक्ष देकर तथा उनकी मानसिक प्रन्थियों का निश्वकरचा करके उनद तनाचारी बनाने की चेंग्रा की बाती है। अतएम इस प्रकार के कार्य उस प्रकार के बानराज नहीं सम्पे वाने किन प्रकार पूरी तरह नसम-वृक्तकर किये गव काय समने वाते हैं। किमी भावेग में भावन भी समुख्य यहत में भट्टियत काम कर बैठता है।

इन ब्रार्थेगों का कारक प्राप्तः काह मानतिक प्रत्यि रहतो है। ब्रापने साप पर

versal principales (for we hame a man for this ) but ignorance of particular of the circumstances and specific effects of an act—Nichomachemynat linios III, p. 14.15 and quoted by Wherinight in 4 Critical Law reduction to Ethics p. 239. is 4 Critical Incy w

The ignor nos that excuses is not ignorance of the unl

पर्यंत नियत्रण न रहने के कारण भी मनुष्य आवेग मे आ जाता है। ग्रंपने आप पर नियत्रण कई दिनों के अभ्यास में आता है। जिन लोगों को वाल्यकाल में योग्य शिक्ता नहीं मिलती, उनमें आत्म-नियत्रण की शक्ति नहीं आती। ऐसे व्यक्ति किसी प्रकार के आवेगों में आ जाते हैं। मन की इस अवस्था में वे जो काम करते हैं, उन्हें अपराध ही कहा गया है। पर इच्छा-शक्ति का पूरा प्रयत्न न होने के कारण वे कार्य उतने निद्य नहीं होते, जितने सोच-विचार कर किसी निकृष्ट हेतु में प्रेरित होकर किए गए काम होते हैं। किसी व्यक्ति की गाली सुनकर उसे पातक शस्त्र में मारना उतना निद्य अपराब नहीं है, जितना पुराना वेर भजाने अयवा उनका रुपया छीनन के लिए उसे मारना निद्य है।

वुद्धिको कमी मा ग्रापराध का कारण होती है। जिन लोगों में बुद्धिकी कमी होती है, उनमें किमी बुरे काम को ग्रापराध समकने का शक्ति ही नहीं होती। वे बुरे काम के बुरे परिणाम को नहीं देख मकते। क्या ऐसे लोगों के श्रमुचित कामों को ग्रापराध मानना टीक है? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जा सकता है कि बुद्धि की कमी के कारण किये गये कामों को ग्रापराय मानना ही होगा। उनकी बुद्धि की कमी शिक्षा से पूरी हो सकती है। समाज ग्रापराधी को यह शिक्षा दएड के रूप में देता है।

श्रन्त में वे काम ग्राते हैं, जिन्हें व्यक्ति जान-चूभकर श्रपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है। यदि ये काम उचित हैं, तो हम उन्हें भले काम ग्रथवा पुर्य मानते हैं। हम काम करनेवाले के इन कामों की पूरी प्रशसा भी करते हैं। यदि ये काम श्रनुचित हैं, तो हम काम करनेवाले की निंदा करते हैं श्रीर उमें दोषी श्रथवा श्रपरा वी समक्तने हैं। जिम प्रकार के कामों के लिये मनुष्य श्रपने श्रापको स्तुति का पात्र समक्तता है, उसी प्रकार के कामों के लिये वह निंदा का भी पात्र होता है। यदि ये काम उसे सर्वोच्च नैतिक श्रादर्श की श्रोर ले जाते हैं, तो वे स्तुत्य हैं, श्रीर यदि वे उसे इससे गिराते हैं, तो निन्न हैं।

## दगड विघान

द्रग्ड की श्रावश्यकता—द्रग्ड श्रपराध की मनोवृत्ति का सुधार करता है। यदि कोई मनुष्य कोई प्राकृतिक भूल करता है, तो प्रकृति उसे द्रग्ट देती

111 नवि शास उमे नहीं था। दूमर क दशीन ने कूल तोड़ते समय पड़र वाने पर वर्ड की स्पक्ति यह कहना है कि सुक्ते हम बात का बान नहीं था कि नम बर्गाचे के पूर्ण

को सोहने की मनाह! है तो श्रशन की बाह में होका यह बरावर को किने दारी से नहीं बच सकता। वृक्षर व्यक्ति को किसी वस्तु को उतकी बाजा के विक न लेना पाहिए यह एक सामान्य शार है। जिले सभी शोगों को बानना साहित है विश्वितता की क्रायस्था में भी मनुष्य कह ऐसे काम कर बेरना है क

धनुषित होते हैं पर उन्ह चपराथ नहीं कहा जाता । सपने किशे सर्वित काय के लिए जब कोई व्यक्ति कचहरी में स्थामाचीय के सामने राज पाना है भीर बन उसके नियम में यह सिक्ष कर दिया जाता है कि जनका दिसास टिकोने नहीं है तो उसे साधारका रापराथां के समान क्यक नहीं होता । हस्य का सम्राप करने पर भी ऐसे स्वक्ति को कमी कमी कोड मा इवड वही रिया

कमी कमी मनुष्य किसी मानसिक प्रस्थि के कारण कोए ही दुरावरक कमी है। यह एक प्रकार का जानात्र्य पांग्लान है। इस प्रकार के काम सामारक चप्यम ही समस्ते काते हैं। ब्रामुलिक काल में न्स प्रसर के कार्मी की उत्सव्य भी बंधि से देखने की मानना उरफा हो रही है। वन नासक किसी मानकि नि के कारक बुराकारी बनडे अफना कोई अपराध कर शक्ते हैं हो त्यायाधीय उर्दे सायारक केलों में न मेजकर सुपारवह में मेजता है। ऐते वाकाही की योग्न विका

वाता। बद्द पाननमाने में नेज दिया बाधा है।

रेकर तथा उनको मानशिक ग्रारिक्पोंका निराकरचा करके उन्हें सदासारी बनाने की पोश की बाती है। अतएत इत प्रकार के कार्य उस प्रकार के क्राप्ताय नहीं सम्मे चाने किन प्रकार पूरी तरह तमना-कृतकार किये गम कार्य असक मार्चे हैं। किसी मानेग में भाकर भी मनुष्य बहुत से सनुनित काम कर केटता है।

इन कालेगों का कारण प्राप कार्य मानसिक प्रस्थि रहती है। धापन काप पर

in A Critical Infroduction to Ethics p 239

The ignorance that excuses is not ignorance of the uni versal principles ( for we blame a manfor this ) but ignorance of particulars of the circumstances and specific effects of an act; Nichomscheen Eshica III, p. 14 15 and quoted by Wheelwoight

पर्याप्त नियत्रण न रहने के कारण भी मनुष्य ग्रावेग में ग्रा जाता है । ग्रापने श्राप पर नियत्रण कई दिनों के ग्रम्याम में ग्राता है। जिन लोगों को वाल्यकाल में योग्य शिचा नहीं मिलती, उनमें ग्रात्म-नियत्रण की शक्ति नहीं ग्राती। ऐने व्यक्ति किसी प्रकार के ग्रावेगों में ग्रा जाते हैं। मन की इस ग्रवस्था में वे जो काम करते है, उन्हें ग्रपराध ही कहा गया है। पर इच्छा-शक्ति का पूरा प्रयत्न न होने के कारण वे कार्य उतने निद्य नहीं होते, जितने सोच विचार कर किसी निकृष्ट हेतु में प्रेरित होकर किए गए काम होते हैं। किसी व्यक्ति की गाली सुनकर उन धातक शस्त्र में मारना उतना निद्य ग्रपराय नहीं है, जितना पुराना वैर मजाने श्रयवा उसका रूपया छीनन के लिए उसे मारना निद्य है।

बुद्धि की कमी मी अपराध का कारण होती है। जिन लोगों में बुद्धि की कमी होती है, उनमें किसी बुरे काम को अपराध समक्रने का शक्ति ही नहीं होती। वे बुरे काम के बुरे परिणाम को नहीं देख मकते। क्या ऐसे लोगों के अपुचित कामों को अपराध मानना ठींक है? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा चा सकता है कि बुद्धि की कमी के कारण किये गये कामों को अपराय मानना ही होगा। उनकी बुद्धि की कमी शिक्षा से पूरी हो सकती है। समाज अपराधी को यह शिक्षा दएड के रूप में देता है।

यन्त मे वे काम त्राते हैं, जिन्हें व्यक्ति जान-वृक्तकर त्रपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है। यदि ये काम उचित हैं, तो हम उन्हें भले काम प्रथवा पुर्य मानने हैं। हम काम करनेवाले के इन कामों की पूरी प्रशना भी करते हैं। यि ये माम त्रानुचित हैं, तो हम काम करनेवाले की निंदा करते हैं और उमे दोषी अथवा त्रपना वी समक्तते हैं। जिम प्रकार के कामों के लिये मनुष्य ग्रपने शापको स्तुति का पात्र समक्तता है, उसी प्रकार के कामों के लिये वह निंदा का भी पात्र होता है। यदि ये काम उसे सर्वोच्च नैतिक त्रादर्श की ग्रोर ले जाते हैं, तो वे स्तुत्य हैं, श्रीर यदि वे उसे इससे गिराते हैं, तो निन्य हैं।

### दराड विघान

द्रांड की.प्रावश्यकता—द्रांड ग्रपराध की मनोवृत्ति का मुधार करता है। यह कोई मनुष्य कोई प्राकृतिक भूल करता है. जो एक के

15 सीति राज है। मिद्र बह सामाजिक मूल करता है। दी समाज उसे दवड़ देखा है। बीर वहि

उसकी भूत करने की प्रवृत्ति प्रवत हो। बाती है। इतके परिशाम-स्वरूप आमे चलकर असे भारी दयह सहभा पहला है। संसार में बोहें भी गंदगी भूत भ्रममा भ्रम्याय देर तक नहीं उद्दर सकता । खड़ि का संमातन विवेक प्रक नता करती है यही मोति शास्त्र तथा नैविक आकरश की पूर्व भाग्यता है। क्रवपन किसी प्रकार की मूल के शुक्रण में निक्ती ही देर होती है, मूल करने

बद नैतिक मूल करता तो उतकी बन्तरात्मा उसे कोसरी है। इस तरह अलेक मकार की मूल के लिये मनुष्य को दयब छड्ना पहला है। इसब कापराम की मनोइति की विकित्सा है। यदि अपराधी को प्रारंभ में क्यूब न दिया गया। तो

वाते स्वकि के किये वह उतनी ही शातक होती है। बयद के सिद्धान्त "-रवड के प्रयोजन के बियब में तीति-शासरों के वीन प्रकार के मत हैं—प्रतिकंबारमक<sup>9</sup> स्वाधरमक<sup>9</sup> और प्रतिशोधालक<sup>9</sup> । प्रतिचेद्यारमञ्ज्ञ-प्रतिचेद्यारमञ्ज्ञ विद्यान्त के बानुसार क्या क्या स्मूचन उद्देशन

समाब के लोगों को तरावरक से रोकना है। वन कोई सपशकी समराव करवा है। तो दतरे लोगों के मन में भी व्ययपत्र करने की प्रवृत्ति बस्पन्न हो जायी है। बद अपराभी को उसके अपराद के दिये दयह दिवा बाता है, तो समाज के वृत्री क्षांग उसके तुःश्व से शिक्षा प्रदेश करते हैं। वे ब्यान सेते हैं कि श्रप्राप दशहनीय

कार्य है। दरह का प्यान राज्दें कुमार्ग पर काने से रोकता है। बाद अपराची की दयह न दिया गमा तो तूतरे सोग उत्तका अनुकरक करके आपने आप अपगर्नी वन प्रावेंगे। इतने तमात्र व्यवस्था ही नष्ट प्रष्ट हो बायगी। प्रतप्तव वयह की प्रमान उद्देश्य यह नहीं है कि उनते अपराधी का मत्ता होता है, बामना नहीं ! इत्तरे नमाज व्यवस्था स्विर बनी रहती है । एक कपराची के प्रति कहा गया मूनान

के एक न्यामाचीश का यह वाक्य उस्तेलनीय है कि द्वार्ट मेड़े लुसन के लिये नहीं बरत इसकियें दयह दिया बाता है कि मेहीं की चोरी में ही ।

कुछ लोगों के कथनातुतार दयह के द्वारा अपराधी को तमान के सन्द लोगों

1 Postulate. 4 Reformative. 2. Theories of Punishment. 3. Deterent.

Retributive.

चे अलग कर दिया जाता है, तािक वह समाज की श्रीर श्रिधिक च्रित न कर सके। यह सिद्धान्त पहले सिद्धान्त से मिलता-जुलता है। जब किसी श्रपराधी को चोरी के लिये बेल में भेज दिया जाता है, श्रथवा जब किसी हत्यारे को फाँसी का दएड दिया जाता है, तो वह समाज का श्रीर श्रिधिक नुकसान नहीं कर पाता। इससे समाज के दूसरे लोगो का धन श्रथवा जन वचा रहता है।

दोनों प्रकार के सिद्धान्तों का उद्देश्य एक-सा ही है। इन सिद्धान्तों में अपराधी के कल्याण को नहीं वरन् समाज के कल्याण को ही ध्यान में रखा जाता है। पहले सिद्धान्त में समाज को नैतिक च्रांत से बचाने को महत्ता दी गई है और दूसरे में मौतिक च्रांत से । परन्तु नीति-शास्त्र के ऊँचे उद्देश्य की दृष्टि से इस प्रकार का दण्ड नैतिक नहीं कहा जा सकता। नैतिक दण्ड वह है, जिसमें स्वय अपराधी का लाभ हो। दूसरे ध्यक्ति के लाभ के लिये किसी दूसरे को ताडना देना अनैतिक है। इस सिद्धान्त में मनुष्य को एक जड पदार्थ के समान मान लिया गया है। इसमें उसकी मानवता का आदर नहीं किया गया है। मानवता की अवहेलना करके जो दण्ड दिया जाता है, वह अनैतिक है। प्रत्येक मनुष्य का जीवन अपने लिये है, न कि पूसरों के लिये। यह नैतिकता की आधार-भित्ति है।

सुधारात्मक सिद्धान्त — सुधारात्मक िद्धान्त के श्रनुसार श्रपराधी का सुधार करना ही दण्ड का प्रधान उद्दे श्य होना चाहिये। यह सिद्धान्त उन लोगों का है, जो श्रपराधी को सहानुभूति की दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार के दण्ड को शैंचिक दण्ड कहा जा सकता है। श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक दण्ड देने के इसी हैं को विशेष महत्व देते हैं। जिस दण्ड से श्रपराधी का सुधार नहीं होता वह दण्ड व्यर्थ समभा जाता है। दण्ड पाने के पश्चात् बहुत से श्रपराधी श्रपने श्राचरण में सुधार नहीं करते, वरन् श्रोर भी विगड जाते हैं। इन लोगों को दिया गया दण्ड व्यर्थ समभा जाना चाहिये। फिर कई प्रकार के दण्ड ऐसे होते हैं, जिससे श्रपराधी का कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। मृत्यु का दण्ड इसी प्रकार का है। इससे श्रपराधी का कोई लाभ होना सम्भव ही नहीं।

<sup>1</sup> Educative punishmetn

१६२ नीवि शस्त्र

उनके जिमे दवह की ब्रायहमकता नहीं रहती।

है। यहि आहे समुस्य सबा कास कराय है, तो उसे सुक्ष पुरस्कार मिनाता है और यदि वह कोई दुरा काम करता है तो उसे तु स्कार प्रस्कार मिनाता है। ये पुरस्कार में के हो दे दे पुरस्कार में के हो है। वह उसका क्ष्माया है। उसका कब किती स्थित को कर दे दे तो है तो इसके यह उसका कम्याया है। उसका मिनाता में है। अपाया को क्षमा क्षाया प्रकार हो है। अपाया और समाक स्वाय पह हो है। अपाया को अपाया सम्भ्राय का इहत बोर स्थाय स्वाय स्वाय गाया है। अतरह बाद क्षमाया सम्भ्राय को उसके कियो दे अपाय के लिये दे दे हैं के वह मिनाता समाया को साथ है। अतरह के लिये दे दे हैं के वह मिनाता साथ है। अतरह के लिये दे दे हैं के स्थाय स्थाय स्थाय के लिये क्षमाया क्षमाया के लिये के लिये क्षमाया के लिये के लिये क्षमाया के लिये क्षमाया के लिये क्षमाया के लिये क्षमाया के लिये के

पुरस्कार मिली उसी प्रकार बुदे काम करनेवाले व्यक्ति का यह ब्राम्पासिक व्यक्तिया है कि उने स्पष्ट मिली। वह इस दिशी व्यवसी को उसके व्यक्तिया के मिनी दरक नहीं होने तो इस उसे व्यक्ती कम दिश्च प्रविकार से वंशित करते हैं। इस उसे बासे ब्रामको सुपारों का व्यवस्य नहीं देते। इस प्रकार हैं। की उसके ब्रामिकार से ब्रीलिंक करने इस उसके प्रसे व्यक्ति परिवास

यि एस रिद्याल को माना साए, हो कर प्रकार के बारवर्षियों को दहर नगीदिया बासमा । बहीं प्रेम से काम चल लकता है, वहीं किया बारवर्धी को एक देना बनितिक है। बहुत से बारव धर्मों में प्रेम के हांच पर बाताय की मानना उरका की बा सकती है। को म्यक्ति बारने बारवाय के तिने परमाहाय करता है

प्रतिकारात्मक सिद्धान्त--व्यव ६ प्रयोजन का तीमरा विकान प्रतिकारात्मक रिद्धान्त है। इस विद्धान्त के ब्रानुशार दयह बुरे क्यम का पुरस्कार

्क शिवाल को कुछ कोगों ने नित्यना का विवाल साना है। उसार विधार के बांग नृबंदे स्मक्ति को किया फ्राइट का कर नहीं हना पांडे और न के दिली होते का समर्थन हो कहते हैं किया डिम्मी के कहते हैंग बाए। पर बिना इस्ट के न हा महाम को शिक्षा हो मिलती है और न कह बहित के हाए में ही मुक्त हा मक्सा है। बन हमारे घहनन के काई में कोह नाम लग जाता है, तो उमें हटाने में लिए हमें उपहें पर मानुन लगाना उने मही में ताला श्रोर परथर पर परक्ता पटता है। इसा अकार लग तिमां ट्यांका के चिरित्र में में हैं दाग लग गया हो, ता उसका नित्र मुगर तभी होता है, जब उमें 'प्रनेर अकार के क्ष्य सहने पटते हैं। पर जग हम उमें (मसी प्रकार का दर इ देते हैं, तो हमारे मन में अतिशोध श्रथ्या बरला लेने की भावना नहीं रहनी चाहिए। बरला लेने की भावना में किमी व्यक्ति में तरह देना, अपने श्रापको नीचे गिराना है। यदि कोई व्यक्ति हमारे अति कोई हुराई करे, तो उमें दरह देने की भावना मन में लाना अपने त्यापना गिराना है। परन्तु यदि व्यक्ति समाज की बुगई करता है श्रीर उसके शाचरण ने समाज का नुकसान होता है, तो उमें दरह न देने से केवल समाज की ही नहीं, बन्तु अपराधी की भी हानि होगी। श्रतएय दरह में बदला लेने की भावना को निकाल कर श्रपराधी के कल्यागा की दृष्टि से ही उसे दरह दिया जाना चाहिये। न्यायावीण जब किमी चोर को दरह देता है, तो उसका ध्रेय चोर की सुधारना मात्र रहता है, उसके मन में प्रतिशोध की भावना नहीं रहती।

देण्ड देने का वास्तिक हेतु अपराधी के मन में इस भावना को जागत करना है कि अपराध स्वभावत ही दर्ड को लाता है। अपराध और दर्ड कारण और कार्य के समान एक दूसरे से लगे हुए हैं। जहाँ कारण होगा, वहाँ कार्य भी होगा। जिस प्रकार फूल और फल एक दूसरे से सम्यन्धित है, उसी प्रकार अपराध और दर्ड भी एक दूसरे से सम्यन्धित है। जब अपराधी के मन में यह विचार दर्ड हो जाता है, तो दर्ड अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेता है। मनुष्य अपने आचरण में किसी प्रकार का सुधार तब तक नहीं कर सकता, जब तक उसे इस बात का जान न हो जाए कि भले आचरण का भला और बुरे आचरण का बुरा परिणाम अपर्य होगा। यह उसका न केवल बौद्धिक जान रहे, वरन् उसके म्बभाव का अज्ञ वन जाए। अभ्यास के हारा यह ज्ञान स्वभाव का अज्ञ वन जाए। अभ्यास के हारा यह ज्ञान स्वभाव का अज्ञ वन जाए। अभ्यास के हारा यह ज्ञान स्वभाव का अज्ञ वन जाता है। जब किसी अपराध को अपराध के लिए प्रत्येक बार दर्ड मिलता है, तो यह निश्चित होता है कि अपराध के काम को करना उचित नहीं है। उससे सुख की अपेवा ट रा ही अधिक होता है। फिर जब वह कीई अपराध करता है, तो उसे स्वय ही आत्मरलानि अथवा परचात्ताप होने लगता है । जब मनुष्य के मन की यह

स्थिति हो भाग तो हम कह सकते हैं कि उतका मैतिक श्रुवार हो गया।
वय मनुष्य का मन व्यापार के नियर काणी वाएको तयह नहीं तेया, तमी वाएकै
दर्ग का आवश्यकता होता है।

मैतिक विकास में कारम-प्रस्तेना की वयपाणिता —मेहबी महाया
के सनुगार निर्देश विकास में प्रस्तान्याचार की मारी उपयोगिता है। बन कार्र
मनुष्य कार हुए कार कर बेटना है बीर उन्हें कात होता है कि वह काम करह
मीय है। तेया के मन्तरास्था उन्हें कोवने लागी है। बन्तरामा का हर प्रकार
कोवना तुल्ला होता है। वह हम प्रकार की मारीमा क्योकमी होती है, तो उन्हें

नीति शास

41Y

पर्याताय और कर शर-बार हांधी है; तो उत्ते झारम मलना करते हैं। मलाना तभी कोर्योको क्षक म क्षत बूर तक होती है है। इसी ने कारक मनुष्य बाने आपको बारी इसक के मन के दिना ही दो मार्ग पर बाने की रोकले को बेहा करता है। बारगे इसक की सावरतकता उनीं होगों की होती है किन्दू धारम-मलाना को सनुसूक्त मर्सी होती। आस्म मलाना को बादना में मनुष्य वह सनुसन करता है कि वह समने आरण दे

गिर यसा है और बह सामा। उन्हल को चुका है। बित मकार कोई कंदर स्थाने पन के तो बाने वे तुम्ल की सात्रपूरी करता है, उट्टां मकार वरिवान स्थाक समने भाषरा के मिठ्टूल सावराव करने ने तुम्ल की सात्रपूरी करता है ह पेटा सात्रपत करता है, मानी उठका वर्षन को गया है। भाषुनिक मनीविज्ञान के पांच सी का कमन है कि इट प्रकार की मासनी

रवता है। माद उत्तवे कोई मूल हो गईं, तो उत्तके लिए बारने काप ही

मायिश्चित करके वह उसका सुधार यह लेता है। किसी को गाली देने पर वह उससे माफी मागता है, किसी धन को चुराने पर वह उस धन को श्रपने काम में नहीं लाता श्रीर उसके लिए दूसरे प्रकार के दगड़ भोगने के लिए तत्पर रहता है। मेले लोग बाहरी दगड़ में उतना नहीं उसते, जितना श्रन्तरातमा के दगड़ ने इसे है।

पञ्चाताप स्रोर स्रात्ममर्त्धना उन्हीं लोगों को होती है, विनका नितक श्रादर्ग केंचा होता है। श्रतएव जिस व्यक्ति का नैतिक श्रादर्श जितना ही केंचा होता है, किसी पाप के कर लेने पर उसे उतनी ही श्रिधिक श्रात्म-भत्सना भी होती है। पहले पहल बुरे काम करने पर सभी लोगों को पश्चाताप होता है, पर जन कोई मनुष्य श्रपनी श्रन्तरात्मा की श्रावाज की श्रवहेलना बार वार करता है, तो भिर वह उसे किसी बुरे काम से नहीं रोकती। ऐसी श्रवस्था मे बाहरी दगड ही उमकी भूलों का एकमात्र मुधारक रह जाता है। यह दर्गड मनुष्य में श्रात्म-मुपार की वैसी प्रेरणा उत्पन्न नहीं करता, जैसी पश्चाताप का भाव करता है। यह यदि मनुष्य में चरित्र-लाम के प्रति निराशा उत्पन्न करती है, तो वह मनुष्य का नैतिक लाभ न कर उसका हास ही करता है। श्रत्यधिक श्रात्म-भत्सेना मा होना उसी प्रकार बुरा है, जिस प्रकार उसका सर्वथा न होना। हालेंड के मिसिद्ध दार्शनिक स्पेनीजा महाशय के इस कथन में मौलिक सत्य है कि पश्चा-ताप टो तरह से बुरा है, एक तो वह इच्छाशक्ति की कमजोरी को दर्शाता है, ग्रांर दूमरे इच्छा-शक्ति को ग्रीर भी कमजोर करता है। ग्रतएव ग्रात्म-भत्संना की स्थिति को हर प्रकार से मिटाना चाहिए। जव मनुष्य जान वूभकर इस स्थिति को मिटाने की चेष्टा नहीं करता, तो वह उसे मुलाने की चेष्टा करने लगता है। ऐसी अवस्था में ही मनुष्य में अनेक प्रकार के मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। ये रोग श्रपराधी को वही दराड देते हैं, जिससे वह श्रपनी जान वचाता है।

श्रात्म-भत्संना का श्रन्त प्रायिक्षत श्रथवा नए श्रुभ कर्मों से होता है। ये श्रात्म-सुधार के उपाय हैं। इमरसन महाशय के कथनानुसार नये श्रुभ कर्मों का करना पुराने पापों के लिए उत्तम से-उत्तम प्रायिक्षत है। श्रतएव किसी भूल के लिए श्रपने श्रापको वार-वार धिक्कारते रहना बुरा है। जो भूल हो गई उसे ध्यान

ये उसके चरित्र के दोप को वाहर लाते हैं।

नीवि शास ...

दे रत्नकर क्याने कपने काप का <u>स</u>भार करने की *सतत्* नेधा करते रहने से ही सनुप्य क बीवन का नैविक विकास हावा है।

#### क्रमा की सपयोगिता श्रमाका ध्येय-चमाकामी नहीं ध्येप है, जो दशह का है। विश प्रकार न्या से किसी स्वस्ति का नैतिक सुधार होता है। उसी प्रकार सम्प से मी

मनुष्य का नैतिक सुधार क्षोता है । पात्रता के ब्रानुसार क्षतुष्य की स्वयं कीर वपत देन चाहिए । दस्ह मनुष्य क नैतिक मुधार का नकासरमक क्रोर

द्यमा उसका विशेषा मक उत्पत्त है। का किसी ऐसे कपेराकी को कमा मनान कर दी बारी है जिसका सामान्य नैतिक बीवन मला है हो यह श्वामा सरके मन में बा म-म-र्शना का रूप चारना कर रोता है। बाब बह बाहर से दर्श न पासर मातर सं ही दरह पाने सगता है । मने सांधी में चमा एक स्रोर हराहणे का भाव उतका करती है बार बूचरों बोर वह उन्हें ब्रफ्तों नैशिक विमीदार के प्रति मच्चे बरता है। किस स्पक्ति को खमा भिज्ञी है वह वूसरे होगीं के प्रति उत्पारता दिसान का चया करता है । यह ब्यानता है कि बिस प्रकार उसके संपराय न्यमा किन गया उसा प्रकार असे बुसरे कोगों के कारदाब खमा करने चाहिने। खमा की पात्रता—समी लोग च्या के पात्र नहीं हादे । ऊने नै।सक भावर्ष के लोग हा समा कराव होते है। जिन कार्यों से क्रपनी मूल का सम्भावन की शांख है। उन्हें चुमा तकर इस उनका नैतिक सुबार करते हैं। दमा इस क बाद ने बावत कामी पर और मा आपंक विनार करते हैं और काम काएका फिर तमा प्रकार का परिस्तित संपन्नत सं समान का बड़ा करते हैं। द्यमा तमा सनुष्य का तना तांकत है, किसे खुबा प्राप्त करने का शर्म होता है बिसमें पहचाताप का सामना है। बिस व्यक्ति में यह शामना नहीं है जसके पप

बाहिए : विवक्तात को समा सीर अविवेश को दएक देना उचित है। मनप्प को समा भावता रहत हैते समय पड़ ही नेत का स्वाम रनाम ब्रावरपढ़ रै—उठका इक्ट नैतिक सुबार बाता है। क्रवबा नदी । समा लागों ६

राभ का छमा करना उसके प्रति करन्याय करना है। उसे दशक दिया जाना

वरित्रवान् क लिए समा हा दवह हाता है।

साथ एक-मा व्यवहार करना, ग्राथवा किसी एक ही व्यक्ति के साथ सभी पिर-िश्यितयों में एक-मा व्यवहार करना नैतिक विकास के नियम की ग्राजता को दर्शाता है।

लोभी, हठी छौर दुराचारी व्यक्ति को स्मा करने से उसकी श्रपराय की प्रवृत्ति के श्रोर भी यह जाने की नम्भावना है। उसे यह घारणा हो जाने की नम्भावना है। उसे यह घारणा हो जाने की नम्भावना है कि ससार में कोई नैतिक नियम काम ही नहीं करता। ऐसे लोगों को देष वरा नहीं वरन्, उनके छ्रयवा समाज के हित को ध्यान में रखकर जव व्यह दिया जाता है, तो उनका सुधार होता है श्रोर इससे समाज को भी भलाई होती है। ऐसे व्यक्ति को स्मा करना न केवल श्रपने प्रति श्रन्याय है, वरन् यह समाज श्रोर स्वय श्रपराधी व्यक्ति क प्रति भी श्रन्याय है। जब कोई व्यक्ति श्रपन वालक को मूठ वोलने, चोरी करने, गाली वकने श्रादि हुर्गणों को समा कर देता है, तो वह उसका भविष्य कल्याणमय नहीं वनता, वरन् वह उसक लिए नरक का तैयारी हा नरता है। उसका वर्तमान जीवन ही उसके लिए नरक को यन्त्रणा देनेवाला होगा। जिस मनुष्य को श्रपनी इन्द्रियों पर श्रधिकार प्राप्त करन की शिस्ता नहीं मिली, उससे श्रविक श्रमागा कौन है ?

निस प्रकार ऊँचे आदश वाले व्यक्ति की भूलों को स्त्मा करने से उनका सुधार होता है, उसी प्रकार कभी-कभी मानसिक प्रन्थि के निटल लोगों क अप-राघों को स्त्मा करने से उनका भा सुधार हो जाता है। पर इस प्रकार के सुधार की योग्यता थोड़े ही व्यक्तियों में होती है। आधुनिक शिस्त्वाविज्ञानिक निटल बालकों के सुधार का उपाय उनके प्रति प्रेमपूर्वक व्यवहार करन को ही बताते है। उनके इस कथन में मौलिक सत्य है। अपन नैतिक सुधार में जिस व्यक्ति का विश्वास नहीं है, उसे भला बनाना कटिन होता ह। इस आत्म-विश्वास का लाने के लिए निटल अपराधी के साथ प्रेम का व्यवहार करना आवश्यक होता है। पर सभी प्रकार के अपराधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना आवश्यक होता है। पर सभी प्रकार के अपराधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना अनुस्तित है।

पागलों के न्यवहार को चमा करना ही पहता है। पागलों के नैतिक सुवार की सम्भावना नहीं। अतएव उनके नैतिक सवार में नगर कर केर्न सहस्य नहीं। यदि उन्हें कोइ लाम हो सकता है, तो उनक प्रति प्रेम प्रदर्शन है। कातपन सम्म सम्मन में प्राप्तों पर दया ही की काती है।

धावानी स्विधि दर द्रायराय युष्प है व्ययवा नहीं, यह उतने क्षिये प्रकार के प्रमान पर निर्मर है। इच्छी पत्रवा हम पहते ही कर चाये हैं। पर उठी स्विधि के प्रधान कर तेने पर उठके तिया एवंचायाय की प्रमुम्नि करता है। प्रमान का उत्तर कर तेने पर उठके तिया एवंचायाय की प्रमुम्नि करता है। प्रकार नहीं कराये। का उत्तर कर तरी ये को स्विधि द्यारम-क्षानि कर के प्रमुम्नि तरी कराये। उठे पूत्र के प्रवाद को रागाने के तिये द्यार देना हो उनित है। को प्रविधि किती मूल के तिया यह बार यहंचाताय की व्यनुम्नि करता है, बहु उत्तर को मूल्ये वार नहीं कराय। प्रवाद परवादाय की प्रभान है उत्स्थ हो क्यून कर किये सा स्वाधि कराय। प्रवाद परवादाय की प्रभान है उत्स्थ हो क्यून कर किये सा स्वाधि कराय की स्वमा कर देना उत्स्वित है। उठके नैतिक सुमार के तिये प्रवादाय हो प्रभाव है।

#### मैठिक स्रपार

महान्य का नैविक तुचार तमी होता है, बद कि का बापने झाएक हैं। कामी से सकता करते अमें कामी मिलाग हेता है। इसके प्रत्याच्या की स्वापनी के सुधार के नकायस्था के उत्तय है। इसके महान्य के दुवायस्था की महित दुवंत हो बता है पर उठके बतित को बनकार बनाने के कियं दवा और दावायाय के काविरिक्त और कुछ करना भी कावस्थक होता है। इसके याई यह दुवंदी के हाता दिया जाता हो खबारा आगो आग के हात्य दी महान्य के मान में कायराव के व्यक्त के मित अब उत्तरण करता है। मान महान्य की इति इसके देखिल में कायी महें हो हो कह उठि अमें काम में सामान के दिये पर्याप्त नहीं है। इचके विद्या महान्य के मान में कड़ के प्रति आगा का भाव उत्तरम करता कावस्थल है। इसके केवल हुने काम करते के प्रति भाग के मान में सम्बा उत्तरण नहीं हैगी उत्तरक दश्ती मैंनिक स्थार नहीं होता

किसी मनुष्य की बार-बार इवह देते हैं उसका आरंग विश्वास कता कार्य है। इस विश्वास के अध्यक्ष में उसके ब्रामस्य का सुकार होगा श्रमम्भव है। जब किसी व्यक्ति का शुभाचरण कर सकते का विश्वास चला जता हैतो उसे सदाचारी नहीं बनाया जा सकता है। वह फिर निकम्मा, भारय मो कोसनेवाला प्रथवा रोग का श्रावाहन करनेवाला व्यक्ति वन जाता है।

जिस प्रकार श्रपराधी का सुधार बार-बार दग्छ देने से नहीं वरन् उसमे श्रात्म-विश्वास की उत्पत्ति से होता है, उसी प्रकार किसी पाप के लिए हर समय श्रात्म-भत्मेना से भी मनुष्य का वास्तविक श्रीर स्थायी श्रात्म-सुधार नहीं होता। श्रपने श्रापको रचनात्मक काम में लगाने से ही मनुष्य के विन का वास्तविक सुधार होता है। इससे उसकी इन्छा-शक्ति का वल वढ़ता है श्रीर फिर वह सहज भाव में सदाचारी बन जाता है। सदा भले काम में लगे गहने से मनुष्य के दुरे कामों के सस्कार श्रपन श्राप ही नष्ट हो जाते है।

यपने दोपों से मुक्त होने के लिए मनुष्य को श्रपने विचार नराकात्मक न यनाक रचनात्मक बनाना चाहिए। मनुष्य की दृष्टि जिस श्रोर रहती है, उछका श्राचरण भी उभी श्रोर जाता है। टोप से मुक्त होने की चिन्ता मनुष्य की श्रनायास दोपों की श्रोर ही ले जाती है श्रोर रचनात्मक कार्य करने की चिन्ता मनुष्य को रचनात्मक कार्यों की श्रोर ले जाती है। वार-वार दर्गड के भय श्रीर श्रात्म-भर्त्यना के परिणामस्तरूप जब मनुष्य की इच्छा-शिक्त निर्वल हो जाती है, तो उसके द्वारा श्रपनी इच्छा के प्रतिकृत्त भी श्रपराध हो जाते है। इनके लिए वह दु रा की श्रनुभृति करता है, पर फिर भी वह मानसिक साम्य को प्राप्त करने में श्रसमर्थ ही रहता है। रचनात्मक विचारों के श्रभाव में वह विजत काम में भी श्रपने श्रापको श्रनायास लगा हुश्रा पाता है। श्रतएवश्रपराधी को किसी-न-किमी प्रकार रचनात्मक काम में लगाये रखना चाहिए।

इसके लिए उसके प्रति सहानुभूति दिखाना आवश्यक होता है। न्याया-धीश उदराइ वालक को दराइ के रूप में सुधार-एह में मेजता है, पर यदि सुधार-एह में उसे कठोरता का ही व्यवहार मिले तो, उसका सुवार न होकर वह और भी विगड जायेगा। सुधारएह में वालक को रचनात्मक काम में लगाना आवश्यक होता है। सुधारएह का लच्य वालकों को उनकी पुराना आदतों से मुक्त करना मात्र ही नहीं, विष्क उनमें उत्तम आदतें डालना भी उसका लच्य है। मित ग्रांक

मित्रक क्रिम्मेदारी

मेतिक क्रिम्मेदारी

मेतिक क्रिम्मेदारी

क्षेत्रक क्रिम्मेदारी

क्षेत्रक क्रिम्मेदारी

क्षेत्रक क्षिमेदारी

क्षेत्रक क्षिमेदारी

क्षेत्रक क्षिमेदारी

क्षेत्रक क्षेत्रक

कैंधे कैंधे वह बहुता बाता है होर उठे योग्य शिक्षा मिरुती बाती है, वैधे-वैधे उठमें नीतिक किमोदारी का माब बाता बाता है। बैधे-वेधे मनुष्य के बारित विकास होता है वैधे-विधे उठके नीतिक विमोदारी का माब में बहुता बाता है। विमोनारी का यह माब मनुष्य में तहतक रहता है बहुतक उठे कारने व्यक्ति की का साम कीर उठका काहकार रहता है। कह बनुष्य काले स्वतिक्ता के बात वे पहिल हो बाता है, कीर उठमें कालमानीट्या की बाताकांस गरीं वाती वा उठके

कर किसी दूशरी राजा को ही विश्मेदार समामने बारात है। मैरिक विस्मेदारों की कानुमूलि की सहसा—नैतिक विमोदार्थ की कानुमूलि ही नैतिकता का बारायर है। तालेक सानुम्य कानी खारका बारने हान काम के लिए पुरस्कार का बीर कानुम काम के लिए दबक का मानी मानवा है। दबक बादे उठे वह समाब के निते बाराया वह कान बारामे सामने हार्य में

दे ले । धमान हाय दिया गया पुरस्कार बायना दयह उतकी प्रयोग बानवी

निन्दा का रूप लेता है। जब कोई काम बहुत ही भला श्रथवा बुरा होता है, तो ऐसे काम करनेवाले को राज्य के द्वारा सम्मान या दराड मिलता है। श्रपने श्राप-दारा दिया गया पुरस्कार श्रात्म-सतोप का श्रीर दराड श्रात्म-भत्स्वना का रूप लेता है। जबतक मनुष्य पूर्णता को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे सम्पूर्ण श्रात्म-सतोघ नहीं होता है। भूलों के लिए सामाजिक दराड श्रयवा श्रात्म-भर्त्यना के भय से उसे सदा सचेत होकर काम करना पडता है। नैतिकता की विकसित श्रवस्था में मनुष्य वाहरी पुरस्कार श्रयवा दराड के प्रति उदासीन हो जाता तब है। उसका लच्य श्रात्म-संतोष प्राप्त करना श्रीर श्रात्म-भर्त्यना के श्रवस्र को न श्राने देना ही हो जाता है।

जो मनुष्य श्रपने कामों के लिये नैतिक जिम्मेदारी की श्रनुभूति नहीं करता, वह श्रपना नैतिक विकास भी नहीं कर पाता। जब कोई मनुष्य यह मानने लगता है कि उसके सभी प्रकार के श्राचरणों के लिये उसका वातावरण ही जिम्मेदार है, तो उसमें नैतिक जिम्मेदारी की भावना की कमी हो जाती है। नैतिक जिम्मेदारी उसी व्यक्ति पर डाली जा सकती है, जो श्रपने श्राप में स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति की उपिश्यित का श्रनुभव करता है श्रीर जो श्रपने श्राप में स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति की उपिश्यित का श्रनुभव करता है श्रीर जो श्रपने श्राप में वातावरण के प्रतिकृल श्राचरण करने की भो सामर्थ्य पाता है। श्रपने किसी कार्य के लिये वातावरण को दोषी ठहराना नैतिक जिम्मेदारी से वचने की मनोवृत्ति का परिचायक है। ऐसे व्यक्ति को श्रपने कार्यों के लिये श्रात्म-भत्स्वना नहीं होती, पर उसका नैतिक विकास भी नहीं होता। ऐसे लोगों का सुधार बाहरी दण्ड-द्वारा होता है। मनुष्य में नैतिक जिम्मेदारी की भावना का विकास करना वाहरी दण्ड का घ्येय है।

नैतिक जिम्मेदारी की परिस्थिति—हम किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति में ही उसके काम के लिये नैतिक रूप से जिम्मेदार मान सकते हैं। जिस मनुष्य को जिस काम को करने अथवा न करने की स्वतन्त्रता नहीं है, उसके जपर उस काम की नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं होती। नौकर के विशेष काम की नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं होती। नौकर के विशेष काम की नैतिक जिम्मेदारी उसके मालिक पर होती है। कितने ही काम ऐसे हैं, जो मानवता के प्रतिकृत हैं। नौकर को भी चाहिये कि वह नौकरी को छोड दे, पर ऐसे काम न करे। जब कोई नौकर अपने स्वामी से पुरस्कार पाने के हेतु अथवा अपनी

१७२ नीति ग्रास्त्र
नीक्ष्यं रक्षने भ शिये कपाय स्वस्त्य भरता है। हो वह सर्वया होय है मुक्त नहीं
साना बा रक्ष्या ।

श्रास्त्र की सबस्या में भी नैतिक जिम्मेदारीउननी स्वप्निक नहीं होती किनी
साना को समस्या में भी नैतिक जिम्मेदारीउननी स्वप्निक नहीं होती किनी
सानुक ज्ञान की समस्या में रहती है। परन्तु जाना कि स्वप्नया के नक्ष्म-निकार्य
के समय बताया गया है सभी मात्रद का साना च्याप नहीं है सीद नह संव स्वप्न को कमों की नैतिक सिम्मेदारी से मुक्त के क्ष्या है। प्राप्ति कि विकारीक मतुष्य का कार्य है कि वह तम को मात्र करें कि होर प्राप्त करने के अधिक हुते की परनात औक से कर रक्ष्या है और स्वप्ने लक्ष्य को मात्र करने के अधिक उत्तार्थे को बान स्वक्रा है।

मत्रोपनों के उत्तरहर विकार मात्र करने में ही मतुष्य का नैतिक विकार है। विक

व्यक्ति का चरित्र विकासी हड़ होता है, महोममों के क्या में वह उठमा ही कम स्राय है। महोमानों वे कपो के लिये ही। महाभा का द्वार दिए आया है। वह महोमान क्या हमने कोई काम हो। बाद, ती हमें सपने उपर उठकी पूरी मैठिक किमोगारी केंग! चाहिए। पूर्वर कोमों की छलाह का तर्क मी। महाभा की समने काम की मैठिक विमोगारी वे सुक तर्ही करता। मस्कि। महाभा काम की मैठिक विमोगारी उठके उपर ही है। न कि उठे छताह देनवाले के उपर । छलाह देनेना की

बुरी तबाइ कीतमी मानते हैं, बब निव्होंन पप की छोर इसरी पहले से ही प्रइप्ति होती है। सनुष्य की दण्डा के प्रतिकृत छलाइ तके प्राझ नहीं होती। ब्रायप व्यक्त किसी मीचाप कायवा कायता के लिये किसी सलाहकार के दिर बाय महना

क्षपने झापको बोला देता है। इवसे स्ट्राप्प कुछ काल के तिये योग्य दयह से भने ही बच चान पर उसे वह दवह पीछे स्थान स्टिश निलता है। इस से मार्च अपितित की पुष्टि स्थापन के काम की मेटिक किम्मेरारी को कम करदम कर देती हैं पर इस्के कारण मतुष्ट उससे वहंगा मुख्य नहीं होया। विस्त महार स्ट्राप्प का यह करवान है कि वह झपने महोचानी पर विवय मात करें उसी मकार उस्का यह मी कर्तस्य है कि वह झपने महोचानी पर विवय मात करें उसी मकार उस्का यह मी कर्तस्य है कि वह झपने महोचाने के कारण को जानकर उनके ऊपर विजय प्राप्त-करने की चेष्टा करे। ग्रावेगों के विषय में हतना ग्रवश्य कहा जा सकता है कि उनकी जड मनुष्य के ग्रावेगन मन में रहती है, ग्रतएव उन पर विजय प्राप्त करना उतना मरल नहीं है, जितना कि ग्रपने प्रलोमनो पर विजय प्राप्त करना। ग्रतएव ग्रावेगों के वश में मनुष्य जो काम कर डालता है, उसके लिए हम उसे उतना दोषी नहीं मानते, जितना कि प्रलोभनों के वश में होकर काम करनेवाले व्यक्ति को मानते है।

श्रपने काम की प्री नैतिक जिम्मेटारी उसी व्यक्ति मे होती है, जो सुशि-चित है, जिसका व्यक्तित्व सुगठित श्रीर विवेक जाग्रत है। ऐसा व्यक्ति श्रपने कार्यों की नैतिक जिम्मेटारी का भार किसी दूसरे व्यक्ति के कर्षों पर न डाल कर श्रयवा परिस्थितियों के सिर न मद्कर सहर्ष श्रपने ऊपर ही लेता है। इसमें ही वह श्रपना सचा कल्यासा देखता है।

नैतिक जिम्मेदारी से वचने की मनोवृत्ति—दोषी मनुष्य नैतिक जिम्मेदारी से वचने की चेष्टा सटा करते रहता है। ससार का सावारण मनुष्य भले काम के लिए अपने आपको प्रशासा का पात्र तो समभता है पर अपने धुरे काम के लिए वह अपने को निन्दा का भागी नहीं समकता। निन्टा पाने की परिस्थिति से वह किसी-न किसी प्रकार बचने की चेष्टा करता है। बुरे काम के लिए जव उसे श्रात्म-भर्त्सना होती है, तो वह या तो इस दुःख की स्मृति को भुलाने की षेष्टा करता है श्रथवा श्रपने बुरे काम का उत्तरदायित्व किसी दूसरे व्यक्ति, परिस्थिति, देवी देवता, भूत-प्रेत ग्रथवा ईश्वर के ऊपर डालता है। पर यह श्रपने श्रापको घोखा देना है। इसमे उसके व्यक्तित्व का एकत्व नष्ट हो जाता है श्रीर उसका मानसिक विकास रक जाता है। इसके कारण कभी-कमी उसमें मानिधक रोग श्रथवा विच्लिसता श्रा जाती है। इसके कारण शारीरिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। इन रोगों को प्रकृति मनुष्य से आत्म-स्वीकृति कराने श्रीर उसमें नैतिक जिम्मेटारी का भाव लाने के लिए ही मेजती है। पाप के लिए प्रायक्षित कर लेने पर मनुष्य में आरम-विश्वास या जाता है। वह फिर श्रपने कामी की नैतिक जिम्मेदारी को श्रपने से वाहर किसी पदार्थ, घटना, श्रथवा व्यक्ति पर न डाल कर श्रपने श्राप पर ले लेता है।

१०४ भीति ग्राझ सामाजिक पुराहर्यों सामाजिक पुराहर्यों का सक्तप—प्रित प्रकार स्पष्टि के नैतिक जीवन में पुराहर्यों रहती हैं कोर वे उठके नीतिक विकास को रोकती हैं उठती प्रकार समाज में भी नैतिक पुराहर्यों रहती हैं बार वे समाज को प्रसाद में जावक

होती हैं । सुयोग्य समाभ वह है। बितमें प्रावेक स्पत्ति को अपनी

उसित के लिए एव प्रकार की व्यास छिक्याएँ किसती हैं। इव प्रकार की उसित में के नैतिक उसित है। करायक भी तमान नागरिकों को नैतिक उसित में के नित्र कार्य की स्थित है। स्थित की स्थित है। स्थान कार्य है। स्थान है। स्था

वढ़ नाता है। इससे मनुष्य का नैतिक विकास न होकर नैतिक हास

ससार के कुछ प्रतिभावान विद्वानों का कथन है कि सम्यता श्रर्थात वैद्यानिक श्राविष्कार-द्वारा प्राप्त सुविधाएँ जैसे-जैसे बढती हैं, वैसे-वैसे मनुष्य का नैतिक विकास न होकर उसका हास होता जाता है। रूसी महाश्य ने श्रपनी पुस्तकों में इसे दर्शाया है। टाल्सटाय महाशय के भी ऐसे ही विचार थे। श्राधुनिक सम्यता का विकास विज्ञान के श्राविष्कार के साथ-साथ हुश्रा है। यह सम्यता मनुष्य की इच्छाश्रों को उसी प्रकार बढ़ाती है, जिस प्रकार उन इच्छाश्रों की वृद्धि के साधनों को वर्तमान शिचा-प्रणाली मनुष्य को इच्छाश्रों की वृद्धि की श्रोर ले जाती है। ऐसी श्रवस्था मे एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को श्रापने खार्थ का साधन बनाना श्रोर उसके परिश्रम का फल चुराना खामाविक है। बच तक समाज के विचारवान लोगों में यह भाव जागृत नहीं होता कि सचा सुख दूसरे को सुखी बनाने मे है, न कि श्रपने श्राप उसका उपमोग करने में, तबतक गरीबों के शोषण श्रीर सामाजिक कलह का श्रन्त न होगा।

समाजिक बुराइयों का अन्त दो प्रकार से होता है—एक समाजिक के भयत्न के द्वारा और दूसरे प्राकृतिक रूप से। नैतिक सुधार का जो नियम व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है, वही नियम समाज के जीवन में भी कार्य करता है। समाज के नेता लोगों-द्वारा सामाजिक बुराइयों के अन्त करने का प्रयत्न जनता के सुधार के यत्न में देखा जाता है। जब समाज किसी प्रकार की सामाजिक बुराई से ऊब जाता है, तो उसमें आत्म-सुधार की मावना उत्पन्न होती है। ऐसी अवस्था में किसी समाज-सुधारक का उदय होता है। समाज इस प्रकार के समाज-सुधारक का स्वागत करता है और उसके बताए हुए पथ पर चलने की नेष्टा करता है। इस तरह वह अपनी बुराइयों से मुक्त हो जाता है।

पर जब कोई समाज श्रपने सुधारक की बात नहीं सुनता श्रीर पुरानी रुढीपर ही चला जाता है, तो सामाजिक बुराई सामाजिक विस्फोटक का रूप धारण करके बाहर श्रा जाती है। ऐसी श्रवस्था में राज्य-क्रान्तियाँ होती हैं। 104 नीति सम्ब

वनवा की कड़ा पर निर्मर है । समाव के नेवा ही समाव को मले मार्गपर चवा और उसे नद होने से बचा सकते हैं। जब समाज के नेताओं पर सामान्य करवा की भदा नहीं रहती। हो समाव में मानतिक विपमता क्राक्य मन्तर्रश्य को सिवि उलान हो बाठी है। इतक परियाम-सक्तर समाब निर्वस ही बावा है। फिर उसका नेतिक शुवार होना कटिन हो व्यक्त है।

वन किसी यह की ऐसी धनश्या रहती है, तो बूसरा प्रवस ग्रह उसे बाफी काविकार में कर तेता है। फिर यह यह विकित राह की बनता में तकित सुचार

इन कान्तियों के परिशास-स्वरूप समाज के विवेकशील व्यक्तियों से यदि समाव की तुराइमों को हटा दिया तो समाज का करूपाया होता है। परन्तु सामारबरा राज्य सम्बासमाजिक कान्ति सामन्त्रता की स्रोर वाती है स्रोर नई इस इमीं को चन्म दे देती है। इससे कमी-कमी समाव और मी निवस हो बाछ 👣 सामाबिक संगठन इंड हुए दिना समाब में बस नहीं बादा । सामाबिक संगठन की रहता आपने नंताओं के उत्तर समाप्त की साकरण

करने की नेहा करता है। यदि वह देशी नेहा न करे तो निवित यह की हुए इसों ही संबामक रोग के समान विवेद्या में बार वाली हैं: और छिर वे जनका भी पदन बर ऐसी हैं।

प्रकल

<sup>र</sup> नैतिक रोग क्या है ! इसके सम्बाध में निमन्तिक समाब में क्या विकार राते हैं ! ९ मनुष्य के बारेश के दोग कौन-कौन-ते हैं। उनके प्रधान कारबा कौन-कीम-से **हैं** !

९ मनुष्य के बरित के दोयों का निवारका किन्नमकार से होता है । इसमें नमाब

क्या कार्य करता है ह

४ रहर को नैतिक उपनीरिता के विषय में कोन-कोन से प्रधान सत है। किथी स्पक्ति को दरह उत्तक्ष नैतिक स्वकार के शिए दिया बाना काहिये

म कि समान-स्वत्सा की कामम रखने के निय-- नत विचार की काली चना कौ किए।

- ५. दरह के विषय में हीगेल महाशय का क्या मत है ! इस मत का क्या दुरुपयोग हो सकता है !
- श्रपराधी के सुधार के लिए श्राधुनिक काल में कौन-सा सर्वोत्तम उपाय वताया गया है १ यदि सभी लोगों को उनके श्रपराधों के लिए चमा कर दिया जाय, तो इसका परिगाम क्या होगा १
- ७. ''समभतार के लिए चमा ही दराड हैं' इस कथन का श्रर्थ क्या है ! सम-भदार के लिए चमा ही दराड क्यों ही जाता है !
- ५. मनुष्य के नैतिक विकास मं पश्चाताप श्रौर श्रात्म-भत्सेना की उपयोगिता को दर्शाइये। श्रपनी भूल के लिए सदा श्रात्म-भत्सेना करते रहना बुरा क्यों है ?
- ह. मनुष्य की नैतिक जिम्मेदारी किस स्थिति में होती है १ क्या श्रज्ञान के कारण किसी व्यक्ति को उसका नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है १
- १० पागलों को श्रपने काम के लिए क्यों जिम्मेदार नहीं माना जाता १ श्रीर कीन-कीन सी ऐसी परिस्थितियाँ हैं, जिनमें मनुष्य को श्रपने कार्य की नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है १

## वाइसवां प्रकरण

सैतिक प्रगति मैतिक प्रगति की चारतिकृता—वो व्यक्ति भीतिग्राज पूर विवास सन्तर है असे निर्णक प्राप्ति में विकास काना कानश्यक है। इस प्रकार के

करता है उन्हें तिक प्रगति में बिरकाश करना आवर्षक है। इस प्रकार के विरकाश के किना नीतिशास्त्र में बच्चि रसना संगव ही गई। महान को नीतिक मगति को संगवना नीतिशास्त्र हो पुरुषान्यता है और नीतिक वार्तों में बच्चि रखने के तिए संगर में नीतिक प्रगति को देखना ब्रावर्षक है। वो स्पत्ति

मनुष्य को नैतिक प्रगति को समी स्नोर देखाता है वह समाब कीर प्रपत्न स्माय को नैतिक प्रगति कर से स्वाध भी क्यार है। इतके विकस सो स्पत्नि नैतिक प्रगति के तस्त्र में विश्वात हो नहीं करता, वह निर्माणानहीं होता है।

नताक प्रमान के तथ्य में विश्वात हो जहां करता; वह लियदावाओं वर्धन वह न तो सम्मव की नैशिक उत्पति करने की चेंद्रा करता है और न सम्बे स्थाप की ।

उभाव को नैतिक उनति हो शहि संबंध नहीं इस प्रत के बिनस में से मकार के प्रधान सह है। एक जाने के बतुवार स्थाव को नैतिक उनति नहीं हो रही है सीर इस्ते तत के ब्राह्मण्ड उससी नैतिक उनति हो सी है। यहां के मिट्ट स्वतिकस्तरी साहित करी महास्य का कमन है कि बैठे-बैठे

धन्यदा की दृष्टि होती है तैने-पेछे नैहिक्या का दृष्ट होता है। समस्या ममुष्य की दृष्टि और बदुयदें को बदायी है, वह उठके दृष्य को प्रवित्त मही बनायी। सम्पर्य की दृष्टि ममुष्य बालाक कथ्यी और स्वार्थ कम्या है, सम्बर्ध को दृष्टी पर दृष्टा क्या क्रत्येवाला उन्हेण स्वार्थ्य क्ष्मित्र नहीं बनाय। समस्या ममुष्य हो नोपन्यालयी को कमानी है। समस्य कथ्यी स्वार्थमधी प्रवाहनी हो दृष्ट

की सीग-रामधी की बहाती है। स्तुष्य कापनी रशार्षमधी हम्बाधों को दत करने के लिए प्रानेक प्रकार के राजन या लेता है, बातएव वह हन्हीं के प्राप्त करने में लगा पहला है। किर सनुष्य कर बेला काम्याल होता है। उनका स्वसाव भी वैसा ही वन जाता है। वह सदा स्वार्थ के कामों में लगा रहता है। वह दूसरों को अपने स्वार्थ का साधन बनाने का उपाय तो सोचता रहता है, पर उनसे में में दिखाने के अनेक टोंग भी रचता है। रूसो महाशय का कथन है कि मनुष्य ज्व अपनी प्राकृतिक अवस्था में था, तब वह अधिक नैतिकता प्रदर्शित करता था। अतएव यदि वह फिर से अपनी पुरानी अवस्था में चला जाय, तो वैसा ही सीधा-सादा और मला व्यक्ति वन जाय।

इंग्लैएड के प्रसिद्ध किव विलियम वर्ष्सवर्थ श्रीर साहित्यकार एडवर्ड कार-पेन्टर महाशयों के मत भी इसी प्रकार के हैं। इनके कथनानुसार मनुष्य को श्रपना जीवन प्राकृतिक बनाना चाहिए। मनुष्य जैसे-जैसे प्रकृति से दूर जाता है, वह तैसे तैसे श्रपने जीवन को नैतिक दृष्टि से कलुपित श्रीर श्राध्यात्मिक दृष्टि से दु खी बनाता है। वर्तमान सम्यता मनुष्य की नैतिक प्रगति न कर उसको

श्रीर भी नीचे ले जाती है।

भारतवर्ष में वर्तमान काल की किलयुग का समय वताया जाता है। जिस प्रकार ईसाई लोग अपना स्वर्णयुग भूतकाल में देखते हैं, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति के लोग भी अतीत काल में ही सतयुग की कल्पना करते हैं। वर्तमान काल अधर्म का काल है। इसमें जो कुछ अनर्थ हो जाय, वह थोडा है। किलयुग के अन्त में प्रलय होगा, तब नई सृष्टि होगी। आधुनिक काल के सुधारक जिन वातों को नैतिकता की प्रगति का लच्चए मानते हैं, उन्हीं वातों को पुरानी विचार-धारा के व्यक्ति उसका विनाशक मानते हैं। वर्तमान काल में जिन वातों को कर्तव्य माना जाता है पुराने विचार के लोग उन्हें अकर्तव्य मानते हैं। अकर्तव्यों की सख्या को बढ़ते हुए देख ये पुराने विचारों के लोग सोचते हैं कि अब समाज का विनाश होनेवाला है।

उक्त प्रकार के विचारों का प्रमाव मनुष्य के ग्राचरण श्रौर चिरत्र पर पहता है। जो मनुष्य जैसा सोचता है, वह वैसा करता भी है। जिस व्यक्ति के विचार श्राशावादी होते हैं, वह दूसरों के विचारों को भी ग्राशावादी वनाता श्रौर उन्हें उत्साहित करता है। इसके प्रतिकृत निराशावादी चिन्तक न केवल श्रपने श्राप दु.सी श्रौर श्रप्रगतिशील होता है, वरन् वह दूसरों को भी वैसा ही वनता है। समाज में प्रगति हो रही है, श्रुथवा नहीं यह वात वास्तविक जगत

नीरि शास भी घटनाओं पर ठेवना निर्मेर नहीं हैं, विवना कि जिन्दन करनेवाले व्यक्ति की मानशिक बनावट पर । अपने भाषते व्यवस्तुत व्यक्ति वगरा में अवन्तीय के पर्यात कारण देलता है और क्राफ्त क्रांप से सन्द्रप्रश्मक्ति बगद की

14

भटनाओं से बासा बीर प्रोत्साहन पाता है। वो व्यक्ति बापने बाप में बाह्य परिस्पितिमों से लड़ने की सामर्प्य की झतुमूचि करहा है, बह संतार में कटिनाइयाँ तो देखता है पर वह पेता विज्ञात रखता है कि वह इन कठिनाइयों को पार कर सकेगा धीर इन कठिनाइयों की पार करने में असे कमाब

भीर महति से सहायता मी मिलांगी। पर वो स्मक्ति अपने भाप में इस प्रकार की सामर्थं नहीं पादा वह इसके लिए झफ्ने आपका दोपी न टहराकर झफ्नी भ्रामगतिसीलवा का दोप तमान काल सभवा प्रकृति के ऊपर महरा है। नीति ग्रास का त्यस वीलक मनुष्यों में यह विचार उत्पन्न करने की वडा करता है कि बादर्श भुग भूक्काल में नहीं या। वरन्ं मिक्स में बानेवाला है

द्यीर इसके क्षिप इस सबको सिलकर प्रयत्न करना है। इस द्यापने कर्यस्मी के पालन में बितनी ही दिलाइ निकापे हैं इस बादर्शनुग धामना सर्वाक्षल 🧍 बाने में उत्तरी ही बाहुचन भी बातवे हैं। एंसार की उसति करने में प्रत्येक्र न्यक्रि

का स्थान है, बिना उठके प्रयत्न के संवार तथा तथान उत्तव नहीं हो तक्या। समुष्य बरामान समय में जिलाना खाणी धीर खुटा है। महिष्य में उनसे बम होगा भीर उसमें भाव जिल्ली परिकता है। सहिष्य में उत्तरे भपिक परिकता होंगी। मविष्य को शत्मकारमय और गुत को प्रकारमय रेलना मानतिक हुदाये की

निद्यानी है। वन समान में मानरिक बुद्दाप का बाता है, से समान के सोम बह तीकने सगते है कि पुराने समय के समान समय भव नहीं का तकता | इसके प्रतिकृत किन सोगों के मन स्वस्त 🐍 वो अपने आप में पुकारता की कर्जमूर्वि करते हैं वे मविष्य को तदा गुल्द क्रीर रम्य ही वेलवे हैं। उन्हें क्रतीय के क्यिय में सोचने की कुरस्त ही नहीं निकारी । कवीत के बिगम में उदना ही सोचना ग्रन्ता है जितना वर्तमान कास के कर्तक्षी का पातन करने स्रीर मिष्ण

को सुन्दर बनान के लिये अवश्यक है। वर्तमान काल में समाय मेरीक प्रगति कर रहा है कापना मधी; इरका निवान करमा कटिन है। परन्त इतना कारहप कहा का शकता है कि कर्तमान काल में नैतिक प्रगित के जितने साधन हैं, उतने पहले नहीं थे। इन साधनों का सदुपयोग करना श्रावश्यक है। सावन स्वय नैतिकता श्रथवा श्रमैतिकता नहीं ला सकते, उनका उपयोग ही नैतिकता श्रथवा श्रमैतिकता लाता है। जो शिक्ता श्राव समाज के साधारण व्यक्ति को उपलब्ध है, वह पहले बहुत से लोगों को प्राप्त नहीं थी। परन्तु शिक्ता के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मनुज्य गिर भी सकता है। श्रतएव किसी सम्पूर्ण समाज के विषय मे यह कहना वडा कठिन है कि वह नैतिक दृष्टि से श्रागे बढ़ा रहा है, श्रथवा नहीं।

नैतिक प्रगति के कारण - समाज के नैतिक जीवन के तीन ग्रग हैं-नैतिक श्राद्श, सामाजिक संस्थायें श्रीर प्रतिदिन का श्रभ्यास । जब इन तीनों प्रकार के अगों में कुछ समता रहती है, तो समाज में कोई नैतिक उथल-पुथल नहीं होती। पर जब तीनों में विपमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो समाज में उयल-पुथल मच जाती है। नैतिक प्रगति प्रवानत दो कारणों से होती है— एक नैतिक जीवन के यांगों में पारस्परिक विरोध से, यौर दूसरे किसी याग में श्रपूर्णता की श्रनुभूति से। मनुष्य के नैतिक श्राटर्श श्रौर नैतिक संखा में जब कभी विरोध होता है, तब या तो मनुष्य नये श्राटर्श का निर्माण करता है, अथवा नई सस्या का । इसी प्रकार जब मनुष्य के दैनिक ग्राचरण से किसी सस्या का विरोध होता है, तो सस्या में परिवर्तन हो जाता है, अथवा आचरणों में। कभी-क्मी मनुष्य का नैतिक श्रादर्श बहुत ऊँचा होता है पर नैतिक संस्थाएँ नीचे त्तर की होती हैं। ऐसी स्थिति में प्रगतिशील व्यक्ति प्राय अपनी सस्याओं को श्रपने श्रादर्श के श्रनुसार बनाने की चेष्टा करते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का श्राचरण जब सस्या के नियम के विरुद्ध होता है, तो साधारणत उस मनुष्य में अपने श्राचरण के सुधारने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। इस प्रकार उसका सुधार भी हो जाता है। इस तरह मानव-समाज की नैतिक प्रगति होती है। पर कभी कभी मनुष्य का त्राचरण श्रन्छा होता है, परन्तु सामाजिक सस्था निम्न कोटि की नैतिकता को प्रदर्शित करती है। ऐसी स्थिति में सस्था को वदलने की त्रावश्य-कता उत्पन्न होती है स्त्रीर इस प्रकार के परिवर्तन से भी समाज की नैतिक प्रगति होतो है। इसी प्रकार नैतिक संस्था भी नैतिक श्रादर्श को ऊँचा वनाने का कारण वन जाती है।

१८२ नीति गाझ कमी-कमी मतुष्प को समाब के नैशिक ब्राइस की कमी का मी शन होता है। वह अपने भारस्य को ही नीचा देख सकता है। ब्राइस किसी मी नैदिक संस्था भ्रमका व्यवहार को नीचा बान सकता है। देशी स्मित्त में मी मतुष्य की नैतिक प्रमति होती है। तमाब के नैतिक ब्राइसों में प्रमति उत्पन्न करने का

काम ध्यान के महान पुरुषों का इ.स. है। परके थे काने कान्यरम् में इन नेधे क कादयों को करियार्थ करते हैं। पीछे ध्यान जनका क्षत्रकरण करता है। इन रत मुखा ने कहा था कि द्वम कारने मित्रों को प्यार करी और शत्रुकों छे बैर मार

रको राज्ये बरने में स्वात राम ने कहा कि तुम न केवल ब्रामने मिर्मों को त्यार करते। वार्त मेम करना मान्या है जो कमी के मंदि मेम करना मान्या है जो कमी के मंदि मेम करना भीर मों बच्चा है। बचने नेदिक दिवान को ब्रामिक स्वायक बनाने से मान्या मान्या है। हम नेदिक दिवान को ब्रामिक स्वायक बनाने से मान्या मान्या हमें में नेदिक पार्टी होती है। हम मान्या नान्या में से को वहारण विकास हमें हैं जो हम मान्या नितिक मान्ये करते हैं। मान्या मान्या हम करना है जे साम मान्या हम करना है से मान्या मान्या हम करना है से मान्या स्वायक सम्बद्ध हमें के साम स्वायक स्वायक स्वयक्त हमें के साम स्वयक्त हमें कि मान्या स्वयक्त साम में पूर्वीय को मान्या हमें कि साम स्वयक्त हमें के स्वयक्त स्वयक्त हमें कि स्वयक्त स्वयक्त हमें से स्वयक्त स्वयक्त हमान्या हम हम्म हम्म हम्म स्वयक्त हमान्या है और दूसरे हैं कुपरे हैं कि मान्य पर कार्यक हमें कि सम्वयक्त स्वयक्त हमान्य ह

प्रकार का । इसे प्रकार वह प्रिक्त प्रित्त व्यक्तियों से प्रित्त-प्रिक्त स्वयू से व्यव बार करता है । नैतिक बाद से यह बादुक्तित है । सभी झोगों से व्यवहार करते

समय एक ही विद्यारत का पातन करना मला है।

मैरिक प्रमानि के सहाय — ग्रामण दिल मीन महायान के काना उठाएं नैतिक मामित के दे सामूचा हैं—(१) नैतिक कियार का मंगीर होता (२) नैतिक मामित कियार होता। जब महम्म का नैतिक कियार गर्मार होता (१) तो नह कियों नी कार्य को प्रतिक हेत्र के कार्या है। मान क्षेत्रियर, कि कोई स्पर्कि क्षमने सामायक में पणाई अक्या उत्तराता दिलाया है। है उठके मारिक के पद् मुखा हैं। पर दन गुर्कों को नह समान में मंतिका का स्तान याने के तिये दिला पक्या है, सम्यान वे सामा-न्याप माम करने के तिये वर्णार्वेक किये का उठका है। परि मामित स्वीत का है। सीर पहि मह सम्यान करवा है तो उठका के निम्म क्षीर का है, सीर पहि मह सम्यानका को मेरवा के कारवा है स सद्गुणों को दिखाता है, तो उसका हेतु उचकोटि का है। फिर नैतिक प्रगति सचाई श्रथवा उदारता के विचार से भी होती है। सचाई का श्रर्थ पहले इतना ही होता है कि मनुष्य वही करे, जो वह कहता है, पर पीछे उसका श्रथ यह हो जाता है कि मनुष्य वही करे, जो वह से चता है। विचार, वाणी श्रीर कर्म की एकता का नाम ही सचाई है। इसी प्रकार उदारता न केवल श्रपने परिचित व्यक्तियों के प्रति दिखाना ठीक है, वरन् अपरिचितों के प्रति भी दिखाना उचित है। उदारता फिर गरीवों को दान देने, वचों के प्रति प्रेम दिखाने श्रीर हठी लोगों के विचारों का विरोध नहीं करने में है। विचारों की उदारता किया की उदारता से कहीं कठिन वस्तु है। हम श्रपना धन देकर दूसरे व्यक्ति के प्रति श्रपनो सहानुस्ति प्रकाशित कर सकते हैं, पर जो व्यक्ति हम से विरुद्ध विचार रखता है, उसके प्रति सहानुस्ति दिखाना श्रीर उसके विचारों को धेर्य से सुनना वहुत कठिन होता है।

जब मनुष्य के नैतिक विचारों में पहले प्रकार का परिवर्तन होता है, द्रार्थात् जब उसके नैतिक विचार गमीर हो जाते हैं, तो उसके जीवन में कई ऐसे कर्तन्य उपस्थित हो जाते हैं, जो पहले नहीं थे। यदि कोई मनुष्य अपने प्रति उपकार करनेवाले ज्यक्ति की मलाई करने मात्र को अपना कर्तव्य समभता है, तो वह रास्ते में चलते हुए अन्धे को ठीक मार्ग पर कर देना, अथवा उसे हक्के नामें से चलते हुए अन्धे को ठीक मार्ग पर कर देना, अथवा उसे हक्के नामें से चलते हुए अन्धे को ठीक मार्ग पर कर देना, अथवा उसे हक्के नामें से चला लेना अपना कर्तव्य न समभेगा। कितने ही लोग हमारी कोई व्यक्तिगत सराई नहीं करते, परन्तु समाज की खुराई करते हैं। जो मनुष्य समाज से तादातम्य स्थापित नहीं करता, वह ऐसे व्यक्ति को चुराई के कामों से रोकने को चेशा न करेगा। समाज के बच्चों के लालन-पालन और उनकी शिला के चारे में सोचना, स्त्रियों और दिलत वर्गों के प्रति अत्याचार को रोकने की चेशा करना, मजदूरों के शोपण के विरुद्ध प्रचार करना आदि वर्तव्य समाज के साधारण व्यक्ति के ध्यान में नहीं आते। इस प्रकार के कर्तव्य उसी व्यक्ति को सूक्तवे हैं, जिमका नैतिक विचार गभीर हैं।

नैतिक प्रगति में वाह्य श्रीर श्रान्तरिक उपकरणों की महत्ता— जटवाटी नीति-शास्त्रशों का मत है कि समाज की नैतिक प्रगति उसके वातावरण में परिवर्तनों का परिणाम है। वर्तमान काल का समाज पर्यो है। वर्तमान काल की समाज-स्वरस्य पुतने हैंग पर नहीं कल सकती। करवें विषय प्रकार का परिवर्तन वार्य वाग्न हो बाता है। विसे हम नैतिक प्रगति करते हैं, यह मनुष्य की कार्यिक उपाति का परिवास है। विसे हम नैतिक प्रगति पावन के सावनों कीर यंवों में उपानि हाती है, विते-तेन समाब स्वरस्य मी उसी केशाय परस्ति है। समाब-स्वरस्य के यन्तने की बागवरयक्ता के साथ माय मये नैतिक विचारों का भी ज्याम होता है। बतामा काल में गुलामों को कावर्यक्ता नहीं है। सरस्य गुलामों की प्रधा के तिकद विचार का प्रचार होना स्तत हो गया और इसके परिवास सकत यह प्रधा भी नय हो गई। मारतकर्य की कावुर-प्रधा के विचय में भी बहुत हुन्न यही और है। मारीन-मुग में सभी मामुष्य एक बरवार काम करने की सोम्पता रान्ते हैं। सार्याय उसका समाव काहर होना मी सामाविक है। ग्रायो समय में सन्यय की कम के बर्गुशार समाव मीन

स्पान भिश्रता स्मा झन पह भिश्रता सम्मन नहीं स्वत्य हमारा नैतिक विचार सी उदार हो गया है। यहाँ सातायरचा ही परिसर्तन कम कारना है सीर नवे

मार्चनारी नीविधाधारों का किनार इस विचार के विकास है। इनके

नैविक विवार का झाना उनका परिदास है।

मीति काध

15Y

क्षमतिद्वार अर्जुष्ण के विचार ही उठको नैशिक प्रयोव में प्रकास स्वास रसते हैं। एक ही प्रकार के बावाबरण के होते हुए यो ख्याब के वारी होंगों के मैरिक विभार एक ने नहीं होते । मैरिक विचारों की उत्पादि अर्जुब्ध के स्वतंत्र क्लिक विकास है होती है। यानी आपना मिक उन्नाद चाहकेबाले प्रविक्त को हो नैतिक विभार कार्य है। देशा म्यक्ति सामक के क्षमाय के किए नाम आर्ग कोकन की नेपा क्ष्मण है। विचार बावाबरण की उपक्रित पहुंचे पर मी किसी क्षित एस में मैरिक उन्नयि हासिक नहीं होती कि महुन्यों की मोनुक्ति व्यासी हो क्षमा उन्हें

उचित नेता हो नहीं मिला। किसी प्रकार के बादाबरण को स्मुच्य के विकास के काम में लागा सर्वत्र कितन का रहता है। बाहाब में सहुप्य का नैतिक विकास उसके देखों की गुद्धा में है, बार इन सुप्रश्नी को बही तक माना कावता हुए कहा वा सकता है बही तक म्ह्यूप्य सर्वत्र विचार से उन देहकों की बनाता है। माम बाताबरण महुप्य को नथा बान मात करने बार समें कात करने का श्रवमर प्रदान करता है। परन्तु नया जान प्राप्त करना श्रोर नया कार्य करना मतु की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। श्रतप्त मानव-समाज के नैतिक निकास को वातावरण के परिवर्तन का परिणाम मात्र नहीं माना जा सकता। वह मनु यं की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का कार्य है।

नैतिक चिकास का श्रन्तिम लदय — मनुष्य का नैतिक विकास उसे नैतिक बीवन के परे जाने के लिए प्रेरित करता है। श्रपने स्वार्थ को भूल पर वह दूसरों के साथ अपना जितना ही ताटात्म्य कर देता है, वह उतना हा श्रिष्ठिक नैतिक व्यक्ति है। पर जब मनुष्य अपने स्वार्थ को विलक्ष्ति भूल जाता है और वह अपने स्वार्थ-त्याग का श्रिममान भी नहीं करता, तो वह व्यक्तित्व की सीमा के बाहर चला जाता है। जब उसमे यह परिवर्तन हो जाता है, तब वह केवल नैतिक व्यक्ति न रहकर नैतिकता ने परे चला जाता है। नैतिकता में मनुष्य को अपने मटगुणों का अभिमान रहता है। जब भनुष्य नैतिकता में पर जाता है, तब उसे अपने सदगुणों का अभिमान रहता है। जब भनुष्य नैतिकता में मनुष्य जो इन्छ अपने सदगुणों का अभिमान भी नहीं रहता। ऐसी श्रवस्था में मनुष्य जो इन्छ करता है, वह सहज भाव से करता है। उसकी इन्छा-राक्ति स्वतत्र रहती है, पर इच्छा-शक्ति की यह स्वतत्रता वैयक्तिक स्वतत्रता नहीं रहती, वह अपने आपको समार को प्राण देनेवाली, उसे व्याप्त करनेवाली सत्ता में मिला देती है।

जय मनुष्य नैतिकता के परे जाता है, तो किसी भले काम को करने से उसे न तो विशेष ग्राह्माद होता है श्रीर न किसी बुरे काम के करने से ग्रात्मग्लानि ही। पत्येक प्रकार की बुराई का भला पहल्द होता है, श्रीर प्रत्येक प्रकार की भलाई का भी बुरा पहल्द होता है। श्रात्प्य मचा ज्ञानी समदर्शा होता है। यह मोचता है कि सब कुछ भला हो है। किमी प्रकार की घटना से वह उदिग्न-मन नहीं होता। जब ससार का चलानेवाला विवेकशील श्रीर सर्व शक्तिमान तत्त्व है, तो उसके होते हुए ससार में किसी प्रकार की बुराई कैमे समय है। जो घटना श्राज हमें बुरी दिखाई देती है, यही श्रागे चलकर भली सिद्ध हो सकती है। यदि हम यह नहीं मानते, तो हम समार के चलानेवाले के विवेकशोल श्रीर सर्व शक्तिमान होने में श्रविश्वास करते हैं, श्रीर इस श्रविश्वास के होते हुए सची नैतिकता सभव नहीं। इस तरह जो विचार मनुष्य मं नैतिकता का श्राधार है, वही विचार उसे नैतिकता के परे भी ले जाता है। tst न वि भाग

व्यासान स्पर हुए वह पूर्वता प्राप्त करने की पर्यात स्पेश कर केला है पर कर यह शरपा। मान करने का काई रूक्य मही देशना गर सामने व्यक्तित के क्यों मान या होड़ देशा है। स्पर्किय इं क्यांनमान का होइन दर मनुष्य बार्क भाव में पूर्णमा का दंगत समका है। र्याच व पा यह धानिमान हो प्रकार ने खुदा बाता है-एक संनार की क्रांनायमा पर समा पिन्तन बरन से क्रीर पूत्रर कान क्रांपको एक तम्मूच सर्च

नैनिकता की काधकता मनुष्य की परम शाक्ति बाधका परमाथ तरक के मान काल में है। अतना की चार्योता का धमाना में दा मिलिया तम्भार है। चतप्प मैति कता में व स्वर्ता हिन्ता हो धान कड़ना है। शास्त्र शाक्ते स्नतन्त्रह हाने का यह उतने ही अधिक कारण नेनाता है। चपूलता की न्यमुभूति, बाहम अस्तरप धार नवर बंदान करने की १९%। नंतिकता के झाफार है । ये मनुष्य में तर तक रहते हैं उप तम गह क्या व्यक्तिय का श्राविमान स्थात है। ध्यक्तिम का

स क्रामित्र मानव से । यहन प्रकार के मार्ग का निर्णान भगवान बुद्ध ने किया दे भीर दुनरे प्रसार का न्यंग वतार ने काम यम प्रवतको हाय बताया गया है। नविक बीचन का बाठवाप मनुष्य का चान बापका चवास्या में लब कर देन किए प्रस्ति करता है। जब इस कारने व्यक्तिच के स्वास की भीवन का सबस मान लेने हैं तर पिर मैतिकता स्पाबदारिक जीवन की एक उपवोगी वस्तु मान रह व्यवी है। पूरावा नैविक भीषन की बस्तु नहीं यह क्राप्यात्मक जीवन की बस्त है। यहाँ वहिर्मुलना का कन्त हाता है। बार मनुष्य क्रमतमुँसी होता है। फिर नमी मूक्य नई दक्षि है देले बान वागते हैं।

र मैंते-मैंने सम्पता का विकास होता है वैने-तिते नैतिकवा का हास होता रे - रूनो महाराय के इस बचन की समाकोपना की किये।

२ 'यतमान समय काशिक्षण का समय है<sup>39</sup> इस विवार का नैतिक मुस्य श्रीकिन ! स्थार के बादराबादी बार्सनिकों में शामवन्त्रीवन की पूक्ता की क्या करमना की है। इसमें मैरिक आवरक का क्या स्थान है।

# तेईसवाँ प्रकरण

# नैतिकता के नए सृख्य

श्रायुनिक काल में विज्ञान के क्षेत्र में वडी उथल-पुथल हो रही है। श्रायुक्त के नापेन्त्राट श्रोर ग्राणु की शक्ति की खोजों ने मनुष्य की चिन्तन प्रणाली को एक नया ही रूप टे टिया है। ग्राष्ठ हमारे सामने ससार का वह रूप नहीं है, जो ग्राज में सौ वर्ष पूर्व था। वैद्यानिक विचार-प्रणाली ग्राय नए प्रकार की हो गई है ग्रौर हम शक्ति के नए-नए केन्द्रों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। इसके कारण समाज विकास की जो कल्पनाएँ श्राज से सौ वर्ष पूर्व की वैज्ञानिक खोजों पर ग्राधारित थीं, वे यदल गई। कार्लमान्स का साम्यवाद उन्नीमवीं शताब्दी के मध्य तक को वैज्ञानिक खोजों पर ग्राधारित था। उस समय तक किसी के मन में सापेन्नवाट ग्रथवा ग्राणु-शक्ति की कल्पना भी न थी। ग्राय यदि हम साम्यवाद चाहते हैं, तो वह नए प्रकार का ही साम्यवाद होगा।

जिस प्रकार भौतिक प्रकृति के सम्बन्ध में विगत पचास वर्षों में नए-नए श्राविष्कार हुए हैं, उसी प्रकार मानस-जगत में भी वडी ही विक्षवकारी खोनें हुई हैं। इन खोनों के कारण मनुष्य के नैतिक दृष्टिकोण और उसके नैतिक मृत्यों तथा मानदण्डों में श्रामूल परिवर्तन हो गए है। प्राचीन काल में जो मनुष्य श्रपने लीवन में तपस्या, बहाचर्य और श्रिहंसा के श्रत्यधिक प्रदर्शन करते, ग्रथवा नो इनके विषय में समान में सदा चर्चा करते रहते थे, उन्हें हम सामान्य मनुष्यों से उच्च मानते थे। हम जानते थे कि दूसरे लोगों की श्रपेत्ता उन पर श्रिक विश्वास किया जा सकता है। श्राधुनिक काल की मनो-वैज्ञानिक खोनों से पता चला है कि हमारा इस प्रकार का विश्वास भ्रमात्मक है। श्राद्यिक तपस्या का नीवन भी भोगवादी प्रवृत्तियों की प्रवलता का श्रावरण मात्र होता है। इस प्रकार के नीवन से भोगवादी प्रवृत्तियों की शक्ति कम न होकर और वढ़ जाती है। जिस प्रकार कान्तिकारियों के दमन से उनकी

१०० मी शास

नारण सनुष्य नामा बहार व हामांबद चीर कार्टिक शरी का विकार हा काम है। इसी ने काल अनुष्य के सन में जानाव की सर्वापृति भी उत्म हे ही दे। व प्रमुखिया बची बची भागानक विकार के रूप में स्तुप्त वे राधिता में प्रवालित हें भी हैं। बडीर ता के ब्रोबन का निवाह करनेपाया क्षांत या शामाविक केता मुख्यक का अनह नतुम्ब में बहुबर समाच के बातियाँ में विभाग्त दा जाता है चीर हुनी के बारत देश लेख का हुनदा के प्रतिहुन ही सान्य प्रचार के महायोग्य हैंसे चीर बार्टनवारी दान्तीनन उद नहें देंसे ट। त्यानी वर्णक राज्य वर्णन व इत्या ने इत सद्या के समन्तर पेश वर्गन बाल विकार क्रीर गरूपाओं को बचाने गरने हैं। परन्तु इसने जनकी जान्द्रीक र्शान ("न-प्रति"न परती जारी दे सार वर नेपना का क्य कर हा आता है स सामाजिक कान्तरक सर्वताप समेक प्रशाह क सामाजिक शेग कीर सामाधी के नप में साना गीम न ग्रामनय दिलाने साने हैं। इस प्रधार इन सर्वनयों के गावन में भनाइ व इराई कभी-दर्भा अगुष्य का तरक की कार भी स बाते हैं। विस प्रशार का पश्चिक इस्ट्रिय निमंग सनुष्य के श्वतिकाय के लिए, श्वानिकारक हाता र क्रमा प्रकार दारप्रविद्ध कार्रियाचार भी मनुष्य के मन में विशेषी प्रवृत्तियों की श्रीयन फाल कार करते में हानियन निव्व होता है। बहुत से सीरों ने बीवन में ती बाहिंगा दिनासक छोट स्तार्थवरी। प्रवृत्तिनों ना स्नावरन माच रहती है। राज्जीतर होता इन ब्यायाख की जान क्याक्ट काम में लाते हैं। विश्व शास्त्र के अग्रहन करनेवाले कीर शास्त्र विवत मनान वाले देश ही पुद्र की सबसे काविक सैगारी काते रहते हैं। संतार के कुशक सम नीतिज प्रपने भीतरी इराजों को यहाँ तक सम्मव होता है दूसरों से द्विपांते हैं भीर बनना वन्त्रवा भी इसी बाव पर निर्मर दे कि वे अपने इसरों का वृत्तरी ते कहाँ तक द्विया तकें। राज-स्ताबारी महरेक बातक सबबा शंहा समने

सिन महार्ग देखार हमार कर ना की माधनाकों ने प्रकास का उनका गाँक महाबागी देज से प्रदासक महापा की भी नाम्युर्ग की क्षान प्रसादन की कार मान नहीं करते नी से जा के कालाय महास्वास की की हो देखाउँ के कार के मीने के की की भागत में निर्देशित का हो गाँवित समझ के के कार के मीने के की स्वीस्ता देश निर्देशित का हो गाँवित स्वास्त का स्वीस करते हैं। इसने के व्यवहारों में ऊपर से वड़ी ही शिष्ट श्रीर भीतर से वड़ी ही कठोर होती है। जो लोग वाहर मे कठोर होते हैं, उनका राज्य शोघ ही समाप्त हो जाता है।

उपर्युक्त प्रकार का व्यवहार नैतिक कुशलता है। इसके विरुद्ध कुछ लोग श्रपने मचे मस्त्रों को जानते ही नहीं। चेतन मन से वे जिस प्रकार श्रपने श्रापको वपस्ती, मनस्वी ग्रौर उदार जानते हैं, उसी प्रकार श्रपने भीतरी मन से भी वे श्रपने श्राप को वही मान लेते है। इस प्रकार के लोग कभी-कभी समाज के नेता हो जाते है। इन लोगों से समाजको कूटनीतिजों का अपेचा अविक व्ति होती है। दूसरों को घोखा देने से ग्राधिक अपराध श्रापने श्रापको बोखा देना है। पहिले प्रकार के ब्राचरण से समाज में ब्रपराध की मनीवृति बढती है तथा बड़े-बड़े विनाशकारी युद्ध होते हैं, परन्तु इसेंसे मनुष्य की इच्छा शक्ति असहायावस्था में नहीं त्राती तथा इससे मनुष्य के व्यक्तित्व का विभाजन नहीं होता। परन्त अपने आपको न समभत्ने तथा अपनी सभी वासनाओं की स्वीकृति न करने से मनुष्य के व्यक्तित्व का विभाजन एव उमकी इच्छाशक्ति का हास हो जाता है, जिससे उसके चरित्र की ब्राधार-शिला ही मिट जाती है। इसी स्थिति मे मनुष्य के ब्राटर्श बढ़े ऊँ चे होते हैं, परन्तु उसको कार्य-चमता समाप्त हो नाती है। यही कारण है कि यदि किसी व्यक्ति अथवा राष्ट्र के जीवन में अत्युच श्रादर्शवादिता देखी जाए, तो हमे उसके भावी श्राचरण से सतर्क होना चाहिए । निग्न स्तर के श्राटर्शवादी व्यक्ति की वार्तो पर विश्वास किया जा सकता है, पर अत्युच श्रादर्शवादी की वातों पर विश्वास करना श्राधनिक मनोविज्ञान की खोजों के प्रति श्रपना श्रजान प्रदेशित करना है।

जिस प्रकार मनुष्य के प्रकाशित नैतिक मूल्य एक प्रकार के होते है और उसकी अवेतन मनोस्थिति दूसरे प्रकार की होती है, उसी तरह उसके किसी काम का जात हेतु एक प्रकार का होता है और अज्ञात पेरणा दूसरे प्रकार की । मनुष्य के कार्य के हेतु (reason) और उसके प्ररक्त (motives) की विषमता व्यक्तित्व-विन्छेट के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाती है। मार्टन पिंस ने व्यक्तित्व नामक एक महिला के व्यक्तित्व के अध्ययन से पता चलाया है कि मनुष्य अपने काम का जो हेतु समभाना है, वह हेतु वास्तव में नहीं होता। व्यक्तित्व में तीन व्यक्तित्व एक ही शरीर में थे। एक भला, एक

नीवि मास शैतानी ब्रीर एक सापारवा । इन व्यक्तियों में शैतानी व्यक्तित्व का जान मन्ने

\$ F

भीर राभारण स्पक्तिस को नहीं था। परन्तु शैदान व्यक्तित को बूसरे बोर्नी भ्यक्तिको के कामी का जान रहता था। जन साधारक स्पक्तिक काह निशंप प्रकार का काम करने सगता या दो बीच-बीच में चीतान. व्यक्तिक उसकें काम का विगाय देशा था। कमी-कमी इस सरह सामारचा वर्गकरव-हारा यह शीवान व्यक्तित्व उसकी नैतिक भावना के अधिकृत निम्नकोडि का काम करा लेखा। इन कार्मी का ज्ञान बन शबारबा व्यक्तित्व को होता व्याता यह महिला भारम

म्तानि की करमृति करती ! पीछे वह रौतान स्पष्टित्व स्पृतान्य के शारि में

समा बावा ब्रोर सामारस व्यक्तित की किसी उलावा । इस सदाहरक से राष्ट्र होता है कि मनुष्य बहुत से पेरे काम करता है, किनके वाताबिक हत का कान स्वयं जसे भी नहीं शहता। कमी-कमी मनुष्प के प्रकाशित हेत बड़े ही उदार होते हैं। परन्त अनके कामकाशिव हेंद्र नहें ही निम्नकोटि के होते हैं। नट्ट से लोग अपने सहि ने

बालकों को कठोर समस्ता में नविद्यार स्तवे और उन्हें इवलिय बार-बार इयब देते हैं कि उनका काचरचा न विगड़े। परन्त इस प्रकार की किया की कान्तरिक हेत करने के प्रश्ती जीवन के गति ज्ञान्तरिक इच्या होती है। कमी कभी माता का प्याप करका पिदा-द्वाप बहुव ही पीरा व्यवा है। इस वार्टना

का कारचा भी बैच्यों ही बोली है। बहुत से राकनीतिक नेता अन्य-शन्त्रे उपनास करते है । इनका प्रकाशित हेत बगरम शुद्धि होता है परग्र उनका क्रपेशन हेत अपनी ओई हुई बॉर्सिका फिर से शस करना अयना दकरों द्वारा अपनी वार्ती का समर्वन पाना ही होता है। जिन कार्गों को भनी लोगों से तिरस्कार मिला है, कामवा पनियों के बाय

किनका सम्मान दुकरामा गया है, वे पूँकी-पतियों के विनास के तिय वहें म्मापक संगठन करते झौर राजनीतिक श्रास्तिमों में उनकी निर्मन इत्या वरते हैं। इन सगटन-कर्णाओं के प्रकाशित हेट बड़े उदार होते हैं। बनता को शोपय ते बनाना स्त्रीवों के कविकार की रक्षा करना शामाजिक नुराष्ट्रयों को समाप्त

लोगों से बबला केने की माबना रहती है।

करना बादि हेत् बनकी बतना पर रहते हैं परन्तु अनुके बाबेतन मन में अना

बहुत से राजनीतिक नेता श्रों के उच्चस्तर की नैतिकता का जीवन व्यतीत करने का हेतु श्रपने प्रतिम्त्ती को सक्षार की निगाहों से गिराना ही होता है। विश्व-शान्ति के हेतु से प्रेरणा पाकर काम करनेवाले बहुत से लोगों का श्रान्तिक हेतु इन हेतुश्रों का विरोधा होता है। कायर मनुष्य दया का गुणगान करता है श्रोर कृपण मितव्ययिता से चरित्र-निर्माण का मार्ग दर्शाता है। ये जपी हेतु वास्तविक हेतुश्रों के श्रामाम मात्र होते हैं। श्रतएव किसी व्यक्ति की नैतिकता का मूल्याकन करने के लिए किसी व्यक्ति के प्रकाशित हेतुश्रों को ही नहीं, वरन् उसके श्रचतन हेतुश्रों को भी जानना पड़ेगा। यदि किसी मनुष्य के श्रान्तिरक हेतु उच्चकोटि के हैं, तभी हम उसके कार्यों को ऊँचा कह सकेंगे। परन्तु इन हेतुश्रों का शान करना श्रत्यन्त कटिन है। इस कार्य में हम दूसरों को जितना धोखा देते है, उससे कहीं श्रधिक श्रपने श्रापको देते है।

वर्तमान काल में सभी जगह मनुष्य की नैतिकता को उच्चत्तर पर लाने की चर्चा हो रही है। वालकों के चिरत्र-निर्माण श्रोर जन-साधारण में माई-चारे के व्यवहार को फैलाने की वार्ते चारों श्रोर सुनी जाती हैं। इस प्रकार की चर्चा का सावारण परिणाम मनुष्य के नैतिक क्तर को जगर उठाना होता है। परन्तु देखा गया है कि जो लोग इन नैतिक मूल्यों की चर्चा श्रधिक-से-ग्रधिक परते है, उनके जीवन में हो इन मूल्यों की सबसे वडी श्रवहेलना पाई जाती है। श्रतएवं मानव-समाज श्रव वर्म श्रोर नैतिकता दोनों से ही उठासीन होता जा रहा है। जिस प्रकार पिछली शताब्दी म धर्म-चर्चा शोपक वर्ग का होंग समभी जाती थी, क्योंकि धर्म-चर्चा के द्वारा ही जनता का श्रधिक शोपण होता श्राया है, उसी प्रकार वीसर्वी शताब्दा में नैतिक मूल्यों की श्रधिक चर्चा होना इन चर्चा करनेवालों म नैतिक दिवालियापन का द्योतक है। सचाई श्रीर उच्च नैतिक मूल्यों की चर्चा एक दूमरे के सहगामी न दिखाई देने के कारण जो लोग नैतिक मूल्यों की श्रधिक चर्चा करते हे, उनके प्रति जनता का सहज श्रविश्वास हो जाता है।

ग्राधुनिक मनोविज्ञान यह दर्शाता है कि मनुष्य का नैतिक विकास कमश होना है। मनुष्य पहिले व्यक्तिगत स्वार्थ ने ही प्रेरिन होक्स वार्य करता है, फिर उनके स्वार्थ का एकत्व कमिक रूप से परिवार, ग्राम, वर्ग, देश ग्रोर

नीति शास ₹8₹ सतनकात से होता है। सिस अपकि की व्यक्तिगत इच्छाएँ समुचित रूप हे तुस नहीं हुए वह वब अँचे नैतिक मुख्यों की चचा करता है, तब वह या हो दूसरों को भोसा देना है। ब्रथना ब्रापने ब्राप को ही। इस प्रकार की अना चे दूसरी के माथ-शाब बापना भी कहित होता है। आधुनिक मनोविशान अह में ग्या देता है कि प्रत्येक महुष्य बापने स्वमाय को समक्त कर ही बापन नीतिक

बादरा की स्मापना कर बीर समाब में मचलिए सभी नैतिक चचाओं का

क्रापने वीवन का नियासक न क्ला हो। भिष्य मिस्र स्पक्ति वीवन 🤻 विकास को सिन्त सिन्त अवस्था में हैं। अध्यय उनके नैतिक कादरा मा मिल्न स्टिन हैं। यदि सभी कोगों के सामने यह सा ही नैविक साहरा उपस्तित कर दिका बायः। हो लग्नमे संग्युय समाब की नैतिक प्रयंति न हाकर उसके प्रतिगमन के दीने की सम्मावना ही है। मनुष्य की नैरिकता की धीमायें, उसके बापनेपन क मात्र से निर्धारित होती है।

कारतेपन का गर मान तथ तक चीरे चीरे प्रवस्ति होता है अन तक गर सम्पूर्ण विश्व को बापन में समादित नहीं कर लेता । बित व्यक्ति का बापना पन परिवार समका काठि तक ही औमित है परन्त का सपने सांपक्ते विर<sup>क्</sup> मानव के कम में मान बैठवा है। वह बापने व्यक्तित्व में विमाजन की बावत्मा उत्पादित कर लेखा है। इससे उसकी साम्यीमक नैतिक प्रमित्त मले ही हो किन्तु सन्त में उसका नैतिक पतन अवश्यम्मानी है। अत्यय अपने आपका भाष्ट्री तरह समारु केने के उपरान्त ही हमें भापने नैतिक भावर्श की स्थापना बराजी चारिए । मैतिकता और बाध्यात्म

बिस प्रकार काबुनिक संनाविकान की धार्जे सनुष्य के नैतिक बीवन पर नया प्रकाश बालती है चौर नैतिकता की व्यक्तिहर्क को सहेशस्तर द्याप्र मे दलत के निम्म विकास करती हैं। उसी अकार संभीर काम्पारितक विकार भी मनुष्य की यद्गी-चर्दा नैतिकात को संशयात्मक दक्षि ने देखने के तिए दमें बाध्य करते हैं। मार्मातक विकित्ता के छेत्र में देला गया है कि मान्निक शंगी

उप रीतिक मुहबी का पुतारी होता है कार वह कामा क्रापका बहुत बड़ा मैतिक ध्यक्ति मानवा है। जब वक्त उनके इस नैविक स्मिम्मान में कमी मही रोती, तन तक उसमे 'ग्रात्म-म्बीफृत, 'ग्रथांन् 'ग्रपनी कमजीरियों को पहिजानने की जमना ही नहीं श्राती । 'ग्राप्यान्मिक दृष्टि से मनुश्य का प्रयेक
प्रकार का 'ग्राभमान, चाह वह धन जल बुद्धि चरित्र या नैतिकता का हो,
नानिक रोग है। इस मानिक रोग क रहने हुए दूसरे मानिक रोगों का
श्राभिद्धि होती है, 'ग्रीन मनुश्य जन तक इस मृत मानिक रोग से चुक्त नहीं
होता, तब तक दूसरे मानिक रोग भी उसे नहीं छोड़ने। इतना हो नहीं,
मनुष्य के तथाकशित मानिक रोग श्रार्थात् 'ग्राभमान के देव-दत्त श्रथवा नूंशिक
उत्तार है।

मनुष्य भी श्रन्तगरमा न्याय-प्रिय श्रीर सत्य-परायण है। वह किसी प्रकार के अन्याय अथवा दोग को ठएरने नहीं देती। मनुष्य को अनेक प्रकार के कप्ट, रोग ग्रार दुर्वटनाग्रों से दमीलिए त्रस्त होना पहता है, ताकि उसके ग्रन्यान श्रीर श्रात्म-विस्मर्ग की मनावृत्ति की समाप्ति हो । श्रत्युच नैतिकतावादी श्रथवा नैतिकता के विषय म विशेष श्रभिमान रखनेवाले व्यक्ति का भीतरी मन नितकता से झन्य रहता है। मनुष्य को श्रपनी प्रयत्न पाश्चिक प्रयत्तिको को द्याने के लिए, ग्रपनी स्वार्थ-परायणता के ऊपर पर्दा डालने के लिए, उच नैतिकता का ग्राभिमान ग्रीर श्रामिनय करना पटता है। जब तक मनुष्य इस पकार की कृत्रिम नैतिकता के श्रिभिमान से श्रपने श्रापको मुक्त नहीं करता, त्र तक उसे ग्रान्यात्मक शान्ति नहीं प्राप्त होती । नैतिकता का यह ग्रामिमान ही मनुष्य के ग्रात्म-टशान में सबसे वडा वाधक होता है। ऐसे तो प्रत्येक पकार के श्रिभमान मनुष्य के मन में श्रान्तरिक खिचाव उत्पन्न करते और उत्ते श्राध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करने में बाधा डालते है, परन्तु चरित्र ग्रथवा नैतिकता का श्रिभमान मनुष्य के श्रान्तरिक जीवन में जितना खिंचाव उत्पन्न करता श्रीर जीवात्मा के परमात्मा से मिलने में जितनी बाधा डालवा है, उतनी बाधा श्रीर किसी प्रकार का ग्रिमिमान नहीं डालता। परमात्मा की प्राप्ति श्रथवा शाश्वत शान्ति मनुष्य को तव तक प्राप्त नहीं होती, जब तक वह सर्वथा

१६४ नीति चास "जासन चाहे मेग रह, राजद जाहे मान। एक म्यान में दो जहुग देखा-मुना न कान॥" धरार के धनो पनों का पर मात्र तत्त्व मनुष्य का सम्में प्रकार के बीन-मानों से मुक्त करना हो है। समा मकार की ब्याच्यामिक स्थानार्य मनुष्य के

नाम उत्ता करता हुन उसा बकार के आर्थामानक एकतार नाह स्विधाना के सम्बन्ध हुन होते वानी मात्र स्रोतान के सिक्टरम् हुन हाति है। मक्ट के आत्रिर साहित वानी मात्र ने कहा है कि बन यह महत्व प्रकृति है कहा के उसान स्वान सामको नहीं ना तेहुआ वर तक बद समावान की कमी मात्र न करता। समान्य मान्यान की मात्र करने कर एक मात्र ज्ञान करने सामको सिक्टियन बनाना है।

बता लेगा तक तक यह समायान की कमी प्राप्त न कराग । अपान् मानान की मान करने का एक याब उराय करने कारको निर्धियम बनाना है। यह उस सारको करायों का दिस्सा मानाम है। यह अन्य सारको करायों का दिस्सा मानाम है। यह अन्य सारको करायों को दिस्सा माना है। यह अन्य सारको कर केला है। किर वह परमात्मा की शरण इनलिए खावजा है किरते के बहु कारने इनायों के गुरु हो बाए। की महाप्य आपने आपको सितना हो अपिक एवे मान ते नुसौदी का गुढ़ हो है वह सारवाद सारवा की आवश्यक उस नो हो कर सारवाद सारवाद की आवश्यक उस नो हो सह सारवाद सारवाद की आवश्यक उस नो हो कर सारवाद सारवाद की आवश्यक उस नो हो कर सारवाद सारवाद की सारकार को सारवाद की अन्य सारवाद की सारवाद

भी धाबरमञ्जा तकती हो बाविक बाजूनम करता है। ऐसे ही सज़न्म को रव सबाई निक सनीविकान के कुछ गामीर मिनवर्धी का सत है कि चंदार को समझ्य के सामस्य पर्य तिकी धातिक रोगों का उपबार करता है। उठने सामिक गंगों का उपबार संशाद के छापी सामिक विविद्धक मिनवर्ध गामिक गंगों का उपबार संशाद के छापी सामिक विविद्धक मिनवर्ध गामिक गंगों का उपबार संशाद है। चा हो सत है कि बादि मज़्य को गामिक दोग हमान का सामिक रोग हमीतिय होंगे हैं कि बाद सामिमानवर्ध क्षामें आपको जुछ का कुछ उपमन्नो साम्य है। रोग सामिक कार्य के कहा देशर समुख्य को बाद्ध विश्व के प्रमानिक कराता है। रोग सामिक कार्य के कहा देशर समुख्य को बाद्ध विश्व के प्रमान कराता है। उनके मण्या बारम सोहर्य करने दास देशा स्वा कुछ कुछ कुछ कर रोग स्वार्ध है। उनके मण्या बारम सोहर्य करने उपमा बच्चे को तरह कुछ कुछ कुछ सामें हैं। उनके मण्या बारम सोहर्य करने उपमा बच्चे को तरह कुछ कुछ कुछ सामें हैं। उनके मण्या बारम सोहर्य करने उपमा बच्चे को तरह कुछ कुछ कुछ साम है। उनके श्रनाराच्या ने थिलग रहता है। जब मनुष्य श्रपने "प्रश्निमान में! जो देना है। तब श्रनगरमा उमे श्रपनी गांड के उटा लेती है।

उपांक्त प्रथम संस्पष्ट है यि मनुष्य भी निवित्ता उसके दूसरे लाखा क समान उसके सिर या दोका है। यह बोका उसके कायन पर प्रमित का माधक नो होता है, परन्तु सभी प्रमात के बोका यो उतार पर एक िना मनुष्य स्थापनात्त्र भी उस नोही पर नहीं पर्वन भाना—

"र्भया ये घर दूर रे', नहीं जिलाली र्भला। पौरान ठहरे पिपीलिका, तेला लाट र्भला।"

नाग्तेन्दु बाह्य हिम्स इ ने पाप खीर पुरुष डोनों को ही लोहे छीर नाने को देदियाँ माना है।

तिसे पुण्य का श्रामिमान होगा, उसे पाप पा भी श्रामिमान श्रायश्य ही गा। चितन मन के पुष्य के श्रामिमान का पूर्ताक्ष्या श्रामिमान का पूर्ताक्ष्या प्रामिमान का पूर्ताक्ष्या मनुष्य के श्रामिमान का पूर्ताक्ष्या पाप-कृति-जिनत शाम-ग्लान की भावना करता है। श्रामि जिम मनुष्य को पुष्य-सच्य के लिए जितनी ही श्रामिक वेचेनी रहती है, उनके श्राचेतन मन म उतनी ही श्रामिक किमी पाप-कृति की श्राम्म-ग्लान श्राम्म वेचेनी उपस्थित वहना है। नमा के श्रामिकत मुधारकों के जीवन में देखा गया है कि वे श्राम्मी पाप-कृति जन्म घटनाश्रों के विस्मरण करने के लिए हो श्रामि एवं जनता के नैतिक ख्यार में लगे रहते हैं। जिस मनुष्य को श्रात्म-सुवार श्रीर श्रात्म-सेवा का मवसे श्रामिक श्रावश्यक्ता रहती है, वही पर-सेवा श्रीर परोपकार के काम में व्यक्त रहता है, ताकि श्रपने नैतिक कायों के श्रामिमान से वह श्रपने श्रापकी मुलाए रक्ते। मनुष्य का इस तरह का श्राचरण-श्रीर उच्च नैतिक मूल्यों की पुकार श्रात्म-मर्लना को भुनाने के सावन मात्र होते हैं।

श्राध्यात्मिक जगत का सिद्धान्त है कि मनुष्य दूसरे को घोरा। देने मे भले ही समर्थ हो जाए, पर वह श्रपने श्राप को बहुत दिनों तक घोरों में नहीं रस सकता। मनुष्य की श्रन्तरात्मा श्रात्म-श्रुद्धि के श्रनेक उपाय रच लेती है श्रीर मनुष्य को श्रनेक प्रकार के कष्ट देकर उसके मन को साफ करती है। जब मनुष्य के मन में बुछ निर्मलता श्रा जाती है, तभी उसके मन में श्राह्म-

१६४ नीविशास

"भारत बार्ड मेगरत राजन आहे मान। एक स्थान में दा खारम, हेल्यासुना न कान॥" ससर केसमो मनों का एक सामकाहण समुख्य का समी प्रकार कालीन

मानों ने मुक करना हो है। समा मकार का कारणात्मिक नाफनार्य मनुष्य के काममान के निराम्पल हुए होती है। मान्य को कान्तरिक ग्रान्ति नभी मान्य स्वितार के बन कर परमात्मक के मान्त स्वपूज्य क्षामन-ग्रम्भय कर दंशा है। क्षाहरू ने कहा है कि बन कह ननुष्य एक होटे बनाफ के स्वपूज्य करना कारणों मही

न कहा है कि बन एक मतुष्य एक झूडि बहाफ के धरान कापन झापको भई। बना लेखा जब एक बई भगवान को कमी प्राप्त न करेगा ! झभाजू भगवान की प्राप्त करने का एक साथ उपाय खपने बाएको निर्धिमधन बनाना है।

एका मानब्दमक्त बारने आफ्डो अक्तुकों का फिराच धानता है। वह सन्दरमा ने बारने बारेदान मन में उपस्थित आनेक प्रकृत की बातना कों का पादात कर लेता है। किर वह परामध्या की शास्त्र दशीयर लोक्या है विसेट कि वह माने द्वाराों ने मुक्त हो बाया। को मुक्त्य करने मार्ग्य

कितना ही स्वचित्र छन्ने सन् ने दुर्गनी का पुंत्र इन्हरा है यह सगवत् नहाय की सावस्थानका तसनी ही स्वचित्र सनुसन करता है। देवे ही सनुस्था का हरा सम्बद्ध के नहासता की सरकातत्रपूर्व हांची है। सावस्थित स्वनिक्षान के कुन्ह गामरी विनयकों का सन् है कि छंगार का

स्वसम्म छे-गामान्य धर्म बिरुने मानिक रोगों का उपनार करता है उठने मानिक गोगों कर कपनार नेवार के छानी मानिक विकासक शिक्षण्य मानी करते। पारर्क धूंग स्रोत श्रीस होगों का श्री मन्द्र है कि नहीं मनुष्य को सम्बाद्ध प्रशास के छो हो नाए यो उन्हें किया प्रभार का मानिक था। होगा ही नहीं। सनुष्य को मानिक योग हमीतिया होते हैं कि वह स्वीमानन्वया स्वयने बागको कुछ बाकुक ध्यासने क्षान्य है। रेग सन्देश किया के ब्यू देवर सनुष्य को बानु लिति छे गरिवेच करावा है। सानिक सिक्षरण करते तस्य देवर सनुष्य को बानु लिति छे गरिवेच करावा है।

गमद बारम खोइसे बाते समय बचे को साह पूरश्करका रोने झगते हैं । उनके म मकार के प्रमिमानश्याय से उनका स्माधिक प्रकोकस्य बच्च मर में ही ही बाता है। बंद एक मनुष्य बारों व्यक्तिमान को रने रहता है, तब तक वह बामी श्रन्तरात्मा से बिलग रहता है। जब मनुष्य श्रपने श्रिभमान को खो देता है, तब श्रन्तरात्मा उसे श्रपनी गोट में उठा लेती है।

उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य की नैतिकता उसके दूसरे लगसा के हमान उसके सिर का नोम्त है। यह वोम्त उसके जीवन की प्रगति का साधक भी होता है, परन्तु सभी प्रकार के बोम्त को उतार कर फेंके विना मनुष्य श्राध्यात्म की उच्च चोटी पर नहीं पहन्च पाता—

''सैंया के घर दूर हैं, जहाँ िखलहली गैल । पाँव न ठहरे विपीलिका, तेली लादे बैल ।''

माग्तेन्द्र वावृ हरिश्चन्द्र ने पाप श्रीर पुराय दोनों को ही लोहे श्रीर सोने की वैडियाँ माना है।

जिसे पुण्य का छामिमान होगा, उसे पाप का भी ग्रामिमान श्रावश्य ही रहेगा। चेतन मन के पुष्य के छामिमान का पूर्ताकरण आर्थात् नैतिक जीवन के श्रामिमान का पूर्ताकरण मनुष्य के छाचेतन मन में उपस्थित पाप-कृति-जीनत श्राम-ग्लीन की भावना करला है। अर्थात् जिस मनुष्य को पुष्य-सचय के लिए जितनी ही छाधिक वेचैनी रहती है, उसके छाचेतन मन में उतनी ही श्रिषक किसी पाप-कृति की आरम-ग्लानि छाथवा वेचैनी उपस्थित रहती है। विसार के आविकतर सुधारकों के जीवन में देखा गया है कि वे छापनी पाप-कृति जन्य घटनाछों के विस्मरण करने के लिए हो छापने एवं जनता के नैतिक छवार में लगे रहते हैं। जिस मनुष्य को छात्म-सुधार छोर छात्म-सेवा को स्वसे अधिक छावश्यकता रहती है, वही पर-सेवा छोर परोपकार के काम में उसते रहता है, ताकि छपने नैतिक कार्यों के छाभमान से वह छापने छापको एकाए रक्षे । मनुष्य का इस तरह वा छावरण-छोर उच्च नैतिक मृत्यों की पुकार छात्म-मर्सना को मुनाने के साधन मात्र होते हैं।

श्राच्यात्मिक जगत का सिद्धान्त है कि मनुष्य दूसरे को घोखा देने मे भले ही उमर्थ हो जाए, पर वह अपने श्राप को बहुत दिनों तक घोखे में नहीं रख उक्ता। मनुष्य की अन्तरात्मा श्रात्म-श्रुद्धि के श्रनेक उपाय रच लेती है श्रोर मनुष्य को अनेक प्रकार के कष्ट देकर उसके मन को साफ करती है। जब मनुष्य के मन में इस निर्मतता कि क्यों है, तभी उसके मन में श्रात्म-



प्रकार जो व्यक्ति श्रानेक प्रकार के नैतिक सद्गुणों का सचय करता है, उसे श्रपने नैतिक सद्गुणों की कमी का श्रनुभव भी उसी श्रनुभात में होता है। यदि यत्न करनेवाले किसी व्यक्ति को धन, विद्या या सद्गुणों की कमी का प्रनुभव होना वन्द हो जाए, तो इन मूल्यों का उसके पास सचित होना भी वन्द हो जाए। ऐसी मनोदशा में उसके इन मूल्यों का हास होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का किमी प्रकार का श्रिममान तत्सम्बन्धी विनाश की पूर्वावस्था है। श्रिममान पतन का मूल कारण है। ‡

उपर्युक्त मानसिक ग्रवस्था मानसिक ग्रवसोप की ग्रवस्था ही है। मनुष्य चाहे यत्न की ग्रवस्था में हो, चाहे ग्रभिमान की ग्रवस्था में, वह मानसिक खिचाय ग्रथवा ग्रसतोप की ग्रवस्था में ही रहता है। यत्न की ग्रवस्था में यह ग्रसतोप मनुष्य की चेतना के समन्न उपस्थित रहता है ग्रौर ग्रभिमान की ग्रवस्था में यह ग्रसतोप चेतना के नीचे चला जाता है, ग्रर्थात् व्यक्ति ऊपर से तो सनुष्ट रहता है, पर भीतर मन में वह जुन्ध रहता है ग्रौर उसे इस ज्ञोम का ज्ञान भी नहीं रहता। किन्तु सभी प्रकार के यत्नों का लच्य कभी के ग्रनुभव को वढाना ही नहीं है, वरन् इस ग्रनुभृति को मिटाना भी है। यदि मनुष्य का विवेक यह जान ले कि किसी प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के लिए वह कितना भी यत्न क्यों न करे, उसकी कमी की ग्रनुभृति कभी भी समाप्त नहीं होगी, तो उसका यत्न करना ही ग्रर्थ-हीन हो जाए। ग्रतएव पूर्णता-प्राप्ति की सभावना यत्न करने की मने स्थित की प्रथम ग्रावश्यकता है।

यह पूर्णता की श्रनुभूति किस प्रकार होती है, जिसकी मान्यता नैतिकता-सम्बन्धी यत्न को सार्थक बनाती है। इस पूर्णता की श्रनुभूति म मनुष्य के व्यक्तित्व का विलीनीकर्ण समिष्ट भाव में हो जाता है। जब मनुष्य प्रपने व्यक्तित्व को एक व्यापक तत्त्व का श्रग मानने लगता है, तब वह श्रपने थोड़े-से यत्न से भी उतना हो सन्तुष्ट रहता है, जितना भारी यत्न से। किसी भी प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के विषय में वह निर्लिस-माब से चेष्टा करता है। जब किस भिल्टन को पत्तीस साल में ही ग्रधापन श्रा गया श्रीर जब उसे इस बात की ग्लानि हुई कि उसने इतनी प्रतिभा रखते हुए भी समाज की कोई मौलिक

<sup>‡</sup> Pride goes before a fall.

३६६ नीतिन्दास्त्र समर्पेश का भाव स्राता दें। जिस शतुरूप के सन में परस्यस्या के प्रति स्नास्त

समर्थेल का मान का गया, उसके जीवन के मून्ती का बागूल परिवर्तन हैं। बाता है। परमा मा के प्रति क्रपन बायको कार्यित किए हुए स्मृष्टि के दुर्गेल

जिल्ली प्रकार वर्गुख बन बाते हैं जिल प्रकार क्रियमानी व्यक्ति के दराई त्रुगुंब ही बाते हैं। तर्म्युक्त कमन का हतना ही साराध है कि मतुष्य के नैतिक मूह्य ब्रांबर

के रात्रीय मुख्य नहीं हैं। बड़े से यह प्रतिक्ष नैतिक व्यक्ति का जीवन झाम्या निक्त दक्षि ने व्यक्ति निम्म हो राज्या है और वो स्वाक्ति जीवन नर दुरावार्ग रहा है झन्दारामा की अदुर्शन ने यह भी एकाएक महास्मा का सक्ता है। रागरी गरिशका और स्वरंग कवाई के नैतिक जीवन निमाकोटि के में परवा

ठतके ब्राच्यास्तिक बोधन को हो उच थे। ब्रांगुक्तिसल बाहमीकि यथ हेड याल प्रकारक संयुक्त सर्थ। यह बायने ब्रामिसान से सुख होने को ही परिचास है। बाखन से नैतिक बोधन की पूर्वि ब्राच्यासिक बोधन में होती है कीर सतुत्व को ब्राच्यासिक बाहित समी श्रप्त होती है, बन बह नैतिकस

हे समियान हे भी युख हो बाता है। इस प्रकार की निराममानदा महाय की नभी प्रकार के शारीरिक और मानकिक रोगों से मुख कर देती है। नैतिक सूच्यों का पारस्कृतीकरण

नीरियां सम्प्रप को नेरिक मुख्यी को पहचान करता और तन्हें उनकी प्राप्ति का उत्पन्न कराता है। मल्केक मकार के मृक्य को मासि के किए समुख्य को प्रमान करना गहता है कोर मीरिक मृक्ष की मासि का वर्ष तो मकल में हो है। वहीं बाई समुख्य के मन की बहकता मण्यत की ज़राती है। बाई बाई वर्ष तन्हें की अपने साथ मासि की अदम्मित होती पहती है। बमी कीर मामल एक गूनरे के कारम में बमी की अदम्मित होती पहती है। बमी कीर मामल एक गूनरे के कारमानी है। जो महम्प्य कारिक वन मासि के शिव्य मिनना हो माबिक बल

कार में क्या की अनुष्य अभिक नन माति के लिए किटना ही स्मीवह नल करना है नहुए बन रेक्टिंग कर सैने पर भी उन्ने नव की कभी की समुस्ति भी उदनी ही समित्र क्षेत्री हैं। ने विद्या माति का मन्त करना है उन्ने सूत्र करना है उन्ने सूत्र करना है उन्ने सूत्र

O Trance-valuation of motal values.

प्रकार जो व्यक्ति श्रनेक प्रकार के नैतिक सद्गुणों का संचय करता है, उसे श्रपने नैतिक सद्गुणों की कमी का श्रनुभव भी उसी श्रनुपात में होता है। यदि यत्न करनेवाले किसी व्यक्ति को घन, विद्या या सद्गुणों की कमी का श्रनुभव होना वन्द हो जाए, तो इन मूल्यों का उसके पास सचित होना भी वन्द हो जाए। ऐसी मनोदशा में उसके इन मूल्यों का हास होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य का किसी प्रकार का श्रिममान तत्सम्बन्धी विनाश की पूर्वावस्था है। श्रिममान पतन का मूल कारण है। ‡

उपर्युक्त मानसिक श्रवस्था मानसिक श्रम् तोप की श्रवस्था ही है। मनुष्य चाहे यत्न की श्रवस्था में हो, चाहे श्रमिमान की श्रवस्था में, वह मानसिक खिचाव श्रयवा श्रम्तोप की श्रवस्था में ही रहता है। यत्न की श्रवस्था में यह श्रम्तोष मनुष्य की चेतना के समस् उपस्थित रहता है श्रोर श्रमिमान की श्रवस्था में यह श्रम्तोप चेतना के नीचे चला जाता है, श्र्यात् व्यक्ति ऊपर से तो सनुष्ट रहता है, पर भीतर मन में वह सुष्ट रहता है श्रीर उसे इस स्तोम का शान भी नहीं रहता। किन्तु सभी प्रकार के यत्नों का लच्य कभी के श्रमुभव को यहाना ही नहीं है, वरन् इस श्रमुभूति को मिटाना भी है। यदि मनुष्य का विवेक यह जान ले कि किसी प्रकार के मूल्य की प्राप्त के लिए वह कितना भी यत्न क्यों न करे, उसकी कमी की श्रमुभूति कमी भी समात नहीं होगी, तो उसका यत्न करना ही श्र्य-हीन हो जाए। श्रतएव पूर्णता-प्राप्त की सभावना यत्न करने की मने रियति की प्रथम श्रावश्यकता है।

यह पूर्णता की श्रनुभूति किस प्रकार होती है, जिसकी मान्यता नैतिकता-सम्बन्धी यत्न को सार्थक बनाती है। इस पूर्णता की श्रनुभूति म मनुष्य के व्यक्तित्व का विलीनीकरण समिष्ट मान मे हो जाता है। जब मनुष्य श्रपने व्यक्तित्व को एक व्यापक तन्त्र का श्रग मानने लगता है, तब वह श्रपने थोड़े से यत्न से भी उतना हो सन्तुष्ट रहता है, जितना मारी यत्न से। किसी भी प्रकार के मूल्य की प्राप्ति के विषय मे वह निर्लिस-भाव से चेष्टा करता है। जब किय भिल्टन को पैतीस साल में ही श्रधापन श्रा गया श्रीर जब उसे इस बात की ग्लानि हुई कि उसने इतनी प्रतिभा रखते हुए भी समाज की कोई मौलिक

<sup>‡</sup> Pride goes before a fall.

जाति शास्त्र संवानहीं के सन उन्ने दल विवार ने शान्ति वा कि परमारम्य को न हो। मनुष्य भी किमा सेवा भी बायएवडमा है चोर म उसके दिए हुए, मह्तुवी के प्रश्नन की ! परमारमा का काम भ्राप्त ब्राप्त साली-करीकी बीववारी का रहे हैं। इस

लीग उनके काम का करन के लिप्द शवा दीवते रहते हैं । वे खोब भी परमारमा की मातिक नेवा फारो हैं भी उनके दरशाने पर लहे होकर उनकी बाबा की द्मपदा करने 🕻 । जद मनुष्य इस मात्र के चोड़ा भी काम करता 🐍 इ.व. उसके नैतिक यस्त का विशय अब हो जाता है। यहाँ नैतिक मूल्यों का पारमूल्लीकरण हो बाता है। नैविकता की तथां मुर्जि आभ्यारिमक ग्राव के व्यगस्या में है। नैविक यन्त इत्यवामा संत अर तक चपने बाएको परमासम के प्रति सर्मित नहीं प्रस्ता। वय वक उसे मानसिक क्षावंतीय बना दी रहता है कीर किसी क्रास्तीप की हराने

के लिए, वह बिठना ही यान करता है वह कर्सतीय उतना ही बहुता वाता है। धद समुख्य इस प्रकार के मरन से बार्रतीय के प्रिटन की संमादना। नहीं देखता त्तव बहु युद्ध पेसे तरब की करपना कराय है को बापन बाप में सभी मकार से

पूरा है। इस प्रकार के शाब की रहराना ही उसके मन में पूर्वता का अनुसर्व कराती है। यहाँ मनुष्य की करपना क्षीर उसकी धारेगा दी नहीं रहते बरन एक ही हा बाते हैं। इमरसन महाशाय का कथन है कि बाशानिक, कवि धीर सस के शिय

टिम्प भीर छमी मनुष्य देविष हैं । ल यह मनोरियति पूर्वांचा की भाउम्िव को चित्रित करती है। यह स्विति काच्यारिमक भाव से उत्सव होती है। इस स्विति की मानि में नैतिक परन का निराकरण नहीं होता किन्तु नैतिक मध्न वहन रूप से होने शराख है। सबा संत बहु है विसको लोक-करपाय के कार्य बरने में फिनी प्रकार के सानशिक खिलान की चातुमृति नहीं होती। वो कोक

नमी बस्तुचें मत्ती और पवित्र हैं सभी घटनायें कामदापड़ हैं सभी दिन

करपाद्य समया नैटिक अपर्य इसी सहब मान से करते हैं जिस सहस मान है सामान्य पुरंप बापने पैसर्गिक कार्न करते हैं और उन्हें इन कार्मों के बैठे ही

165

<sup>&</sup>quot;To the philosopher to the post, and to the Sant all things ere friendly and secred all events profitable all days holy and

all men divine.

सहज श्रानन्द की श्रनुभृति होती है, जिस प्रकार का सहज श्रानन्द प्राकृतिक प्रवृत्तियों की तृप्ति में सामान्य मनुष्य को होता है। इस तरह सत पुरुप न तो नैतिक यत्न से उदानीन ही रहता है श्रीर न वह नैतिक मृत्यों का निर्मु ल्योकरण् ही करता है, वरन् वह नैतिक कार्य करते हुए भी उन कार्यों का श्रिभमान नहीं करता। जैसा कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि समार म श्रर्थात् तीनों लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो मुक्ते प्राप्य न हो, फिर भी में सब समय हा काम में लगा रहता हूँ। महात्मा श्रथवा तत्त्वदर्शा को श्रपने काम से श्रपना कोई लाभ नहीं होता। उसके काम से दूसरों का लाभ होता है। तत्त्वदर्शा को क्रियाएँ वृत्तरे लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है श्रीर इस तरह सामाजिक सगठन श्रीर नैतिक मृत्यों की प्रतिष्ठा वनी रहती है। इस प्रकार की मनोवशा की प्राप्त नैतिकता कां श्रवहेलना से नहीं उत्पन्न होती श्रीर न नैतिक यत्न से उदासीन रहने से हो, वरन् यह नैतिक श्रम्यास को इतना वढ़ाने से होती है कि वह सहज रूप से विना यत्न के होन लगे। जब नैतिकता मनुष्य का सहज स्वभाव बन जाती है, तन मनुष्य नैतिकता के परे चला जाता है श्रीर वह दैविक व्यक्ति वन जाता है।

## नैतिकता की श्रनिवार्यता

उपर्युक्त पिक्तर्यों में नैतिकता के थिपय में इमने जो कुछ कहा है, उससे नैतिकता की व्यर्थता न सिद्ध होकर उसकी श्रानवार्यता ही सिद्ध होती है। मनुष्य श्रपने जीवन को नैतिक बनाए विना ऐसे किमी तात्विक निष्कर्ष पर नहीं पहुँ च सकता, जो उसे स्थायी शान्ति प्रदान करें। इमेनुश्रल कान्ट ने तत्वयान में बीडिक विचार की कमी को दिखाकर यह भी सिद्ध करने को चेंप्टा की है कि तन्व श्रपरोच्च श्रनुभृति की वस्तु है श्रीर इस श्रपरोच्च श्रनुभृति का श्राधार मनुष्य वा नैतिक जीवन ही है। जिस व्यक्ति को नैतिक श्राचरण के विषय में श्रद्धा नहीं रहती, नैतिकता में जिसका न तो निश्चित मत रहता है श्रीर न जिसका श्राचरण नैतिक नियमानुकृत्त है, उसे तत्व-दर्शन नहीं होते हैं। मनुष्य की नैतिकता की श्रावश्यकता ही यह दर्शाता है कि उसके नैतिक जीवन के

| यं वृर्धयुन्तीब् गिरुः पर्तिं तुरस्य रार्थंसः !                              |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| तमिक्रवंस्य रोवंसी वृवी शुष्यं सपर्यतः                                       | ५ [१६  | 1]    |
| तद् वं दुक्थस्यं वुर्हणे न्द्रायोपस्तूर्णीपणि ।                              |        |       |
| विधो न यस्योतयो वि यद रोहन्ति सुक्षितः                                       | Ę      |       |
| अविवृत् दक्षं मित्रो नवीयान् पणानो वृवेम्यो वस्यो अचैत्।                     |        |       |
| सस्वान् त्स्तोलाभिधीतरीभि कक्ष्या पायुरमवृत् सर्विम्य.                       | હ      |       |
| क्कतस्य पुषि वेधा अंपायि श्रिये मनांसि देवासो अकन् ।                         |        |       |
| दर्भा <u>नो नाम महो वचौमि र्वपुर्</u> दश्ये वेन्यो न्यादः                    | c      |       |
| युमर्तम् वृक्षे धे <u>त्र</u> ास्मे से <u>धा</u> जनीनां पूर्वीररोतीः ।       |        |       |
| वर्षीयो वर्षः कुणुष्टि शर्पी <u>मि</u> धर्नस्य सातावस्मा अधिहि               | 8      |       |
| इन्द्र तुम्यमिन्मेघवस्रभूम वय कुन्ने हीरिक्ये मा वि वेनः।                    |        |       |
| निकापिर्वेषको मर्त्येचा किमुद्ग रेघ्रचोद्न त्याहुः                           | १० [१५ | •]    |
| मा जस्बनि वृषम नो ररी <u>या</u> मा ते रेवतंः सुख्ये रिवाम ।                  |        |       |
| पूर्विष्टं इन्द्र <u>निष्यिधो</u> जनेषु <u>जहार्सुखी</u> न् प्र बुहार्पुणतः  | 28     |       |
| उवुमाणीव स्तुनयेमियुर्ती च्यो राधास्यरव्यांति गय्या ।                        | * *    |       |
| त्वर्मसि पृदिवेः कारुधीया मा त्वीवामान आ देमन् मुघोने                        | १२     |       |
| अर्थ्यो वीरु व मुहे सुताना मिन्नीय भरु स ह्यस्य राजा ।                       |        |       |
| यः पुर्व्यामिकुत नूतनामि गुंभिर्वाष्ट्रधे गृंणुतामुपीणाम्                    | १३     |       |
| अस्य मवें पुरु वर्षीसि विद्वा निन्द्रों वुत्राण्यंपती जीवान                  | -      |       |
| तमु म होषि मधुमन्तमस्मे सोमं श्रीरायं शिषिणे पिनंष्ये                        | १४     |       |
| पातां सुतमिन्द्रों अस्तु सो <u>म</u> हन्तां दुत्र वक्रेण मन् <u>यसा</u> नः । |        |       |
| गन्ता युत्तं पंगुवतंशिचुद्च्छा वर्तुर्धीनामं <u>वि</u> ता कारुथांयाः         | १५ [१० | =]    |
| <b>इदं</b> त्यत् पात्रंभिन्द्रपान् भिन्त्रंस्य <u>पियम</u> मृतंमपायि ।       |        |       |
| मत्मद् यथां सीमनुसार्य देव व्यश्वसमद् द्वेपों पुणवद् व्यहं:                  | १६     |       |
| पुना मन्द्रानो जुहि शूर शर्च आमिमजामि मधवल्लमित्रान् ।                       | * `    |       |
| अमिषेणाँ अन्यार्धवेविदेशानान् परांच इन्द्र प मृंणा जुही चं                   | १७     |       |
| आसु प्मा णो मघवन्निन्द्र पु त्स्व नंस्म म्य महि वर्षिण सग के. ।              |        |       |
| अपां तोकस्य तनयस्य जेष इन्द्रं सूरीन् क्रंणुहि स्मां नो अर्धम्               | १८     | (340) |
|                                                                              |        | (4/9) |

| बान्तेसः। संदेश = १९१३ = [३६६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| भा क्षा हरेगी दुर्गणी दुर्मणा । पुरंत्याती दुर्गलक्ष्मीऽत्याः ।<br>अस्त्रमञ्जी दुर्गणी बहुवती । दुर्ग्ने स्वत्यं तुपुर्गो बहुन्द                                                                                                                                                                                                                                             | ť           | \$   |
| का तं बुद्धन् पूर्वतो होर्चमस्यु "कृत्युतो कोर्वतो सर्वतः ।<br>इत्य प्रतृत्यं कृतिः सूता <u>तां</u> कृत्ये धरन्ति बुद्दशा <u>व</u> सोर्वय्                                                                                                                                                                                                                                   | ۴,          | [11] |
| वृद्यांति विषे वृद्यमः वृद्धियाः वृद्धाः विष्युवेशं वृद्धभाः तिर्यानस्य ।<br>वृज्यं तृ वृत्युवेशयः पीयायः वृद्धाः रहीं वृद्धभेते वर्षयः<br>अयं देवः वर्षता वर्षमस्य सम्बद्धाः सम्बद्धाः वर्षयः                                                                                                                                                                               | ę           | t    |
| अपे स्वस्य श्रिप्प्रेवाची नृश्वश्यावसिंगन अवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११          | }    |
| भुवनंद्वकोतुन्तः नुवर्धीः त्यं वृष्टै अनुसारकोतिन्तः ।<br>भुवं प्रियतं दृष्टि राजनेत्रं वितेषु वित्यतुन्तां विर्मृत्यस्                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,          |      |
| ल्लपं सामाहित्यति वि न्यंनाचा पूर्व रचनपुराङ् त्रवर्धसम्बद्धः ।<br>क्रुपं गोतु क्रुप्यां पुक्रकुताः । बोव्यं दायाः दर्शयनक्रमुर्वास्                                                                                                                                                                                                                                         | 21          | [9]0 |
| (vh)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |      |
| १३ संबुर्वर्षकरमा । सम्बन्धः ११ ११ पृत्रकाकः । सामानेः १५ वसी<br>११ सम्बन्धित्तः, ११ सङ्ख्यानः                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aq          | T.   |
| व जानंबर एप्रमानः सुनीती पूर्वसुं वर्ष्णः । क्षणा व द्यं दुवा वर्षा<br>इतिव दिव वर्षा वर्षाण्यसम्बद्धा दिवर्षणः । इत्यो तेनते क्षिणं कर्षम्<br>इतिवेद्धा वर्षमान्यः दृष्टिक वर्षाण्यः । जानं वर्षाण्यः इत्यो<br>कर्षाक्षाचे वर्षाण्यकः देशी व व वर्षाण्यः । जानं वर्षाण्यः इत्यो<br>कर्षाक्षम्य प्रमाणान्यः उत्योग्धः । इत्योग्धः वर्षा                                      | ~ * * * * * | [41] |
| मुप्राचिति क्षिपं कृषोप्पृत्वभावित्राः । वृत्तिः पुत्तीः व्यवको<br>मुद्रानुं व्यक्तियक्षः वृद्धिः स्वकाद्वित्रयंत् । वर्षः मृपेत्रवं हुवे<br>सन्त्र विभागित वर्षाणे प्रपृत्तिवित्र । वृत्तियः । वृत्तियः वृत्त्वप्रस्तान्तिः<br>वृत्तिवान्ति विभागितः अर्थानां स्वचित्रः । वृत्त व्याव्यव्यवस्थान<br>सर्वाच्या सन्त्र सोस्त्राः वर्ष्ण्यं वास्त्रयं यो । वृत्तिवति व्यवस्थाः | 4 9 5 9 2   | [११] |
| स्त्रुं म्हा चः पुरातीतुः चो वां पूर्व हिने चर्ना । हम्पुः च चुँडी हर्षद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ŧ           | (1   |

٠Ú

| धीमिरवें क्रिरवें तो वार्जों इन्द्र भ्रवाप्यान्<br>अमूर्रु वीर गिर्वणो महाँ ईन्द्र धने हिते<br>या ते <u>कतिरीमञ्</u> रहन् मुक्क्ष्यंवस्तुमासंति<br>स रथेन र्यीतं <u>मो</u> ऽस्मार्केना <u>मि</u> पुग्वेना                                                                                                                                 | । त्वर्पा जेष्म हित धर्नम्<br>। मरें वितन्त्रसाय्यं<br>। तर्पा नो हिनुष्टी रथंम्<br>। जेपिं जिष्णो हित धर्नम्                                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| य एक इत् तमुं प्दुहि कृष्टीना विचर्षाणिः<br>यो गृणतामिदासि <u>या</u> ऽऽपिछती <u>जि</u> वः ससां<br>पिष्य वर्ष्यं गर्मस्त्यो रक्षोहत्याय विज्ञवः<br>पृजं रेपीणां युजं ससायं कीतियोद्नम्<br>स हि विश्वानि पार्थिवाँ एको वसूनि पत्यंते                                                                                                        | <ul> <li>। पर्तिर्जुज्ञे वृपंकतुः</li> <li>। स त्व नं इन्द्र मृळय</li> <li>। सासहीष्ठा अमि स्पृघेः</li> <li>। बह्मंबाहस्तम हुवे</li> <li>। गिर्वणस्तमो अधिगुः</li> </ul> | १६<br>१७<br>१८<br>१९<br>२० [२४]            |
| स नों नियुद्धिरा पृण काम वार्जिभिराश्विभिं.<br>तद् वों गाय सुते सर्चा पुरुद्दृताय सत्वेने<br>न <u>पा</u> वसुर्ति यमते दुानं वार्जस्य गोर्मतः<br>कुवित्संस्य प हि व्रज गोर्मन्त व्स्युहा गर्मत्<br>हमा उ त्वा शतकतो ऽमि प णोनुबुर्गिरेः                                                                                                    | । गोर्मद्भिर्गोपते ध्रुपत्<br>। श यद् गवे न <u>शा</u> किने<br>। यत् <u>सीमुप् श्रव्</u> द गिरेः<br>। शर्ची <u>मि</u> र्प नो वस्त्<br>। इन्द्रं युत्स न <u>मा</u> तरंः    | २१<br>२२<br>२३<br>२४<br>२५ [२५]            |
| दूणाशं सुक्य तव् गौरंसि वीर गब्युते<br>स मन्दस्या द्वान्थेसो राघेसे तुन्दां मुहे<br>इमा उ त्वा सुतेसुति नक्षांन्ते गिर्वणो गिरं<br>पु <u>क</u> तमं पु <u>क</u> णां स्तोंतॄणां विवाचि<br>अस्माकंमिन्द्र मृतु ते स्तो <u>मो</u> वाहिष्टो अन्तंत्र<br>अधि दृषुः पेणीना वर्षिठे मूर्घक्रंस्थात्<br>यस्यं वायोरिव द्ववद् मुद्दा गुतिः संतुमिणी |                                                                                                                                                                          | २६<br>२७<br>२८<br>२९<br>३०<br>३२<br>३२     |
| तत् सु नो विश्वें अर्य आ सदां ग्रणन्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कारवेः । ब्रुष्टु संहस्रदार्तम<br>(४६)                                                                                                                                   | सूरिं संह <u>स</u> सातंमय<br>३२ [२६] (४३६) |

त्वामिद्धि हवामहे <u>साता वार्जस्य कारवेः ।</u> त्वां बुत्रेष्मिन्द्व सत्पं<u>तिं</u> न<u>र</u> स्त्वां काष्ट्रास्वर्वतः

(830)

| सम्बंदा । सक्ष करू क्र क्र क्ष                                                                                                                                                   | [#46.1044     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| स संबंधिक बजाइक इन्युक्त अद्या संदान्त्रे व्यक्तिकः।<br>स्वसम्बद्धस्यमित्र वं विरः सम्बद्धाः वर्ज व जिन्तुवं                                                                     | •             |
| वः संस्कृतः विर्थरंति सिन्द्रं ते पूर्णके उपन्यः।<br>वर्षसमुम्ब तुर्वितृत्वा करते। अर्था तुरुरत्तं तो दुधे<br>वार्थम् कर्मान् वृत्तमेने <u>सन्दर्</u> ताः कृषी श्रीक्टा कंपीनमः। | •             |
| अस्तार्व गोप्यक्रिया संशासने अनुसम्बद्ध सूर्वे                                                                                                                                   | ٧             |
| इन्ह ज्येष्य मुना गर्ने सोनिया एड्डी वर्गः ।<br>सेमेने विंत सम्बद्धा रेप्ति सोने तुस्ति प्रा                                                                                     | ५ [१०]        |
| त्यामुक्तमंत्री वर्षणीयम् । एकंन् हेल्ले हुन्ते ।<br>तिला तु नों विषुण विजुला वेती अभिनान् त्युचार्यत् सुर्वि                                                                    | •             |
| वरिष्य बाहुंनीच्यां कोजां कृष्यं वे दृष्टित् ।<br>वर् जा वर्ज विद्योगो युक्तमा और अध्य विश्वानि पीरची<br>यह चो हुसी जेवच्य युक्तम्य चेत्रे च्या पूरी वरण्य कृष्णपेय ।            | u             |
| अस्त्रान्ते तह रिधित्रे व पुत्राह्ये अभिवास् पून्तु हुवेचे<br>इन्त्रं क्रियार्थ स्त्रुप्तं स्वर्थानं स्वरिह्म्यः।                                                                | 4             |
| पूर्विपेक प्रवर्धकार वर्ष व प्राक्त मिन्नोका<br>वे मेन्द्रका मर्जा सर्वकानु प्रिकृतिक प्रमुखा।                                                                                   | •             |
| जर्ब स्ता से वयरक्रिन्द्र विश्व जानूरा अन्त्रजे सब                                                                                                                               | 1 [Re]        |
| अर्थ स्वा मी वृत्ते भूके मान्न गुरुवर्तना पुनि ।                                                                                                                                 |               |
| यनुव्यक्ति प्रतर्गित पुर्वियाँ श्रीयवर्गितावर्जुर्याकः<br>यम् सूर्यक्रमुख्यं विकन्त्रते शिकासर्थं विज्ञायसः ।                                                                    | ***           |
| जर्भ सम्ब पच्छ शुन्देई हमें प प्रति पुत्रिये हुम्बु हेर्चः                                                                                                                       | रर            |
| वर्षित् वर्षे अस्ति रहोत्यक्षे म्यान्ते ।<br>जन्मने अस्ति इति इति रहेवी देव वनस्ताः                                                                                              | <b>? ?</b>    |
| क्रिम्प्रिय नकुण जामुवा तुली याष्ट्र क्रोप्तस्त्र व्यक्ति ।<br>ज्याचे वक्ता न वर्षकृत्यास्थित गुर्मीय तालोगीत                                                                    | \$8 [64] (km) |
| and a self of self-order. The Williams                                                                                                                                           | to East faces |

(89)

२१ गर्गो भारद्वाजः । इन्द्रः, १-५ स्रोमः, २० देव-भूमि-वृहस्पतीन्द्रा , २१-२५ सार्श्वयः प्रस्तोकः (वानस्तुतिः), २६-२८ रयः, २९-२० दुवुमिः, ३१ दुदुमीन्द्रो । त्रिप्टुण् , १९ गृहती, २३ अनुष्टुण्, २४ गायत्री, २५ द्विणदा त्रिप्टुण्, २७ जगती ।

स्यादुष्किल्यय मधुमाँ जुताय तीवः किल्यय रसंवाँ जुतायम् । उतो न्वर्षस्य पीपवांसमिन्दं न कश्चन सहत आहुवेपू ζ <u>अ</u>य स<u>्वादृरि</u>ह मार्देष्ठ आसु यस्येन्द्रो <u>वृज्</u>ञहत्ये मुमार्द । पुरुणि यश्चपीता शम्बरस्य वि नेष्टति नर्व च वृद्धोर्ध हन् 2 <u>अ</u>य में <u>पी</u>त उदिंपर्ति वार्च<u>म</u>यं मे<u>न</u>ीपा<u>र्मुश</u>तीर्मजीगः। अय पद्धविरिमिमीत धीरो न याम्यो मुर्वनं कच्चनारे 3 अय स यो वीरमाणं पृथिव्या वर्ष्माणं विवो अर्फुणोव्य सः अयं पीयूर्यं तिसूर्यं प्रवत्स सोमों दाधारोर्व नतरिक्षम् Ÿ अयं विव्विच्छहर्शीक्रमणीः शुक्रसंदानामुपसामनीके । अय मुहान् महुता स्कम्पी नोद् धार्मस्तभाव् वृष्मो मुरुत्वीन् ५ [३०] धुपत् पिय कठशे सोमेमिन्द्र वृद्धहा श्रूर समुरे वर्सुनाम्। मार्घ्यदिने सर्वन आ वृपस्य रिपस्थानी रिपमस्मास धिहि Ę इन्द्र प्र णीः पुरएतेव पर्य प्र नी नय प्रतुरं वस्यो अच्छी। मवा सुपारो अतिपार्यो नो भद्या सुनीतिकृत ग्रामनीतिः ی चुरु नी लोकमन् नेपि विद्वान् त्स्वेर्वज्ज्योतिरमयं स्वस्ति । ऋष्वा ते इन्द्र स्थविरस्य बाह्र उर्प स्थेयाम शरुणा बहन्ती 6 वरिष्ठे न इन्द्र वुन्धुरे धा वर्हिष्ठयोः शताबुझर्श्वधोरा । इपुमा वेश्चीषां वर्षिष्ट्रा मा नेस्तारीन्मधष्टन् राये। अर्थः ٩ इन्द्रं मुळ मद्यं जीवार्तुमिच्छ चोव्य धियमर्यसो न धाराम् । यत् कि चाह त्वापुरिद वर्वामि तज्जुपस्य कृथि मा देवर्यन्तम् १० [३१] ज्ञातार्मिन्द्रमितार्मिन्द्र हवेहवे सुहष् श्रुमिन्द्रम् ।

बार्<u>थतां द्वेपो</u> अमेय कृणोतु सुवीर्यस्य पर्तपः स्वाम ऋ १७

इन्द्रः सुत्रामा स्वयाँ अवोभिः सुमूळीको मेवतु विश्ववेदाः।

द्वर्यामि शक्तं पुरस्तमिन्दं स्वस्ति नी मुघवा शास्त्रिन्द्रः

१२ .

88

| मानेहा।सन्त्रसं पर्वः] [१६८]                                                                                                                                                             | [#-44 1661     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| स व्हं बॉबिस बजहरत पृत्युच्य अस् स्हंपुत्तो अप्रियः।<br>मानन्यं पुर्वमित्र सं विष्टः सन्ता वार्तुः व शिपुर्वः                                                                            | ₹              |
| था संस्कृतः विश्वेति किन्नुं तं हुंब्बे पुष्यः।<br>सर्वभञ्जन्तः सुवितृत्तम् करकी सर्वा तकार्यं को पूर्व<br>बार्यन्ति जवान् बुर्चावर्यं कुन्तुत्ताः सूर्यं स्त्रीत्त्वः संबंधियः।         | •              |
| सम्प्रां बोज्यक्तिया स्ट्रांस्ट्रे स्ट्राज्यस्य स्ट्रे                                                                                                                                   | ¥              |
| इन्द्र क्येची मुजा मीं ओलिन्द्र क्येंति वर्णः।<br>वेदेवे विंव वज्रद्रक्त येची ओये सुन्नित्र म्या                                                                                         | 4 [84]         |
| त्यानुसमर्थते वर्ग <u>णीयम्</u> राजेन् त्रेतेतुं हुन्ते ।<br>वि <u>त्ताः स्त</u> ानं विष्युरः विकृतः वंतीः अविकान् त्युवसीत् सुर्धि                                                      | •              |
| परिष्य वर्षात्रीच्याँ कोजों तुन्त्यं चं बृहिन्द्युं ।<br>यह ता क्यां कित्तीन्यं युक्तमा संर सन्ना विन्यांत्रे ग्रीवयां<br>यह यो दूसी संबद्धत हुद्धान्य वत्ते व्यत् पूरी करण कृष्ययंत्र । | v              |
| अन्त्रमध्ये तब् लिपीक्षे वं कृषाको अनिकान्य पुन्तु हुवंचे                                                                                                                                | <              |
| इन्हें क्रिक्ट्र करूने क्षित्रकेने स्वस्ट्रकरः।<br>प्रतिवेकत प्रकारकरण वर्षा च शुक्ता दिस्प्रीयक<br>वे एंन्युमा कर्मना कर्मुकरुम् चित्रक्रात्रिः प्रत्युकाः।                             | •              |
| शर्व रता मी अवस्थित्त्र जिल्ले प्रतृता अन्तरी मव                                                                                                                                         | १ <b>[₹</b> 4] |
| वर्ष स्वा को कुचे मुखे न्यूर्व गुप्तकंश पुन्नि ।<br>प्यूरवर्णिके कुचनित पुलिसें विद्यावस्तित्वमूर्वित्यः                                                                                 | **             |
| यम् सूर्यवस्तुन्यां विकन्तुते द्विया सर्वे विश्वनास् ।<br>सर्वे प्रसार यस्तु कुर्नेतुं क्ष्में या क्ष्मिन्युवियं द्वारम् क्षेत्रं                                                        | 18             |
| परिण वर्षे समीतः रहोत्पति स्तापुने ।<br>सामुने अपनि प्रतिने प्रति स्तेताँ र्यं यवस्तुतः                                                                                                  | <b>₹</b> ₹     |
| किन्द्रीरिय क्यूना नांतुपा <u>क्</u> यो पनि क्वीन्तरम् न्यानि ।<br>सा पे बच्चे न क्यूनियानिकि गृत्तीसा सक्षीनिकि                                                                         | \$8 [44] (an)  |
|                                                                                                                                                                                          |                |

| इन्द्रेस्य वज्री मुरुतामनीक, मित्रस्य गर्मी वर्रणस्य नामिः।                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| सेमां नी हुन्यवृतिं जुनाणो देव रथ प्रति कृत्या गुमाय                                                                                                                                                                                                                                                         | २८                                           |
| उप श्वासय पृथिवीमृत धां पुंठ्या ते मनुतां विष्ठितं जर्मत् ।                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |
| स बुन्डुये मुजूरिन्द्रण देवे दूराद दवींयो अप सेध सर्जून                                                                                                                                                                                                                                                      | २९                                           |
| आ केन्द्य चलुमोजी न आ धा निः प्टनिहि दुरिता बार्थमान ।                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| अप प्रोथ वुन्दुमे वुच्छुनो इत इन्द्रस्य मुस्टिरसि बीळपेस्व                                                                                                                                                                                                                                                   | ३०                                           |
| आमूर्ज युत्यावितियुमाः केतुमध् चुन्तुमियौववीति ।                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| समर्श्वपर्णोधरेन्ति नो नरो ऽस्मार्फमिन्द्र रुथिनी जपन्तु                                                                                                                                                                                                                                                     | ३१ [३५] (४८१)                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| [अप्रमोऽष्याय ॥८॥ य० १-३१ ] (४८)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| २२ द्यायुर्पार्षस्पत्यः (द्यणपाणिः)। १-१०मतिः। ११-१५,२०-२१मदत (१३-१५ किंगोर<br>२२ द्यापासूमी पा पृक्षियां । प्रगायः⇒(१,३षुदतीः २, ४सतीपृहतीः ५वृहती,६ महासते<br>८ महासतीपृहती, ९ पृहती,१० सतीपृहतीः११ ककुप्,१२ सतीपृहती),१३ पुरर्जा<br>अतिजगती,१६ ककुप्,१७ सतोपृहती,१८ पुरयण्यान्,१९-२० वृहती,२१ महापृहती यव | ोपृद्वीः अमदापृद्वती,<br>जक्, १४ युद्धती, १५ |
| युजार्यज्ञा वो अग्रये ि ग्रागिरा च दक्षेते । पर्य व्यम्मृतं जातवेद्स ि प्रिय र्                                                                                                                                                                                                                              | मेच न इंसिपम् १                              |
| <u>ऊर्जी</u> नपति स हिनायमस् <u>ययु</u> वीशीम ह्वयवितये ।                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |
| मुख्द वाजेष्विता मुर्थद वृथ द्वत द्याता तनूनीम्                                                                                                                                                                                                                                                              | २                                            |
| यु <u>णा</u> एग्रि अजरो महान् विमास्यर्षिणी ।                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
| अर्जसेण <u>जो</u> चि <u>षा</u> जोशुंचच्छुचे सुर्गिति <u>मि</u> सु वीदिहि                                                                                                                                                                                                                                     | ३                                            |
| महो वेवान् यर् <u>जासि</u> यक्ष्यानुपक् तव कत्वोत वसना ।                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| अर्थार्चः सीं कुणु <u>ष्</u> धग्रेऽब <u>र्म</u> रास्य वा <u>ञ</u> ोत वस्व                                                                                                                                                                                                                                    | R                                            |
| यमापो अर्द्रयो वना गर्भमृतस्य पिनित ।                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| सर्ह <u>मा</u> यो मं <u>थि</u> तो जार्यते नृभिः <u>पृधि</u> ष्ट्या अ <u>धि</u> सानंवि                                                                                                                                                                                                                        | ५ [१]                                        |
| आ य' पुणी <u>मानुना</u> रोव्ंसी दुमे पूमेन धावते वि्वि ।                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| <u>ति</u> रस्तमी वृ <u>ष्टश</u> ऊर्म् <u>या</u> स्वा र <u>या</u> वास्व <u>ं</u> कुपो द्रुपा र <u>या</u> वा अं <u>र</u> ुपो हुपा                                                                                                                                                                              | ६                                            |
| नुएद्भिरग्ने अचिभिः शुक्रेण देव शोचियां।                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| मुख्जि समिधानो येषिष्ठप रेवन्नं शुक्र वीविहि युमत् पांचक वीषिहि                                                                                                                                                                                                                                              | v                                            |
| विश्वांसां गृहपति <u>वि</u> क्शार्म <u>सि</u> त्वर्मप्ते मानुंपीणाम् ।                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
| शत पूर्मियंविष्ठ पाह्यहंमः समेन्द्रारं शत हिमां स्तोतृम्यो ये च वर                                                                                                                                                                                                                                           | तिद (४८९)                                    |
| <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . •                                          |

| तस्य तुपं श्रृंताते पुरिवृद्धाः पिं तुषे तीयन्त्रे स्पान ।<br>स तुष्कान्त्र स्पर्ने क्षत्रे क्षत्रे क्षत्राचित्र हेर्यः समुतर्वेतान्त | 15         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| अपु से इंग्यू मुच्यो नीमिं निर्मु कहांनि तिमुत्ते प्रकले ।<br>सुरू व राष्ट्रः वर्षमा पुरुष्या के या वीतिन पुष्ते कविन्तुन             | \$A        |
| क हैं कानून का श्रृंताल को बंजाने वनुस्तितनुक्ता विश्वकार्यन ।<br>कानुस्तित पुत्रकेलकार्यन कृत्येति प्रकृति सर्वितिः                  | [99] 25    |
| भूम्पे श्रीर प्रवर्त्तवं व <u>त्ताचः सम्बन्धन्यस्त्रित्रेत</u> ्तीवर्णातः ।                                                           | 15         |
| पुश्चनुन्द्रियुक्तपंत्रम् एका चोल्युच्छे विश्व इन्ह्रेर्श सनुत्र्यांत्र्<br>पर्य पूर्वेषा त्रकल पूजकि विरुद्धिका कर्पपरिचि ।          | 14         |
| अवन्तिर्मेत्रकर्तियः वैद्यास्य मिन्दैन्यो स्टब्स्टिय                                                                                  | ţu         |
| कुर्यकेले वर्शिक्यो बजुब् सर्वस्य कुप्र बेलिक्सरेनाच ।                                                                                | •          |
| हरहों जावार्तित पुरुक्तपे हंपने पुष्का होस्य हरिया हाता वृश्ते<br>पुतालो हरिया एवे   पुनि स्वप्नेह पॉम्पति ।                          | <b>₹</b> < |
| को लिखाडा क्रिकार पद्ध कायत । उताबीनेव सरिव                                                                                           | 15         |
| अगुन्यूर्ति क्षेत्रमानेक हेवा अर्थी क्षत्री यूर्विरहरवार्युत्।<br>कृष्यते व विकित्सा नर्विया क्षित्रा क्षत्रे विकित्स केष्ट्र कर्णाय  | ર દિશો     |
| निवेदिन तुप्रसीर्ज्यमधै कृष्णा अकेषुद्य सर्वातो वाः ।<br>अकेत् दुस्सा कृष्णे कंप्युक्तता वस्त्रे दुर्वित सम्बद्धे व                   | 99         |
| कुन्तीम इञ्च पर्यसन्तर इन्द्रः श्रष्ट कोर्सनुर्विसे शुन्निकांऽवृत्तः ।<br>दिर्थादास्तरुजिन्तरम् रार्थः सान्त्रदे वस्तु वर्त्वद्वारीनम | 46         |
| वृत्त <u>ालाम् वस्त्र कोलान्त्</u> व <u>स्त्र वस्त्रा</u> चित्रोणस्यः ।<br>वस्त्री विरम्पतिकशम् विशेषसम्बद्धानित्यः                   |            |
| बुस स्वान् वस्तिकतः प्रतं वा अर्थतंत्रः । अनुवाः जन्मेञ्चा                                                                            | ₹¥1        |
| महि एवं तिष्कांन्यं वर्षामण् त्रुपतिमम् त्वार्त्वचे लुन्यंच्य                                                                         | 44 [4A]    |
| क्रमेराने श्रीह्रंड्रो वि भूपा अस्मार्थका क्रारंका पुर्वित ।                                                                          | **         |
| नोधिः वसंद्रो जहि ग्रीकरंसाः उऽस्तुक हैं जन्तु केलंगि<br>द्वितसंख्याः वर्णेत् वर्षात् स्वस्थान्तः वर्षामुं इसे ।                      | 11         |
| नुपरकृतिकानं वर्षे वोजितकृतः जिल्लांस्य वर्ते दृष्टितः वर्षे वर्ष                                                                     | Pu (per    |

स्रुपोद्दर सक्ष्य, सक्ष्य १९० [१४०]

[4.6 @ 14.6 H

(863)

इन्द्रेस्य वज्रो मुरुतामनीक, मिन्नस्य गर्मो वर्रणस्य नामिः। सेमां नो बुष्पवृत्तिं जुषाणो देवं रथु प्रति हुन्या गुमाय २८ उपं श्वासय पृथिवीमृत द्यां पुंठ्या ते मनुतां विष्ठितं जर्मत्। स वुन्दुभे सुजूरिन्द्रेण देवे वृंताव् वृंवीयो अप सेध शर्बुन् 28 आ क्रेन्च्य बहुमोजी न आ धा निः प्टेनिहि वृतिता वार्धमानः। अर्प प्रोध वुन्तुमे वुन्तुना इत इन्द्रस्य मुस्टिरंसि ग्रीळपेस्य 30 आमूर्रज यत्यावतिष्रेमाः केतुमच् वुन्दुमिधीववीति । समर्श्वपणीश्चरंन्ति नो नरो ऽस्मार्फमिन्द्र रुथिनो जयन्तु ३१ [३५] (४४१) (86) [ अप्रमोऽष्यायः ॥८॥ व० १-३२ ] २२ श्युपोर्वस्यस्यः (सुणवाणिः)। १-१०मसिः। ११-१५,२०-२१मवत (१३-१५ लिगोक्ताचा), १९-१९ वृद्धः २२ द्यापामूमी वा प्रसिर्वा । मगाथाः (१, ३नुदसीः २, ४सतीमृहतीः ५ मृहती, ६ महासतीमृहतीः अमहामृहतीः ८ महासतीपृत्तती, १ पृत्तती, १० सवीपृत्तती, ११ कक्कप्, १२ सतीपृत्तती), १३ पुरविष्णम्, १४ वृहती, १५ अतिजगती, १६ ककुप्, १७ सतोपृहती, १८पुरव्यन्यक्, १९-२० पृहती, २१ महामृहती यवमध्या, २२ अनुपूर् युज्ञायेज्ञा वो अग्राये शिरागिरा च व्यंसे । प्रये व्यम्भृतं जातवेव्स श्रिय मित्र न शंसिपम् १ क्रुजी नपति स द्विनायमस्मुपु वीशीम ह्रव्यवीतये। मुजुद वाजेष्विता मुर्वद् वृध जुत ज्ञाता तनूनीम् S धुपा एपि अनरी महान् विमास्युर्पिपा । अर्जन्नेण शोचिपा शोद्यच्छुचे सुगीतिमिः सु वीदिहि 3 महो वेवान् यर्<u>जाति</u> यक्ष्यानुपक् तषु कत्<u>वो</u>त वृसर्ना । अर्वार्चः सीं कुणुद्धप्रेऽयम् रास्य वाज्ञोत वैस्व यमापो अर्त्रयो वना गर्भमृतस्य पिप्रति । सहसा यो मंधितो जायंत्रे नृभिः पृथिष्या अधि सानंवि ५ [१]

आ यः प्रमी <u>मानुना</u> रोव्ंसी ख्रमे धूमेन धावते ब्रिवि । तिरस्तमों वृह्य ऊर्म्यास्या रयावास्यंह्यो ब्रुपा रयावा अंद्रुपो वृषां ६ बृहद्धियो अचिंभिः शुक्रणं देव शोविषां । मुख्यांने समि<u>षा</u>नो येविष्ठय रेवली शुक्र वीविष्ठि युमत् पांवक वीविष्ठि ७ विम्वांसा गृह्यति<u>विं</u>शार्म<u>ाति</u> त्वमेद्वे मानुंपीणाम् । शत पूर्मियंविष्ठ पाद्यहंसः समेन्द्रारं शत हिमां स्तोतृम्यो ये च व्वंति ८

14 4 4 4 4 4 4 4 अपूर्वेदार करूप थ अ.च.च [ tet ] स्व मंदि<u>जन क</u>रूपा न<u>मो सन्तरि नोइस ।</u> अस्य गुपस्त्वामी रूपीपेश्व विदा गार्थ तुचे तु क्रे परि ताक तर्नेय प्रतिश्व महेन्द्रेर्यपुरुविशः । શ્રી ક असे करोति केमी प्रयोधि मा अवस्थि क्रांति व भा संकायः सङ्ग्रंबा चेनुमेनव्यमुख् वस्त्रेत्रा वर्षः । सूनव्यमनेपस्त्रयम् \*\* या शर्मायु मार्कतायु स्वमानित्रे वाबोऽर्मन्यु बुक्तता या मुक्तिके मुक्तता हुएम्या वा बुक्तिकारित्रे प्राद्वीजापार्थं कुसर द्विता । केने चं विश्वक्षेत्रस्मानिर्वं च विश्वकांजसम् #3 तं वृहम् न पुकर्तं वर्षकारित शारित्रेस् । अर्थुम् व गुन्तं सममीवर्धं विष्णुं व श्रृंत शारित्रे । स्पेषं स<u>र्वों</u> न मार्चने <u>तितित्व ज्यंतु</u>र्वार्जं पूरलुं सं पर्या <u>स</u>्ता । से महत्ता कारिकार्यिनम् औं आविश्वेत्वा वर्ध करत नुवर्त हो वर्स करत १५ ना मां पुत्रसर इद असिन मु सं अधिक्रको नांपूजे। जावा अवीं अरोतक १६ [६] मा कांकुरवीरमुत् हुंहो वनस्प<u>ति</u> अदांष्<u>त</u>ीर्वि क्षे वीर्यक्षः । अरेत तुप्रे अई पुना चुम श्रीना अन्दर्वते के gra अभिन तेत्रकार्यस्य मुक्तम् । अधिमारव व्यान्ताः भूतंत्रस्य द्यानाः पुरो दि मर्दिपनि प्रमोदेवेका भिषा। अति कर्पः पुत्रम् पुर्वमातु प्रसम् मर्का पूर्व वर्षा हुए १ ब्रामी ब्रामस्य बृतवः पर्नोतिरस्तु बुक्तो । बेबस्य वा अक्तो अस्त्रस्य वे ज्यावस्य वयनकाः ९ मधारित्रह बस्य बर्कुलि यह धा बुंबो नैति पूर्व । लोचे कामों विचेत्रे मार्थ प्रतिवर्ष संबद्धी बुद्धवे सन्ते। ज्येच्यी बुद्धवे सन्ते। प्रकृत्यु पीर्तजावत । प्रकृत् पूर्णिरजायत। प्रस्यां पुर्व प्रकृत पुर्व स्तुकृत वाह्यं आको १९(४) (111) रेंग स्वतिस्था साराहाका विभी वेषक विषय रेंग ग्रामणी। सावे वर्ते सवतं अर्थासीमि पूर्विमित्रवर्षेचा सम्मचना । त था पंत्रात त हा संस्ता समाजाती वर्षणो नियो जाति। विक्रोबिक देवनेकाने ज्यानकत्वपति प्रवत्योः । क्षिक विर्म कर्षक मुद्रवर्धि प्रकार ब्रह्मांद्रव कर्यक जरपर्व प्रक्रिया विषेत्रे स्तुविंग्न्या चिहिसे सूर्व जुन्या । निपस्तुचं विदर्शनी प्रकृषे सम्बं कुरे सेसत कुष्यकीत

| प <u>जायुमच्छी वृहती मेनी</u> पा बृहर्त्वीय विन्ववीर रथुपाम् ।<br>.युतर्यामा <u>नियुत्त</u> पत्यंमानः <u>कृ</u> विः कुविर्मियक्षसि प्रयज्यो<br>स मे वर्षुरछब्यकृश्विनोर्यो रथी विरुक्तान् मनेसा युजानः ।<br>येने नरा नासत्येषुयर्थ्य वार्तर्थाथस्तर्नयायु रमेने च | ४<br>५ [५]                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| पर्जन्ययाता ष्पमा पृ <u>धि</u> च्या पुर्तिपाणि जिन्वतागप्यांनि ।<br>सत्त्र्यभुतः कव <u>षो</u> पस्त्रं <u>गी</u> भिः जंगेतः स्थातुजंगुदा र्हृणुध्वम् ।<br>पार्वीखी <u>क</u> न्यो चित्रायुः सरस्वती <u>वी</u> र्त्पत् <u>ती</u> धिर्य धात ।                         | Ę                                       |
| ग्रामिरिच्छित्र शरुण सजोर्या वृराध्ये गृण्यते शर्म यसत्<br>पुथस्त्रेयः परिपति वयस्या कामेन कृतो अभ्यानळुकंम् ।                                                                                                                                                    | ប                                       |
| स नी रासच्युक्तर्थश्चन्द्राग्रा चिर्यधिय सीपभा <u>ति</u> म पूपा<br>मु <u>थग</u> मार्ज युशसै वयोधां सु <u>ंपा</u> णि देव सुगर्मस्तिमुम्देम् ।                                                                                                                      | ح                                       |
| मुवनस्य प्रतिरं गुपिनंतुमा चुन्नं दियां यूर्यस्य विभावां<br>सुवनस्य प्रतिरं गुपिनंतुमी चुन्नं दियां यूर्ययां चुनुमक्ती ।                                                                                                                                          | 8                                       |
| वृहन्तंभूष्वम्जरं सुषुस्र मधंग्ध्वेम क्विनेंधितासः                                                                                                                                                                                                                | १० [६]                                  |
| जा युवानः कवयो यज्ञिया <u>सो</u> मर्कतो गुन्त गृं <u>ण</u> तो वंरुस्याम् ।<br><u>अचित्र चि</u> द्धि जिन्वया वृधन्तं इत्या नक्षेन्तो नरो अङ्गिरस्वत्<br>प्र <u>धीराय</u> प्र तवसे तुराया ऽजा यूथेवं पशुरक्षिरस्तंम् ।                                              | 35                                      |
| स पिस्पृज्ञति तृन्धिं श्रुतस्य स्तृ <u>मि</u> र्न नार्कं वचनस्य विर्पः<br>यो रजींसि विमुमे पार्थिवा <u>नि</u> चिश्चिर् विष्णुर्मनेषे वा <u>धि</u> तार्यं ।                                                                                                        | १२                                      |
| तस्ये ते शर्मजुपवृद्यमनि गुया मेदेम तुन् <u>वार्</u> ट तनी च<br>तन्नोऽहिर्बुध्यो <u>अन्तिर्</u> वेति स्तत् पर्वतस्तत् सं <u>वि</u> ता चनी धात् ।                                                                                                                  | १३                                      |
| तवोषधीमिर्मि रा <u>तिपाची</u> मगुः पुरंधिर्जिन्वतु प्र गाये<br>न नो राधि रुध्यं चर्षणिषा पुरुवीर्यं मह कतस्य गोपाम ।                                                                                                                                              | <i>{</i> 8                              |
| क्षर्यं दाताजरं येन जनान् त्स्पृधो अदेवीराभि च कमाम विश्                                                                                                                                                                                                          | गर्वेबीरुभ्य <u>।</u> अर्वाम १५[७](५१८) |
| १५ साजभ्या मारद्वाजः। पिभ्यं देवाः। त्रिप्                                                                                                                                                                                                                        | पञ्चमे।ऽनुवाक ॥५॥स्०५०-६१]<br>इष् १     |
| हुवे वो वेषीमधिति नमीभि मूळीकापु वर्षण मिन्नम्मिम् ।                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| अिम्बिद्यामर्म्यणं सुरोवं चातृन् वृवान् त्संविताउ मर्गं च                                                                                                                                                                                                         | <sup>ટુ</sup> (પાલુ)                    |

[#BC MP प्राचेदााम⇔ 8, मंद, सं् [949] पुरुवोसिया वर्षे वसंवित् सनाग्रासने श्रमको दीवि देवान् । विकासोनो व बेतुबापी प्रत्याः स्वेदेन्तो बजुता व्यक्तिहाः क्र धांबापृथ्वियी प्राम्बन्द कृत्यु चांब्री राह्म लेड्से । नुकरकरें वर्षिते पथा हो। इसने अर्थाय विसने अहेक आ भी पुत्रसर्व सुनर्धा समन्ता "तुष्पा हुतालो बसुबोऽर्जूष्पाः । वर्गवर्में महारे वो हिराकों जाने मुन्तो अहाँव वेनाम् क्रिम्प्स देव रेमूकी ह देवी सिर्वाक पूचा जम्मर्यप्रमा । भूता हर्ष मन्त्रो पर्या ग्राम पूर्वा रेजन्ते जन्तेति प्रविक (د) ۲ <u>अधि स्व श्रीर स्विवस्यक्षे ना ब्रह्मेका अध्यक्ति</u>न । बनुविज्ञानम् च स्तर्वानी यास्य बाजी वर्ष मुझे ग्रीमाना शोबार्कपणे बानुशियोषं धार्त होबाय वर्तवाय से थे। । पूर्व वि या विषयां शानुवंताः विश्वयंत्व स्थानुवंतीः वर्तिवीः का भी देश हरिया भाषमाओं विरंप्ययानियंत्रयो जीवन्यात् । पा इनेसी प्रवृत्ती न महीके न्यूपृति प्रार्श्वे वार्यीकि प्रत ले सूंबा बहरी ना हाया हेवी अस्तिक्रेफ्टरे कृतवा । रकत्र हैं समुनिद् गुती तने स्पानुग्रेजनेश सुरीहं प्रत त्या हे इतुमा जेग्यनाई वार्कणा प्रीमिर्वकाप विमा । t [N] अर्थि व महस्त्रमंतोऽमुक्तं हुएतं का इतितक्तीर्थं ते भी गुषा धूक्तो वार्त्रकता वृत्ता मून नृबन पुरुक्तेः । मोत्रांना जन्मां मुसतां च देवाः <u>बुसल्कतां ब्रिक्सः धार्थकता</u> 15 ते में क्या सर्वन्तरी भुजोर्च भीस्मूर्चम्या विष्णुद्वसम्य शादा । प्रमुक्ता बाजो देश्यां विभागाः पुत्रंत्यावार्धाः विष्यतासियं सः 18 पुत स्व देवा एंत्रिया मध्ये हो अयो नयोन्दर्भ दानु पर्यि । लपां देवेतिनिर्दिश पुनेता योदिशी पृतिकी प्रतिकी 28 पुर भोर्जिक्ट सुन्या लाज पर्यपान प्रशित्ती बंजुक्ट । विश्व पूरा केतृत्वर्था बुद्धानाः स्तुता सम्बद्धाः कविश्वस्ताः जेवन्तु 88 क्या मर्थाना मन सस्य श्रीकि संग्रांका अन्तर्भवस्यकेः । ta [1 ](410) हा दुराकु रतुराऽपूंचा निर्ध स्तुरावां कृता पत्रताः

(48)

## १६ अजिभ्या भारद्राजः । विभ्वे देवाः । प्रिषुप्, १३-१५ उध्णिक्, १६ अनुपुप्।

| उद् त्यचक्षुर्माहं मित्रयोराँ एति प्रिय वर्षणयोरदंग्धम् ।                            |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| <u>ज</u> तस्य शुर्चि द् <u>र्श</u> तमनीक <u>र</u> ुक्मो न दि्ष उदि <u>ता</u> व्ययोत् | 8             |       |
| वेद् यस्त्रीणि विद्धान्येषां देवाना जन्मे सनुतरा च विष्रः।                           |               |       |
| अञ् मंतिषु वृतिना च पश्ये अमि चेन्द्रे सूरी अर्थ एवीन्                               | <b>ə</b>      |       |
| अंगु मत्यु वृद्याना च परेप आम पण्ड पूरा जप एपार                                      | •             |       |
| स्तुप उ वो मह ऋतस्य गोपा नविंतिं मित्र यर्ठण सुजातान्।                               | ą             |       |
| अर्धमण मगुमद्द्यधीती नच्छा वोचे सप्पन्धः पादकान्                                     | ۲             |       |
| तिशादेसः सत्पेतीं स्वेच्धान् महो राज्ञं सुवसनस्य पातृन् ।                            |               |       |
| यूनी सुक्षत्रान् क्षर्यतो दिवो नृ नीदित्यान् पाम्यदिति दुवोपु                        | 8             |       |
| <u>यो व</u> िष्पतः पृथि <u>वि</u> मातुरधु गारी भातर्वसवी मूळता नः ।                  |               |       |
| पिश्वं आदित्या अदिते सुजोषां अस्मम्यु शर्मं बहुल वि येन्त                            | ५ [११]        |       |
| - 5 - 1 - 3                                                                          |               |       |
| मा <u>नो</u> वृक्तीय ब्रुक्ये समस्मा अघा <u>यते</u> रीरधता यजवाः ।                   | _             |       |
| पूर्व हि च्डा रुथ्यी नस्तुनूना पूप वर्शस्य वर्षसा वसूव                               | Ę             |       |
| मा च पनी अन्यकृत मुजेम मा तत् कर्म वसवो पचर्यध्ये ।                                  |               |       |
| विश्वीस्य हि क्षर्यथ विश्वदेवाः स्वयं रिपुस्तन्यं रीरिपीप्ट                          | ৩             |       |
| नम् इद्भुग्न नम् आ विवासे नमी दाधार <u>पृथि</u> वीमुत साम् ।                         |               |       |
| नमी वेवेम्यो नम ईश एपां कृत चिदेनो नमुसा विवासे                                      | c             |       |
| ञ्चतस्य वो रुथ्यः पुतर्वका नृतस्य पस्त्यसद्ो अर्दन्धान् ।                            |               |       |
| ताँ आ नमोमिरुरुचर्क्षसो नृन् विश्वान्य आ नमे मुहो एजजा                               | ۹,            |       |
| ते हि श्रेष्ठिवर्धमुस्त उ न सितुरो विश्वानि बुरिता नर्यन्ति ।                        |               |       |
| सुक्षत्रासो वर्षणो मित्रो अग्नि र्क्षतर्धातयो वक्सराजेसत्याः                         | १० [१२]       |       |
|                                                                                      |               |       |
| ते न इन्द्रीः पृथिषी क्षामे वर्धन् पूषा भगो अर्दितिः एञ्च जनाः ।                     |               |       |
| सुरामीणः स्वर्यसः सुनीथा भवन्तु न सुञाजासं सुगोपाः                                   | ? ?           |       |
| नू सुमानं विषय निर्ध मारिहाजः सुमति योति होतो ।                                      |               |       |
| <u>आसानेमिर्यजमानो मियेथे र्</u> र्नेषा <u>नां</u> जन्मे वसुयुर्ववन्द                | १२            |       |
| अपु त्यं पूंछिनं रिपुं स्तेनमीमे पुराष्यम् । दृष्टिष्ठमस्य सत्पते कुधी सुगम्         | <b>१</b> ३ (4 | ક્ષક) |
|                                                                                      | , ,           |       |
|                                                                                      |               |       |

| white a sale [fat]                                                                                                                   | (deternant   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| मुज्योजिकः वर्षु इसंपितृ जनागुरुष संपदा बीदि देवात् ।<br>युजन्यत्री य बेतुसार्यः तुरुद्धः सर्वरेक्तो युज्या अधिन्तिहरः               | *            |
| पुत्र स्वीवायुविकी साम्राव पुत्र संदर्भी सर्व सुद्रिके ।                                                                             |              |
| मुद्दर्श्वरत्तो वर्षित्तो पर्या हो। "रने शर्वाव शिक्त अनेहाः                                                                         | *            |
| का जो बुद्धस्य सुनवर्ग समन्त्रा "मुख्य धुनाशु बनुवाऽपूच्याः ।                                                                        |              |
| क्रुनिमें सहति को क्रियस्त्रं बाचे मुक्तो अङ्गान पुचान                                                                               | ¥            |
| क्षित्रमा वेर्च रोत्रमी वृ बुधी सिर्वकि पूरा अन्यर्थयाना ।                                                                           | ۲ [۵]        |
| भूत्य इर्व नक्ता बद्ध प्राप सूर्या रेन्न्तु अव्यक्ति वर्षिक                                                                          | 4 [6]        |
| <u>ज</u> ति ले श्रीरं निर्वेजसङ्गेर्वे न्त्रू महोका जरितुर्वेदेन ।                                                                   |              |
| क्वाबिक्रवमुपं च स्तर्वानी राज्य वार्ती वर्ष बहो संजाना                                                                              | •            |
| जोन्सर्वेत्रये आनुरीरपृष्ठं भागे ताकान सर्वान से पीर ।                                                                               | u            |
| कृषे हि थ्या तिषयो तुत्रुवेता विष्यंश्य स्थानुर्वर्गनी वार्विद्यीः<br>का में देशा इंक्रिस कार्यवालो विरेण्यानिषेत्रतो वांत्रवाल् ।   | •            |
| का भी बुक्त प्रस्ता ज वर्तीक अपूर्ण पुरस्ता वार्तील<br>यो बुक्ती प्रस्ता ज वर्तीक अपूर्ण पुरस्ता वार्तील                             | e            |
| पद र्श्व संत्रं प्रश्लो त्रं याचा । देवी मुस्मिप्रंपने श्रृंतवा ।                                                                    |              |
| रक्षपुर्व हे समृध्यित गुली अने स्वासुद्रेश्यका सुनीर्यः                                                                              | \$           |
| प्रत त्या में इत्था जनस्थातुं जालेचा प्रीमिर्पुत्रमुक्त विंवा ।                                                                      | . 641        |
| कर्ति व अवस्तर्वकोऽइतुर्कः तूर्वतं करा इतिवापुर्वीकं                                                                                 | t [N]        |
| ते मां पुत्रो पुत्रतो वार्वकते   वृत्ता पुत्र कृतते पुत्रको ।                                                                        |              |
| वृद्धस्यमां विभागः वार्थिकान्। भोजन्ता अर्था कृत्यां च देवाः                                                                         | 11           |
| ते में इतः संस्थती तुनीसी सीम्ब्यूनाती निर्मार्डमाना पातः।                                                                           |              |
| प्रकृता वान्ध्रे हैम्पों विचाराः पुर्यन्याकार्याः विच्छानिये वः<br>प्रय स्व देवः वंशिता ययों क्षे अर्थ वर्षावृत्तः वृत्तः वर्षः ।    | ₹₹           |
| लच्ये देविसंतिति प्रतेषु योदिति प्रतिश्च संदे                                                                                        | 19           |
| प्रव मोऽर्सिर्दुक्यं सुनीः लुज एकंपात् पुर्खिनी संसुद्धः ।                                                                           |              |
| विन्तं देवा केन्द्रसभी इतामाः प्रदेश नरमारे व्यविक्रस्ता क्षेत्रस्त                                                                  | šA           |
| पुनः नर्पात्रो सञ्ज तस्य <u>धीताः संस्थानसः स्वर्णकेन्द्रकीः</u> ।<br>प्रा कृतस्यो पञ्जनेत्रपूष्टाः विन्यं स्ट्रणक्यों सूना प्रजन्मः | r4 [1 ](410) |
| का बिलका उपानक्ष्मिक । स्वन्त्र ब्रोडियका स्वास्था                                                                                   | tell Rus     |

[mte sht

(41)

# १६ ऋजिभ्या भारद्वातः । विभ्ये देवाः । त्रिष्ठुप्, ११–१५ उध्गिक्, १६ अनुप्रुप्।

| उदु त्यचक्षुर्मिहं मित्रयोराँ एति प्रिय वर्षणयोर्दस्थम् ।                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>क</u> तस्य शुर्चि द <u>र्श</u> तमनीक कुक्मो न दिव उदि <u>ता</u> व्ययीत         | ?             |
| वेद पस्त्रीणि विद्धान्येपां देवानां जन्मे सनुतरा च विषेः।                         |               |
| क्का मंतिषु वृजिना च पश्य जामि चंद्रे सूरों अर्थ एवान                             | २             |
| स्तुप उ वो मह ऋतस्य गोपा निर्दिति मित्र वर्षण मुजातान् ।                          |               |
| अर्यमण मगुमद्व्यधीती नच्छा वोचे सध्न्यः पावकान्                                   | ६             |
| विशाद्मः सत्पर्तीर्वव्धान् महो राज्ञः सुवसुनस्य वृातृन् ।                         |               |
| यूनी सुक्षत्रान् क्षर्यतो दिवो नृ नीदित्यान् याम्यदिति दुवोयु                     | ጸ             |
| चौकेष्पतः पृथिवि मातुरधु गर्भे भ्रातर्वसवी मुळता नः ।                             |               |
| विश्वं आदित्या अदिते सुजोपां अस्मम्य शर्म वहुछं वि येन्त                          | <b>પ</b> [११] |
|                                                                                   |               |
| मा <u>नो</u> वृक्तीय वृक्ती समस्मा अघा <u>य</u> ते रीरधता यजञाः ।                 | _             |
| युपं हि च्हा रथ्यो नस्तुनूनां युप दक्षस्य वर्चसो चमुव                             | Ę             |
| मा व एनी अन्यर्फत मुजेम मा तत् कर्म वसको पचर्याथे।                                |               |
| विश्वेस्य हि क्षयेथ विश्वदेषा' स्यय रिपुस्तन्वं रीरिपीघ्ट                         | ও             |
| नम् रद्वा नम् आ विधासे नमी दाघार पृथिवीमुत द्याम् ।                               |               |
| नमी वेचेम्यो नमे ईश एपां जुत चिवेनो नमुसा विवासे                                  | 6             |
| <u>ञ्चतस्ये वो रथ्येः पुतर्वक्षाः द्वतस्य पस्त्यसद्</u> रो अर्वन्थान् ।           |               |
| ताँ आ नमीमिरु उसे सो नृन् विश्वन्यु आ नमे मुहो पेजञा                              | 9             |
| ते हि थेष्ठेवर्षमुस्त उं न सितुरो विम्बांनि बुरिता नर्वन्ति ।                     |               |
| सुक्षत्रासो वर्षणो मित्रो अग्नि र्क्तर्धातयो वक्सराजसत्याः                        | १० [१२]       |
| 2                                                                                 |               |
| ते न इन्द्रं पृथिवी क्षामे वर्धन् पूपा मगो अर्दितिः पञ्च जनाः।                    |               |
| सुशर्मीणः स्ववंसः सुनीया मर्वन्तु न सुञ्जाञासः सुगोपाः                            | 88            |
| न् सुप्रानं विषय निशं वेया मार्खाजः सुमृति योति होता ।                            |               |
| आसाने सिर्यर्जमानो सिर्यर्थ र्नुयानां जन्म वस्युर्ववन्त्                          | १२            |
| अपु स्यं वृंजिनं रिपुं स्तेनमंग्रे वृगुष्यम् । वृद्विष्टमंस्य सत्पते कुर्धा सुगम् | १३ (५४६)      |
|                                                                                   |               |

(98)

मुन्देर्गास-इ.स. ४ १६]

१० व्यक्तिम्या यहरहातः । विन्धे देखाः । तिषुत्, ७–११ यहपद्यः १४ जन्मीः

म तब् दिवा म पुँक्तिमार्जु मन्त्रे न दुन्नेत्र घोत समीमिगुर्रागः। प्रकान्तु वं पुरम् (पर्वतास्त्रो) नि श्रीयतामतिप्राज्यस्य प्रप्या 8 अर्जि श्रा पा मेक्त्रो सन्देन थे। अर्घ श्रा का क्रियमोन्डे निर्मिखात् । तप्रेंति वर्ष्य प्रक्रियानि सन्त् । अञ्चार्यक्रेस्ट्रिन से सांचत् बीट P किनुद्ध न्या ब्रह्मंत्रः संय योग्यं किनुष्क लांह्रप्रिमसस्तियां ग्रं । 1

विश्वाह की परश्रवि शिवसीनाम् अञ्चलिते वर्षाचे हेरियस्य अवेन्यु सामुचनां व्यवसायाः अवेन्यु हा विस्तर्वास रिम्बेसानाः । अवंन्तु हा पर्वशाला धुवासी अवंन्तु या प्रितर्य देखांकी ¥

निश्वराजी सुक्जेतः स्वाच पस्पंत हु नूर्वमुख्यंन्तयः।

तथा बहुद बर्लुपश्चित्रं तूंची भेड़ानाऽनुसार्गमिप्क

इम्बो मेर्डिप्यमक्तामंत्रिपुर वर्णक्ती विन्दृतिः विन्धेत्रमा । पुजेरपा हा जीविधीमिर्जातामु पामि पुरुषेम पुरुषे पुरुषे प्रित्रं विस्त्रं क्षानु का गाँउ सुमुखा व हुने क्षेत्रं । वर्ष पुरिस्ति पीकृत

या वा देशा पुरास्त्रीया अन्येन मितुन्ति । ते विश्व वर्ष मन्द्रप ¢ वर्षे वर मुक्तु विर्धः शुक्तमन्त्रपूर्वस्य व । मुक्कुश्चिका स्वेतम् वर विभी वृत्ता क्षेत्रावर्षः अनुविधिकतुत्रकीः । जुनमूर्व पुरुषु पद्ध r [14]

<u>म्नुप्रक्रियतं सुरक्षेत्रा स्त्रापृंदाय् श्रिया अर्थुया । इया क्ष्मा जुल्ला स</u> 13 हमें भी अन्ने अपनुर्व हार्लाहरूको सँग । विश्वितवान् हेर्न्ट जर्नस् 14

विभी देवार पूजुरेन हर्ष हु वे हुम्बाहि व पतु पति पर । वे अग्रिनिहा द्वत शा बनोग्र आस्प्रास्तिन् वर्गीर्वे नार्वप्यम् 11

रिश्री द्वा को शुन्दन्तु पुक्रियों । उसे राईसी अर्थ नर्यान्तु कार्य । मा श्रा वक्षांत्रे वर्शिकायांचि वार्च नुप्रेत्वित् श्रो अलीवा सदस

۲ [۲۷]

१५

१६

२

१७ [१६] (4६६)

[30]

१० [१८] (४७६)

ये के चु ज्मा महिनो अहिमाया विवो जेनिते अयां सुधस्धे।

ते अस्मम्यमिषये विश्वमायः क्षर्य उम्रा वीरवस्यन्तु देवाः

अग्नीपर्जन्याववंतं धियं में ऽस्मिन् हवें सुहवा सुष्ट्रतिं नेः। इळामुन्यो जुनयुद् गर्भमुन्यः प्रजावेतीरियु आ धेरामुस्मे

स्तीणें वृद्धिपं समिधाने अग्री सुक्तेन मुहा नमुसा विवासे ।

अस्मिन् नी अ्छ बिद्ये यजञा विश्वे देवा ह्विषि माद्यध्वम्

(47)

१० वार्षस्वत्यो भरद्राजः। वृषा । गायत्री, ८ अनुम्नुष् ।

च्यमु त्वा पथस्पते स्थं न वाजसातये । धिये पूपन्नयुज्महि

अमि नो नर्ये वर्स चीर प्रयंतवृक्षिणम् । धामं गृहपंति नय

अर्दित्सन्त चिदाघुणे पूप्न् वानीय चोदय । पुणेश्चिव् वि प्रेनुा मर्नः Ę वि पुथो वार्जसातमें चिनुहि वि मुधों जहि । सार्धन्तामुग्र नो धियाः 8

परि तुन्धि पणीना मार्र्या ह्रव्या कवे । अर्थेमस्प्रम्यं रन्ध्य 4

वि पूंपन्नारेया तुद् पुणेरिंच्छ तुदि प्रियम् । अर्थेमुस्मम्पं रन्थय g

आ रिंस किकिरा क्रेणु पणीनां हुद्या कवे । अर्थेमुस्मभ्य रन्धय O

यां पूपन् अग्राचीर्वनी मार्गं विमेर्व्यायुणे । तयी समस्य हृदेय मा रिख किकिरा क्रीणु ८ 

जुत नी गोपणि धिय मध्वसां धीजसामुत । नृवत क्रीणुहि बीतये (48)

१० बाईस्पत्यो मरदाज । पूपा । गायत्री ।

स पूरन् विद्वर्पा न्यु यो अर्खसानुशासीत । य प्रवेदमिति अर्वत

ş समु पूष्णा गीममाड्डि यो गुहाँ अंमिशासीत । इम पुबेति च बर्वत् 7

पूष्णरचन्ने न रिष्यति न कोशोऽवं पद्यते । नो अस्य व्यथते पुविः

3 यो अस्मै हृविषाविध्यान्न त पूर्वापि मृष्यते । प्रथमो विन्तृते वर्तु ß

पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रेश्वत्वर्धतः । पूपा थाज सनोतु नः 4 [१९] प्रवृत्तनु म गा होतु यर्जमानस्य सुन्युतः । अस्माकं स्तुवतामुत

28 o BC

Ę (५८२)

[ abo 42 40 40, do महाचेदा। श्राप्त ४,०० ४,० १ ] [ 144] मार्किने मुख्याकी रिप्त नमानु व स्तिति केन्द्रि । अध्यारिकामिया सेवि सुन्धार्मं पूर्वं कृषः मिर्वुनान्त्रवेदसम् । ईस्टोर्न पुप ईमाहे पूरुप्त तर्व हरे पूर्व न रिकेट कर्ना दुन । स्तामानित ह्यू प्रमेश परि पूचा कुरस्ता न्यासी इपात दक्षिणम् । पुनर्वा नुष्यमार्वत [60] (\*4) (44) ६ वर्षास्थाचे धरहातः । पूचा । याचनी । । र्थिकुंतस्य वो स्व पहि वां विस्वा नकु व्यक्ति सं संवादी प्रभीतमे कपूर्वितः मीक्सान् राजंको सकः । राषः समाध्यक्रिके । श्रीवंतोधीका सका पुणे वार्यस्यापुच वर्षो गुक्किर्वजन्त 1 पुनाने व्याचाना वर्ष स्तोबास बहिन्देस । स्वतुर्थे प्रार क्रश्नों ¥ धातेन्त्रस्य प्रशास्त्र मानुसिधिकुर्गन्ते स्वतंत्रांच शंकानु क 4 आजार्धः पूनले रचे निस्म्यास्ते जेनुनियंत्र [RE] (MI) । देशं बेहन्त विश्रेतः (4A) द वर्तान्यको परप्रातः। एव । क्रमनी ६ अप्रपूर् । । ज तेर्ग देव आमिश्रे य पंत्रस्तिविशति कपुरमाविति प्रचान क्रत शा स प्रधीतन्त्रः सम्बद्ध सन्पतिर्प्रया । इन्ह्री दुवानि निक्रो प्रतासः केवने गनि स्टिएकके विक्रमकेय । व्यस्तिम् प्रचीतीन पब्ध व्यक्ति अर्थम क्या अन्तुनः । वस चु हो अर्थ साथप ¥ हमें चे को गर्वेचेंजे. सालचें सीचयो गलक । ज्ञासन् प्रेयमधि प्रतः 4 । अध्य च मुक्तांतचे अर्थ मुक्तांतच ६ आ हं स्वरितर्मीका आरेजंबालयंबका [29] (414) ( - \ ६ वर्ष्टरक्त्वे सरद्वाकः। इन्द्राकृत्वे । नावश्री रम्हा सु पूरको दुवे । धुकेनु वाजीबातच सबबार्व स्तुकार्वे ŧ स्रावेपुण्य उपांतपुत् पार्वेद कुम्बाः तुरुप । क्राम्यक्रम क्रिका ę इर्थ अञ्चल शतुंवा । राज्यं दुवाचि निप्रते अभ अध्यस्य बहुत्तो 1 (404) नधीरपा क्रम्समा । अर्थ प्रचानका अर्थ बविभा अनेपद रितेर ν

तां पूष्णः सुंमति वय वृक्षस्य प्र वयामिष । इन्द्रंस्य चा रेमामहे ५ उत् पूषणं युवामहे ऽमीशूँरिष सारीधि. । मुखा इन्द्रं स्वस्तयें ६ [२३] (६०४)

(46)

### ध वार्हस्यत्यो भरद्वाजः। पूषा । त्रिष्टुप्, २ जगती ।

शुक्त ते अन्यद् र्यज्ञत ते अन्यद् विषुंक्षे अहंनी द्यौरिवासि ।
विन्ना हि माया अवंसि स्वधावो मद्रा ते पूपश्चिह गुतिरंस्तु १
अजाश्वं पशुपा वार्जपस्त्यो धियजिन्द्यो भुवंने विश्वे अर्पितः
अष्ट्राँ पूपा शि<u>धि</u>रामुद्धरींवृजत् सुचक्षांणो भुवंना देव ईयते २
पास्ते पूपन्नावो अन्तः संमुद्धे हिंरुण्यपीर्न्तिश्चे चर्रान्त ।
तार्मिर्यासि दुत्या सूर्यस्य कार्मेन कृत श्रवं इच्छमांन ३
पूपा सुवन्धुंद्दिव आ पृथ्विष्या इछस्पर्तिर्मुचवां दुस्मर्वर्चा ।
प देवासो अदंदु, सूर्याये कार्मेन कृत त्वस स्यश्चेम् "४ [२४] (६०८)

(49)

#### १० वार्हस्पत्यो मरद्वाज । इन्द्राग्नी । यहती, ७-१० अनुष्ट्रप् ।

प्र नु बीचा सुतेषुं धा धीर्यार्ड यानि चक्रथुं ।

हतासों वां पितरों देवर्शबर्ध इन्द्रीष्टी जीर्ययो युवम् १

विद्धस्या मंहिमा या मिन्द्रीष्टी पतिष्द्र आ ।

समानो वां जितता भ्रात्तेष युव प्रमाधिहेर्द्रीमातरा २

ओक्तिवांसां सुते सचाँ अध्वा ससी इवार्दने ।
इन्द्रा न्वर्ग्द्री अर्वसेह बिक्रणां व्य देवा हंवामहे ३

प इन्द्राग्री सुतेषुं वा स्तवत तेष्ट्रीताष्ट्रधा ।

ओष्याक वर्दत पत्रहोपिणा न देवा भ्रसर्थव्यन ४

इन्द्राग्री को अस्य या देवी मर्तिधिकेतति ।

विर्पूषो अध्वान युयुजान ईपत एकं समान आ रथे ५ [२५]

इन्द्रांग्री अपादिय पूर्वागांत पुदर्तीम्य । द्वित्वी शिरो जिह्नया वार्ववृच्चरेत् चिशत् पुदा न्यंक्रमीत् ६ इन्द्रांग्री आ हि तेन्द्रते तर्गे धन्वांनि बुाह्नो । मा नी अस्मिन् मंहाधुने पर्रा वर्क्तुं गविन्दिपु हन्त्रीकी तर्वनित ह्या उत्तर अर्थी बरातरा । अत्र हेर्यास्या कृषे पुन्ते स्प्रीसर्थि कर्यामा विद्यास्य कर्यामा प्रदेश स्थापित स्थाप

(1)

#### रेप वर्ष्यक्तो अध्यक्ता । स्वत्यो । ब्यवसी १ १ ११ विस्तुत् दे पृथ्यो १५ न्यस्टर ।

सर्वर पुष्पुण स्वेष्ठि वाज् निक्षा को आगी कही छ कुर्यात ।
प्राप्तनातां वाक्रपंत्र पुरेट म्हर्फाला का वाज्यका १
प्राप्तनातं वाक्षपंत्र पुरेट म्हर्फाला का वाज्यका ।
प्राप्तनातं वाक्षपंत्र प्राप्त हम्म प्राप्त प्राप्त प्राप्त कि कुर्यात ।
प्राप्त प्राप्त वाक्षपंत्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त कि कुर्यात्र ।
पूर्व पर्वितिकारिता मा अन्य भवतत् कुर्वित्व ।
पूर्व पर्वितिकारिता मा अन्य भवतत् कुर्वित्व ।
प्राप्त विवत्व प्राप्त विवत्व प्राप्त व्याप्त विवत्व ।
प्राप्त विवत्व वाच्यात्र विवत्व प्राप्त । । । । । व्याप्त व्याप्त विवत्व प्राप्त विवत्व प्राप्त विवत्व प्राप्त विवत्व व्याप्त विवत्व । । । । व्याप्त प्राप्त विवत्व प्राप्त विवत्व प्राप्त विवत्व प्राप्त विवत्व व्याप्त विवत्व ।

प्रणा निवृत्तिता वृत्यं वाज्ञायी वर्षणावः । ता तर्व व्याप्तः वृत्यं ५ १००] हत्ये वृत्रारुपार्थः हत्ये वाज्ञांद्री करवेती । हृत्ये विश्वा अत्र दिवेः ६ वश्योगी पृथानियेकं अभि वतान्यं अञ्चयतः । विश्वेगं विश्वा शृत्यः ७ वा त्री वर्षितं पुरुष्युत्ते त्रियुत्तं वृत्यं वा वृत्यं व्याप्तः वर्षाः वर्षः वर्षाः वर्षः वर्यः वर्षः वर्षः वरः वर्षः वरः वर्षः वरः वर्षः वर्षः वरः वरः वरः वर्षः वरः वरः वरः वरः

ष इस झारियांतात मुक्तिकांत्र्य कर्यः । जुद्धार्थ मुत्रार्थ <u>स्त्राः ११</u> ता तो वार्यप्रतिरित्रं <u>आयत् रिवासकाः । इत्यंत्रति च</u>नोकारि १९ अता तिकाती क्लाइरचां इस वर्षका इत्यं वर्षकाः इसम् प्रतार्योज्यं रिवासः वृत्येत्र वर्षकाः सुत्रार्थ हो वर्षसः ११

का जो प्रकाशिकारों नेपार्श्यक्रम नापरिकार । सामानि हेवी प्रकार प्रोपुर्व नापनि जा ईसारवे सामानि सुमत हुई पर्यमानस्य सुरुद्धा । गुँते हम्मान्या जोई दिवते स्त्रीमने बर्जु (प

[83] (110)

| ( ६१ )                                                                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| १४ बाईस्पत्यो मरहाज । सरस्वती । गायत्री, १-३, १३ जगती, १४                                           | प्रि <b>प्टु</b> प्। |
| <u>इ</u> यमंद्दाद् र <u>भसमृं</u> णुच्युत् दिवीदास वध्यभ्वायं नुाह्येपे ।                           |                      |
| पा शर्षन्तमाचुखाव्यस पूर्णि ता ते वृात्राणि तिव्या संरस्वति                                         | ?                    |
| द्रय शुष्मेंभिर्विस्ता इंवारुजूत् सार्नु गिरीणा तंबिपेभिक्वमिभे ।                                   |                      |
| पारावतः प्रीतिमिं सर्स्वतीमा विवासेम धीतिमिं                                                        | २                    |
| सरस्वित देवनिद्रो नि बर्हिय पुजा विश्वंस्य वृत्तंयम्य मायिनं ।                                      |                      |
| चुत क्षितिस्योऽवनीरिवन्ती विषमेंस्यो असवी वाजिनीवति                                                 | ३                    |
| प णों वृषी सरस्व <u>ती</u> वाजेमिर्चाजिनींवती । <u>धीनामंवि</u> ञ्यंवतु                             | 8                    |
| पस्त्वां वृषि सरस्थ त्युपवृते धने हिते । इन्द्र न वृंद्यतूर्पे                                      | ५ [३०]               |
| त्वं वेंबि सरस्थ त्यमा वार्जेषु वाजिनि । रदां पूर्वेव न' सुनिम्                                     | ६                    |
| बुत स्या नः सरस्वती धोरा हिरंण्यवर्तनिः । वृत्रमी वंष्टि सुम्दुतिम्                                 | <b>v</b>             |
| पस्पां अनुन्तो अस्नेत स्त्वेपश्चेरिष्णुरंर्णुव. । अमुखरंति रोर्रुवत्                                | 6                    |
| सा <u>नो</u> वि <u>श्वा</u> अ <u>ति</u> द्विष्. स्वर्तृरन्या <u>ऋ</u> तार्वरी । अतुन्नहेंष्ट सूर्यं | 9                    |
| चृत नं प्रिया प्रियासुं समस्वं सुर्जुष्टा । सरस्वती स्तोम्यां भूत                                   | १० [३१]              |
| ञ्चापमुणी पार्थिवा न्युक रजो ञ्चन्तारिक्षम् । सर्रस्वती निदस्पांतु                                  | 2.5                  |
| <u>चिप्पस्था सुप्तधातुः पञ्च जाता वर्धयन्ती । वाजेवाजे हुग्या मूत्</u>                              | १२                   |
| म या महिस्ना महिनास चेकित युद्धिभित्न्या अपसांमपस्तमा ।                                             |                      |
| रथं इव बृहती धिम्वनें कृतो पस्तुरयां चिकितुषा सरस्वती                                               | १३                   |
| सरंस्वस्युमि नों नेपि वस्यो मार्प स्फरीः पर्यामा न आ र्घन् ।                                        |                      |
| जुपस्य नः सुख्या वेश्या च मा त्वत् क्षेत्राण्यरेणानि गन्म                                           | १४ [३२] (६५७)        |
| ॥ इति चतुर्योऽष्टकः ॥ १ ॥                                                                           | 2 2 (100)            |
| ॥ जय पश्चमोऽष्टकः ॥ ५ ॥                                                                             |                      |
| [मयमोऽप्यायः ॥१॥ व० १-२७ ] (६२) [पछोऽनुव                                                            | तकः ॥६॥ स्० ६२-७५ ]  |
| ११ बाहस्यत्यो भरताजः। अभ्विनौ । त्रिष्टुप् ।                                                        | •                    |
| स्तुपे नरा दिवो अस्य प्रसन्ता अन्विना हुने अर्गमाणो अर्की ।                                         |                      |
| या सुद्य छुत्रा ब्युषि जमो अन्तान् युर्यूषत् पर्युक्त वरासि                                         | 8                    |
| ता युज्ञमा शुर्चिमिश्रकमाणा रथस्य मानु इंक्चू रजीमि ।                                               |                      |
| पुरू वरास्यमिता मिमाना ऽपो धन्द्यान्यति पाश्ची अञ्चान्                                              | २ (६४९)              |
|                                                                                                     | •                    |

| क्रम्यकास पंत्र र प्रवत्ते [१८१]                                                                                                   | [ the figure 1 circles    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| बा इ त्यह प्रतिबंदिमानो त्या विश्वं अतुष्टा स <u>म्बद्</u> यो ।<br>कर्मानवेसिम्पिट ज्ञवस्ये परि व्यक्तिंत्रातो नर्पान              | •                         |
| ता मर्च्या जर्गानस्य सम्बोर्ण्य भूक्यो पुरुतानसंबी ।<br>सूर्य प्रसमित्सूर्य वर्षमा । होतां कस्य क्यो अञ्चरपूर्वमा                  | v                         |
| ता दुरम् दुधा प्रदूष्टरार्वकमा पुरस्य कर्याता बसुना विवासे ।                                                                       | •                         |
| या संकी स्तुक्ते क्षर्यक्षिया वकूर्यानुको क्षित्रपंती                                                                              | ષ [શ]                     |
| ता पुरत्ने विविद्धाः संपुत्रासः तृत्रंपण मुद्धानाषु रवामिः ।<br>अनेकृतिर्योजनीतिपुर्वनातां स्मृतितिरविक्ते निषुपरवर्णाः            | •                         |
| नि ज्ञपुनो रच्या क्यानार्थी भूतो हमे पुण्या पत्रिञ्जाताः ।<br>बुधारकार्या क्रपने रिप्यपूर्णाः निर्दि जनगणा ग्रामी ग्रेस्ट्य        | w                         |
| यह रोष्ट्री तृष्ट्रिके अधित सूत्रा होस्से द्रेश्यर्शकुत मेर्युक्त ।<br>त्रवृत्तिका वसयो विद्याली चार्यकुत तर्युत्त वृत्तिका        | 4                         |
| व है राजांबाक्र्यूचा तिवाद राजेशे शिको वर्वज्ञाधिकंत्रय ।<br>गुम्मीराव रहते हेरितंत्रच होतांव तिव वर्षम् जानंबाय                   |                           |
| क्रम्पीरप्रकेशननंपर अपि पूंच्या वर्ष यूच्या रचन ।<br>सनुनेत्र स्वनेता क्रमेंस्य सनुनुसावर्षि सीर्पा वंतुकाय                        | 8                         |
| का पंत्रसमिन्त बंधनुमाणि <u>सिंदुन्तिपर्यतननुमाणित्रमं</u> त्र् ।<br>प्रमापने निम् मामेती से सुनस्य <u>प्र</u> पं को मुक्के विमासी | 88 [8] WA                 |
| (44)                                                                                                                               |                           |
| ११ वर्तरणाचे बरसाका । क्ष्मिनी विच्युप्त १ निरम्तु ११                                                                              | <b>एकम्बर्ग तिन्द्रम्</b> |
| <b>को त्य पुरुष् पुंचकृत्रयः कृते व स्तोवॉऽनिवृद्यांस्वान् ।</b>                                                                   |                           |
| मा को अर्वाद्वासीका कुर्यु केन्द्रा इसकी करन सर्मन्                                                                                | 8                         |
| जर्र ने मन्त्रं इक्सानुष्टी पूर्णुजा बच्चा विक्रंतु) अन्तर्य ।<br>पर्दि ह स्वर् प्रक्रियोंको हियो ज यह पद्मे भागीरस्तुतुर्वात्     | ę                         |
| अक्षीर गुजरचन्त्रा वर्ष <u>त् अक्षारि कृतिः चुनायकत्रेत्</u> त् ।                                                                  | 1                         |
| पुष्टानांका पुष्ट्यंपुन्तः ६६ श्री कर्मनाः अर्थन आसन्                                                                              | \$ (441)                  |

कुर्ध्वं वीमुग्निरेध्यरेष्ट्रेस्थात् प्र गुतिरेति जुणिनी घृताची । प्र होता गूर्तमना उत्रुणो ऽयुक्त यो नासत्या हवीमन् Å अधि श्रिये दृष्टिता सूर्यस्य रथं तस्थी पुरुमुजा शतोतिम्। प्र मापार्मिर्मायेना मृतुमञ्ज नर्रा नृतु जनिमन् युजियांनाम् ३ि ч युव श्रीमिर्द्शितामिश्रामिः श्रुमे पुन्दिर्मृहयुः सूर्यायाः। प्र वां वयो वपुषेऽनुं पन्तन् नश्चद् वाणी सुदुंता धिष्ण्या वाम् Ę आ वां वयोऽश्वांसो वहिंद्या अप्रि पर्यो नासत्या वहन्तु । प्र वां रथो मनोजना असर्जी वः पृक्ष इषिधो अर्नु पूर्वीः ত पुरु हि वा पुरुभुजा वेष्ण धुनु न इपं पिन्वतुमसंकाम्। स्तुतंश्र वां माध्वी सुप्तिरच् रसांरच ये वामनु गुतिमरमंन् 6 जुत में कुन्ने पुरंपस्य रुष्धी सुंभी छहे कार्त पेकुके च पुका। शाण्डो दांदिरणितः स्महिंधीन वशं वशासों अमिषाचे ऋष्वान् ٩ स वा शता नीसत्या सुद्धमा अन्योनां पुरुपन्थी गिरे वृति । मुख्यांजाय वीर् नू गिरे व् द्धता रक्षांसि पुरुव्ससा स्युः 80 आ वां सुद्धे वरिमन्त्सुरिमिं घ्याम् ११ [४] (449)

( 48 )

## ६ धाईस्पत्यो भरद्राज । उपाः । त्रिष्टुप् ।

उद्दे शिय उपसो रोचेमाना अस्थुर्पा नोर्मयो रुशन्तः । कुणोति विश्वां सुपर्या सुगा न्यमूद् वस्त्री दक्षिणा मुघोनीं ۶ मदा दंहक्ष उर्धिया वि मा स्युत् ते शोचिर्मानवो चार्मपतन् । आविर्वक्षः क्रुणुषे शुम्भमानो पौ देवि राचमाना महोभिः 2 वहन्ति सीम्रुणासो दर्शन्तो गार्षः सुमगीमुर्विया प्रधानाम् । अपेजते शूरो अस्तेष शत्रुन् बाधित तमी अलिरो न दोळ्डी 3 सुगोत ते सुपया पर्वते व्ववाते अपस्तरिस स्वभानो । सा न आ वह पृथुपामञ्जूष्वे रुपि दिवी दुहितरिष्यध्ये R सा वह योक्षमिरवातो पो वर वहंसि जोपमर्नु । त्वं दिवा दुहित्यां हं देवी पूर्वहृती महना दुर्शता मू: 4 (**६७**४)

| क्रुमेहार करण, सर्थ प्राप्त विकास                                                                                                                                                                              | [#\$@@#¢    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| स्त्र हे बबेस्यित् ब्लाक्षेपरनुम् नर्पत <u>्त्र</u> वे सिनुधा <u>नो स्</u> रीति ।<br>अस्या हत्त्रे बंबानि सूर्वि वास <sup>्त्र</sup> जुन्ते हेवि कुस्तुत्रे बन्धीय                                             | E [4] (set) |
| ( १५)<br>९ गर्मरक्ता मध्यामः । तथाः । विश्वर्                                                                                                                                                                  |             |
| पुना रुख माँ झुन्निता रिक्नोनाः विश्वीद्वन्यमती बार्नुवरिजीनाः ।<br>वा अञ्चल कर्तता अम्या स्वकारि तिस्कारितविष्टकृत्<br>वि तत्र पंतुरक्षपुरिक्तवी सिन्ने सांस्कृतस्य स्वन्तर्गयाः ।                            | t           |
| जब प्रश्नस्य कृतो वर्षन्ती वर्षे ता वर्षिको तम् अर्म्बराः                                                                                                                                                      | ₹           |
| वर्षे राज्यसितुमूर्तं वर्षेत्रश्चाः निं पृत्तुनं रक्तुः सर्वति ।<br>इत्योतिर्वितिकृतं कर्वसन्ताः अस्तं कतं विद्वते वर्षतुष                                                                                     | *           |
| इस में में निवते प्रक्रमधी—स श्रीयर्थ बुस्त्ये बयादा ।<br>इस निर्मय वर्षेत प्रकृत्या नि प्य मानी ब्यामा पूर्व सिंद                                                                                             | ¥           |
| क्रम दि वे पार्च अहितालें भौजा म्युन्यविष्को पूजार्थ ।<br>वर्गार्थेन विविध्वविद्याल क्ष्मण कुमार्थकम् कुमारिक                                                                                                  | 4           |
| तुष्यक नियो हृद्धिरा मनुनामों सरहात्रका नियुक्ते संयानि ।<br>सुधीरं रुपि गुंब्यते रिरीक्षा चन्नायमाने बाहे क्यां ना                                                                                            | 4 [4] (64)  |
| (11)                                                                                                                                                                                                           |             |
| ११ वर्षस्त्रको प्रवासक। स्थान हिम्मूप्र                                                                                                                                                                        |             |
| बर्क्स सर्वितिहारी निवस्तुः स्त्राप्ति वार्त्र केतुं सर्वकारकः ।<br>अर्वित्तुस्यस्य द्वीरार्वे जीवार्यः जाक्रम्युक्तं दक्कि दृष्टिकार्यः<br>ये जावजो व स्त्रोत्त्रीयविद्यास्य विर्वेद विर्कृतस्यो वासुकार्यः । | 3           |
| अरुपन विरूपपांत पर्य गार्च कृष्या वेस्पियम मूचन्                                                                                                                                                               | *           |
| इत्रस्य ये श्रीव्यक्ताः करिते पूजाः चोन्ती सु स्वातिक्रिकीचे ।<br>सिने वि सारा स्वते श्रीते चर्च केल पूजीते पूजीते वर्ष्ट्रपातीत्<br>ज य देवीले पुस्तकारम् वर्षाः स्थातिकारिक पुरस्तकः ।                       | *           |
| व व हरूत पुरुषात्रम् वातः नर्तः तिया हर्नाप्तरामान पुरुषात् ।<br>व व हरूत पुरुषात्रम् वातः नर्तः तिया हर्नाप्तरामान पुरुषात् ।                                                                                 | y (ten)     |
|                                                                                                                                                                                                                |             |

| मध्य न पेर्च बृह्में चित्रया आ नामें भूष्णु मार्ठत व्यानाः ।<br>न पे म्ह्रीना अपासां मुद्धाः नू चिन नुवानुस्यं पामवृष्णन्<br>त इत्याः सर्वसा भूष्णुयंगाः नुभे पुंत्रमा सर्वमी गुमर्त । | ų   | [6] |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| अर्थ मोपु राष्ट्रमी स्वशां <u>जिल्लामंब्रम् तस्यो न रेक्के</u><br><u>अत</u> ेना यो महत्ये पाना अस्यल्लानुस्वस्थिर पमनुख्यस्थाः।                                                        | Ę   |     |       |
| <u>अनुप्रतो जनिर्माद्य रेतुम्यू</u> िध रोर्द्सा पुरुषी यानि सार्पत्र<br>नास्य प्रता न ते <u>त</u> ्रता न्यस्ति । सर्वती पार्वस्य पार्नसाती ।                                           | u   |     |       |
| तों के या गोपू तर्नेय यमुन्तू स युने श्रुतां पार्थ अन्य याः<br>म खिन्नमुक्ते गूंधाते तृरायः मार्यतायु स्तारिम मरस्यम् ।                                                                | ٥   |     |       |
| पे सहा <u>ंसि सर्वता रावेनो</u> रर्जत आग्ने पृथिषी मुख्यते।<br>त्यिपीमन्तो अध्यस्येव पूर्युत् श्रीपुरुषयेमा आ <u>ग्री</u> नाग्ने।                                                      | ۹,  |     |       |
| अर्चर्रेणे पूर्नेष्रो न श्रीम - भार्नजन्मानी मुक्ता अर्थस्यः<br>न पूपन्ते मार्कत् बार्नाहर्ष्टि - ह्वस्य मुन् ग्रवसा विवास ।                                                           | ₹0  |     |       |
| नुषः शर्पीयु शुर्चयो म <u>नी</u> षा <u>गिरयो</u> नार्ष <u>उ</u> ग्रा अंस्युधन्<br>(६७)                                                                                                 | 7.7 | [4] | (१११) |
| ११ वार्दस्यस्यो भरकात्रः। मित्रायदणी । त्रिष्ट्रम् ।                                                                                                                                   |     |     |       |
| विम्बेषां च। मृतां ज्यप्टेतमा ग्रीमिश्चियापर्रुणा पाव्यर्थं ।                                                                                                                          |     |     |       |
| से या रहमेर्च युमनुर्धार्मस्ता ्या जन्में असेमा बागुमिः स्वै.<br>इय मद् धो प स्त्रीणीते मनीयो चे निया नर्मसा पूर्वहरूछे ।                                                              | ?   |     |       |
| युन्त नौ मित्रावरुणावर्श्वरं जुर्दिपर् पा यह्य्यं सुवान्<br>आ यति मित्रावरुणा भुशस्यु पे प्रिया नर्मसा ग्रूपमीना ।                                                                     | Ŗ   |     |       |
| से यार्वप्नःस्यो अपसेषु जना अद्भुधीयत् विद् यत्तेषो मतित्वा अध्वा न या धाजिना पूतर्यन्यू अन्ता यद् गर्मेमवि <u>ति</u> मंरेष्ये ।                                                       | Ŕ   |     |       |
| प या महि <u>महान्ता</u> जार्यमाना <u>घो</u> रा मतीय <u>पिष्</u> चे नि दीपः<br>पि <u>ष्</u> चे यद पां <u>महना</u> मन्दमानाः <u>ध</u> घ देपा <u>सो</u> अर्द्धः सुजीपाः।                  | ß   |     |       |
| परि पर् मूथो रोदंसी चिदुर्धी सन्ति स्प <u>ञो</u> अर्जुन्धा <u>सो</u> अर्मूराः<br>ता हि <u>क्ष</u> ञ्च <u>धा</u> रवेथे अनु यून् <u>इंहेथे</u> सार्जुमुपुमादि <u>व</u> चोः ।             | ч   | [9] |       |
| दुळ्डो नर्संत्र द्वत <u>विश्वदेंचो</u> मू <u>णिमातान्</u> यां <u>धासिनायोः</u><br>व ४९                                                                                                 | Ę   |     | (६९८) |

| क्राप्रेसः काम्यास्य । [१८६]                                                                                                         | [ design ( ) de                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ता तिमें वैने पुतरं पूजना आ वत् स्त्रुप्त तर्श्वता पूजनी ।                                                                           |                                         |
| त कृष्यन्ते पुत्रवर्षेऽसीला वि कर एका विश्वतित्वा गरेनो                                                                              | · ·                                     |
| ता शिक्षण समुदेनं सुनेवा जा यह वां सुरुवी अंग्रतिकृति सूर ।                                                                          |                                         |
| तद् वर्षे महित्वं चूंताकावस्तुः पूर्व पुरस्तुते वि चीपिप्तर्मद्रीः                                                                   | c                                       |
| <ul> <li>पद् वाँ मित्राक्दवा स्पूर्वन् क्षिता वार्वं क्रुविंका क्रिक्ति ।</li> </ul>                                                 |                                         |
| त व केवाना स्रोतां म सर्ता अर्वक्रताको अप्यो न पुचाः                                                                                 | 5                                       |
| नि पर वार्च क्रीक्तातो मर्गनो अस्तिन्तु के चित्रिक्ति सञ्जवा ।                                                                       |                                         |
| आह में वचान सरवान्युवना नर्किर्वेदेविर्वतयो अम्रिता                                                                                  | t                                       |
| अमोक्टिया माँ सर्विती अभिन्दी पुरोधिमानवानामाने मोषु ।                                                                               | Fo 7 (m)                                |
| अनु पर गान्यं स्कृतानृतिष्यं भूत्येतुं वह स्ता प्रूपंत पुनर्कत्                                                                      | šš [š ] (∞Ω                             |
| (44)                                                                                                                                 |                                         |
| ११ वर्षसम्बद्ध प्रच्छातः । स्थापयनौ । विभूप, १-६०                                                                                    | जन्मी १                                 |
| सुन्धी को प्रक्र वर्धातः तमिलां मनुन्दर् वृदत्वर्वित्तो वर्मावै ।                                                                    |                                         |
| का व इन्हावर्वकालि जाय अने तुवाले जुद्द श्रीवर्धन                                                                                    | *                                       |
| ता भी नेप्तां बुंबरांता तुवा अपूर्णला झानिन्द्रा ता थि सूतव ।                                                                        |                                         |
| अवोत्त्रं मंत्रिया तुनिसूच्यं अतेर्थं वृष्ट्या सर्वेश्वया                                                                            | 9                                       |
| ता गुन्तिक मनुस्रेतिः सूर्वः वृद्धितिराहास्त्रेण वृद्धाना ।                                                                          |                                         |
| वजेन्यान्य सर्वता शर्मत वृषं विशेषकुरूने पुजर्नेपु विशेष                                                                             | *                                       |
| प्राप्त वसरेच बालुकातः विन्ते देवासां प्रापे वनपूर्वाः ।                                                                             |                                         |
| नेन्न इन्हानकमा गहिला धीम प्रचित्र पुरानुकी                                                                                          | ¥                                       |
| स इत् पुरानुः स्वयं क्षताचे न्या यो व्यं वयक दार्मीत सन्।<br>इता स क्षेत्रकारित हास्तुम्य, वर्सन् पुनि स्थितम्य प्रचीन्              | 4 [88]                                  |
|                                                                                                                                      |                                         |
| यं पूर्व बुक्त्यंच्याव देशा गर्वे पुरुषो वर्द्धकर्त पुरुष्कत् ।                                                                      |                                         |
| अस्य व बंद्यालयज्ञान्यिं प्यातः व को अनस्ति उनुसानक्षेत्रीः                                                                          | •                                       |
| द्भत की मुख्यको देवनांचार । धुरिको इन्हारकमा पुषिः व्यक्ति ।<br>चेत्रो सुन्द्रः इकेनल् लाहान्द्रः य तुच्ये सुन्नाः तिर्देते वर्जुरिय | u (at)                                  |
| नजा शिक्ष डेब्नारी जास्या । न प्रता रोशा द्यांत प्रतीत                                                                               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                                                                                                                      |                                         |

| नू ने इन्दायरुणा गृणाना पुद्ध रुपि सीधवसार्य देवा ।                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>अत्था गुणन्ती गृहिनेस्य शर्घा</u> ऽपो न <u>ना</u> वा दुं <u>रि</u> ता तरेम | G             |
| प्र सम्राजी वृत्ते मन्म नु प्रियामार्च देवाय वर्रणाय सपर्थः ।                 |               |
| अय य उर्वी मीहिना माहिनतः क्षत्वा विभात्यज्ञो न शोचिपा                        | <b>S</b>      |
| इन्द्रीवरुणा सुतपातिम सूत सोम पिचत मर्चा धृतवता ।                             |               |
| युवो स्थी अध्वर देववीतये प्रति स्वसंग्मुपं पाति पीतर्थे                       | १०            |
| इन्द्रीवरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णाः सोर्मस्य वृष्णा वृषेथाम् ।                   |               |
| उप धामन्धः परिपक्तम्मे आतद्यास्मिन् वर्हिपि माद्येयाम्                        | ११ [१२] (७१४) |

## ( ६९ )

## ८ वाईस्पत्यो भरताज । इन्द्रायिष्णु । त्रिन्दुप् ।

| स <u>वा</u> कर्म <u>णा समि</u> वा हिनोमी न्द्रांविष्णु अर्पसस् <u>पा</u> रे <u>अ</u> स्य ।<br>जुपेषाँ युज्ञ द्रविण च धन्ता मारिन्डेर्न प्रथिमिः पारयन्ता | १ |      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|
| या विश्वांसां ज <u>नि</u> तारां म <u>ती</u> ना मिन्द्वाविष्णूं कुछशां सोम्धानां ।                                                                        |   |      |        |
| म वा गिर्रः शस्यमीना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयमीनासो अर्वैः                                                                                                | 7 |      |        |
| इन्त्रीविष्णु मक्पती मवाना मा सोमं यात द्रविणो व्धीना ।                                                                                                  |   |      |        |
| सं वीमञ्जन्त्वक्तुर्मिर्मेतीनां स स्तोमासः ग्रस्यमीनास उक्यै॰                                                                                            | ३ |      |        |
| आ वामश्वीसो अभिमातिपाद्व इन्द्रीविप्णू सधमादी वहन्तु ।                                                                                                   |   |      |        |
| जुपेशां विश्वा हवना मतीना मुख बत्मणि शुणुत गिरों मे                                                                                                      | 8 |      |        |
| इन्द्राविष्णु तत् पंत्रयाच्यं वा सोर्मस्य मर्द् चरु चक्रमाथे।                                                                                            |   |      |        |
| अफ़ुणुत <u>म</u> न्तरि <u>क्ष</u> व <u>री</u> यो ऽर्पथत <u>जी</u> वसे <u>नो</u> रजांसि                                                                   | 4 |      |        |
| इन्द्रोविष्णू युविपो वा <u>ष्ट्रधा</u> ना ऽग्रो <u>द्वाना</u> नर्मसा रातहच्या ।                                                                          |   |      |        |
| वृत्तीसुती व्वविण धरामुस्मे संगुद्धः स्थः कलकाः सोम्धानः                                                                                                 | ६ |      |        |
| इन्द्रीविष्णु पिर्वतं मध्वीं अस्य सोर्मस्य वसा जुठरं पृणेथाम् ।                                                                                          |   |      |        |
| आ बामन्धींसि मिर्नुराण्येग्मु सुपु ब्रह्मीणि शृणु <u>त</u> ं हर्व मे<br>उमा जिग्यधुर्न पर्रा जये <u>धे</u> न पर्रा जिग्ये कतस <u>्थ</u> नैनी: ।          | S |      |        |
| द्रमा जिन्ययुन परा जिय्यु न परा जिन्य केत्रस्थाननाः ।<br>इम्बंध्य वि <u>प्णो</u> यवपस्पृथेथां <u>द्रे</u> धा <u>स</u> र्ह्यं वि तर्द्दैरपेथाम्           |   |      |        |
| 0<br>राज्यस्य प्रतास्त्रियाः इता छ०ल्लास्य प्रवृत्स्य स्थाप्                                                                                             | 5 | [88] | (\$84) |

ч

6 [SR] (adt)

(+11)

(at)

कर्षे हो चीमं प्रसिधी चं फिन्मतो. दिता शाता निव्यक्ति तर्वप्रसा ।

५ बार्टकानी अरहाता । करिया अमरी, के-५ विचार् ।

असंबन्ती मूर्रियारे पर्यस्करी पूर्व द्वाले पुक्ते सुविवते । राजन्ती करव मुनंतस्य रेज़्सी अस्मे रेतः शिक्तं पन्नवृद्धितम्

भूतवेती मुक्तानाममित्रिया "वी पूच्यी बेचूर्य लुपेसंबा। याचापुर्धियी वर्षणस्त्र वर्षेष्ठाः विष्कंभिते अत्रो सूर्वितता

व प्रवामितांको पर्मेञस्परि पुषोः श्लिक्स विपुरुमानि सर्वता पुरेन वार्षापृक्षिये अमेन्ति पुरावियां पुरावृत्यां पुरावृत्यां । पूर्वी कुणी इतेतूर्वे क्योरित ते इह दियों ईका सुक्रक्षिकर्य मर्च मो चार्चाप्रभिधी मिकिस्टा मङ्गपूर्य मङ्गुप्रे मर्पुवते । इयानि पुत्रे इतिये व देवता साथे बच्चो वार्यमुस्ये सुबीवेंब

संस्थान राहंगी जिन्महोरमुका अभि वानं इतिहासे क्राजिनकाय

वद् व्य देश बंधिय विद्वययां शुद्ध अंधेश प्रयंत्रय पुनर्दाः । मुक्तेन प्राची जावि पुंच्युत मुची पुन्ते मुच्छी रहेडी निवर्तनि देवस्तं पुर्व संस्तिः सर्वामति । केन्द्रं स्वाम् वर्त्तस्य पुत्रस्ते । को विश्वास्य क्रिक्ते कम्प्रतुष्यम् क्षित्रेल महत्वे काञ्चि क्रुमेशः अनेनोप्रेः विका प्रश्नामित्रं क्रिकिन्त्व वर्ति वानि हो अनेत् । विरेण्यविकः त्रवितान् क्योते प्रशा मानियाँ श्रावरीक क्रेसत बहु प्य देशः बंदिसा सर्वातः विर्वणकाणिः प्रतिदोक्त्यस्पाद् । कर्षामुर्वक्रो अन्तरिक्षः का रास्त्रे स्वति मूर्ते सुमय

क्रमेताक ५ वारा 🕽

उर्षू अयाँ उपवुक्तेर्य <u>बाह्</u> हिर्ण्ययां स<u>वि</u>ता सुप्रतीका । विवो रोहांस्यकहत् पृ<u>ष</u>िज्या अरीरमत् पृतयत् कन्चिदम्यंम् ५ <u>वाममुद्य संवितवी</u>ममु श्वो विवेदिवे <u>वाममुस्मर्म्य</u> सावीः । <u>वामस्य</u> हि क्षर्यस्य देवु मूरे रुया <u>धि</u>या वाममानः स्याम ६

६ [१५] (७३४)

(90)

## वार्दस्पत्यो भरद्वाजः। इन्द्रासोमी । त्रिप्दुप् ।

इन्त्रंसोमा मिं तद् वी मिं त्य युव मुहानि प्रथमानि चक्कथुः ।

युव सूर्य विविद्ध्युर्पुवं स्वर्ध — विश्वा तमीस्यहतं निद्ध्यं १

इन्त्रंसोमा वासर्यथ जुपास मृत् सूर्यं नयथो ज्योतिषा सह ।

उप यां स्क्रम्मयुः स्क्रम्मनेना प्रथत पृथ्विं मातर् वि २

इन्त्रांसोमाविहें मृषः पिष्ठां वृथो वृद्धमनुं वा यौरंमन्यत ।

प्राणीस्येरयत नृत्तिना मा से मुद्राणि पप्रथः पुर्क्वणे ३

इन्त्रांसोमा पृक्रमामास्त्रन्त नि गवामिद् वृध्युर्वेक्षणासु ।

ञुगुमथुर्त्निपनन्द्वमासु कर्राच्चिद्यासु जर्गतीष्वन्त. ४

इन्त्रांसोमा पुरमुद्ग तक्ष्य मपत्यसावं शुर्वं रराथे ।

पुर्व शुष्म नर्यं चर्षिणिभ्यः स विवययुः पृतनापाहं मुमा ५ [१६] (७३९)

( 50)

### ३ वार्हस्पत्यो भरद्वाजः। गृहस्पति । त्रिष्द्रप्।

यो अद्विभित् प्रथमुजा <u>कताबा</u> बृहस्पतिराद्वि<u>र</u>सो ह्विप्मान् । द्विबर्हेज्मा प्राघर्मसत् <u>पिता न</u> आ रोदंसी द्वुपमो रोरवीति जनाय <u>चि</u>द् य इंवंत उ <u>लो</u>क बृहस्पतिर्देवहूंती <u>चकारं ।</u> भन् यु<u>ञाणि</u> वि पुरो दर्दरी<u>ति</u> जयुञ्छर्ड्यूसिजीन् पुत्सु साहंन् पृहस्पति समंजयद् वसूनि <u>महो ब</u>जान् गोमंतो देव प्रयः । <u>अ</u>पः सिपासन् त्स्व र्पतितीतो बृहस्पतिर्हन्त्युमिज्ञेमुक्तैः

?

२

३ [१७] (७४१)

कुरुक्ती मुक्तानाम्भिकित्रो की पूछति मंजूदर्व सुपेशंसा । धार्वापृथिकी वर्वजन्त पर्मेचा विकासिके जानी सूर्विकस

अर्थकर्ता मृतियो पर्यस्कती कृते क्रांते तुक्को प्रचित्रते । एजेन्द्री ज्ञस्य सुकेदय देवशी अस्त्रो देवा अस्त्रोतियः यो पासूनको कर्मकाय रेक्सी असी बुदार्श विचले व ब्रोधारी ।

व तुवाभिनांको परिवास्परि कुनोः शिनका निर्देकपा<u>न्य</u> सर्वछा कृतेत थानांकृषिनी अधीर्णते वृत्तविनां बृत्तवृतां बृत्तावृतां । अर्थी कुणी इतिहाँ प्रदेशिक है हर विर्ध देखें सुप्रक्रिकर्य मर्चु हो चार्लपृथियी निर्मिक्षमर्थ मनुष्कृतं बहुदुदे वर्चुक्ते ।

व्यनि प्रश्नं अभिने च केया। नाई क्यो वार्जनुस्ते तुवीवीय कर्ने भो धीर्थ प्रक्रिया चं पिन्यता द्विता तुला चिन्त्रविद्यं पुर्वसंद्य । मेराने पेर्वती विश्वसंस्था जानि वार्व प्रविश्वसे स्वतिन्तरास

( ot )

६ वर्त्तरमध्ये मध्यामः व्यक्तिः। क्ष्मतीः ३-६ विकासः।

धपु प्य देशः वंशिता विरूपययां पुरस् अर्थस्य सम्बन्ध एक्ट्रीः । पुरेल प्राची क्रमि क्षेप्पुत प्रको पुत्र पुत्रको एवंको विवर्धक

देवस्तं वृत्तं लेखितः सरीमधि वेस्ते स्वाम् वर्त्तुनम वृत्तस्त । को विश्वास्य प्रिपको कक्षानुष्यको निवेदनि पश्चे कान्ति सुर्वना अवंश्वीमी शक्ति प्रमुश्चित सिर्वार्तपुष परि पानि श्री गर्वम् ।

विरंक्षात्रिकः मुलियान मध्यते प्रका मार्थिमी अवसीय देखत वर् व्य देवः बंधिया दर्शनाः हिर्गणकान्याः प्रतिदेशकांस्थास् । मपोदनुर्वजुती कुम्बर्गिष्ठ जा बाह्य सं सुद्धि पूर्वे द्वावय

(FF4)

g [88] (eqc)

8

ч

| ते <u>आचौन्ती</u> समेनेव योषां मातेषं पुत्र विभृतामुपस्थं ।<br>अप शत्रून् विष्यता सविकृते आर्दी इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्                                                                           | å             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>चत्तीनां पिता च</u> लुरस्य पुत्र <u>िश्रधा क्रेणोति</u> सर्मनावगत्यं ।<br>इपुपिः सङ्काः पृतनाश्च सर्वाः पुष्ठे निर्नन्द्वो जयति मर्मूतः                                                          | ५ [१९]        |
| रधे तिष्टेन् नयति वाजिनेः पुरो यद्ययत्र कामयेते सुपाराधिः ।<br>अमीर्धूनां महिमानं पनायत् मने पृथादत्ते यच्छन्ति रुश्मर्यः                                                                           | Ę             |
| तीवान् घोषान् फुण्यते वृषेपाणयो ऽ <u>म्वा</u> रथेमिः सह वाजपेन्तः ।<br>अवकार्मन्तः प्रपेवेरमिर्चान् श्विणन्ति शर्त्रूरनेपव्ययन्तः                                                                   | ঙ             |
| रथवाहेन ह्विरेस्य नाम यज्ञायुंधे निहितमस्य वर्मे ।<br>तञ्ज रथमुपं श्रमं संदेम विश्वाहो षुपं सुमनुस्यमीनाः                                                                                           | ૮             |
| स् <u>वावुषं</u> सद्ः <u>पितरो वयो</u> धाः क्षेच्छ्रेषितः शक्तीवन्तो ग <u>भी</u> राः ।<br><u>चित्रसेना</u> ध्रुप <u>्तरा</u> अमृधाः स्तोवीरा <u>उ</u> रवी वातसाहाः                                  | ٩,            |
| बाह्मणासुः पितरः सोम्यासः <u>शि</u> वे <u>नो</u> द्यार्थप <u>ृथि</u> वी अ <u>ने</u> हसां ।<br>पूपा नः पातु दु <u>रि</u> तार्षना <u>वृधो</u> र <u>क्षा</u> मार्किनी <u>अ</u> घशंस ईशत                | १० [२०]       |
| सुपूर्णं वेस्ते मृगो अस्या वन्तो गोमिः संनेद्धा पति प्रसूता ।<br>यञ्चा नरु. स च वि च व्रवन्ति तञ्चास्मम्युमिर्पदाः शर्मे यंसन्                                                                      | ??            |
| ऋजींते परि वृद्धि नो ऽश्मी मवतु नस्तुनुः ।<br>सोमो अधि वसीतु नो ऽर्दि <u>तिः</u> शर्म यच्छतु                                                                                                        | १२            |
| आ श्रेष्ट्रन्ति सान्वेषा <u>ज</u> ुघ <u>न</u> ाँ उपै जिन्नते ।<br>अञ्चीज <u>नि</u> प्रचेतुसो ऽभ्वान् त <u>स</u> मत्सु चोद्य                                                                         | १६            |
| अहिरिव <u>मो</u> गैः पर्वेति <u>बाहु</u> ज्यायां हेतिं प <u>रि</u> वार्धमानः ।<br><u>इस्त</u> क्रो विश्वां <u>वयु</u> नांनि <u>बि</u> द्वान् पु <u>मान्</u> पुम <u>ांस</u> परि पातु <u>वि</u> श्वतः | <i>ś</i> ĸ    |
| आलोक् <u>ता</u> या रुर् <u>ग्शी</u> णर्थ <u>यो</u> यस् <u>या</u> अ <u>यो</u> मुलीम् ।<br>हुदं पुर्जन्यरेत <u>स</u> इध्ये देवये पृहस्तमे.                                                            | १५ [२१] (७६१) |
|                                                                                                                                                                                                     |               |

| क्रमेहास प्रस्तात । [१९]                                                                                                                                                                                                                                                                    | (the to the resident |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (wf)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| ध वर्ज्यक्तलो अपनामः । क्षेत्रसम्बद्धी । वि                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रदे।               |
| कोमांच्या पुरसंधामसुर्वे । व विश्विधयोऽप्रमञ्जनतुः।<br>वर्षेदेवे त्रव प्रता दर्बान्तः सं तो सूर्व द्वीपण्डे सं पर्दाच्ये                                                                                                                                                                    | ₹                    |
| कोम्प्रेयाः वि पूर्वतं वि <del>पूर्वतः स्मर्येताः यः यः गर्वता<u>त</u>िकतं ।</del><br>श्रुप्ते विच्छी विक्षेति पद्मवे पुरत्वे प्रदा तीपनुवार्ति सन्तु                                                                                                                                       | *                    |
| क्षोध्यंत्रमः पुत्रकृतसम्बद्धने विश्वां तुत्रुतं नेतृत्रार्थनं वचन् ।<br>जर्म स्वतं तुत्रातं एक्को अस्ति तुत्रुतं कृतकेरी अस्त्रत                                                                                                                                                           | •                    |
| क्षिम्बार्युची क्षिम्बोदी चुकेन्त्री कोर्माच्याप्तिक स्व होसमे का ।<br>य वो तुकार्य कर्वनस्य कार्युच मोत्युवर्य या सुअनुस्थानेया                                                                                                                                                            | y [{e] (e)           |
| (•1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| दे राजुर्कारसास । (केव्यक्तकीरणः) १ वर्ते, र शतुः १ वर्जः ॥<br>क्रांतिम, (कारायोः) एक्काः, कार्यका, ८ एकः प्रकारका<br>प्रतिकेत्यकाः, १८-११ एते १ वृत्रका १ कार्यके<br>१० जुरसूर्वित्यकाः व्यक्तकारमास्य, १८ वर्षे<br>१९ क्षेत्रसाम् । शिक्षपुर, १८ कार्यको। १७,११<br>सन्द्रसुर, १८ कार्यको। | di la faction        |
| क्षेत्र्येस्पेय मनति कार्षिकं यह दुवीं वार्ति तुवस्त्रेनुस्सर्व ।<br>समस्मित्रमा तुन्त्री जनु स्त्री कालु स्त्रीको सङ्ग्रिया दिर्धा                                                                                                                                                         | ₹                    |
| कर्वना गा कर्वनार्मि विदेशः कर्वना द्वीवाः सम्बो विदेशः।<br>बहुः सर्वारस्त्रामे क्षेत्रोतिः वस्त्री सर्वाः प्रदिस्ते वदेश                                                                                                                                                                   | •                    |
| पुरुषक्षिया संबीतानित वर्षे द्वितं क्यांते परिकरन्तुमा ।<br>वेरेवंत किट्टे विज्ञापि वन्तुः क्या हवं वर्मने पुरर्यमी                                                                                                                                                                         | ğ (art)              |

| -                                                                                                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ते <u>आचिन्ती</u> समेनेव योषां मातेषं पुत्र विमृतामुपस्थे ।<br>अपु शत्रून् विष्यता सविवृत्ते आर्ती इमे विष्फुरर्न्ती <u>अ</u> मित्रीन्                                            | 8             |
| च्छीनो पिता बहुरेम्य पुञ्किया कृणोति सर्मनावृगत्य ।<br>इपुधिः सङ्गः पृतेनाश्च सवीः पुण्ठे निर्नद्धो जयति प्रमूतः                                                                  | 4 [88]        |
| र्षे तिप्टेन् नयति वाजिने. पुरो यर्घयत्र कामपैते सुपाराधिः ।<br>अभीर्जूनां महिमानं पनायत् मनीः पृथादनुं यच्छन्ति रुश्मयेः                                                         | Ę             |
| तीवान् घोपनि कृण्वते वृषेपाणयो ऽश्वा रथेमि. सुर धाजयंन्तः ।<br>अष्टकार्मन्तः प्रपेवेरमिर्धान् क्षिणन्ति क्षत्रूरनंपव्ययन्तः                                                       | <i>\omega</i> |
| र्थनाहेन हुविरेस्य नाम यञ्चार्युचं निर्हितमस्य वर्म ।<br>तञ्च रथमुपं शुग्मं संदेम विश्वाहां वृषं सुमन्स्यमोनाः                                                                    | e             |
| स् <u>वादृषं</u> सदः <u>पितरो वयो</u> धाः क्षेत्र्येषितः शक्तीवन्तो ग <u>मी</u> राः।<br><u>चित्रसेना</u> रूपुंपला अर्मुधाः <u>स</u> तोधीरा द्वरवी मात <u>सा</u> हाः               | ٩             |
| मार्ह्मणासः पितरः सोम्यासः <u>जि</u> वे <u>नो</u> यार् <u>वापृथ</u> िवी अ <u>ने</u> हसा । पूपा नः पातु दु <u>तितार्हताष्ट्रणो</u> र <u>ह्या</u> मार्किनी <u>अ</u> घदीस ईशत        | १० [२०]       |
| सुपूर्णं वेस्ते मुगो अंस्या दन्तो गो <u>मिः</u> संनद्धा पति प्रभूता ।<br>यञ्चा नरुः स च वि च द्वविन्ति तञ्चास्मम्यमिषेवः शर्मे यंसन्<br>ऋजीते परि वृद्धि नी ऽश्मी मवतु नस्तुनुः । | 9.9           |
| सोमो अधि बवीनु नो ऽर्वितिः शर्म यच्छतु                                                                                                                                            | ? 7           |
| आ जेह्नुन्ति सान्वेषा जुवनुँ उपे जिन्नते ।<br>अभ्वोजनि प्रचेतुसो ऽभ्वोन् त्सुमत्सु चोद्य                                                                                          | <i>१३</i>     |
| अहिरिष <u>मो</u> गैः पर्वेति <u>बाहु</u> ज्यायां हेर्ति प <u>रि</u> वार्घमानः ।<br>हस्तक्षो विश्वां <u>वयु</u> नानि विद्यान् पु <u>मान</u> पुमा <u>स</u> परि पातु विश्वतः         | <b>?</b> %    |
| आलोक्ता या कर् <u>वशीष्मर्य यो</u> यस् <u>या</u> अ <u>यो</u> मुर्त्वम् ।<br>इदं पुर्जन्यरेतम् इप्टें देवये दृहस्रमेः                                                              | १५ [२१] (७६१) |

कार्यक ६ (जनायके) रस्तक, जन्मक, ८ रमा ६ रक्त्रोक १० छाइक कि क्रेस वार्य gford-grown tt-tt bu-te gren ta miler to gente.

! TANK- usu-marrowers, to an aim-sum. es transfer i fregg, s. t. month to the total th METAL CO SPRINT

जीकृतेस्येय भवति वर्तीक्षे पद पूर्वी वार्ति जुमहोनुपस्थं । अमेरिक्रम तुन्ती जबु ले. स त्यु वर्गेका अद्विश विक्रो क्लोगा गा कर्नामुर्जि जेवेनु कर्नामा ग्रीमाः कुल्हाँ क्लेम । बन्नः शर्मारपञ्जानं कृष्णोति । चर्चना वर्षाः पृत्रिशां अवव

पुरुषानुष्टिका वेजीयान्ति कर्णे दिनं सर्वारं वरिनम्बनुध्यः । कोर्वव क्रिड्रे विज्ञासि कनु क्या हुई नामी बुरवंनी

38 (29)

# अथ सप्तमं मण्डलम्।

| (1) | [ प्रयमोऽनुवाकः ॥१॥ स् | 1-80 |
|-----|------------------------|------|
| /   |                        |      |

१५ मैत्रायर्काणर्वसिष्ठः । अग्निः। विराद् , १९-१५ त्रिष्ठुप्।

| ख्रिंगें नगें वीधितिमिर्रण्यों हंस्तेच्युती जनयन्त प्रश्नस्तम् । दूरेहद्दर्शं गृहपेतिमधुर्युम्<br>तम्प्रीमस्ते वर्सको न्यूण्यम् तसुप्रतिचक्षमर्वसे कुर्तक्षित् । वृक्षाप्यो यो वम् आसु नित्यः                                              | ?          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| तम्प्रिमस्ते वर्सवो न्यूण्वन् त्सुप्रतिचक्षमर्वसे कुर्तश्चित् । वृक्षाच्यो यो वृम् आसु निर्त्यः भेन्द्रो आमे दीविष्टि पुरो नो ऽजीव्रया सुम्यी यविष्ठ । त्वां शर्म्बन्त उपं यन्ति वाजाः                                                     | 2 3        |
| प ते <u>अग्नयो</u> ऽग्निम्यो वर्षे तिः सुवीरांसः शोश्चष्यत्त युमन्तः । य <u>त्रा</u> नरः समास्ति सु <u>ञा</u> ताः<br>वा नो अग्ने <u>धिया गु</u> र्वि सुवीरं स्वपुत्य संहस्य प्र <u>श</u> स्तम् । न यं या <u>चा</u> तरिति यातुमार्वान् प्र् |            |
| उप यमेति युव्तिः सुदक्षं कोषा वस्तोर्हिषिष्मंती शृताची । उप स्वेनंम्रमंतिर्वसुयुः                                                                                                                                                          | Ę          |
| विश्वां अग्नेऽपं वृद्याराती र्ये <u>मिस्तपेंभिरवृं</u> द्ये जर्फपम् । प्र निस्युरं चांत्युस्वामीयाम्<br>आ यस्ते अग्न मुध्ते अती <u>कं</u> वर्सिन्द्र शुक्त वृद्यिः पार्यक । द्वतो ने पुनिः स्तुवर्थे <u>ति</u> ह स्पाः                     |            |
| वि ये ते अग्ने भेजिर अतीकं मर्ता नरः पिञ्चांसः पुरुषा । जुतो ने पुनिः सुमर्ना इह स्योः<br>इमे नरी वृञ्चहरयेषु शूरा विश्वा अवेवीरुमि सेन्तु मायाः। ये मे घिर्यपुनर्यन्तपञ्चसाम् १०[                                                         | ુ<br>(૧૪]  |
|                                                                                                                                                                                                                                            | ११<br>१२   |
| पाहि नी अमे रक्षसो अर्जुन्यात पाहि धूर्तररहिषो अधायोः । त्या पुजा पूतनापुँउपि न्याम्                                                                                                                                                       | १इ         |
| सेवृग्निग्रींत्र्यस्त्वन्यान् यत्रं वाजी तर्नयो बीळुपोणिः । सहस्रेपाथा अक्षरां समिति<br>सेवृग्निर्यो वेनुष्यतो निपाति समेन्द्रार्महेस उठ्घ्यात । सूजातासः परि चरन्ति बीताः १५[                                                             | १४<br>[રપ] |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          | १६         |
|                                                                                                                                                                                                                                            | १७<br>१८   |
| मा नी अग्नेऽचीति पर्रा वा वुर्यासुतेऽमतिये मा नी अस्य ।                                                                                                                                                                                    | •          |

मा नी क्षुधे मा रक्षर्स कताकों मा नो दमे मा वन आ जीपूर्याः

হ্মত ৭০

| अनेनुन्तु भर्त स्तु अरेन्द्रे मक्षतिरिक्षे ।                                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| यच्याविकान् त्र पंचरत् वातीत् कं पुनोर्दिकः                                      | 14           |
| वर्ग प्राचाः सेक्सेन्तिः कृत्यायः विशिका हेव ।                                   |              |
| तम्ब को म्बर्केन्स्परि परिक्षिः समें बच्छतु दिक्ताका समें पन्छतु                 | ξω           |
| मधीनि है वर्गन्य प्रम् <b>यनि कोर्यस्टा</b> ए <u>अस्त</u> ्रेतेनार्तुं वस्ताम् । |              |
| प्रथेपियो वर्षणको इत्योद व्यर्कते व्यर्त हेवा संस्तु                             | ₹≪           |
| चे हा को वर्ष्ट्रा वस्तु क्याने विवस्ति ।                                        |              |
| travel will refer the and manufacture                                            | શ્વ વિશે (જો |

[ 111 ]

[440,0041

#### . . . .

॥ इति रप्ते बन्दर्भ बबाह्य ॥

# अथ सप्तमं मण्डलम्।

| (१) | [ प्रयमोऽनुवाफ | प्रश्य स० | 8-80 |
|-----|----------------|-----------|------|
| (3) | ि नवगाउसनाम    | HILL OF   | 1 10 |

१५ मैत्रावर्वणर्घसिष्ठः । अग्निः। विराद् , १९-२५ त्रिपुप्।

अ्पिं नरें दीर्घितिमिर्रण्यो हिस्तेच्युती जनयन्त प्रशस्तम् । द्वेरेहरी गुह्पेतिमथ्युंम् ? तमुग्निमस्ते वर्सवो न्यूंण्वन् त्सुप्रतिच्छमर्वमे कुर्तक्षित् । दृक्षाय्यो यो दम् आस् नित्येः २ प्रेन्द्वी अग्ने दीदिष्ठि पुरो नो ऽजंग्नया सुम्यी यदिष्ठ । त्वां शम्बेन्त उपे यन्ति वाजाः ३ प्रते अग्नयोऽग्निभ्यो वर्षे निः सुवीर्रासः शोश्चयन्त सुमन्तेः । यञ्च नरेः सुमार्सते सुजाताः ४ दा नो अग्ने धिया रुपि सुवीरं स्वपृत्य सहस्य प्रश्चस्तम् । न यं याष्टा तरित यातुमार्यान् प[२३]

उप यमेति युव्तिः सुद्शं वृोषा वस्तोर्हृविष्मेती चृताची । उप स्वैनेम्रग्नेतिवसुपुः ६ विश्वा अग्नेऽपं वृह्यराती चें भिस्तपें भिर्त्ते हो जर्रूथम् । म निस्तुरं चात्यस्वामीयाम् ७ आ यस्ते अग्न इध्ने अनीकं वर्तिष्ट्र हाक वीविंदः पार्यकः । उतो ने प्राप्तः स्तवर्थे पिष्टः स्पाः ८ वि ये ते अग्ने भित्तरे अनीकं मर्ता नरः पिञ्चांसः पुरुष्टा । उतो ने प्राप्तः सुमना ब्रह् स्पाः ९ क्रिमे नरी वृद्धस्र्येषु शूराः विश्वा अवैवीर्ति संनतु मायाः । ये मे धियं पुनर्यन्त महास्ताम् १०[२४]

मा शूने अग्ने नि पेदाम नूर्णां मारोपं<u>सो</u>ऽवीर्तता परि त्वा । प्रजावितीपु दुर्यासु दुर्य ११ यमुम्त्री नित्यंभुष्याति युक्तं प्रजावेन्त स्वयुत्यं क्षयं नः । स्वर्जन्मना रोपंसा वा<u>वृधा</u>नम् १२ पाहि नो अग्ने रक्ष<u>को</u> अर्जुष्टात् पाहि धूर्तेररंकपो अद्यायोः । त्वा युजा पृत<u>नार्पुर</u>ामि ध्याम् १३ सेवृग्निर्प्नीरत्यंस्युन्यान् यत्रं <u>वा</u>जी तनेयो <u>बी</u>द्धपोणिः । <u>स</u>हस्रंपाथा अक्षरां समितिं १४ सेवृग्निर्पो वंतृष्यतो <u>नि</u>पाति समेन्द्वार्महंस उ<u>ठ</u>ष्यात । सु<u>जा</u>तासः परि चरन्ति <u>बी</u>राः १५[२५]

अपं सो अग्निराष्ट्रतः पुरुवा यमीशांनः समिविन्धे द्विष्मीन् । परि यमेत्वेष्युरेषु होतां १६ त्वे और आहर्षनानि मूरी गानास आ जुंहुपान नित्यां । उमा कृण्वन्तों वहत् जियेषे १७ इमो और धीततेमानि दुन्या ऽजेस्रो वस्ति नेवतांतिमच्छे । पति न इँ सुरमीणि व्यन्त १८

या नी अमेडवीरिते परा दा दुर्<u>षांस</u>सेडर्मत<u>ये</u> मा नी <u>अ</u>स्यै।

मा नी क्षुधे मा रक्षर्स कताले मा नो क्मे मा वन आ जुंहूयी:

38 (88)

| क्षरहारम ५ व र प रहे [१९॥]                                                                                                                                                                                | [## 45 K 15 K 1                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| त् श्रे व्यक्तिवयान् उपयोक्तात्रिः त्यं दंव-नुपर्वत्यः सुदूषः ।<br>प्रती स्पन्तिमध्येत् व्याः तं पूर्वं यात्र सुदिस्तिः सर्वे वा                                                                          | <b>१० [२६]</b>                                         |
| स्वयंग्रे सुक्यं रुप्यवंदक्षः सुर्गुणी सूँचा स्वरंश दिसीयि ।<br>मा को एडा मन्द्रे निज्य आ प्रान्तका सीर्थ जनसम्बर्धे वि दंखीय<br>आ मी अने दुर्मुन्छे सुदेश हेक्द्रंपुतितु व बोकः।                         | 98                                                     |
| वा हं अस्वान् श्रृंतच्या मुमाबिह श्रृंबस्य वृत्ये स्वसा महस्त<br>स वसी बडी स्वनीक हेवा नर्मार्थे व व्यांनुद्रोति कृष्टम् ।                                                                                | 99                                                     |
| स केवजो बसुबार्न ब्यासि 🐧 नृष्टियाँ पुरस्कान परि                                                                                                                                                          | 99                                                     |
| मुद्दा जो जागे तुम्तिरस्य निहान् राधि सूरिस्त आ वैद्वा पुरुष्तेस् ।<br>येनं तुर्व ग्रीहास्तुन् स्ट्रेसा अविधितान्त जार्युया सुनीर्याः                                                                     | RW                                                     |
| त् हे महानिका कर्यासाधि नो वंध त्रापर्यका सुद्रुमः ।<br>पुनी स्योतीयपांतु का तं पूर्व यांत स्वस्थितिः सर्वा नः<br>                                                                                        | 64 [64](4)                                             |
| [रिर्विकेटमान ३६ वर १-१०] (१)                                                                                                                                                                             |                                                        |
| ११ नैपानपनिविद्याः स्थानिकः (१ एकः यानिकोशीर्मः, १ स्थाने<br>भवेतीराः १ वरामान्यकः, वर्षेन्ये हिमारी स्थेतको, ४ तिको नेना स्थ<br>१ स्थानः १ स्थानस्थानः, ११ स्थानिकार्यः) १ सिंहप्                        | terefati <del>atear</del><br>Cerefati <del>atear</del> |
| जुनस्यं कः सुनिर्वत्याः क्षारः । सानां दृष्ट्यः रोकतं पुरस्यं ज्ञानः ।<br>वर्तः स्कृतः निर्वतं सानुः सुरीः । सं परिवर्धिकतन्त्रः सुरीस्य<br>प्रतासंतरम् महिकार्यस्तुः पुर्व स्तोत्रामः यकुतस्यं चुक्कैः । | 8                                                      |
| व सुकार्यक्र सुन्वेदो विश्वेदाः स्वदंतित देवा द्वारपति क्ष्या<br>क्ष्रिक्य हो महौर सुन्दर्भ सुन्दर्भने पेनीय समुद्राच्या ।                                                                                | .6                                                     |
| सुन्दर्भागि सर्जुन्य सर्विन् । सर्वज्ञापन् स्त्रुक्तिकेन<br>सुन्दर्भागि प्रदेशस्य सर्विन् । सर्वज्ञापन् सर्वका पुर्विद्धाः ।                                                                              | *                                                      |
| सम्बद्धाना पूर्वपूर्व पूर्वपूर्ण राजवंदी इस्ति वर्जनकार                                                                                                                                                   | ¥                                                      |
| स्तान्ता <u>र्थः</u> वि हुपे नेतृत्वकोः अक्रियम् स्तानुर्देशताताः।<br>पूर्वः तिसुं म <u>त</u> ातपं पितन्ते स <u>त्तात्ता</u> म क्रम्मिनस्टम्                                                              | ५ (ध                                                   |
| प्रत शास्त्रे पुरुष द्वारी श्रं पुरुष्तानको सुरुष्त्र <u>वेता</u> ।<br>वर्षिका पुरुष्ते प्रकेषी आ पुरिषे सुक्तियार्थ वरेताय                                                                               | <b>4</b> (10                                           |

वित्रा युत्तेषु मार्नुषेषु काट मन्यं वा जातवंद्मा यर्जध्ये ।

कुध्रे नी अध्यर कृत ह्वेषु ता देवेषु वनश्रो वार्याणि 
आ मार्रती भारतीभि मुजोण इद्यो देवेमंनुष्यंभिगृष्यः ।

मरेस्वती सारस्वतिभिग्नां ति तियो देवीईहिंद संदन्तु 
तन्नेम्नुरीण्मधं पोषणित्व देवे त्वष्टार्थ रेगुणा स्थेम्य ।

यतो श्रीर कंम्रेण्यं मुद्देशं युक्तप्रांश जायते देवर्जामः 
वनस्पतेऽत्रं मुजोपं देवा नृत्मित्तवि अभिता संद्याति ।

मेद्र होतां मुत्यतीरो यजाति यथां देवाना जनिमानि प्रदं 
अपार्यास्त्रेने समिण्याने अर्था जिन्देण देवे मुख्य तेरीभे ।

यहिंने आस्तामदिंति सुप्रा स्वाही देवा अमृतां माद्यन्ताम 
११ [२] (३६)

### ( † )

## /o मत्रावरणिर्वसिष्ठ । अग्नि । त्रिष्टुप् ।

आग्नि वी वेवमुग्निमिं सुजोषा यजिंप्ठ दूतमध्वरे कृण्ध्यम् । यो मत्येषु निर्धुविक्कताचा तपुर्मूर्धा घृताच पावक 8 प्रो<u>थव्म्बो न यवसेऽवि</u>ष्यन् <u>यदा मह सवर्रणा</u>द व्यस्थात्। आर्दस्य वाता अर्नु वाति शोचि रर्ध सम ते वर्जन कृष्णमंसित 2 उद् यस्य ते नर्यजातस्य वृष्णो अये चर्रन्युजर्रा इधानाः। अच्छा द्यामं ठुपो धूम एति स दूतो और ईपंसे हि देवान 3 पि पस्पे ते प्रश्विन्यां पाजो अर्थेत् तुपु पद्त्रां सुमर्वृक्त अर्धे । सेनेव सुप्टा प्रसितिष्ट एति यव न दंस्म जुह्वा विवेक्षि X तमिद् कोपा तमुपसि पविष्ठ मुग्निमत्य न मर्जयन्त नर्र । निशिशाना अतिथिमस्य योनीं वीदार्य शोचिराहुतस्य वृष्णं v [3] सुसहक् तें स्वनीक प्रतींक ,वि यद् कुक्मो न रोचेस उपाके। E

सुसहक् ते स्वनीक् प्रतिक् , वि यद् क्वमी न रोचेस उ<u>पा</u>के । विवो न ते तन्युतुरेति शुप्प <u>श्</u>चित्रो न सुर् प्रति चक्षि <u>भानुम्</u> यथा वः स्वाहाग्नये वारो<u>न</u> परीळामिर्पूतविद्विश्च हुव्ये । तेमिनी अग्ने अमितुमीतीमि <u>श</u>त पूर्मिरायसी<u>मि</u>नी पाहि

(F8)

[\*\*\*\*\*\* [188] apa≷જ્ઞામ પાત્ર ૧.૪ ી या वो हो सन्ति बुरसूत्रे अर्थुन्यः मिर्च द्वा वार्मिर्नुवर्गीवकृष्याः । कार्मिनः पूना बहुता नि पानि पान सूर्पाकरितृकांतिकाः निर्देश पूर्वेषु स्वापितिः शृतिगार्वेष स्वयं कृषा तुल्हाकं धेर्यमानः । जा वो मुलाहरेम्यो व्यक्तिया बेश्वरामांव सुसद्धं पानुबा पुता ना अप्रे कीर्मया निर्देशिय दि कर्तुं सूचनेसे क्रेम । बिन्दां स्तेतुम्बों गुब्तते च बन्तु वृत्तं पात स्तुविविधः सदां नः ₹ [v] (#¥ (8) १ जैन्याचारियेचिकाः। व्यक्तिः। विद्युः। य को भुकार्य मुनर्व अरब्बे हुन्ये मुद्रि जानको सुर्युक्य । यो देखाँछि बार्चुना जुनुन्तु ज्वार्थन्यांनी लिचला कियाँवि ŧ स मृत्यां अग्निकार्वज्ञक्षिक्या क्ये वर्तिको वर्जनिक क्रमुः। सं यो बार्य प्रवर्ते शास्त्रिक् मूर्वि छित्रस्य समित्रिक जवा अस्य देवस्य संक्रातीचे वे वर्तावः इपेतं जेवसे । नि यो गुन् वीदेवेबीयुक्तेचे पूर्वचंत्रस्थितायवे सुद्धीय अर्थ क्रमिरकंतितु वनेता अर्थेजुन्जिरक्तो मि शांति। य या तो अर्थ बुद्धार बहुता अनु तो बुद्धानेत स्वान जा यो योजि बुद्धार स्वानु अन्य क्येन्स्य अर्थारत तवार्ववीच विज्ञेष गर्वे भूतिंच दिश्ववीकां विवर्ति ৭ [৭] होते सार्थिनार्यमध्य मुरे-पीलं ग्रया सूर्वीवेच्य कर्तीः। मा त्यां पुत्रं संकृतानानुकीया आप्तंतुः पति नवस्तु आर्थाः पुलिको क्रारंजस्य रेक्जो जिल्लास्य पुनाः पर्तवा स्वाम । ह होता जनते अन्यसंबद्ध नत्यर्वतालस्य मा पुन्नो वि क्रेस्ट मुद्दि प्रमापनंत्रः मुक्तेनो अन्योक्ती कर्नातः करुवा व । अर्था जिहाज पुरतित व पुल्या ८८ माँ सुरूर्वप्रीयासेट्रे कर्माः स्वभंग वरूपता मि एक्षि त्वर्त्तु वा व्यवस्त्रप्रसामा । से स्पा प्यस्तु-स्कृत्स्युं पाप् व तुविः स्पूर्ण्याच्यः स्कृती

| पुता नी जा। बीमेना विद्योद्या हिं कर्नु गुचतेन वनम् ।                                                                         |       | •    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| विस्त्री म्युत्रस्थी गृह्यत से सन्त् पूर्वे पात ग्रामिनहिः सर्वा तः                                                           | १० [इ | (m)  |
| • ,                                                                                                                           |       |      |
| <ul> <li>भेजावर्गात्रपशिक्षाः । सेम्बानस्थिति । त्रिपृत् ।</li> </ul>                                                         |       |      |
| पाप्रयं तुवर्ग सरस्य विर दिवा जीवार्ग पृश्चिष्या ।                                                                            |       |      |
| या विश्वेशामुनीनामुक्त्र्य विश्वातुम प्रीपुच अग्रिक्तिः                                                                       | >     |      |
| पूछा त्रिवि पाष्युविः वृत्तिवयां हाता सिन्तुना पूर्वमः स्नियानाम ।                                                            |       |      |
| न मानुपीर्मि विद्या वि सोनि विश्वानमें पर्मुमो वस्य                                                                           | 2     |      |
| अर मिषा विशे आ <u>ष्ट्रसन्तिति सम्म</u> ना जर्कुमिनिनानि ।                                                                    |       |      |
| वैभ्यानर पूर्व शाहीचात्र पुरा पद्मी रूग्यन्तर्भाद                                                                             | 4     |      |
| तर्ष क्रिपानं पूर्धिया द्वत चीर् रिन्धानर प्रतगरे स एन ।                                                                      | •     |      |
| ल माना रेतिमी अ तंत्रचा इतंचण द्यारिए। शोर्थुचानः                                                                             | ď     |      |
| स्वामी हरिती वापद्माना निर्ध भपना पुनेपा पुतार्थी ।                                                                           | •     |      |
| पर्ति हार्सीनां रुखें ग्यांनां - धेन्यानसमूपना स्तुगदाम                                                                       | 4 [6] |      |
|                                                                                                                               | ~     |      |
| न्ये अंसूर्ये पर्रावी न्यूरण्यन कर्न हि ने मिधमहा भूपनी।                                                                      |       |      |
| त्व युम्यूरीकेसी अग्र आज उन ज्यातिन्त्रव्यापाय                                                                                | ६     |      |
| म त्रापंत्रानः पर्मे व्योमनः यापुन पाधुः परि पासि सुयाः।                                                                      |       |      |
| त्य मुधना जनपृष्टभि क्रा-प्रवेत्याय जातपदा यशस्यन                                                                             | U     |      |
| तामी अम्मे इप्रोतेषम् वैश्वीनर चुमर्ति जातनेष् ।                                                                              |       |      |
| पण राष्ट्रः पिन्वीसि विश्ववार पूर्व भयो वृष्टिष्ट्रे मर्स्याप                                                                 | 4     |      |
| त नी अग्ने मुचर्यन्यः पुरुद्ध र्यय नि वाज् भूत्यं युवस्य ।<br>वैश्वीनरु महिं जु. शर्म पच्छ   रुद्रेमिंग्से पर्रामिं सुनार्या. | - 5 3 |      |
| पत्यान् माह न, शम पर्छ छ्दामस्य पर्धामः समापाः                                                                                | ९ [८] | (६५) |
| (३)                                                                                                                           |       |      |
| ७ मेथायक्णिवेसिष्ठः । वेभ्यानराऽप्रिः । तिष्ठुत् ।                                                                            |       |      |
| म समाजो असेरस्य प्रशस्ति पुत्त फूंट्यीनामनुमार्थस्य ।                                                                         |       |      |
| सन्देस्पेव व तुवसंस्कृतानि वन्दे वृारु यन्देमानो यिवविम                                                                       | 8     |      |
|                                                                                                                               | 7     | (44) |

| क्रमेदा। अच्छ व र पं र] [१९८]                                                                                                                       | الشعيرة والمعال |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| कृति कृते भावि मानुका हिम्माना है पुरुषे राहेस्पेट ।                                                                                                |                 |
| पुर्द्रमुख्यं ग्रीमिंग विवासे अमेर्नुतार्जे पूर्ण्य महार्जि                                                                                         | ₹               |
| न्बह्युन युधिमां मुजबोचः पुर्धीरेखुद्धौँ अवधौ अंदुवान् ।                                                                                            | _               |
| मम् तान वृष्ण्यमिविवायः पूर्वसङ्गारास्त्री सर्वज्यून                                                                                                | •               |
| या अयुर्वित नर्मित महस्तीः पार्विश्वकार मृतेष्टः सर्वितिः ।                                                                                         | .,              |
| तयीक्षति बच्या अधि गृंधीय अनीकते वृषयेन्ते प्रसम्बून्                                                                                               | ¥               |
| या बृ <u>द्याः</u> अनेमयद ब <u>युधेः ची श्</u> रुवकेश <u>िकतंश्</u> यकारे ।<br>म क्रिकट्या अर्थुवा युद्धाः श्रुधिः विकासक ब <b>्रि</b> कृतः स्कृतिः | ч               |
| यस्य शम्बद्धा विका जनामः वर्षन्तस्यः स्टिश्तः वर्षानाः ।                                                                                            |                 |
| विश्वासम्बद्धाः विश्वा अस्ति । प्रवासिक्षं हिन्द्रातः विश्वास्थान् ।                                                                                | •               |
| आ पूरा देरे पुरुषाः वर्तनि वैत्यानुर उरिता सुबस्य ।                                                                                                 |                 |
| मा लेगुबावरंपुरा परिन्ता सामित्र दिव मा प्रेक्तिस्थाः                                                                                               | v [9] (#)       |
| (*)                                                                                                                                                 |                 |
| <b>ः वैकारपणिर्वक्षितः । व्यक्तिः।</b> विद्वप्                                                                                                      |                 |
| त वां पूर्व चिंत् सातुन्तमुक्ती मध्ये व शुक्रियों विशे समोंगिः ।                                                                                    |                 |
| मर्वा भी पूरो जेन्युरस्य विकास अन्यां केरेचु विकित् विकार                                                                                           | 8               |
| का पामाने पुरुताक जनु रूमा अल्हो बुकानी अवने जुनानाः ।                                                                                              |                 |
| भा साम् गुर्भिन्द्रियोत् पृष्टिणाः अस्मीतिर्वेत्रीत्रस्त्रात्रस्तातिः<br>प्राचीनां तुकः सुचितं वि दृष्टिः भीतिते अग्रिमित्रियो स स्वता ।            | 6               |
| अवस्था तुक्तः शुक्ति स्व त्रापः भागुति अस्माराञ्चना व इस्त ।<br>आ सुनारा तुम्बवरि ह्याचो पता पत्रिपः विद्वते शुक्तेवैः                              | 3               |
| नुधो जीनुने खिरं जेन्त् सार्नुतासे विश्वेतसे व विस्त ।                                                                                              | `               |
| निमानेवाचि निम्यर्तिर्देशेलोक् अप्रिक्ति वर्षवचा क्रामां                                                                                            | ¥               |
| अर्तानि पृद्धो पर्व <del>िसन्यपुरुषः नुस्रिपंद्वस नुपद्नि विद्य</del> तौ ।                                                                          |                 |
| धोम पे पुलिसे बाहुपाने जा ये होता समित क्रियबीच्य                                                                                                   | ч               |
| पुते पुत्रेमिर्विष्यकार्विरम् सम्बु वे वर्ग न्यू अर्थकृत् ।                                                                                         |                 |
| त्र ये विक्रॉस्तुमन्तु कोचंत्राच्या आ व में अस्य क्रीवंबसूतस्व                                                                                      | 4 (44           |

| मुनोदाः। सन् ५, थन ६, व. १६] [See]                                                                                            | [ store of the second |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| बार्वे क्रम्ब कृते मा रिस्ट्या हुति जन्मा बहुद्धा प्रदेशे ।                                                                   |                       |
| स्रोत्स्ती मुस्तो मन्त्रियो परि देशम् ध्रमुदेशेषु विन्योत्                                                                    | ٩                     |
| लाम्प्री पविश्वासे परिच्यो वर्षक्र हुन् वाही तुन् पूर्वपद् ।<br>पुरुष्टीया प्रक्रिक्ते जसर पूर्व पर्या सुस्किञ्जि सर्वा वा    | €[18] (10)            |
| (1)                                                                                                                           |                       |
| ५ वैचारक्षियंशियाः । व्यक्तिः । विन्दुर् ।                                                                                    |                       |
| प्रयो न जारा पूर्व कार्य अधेर वर्षिकृत रीक्षकोर्ज्यकः।                                                                        |                       |
| बचा इटिः सक्षित मार्गि माना विश्वो विस्तुत्व संस्कृतीजीकः                                                                     | <b>१</b>              |
| स्तर्रेचं वस्त्रेंद्रवर्धनपेचिः त्रुत्रं तंत्र्युत्य प्रसिन्तो व सम्यं।                                                       |                       |
| जुन्तिकंत्रांवि हैव था वि श्रिक्ष इस्त हुतो देनवास वर्तिका                                                                    | *                     |
| अच्छा निर्म शुरुषों केषुकारी पुनिष्म पेन्ति वर्षिक्ष विश्वीवाच्या ।                                                           |                       |
| मुद्रीक्षणं मुक्तिकं स्थलां इन्त्रणकंपपुर्वे वाहेराकान्<br>इन्त्रं को क्लो क्लोचित क्लोचें पुत्रं पुत्रेतिक चीत्र पुरुष्टेन्। | •                     |
| क्रामुलेकिस्प्रित क्रिक्नमंत्रः वृहस्यक्रियक्रिकेस्यस्य                                                                       | ¥                     |
| क्रम क्षेत्रां प्रतिके वर्षिय कृष्णि निर्म देको बच्चेर्य ।                                                                    | ,                     |
| स वि क्यां <u>च</u> अर्थन्त् राष्ट्रियाः वर्षाम् द्वानाः प्रकार                                                               | ત [14] 🗀              |
| (18)                                                                                                                          |                       |
| ५ मैनारपवित्विक्षाः । समितः । विन्तुप् ।                                                                                      |                       |
| हर्दे अंतरभूतर्थ महेती । व पुत्रे अनुकृत काहरूने ।                                                                            |                       |
| का निर्मेदिय नार्ज कार्ड होते न्यून होता क्यान क्षेत्र                                                                        | ₹                     |
| स्तरीको वक्षिरे कुर्याच । इरियोग्या अनुविध्यानुस्तरः ।                                                                        |                       |
| यस्त्रं देवैत्यांने व्यवस्थि व्यक्तियां स्वर्तान                                                                              | *                     |
| विभिन्नकोर व विभिन्ननितिः के अन्तर्गानी सर्वातः।<br>स्थानकोत्र ह्या विक्रिकेतिकार्यः सर्वः के कृते कंतिकविकार्यः              | •                     |
| मुक्तान हा यस दूसर अन्य स हुत नारस्यक्रमा<br>क्रिकान हा यस दूसर अन्य स हुत नारस्यक्रमा                                        | •                     |
| क्षा क्षेत्र वर्षणे कुरूवा उर्ज देश हिले हुन्द्रकार                                                                           | y (9+6)               |
|                                                                                                                               |                       |

| and it are if the to !                                                                                                                                                                                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| आग्ने वह ह <u>वि</u> रद्याय देवा निन्द्रंज्येष्ठास इह मांद्यन्ताम् ।<br><u>इमं यु</u> ज्ञ दिवि देवेषु धेहि यूयं पांत स्वस्ति <u>भिः</u> सर्दा नः                                                               | ५ [१४](२०२)           |
| (१२)                                                                                                                                                                                                           |                       |
| ३ मैत्रायदिवर्यसिष्ठः । सप्तिः। त्रि                                                                                                                                                                           | सुर् ।                |
| अर्गन्म महा नर्म <u>मा</u> पविष्टु यो कृतिगुपु सर्मि <u>द्धः</u> स्वे <u>दे</u> ग्रेणे<br>पित्रमानु रोदंसी अन्तर्रुषी स्योहत विश्वतः पृत्यस्रोम्<br>स महा विश्वां दुरितानि साह्या नुग्निः प्टेवे व्म आ जात्वेव | १                     |
| स नी रक्षिपद् वृतितार्ववया वृस्मान् गृणत जुत नी मुघोनीः                                                                                                                                                        | २                     |
| त्य वर्षण जुत मित्रो अमे त्वां वर्धान्त मृतिमिर्वासंप्ठाः ।                                                                                                                                                    |                       |
| त्वे वर्स्न सुपण्नानि सन्तु पूप पात स्वस्ति मिः सर्वा नः                                                                                                                                                       | ३ [१५] (१०५)          |
| (१३)                                                                                                                                                                                                           |                       |
| <b>३ मैत्रायहणिर्वसिष्ठः । यैम्पानरोऽ</b> प्रिः                                                                                                                                                                | । त्रिष्टुप्।         |
| पाग्रये वि <u>श्व</u> शुचे धियुंधे असूर्ध्न मन्मे धीति मेरध्वम् ।                                                                                                                                              |                       |
| मरें हुविने बुहिपि प्री <u>णा</u> नो धेम्बानुराय यतीय म <u>ती</u> नाम्<br>त्वमंग्ने <u>कोचिया</u> कोर्ह्यान आ रोवृंसी अपुणा जार्यमानः                                                                          | 8                     |
| त्व वृेचाँ अभिशस्तिरमुखो वेश्वांनर जातवेदो महित्वा<br>जातो यही भुवना व्यस्पः पुजून न गोपा इर्धः परिंग्मा।                                                                                                      | २                     |
| वेश्वांनर महाणे विन्त् गातुं यूप पात स्वस्ति मिः सर्वा नः                                                                                                                                                      | ₹ [₹ <b>5</b> ] (१०८) |
| ( 88 )                                                                                                                                                                                                         |                       |
| ३ मैत्रायरणिर्यासेष्ठः । अग्निः । त्रिपु                                                                                                                                                                       | प्, १ मृद्धी ।        |
| समिधां जातवेदसे वृषायं वृवहृतिमिः।                                                                                                                                                                             |                       |
| ष्ट्रविर्मिः शुक्रशोचिषे नमुस्थिनी वृधं दौशेमाग्रपे<br>वृष ते अग्रे सुमिर्धा विषेम वृष दौशेम सुप्दुती पंजञ ।                                                                                                   | ₹                     |
| वृष घृतेनोध्वरस्य होत <u>्विष</u> वृष वृषिषा मद्ग्रीचे<br>आ नी वृषे <u>मि</u> रुपे वृषहृ <u>ति</u> मग्ने याहि वर्णहृतिं जुषाणः ।                                                                               | 9                     |
| तुम्यं देवाय दार्शतः स्याम यूपं पति स्वस्ति मिः सर्वा नः                                                                                                                                                       | ह [१७] (१११)          |
| ITTA US                                                                                                                                                                                                        | . r7 ((()             |

| मानेहा सन् ५ का ६ व (१) [200]                                                                                            | { show so so sho |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| नार्व प्राप्ति कृतर्वे हा शिवन्त्रोः पूर्वे अपन्तर्व अञ्चलको सुमन् ।                                                     |                  |
| बरेसकी बक्तों अन्यास्यो । यही वेदान राजवेदीय विन्यान                                                                     | ٦                |
| त्यानी बमिनाने परिन्तो अर्थने इन् पश्चि तुने पूर्विय ।<br>कुर्मीना प्रतिका जस्त पूर्व पति स्तृतिक्तिः वर्ग स             | •[18] U          |
| ( 8 )                                                                                                                    |                  |
| त्र वैचारकनिर्वेशिकाः। शन्तिः । विश्वरूर्।                                                                               |                  |
| प्रसे न जारा पृथु पार्या अनेद   इतियुत्त् दीग्राच्योर्सुच्यमः ।                                                          |                  |
| पूरा इप्ति सुनिय मारि मारा विश्व विस्तान बेप्तवीनीया                                                                     | ľ                |
| स्तोचं वस्तांपुरवांमरोति पुत्रं तंत्रामा द्वारित्यो न कर्म ।<br>मानिकंत्र्यानि देव जा नि तिहार् इसर् दूरो बंदवास वर्तिका | ę                |
| जन्मा भिर्ध दुवरों देवसम्बद्ध पुनिष्कं वेन्ति इस्तिने भिन्नेशास्त्रः ।                                                   |                  |
| सुरोहारी पुरसीचे स्वयां इन्युवाईसप्रवि वार्तुशावास्<br>इत्त्री को को क्यूंपिश क्रुयोगी प्रत्ने प्रतिमुख की प्रकृतीय ।    | •                |
| अभिनेत्रितितिति विकासंभी वृहत्ति विकास का वृहत्ता ।<br>इसमान                                                             |                  |
| मुख्यं होतांस्युवितुहो शर्विष्य "मुस्तिः निर्वा देवते आस्तुरेत् ।                                                        | . forl #         |
| व क्षे क्यों कर्मक् रहीना मर्तनो दुवे प्रवर्धन हेकन्                                                                     | 4 [68] 4         |
| (11)                                                                                                                     |                  |
| ५ केव्यस्य <del>विश्व</del> तिकः । स्रोकः । तिसूत्                                                                       | 1                |
| कुर्वे जरगणुरस्य गुरुवो । म क्रुवे अनुसूत्री कानुस्त्रो ।                                                                |                  |
| का विश्वेपिः पूर्ण पञ्जि हेरी न्याँग होतां न्युवः स्ट्रीय<br>मार्थीको स्ट्रीर हर्षात्र । हरियांन्यः स्ट्रानिकार्युपातः । | \$               |
| पर्स्य देवीरायांने वर्जिसमें। अर्जन्यनी व्यक्ति अर्जन                                                                    | *                |
| विधिमुक्ता व विभिन्नतंत्रीतः को जनमृतिने कर्ताव।                                                                         |                  |
| मुक्तिम हा पेनि पूँचम् । यस यो हुने श्रीवस्त्रियाचे<br>मुक्तियोचे कुन्ने जेप्युरस्ता अमितियक्त हुनिने हुन्तर्थ ।         | •                |
| क्यू होत्तु पत्रेचे सुकता उन्हें देश हैंकि हुन्युब्हर                                                                    | y (t             |

आग्ने वह हित्राय वेवा निन्द्र्जियास इह माव्यन्ताम्।

इमं युज्ञ दिवि देवेषु धेहि युग पति स्वुस्ति भिः सर्वा नः

५ [१४](१०२)

( १२ )

३ मैत्रावरणिर्वेसिप्टः । मन्निः। त्रिप्टूप् ।

अगन्म मुहा नर्मसा यविष्यु यो वीवाय समिद्धः स्वे वृंगोणे ।

चित्रमानुं रोवंसी अन्तर्वी स्वाद्धतं विश्वतः प्रत्यश्चेम्

स महा विश्वां दुतितानि साह्वा नुग्निः प्टेबे दुम् आ जातवेदाः । स नो रक्षिपद् दुतितार्ववया वस्मान् गृणत जुत नी मुघोनीः

त्वं वर्षण जुत मित्रो अप्ते त्वां वर्धन्ति मृतिमिर्वसिंप्ठाः। त्वे वर्स सुपण्नानि सन्तु युग पात स्वस्ति मिः सर्वा नः

( \$ \$ )

१ मैत्रायरुणिर्वसिष्ठः । यैभ्वानरोऽप्ति । विष्ठप् ।

(88)

पाग्नेषे वि<u>श्</u>वशुर्चे धियुधे <u>इसुर</u>ोग्ने मन्मे <u>घी</u>तिं मेरध्वम् । मरे ह्यिन बहिपि प्रीणानो वेभ्वानराय यतीय मतीनाम्

आ रोवंसी अपू<u>णा</u> जार्यमानः । त्वमंग्ने शोषिषा शोर्श्वान लं वृेवाँ आमिशस्तिरमुखो वैश्वानर जातवेदो महित्वा

भाती यही मुर्वना व्यस्पः पुश्चन् न गोपा हुर्यः परिजमा । वैश्वीमर् ब्रह्मणे विन्व् गातुं पूप पति स्वस्ति भिः सर्वा नः

१ मैत्रावर्षणिर्यंशिष्टः । अग्निः । त्रिपुप्, १ वृद्ती ।

समिधा जातवेवसे वेवायं वेवह्रतिभिः। ध्विमिः शुक्तशोविषे नमुस्थिनी वय वृशिमामपे

ष्य ते अग्रे सुमिधा विधेम व्य वृशिम सुष्टुती येजञ । व्यं पूतेनीध्वरस्य होत र्वंय देव हिवयी मद्दरीचे

आ नों युवेमिरुपं वृवर्ह्ति मधे याहि वर्षहर्ति जुपाणः । तुम्यं वेवाय बाहातः स्याम पूर्वं पात स्वस्ति मिः सर्वा नः पर**• ५१** 

२

ह [१७] (१११)

२

7

3

ξ

9

३ [१५] (१०५)

३ [१६] (१०८)

| कमोहाकक्षक्षररा] [ह                                                                                   | <b>•</b> ••]            | [ 4-                                    | 44 ty ft 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------------|
| to Remarkables                                                                                        | 4)                      | A.,                                     |            |
| ***************************************                                                               |                         | क्षेत्र के के के किन्द्र सम्बद्ध        | ł          |
| पुन्तकार्थ मीकार्च आर्च्य पुष्ट्या हरीः<br>यः वर्ता चर्चनीगमि निवसार् वर्त्रको                        | 1                       | मानिर्देशप्रेतिदेवा<br>विश्वेषप्रतिदेवा | è          |
| स जो देवी जुनार्थ-अपी फेस्ट्र किन्दर्यः                                                               | i                       | क्रमस्थानं संस्कृतः                     | i          |
| मन् मुस्तार्मनुग्रयं विद्यः स्ट्रेस्टरं जीवनस्                                                        | i                       | वस्त्रीः कृषित् समाप्ति नः              | Ý          |
| स्प्रकृतं यस्य विश्वां द्वारे अविश्वीतियो वया                                                         | i                       | अर्थ वृक्षस्य क्षोचेतः                  | 4 [14]     |
| क्षेत्र्य केंद्र कर्वकृति - अस्पित्र्युक्त को गिर्छ                                                   | ı                       | वर्षिको इन्तुवर्षनः                     | •          |
| नि त्वां त्रस्य विरुत्ते प्यवर्त देव पीत्रद्वि                                                        | i                       | लुक्षींमग्र आपूर्व                      | ы          |
| सर्व प्रमर्थ सीविधि स्तुम्बपुरत्वर्थ पुरुष                                                            | 1                       | जुबीतुस्त्वबंस्युत्                     | 6          |
| डर्प ला तालचे मरो विश्वती पन्ति श्रीतिभी                                                              | 1                       | क्रपानंत सङ्गविभी                       | 3          |
| <u>अ</u> न्त्री क्याँडि संपति जुकका <u>नि</u> फार्स्य                                                 | ι                       | शुक्ति राजुक हंडपे                      | 1 [15]     |
| स नो राष्ट्रांस्या मेरे सांबा राइती पही                                                               | 1                       | वर्गम कृतु वार्वेद                      | 11         |
| सर्वान्य प्रीरपुष बक्षी केवस्य समिता मनी                                                              | 1                       | दिविध दानी वार्षेय                      | 18         |
| अभो राशां प्रश्ने अर्थश्री मा मेन रागेरा                                                              |                         | क्षिन्देरुवर्षं व्य                     | <b>?</b> * |
| अवर नहीं न आपुरव जीपुर्यो नुर्वितवे                                                                   |                         | पूर्मेश अत्रज्ञीका                      | ₹¥         |
| लं मं प्रवासी दीर्चनसारपापुतः                                                                         |                         | विद्य वर्णन्यम्                         | 14 [4 ]H0  |
| (१ जैक्समसमिकीश्वयः। सम्बन्नः। सम                                                                     | (4)<br><del>1</del> 1(1 |                                         | mak) i     |
| पना की अस्मि करोतों "जी पर्यातमा हुवे।                                                                |                         |                                         |            |
| द्विपं केलिकम्पूर्ति स्थेप्पुरं निकारम इक्समूर्तः                                                     | Į.                      |                                         | ₹          |
| स पाँचने अकुस विध्वसाँजनाः स दुर्द्दाना<br>सुवका प्रकानसभी क्यूंबर देव रासी प                         | स्या<br>योगा            | हुतः।<br>य                              | •          |
| उर्वस्य मोथिरिस्या प्राप्तक्रांतस्य ग्रीयहरीः ।<br>यत्र कृमानां अकुवासां विश्विस्तृष्टाः अञ्चरीपार्वि | rej                     | करं                                     | *          |
| ने त्यां कृते क्रुंच्यके पुरास्त्री है है है आ ही<br>विश्वी वृत्ती तक्षको कर्तृमीकर्तुतः चरस्य तक्ष   | तर्थे।<br>यस्           | छ।<br>लेम्बे                            | A (540)    |

| लगी गृहपंति स्व होता नो अध्यरे ।                                    |             |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| त्व पोर्ता विश्ववारु प्रचेंता यक्षि वेर्षि च गर्पम्                 |             | ч            |
| कृषि रत्नुं यर्जमानाय सुकतो त्व हि रंत्नुधा असि ।                   |             |              |
| आ नं ऋते शिशीति विश्वेमुत्विजं सुशसो यश्च वृक्षेते                  |             | ६ [२१]       |
|                                                                     |             |              |
| त्ये अमे स्वाहुत प्रिपासः सन्तु सूर्यः ।                            |             |              |
| युन्तामे ये मुववन्ति जनाना मुर्वान् व्यन्त गोनाम्                   |             | v            |
| वेणामिळी घुतहेस्ता बुरोण आँ आर्प प्राता निपीर्वति ।                 |             |              |
| ताँच्यीयस्य सहस्य बुहो निवी यच्छी वः शर्म वीर्धश्रुत्               |             | <b>&amp;</b> |
| स मन्त्रयां च जिल्लामा विद्युप्तरः ।                                |             |              |
| अमें सुप मुपर्वन्यो न आ वेह ह्व्यवीति च स्व्प                       |             | 9            |
| ये राधांसि द्रुत्यम्ब्यां मधा कामेंन भवसी मुदः।                     |             |              |
| ताँ अहंसः पिपृहि पुर्नु <u>मि</u> ञ्च <u>ञ</u> ातं पूर्मिर्यपिष्ट्य |             | 80           |
| वेयो मी व्याणोवाः पूर्णा विवयः शासिर्यम् ।                          |             |              |
| उद वा सिः अनुमुर्व वा पृणाक् मादिद वी वृच औतते                      |             | ??           |
| त होतिरमध्वरस्य प्रचेतस् वित वेया अक्रण्वत ।                        |             |              |
| ष्पोति रत विधते सुवीर्य मुग्निर्जनीय नुाशुर्प                       |             | १२ [२२](१३८) |
| ( %)                                                                |             |              |
| ७ मैप्रायक्णिवीसप्डः। स्रीनः। द्विपदा                               | त्रिष्दुष्। |              |
| अग्ने मर्व सुप्रमिणा सामिन्द्र चुत वार्हिकेर्षिया वि स्तृंणीताम्    |             | 8            |
| जुत द्वारं उज्जतीर्थि श्रीयन्ता मृत देखाँ उंज्जा आ चीर्ह            | ugn         | <b>ર</b>     |
| अमें शिक्षि ह्विणा पार्क्ष देवान् त्स्वंध्वरा कुंणुहि जातवेषः       |             | Ŕ            |
| स्यप्त्रुग क्षेत्रति जातवेता यक्षेत् वेयाँ अमृतान् प्रिमयेश         | แลแ         | y<br>Y       |
| वंस्य विश्वा वार्यीणि प्रचेतः सत्या मैवन्त्वाशियों नो अध            | (11         | ų            |
| त्वामु ते देधिरे हब्प्यार्ध वृवासी अग्र ऊर्ज आ नपीतम्               | ทุฐม        | -            |
| ते ते देवाय दार्शत स्वाम मुद्दों नो रत्ना वि दंघ द्यानः             |             | β            |
| n a Tiet dem fang Mil m ein ig da bante                             | IIRII       | ७ [२३] (१४५) |

स क्ष वर्षास्य क्षे कांन्य सहस्रो यहा \$ 8 । सर्वास बात बार्पम् त्वर्गन्ते श्रीरपुष् वद्यां देवार्थं तक्तिस मर्गः \*\* विशिध क्षति वार्षम् \*\* अबे राज्य को अबक्त भारत पत देश रीर्यता वर्षिनेदमर्थ वह

मधो मही न आपस्य नांचपा न्यांत्रक

पूर्वेवा क्रुतस्थिः 84 [40]140 ले के प्राथिती दोनांचस्तरपायता विश शक्कप्रवाध्य (11) ११ जैप्ययक्तिर्वेतिकः। अभिः । अभावः (अनेवसः पृह्नोः साम करोपृहरी )।

88

पन्त वॉ अस्ति नर्वतो प्याँ नप्रांतका वंचे । विषं चर्तिन्त्रमाति स्वंच्याः जिल्लास्य कुत्रमुकूरीय क पीजन अनुवा दिश्वमीजन्ता स द्वेत्रपुर स्वयुक्तः। समग्रा पत्र नुसमी बत्तां वेचे शक्ते करांक्टब

प्रवेश्य काश्विरेश्या पात्रकांत्रस्य श्रीतकरी: । पर पुमाशां जनगतां दिनिष्ठमः समुस्दिनिस्तो का ने न्यां क्रमे क्रेप्यक्ष प्रसारतीय वच्ची क्या पीतांचे बात ।

ar) विन्ता प्रमा त्यामी नर्तुनीर्जन चरत का का कोमी

| वि सुद्यो विश्वा दृष्टितान्यंपा मिन्द्वः पुरः सर्हसा सुप्त दृर्दः ।                                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| व्यानेवस्य तृत्तिवे गर्थ मा ग्जेप्स पूर्व विवधे मुध्याचम्                                                                                            | <b>₹</b> \$  |
| नि गुरुपवोऽनेवो दुरावश्च पुप्टिः ज्ञाता सूपुपुः पद् सहस्रो ।                                                                                         |              |
| पुन्धिर्वीरासो अधि पद् र्वोषु विश्वेदिन्द्रस्य वीर्यी कृतानि                                                                                         | १४           |
| इन्द्रें <u>ण</u> िते तृत्से <u>यो</u> वेविपा <u>णा</u> आ <u>पो</u> न सुप्टा अंधवन्तु नीचीं: ।                                                       |              |
| वुर्मित्रासः पकल्लविन्मिमीना जनुर्विश्वानि मोजना सुवासे                                                                                              | १५ [२६]      |
| अर्थं ग्रीरस्यं ज्ञृतपामंतिन्द परा शर्थन्त नुनुदे अमि क्षाम् ।                                                                                       |              |
| इन्द्री मुन्यु मेन्युम्यो मिमाय भेजे पथो वर्तिन पत्यमानः                                                                                             | १६           |
| आधेर्ण चित् तद्वेकं चकार सिह्यं चित् पेत्वेना जधान ।                                                                                                 |              |
| अवं खक्तीवुँश्यांवृध्यदिन्तः प्रायंच्छद् विश्वा मार्जना सुदासं                                                                                       | १७           |
| शम्बन्तो हि शर्वातो रार्धुप्टें भेवस्यं विच्छर्धतो विन्तु रन्धिम्।                                                                                   |              |
| मर्ता प्रनः स्तु <u>व</u> तो यः क्रुणोर्ति तिग्म तस्मिन् नि जीति वर्ञ्चमिन्द                                                                         | १८           |
| आ <u>वदिन्त्रं प्रमुना</u> तृत्संपश <u>्च</u> मार्च <u>मे</u> द् सुर्वताता मुपापत् ।                                                                 |              |
| <u>अनासंस्</u> शिग्र <u>ीवो</u> यक्षीवध्य <u>च</u> ि <u>गी</u> पाणि नभुरम्वपनि                                                                       | १९           |
| न ते इन्द्र सुमतयो न राप सचक्षे पूर्वा उपसो न नूदा.।                                                                                                 |              |
| देवेक चिन्मान्यमान जे <u>ष</u> न्थाः इष्ट त्मना वृह्तः शम्बेर मेत्                                                                                   | २० [२७]      |
| म ये गुहाद्ममनुस्त् <u>वा</u> या परा <u>ञारः ञ</u> तयानुर्वसिष्टः ।                                                                                  |              |
| न ते मोजस्य मुख्य मृपुन्ता ऽधा मुरिन्यः सुविना ब्युच्छान्                                                                                            | <b>२१</b>    |
| द्वे नप्तुर्वेववंतः <u>श</u> ते गो द्वां स्थां <u>व</u> धूर्मन्ता सुवासः ।                                                                           |              |
| अर्तुम्नग्ने पेजवृतस्य दान होतें व सद्य पर्यामि रेमन्                                                                                                | २२           |
| चत्वारी मा पैजवनस्य वानाः स्मिद्धिप्टयः क्रशनिनी निरेके ।                                                                                            |              |
| ङ्जासी मा पृथि विष्ठाः सुवासं स्तोक तोकाय भवंसे वहन्ति •                                                                                             | २३           |
| यस्य भवो रोवंसी अन्तर्खी श्रीव्येशींच्ये विव्यमाजा विमुक्ता ।                                                                                        |              |
| स्रोतिन्द्र न ख्रवतो गुणान्त्र नि युध्यामुधिर्मशिशावृभीके                                                                                            | २४           |
| ≩मं नेरो मस्तः स <u>ध्वतानु</u> दिवेदा <u>स</u> न <u>पि</u> तरं सुदासः ।<br><u>अवि</u> ष्टनो पेजवनस्य केतं  दूणाशं <u>क्ष</u> त्रमुजरं <u>दुवो</u> य | 21. [a .7.   |
| कार-त्या तथत्त्रत्य तथा वैतास राजगणत देवातै                                                                                                          | २५ [२८](१७०) |

| क्रमेदारकार्थं प्रदेश के व दश्                                                                               | [948]                                                           | [d + to te de !              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                              | (14)                                                            | [ विस्कृतिहरूका स्था क् १८-स |
| रूप गैत्रावस्थितंश्विय                                                                                       | त्र । सम्बद्धाः ११-१५ <b>स</b> स्ताः है                         | जन्म । मिष्ठम् ।             |
| ले हू पर पुराधिक इन्हा विन्धा ह<br>ले गानी मुद्दुवासने सम्बा सर्व वर्ष                                       | वेषक्ते कनिष्ठः                                                 | t                            |
| राजेनु कि जानितिः सेन्ध्रेया उनु सूर्वि<br>युसा गिर्य वयन्त् योतिर <sup>क्ष</sup> कवान                       | तः विस्थिति ग्रापे अस्मर                                        |                              |
| हम वं का परपूजायको सर्व कुछ<br>भ्रमीची ने पुरुष प्राच पंतु स्वाची                                            | त्मुदानिन्द्र समेन्                                             | 1                            |
| त्रेमें व को पुकरते दुर्जात सुप्त कार्य<br>कार्यिके योगेली किये आहा ६६ छ                                     | स्त्रं, संदेशु सम्बन्ध                                          | ٧                            |
| सर्वोद्धे चित्र् पण्डामा सून्तः स्वतं<br>सर्वेत्तं क्रिम्युपूर्वचंत्रः सम्बः स्वतं                           | िग्राक्तरमञ्जूकोत् सुप्राय<br>विज्ञूकाम <u>क्रम</u> ्थ्यक्तीयाः | ५ [१४]                       |
| पुरोक्त कर पुर्वजो क्युंपकीद प्रापे ।<br>पुरित बंद्वानुकी द्वारकी क्या क<br>अस्तुकारों समुख्या अस्तुका ऽस्ति | कांपकरपुत्र स्त्रिकोः                                           | 4                            |
| का चोडलेक्ट्र संप्रधा आर्थस्य कुल्य<br>मुक्तिके अस्ति क्षेत्रफेको उनुस्ती                                    | ा तूल्लुंग्यो अञगद दुवा                                         | नूर "                        |
| <u>अक्राविष्यम् पृत्तिवी पर्यमानः पृत्त</u>                                                                  | क्रिकित्वार्यमानः                                               | 4                            |
| द्विराधे व न्युचे पर्वमारी <u>जान्य</u> नेद्वित<br>भूपान शन्त्री सुद्विती <u>ज्ञान्य</u> नेद्वित             | [म्यानुहे वर्जिवाचा                                             | •                            |
| हिपुर्वाची व पर्वतामुखीय पश्चाकृतत्<br>पृथ्वितामुः पृथ्विनिधिकासः वृक्ति प                                   | मि शिषे <u>चित्रास्त्रं</u> ।<br>कुर् <u>चिपुत्रो</u> एत्रीपम   | <b>શ્ન[ર</b> સ]              |
| एकं जु को विद्वारि कं वजुरका विद्व<br>पुरुषो न कपून वि विद्यारि वृद्धिः                                      | मुक्त सर्वेगक्रजानिक्षं पर                                      | ।<br>व्यः ११                 |
| कर्ष पूर्व कुर्त्त दुन्नकुरस्यान्तुं हुन्हे हे<br>भूक्तम्य अत्रे तुन्नक्षरं तुन्दरः । पुरस्                  | ने पूंडामजंबाष्ट्रः ।<br>दे वे जर्जपूष्टर्नु त्या               | 12 (LM)                      |
| Anne an dage tag . Bei                                                                                       | To a walked can                                                 | ,, ,,                        |

| [वृतीयोऽध्यायः ॥३॥ घ० १-३०] (२०)                                                                                                                                                                                                                      |          |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| १० मैत्राधर्काणविसिन्दः। इन्द्रः। त्रिषुद्ः                                                                                                                                                                                                           |          |                |
| खुग्रो जीत्रीय स्वधा <u>वा अक्षिरको नर्</u> यो यत् क <u>ित्यन् ।</u><br>जिम्मुद्वी नृपर्वनमवीभि स् <u>या</u> ता न इन्द्व एनेसी महिश्चेत् ।<br>हन्ता वुञ्चमिन्द्वः भूर्जुवा <u>नः प्राची</u> ज्ञु <u>ची</u> रो जीत्रतारमूती ।                          | \$       |                |
| क्ता वृत्रामन्द्रः ग्रुश्वानः आवाश्च वारा जातारपुता ।<br>कर्ती सुवासे अष्ठ या उं छोकं वाता वसु मुहुरा वृाशुपे मृत<br>युष्मो अनुवा संज्ञकृत समहा शूरीः सन्नापाद जनुपेमपोळहः ।                                                                          | २        |                |
| ब्यांस इन्द्रः पृतेना. स्वो <u>जा</u> अ <u>धा</u> विश्वं शत्रूपन्तं जघान<br>चुमे चिभिन्तु रोहंसी महित्या  ऽऽ पंगा <u>ध</u> तर्विपीमिन्तुविष्मः ।                                                                                                      | ३        | •              |
| नि घञ्चिपन्नो हरि <u>ंवा</u> न् पिर्वि <u>ध</u> न् त्समन्ध <u>र</u> मा मदेषु पा उंदोच<br>पृषो जजा <u>न वृषेण</u> रणां <u>य</u> तर्मु <u>चिन्नारी</u> नर्पे ससूघ ।                                                                                     | R        |                |
| प्र यः सेनानीर्ध नृम्यो अस्ती नः सत्वा ग्वेर्षणः स धुष्णुः                                                                                                                                                                                            | ५ [१]    |                |
| मू थित स धेपते जनो न रेंधन् मनो यो औस्य छोरछादियांसात ।                                                                                                                                                                                               |          |                |
| प्रशिर्ष इन्धे वृधति द्वव <u>ांसि</u> क्षयुत् स ग्राय र्ऋतुपा र्श्वतेषाः<br>यर्विन्द्व पू <u>र्वो</u> अर्परा <u>य</u> शि <u>क्षा स्वयु</u> ज्ज्या <u>या</u> न् क्षतीयसो वृष्णम् ।                                                                     | Ę        |                |
| अगृत इत पर्यासीत दूर मा चिञ्च चिञ्च मरा रूपि नः<br>पस्त एन्द्र पियो जनो वृष्ठा पुर्वाको अदिष्ठः संदर्ध ते ।                                                                                                                                           | υ,       |                |
| षुपं ते शस्यां सुमती चर्निष्ठाः स्याम् पर्यत्ये अर्मतो नुपीती<br>एप स्तोमे। अधिक्रपृष्ट् वृषां त <u>उ</u> त्त स्तामुर्मधवसक्रविष्ट ।                                                                                                                  | c        |                |
| रापस्कामों अ <u>पितारं ते आगुन्</u> त्व <u>मद्ग होत</u> पस्य आ होको नः<br>त ने इन्द्व त्वर्यताया <u>इ</u> षे <u>धा</u> स्मना च ये मुघवांनी जुनन्ति ।                                                                                                  | \$       |                |
| वस्त्री पु ते जित्रे अस्तु शक्ति पूर्य पात स्युस्तिमिः सप्ति नः                                                                                                                                                                                       | १० [२]   | (\$\$\$)       |
| ( 98 )                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |
| १० मैत्रावहणिर्वसिष्टः । इन्द्रः । त्रिष्दुप् ।                                                                                                                                                                                                       |          |                |
| असिवि देव गोर्क्षजी <u>कमन्धोः</u> न्यस्मिक्षिन्द्रो जुनुपेमुवीच ।<br>वीर्षामसि त्वा हर्यम्य <u>पद्म</u> ि चीर्षा <u>नः स्तोममन्येनो</u> महेपु<br>प्र <sub>ा</sub> र्यन्ति पुद्मं <u>वि</u> षयन्ति पुर्धिः सी <u>म</u> मायो <u>छि</u> दथे दुप्रवाचः । | ۶        |                |
| न्युं ज्ञियन्ते प्रकासं गुमादा दूरउपव्यो वृषणो मुपार्चः                                                                                                                                                                                               | <b>२</b> | (१ <b>९३</b> ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                |

ષ [શ્યો

¢

₹

er fa heet

(11)

#### ११ वैधानवनिर्वतिकः। एकः। विदुष्

क्षित्यस्त्रीते हरको व प्रीत प्रयोग्धानस्त्रीते व विन्ता । या सम्बेशी करांस्त्रीत पर्यक्ष व्यास्त्रीत् प्रितितास्त्र वेदेः से ह त्यस्त्रि प्रयोग्धाः स्तृत्रीत् प्रश्नितास्त्र वेदेः से ह त्यस्त्र प्रयोग्धाः स्तृत्रीत् प्रश्नितास्त्र सिकार्यः से ह्यस्त्रीत् प्रश्नित्वस्त्राः स्तृत्रीत्वस्त्र सिकार्यः से प्रीति प्रश्नास्त्र प्रश्निति प्रश्नास्त्र प्रश्निति प्रश्नास्त्र । से विष्णुं प्रश्नीति प्रश्नास्त्र प्रश्नीति प्रश्नास्त्र सिकार्यः स्त्रीति प्रश्नास्त्र प्रस्तिति प्रश्नास्त्र प्रश्नीति प्रश्नास्त्र स्त्रीति प्रश्नीति प्रश्नास्त्र स्त्रीति प्रश्नास्त्र स्त्रीति स्त्रीत

जिसके सम्प्रामिनियां पांचा कुन महिन्दुस्पारंत्र स्त्रा ता तं हम्म फोर्नमानि प्राव्यक्ष्य व्याप्ते पुरश् व व कृष्णे हे वर्षा कृष्णमा कुम्मी कुम्मी प्रश्नात् वास्त्र्य सा वे अस्पा क्ष्मान्त्र परित्या प्राप्ते पूर्व हिन्द स्त्र्य । स्वयंक्त संत्र्य हिम्मी क्ष्मिनियाद संत्री वर्षायाः । ति पूर्वके मिन्द्र क्ष्मिनियाद संत्री वर्षायाः । ति पूर्वके मिन्द्र क्ष्मिनियाद संत्री वर्षायाः । स्वयंक्ति में प्रश्नाविक्ति त्र तर्थ क्ष्मान्त्रकाली प्रश्नाः । वे हे वर्षाविक्तं वर्षायां स्त्राप्त्रमान्त्रकाली प्रश्नाः । वे हे वर्षाविक्तं वर्षायां स्त्राप्त्रमान्त्रकाली स्त्राप्ति । इन्या स्त्राप्ति क्ष्मीनियां स्त्राप्त्रमान्त्रमानियां क्ष्मी प्रश्नाविक्ताः विक्रमीनियां क्ष्मिन्त्रमानियां स्त्राप्ति । इन्या स्त्राप्तिकाल स्त्राप्ति स्त्राप्तिकाली स्त्राप्त्रस्थाः । वर्षे स्त्राप्तिकाल स्त्री स्त्राप्तिकाली स्त्राप्त्रस्थाः ।

| ole di me di de i l                                                                                                                                                             | [0.0]                                                                               | [ Madde   Mo   | o) 4. (1) |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| • • • • • • • •                                                                                                                                                                 | (२०)<br>वर्षाणर्पसिष्ठः। इम्द्रः।त्रि                                               | <b>व</b> र्ष । |           |         |
| खुमो जीते <u>वी</u> र्यीय स्वधा <u>याः अकिर्यं</u><br>जिम्मर्युवी नृपर्व <u>त</u> मवीमि स् <u>त्रा</u> ता <u>न</u><br>इन्तौ वृद्यमिन्द्वः शूर्शुवा <u>नः</u> प्रा <u>वी</u> ञ्ज | इन्द्र एनसो महश्चित्                                                                |                | 8         |         |
| कती सुदासे अब्ब वा उं छोकं वात<br>युष्मो अनुवा संज्ञकृत समक्का भूरं                                                                                                             | । वसु मुहुरा वृाशुपे मृत्                                                           |                | २         |         |
| व्यास इन्द्रः पृतेनाः स्वोजा अधा<br>छुमे चिषिन्त्र रोवेसी मध्रित्वा ऽऽ प                                                                                                        | विश्वं शत्रुपन्तं जघान                                                              |                | ३         | ţ       |
| नि धञ्चसिन्द्री इरिं <u>धान् मिसिंध्</u> यन् र<br>पृपो जजा <u>न</u> धृषे <u>णं</u> रण <u>ीय</u> तसुं <u>चि</u>                                                                  | समन्धंसा मदेंपु वा उंदोच                                                            |                | R         |         |
| प्र यः सेनानीरध् नृम्यो अस्ती नः                                                                                                                                                | सत्वा गुवेर्यणः स धृष्णुः                                                           |                | [۶] ۲     |         |
| नू <u>जि</u> त् स घेंपते ज <u>नो</u> न रेंपन् मा<br>प्रतिर्प एन्से वृथते दुवा <u>ंति</u> का <u>य</u> त स<br>यर्विन्द्र पू <u>र्वो</u> अर्परा <u>य</u> क् <u>रिक्ष</u> स्वयुज्ज  | ्राय कंतुपा इत्तिजाः<br>पा <u>या</u> न् कर्तीयसो वृष्णम् ।                          |                | Ę         |         |
| अगृत इत पर्धांसीत पूरामा विञ्ज ।<br>यस्त एन्द्र प्रियो जागे वर्धांशा पर्सा                                                                                                      | पिक्यं मरा रुपि नः<br>बेरेके अब्रिष्टः सर्खा ते ।                                   |                | υ,        |         |
| षुपं ते <u>अ</u> स्यां सूं <u>ग्र</u> ती चनिन <u>्ता</u> . स्<br>पुप स्तोमो अचिक्रयुद् वृपा त ब्र                                                                               | त स्तामुर्मधवस्रकपिष्ट ।                                                            |                | <         |         |
| गुपस्कामें अपितारं तु आगुन् त्व<br>स ने एन्द्व त्वर्यताया द्वेषे <u>धाः</u> स्तम                                                                                                | रां च ये मुघवांनो जुनन्ति                                                           | 1              | 9         |         |
| वस्त्री पु ते जित्ते अस्तु शक्ति पू                                                                                                                                             | य पांत स् <u>ब</u> स्ति <u>मिः</u> सर्वा नः<br>(२१)                                 |                | १० [२]    | (१९१)   |
|                                                                                                                                                                                 | । पराणिवंसिष्टः । रग्द्रः । त्रिषु                                                  | प्।            |           |         |
| असाधि वृदं गोर्सजीक्रमन् <u>धो</u> न्या<br>वोधामसि त्वा धर्यम्ब <u>यद्</u> ती वीधा<br>प्र यन्ति युद्धं <u>वि</u> षयन्ति युद्धिः सो                                              | नः स्तो <u>ग</u> मन् <u>पंतो</u> मर्देषु<br><u>मि</u> मापो <u>पि</u> र्धे बुधवपिः । |                | 8         |         |
| न्युं श्चिपन्ते युशसी गूमावा दूरव                                                                                                                                               | पष्ट्रा हुर्रणो नुपार्चः                                                            |                | 2         | (\$9\$) |

| व्यवेदाक्षण ५ मन्द्रप्रद्र्य (Sec]                                                                                                    | [mag sudis         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| भक्तिम् सर्वित्व भुरस्कः वर्षिकेश वर्षेत्र पूर पूर्वः ।                                                                               |                    |
| त्व्य नंबके पुष्पोर्ध व केन्द्र - रेजन्द्रे विन्यां कृतिकानि होत्य<br>श्रीको विनुत्रपुर्वेदिश्या करानि निन्या कर्निन होत्रव् ।        | 1                  |
| इन्द्रः क्रुप्ते व्यक्षिम् नि इंग्रीट् नि वर्ण्यस्तो महिना जंबाव                                                                      | ¥                  |
| न <u>स्तर्य स्टब्स् सुन्तर्यों</u> य कर्णना स्वरिन्त देखार्थिः ।                                                                      | re3                |
| त्र संकृषे निकार प्रयोगमा तिमक्षा वर्षि वृद्धेतं में                                                                                  | ત્ર [શ]            |
| श्रामि कर्षेन्द्र पुरुषु ज्वन् य तें क्लियर् महीवार्त्त स्वांति ।                                                                     |                    |
| स्थेन्य वि वर्ष कर्मना जनम्भ । न समस्त्री विकास स्था वे                                                                               | •                  |
| देवाधित ते अनुर्यंत पूर्वे अनुं शत्राच्यं वर्तिते सद्दर्शि ।<br>इन्हें। मुचानि इप्ये शिपक्षे न्त्रं सर्वस्य जोतुरून्त् नाती           | •                  |
| क्रीरिकिन्दि लायनेते पुत्रते कांत्रक्षित्र वीमंत्रस्य सुँध ।                                                                          | -                  |
| अर्थ पद्मच सकते अस्ति अस्तित्वप्रकारो वस्ता                                                                                           | ۷.                 |
| सर्चायस इन्द्र शिनाई स्थान मधीनुपारों सङ्ग्रिया तर्थन ।<br>कुन्धनु स्मा ठेडनेशा प्र <u>शिक्ष</u> े अमेरिकुमी <u>प्रमु</u> ह्ण सर्वाति |                    |
| स में नम् त्यरंदाश हुने जा स्टब्फो प ने अक्टोंको कुमर्सि ।                                                                            | 1                  |
| बस्ती दु वें अपने अन्य शासि पूर्व यांत स्तुस्तिक्ति कर्य का                                                                           | ś [٨] (++t)        |
| (44)                                                                                                                                  |                    |
| ९ वैजनवर्षिकेषणः। एत्राः। क्षेत्रद् ९ केन्दुर्<br>चित्रं धार्मनित्रं कर्न्द्र त्युः चं वें सुधार्तं वर्षकार्यक्षः।                    | 1                  |
| रिका क्षेत्रसम्बद्धाः करेताः वात् वात्रस्य वात्रस्य वात्रस्य ।<br>सोनुस्तानम् सर्वतो करेताः                                           | 1                  |
| क्यों जाने प्रमुखानु परित्र केले कुमार्थि हर्षम् इसि ।                                                                                |                    |
| स मार्थिन्य प्रमुक्ती नमञ्जू<br>वोश्रा सु में मक्कुन वालुसेनों यो हे वर्तिन्द्रों कार्येसि वर्त्वसित्य ।                              | २                  |
| क्ष्मा नहीं बहुनाने जुनस्य                                                                                                            |                    |
| नुवी इवं विपिद्मानस्पद्मे "वींनु( विनुस्तार्वेश) अञ्चीनात् ।                                                                          |                    |
| कृष्या हुर्मुस्पर्याता राष्ट्रेयाः<br>म ते विद्यो अपि कृष्ये तुरस्यः म तृष्ट्रितितंकृषीस्य हिद्दास् ।                                 | ¥                  |
| क्या है मार्च स्ववको निवस्ति                                                                                                          | <b>ય [ય] (રન</b> 0 |

| त्र <b>० ५, ४० ६, ४० ६]</b> [८०९]                                                                                                           | [ऋग्वेद्।। म॰ | ૭, સ્ <b>•</b> ર | २, म∙ ६ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------|
| मूर्षि हि ते सर्वना मानुपेषु भूरि मनीपी हेवते त्वामित् ।                                                                                    |               |                  |         |
| मारे अस्मन्मधबुक्षयोक् कीः -                                                                                                                | Ę             |                  |         |
| तुम्पेदिमा सर्वना शुर् विश्वा तुम्य ब्रह्माणि वर्धना फुणोमि । त्व नृमिर्ह्ह्यो विश्वधीसि                                                    | ৬             |                  |         |
| न् विस्नु ते मन्यमानस्य वृस्मो वृश्ववन्ति मिष्टमानमुग्र ।                                                                                   |               |                  |         |
| न <u>बी</u> र्यमिन्द्र <u>ते</u> न रार्थः                                                                                                   | c             |                  |         |
|                                                                                                                                             |               |                  |         |
| ये च पूर्व कर्ष <u>यो</u> ये च नूत्ना इन्द्र ब्रह्मणि जनर्यन्त विप्री<br>अस्मे ते सन्तु सुख्या शिवानि युप पात स्वुस्ति <u>मि</u> . सर्दा नः |               | [٤]              | (२१०)   |
| ( ?? )                                                                                                                                      |               |                  | . ,     |
| ६ मैत्रावकाणियंसिष्ठ । इन्द्र । विष्टुप्                                                                                                    | 1             |                  |         |
| उदु ब्रह्माण्येरत श्र <u>वस्ये न्द्रं</u> समुर्ये ब्रह्मा वसिष्ठ ।                                                                          |               |                  |         |
| आ यो विश्वांनि शर्वसा तुतानी पश्चोता म इंवेतो वर्चासि                                                                                       | ?             |                  |         |
| अयो <u>मि</u> घोषे इन्द्र वेवजीमि रिर्ज्यन्त यच्छुरु <u>ध</u> ो विवीचि ।                                                                    | •             |                  |         |
| नुष्टि स्वमायुक्षि <u>कि</u> ते जनेषु तानीवृहास्यति पर्ण्यस्मान्                                                                            | २             |                  |         |
|                                                                                                                                             | `             |                  |         |
| युजे रथं गुवेर्पण हरिस्या—मुख ब्रह्माणि जुजुपाणमस्युः ।                                                                                     |               |                  |         |
| वि बीधिष्टु स्य रोवंसी महित्वे न्द्रों वुत्राण्यंप्रती जंघुन्यान्                                                                           | 3             |                  |         |
| आपश्चित् पिष्युः स्त <u>यों</u> न गा <u>यो</u> नक्षंत्रुत जीततारस्त इन्त्र ।                                                                |               |                  |         |
| गाहि ग्रायुर्न नियुती नो अच्छा त्व हि धीमिर्व्यमे वि वार्जान्                                                                               | 8             |                  |         |
| ते त्वा मद्री इन्द्र मादयन्तु शुप्मिण तुविरार्धस जिर्वे ।                                                                                   |               |                  |         |
| एको दे <u>व</u> त्रा दर्य <u>से</u> हि मर्ती न्हिस्मञ्छूर सर्वने माद्यस्व                                                                   | 4             |                  |         |
| पुवेदिन्त् वृर्षणु वर्त्रचाह् वर्सिप्ठासो अर्म्यर्चन्त्युर्कैः ।                                                                            |               |                  |         |
| स ने स्तुतो <u>वी</u> रवंद् धातु गोमंद् पूप पात स्वस्ति <u>मिः</u> सदा न.                                                                   | Ę             | [७]              | (774)   |
| ( 88 )                                                                                                                                      |               |                  |         |
| ६ मैत्रावरुणिवसिष्ठः। इन्द्रः। त्रिस्टुप                                                                                                    | ξi            |                  |         |

योनिष्ट इन्द्र सर्वने अकारि तमा नृमिः पुरुहृत् प्र योहि । असो यथा नोऽविता वृधे च वृतो वर्सनि ममर्वश्च सोमैः

(२१७)

?

[抽纸页 物和1 भ्रम्पेशाक्षक ५ वन् ३ वन् 📗 [#1] मुनीर्त ते वर्ग क्ष्म क्रिक्स स्वा स्वाप्त स्वा सोमुः परिन्तरता अपूर्णि । क्रिक्टिय मध्ये सुरुकि तिवसिन्धं जोड्डस्ती सनीता ø का भी दिव मा इंशिक्स कंत्री<del>वि दिवें इर्द</del>ी संबुदेशीय वा**है**। ब्रांन्यु त्या हरेयो अधीक बाह्यसम्बर्धा हरानु नहाँव 1 भा नो विन्यविद्धतिर्पिः पुत्राशु बद्धां जुतुन्त्रे हेर्दश्य वर्राह्म । क्रीकुद्धत् स्थावितिः मुक्तिन् उसने कृत्वं कुर्वानिन् पुत्र क्लोम्बे मुद्र द्वदापु वर्षः भूगिक्यात्त्रो भ गुप्तकंत्रकावि । इन्त्रं लानमुक्तं इंडे बर्दान्तं शिक्षेत्र धामणि मू: धार्मले था: ۳ पुरा में हुन्। वार्षस्य पूर्वि अ से सुद्धी सुंबुति वीवेदान । € [e] (ttt) इपे फिन जुवर्षका तथीरों पूर्व यांत स्वरित्तिः हवां या (44) व वैच्चल<del> विविद्या</del> । १७० । तिलुद्ध । भा ते क्ष हे कोलेन कर्मन्या कर प्रमरेश समी । पर्तावि विद्युप्तर्यस्य बुद्धों मां हे मनो विश्वक्रां निव श्राधित ₹ नि दुर्ग इंग्लू श्रापिश्चमित्रां नुधि वे भूते नदीको अन्तर्मते । भार ते प्रेर्व क्रमुद्धि व्यक्तिका यो भर नुमाल वर्षुनाम् मते में शिविद्यतन्त्रं सुक्तां सुक्तां प्रशासिकां पुत्र गुतिनेच्य । पुरि वर्शन्त्र महिस्सा स्त्रे सुम्रवृति ध्ये च प्रक्रि मार्थना हीन्त्र कन्त्र अस्मि नार्यनादविद्वः और गुनी । विश्वपद्यांनि तनियीव वर्षे अपेक्ट कुन्युन हरिश्चे न सेपीर भूता का इपैन्याव सका जिल्हा सहा वेचनूतविद्याताः । मुका कृषि सुबर्ग द्वार दुःज दुर्ग तर्रकाः सञ्जूपामु वाजेश् ٩ पुका ने हुना कार्यस्य पूर्णि अ से मुद्दी श्रीकृति वेलिहान । € [5] (1W) हर्ष विश्व नवर्षत्रः स्वीतं पूर्व पान स्वतित्तिः सर्व वर

( २१ )

### ५ क्षेत्रावयधिवासिष्ठः। स्ट्यः। विष्ट्रव्।

न सोम् इन्द्रमस्तो मनाकृ नार्यसम्पो मुपयनि मृतासी । तस्मो द्वक्य जैनमे यञ्जुनीप सुवन्नवीयः गुणवृद् यथा नः 7 जुक्यवेक्ये साम इन्द्रं मगाद नीयेनीय मुघवान सुतास । पर्वी सुवार्थः पितर न प्रवाः संमानदेशा अर्थेसे हर्वन्ते 7 चुकार ता कृणवंज्ञुनम्नन्या यानि नुयन्ति वेधसः सुतेषु । जनीरिष पतिरेके समानो नि मोमुखं पुर इन्द्र सु सर्पाः 3 पुचा तमीतुरुत शृष्व बन्च एकी विमुक्ता तरणिर्मुचानीम् । मिथस्तरं ऊत्यो पन्यं पूर्वा गुस्म मुवाणि सम्बत मियाणि ¥ पुवा वसिन्तु इन्त्रमृत्ये तृत् कृष्टीनां वृपम मुते गृणाति । ग्रहिण उप नो माहि वार्जान पुष पति स्वस्तिभिः मद्यो नः 4 [(0] (033)

( 23 )

# ५ मेत्रावद्धिर्पंतिष्ठः। इस्तः। त्रिष्टुच्।

इन्द्र नरी नेमधिता हवन्ते यत पायां युनर्जते धियुस्ताः। भूगे नृपीता शर्वराखदान आ गोपीत वन प्रेचा स्व नं: य ईन्द्र शुप्पो मघधन् ते अस्ति । शिध्या सर्विम्य पुरुद्धत् नृत्येः त्व दि द्वळ्हा मंघडुन् विचेता अपा वृधि परिवृत न रार्घ इन्तो राजा जर्गतव्यर्षणीना यधि क्षमि विपुंखप यहस्ति। तती द्वाति वाश्ये वर्सुनि चोवृद् राध् उपस्तुतिधकुवांस् नु चिंत इन्हों मुख्या सहंती वानो वाज नि येमते न उती। अनुना यस्य वृद्धिणा पीपार्य वाम नृम्यो अभिवीता सिर्धन्य नु ईन्द्र गुपे वरिवस्क्वधी नु आ ते मनी पट्टत्याम नपार्थ । यूय पात स्वुस्तियः सर्वा नः गोसवन्वविद स्थेवव व्यन्ती

ş

ş

Ę

X

५ [११] (२३८)

યુ [१**६] (**લ≪)

क्षा अपीतु मार्गहर्श्वमपिन्यः पूर्व पांत स्पुरिद्यपुरः सर्ह्य स

(30)

## ५ मैत्रावकणिर्वसिष्ठ । १न्द्रः। त्रिप्टुण्।

आ नो देख शर्वसा याहि शुच्मिन् भवां वृध ईन्द्र ग्रायो अस्य ।

बहे नुम्णार्य नृपते सुवज्ञ महिं क्ष्रज्ञाय पेंस्पांय शूर १

हर्यन्त उ त्वा हब्य विषांचि तृतूपु शूगः सूर्यस्य सातो ।
त्व विश्वेषु सेन्यो जनेषु त्व वृज्ञाणि रन्धया सुहन्तु । २

अहा पर्विन्त्र सुविनां व्युच्छान् व्यो यत् केतुमुंपम समत्सु ।
न्यर्पाः सीवृद्सुंगो न होतां हुवानो अत्र सुभगांय वृज्ञान् ३

व्य ते ते इन्द्र ये चे देख स्तर्यन्त शूर् द्दंतो मुघानि ।
यच्छां सुरिन्यं उपम वर्फ्यं स्वामुवों जर्णामंश्रवन्त ४

वोचेमोदिन्त्रं मुघवांनमेन महो ग्रायो रार्थसो यद द्दंतः ।
यो अर्थतो वर्ह्मकृतिमार्थिन्द्रो युगं पात स्वस्तिमि सदी न. ५ [१४] (२५३)

( 38 )

## १२ मैन्नायकणिर्वसिष्ट । सन्द्र । गायत्री, १०-१२ विराद ।

प्र व बन्तरिय मार्टनं हर्येश्वाय गायत । सस्तीय सोमपाद्वे

| A T S. SIT AND GA ALA ALA                                                           | COLL CHECK               | 7  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-------|
| शसेदुक्थ सुदानंव द्युत युक्ष यथा नरं. ।                                             | चुकुमा <u>स</u> त्यराधसे | २  |       |
| त्व न इन्द्र वाज्यु स्त्व गुन्युः शंतकतो ।                                          | त्व हिरण्युर्वसो         | 3  |       |
| ष्ट्रपर्मिन्द्र त्वायवो ऽभि प्र णीतुमी वृपन् ।                                      | विद्धी त्वर्भस्य नी वसी  | S  |       |
| मा नो निदे च वक्तवे ऽर्यो रन्धीरराव्यो ।                                            | त्वे अ <u>पि</u> कतुर्मम | y  |       |
| त्व वर्मीसि समर्थ. पुरोगोधर्ध्व वृत्रहन् ।                                          | त्वया प्रति वुवे युजा    | Ę  | [१५]  |
| महाँ खुतासि यस्य ते ऽर्नु स्वधावंशी सहं ।                                           | मुम्नाते इन्द्र रोव्सी   | v  |       |
| त त्वा मुरुत्वेती परि मुब्द् वाणी स्यावेरी।                                         |                          | 6  |       |
| <u>ऊ</u> र्ध्वां <u>स</u> स्त्वान्विन्द <u>्व</u> ो मुर्वन् दूस्ममु <u>ण</u> दावि । |                          | Q, |       |
| प वी <u>महे</u> महिवृधे मरध्य प्रचेत <u>से</u> प सुम                                | तिं कृणुध्वम् ।          |    |       |
| विश्रीः पूर्वीः प्र चर्रा चर <u>्षाणि</u> प्रा                                      |                          | १० | (११३) |
|                                                                                     |                          |    |       |

| क्रुवेदा वर्ष्यं कर्ष्यं १६ व                                                   | [utr]                                                                                               | [4.1 | K≪ 41.4×11              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|
| इक्टबर्पन वृद्धित सुक्तित किन्द्रांतु ।<br>बर्पन कुलानि च सिन्द्रानित और्पाः    |                                                                                                     | 11   |                         |
| १भा वा <u>लीप्लंकमन्त्रके</u> च सुवा राजांत्र<br>१केचाव वां <u>त्रा</u> समायीन् |                                                                                                     | \$ 9 | Cial Cial               |
|                                                                                 | (H)                                                                                                 |      | - > >                   |
| स्क (१ १५) वैद्यालक्किकीकाः, १९<br>१९-२७ क्किक्किको च्हा (स<br>स्कोन्हरूरी      | मूर्वार्वर्वस्य व्यक्तियांक्षिक्के वा (४<br>१८वर्वे अक्ष्में ) । १८५० । जनाक<br>१.), १. (१७५० (२०५) | ( 14 | t.                      |
| मो पु त्यो शायतंत्रका "४३२ अस्त्रक्रि री                                        | DIFF I                                                                                              |      |                         |
| जारायमेंबेर राज्या व आ मेही ह ग्रा                                              | त्रमुपं जुवि                                                                                        |      |                         |
| इमे वित्तंनद्वाक्तांकृते क् <b>ते</b> क् <u>ता</u> व <u>री</u>                  | म बसु नावते ।                                                                                       |      |                         |
| इन्हें कामें जदितारों बनूपक्षे रखे व                                            | अनुमा सेपुर                                                                                         | ₹.   |                         |
| गुनस्कान्त्रे वजवस्त सुन्तिन्तं पुत्रके व<br>इत स्मान सुन्दितं सामान्त्रे स्वान | क्षित्र होते.<br>जिल्हा                                                                             | *    |                         |
| धी जा नहींन नजहरत पीठप्रे हरिर                                                  |                                                                                                     | 8    |                         |
| सहय्यूत्वेनं ईक्ट्रे पर्वतां ह विकास                                            | Stree Sels 1                                                                                        |      |                         |
| मुखिश रः महस्रांचि सुना श्रम क्रि                                               | क्रिकेन्द्रमा विभव                                                                                  | ч    | [१७]                    |
| <b>४ द्वीरा अर्थतिन्द्रत</b> । स्वर्गन सूक्तुं                                  | क्रिया ।                                                                                            |      |                         |
| <b>धरतं मनीध सर्वजानि कृत्यान</b> ् स्तुनं                                      | रेन्द्र भू पार्चीत                                                                                  | 4    |                         |
| महा वर्षणं अववन् मुक्षोर्शः यह प्रस्का                                          |                                                                                                     |      |                         |
| वि स्वार्थतस्य वेदन मनेत् का क्वास्ते                                           |                                                                                                     | w    |                         |
| सूनोतां सामुख्यों सामुजिन्हां सुनि                                              |                                                                                                     |      |                         |
| पर्यक्ष प्रश् <del>वीशने क्रमुम्बनित् कृत</del>                                 | क्रिय पूजाते गर्पः                                                                                  | <    |                         |
| या बंबत सामिनी दर्धना तुहे क्षेत्रुकां                                          | नुव अञ्चर्य ।                                                                                       |      |                         |
| क्रुक्तिनिर्मानक्षेत्र सेति पुर्णितः म ब्रेपार्कः                               | 4900                                                                                                | - 3  |                         |
| नर्मक तुनाला एवं वर्णात म रिका                                                  | ξ1                                                                                                  |      |                         |
| <b>इन्सो</b> बम्बा <u>दिया वस्त्र हराहे</u> । य <u>ह</u>                        | र व मोर्गित मुखे                                                                                    |      | [(4] ( <del>101</del> ) |
|                                                                                 |                                                                                                     |      |                         |

| de day division                                  |                                |            | •                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|
| गम्रद् वाजे बाजपंत्रिन्द्र मत्यें                | पस्य त्वर्मयिता भुवैः ।        |            |                  |
| अस्मार्क बोध्ययिता रथांना मुस                    | ाक शर नुणाम्                   | ११         |                  |
| उदिझ्यस्य रिच्युते डाो धन                        | न जिस्स्प्रे.।                 |            |                  |
| य इन्द्रो हरिंदान् न देमन्ति त                   | िक्ते अर्थ क्यांत्रि सोविर्ध   | ने १२      |                  |
| प इन्द्रा शरवान् न वृमाना त                      | ारता - वस वसाय <u>का</u> त्रमा | 1 11       |                  |
| मन्द्रमसर्वे सुधितं सुपेशेतः वधी                 | त <u>याञ्चप्या</u> ।           | 0.0        |                  |
| पूर्वीखन परितयस्तरन्ति तं यः                     | इन्द्रे कर्मणा मुक्त           | \$\$       |                  |
| कस्तीमेन्द्र त्वावेतु मा मत्यी                   | व्धर्पति ।                     |            |                  |
| भुद्धा इत ते मध्युन पार्थ विर्ा                  | वे वाजी वाजं सिपासति           | Śß         |                  |
| मुघोनः सा वृद्यहत्येषु चोव्य ये                  | वर्रति प्रिया वस् ।            |            |                  |
| तय प्रणीती हर्षेश्व सूरिमि विश्व                 | तरेम उरिता                     | १५         | [१९]             |
| 2                                                |                                | •          | <b>G</b> • • • • |
| तवेदिन्द्रायुम वसु स्व पुंच्यात                  | से मध्यमम् ।                   |            |                  |
| नुजा पिर्श्वस्य पर्मन्यं रानि                    | निक्या गोपं पण्यते             | १६         |                  |
| त्व विश्वेस्य धनुदा अंति भुतो                    |                                | • •        |                  |
| त्य विन्वस्य वस्तुः आस अस                        | त है सर्वसर्वालय ।             | १७         |                  |
| त्त्राय विम्बंः पुरुद्वत् पार्थिया               |                                | (0         |                  |
| यर्षिन्द्व यार्वत्स्त्व मेतार्प्रत्              |                                |            |                  |
| स्तोतारुमिव् विधिषेय खायसे                       |                                | १८         |                  |
| शिक्षे <u>य</u> मिन्मेह <u>य</u> ते विवेदिये गुर | र आ कुंखिविदे ।                |            |                  |
| नारि त्यवन्यनमंवयन् न आप्य                       | वस्यो अस्ति पिता चन            | १९         |                  |
| तुरिष्परित् सिपासित वाद्य                        |                                |            |                  |
| आ यु इन्द्रं पुरुष्ट्रत नीमे गिर                 | त नेशि तप्टेंच सर्वम           | २०         | [२०]             |
|                                                  |                                |            | <b>L</b> · J     |
| न दुप्दुती मत्येर विन्यते वसु                    | र सेघंन्त र्पिनैशत् ।          |            |                  |
| सुशक्तिरिन्मघवुन् तुम्य मावति                    | वेषण यत् पार्य विवि            | <b>२</b> १ |                  |
| अभि त्यां जूर नोनुमो ऽर्यु                       | ग्धा इव धेनर्यं ।              |            |                  |
| ईशीन <u>म</u> स्य जर्गतः स्व <u>ुर्हेश</u>       | भीशानिगिन्त्र तस्थ्रप          | २२         |                  |
| न त्वाची अन्यो विक्यो न पार्थि                   |                                |            |                  |
| <u>अश्वा</u> यन्त्री मघवन्निन्द्र <u>वा</u> जिनी | गव्यन्तिस्त्या द्रवासवे        | २३         |                  |
| अमी पुतस्तवा मरे न्द्र ज्य                       |                                | ' ' '      |                  |
| पु <u>ञ</u> ्चसुर्हि मेघवन् त्सुनाव <u>सि</u>    |                                | Sho.       | <b>4</b>         |
| 3-1716 4444 (Tuldio                              | 4/4/ 7 640                     | २४         | (१८९)            |

| व्यक्ताल ५ म ६ र ११]                                                                                                                                                                                 | { <b>≠</b> e, q. <sub>(c, d. γ.</sub> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| वर्ष कुरूल मनवप्रधिकांत् स्कूब्स् हा वर्षः कृषि ।<br>अस्मार्वं योज्यक्तिः बीहाकुत्रः सर्वा कृतः सर्वीत्मान्                                                                                          | <b>*</b> 4                            |
| वन्त्र कर्तु स का भीर किया पुत्रेण्या पर्या ।<br>विकास को क्षरियन् पुरस्कृत पार्वाति जीवा क्वोतिरहीनवि                                                                                               | 84                                    |
| मा तो सर्वाता कुरूर्य बुगुष्योत् । सार्वियानो अर्थ कमुः ।<br>स्वर्य वृत्र मुन्ताः सम्पर्धातुमः अति बुर तरामान्ति                                                                                     | 40 [41] WA                            |
| (६६)<br>१४ ( १-५ ) मैचलचनिर्वेशिकाः, १०-३म व्यक्तिप्रपुष्पाः । १-५ वास्ति<br>१०-६४ वास्तिकः । रिप्यूष्                                                                                               | हुइका लही 🎮                           |
| न्तिरचर्चा मा पृष्ठिनुसर्श्वपद्यं - विवेक्तिन्यामं ज्ञानि हि ग्रेनुन्हुः ।<br>श्रविपर्वत् योत्रे परि वृद्धियो मृत् - म में पूर्ववृत्तिले व्यक्षियाः                                                  | 1                                     |
| पूर्णिक्षेत्रमञ्ज्ञा सुकेनं क्षेत्रे वॅशुन्समित राम्बंद्वाच्यः ।<br>व्यक्तिद्वास्य वायुवस्य कोमीत् सुनानिक्षोऽतुन्दीता वर्षित्यस्य                                                                   | *                                     |
| पुरेश्व के विश्वविधिकारण केष्ठ के मुक्तिकितंत्रात ।<br>प्रश्व के वासपुत्रे सुद्धां जावित्यों कार्यका की विश्ववा                                                                                      | *                                     |
| पुष्ती नते अर्थना या वितृत्वा ज्यांगन्त्वे न किसी रिवाय ।<br>वच्छाकेरीतु दूसरा एकेट नो सुच्छानंत्रसा वस्तियाः                                                                                        | ¥                                     |
| पन् चानितः मुज्जमे वानितानः अर्देनपुर्वातपुत्रे पुतानः ।<br>वर्वापस्य समुद्रा वर्ताः वर्षाः पुतानः सुन्ति वर्षाः ।                                                                                   | 4 [84]                                |
| पुण्या हम्स् प्रोध्यमेनस्य मासुन् अधिकाता अरुता जोर्नेकातो ।<br>भागवा पुण्या विश्वे आदित तुन्तीती विश्वे अन्यस्य                                                                                     | •                                     |
| वर्षः कृज्यनित् सुर्वतेषु श्री स्तित्रः कृषा आयुं ज्यीतिस्ताः ।<br>वर्षा कुर्मतं पुत्रवे सन्तर्वे सर्वे इत् से बर्चु सिनुवर्धिन्दाः<br>पूर्वत्येक कुरुक्ते ज्योतिस्त्रं समुद्रस्य बहुत्या निर्देषः । | •                                     |
| कारिकेव पञ्चको नाम्बन्तः व्यक्तिको सक्तिका सम्बन्धिः व्यक्तिको वाः<br>स स्तित्वने प्रदेशस्य समेतीः प्रकारिकाराञ्चलि सं परिन्तः ।                                                                     | e .                                   |
| हुमाने तुले विद्विति वर्णन्ति अनुसन्तु कर्ण के <del>दुर्वतित्वाः</del>                                                                                                                               | g (4+1)                               |

٠,

| <u>यिद्युतो</u> ज्यो <u>तिः परिं स</u> जिहीन मित्रावर्ष <u>णा</u> यदपेश्यता त्वा ।<br>तत् ते जन् <u>मो</u> तेकं वसिप् <u>या</u> ऽगस्त्यो यत् त्वी <u>वि</u> श ओजुमार | १० <i>[२३]</i>            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <u> जुताति मैत्रावरूणो वंसिन्द्रो चंश्यो बात्त</u> न् म <u>न</u> सोऽर्षि <u>जा</u> तः ।                                                                              |                           |
| मुप्त स्कुक्तं वहारेणा देव्यंन विश्वं वृचाः पुष्केरे त्यावदन्त                                                                                                       | <b>?</b> ?                |
| स प्रकेत जमयन्य प्रविद्यान त्सहस्रवान उत वा सर्वानः ।                                                                                                                |                           |
| युमेन तृत पंतिधि वंयिष्य संद्मारमः परि जन्ने वर्सिष्ठः                                                                                                               | १२                        |
| सुत्रे हे जाताविंपिता नमोभिः कुम्मे रेतः सिपिचतुः समानम् ।                                                                                                           |                           |
| तती व मान उदियाय मध्यात् तती जातमृर्षिमाहुवैसिष्ठम्                                                                                                                  | १३                        |
| <u> जुक्यमृतं साममृतं विभर्ति मार्चाण विश्वत् प्र वेद्रात्यग्रे ।</u>                                                                                                |                           |
| उपेनमाध्य सुमनुस्यमोना आ वो गच्छाति पतृको वसिंप्टः                                                                                                                   | १४ [२४],३०६)              |
| ( 3৪ )                                                                                                                                                               | ीयोऽनुयाकः ॥३॥ स्० ३४-५५] |
| १५ मैत्रावर्गार्थेसिन्दः । विश्वे देयाः, १६ महिः, १७ महिर्युक्त्यः। द्विप                                                                                            |                           |
| म शुकेतुं वेची ग <u>ीनी</u> पा <u>अ</u> स्मत् सुतं <u>न्द्</u> रो र <u>यो</u> न <u>व</u> ाजी                                                                         | 8                         |
| <u>षिदुः पृथि</u> क्या दिवो जुनिन्नं शृण्यन्त्या <u>पो</u> अ <u>ध</u> क्षरंन्तीः                                                                                     | રે                        |
| आपेष्पिदस्मे पिन्यन्त पृथ्वी वुंबेपु शूरा मर्सन्त ख्याः                                                                                                              | ₹                         |
| आ पूर्वस्मे व् <u>धातास्या</u> निन्द्रो न वृजी हिर्रण्यवातु                                                                                                          | 8                         |
| अमि प स्याताहेच यज्ञ यातेष पत्मन् त्मनी हिनात                                                                                                                        | ч                         |
| त्मनी सुमत्तुं हिनोतं युज्ञ वधीत केतु जनीय धीरम्                                                                                                                     | Ę                         |
| उर्षस्य शुप्मीद् <u>मानु</u> नर्ति निर्मार्ति <u>मा</u> र प <u>ृ</u> थिवी न मूर्म                                                                                    | v                         |
| ह्मयोमि देवाँ अयोतुस्ये सार्धन्नुतेन धियं द्धामि                                                                                                                     | c                         |
| अभि वो वृषीं धियं दिधेष्वं प्र वो देखना वार्च कुणुध्वम्                                                                                                              | 9                         |
| आ चेष्ट आ <u>सा</u> पाथी <u>न</u> दी <u>नां</u> वर्षण <u>उ</u> ग्रः सहस्रेचक्षाः                                                                                     | १० [२५]                   |
| राजा गुप्ट्राना पेशो नुदीना मर्जुचमस्मै क्षत्र विश्वार्य                                                                                                             | 88                        |
| अविष्टो अस्मान् विश्वांसु विक्ष्य शुं कृणोत् शर्सं निर्मित्सोः                                                                                                       | १२                        |
| न्येतु विशुद् द्विपामशेवा युयोत् विष्वुग्रपस्तुनूनीम्                                                                                                                | १३                        |
| अवींस्रो अग्निर्हुन्यान्नमो <u>मिः</u> पेप्टो अस्मा अधा <u>पि</u> स्तोर्म.                                                                                           | <i>{</i> 8                |
| स्पूर्ट्वेयेभि <u>र</u> पां नपात् सर्लायं क्रुध्व <u>श</u> िवो नों अस्तु<br>४० ५३                                                                                    | १५ (६११)                  |
| π,ν ٦ <b>ψ</b>                                                                                                                                                       |                           |

[down tong to क्रमेदासः ५ व ६ व १९ । [884] 15 अक्रामुक्येकी गूर्जीन कुन्ने मुनीनां रजीन बीईन मा बोडर्निकर्ना हिंदे चा नगर दको जस्य विश्वद्वतायाः ŧ w इत में पुत्र कृत बनां कुर व शुचे बंग्तु सर्वमती अर्थः 16 वर्षाना सर्व स्वांत्रं मुनां असर्वनातो वर्धेभीयाम् 25 आ प्रमु प्रत्युनिमुस्त्वच्या अप्यां सुपानिवृत्ते श्रीपत् 8 [84] वर्ति हु: स्टोर्ज ल्यां कुरेतु स्थानुस्ते अर्र्धार्तिनृतुः 19 ता नां रासन् रातिनाचो बसु न्या रेस्सी क्वामानी शूंबीहु । क्रियोगिः सुसर्को में अस्तु अस्यां सुरक्ते वि ईपानु राज् \$6 हाने राष्ट्र वर्षतास्त्रम् अनु स्तर् पंतिराच कोर्वपीकृत सीः । बनुस्पर्वितिः पूर्णिनी सनोच्यं इत्ये रोनंसी धीर व्यवतो व्य 24 अनु तर्वी धेर्वी जिल्ला अने पुक्ते वर्वेत हम्बंसका । अनु दिश्वं प्रथमो ये ह्यालां पुष्टः स्वांत प्रथमं शिवारे RY हम् इन्हें। बर्डको <u>निको जाति ए</u>ड और्वपीर्द्रनिक्ष पुरस्त । क्षान्य स्त्वाम स्वतांत्रपरचं पूर्व वांत स्त्रश्तिष्टि सर्हा मा स्प [२७]।।ऽ (m) Pu क्रेब्सक्वरिकीको । सिन्ने देवा । सिन्नूप् । भ्रं व इन्द्राती मेक्नुमर्वाभिः भ्रं न इन्द्रावर्धका गुरुक्षेका । समिन्द्राष्ट्रीमां मुनितापु से पी: से न इन्त्रांपुरुख बाजेशकी 8 भे हो भन्नः सर्व तुः संसं भन्तु अं पुः पुरितः सर्व सन्तु चर्चा । हो ती सुरवस्य सुवर्षस्य संबुध हो भी अर्थुमा पुंच्याहो अस्ति ą में में प्राप्त कर्न पूर्वा मां जरन् हो ने उद्वापी संबद्ध स्तुपासिंह ह मं रेप्ट्रेसी पुरुती से हो जिल्हा में वर्ष देखानां शुक्रवीन कन्छ 3 शं नां अधिन्योतिस्थीको जल् । शं नां विकायकवानुश्विता सम्। सं के सुरुवों सुरुवार्ति सन्तु सं में रहिते अभि बांतु बाती v सं श्रा व्यक्ष्यकृति पूर्वपृति समुक्तरिसं दूसर्व मे। जस्तु । र्ध मु आवेथीवृतियां सवत्यु । हो मुो वर्णनुकारितस्यु निष्णुः 4 [86] 410

| शं न बन्हो क्लुंबिईवो अंस्तु शर्यापिृत्ये र्िष्णः गुजर्तः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| शं गी चुरो क्वेंश्चिनंलांयः शं प्रस्वन्य ग्रामिदिए शृंजीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६        |        |
| र्श न सोमी भवा नहा रां गः श गो प्रायाणः राष्ट्र तला बनाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |
| श नः स्वर्धणो मितयो जवन्तु भ नः पुस्तर्पः कान्यस्य वेतीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ৬        |        |
| श तः सूर्य उठ्चह्या उर्देतु । शायतंत्रः प्रविशो मान्तु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |        |
| शं तुः पर्वता भवगी भवन् । शं तुः तिन्धयः शर्म तुन्त्यार्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6        |        |
| श नो अदितिर्भेषतु धुरोभि. शै नी भवन्तु मुरुतीः स्वर्काः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |        |
| ने नो विष्णुः शर्मु प्या नो अस्त । श नो मुवित्र शम्पेला श्रापुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3        |        |
| या नी देवः सं <u>धि</u> ता त्रार्पगा <u>यः</u> वा नी गवन्तुपसी वि <u>या</u> तीः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |
| र्घा नीः पुर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः । वा नाः क्षेत्रीस्य प्रतिरस्तु श्रभुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १० [२९   | 1      |
| वां नी देवा <u>वि</u> न्यदेवा प्रयन्तु वा सर्रस्वती सह <u>वी</u> भिरस्तु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |
| शर्मि <u>भि</u> षाञ्चः शर्मु शित्वपाञ्चः शं शे पि्रवाः पार्थि <u>ताः</u> श <u>शे</u> अन्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83       |        |
| र्घा ती: सुरयस्य पर्तयो अधन्तु वा <u>तो</u> अर्धन्तुः रार्धु सन्तु गार्वः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.7      |        |
| र्ज ने क्षमधेः सुक्षतोः जुद्दल्याः म ने। भयन्तु पिनग्रे वर्नेपु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १२       |        |
| शं नी <u>अ</u> ज एकेपार् भेषो अंख् भ नोऽर्हिर्वृष्ट्यर्रः शं सेष्ट्राः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • `      |        |
| शं नी अपां नपीत पेवरेस्तु कां नः मुश्रिभयतु पेननोपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३       |        |
| आवित्या चदा मसेवी चुपन्ते नद्य क्रियमीण नवीवः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |        |
| गुण्वन्तुं नो वि्ड्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये प्रित्तरांसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33       |        |
| ये देवानां युद्धियां युद्धियां मनोर्थजंबा अमृता ज्लुद्धाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |        |
| ते नी रासन्तामुरु <u>गायग</u> ्रद्य यूच पात स्युक्ति <u>ग</u> ि. सर्वा नः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५ ३०    | (३५६)  |
| Annual Control of the | -        |        |
| [ य <b>तुर्णोऽ</b> च्यायः ॥४॥ य० १-२० ]<br>९ हीत्रावकणिर्वसिच्छः । विन्ने पेदाः । सिनुत् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |        |
| प्र वहीत् सर्वनाह्तस्य वि रशिगमिं सस्ये स्पी गा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |        |
| व सार्चुना पृथिवी संग्र <u>ड</u> र्वी   ग्रुपु प्रती <u>क</u> ्याच्येषे <u>डा</u> ग्निः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9        |        |
| दुर्भा याँ मिद्रावरूपा सुद्रुक्ति थिए न ईंग्वे असुग् नवीयः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8        |        |
| उनो पासन्यः पंदूर्यीरर्वृ <u>ष्यो</u> जर्ने च सित्रो यंतति बु <u>षा</u> णः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ર</b> | ~      |
| आ वार्तस्य धर्जतो रन्त उत्था अधीपयन्त धेनवो न सुद्री ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *        |        |
| मुहो विपः सर्वने जार्यमानो अधिकपुर युप्यः सस्मिन्धूर्यन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        | /ne-s  |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | `        | (\$8¢) |

| भूभवर्गाक्षर-५ स. र. र. १] (शर.)                                                                                                       | [do m, q, tu do n |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| तिय च प्रता पुन <u>ञ्</u> ञात्ती तः सम्बं तिया सुरुवो सूर <u>प्राप्त</u> ।                                                             |                   |
| व वो कुन्तुं रिविक्तो क्षिता स्वा पुकर्तुन्तुंक्यं स्वृत्याम्                                                                          | ¥                 |
| पर्मते अस्य प्रकृषे वर्षम् अञ्चलिक्षः स्य भ्रवस्य वार्षम् ।                                                                            | ***1              |
| वि पूर्मी वावधे सुनिः कार्यातः इतं नमीं तुन्नाय वैष्यंस                                                                                | ५[१]              |
| का पर <u>ता</u> र्थ पुरुषों करम्मानाः करंस्की <u>सहसी</u> किन्दुंगाता ।                                                                |                   |
| वाः कुष्यकेत सुब्रावः सुबायः अति स्वेत् पर्वतः पीर्यानाः                                                                               | •                 |
| प्रत त्ये भी मुक्तों सन्बन्धानः विन्दं होन्दं चं द्वानिनांऽवन्तु ।                                                                     |                   |
| मा ना परि क्यूस्क्रीय वर्ड नरसीतृहत् हुन्युं ते अपि नी                                                                                 | •                 |
| प्र वो सामित्रकारी क्रायुक्तं व पूरुवी वित्रुक्तं ३ व द्वीरवर् ।                                                                       |                   |
| मर्ग प्रियांऽभिक्तरं नां अस्यतः नामी बार्न पश्चित्यं पुरेशिक्                                                                          | د                 |
| बायमुर्व को अक्तुः अक्षेत्रं पुरस <u>ायका</u> विव्यु विविद्धायायोक्तिः ।<br>प्रत कृत्यपै पु <u>रस्</u> ते वर्षा पुरस्ति वर्षा कर्मा कः | 9 [8] (PT)        |
|                                                                                                                                        | * E/3 ///         |
| ( २० )<br>८ तिकारस्मितंथिकः। मिन्ने वेषाः। तिषुत्।                                                                                     |                   |
| था श्रा वार्तिको वस्तु स्तुवन्तुः स्वां वस्ता कसुसङ्गो सर्वकः।                                                                         |                   |
| जामि विष्युध्य कानेनु सीतै - मिर्ने तुसिया तहाँवैः पुण्याय                                                                             | \$                |
| पूर्व ह रही अववंत्स कार्य स्त्रहर्म कान्नुस्त्रा अवोक्त्य ।                                                                            | R                 |
| तं पुत्रेषुं स्वचाननाः विवर्षः वि श्रे प्रवृत्तिः श्रुतिर्विश्वयम्<br>जुवार्षिषु वि वेदमम् वेष्णं सुद्रो सर्मस्य वर्तनो विश्वये ।      | `                 |
| प्रचार पूजी वर्तन्त्र पर्मानी स तुरुग्न नि वेतरे बहुत्यां                                                                              |                   |
| व्यक्ति सर्वधा कामुसा वालो न साक्ष्मिकेव्यूवर्य ।                                                                                      |                   |
| पुत्रे हु ते पूर्व्यातः स्वासः अवसं कृत्यन्तां दृशिको वर्तिप्याः                                                                       | V                 |
| सर्जिताके कुमते पुरसूर्व द्वितः पाद्यिक्तिये हर्वन्य प्रीसिः।                                                                          | e. 2              |
| कुम्मा तु है दुरुविभिक्की कुछ वं इन्द्र गुप का वृंसस्पे:                                                                               | ५[१]              |
| बुक्तवंद्वान के बुद्धार के बुद्धा में हम्म कर्तता हुत्वेदाः।                                                                           |                   |
| अर्धा तुल्या प्रिय गर्ने नृष्टीः पूछो तो अन्ती न्हुंदित प्रार्थ                                                                        | € CHD             |

(fvf)

अमि य वेवी निर्मतिश्चिवीशे नर्शन्त इन्द्रं शर्यः सुपृक्षः । उप जिनुन्धुर्जरदेष्टिमे त्यस्वविश् यं कृणवन्तु मर्ताः હ आ नो रार्थीसि सवितः स्तुवध्या आ रायो यन्तु पर्वतस्य गुतौ । सर्वा नो विवयः पापः सिंघकत युपं पात स्वस्तिमिः सर्वा नः < [8] (353) (34) ८ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । १-६ सविता, ६ उत्तरार्घस्य मगो वा, ७-८ वाजिनः। त्रिष्ठुप् । उदु प्य देवः संविता येयाम हिर्ण्यर्थी<u>ममतिं</u> यामिशक्षेत । नुने म<u>गो</u> हन्<u>यो</u> मानुषि<u>मि</u>िवं यो रत्नां पु<u>क</u>वसुर्वधाति 8 उद्दं तिष्ठ सवितः शुध्यर्रस्य हिरंण्यपाणे प्रमृतादुतस्य । व्युर्वी पृथ्वीमुमर्ति सूजान आ नृभ्यो मर्तुमोर्जन सुवानः २ अपि प्टुतः संविता वेवो अस्तु यमा चिर विश्वे वसंवो गुणन्ति । स नः स्तोमनि नमस्यर्थक्षेत्री धाद विश्वेमि पातु पायुमिर्नि सूरीन् 3 अमि यं वेट्यदितिर्गृणाति सुवं वे्यस्यं स्वितुर्जुणाणा । आमि समाजो वर्षणा गृण न्त्यमि मित्रासी अर्युमा सुजापाः V अमि ये मिथो वनुषः सर्पन्ते रातिं विचो रातिषार्यः पृथिव्याः । अहिर्नुइयं जुत ने शृणोतु वक्षत्रयेकंधेनुमिनि पातु ч अनु तन्नो जास्पतिमैसीच्ट्र रहाँ वे्यस्य सिवृत्रिरंगानः । मर्गमुग्रोऽवेसे जोहंबीति भगुमनुग्रो अर्थ पाति रर्नम् Ę शं नो मवन्तु वाजिनो हवेपु वेवताता मितर्ववः स्वर्काः। जम्मयुन्तोऽिं वृक् रक्षािस् सर्नेम्युस्मद् युपवुन्नर्मीवा O वार्जेयाजेऽवत वाजिनो हो धर्नेषु विमा अपृता ऋतज्ञा'। अस्य मध्यः पित्रत माय्येध्व तृप्ता यात पृथिमिवें व्यानैः < [4] (308) ( 39) ७ मैत्राचकणिर्पसिन्दरः । विश्वे देया । बिद्धप् । अर्थो अपि मुम्ति वस्वी अभेत पत्तीची जूर्णिर्वृवर्तातिमेति । मेजाते अवी रुध्येष पन्धा मूर्त होता न द्यातो पंजाति ? प योवृजे सुप्रया वृहिरेषा मा विश्पतीय वीरिंट इयाते। विशामुक्तोरुपतं. पूर्वर्हृती वायु. पूपा स्यस्तपे नियुत्वीन् २

> ् १०) १ केल्क्स्ट्रेस्ट्रेस्ट्रा क्रिकेट्स्ट (स्ट्रिट्ट)

w [8] (14d

न देशियों जामिकी बारिकी जीवाबोंको बर्वको क्रिको छात्रि ।

पर्यात कुना नेपूर्व में जह तूरे की सुरिवित प्रमे क

(**२**८०

### (45)

७ नेपायर्गणयमिष्ठः । १ यन्ते प्रमिवायस्याभ्यिमगपूरमद्भाणस्यतिस्रोमस्याः, १-५ मतः, ७ डगसः । बिष्टुप् , १ यगती ।

| मातर्पात्र मातरिन्दं स्वार्षः मातमित्रावर्षणा नात्रान्विनी ।                       |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| मातर्जन पूपण वार्षणम्पति मात सोनमुत कुछ हिषम                                       | ?        |     |
| प्रातारीत मगमग्र विम यय प्रजमितियो विधुता ।                                        |          |     |
| <u>चाप्रधि</u> ए य मन्येनानस्तुरि <u>ध</u> ः राजी <u>चि</u> द् य मर्ग मुक्षीत्याहे | २        |     |
| मत् प्रवेतिर्मत् सत्येराधो मतुमा वियमुद्या दर्दराः।                                |          |     |
| मत् व णे। जन्य गोतिरहे र्मंग व नृभिनुवन्तं स्पान                                   | इ        |     |
| <u>कोतानी मर्गयन्त' स्थामी त पीवृत्व उत मध्ये जहामि ।</u>                          |          |     |
| उतोरिता गपवन् त्मूर्यस्य 🛮 चुपं देजानां सुमृती स्पनि                               | ጸ        |     |
| यभी एवं भगेवा अस्त बे <u>वा</u> स्तेनी पुर्य मग्यन्ता, स्पास ।                     |          |     |
| त त्यों मगु तर्व इंडजींहभीति न भी भग पुरपुता भेंदर                                 | <b>પ</b> |     |
| साध्यायोगसी समन्त - विधानार्यय शुची पुपार्य ।                                      | _        |     |
| <u>्यांचीनं पंतुषिवृ मर्ग हो</u> स्थं <u>ति</u> यान्त्रां <u>पा</u> जित आ पंत्नु   | Ç        |     |
| अन्यंपत्तीगोमितीने द्यासी धीरपीतीः सर्वनुच्छन्तु गुजाः ।                           | T 4      |     |
| पुत पुर्ताना चिन्वतः प्रधीता पुच पति स्वन्ति मिः सदी नः                            | ७ [८] (१ | १९१ |
|                                                                                    |          |     |

### (88)

## ६ मैत्रावर्गणर्वसिन्दः। विन्ते देवाः। निप्तुद्।

| त्र गुद्धाणो अित्सो नदान्तु म शंन्यूनुर्नेग्रन्थेस्य देतु । |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| प चेन्वं उक्प्रती नदन्त चुल्वाताम्ब्री अप्युरस्य पेवी       | 8 |
| सगसी अहे सर्ववित्तो अध्य युद्धमा सूते दृषिती ग्रेटिया ।     |   |
| चे हा सर्वनातवा धीरवाती । तये वेचारा जातिशानि श्रा          | ₽ |
| सार् यो युर श्रेह्यम् नोशिः म होतां युन्द्रो सिरेप उपाने ।  |   |
| कास्त्र स पुर्वणीय वेदा जा युक्तियांतुरपति वहृत्या          | ξ |
| पुरा धारात रेवती दुरोण स्योन्नजीयतिथियः रिकेत्व ।           |   |
| सुरीती धानिः चुित्ती रूप मा ज दिने द्रिण गर्विति द्री       | Ş |
|                                                             |   |

| अञ्चल्या । अरु मृत्यं १, स. ५ ] [ १९७ ]                                                        | ( do 10, 10, 10, 40 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| इने जो असे अध्ये चुंदरव अवस्थित्व प्रदर्श क्रवी का                                             |                     |
| भा मन्त्री पुर्वीः प्रदेशानुसार्ताः सम्बर्ग श्रिकारदेशा वर्षेष                                 | 4                   |
| पुनामि संपूर्त् वर्तिस्ते गुरस्कांने क्रिक्टरर्नस्य स्तीत्।                                    | •                   |
| इर्व गर्व पंत्रपुर वार्त्रमुक्तः पूर्व बांत स्कुरित्तिः स्वर्ध नः                              | 4[N] (MA            |
| (4)                                                                                            |                     |
| % वैत्रावद्यनिर्वेतामः । विश्व देवतः विश्वपुरः                                                 |                     |
|                                                                                                |                     |
| म ना प्रकेषु वेतुवनता अर्थुन् चान्ध्र सन्तिमः पृद्धिश्र हराने ।                                |                     |
| पेनां ब्रह्मान्यसंत्राजि विद्या विव्यक्तिं इतिको व स्त्रकार                                    | \$                  |
| न प्रम एंनू क्या न बन्ति कर्यच्यान् स्थानको कुराची ।                                           |                     |
| स्पृत्रीत वृद्धिरेप्यपर्व हाभू च्यां होन्दिनि देवपूर्वस्तुः                                    | ₹                   |
| न्य पुत्राता न मार्व्य विज्ञान वासी बुद्रासी दृष्टियी बज्जा ।                                  |                     |
| मा विचाची विकृष्णंत्रमुक्ता पने या या वृष्यांता द्वर्यस्या                                     | 2                   |
| वे सीरवन्तु जोतुम्य वर्जधाः अनस्य धार्याः सूत्रुता श्रूर्धमाः ।                                |                     |
| न्नेप्त के ज्ञय सङ्जा कर्तना मा संस्तु बर्वनतो क्ष्ठि प                                        | ¥                   |
| प्रथा मां असे तिस्या राज्या व्याप्त वर्ष प्रश्तातालको ।                                        | Fo. 3               |
| गुषा चुना एंडमान्त्रो मारिया । पूर्व बांत स्त्रुतिनितः प्रद्यं नः                              | A [60] (200)        |
| (10)                                                                                           |                     |
| त्रैत्वयद्यक्तिकाः। श्रीच्याः १ श्रीच्याननुषेशत्रिकोन्त्रतिन्तुनुक्याणस्य<br>विदुष् १ कार्ताः। | differential franch |
| शृक्तियां वं प्रमुमकुष्यियोक्तं नुद्री समिन्नं मर्गकृत्वं हुवे ।                               |                     |
| क्षा कियाँ पूर्व कायुक्तीं काहिताल धार्वपृत्तिनी सुद्ध स्थे                                    | \$                  |
| वृधिकानु सर्वता श्रीपर्यनाः पुत्रीरायन् वकर्तुयनुष्याः।                                        |                     |
| इस्से केवी वृद्धीर्थ सावपंत्रों। सन्दिता विस्त्रे पूर्वा होता                                  | *                   |
| वविकार्यनं स्वयानो जिसि तुर्वं कुर कुर्यः सूर्वं कार ।                                         |                     |
| मार्थ ब्रांशानेकेकारन वर्ध है विश्वासम्ब ब्रॉडिस परिवास                                        | ŧ                   |
| अभिकालो कारते वारपार्थे । और स्वीर्ध्य जस्ती म् <u>ला</u> नम् ।                                |                     |
| मिनिय प्रवास मेहूबा रस्ति अस्ति सिम्मिन्ति ।                                                   | S (844)             |
|                                                                                                |                     |

?

?

3

P

ż

[१२] (872)

स० ५, स॰ ४, स॰ ११ }

आ नी वृधिकाः पृष्टपामनक्त्वु न्तरम् पन्यामन्वेत्वा उ । शुणोर्तु नो दैव्य शर्धी अग्नि गुण्यन्तु विश्वे महिपा अर्मूराः

(84)

४ मेत्रायरुणियंसिष्ठ । स्रियता । विण्युप् ।

आ देवो यातु संविता सुरह्मी अन्तरिक्षया वर्हमानो अन्त्री । हस्ते व्धानो नयां प्रतिन निवेशयंत्र प्रसुवञ्च मूर्म उर्दस्य बाह् शिथिरा वृहन्ता हिरण्यया दिवो अन्ती अनम्टाम् ।

नुन सो अस्य महिमा पंनिप्द सूर्रिश्चदस्मा अनु वाद्यस्याम् स यो नो वेवः संविता सहावा ऽऽ सांविपुद वसुपितिर्वसूनि ।

विभयमाणो अमतिमुख्नी मेर्तुभोजेनुमर्थ रासते न

इमा गिरे सवितार सुजिह्न पूर्णनेमस्तिमीळते सुपाणिम्। चित्रं वयी बृहद्भा वधात युव पात स्वस्ति भिः सर्वा नः

> (38) व मैत्रायकाणयंसिष्ठः । यदः । जगती, व त्रिष्टुपः।

इमा ह्वार्य स्थिरधन्वने गिरं श्चिमेपेव वेवार्य स्वधाने । अपोळ्हाय सहमानाय वेधसे तिग्मायुधाय भरता शृणोतुं न

स हि क्षेपेण क्षम्पस्य जन्मेन साम्रीज्येन विक्यस्य चेतंति । अवन्नवेन्तीरुपं नो दुर्श्वरा डनमीवो रेह जासु नो मव

र्गा ते नियुद्वेसृष्टा विवस्परि क्ष्मया चरित परि सा वृणक्त न । स्हिमं ते स्विपवात भेपूजा मा नंस्तुकियु तर्नयेषु रीरियः

मा नों वधी रुद्ध मा पर्रा द्या मा तें मूम प्रसिती ही क्रितस्यं। आ नो मज बुर्हिपि जीवशासे यूप पात स्वस्तिमिः सर्वा नः

(89)

४ मैत्रावर्ह्मणर्वसिष्ठः । आपः । त्रिष्टुप् ।

आपो य वे: प्रथम देव्यन्तं इन्द्रपानमूर्मिमक्रुण्यतेळः । तं वी ष्य शुचिमस्मिम्य धृतपुष मध्मन्त वनेम

न्त्र० ५४

₹

(889)

[१३] (४१६)

| तमुर्विमोत्ता सर्वम्बन्धे हो ज्यां सर्ववस्थात्त्रोत्तो ।<br>वस्तिमित्तो वर्षिमित्त्रेत्तहे तक्त्वास देशकर्या हो खुध<br>इत्तर्वविकाः खुबक्तः सर्वस्ती-पूर्वविक्रिक्तस्वित्त विक्ति वर्षाः वर्षाः<br>ता स्वत्युंक्तः विक्तित कृताहि सित्युंक्तो कृत्ये पूर्ववित्रहात | ę  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | -  |            |
| बाः सूची प्रिमिणिततान् यान्यु इश्वा अर्थाष्ट्र प्राप्तमूर्मिम् ।                                                                                                                                                                                                   |    |            |
| तं सिन्धन्तं वर्तिना चातन्य मो वृत्रं पांत स्तुस्तिन्तिः सर्वा मः                                                                                                                                                                                                  | ¥  | [\$A] (am) |
| ( Hc)                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |
| ४ वैश्ववदन्तिर्वदिक्तः । समय <sub>ः</sub> ४ विन्ते देवा दा । विण्युद                                                                                                                                                                                               | į, |            |
| कर्मुक्रयो बाधा नुसर्वज्ञा मुस्ते वरी वयबादा मुस्तवं ।<br>व्या क्षेत्रवं क्रांक्री व प्राती विल्या रहे वर्ष वर्षमञ्                                                                                                                                                | ₹  |            |
| स्रमुजंमुप्रिंपि ये स्वाम् (रेन्यं सिमुक्तिः वर्षाता शर्याति ।<br>यात्रों मुक्ताँ संवतु कर्मसन्ता सिम्हेंच पुत्रा तंत्रेण वृत्रय                                                                                                                                   | 8  |            |
| हे श्रिद्धि पूर्वीपित हर्मित हात्रसः विश्वी जुर्व वेत्रकारित क्ष्यव ।<br>इस्ते विश्वी बसूसा बाजो अपेः सर्वारित्यता ईत्यत्र वि नृत्यस्                                                                                                                              | Ą  | `~         |
| मु इंशाली बरिंगः कर्तना वा मून सुध विश्वेदर्यस सुवार्याः ।                                                                                                                                                                                                         |    |            |
| समन्त्र इत् वर्तनो इतितः पूर्व पांत स्त्रस्थितिः सन्ति मः                                                                                                                                                                                                          | ¥  | [१५]       |
| (m)                                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |

कानेहराका पुत्र र १०] [शरी]

| <b>Y</b>                                                                                         |      | -          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| बलेदा≀म∞ ५ वर प र ] ंिंशह]                                                                       | [*   | o good dot |
| ( 44 )                                                                                           |      |            |
| १ तैयानकविर्वतित्यः । वाधापृथिनीः विश्वपुर् ।                                                    |      |            |
| व सार्था पुष्टैः इंक्टिपी नमेरिनः सुनार्च इंडि क्लूटी यन्त्रे ।                                  |      |            |
| ते क्रिक्स भूगे कुमचे प्रभावी: पूर्व अर्थ प्रतिरे केपानि                                         | - \$ |            |
| त्र पुंडित क्षितपु सम्बंधीयि पुरियो क्षेत्रको सस्ति कुलस्त्र ।                                   |      |            |
| मा में प्राचनुष्मित्री देन्सेन अमेंन नातुं बाई व्हां वर्कचम्                                     | R    |            |
| ब्रुक्ते हि वाँ राष्ट्रवेपार्श्वि सन्तिः पुकर्ति वासस्त्रविती सुन्तर्ते ।                        |      | 1          |
| अस्य पंत्र क्लान्स्कृषोत् वृषं र्यम स्त्रस्तिक्किः तस्रो कः                                      | - 1  | [4] (HO)   |
| (9)                                                                                              |      |            |
| १ वैद्यानपनितीयकः। वास्तानिः निम्नुन्।                                                           |      |            |
| बारतांच्यो वर्ति जानीश्चरवान् त्रवनिक्षो अंत्रश्चीया संवा नः ।                                   |      |            |
| पत् लेकी प्रश्नि तको पुरस्ता से भी सब द्विप्से के पर्युपने                                       | 3    |            |
| वासीक्ते क्रांको व पवि ग्लुस्कन्नो गोन्तिव्यक्तिक्ति ।                                           |      |            |
| अध्ययोक्ता लुक्के स्थान क्षित्रेचे प्रथम वर्ति मरे लुक्स्य                                       | ₹    |            |
| शक्तांपने सुरम्प केल्प ते स्मृतिनहिं दुल्यनं पादुकार्य ।                                         |      |            |
| प्राप्ति केले पूरा केले कर को पूर्व परंत क्यूनिनिक्त कर्या हा                                    | 1    | [41] (ms)  |
| (%)                                                                                              |      |            |
| वैजयस्थितिकाः वाम्योन्तरिः १-८ वृत्तः (१ ८ शत्वापित<br>१ कामारिः १-७ कारियासपूर्वः १-८ वर्षुसूर् | वयनि | ब्द्)।     |
| <u>अमेल्या चोस्तोन्पते</u> विन्यां कुणन्यतिकृत् । सर्वा कुरेलं पाचे कः                           | Ł    |            |
| कर्तुन बारनेय कृतः विसाह यक्ताने ।                                                               | •    |            |
| र्शीय बाजना अन्यत् । यह प्रवेषु वस्त्री नि व स्त्रेष                                             | *    |            |
| मुखं एवं साम्बेच - तस्केरं का पुक्तकर ।                                                          |      |            |
| सामुजिन्होच्य रापति किनुस्मान् ईच्चुनास्ता वि दु स्वंत                                           | R    |            |
| लं चेकुलनं वर्षक्षः तर्न सर्वेतुं सुक्रुतः ।                                                     |      |            |
| स्त्रोत्निव्हंच्य एवति किनुस्माद हुंच्यूनावते नि पु स्त्रेप                                      | ¥    | (1947)     |

(844)

| सस्तुं माता सस्तुं पिता सस्तु श्वा सस्तुं विश्पितः ।          |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| ससन्तु संवै जातयः सस्त्वयम्भितो जर्न                          | 4            |
| य आस्ते यश्च चरेति यश्च पश्येति हो जर्नः ।                    |              |
| ते <u>षा</u> स हेन्मो <u>अक्षाणि</u> य <u>थे</u> द हुम्पं तथा | Ę            |
| महस्रेगृङ्गो वृष्मो यः संगुदातुवाचरत् ।                       |              |
| तेना सहस्येना वय नि जनान् त्स्वापयामसि                        | v            |
| मोप्टेशया विद्येशया नारीयस्तिल्पशीवरीः                        |              |
| क्षियो याः पुण्यंगन्धाः स्ताः सर्वाः स्वापयामित               | ८ [२२] (४५२) |
|                                                               |              |

२५ मैत्रायकणिर्वसिष्ट । मकत । त्रिप्टुप, १-१२ हिपदा विराद्।

क है ब्येका नरु. सनीळा <u>ब्रद्धस्य</u> मर्या अधा स्वश्वां निक्सिंगं जनूषि वेव ते अद्ग विदे मिथो जनिवेम् गशा २ अभि स्वपूर्भिर्मिथो वेपन्त वार्तस्वनसः रुपेना अस्पूधन् 3 पुतानि धीरों निण्या चिंकेत पृश्चिर्यदूधी मुझी जमार ॥२॥ ४ सा विट् सुवीरां मुरुद्धिरस्तु सुनात सहेन्ती पुर्वन्ती नृम्णम् ч याम् येप्जाः शुमा शोमिष्ठाः श्रिया समिश्ह्य ओञीमिष्ठ्याः ॥३॥ ६ ल्या व ओजः स्थित शवास्य धा मुकद्भिर्गणस्तुविध्मान् ی शुम्रो व शुष्पु कुष्मी मनाँसि धुनिर्मुनिरिव शर्धस्य धूष्णो 11811 6 सनैम्युस्मव् युपोर्त दियु मा वी दुर्मति रिह पणिङ्ग प्रिया हो नाम हुवे तुराणा मा यत् तृपन्मंदतो वावज्ञाना ॥५॥ १० [२३] स्वायुधासं इप्मिणः सुनिष्का जुत स्वय तुन्वर्धः शुम्भेमानाः ॥६॥ ११ शुची वो ह्व्या मेरुत शुचीना शुचिं हिनोम्यध्वर शुचिंन्य. । ऋतेनं सत्यमृत्सापं आय् उन्हुचिजन्मान् शुचेय पावका १२ अंसेप्ना मंकत' साव्यों वो वक्षं सु ठुक्मा उपशिथियाणा । वि विद्युतो न वृष्टिमी रुचाना अनु स्वधामायूंधैर्यच्छमाना १३ प्र बुश्यां व ईरते महासि प्र नामानि प्रयज्यवस्तिरध्वम् । सुद्रितय दम्यं मानमेत र्गृहमेधीय मनतो जुवध्वम् 88

| क्रांदेश। सन्देश के सन्दे ] [श्रृः]                                                                                                                                                           | किस्स मार्थ भ    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| षर्वि स्पृतस्यं मस्तो अधीयेगास्या निर्मत्य शक्तिको इर्योक्त् ।<br>अस्र ग्रम मुक्केपेस्य एतः   इ. तिर् यक्षण्य उत्तपन्तर्गना                                                                   | ₹ <b>ч [</b> ₹¥] |
| मुस्त्यन्ता ने मुक्तां सुक्तन्तु विद्यान्तु वेर्युती मुक्ते ।<br>वे बंग्नुंच्या दिवन्तु न सुक्ताः अस्तान्तु न मुक्तिद्वने पञ्चेताः<br>सन्त्यान्तु न वे मुक्ताः स्टब्स्                        | \$4              |
| जारे ग्रेक तूरा प्रयो को अस्तु मुद्रेविद्रस्य बेस्को समस्यम्<br>का वो क्षेत्री जोद्रवीति सुख्य सुत्राची ग्राप्ति संबतो गुज्यनः ।                                                              | ₹ <b>u</b>       |
| य ईक्तो कुरतो अस्ति गोन्तः को अञ्चलती इस्ते व प्रश्चेः<br>इसे तुरं सुकर्ता रायचन्त्री के सद्दा राष्ट्रीत आ पंकत्रित ।                                                                         | <b>?</b> c       |
| हमें संबंध प्रमुख्यों मि पर्रिता सुरु हेता सर्ववयं वपनित<br>हमे रह्में विक्सकर्ता कुतनित सुन्नि क्षित्र पत्रा पर्वको कुकर्ता ।                                                                | 15               |
| ज्ञा वाषाचे दृष्युलगाँचि   पुण वि <u>त्त</u> ं वर्नयं <u>त</u> ोक्ष्युस्थे                                                                                                                    | २ [क्स]          |
| मा को बुक्तानभटको निरंपना पा प्रसाद वैच्या क्या शिक्राये ।<br>जा को म्यूप्ते प्रेयसमा बनुस्थे हैं पदी सुन्तार्थ पूर्वको हो कार्दित<br>से बदार्थक सुन्युक्तिकंकोना सूर्य प्रतीप्योवधीय विश्व । | 25               |
| कर्प स्ता वा प्रकते विद्यास <u>अध्य</u> प्रें मूत् पूर्ववास्त्रपै'<br>सुर्वे कक्क प्रकार पित्रसंक्यू स्वासि या तो <u>श</u> रूकर्म पुरा विद्य ।                                                | १९               |
| क्रुप्तिका पुनेनातु बाक्यां अपितिया सर्वेता वासमयी<br>अस्ये वीचे संबता सुम्पनेता स्मान्ति वे असूचे विद्यतो ।                                                                                  | 99               |
| अयं पेन पृक्तिने तोयाः ५ एप्योको अपि वं स्याप<br>तक सम्रो वर्षको द्वियो अभि यत्र और्ष्यस्थिती कुम्ला ।                                                                                        | <i>6</i> 8.      |
| कर्मन् तनाम नुकर्तापुरकर्भः पूर्वं पाँत स्नुक्तिः सर्वे मः                                                                                                                                    | १५ [१९] (२००)    |
| ( ५३ )<br>नेक्स्परिक विकास । स्वतंत्र र विद्युप्                                                                                                                                              |                  |
| मध्यं क्षेत्रसम् सर्वतं कराष्ट्रः व दुवेतुः सर्वास सङ्ग्ति ।<br>व निवर्षेति सर्वति पिक्षीः सिन्तुरस्तुः क्यांसुद्धाः                                                                          | t (sec)          |

<u>निचेताते</u> हि <u>म</u>हती गुणनं प्रणेताते गर्जमानस्य मन्य । अस्माक्षेम्य विद्येषु युर्ति स वीत्रये सद्त पिषियाणाः 5 नितार्पवृन्ये गुरुतो यथेमे । प्रार्जन्ते कुनमैरायुधेस्तुनूभिः । आ रोदंसी विख्यपिनां: पिजानाः संगानमुरूपंत्राते शुभे कम् 3 अध्यु सा वी गहती द्वियुवंस्तु वद् व आगीः पुरुपता कराम । मा वस्तस्यागपि यूमा चनमा अस्मे वी अस्तु सुग्रुतिधानिष्ठा 3 पूते चिव्रं गुरुती रणन्ता ऽतवृद्यास्. शुर्चयः पायुकाः । प्र णोऽचत सुगुतिर्मिर्यज्ञाः प्र वाजेभिस्तिरत पृष्यसे गः ч <u> जित्र स्नुतासी मुक्ती व्यन्त</u> विश्वें <u>भि</u>र्नामं <u>भि</u>र्नरी उची वि व्यात नो अपूर्तस्य प्रजारी जिगृत गुपः सुनृता मुघानि Ę था स्नुतासी महतो विश्वं द्वती अच्छी सूरीन् त्युर्वतीता निगात । ये वस्त्रमा शारीनों वर्धयनित युग पात स्वस्ति मिः सर्वा नः [२७] (<sub>828</sub>)

### (40)

## ३ मैत्राचवणिवंसिष्ठः। मण्याः। निप्रुत्।

प सक्तिमुक्षे अर्चता गुणा<u>च</u> वो वैव्यस्य धानास्त्रविष्मान्। **जन क्षोदिन्तु रोदेती अनुत्वा नर्छन्तु नाफ्रं निर्धितर**नुजात् भीयसिस्तुर्गिमन्यवोऽपीसः । जुनुधिव् वो मजतस्त्रेन्थेण म ये महो<u>मि</u>रोज<u>सो</u>त राज्यि विन्धी यो यामेन् मयते स्वृर्देक् 7 वृहर् वर्षो ग्रचर्वको। व्यातः जुजोपूजिन्युकतः सुब्दृति नेः । गुतो नाष्ट्रा वि तिराति जन्त ग णे स्पार्शियेखतिशिस्तिरेत ₹ युष्मोतो विभी मकतः शतुष्यी युष्मोतो अर्वो सहुरिः सहसी । युष्मोतीः सुग्राञ्चत इंन्ति च्य प तब् वी अस्तु धूतयो वृष्णार् X ताँ आ रुवस्य भीळहुवी विवासे कृषिद्यसन्ते मुचत्. गुर्नर्नः । यत् सस्यतीं जिहीक्ति यद्मावि रख तयेने ईमहे तुराणीम् 4 म सा यांचि सुम्बुतिर्नाकोगां मिद सुक्त मुक्तो जुकना । आराज्जिद हेपी वृषको युवात यूर्व पांत स्वस्ति<u>मिः</u> राज् नः [२८] (४९०)

| क्रमहारच भूग भूग भूग १९]                                                                                                                   | والشعيوب بريالة                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| (%)                                                                                                                                        |                                     |
| ११ वैजानकांश्वरीयाकः । १ ११ श्रवतः १९ वतः (कृत्युक्तिः<br>प्रयासः «विकता पृष्टती कतः करोतुष्टती) ७-८ विद्युष १-११ वतः                      | स्यमे क्ष्य ) ।<br>सर्वे १० सम्बद्ध |
| व कार्यक क्षाति है होती व ज सर्वत ।                                                                                                        | 446 (1 -3-6)                        |
| तस्यां अके वर्षण विद्यार्थिन्। मर्वतः समि वन्स्यतः                                                                                         | t                                   |
| कुमार्स केन अकुसर्वानि दिव विमानसंस्ति दिवाः।                                                                                              | ,                                   |
| म स क्षत्र तिरहे वि सुद्रीरियो को ये ये करेड करकेति                                                                                        | 8                                   |
| मुख्ये चंच्युनं कुमः चार्विन्दरः प्रतिनंतरेत ।                                                                                             | ,                                   |
| मुस्ताबनुध बंदरः क्रो बच्छ विश्व दिस्त मुस्तिनी                                                                                            | 1                                   |
| कुछ वं क्रुक्तिः पूर्ववास् वर्षेतिः वस्तु अर्थको वरः ।                                                                                     |                                     |
| अभि पु ज्यानंतं सुमुतिभंतीं प्रती तूप यात विधीवयः                                                                                          | ¥                                   |
| ओ वु चुन्चियांच्याः पाठमान्यति ग्रीतर्थं ।                                                                                                 |                                     |
| इका की कुल्या मेदाता हुरे कि कें जो प्याह ल्या पान्तव                                                                                      | 4                                   |
| आ में मो इकिंद सर्वतानिया में का स्टब्स्टिन ब्रावेंते वर्स ।                                                                               |                                     |
| अभेषको सदता लांग्ये मुद्दी स्वाह्य सौर्वाणी                                                                                                | € [64]                              |
| मुख्यभिद्धि कुन्तर्भ सुर्व्यमस्य आ ईसस्या शिलेक्ट्य व्यक्तव् ।                                                                             |                                     |
| विन्त्रं क्षांचे जिमितां हा लि क्ष्रं भोते व उपका करने क्लंका                                                                              | <b>W</b>                            |
| पो मां मस्तो <u>अ</u> मि <b>श्रृं</b> जाउ जिएश्रिकार्ने वहसे विद्यास्ति ।                                                                  |                                     |
| प्राप्त वर्ति न मुनीप अधिपन्त प्रत्येन प्रत्येना प्रत्यक्ता वस                                                                             | 4                                   |
| सर्वतंत्रता इतं इति "कंक्नुस्तरन्त्रं नुष्यतः । पुष्पतन्त्रोती रिस्सातः<br>गृहकितानु का गेनु कर्कनु वार्च मुक्तः । पुष्पतन्त्रोती संस्थानः | 3                                   |
| होते वा स्थापनाः कर्तपः स्पेतन्तः । पुत्रा संस्तु आ होत                                                                                    | \$ \$                               |
| इस्त वा स्थापन्तः । चन्त्रः पूर्वत्यः । <u>चन्त्रः वस्त</u> ुः जा हुन्नः<br>इस्तिकं वजामहे भुगन्ति पुष्ट्रिवर्धमम् ।                       | "                                   |
| पुर्वाच करित करवेबा स्कृत्यामिकी पुत्रामुखीन                                                                                               | ₹ <b>₹</b> [₹ ] ( <del>+1</del> )   |
| 4) R-                                                                                                                                      |                                     |
| [पश्चमार्क्रमाया १९ वर्ष १३] (१०)<br>१९ विकासकार्यक्रिया । १ सूर्य, १-१९ विकासकार्यो । त                                                   | hogo;                               |
| पर्य तुषु वदाध्योगः । द्रयम् विधाषु वर्षमाय तुरुगः।                                                                                        |                                     |
| वृषे बंद्रवास्ति स्यातः । तथे श्रिपासां अर्थकन् गू <del>व्यां</del> तः                                                                     | ž (441)                             |

| एप स्प मित्रावरुणा नृचक्षां <u>उ</u> मे उर्दे <u>ति सूर्यो अ</u> मि ज्मन् ।<br>विम्बस्य स् <u>थातु</u> र्जर्गतस्य <u>गो</u> पा <u>क्तु</u> यु मंतेषु वृ <u>जि</u> ना <u>च</u> पश्येन् | २        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| अर्युक्त सप्त हरितः सधस्याद् या ई वर्हन्ति सूर्य घृताचीः ।<br>धामीनि मित्रावरुणा युवाकुः सं यो यूर्ये <u>व</u> जनिमा <u>नि</u> चन्टे                                                  | ₹        |       |
| उद् वी पृक्षा <u>सो</u> मर्धुमन्तो अस्थुः रा सूर्यी अरुहच्छुकपणीः ।<br>यस्मी आवित्या अर्ध्व <u>नो</u> ख्रीन्त <u>मित्रो अर्</u> धमा वर्रणः सुजोपीः                                    | 8        |       |
| इमे <u>चेतारो</u> अर्नृतस्य भूरे <u>मि</u> ज्ञो अ <u>र्य</u> मा वर्षणो हि सन्ति ।<br>इम <u>क्त</u> न्त्र्य वावृधुर्युरोणे ग्रग्मार्सः पुत्रा अदितुर्दन्धाः                            | <b>પ</b> |       |
| इमे <u>मि</u> त्रो वर्षणो दूळमस्ति   ऽ <u>चे</u> तसं चिचितयन्ति दक्षै ।<br>अ <u>पि</u> कर्तुं सुचेत <u>म</u> वर्तन्त <sup>ः</sup> स्तिरश्चिद्रश्चेः सुपर्या नयन्ति                    | £ [8]    |       |
| इमे विवो अनिमिपा पृ <u>थिव्या श्रिकि</u> त्वासी अचेतस नयन्ति ।<br><u>मम</u> ाजे चिन्नयो गाधमेस्ति <u>पा</u> र नी अस्य विप्यितस्य पर्पन्                                               | u        |       |
| पद् <u>गोपावव्दिति</u> शर्म <u>मद्र मि</u> ञ्जो यच्छन्ति वर्रुण सुद्रासे ।<br>तस्मुन्ना <u>तो</u> क तर्न <u>य</u> द्धी <u>ना</u> मा कंमें दे <u>व</u> हेळेन तुरासः                    | 6        |       |
| अ <u>ष</u> वेर्ष्ट्रि होर्चामिर्यजेत रिएः काश्चिद् वरु <u>णधुतः</u> सः ।<br>प <u>रि</u> हेपेमिर <u>र्थमा वृंणक्त</u> र सुवासे वृषणा उ <u>लो</u> कम्                                   | S        |       |
| सस्वश्चिद्धि सर्मृतिस्त्वेष्येषा मणीन्ये <u>न</u> सर् <u>हसा</u> सर्हन्ते ।<br>पुष्मद् <u>भि</u> या र्वृष <u>णो</u> रेजमा <u>ना</u> वक्षस्य चिन्महिना मुळता न                         | ? 0      |       |
| यो ञक्क्षणे सु <u>मृतिम</u> ायजति वार्जस्य <u>सा</u> ती पर्मस्य राप ।<br>सीक्ष्रेन मुन्युं मुघवनो <u>अ</u> र्य <u>च</u> रु क्षर्याय चिकरे सुधार्तु                                    | ११       |       |
| ष्ट्रय देव पुरोहितिर्युवस्यां यज्ञेर्यु मित्रावरुणावकारि ।<br>विष्वानि दुर्गा पिपृत <u>ति</u> रो नी यूप पति स्वस्ति <u>मि</u> ः सदी नः                                                | १२ [२]   | (५१८) |
| ( 58 )                                                                                                                                                                                |          |       |

७ मैत्रायरुणिवेसिष्ठः। मिन्नाबरुणौ। त्रिप्टुप्।

उद् वा चर्स्रवंष्ण सुप्रतीक वृक्षेरिति सूर्यस्ततन्वान् । अभि यो विन्द्रा भुवनािति चप्टे स मृन्यु मर्त्येष्वा चिकेत भ० ५५

(494)

| क्षप्रदेश के भूक भूक है   [898]                                                                                                             | [क्रीक क) प्रदेश से प |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| भ को स निवाससमानुसाक्षा विश्व कम्पानि ही बुंधुर्दिकारी ।                                                                                    |                       |
| पस्य ब्ह्माणि सुकत् अर्थाष्ट्रः आ पत् करन्य न प्रत्येः पृष्टेणे                                                                             | R                     |
| मोधेर्मित्रावयका प्रशिक्ताः च सूच ज्ञान्यस् बूक्तः सुंबाम् ।                                                                                |                       |
| रपर्गा व्याप्ते ओर्चपीयु <u>निश्तृ पंग्नतो जर्निनित</u> ं रहेनामा                                                                           | X                     |
| संसा सिक्षस्त्र वर्षणस्त्र वात् अस्तो देवसी व्याचे सम्हिता।                                                                                 |                       |
| मञ्जू मान्ता अर्थन्यमानुवीताः । प्रश्नमंत्रा पूजर्न तिरावे                                                                                  | ¥                     |
| मर्म्या विन्त्रां कृपवासिया हो। न वार्त्य विश्वं वर्षाने व द्रक्षम् ।                                                                       |                       |
| हर अपने करता करता न में निज्यान्तियाँ क्रमूकर्                                                                                              | 4                     |
| रातुं वां पुत्रं योष्ट्रं प्रमामि—हिरे वां विकासकपण तुवाकः ।<br>य पुत्रं करमान्त्रुकते सर्वावि कृतानि कर्त्र तुत्रुविकार्मि                 |                       |
| व द्वा वर्गान्त्रवर्गा स्थान क्रिकेट विद्यावयनात्रकारि                                                                                      | •                     |
| विष्योजि क्याँ पिठुने शिरो नां पूर्व पांत स्पृत्तिक्रिक सर्वा वर                                                                            | v [1] (xt)            |
|                                                                                                                                             | - 20 (11)             |
| (44)                                                                                                                                        |                       |
| <ul> <li>वैद्यानकार्यक्रिकः। १ १ न्द्रीय १-५ शिक्यवस्थि।</li> </ul>                                                                         | मित्रुष् ।            |
| धर सूची बृहदूर्वविकेश पुर विन्ता अनित कार्नुवानास् ।                                                                                        |                       |
| हुम द्विश देहते रेपियाचा आला कृतः पुर्वतः प्रमृतिर्मृत                                                                                      | 3                     |
| स रुचे वर्ति पूरो म जब गां शुनिः स्वामिनिशासमिति ।                                                                                          |                       |
| य मा शिमान वर्षभाव शाकी अर्माणी अर्मुच्ने अग्रव व                                                                                           | 8                     |
| दि से शुरूर्य सुक्रमां स्व"नस्कृतकांकु वर्षणा क्रिको अग्रिः ।<br>यच्छोन्तु कुन्हा प्रेणने से <u>अर्थ</u> ामा कुर कार्न पुरूरन्तु स्तर्वानाः |                       |
| राश्चिमी अहित मासीयों तो   ये वॉ उद्दाः सुनर्तियान क्या ।                                                                                   | •                     |
| भा दुर्थ मुनु बर्दणस्य बाची मां सिमस्य विपतनस्य मुकास्                                                                                      | v                     |
| प द्वाइयां विमृतं श्रीयसं छ जा <u>ना</u> सम्पृतिकुक्तां पूर्वेगं ।                                                                          | -                     |
| <ul><li>६) ता कर्न भवपते पुचामा भूते वे विधायक<u>मा</u> होता.</li></ul>                                                                     | ч                     |
| मु क्रिमा वर्षणा अर्थमा <u>ज</u> ान्यमनं तामा <u>च</u> वर्षिण वृषम्यु ।                                                                     |                       |
| सु तो विश्वां मुपर्धानि बन्तु । कृषं पाँठ स्तुस्ति <u>धिः बन्धं</u> ना                                                                      | ( [x] (/m)            |

(432)

#### ( 57 )

६ मेम्रावर्गणवंसिष्ठः। १-४ स्या, ५ स्य-मित्रावरुणाः, ६ मित्रावरुणी अर्थमा च । त्रिष्टुत्।

उद्वेति सुभगो विश्वचंक्षाः साधरिष्यः सूर्यो मार्नुपाणाम् । चर्ह्ममिञ्चस्य वर्षणस्य वेव अभैव य सुमविव्युक् तमासि 8 उद्देति प्रस्वीता जनानां महान् केतुर्रण्वः सूर्यस्य । समान चक पर्याविवृत्सन् यदेत्को वहीत पूर्व युक्तः 2 विभाजमान उपसामुपस्थाद रेमैरुद्त्यनुमुखमानः। एप में देवः संविता चेच्छन्द य. संमान न पंगिनाति धार्म 3 विवो हुक्म उहुचक्षा उवैति व्रुरेअर्थस्तुरणिर्धार्जमानः। नून जनाः सूर्येण प्रसूता अयुन्नर्थीनि कृणवुन्नपासि Å पत्रा चुक्करमृता गातुर्मस्मे इयेनो न दीयुन्नन्वेति पार्थ । पति चां सूर उर्वित विधेम नमीमिर्मिज्ञावरुणोत हब्यैः 4 नु मित्रो वर्षणो अर्थुमा नु स्तमने तोकाय वरिवो दधन्तु । सुगा नो विश्वी सुपर्यानि सन्तु यूर्य पात स्वस्ति मिः सर्वा न ६ पि (433)

#### ( 48 )

## ५ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ । मित्रायरुणौ । त्रिग्दुप्।

विषि क्षयंन्ता रजेसः पृथिव्या प्र वा पुनस्य निर्णिजी वृदीरन् ।
इत्यं नी मित्रो अर्थुमा सुर्जातो राजा सुक्षत्रो वर्षणो जुपन्त १
आ रोजाना मह ऋतस्य गोणा सिन्धुंपती क्षत्रिया पातम्वांक् ।
इत्या नो मित्रावरुणोत वृष्टि मर्व वृिष इंन्यत जीरदान् २
मित्रस्तक्षो वर्षणो वृषो अर्थः प्र सार्थिष्ठिमिः पृथिमिनंपन्तु ।
अत्रद् यथा न आवृरिः सुदासं इषा मेदेम सह वृवगोपाः ३
यो वां गर्ते मनंसा तक्षवृत मूर्ध्या शीतिं कृणवेद् धारयंच ।
अक्षेथां मित्रावरुणा घृतेन ता राजाना सुक्षितीस्तपंयेथाम् ४
पुष स्तोमो वरुण मित्र तुम्य सोमः शुक्तो न वापवेऽयामि ।

अर्थिकं रुजो किर्म परित्री क्षेप को स्वर्धानि क्ष्यां स्वर्धाः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्

| क्रमेश (करूप क्षाप्त प्राप्त ] [वर्ष]                                                                                                                                                                                                                                     | [deal of the section |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (41)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| ५ वैदारकविकेस्याः विकासक्ये । विश्वर ।                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| मार्ते जो तर् प्रसित् गुर्वते "सिमं हिन वर्षकं पुरादेशस्य ।<br>वर्षारमुक्ते मार्केत क्षेत्रकं निर्माल्य सामेद्वाचितां निर्माल्य<br>ता वि वेषानुसन्तेतु तालुकां ता की हिन्दीः केराजुर्वकेततीः ।                                                                            | ŧ                    |
| ज्ञास्त्राची तिज्ञास्त्रम् वर्षे वर्षे च्या चित्रं क्षर्यात्रः ।<br>सः मुस्तिम्बान्त्रमस्य केत् स्तुरुद्धे वित्रं क्षर्यात् ।                                                                                                                                             | *                    |
| च्चतस्य किव्यवस्था पुषा वा उपा वा उपा वा उपा वा                                                                                                                                                                                       | X                    |
| पति शुक्तु बरका जनांच <u>पूर्ण</u> तसूत्रो दुम्बस्तु वार्धाः                                                                                                                                                                                                              | ¥                    |
| पुर स्तोतां करण विष्ठ तुम्द्री जानी सुको व शुपर्वत्वामि ।<br><u>त्रति</u> न्द्रे विषां विमृते पुर्वती पूर्व प्रति स्कृतितिहा कर्ग व                                                                                                                                       | પ [v] ( <b>પ્</b> લ) |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| १९ जैकसम्बन्धिकाः। निकायकोः, 8-११ व्यक्तिस्यः, १४-<br>यामार्थः १०-१५ ग्रामकः = ( स्वतः प्रदर्शः निकासंबर्शेष्टः<br>१६ प्रर वन्तिस्यः।                                                                                                                                     | १९ व्हर्नाः<br>१९    |
| व क्रियानुंबंबच्याः स्तोधां म एड्र क्यूच्यः । वर्षक्यम् तृषि <u>जा</u> वरीः<br>या पुरस्कत देवाः प्रस्ता क्यूचित्यः । अनुवीत् वर्षक्याः<br>ता थः निज्या तेषुणः वर्षकः वरिष्ट्यारः । विवे <u>न</u> ावर्षः थियो                                                              | ₹<br>₹               |
| बहुध तुर उन्ति अर्थामा पिको क्षेत्रेया । सुवाती सक्तिमा मर्थः<br>भूताशीरम्तु स अतुः इ सु पार्कन् तहुशनकाः वे क्षेत्रे अर्थः अतियोति                                                                                                                                       | ४<br>५ [८]           |
| दूर स्वच्छा नर्विद्धाः ग्रीमान्य नरस्य वे । इसे पनीत देशते<br>पर्वि ह्या नर्ति विश्व पूर्विनेदे वर्षसम्य । अर्थन्य विस्तर्यस्य<br>प्रचा दिल्प्या मुक्ति विस्तर्यस्य स्वच्छे । वर्षे निस्मे क्षेत्रस्यत्ये<br>ते स्वात देव चयन हे तित्र सुनिनिः इस । वर्षे सम्बन्ध वीत्रवि | €<br>                |
| मानि व तंत्रीस्थानातु सुन्निति स्टब्स् नि तार्वितमात्रः<br>स्टार्टी संस्थानातु रह्मिनियाः स्टब्स् नियान्त्रः<br>प्रस्ति वत्रस्य प्रमानियाः                                                                                                                                | t [1] (m)            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |

| अ⊓ा थ, <b>थ</b> ० थ, व० ३० }                                                                                                       | [840]                                             | [ ऋखेदः । स० ७, स्० । | ( <b>१, म∙ १</b> १ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| वि ये वृष्धः <u>श</u> स्तु मासमावह <u>र्य</u> ज्ञमक्तुं<br><u>अन</u> ाप्यं वर्षणो <u>मि</u> ञ्चो अ <u>र्य</u> मा <u>क्ष</u> ञ्चं स | चाहर्चम् ।<br>जान आशत                             | ? ?                   |                    |
| तद् वो अद्य मंनामहे सूक्तैः सूर्<br>यदोहते वर्षणो मित्रो अर्थमा यूप                                                                | मृतस्य रथयः                                       | १२                    |                    |
| ऋतावीन ऋतजीता ऋतावृधीं धोरासी<br>तेपां वः सुद्धे सुंच्छुर्विष्टिमे नरः स्याम<br>उद्द त्यद् वृ <u>र्</u> धातं वर्षु वि्व एति प्रति  | । ये चं सूर्यः                                    | १३                    |                    |
| उद्ध त्यद वृज्ञत वद्ध । पूर्व एता जात<br>यदीमाशुर्वहति वृच एतज्ञो विश्वह<br>ज्ञीर्ज्याः ज्ञीर्ज्याः ज्ञांतस्त्रस्थुप्रस्पातें सुर  | में चक्षेते अरम्                                  | <b>\$</b> 8           |                    |
| सुत स्वसारः सुविताय सूर्यं वहिन्त गु                                                                                               | रितो स्थे                                         | १५ [१०                | •]                 |
| तचक्षुर्वेषहित शुक्तमुचरत् । एश्येम                                                                                                | श्रास्त्र शत जीवेंम                               | । श्रदः शतम १६        |                    |
| कास्येमिरवास्या ८८ यात वरण सुम                                                                                                     |                                                   |                       |                    |
| विवो धार्ममिर्धरुण मित्रश्वा यातमुद्रु                                                                                             |                                                   |                       |                    |
| आ पोतं मित्रावरूणा जुपाणावाहंति                                                                                                    | नरा । <u>पा</u> त सोर्ममृत                        | ावुधाँ १९ [११         | [] (५६२)           |
|                                                                                                                                    | ( 40 )                                            |                       |                    |
| १० मैत्रा                                                                                                                          | वरुणिर्वसिष्ठः । अभ्विमौ                          | । त्रिष्दुप् ।        |                    |
| मित धा रथ नृपती जरध्ये हिविष्मेता<br>यो वा वृतो न धिष्ण्यावर्जीय रच्छां                                                            |                                                   | ۶                     |                    |
| अशीच्युग्निः समिधानो अस्मे उपी                                                                                                     | अह <u>श्</u> रम् तर्मस <u>श्चि</u> वन्ता          | _                     |                    |
| अचेंति <u>केतुष्</u> रपत्तीः पुरस्ती च्छिये द्वित्<br>अमि वां नूनमंश्विना सुद्दोता स्तोमें                                         |                                                   | ۶<br>ا                |                    |
| पूर्वीमिर्यातं पुष्पामिर्याक् स्वर्विवृा                                                                                           | वसुंमता रथेन                                      | हे.<br>इ              |                    |
| अवोर्वी नूनमेश्विना युवाकुं कृंवे यद्<br>आ वॉ वहन्तु स्थाविरा <u>सो</u> अ <u>श्वा</u> . र्                                         | वां सुते मोध्वी वसूयुः<br>वैद्योधो अस्मे सर्पता म | ।<br>पूर्वि ४         |                    |
| पाचींमु देवास्वि <u>ना</u> धि <u>यं</u> में ऽमूंधां स                                                                              | मातये कृत वसुगुम् ।                               |                       |                    |

५ [१२] (५६७)

किनो अविष्टु वाजु आ पुर्रेधी स्ता नी शक्त शचीपती शचीमि.

| क्रमेश् (कः ५ वः ५ व ] [इस्]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [ de                      | r., # 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |         |
| प वैकासक्तिविद्याः। विकासकारे । विस्तुप् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |         |
| वर्षि शुं बर्द वरित मुक्ति सिंब हुते बर्चन प्रकारका ।<br>बनावर्युं वरिते रोक्ट सिंब हुते बर्चन प्रकारका निम्नुत<br>स्व हि देवसानक्ष्म समुद्रमं सा मंद्र क्रिसीः बेस्सु मंद्रमंत्री ।<br>अस्पन सिनावरका पूर्व के साम्य दु वर्ष क्षेत्रका ।<br>अस्पन सिनावरका पूर्व साम्य दु वर्ष क्षेत्रका ।<br>क्ष्रस्थ सिनावरका पुर्व साम्य दिना सिरा<br>क्ष्रस्थ सिनावरका क्ष्यवृत्ति दुरित्वित्रकारिकामितः ।<br>सार्वे द्वारावरका कृत्यक्षित्रका हिन्दस्य | ₹<br>₹<br>₩               |         |
| पा छोत्त्र वंश्व विश्व हुम्पे वांद्र हुम्छे म द्वापेंद्रवानि ।<br>अपिनं विश्व विश्व हुम्पे वांद्र हुम्छे म द्वापेंद्रवानि ।<br>अपिनं विश्व विश्व हुम्पे वृंद्र पत्र व्यक्तिप्रिः व्यक्तं वा                                                                                                                                                                                                                                                  |                           | (443)   |
| १९ वैद्यानस्थितिकः विकासन्योत्ते २-१९ व्यक्तिकः, १३-<br>मानकी १०-२० जन्मकः (व्यक्त सूरते विकास कार्यस्य<br>१९ प्रदर्शनम्यः)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६ व्यक्ते।<br>१६         |         |
| प क्षित्रगुर्वकेषायोः कार्या व स्पृष्ट्रस्यः । वर्तस्यान् कृषिज्ञानयोः<br>या पुरस्यन देशा पुरस्या वस्तितया । अनुसूर्येषु वस्त्रीया<br>ता स्रो पित्रया नेतृया वस्त्रेण अधिकृष्यस्य । वित्रे आवश्ये विद्येः<br>वपुर तुः प्रदित्रे अन्तर्या क्षित्र वर्षेष्यः । कृष्णार्थे विद्येः<br>मुक्तर्याण्यु व स्त्यु ॥ इ. प्रस्तेष्य समुक्रायः । ये आर्थार्थियोती                                                                                       | १<br>२<br>१<br>४<br>५ [c] |         |
| पुत्र स्वाप्ता माहित्ता प्रेयस्य बतस्य है । शुद्रो धर्माव हैइस<br>सर्वे हो ना प्रोहन हिन्दे गृंधीयुं वर्षण्यः । अर्थययं हिस्साहेत्व<br>पुत्र सिंक्युया हिन्दि एवस्त्रे साम्र स्वत्ये । इसे विश्वे प्रभावेत्व<br>त प्यांत इस्त्राच्या न सिंक्य नृतिक्षेत्रं हुइ । इसे प्येच प्रीविद्धे<br>वहर नृत्यकार्यः प्रतिकृतिक वेदानुष्टे ।                                                                                                             | e<br>e                    |         |
| र्जाच व वन्धिर्धानि धीतिश्चि विश्वानि वर्धिकृतिथः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t [1]                     | (**1)   |

वृकाय विज्ञसंमानाय शक्त मुत श्रृत श्रुव श्रूयमाना । याबुद्भयामिपन्वतमुपो न स्तुयै चिच्छुक्त्यंश्विना शर्चीिमः c एप स्य कारुजेरते सूक्ते रघे बुधान उपसां सुमन्मां । इपा त वर्धवृष्ट्या पर्योभि पूर्य पति स्वस्तिमिः सद् न [१५] (५८१) ( 99 ) ८ मेत्रावरुणिर्वसिष्ठः। अध्विनौ । त्रिप्दुप् । आ वा रथो रोदंसी बद्धधानो हिंरण्ययो वृषिभियांत्वश्वै.। वृतर्वर्तनिः पुविभी रुचान इषां वोळहा नृपर्तिर्वाजिनीवान् ? स पेत्रधानो अभि पञ्च मुर्मा जिवनधुरो मनुसा योतु युक्तः । विशो येन गच्छंथो वेवयन्तीः कुर्जा चिद् याममश्विना व्धाना 2 स्वन्वां युशसा यातमुर्वाग् वृद्धां निधिं मधुमन्त विवाधः। वि वां रथों वध्यार्थ यार्वमानो उन्तान् विवो बांधते वर्तेनिम्याम् 3 युवोः भिय परि योषाञ्चणीत भूरो दुद्धिता परितकम्यायाम् । यद् देवयन्तुमर्वथः शचींभिः परि घसमोमना वा वयो गात् X यो हु स्य वी रथिगा वस्त दुसा रथी युजानः परियाति वृतिः । तेन नः शं योरुपसो ब्यूंटी न्यंश्विना वहतं युक्ते अस्मिन् ų नरा गोरेवं विद्युतं तृपाणा ऽस्मार्कमुद्य सबुनोपं यातम् । पुरुत्रा हि वा मृतिमिर्हवन्ते मा वामन्ये नि यमन् देवयन्तः Ę उर्दूहथुरर्ण<u>सो</u> असिधानै: । पुव मुज्युमर्घविद्ध समुद्र प्तित्रिभिरश्रमेरेव्यथिमि वृसर्नामिरश्विना पारवन्ता O नू <u>में हवमा शृंणुतं युवाना</u> या<u>सिष्ट वृर्तिरेश्विना</u>विरोवत । धुरं रत्नानि जरंत च सुरीन् यूर्य पति स्वस्तिमिः सद् नः [ ? 4] (469) (00)

७ मैत्रावरुणिर्विष्ठिः। व्यक्तिनौ। त्रिष्टुप्।

आ विश्ववाराश्विमा गत नः प्र तत् स्थानमवाचि वां पृ<u>धि</u>च्याम् । अ<u>भ्वो</u> न वाजी श्रुनपृष्ठो अस्<u>या</u> दा यत् सुद्युर्धुवसे न योनिम्

(५१०)

?

| क्रमेशः व ६ व ६ र १६] [इ६८]                                                                                                                   | [+ | al, afor too do t |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|
| <u>अति</u> चं <u>पी</u> चंचिक न <u>अस्</u> अनस्य हो। स्थाप को अस्त ।                                                                          |    |                   |
| मा वाँ होने तन्ति हर्तमामाः कुलारिते केवाँति नमेश                                                                                             | •  |                   |
| पुत्र स्व वॉ प्र्र्युक्तमें; क्लरें हिविद्विती वॉप्पी प्रतो <u>श्र</u> स्त्रे ।<br>क्क्स्प्रसुर वनुता पीतमुक्ती मुकला हुन्ये वार्तुतीनु हिन्न | u  |                   |
| प्रकेरिकृत् योगं मुरणा कम्पुने परि यो प्रस्त सक्को रखें गाद ।                                                                                 | •  |                   |
| म र्यापनि तुम्बों देखाँच्छा हे वाँ भूई तुर्लाही व्यक्ति                                                                                       | c  |                   |
| अनुमार्ग तुर्वमान्त्रे वि पूर्व वे पूरा बेन्देर्प पुन्नित्रे ।                                                                                |    |                   |
| त्र ये वन्धुं मुकूर्तामिस्तिरम्ते परमा पुत्रान्ते वास्त्या हवार्मि                                                                            | 3  |                   |
| त्रू ते हत्तमा श्रृंतमं इत्यन्य यातियं वर्तिरिच्यात्रियंत् ।<br>पूर्व स्त्रांत्रि वर्षा व कृषेत् वृत्रं योग स्त्रुक्तिक्षा स्त्रां का         |    | [11](+1)          |
|                                                                                                                                               | ,  | Fr-3(m)           |
| (%)                                                                                                                                           |    |                   |
| ५ मेवस्थितिकः। व्यक्तिः। स्थाद्धः-५ विष्                                                                                                      | Ç) |                   |
| आ र्षुका पास्पनिता स्वट्या निर्ण द्वा जुनुबुध्य दुवाको ।<br>इन्यानि ड परिप्रता श्रीतं नीः                                                     | ,  |                   |
| हुन्यान उ. सतपूरा उत्तर १०<br>त सुक्रम्यांनि वदान्यसम् परं यस्तं हुन्यां चीतपं वे ।                                                           | ٠, |                   |
| क्षिचे अर्थे इक्तानि वृद्धं की                                                                                                                | R  |                   |
| व श्री रुखे मर्कानका इचर्मि श्रीचे रजीवपन्तिना क्रुटीवीः ।                                                                                    |    |                   |
| मुख्यन्यं वृष्यंतव् रक्तः                                                                                                                     | *  |                   |
| ल्लबं हु वन् वर्ष बेतुया छ अमि <u>''ख</u> प्पों विश्ववित हो <u>सन्त</u> ्रम् पुवस्याय ।<br>आ तुलन् विश्व काृतीत हुन्यैः                       | ¥  |                   |
| चित्रं हु यह तो मोर्जनं व्यक्ति व्यक्ति वर्जियकां प्रवेजनः ।                                                                                  | _  |                   |
| चो चन्द्रियानं रुखी तियः सन्                                                                                                                  | 4  | [44]              |
| प्रव स्वर् वॉ जुप्ते ऑप्स्मा मु-ब्य्यवांनाव प्रवीत्वं इक्षिं।                                                                                 |    |                   |
| कB यह वर्ष हा क्रीत पुरुषा                                                                                                                    | 4  |                   |
| क्रम वर्ष मृज्यूनिक्तुस सर्वाच्छे ।<br>मिर्स वर्षुत्रपंतुः को पृथर्षुत                                                                        |    | (140)             |
| A TOWN TO A TANK                                                                                                                              | •  | (401)             |
|                                                                                                                                               |    |                   |

वृकाय विज्ञसंमानाय शक्त मृत श्रुत श्रुव द्ययांना । पाष्ट्रयामपिन्वतमुपो न स्तर्ये विच्छक्त्येश्विना शचीिमः एष स्य कारुर्जरते मृतौ रथे बुधान खुषसां सुमन्मा । इपा त वर्धवृद्या पर्यामि र्युय पति स्वस्तिमिः सर्वा नः [१५] (५८१) ( 59 ) ८ मेबावरुणिर्वसिष्ठः । यदिवनी । त्रिप्टप । आ वा रथो रोदंसी बद्ध्यानो हिंरण्ययो वृर्षिमिर्यात्वश्वैः। धृतर्पर्तनिः प्रविभी रुचान इपां वोळ्हा नृपातिर्वाजिनीवान् ? स पेप्र<u>था</u>नो <u>अ</u>मि प<u>ञ्च</u> भूमा जिवन्धुरो म<u>न</u>सा यांतु युक्तः । विशो येन गच्छथो वेष्यन्तीः कुर्जा चिद् याममश्चिना दर्धाना २ स्वश्वा युशसा यातमुर्वाग् दस्रा निधि मधुमन्तं पिवाधः । वि <u>वो</u> रथो वध्वार्थ यार्यमानो डन्तान विषो बाधते वर्तनिम्याम् 3 युवोः भियं परि योपविषाति मूरी दुहिता परितक्म्यायाम् । यद् देवयन्तुमवंथः शचीमिः परि मुसमोमना वा वयो गात् Ä यो हु स्य वा रथिगा वस्त दुस्रा स्थी युजानः परियाति वृतिः । तेन नः श योरुपसो व्यष्टी न्येश्विना वहतं यशे अस्मिन् ų नर्रा गोरेवं विद्युतं तृपाणा ऽस्मार्कमुद्य सवनोपं यातम् । पुरुषा हि वां मृतिमिर्हर्वन्ते मा वामुन्ये नि यमन् देखयन्तः Ę युव मुज्युमवविद्ध समुद्र उर्दृहथुरण<u>ींसो</u> अस्त्रिधानैः । प्तित्रिमिरश्रमेरब्युथिमि वृंसनामिरश्विना पारपन्ता 6 नू में हवुमा शृंणुत युवाना या<u>सिष्टं वृ</u>तिरंश्विनाविरायत । ध्रुतं रत्नोनि जरत च सूरीन् यूयं पति स्वुस्तिमिः सद्दी नः [१६] (५८९) (00) ७ मैत्रावसणिर्वसिष्ठः। मदिवनौ । विष्युप् ।

आ विश्ववाराश्विना गत न प्रतस्थानमवाचि वां पृथिव्याम्। अ<u>श्वो</u> न वाजी शुनपृष्ठो अस्<u>था</u> वा यत् सेव्यूर्भुवने न योनिम्

?

(५९०)

| પ્રાથમાં મામ કરક] (છે)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [44,4,4,44]                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| सिर्वसित् का वॉ सुमुतिक मिन्द्राः उतांवि कुर्वे अनुष्य कुट्टेचे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| वो वाँ समुदान लाग्तिः पिपुर्त्वे तांचा लिख भूतुर्गा दुरानाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ę                                     |
| वानि स्थानीन्यन्त्रिता कुपार्थ विष्ये प्रश्लीत्वार्वपीतु विद्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                     |
| नि वर्षतस्य हुर्वति बर्रस्यो पुं कर्मय पुरस्तो बर्रस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                     |
| त्रक्षियं हेंस् ओर्चरिक्तम् वर् धोमपा अर्थन्ते सर्वीवस्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| पुकलि रह्या क्षीी स्वाहते अनु पूर्वाण वस्त्यपुर्वाणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ¥                                     |
| मुभुगोसं विद्शासम् पुरुषयु नि ब्रह्मांनि वहान्ते क्वींचाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ·                                     |
| मृति व पाने बरमा कर्लाका उनमे बांगसनु मुमुनिक्यनिस्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ч                                     |
| षो वर्षे हुआे गांबरचा ब्रुचिप्यांन्  कुठमंद्रग क <u>नवीं</u> भवांति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| खपु व वा <u>त</u> बरुमा वसिन्त <u>ि मि</u> न्य ब्रह्मांग्यूच्यन्ते युवन्यांस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                     |
| हर्ष मेनुना इएमें किन्सु भी हियाँ स्ंदूर्वित पूर्वका स्टोपास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| इमा श्रह्मांचि पुत्रकृतंत्रकत् वृत्तं गाँव सुरित्रक्षिः सर्वा वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ড [१ <b>৮</b> ] (পাই)                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| (श.) [सन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वमेऽह्याचा १५० व्यू वरं-दर् ।         |
| ( ०१ ) [ एम<br>६ मैक्स <del>क्वीर्व</del> सिक्का । स्टिक्की । सिक्कुण्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
| ् नेवान्यक्रिक्तिकः। वर्गन्तकः। विश्वप्<br>अतु स्थानुकत्तो वर्गनिक्षितः निवासित कृत्यवित्रसम् स्थानित्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| व निकासकितिका। सीलाई। दिस्तृत्<br>अनु वर्त्तृत्वम्तो मर्निकसि निकासि कुम्परीत्वत्व वर्णाव्यः।<br>अभ्योजनु गोर्जात्व में हुवेन निकासिका कुम्परीत्वत्<br>कुम्परीत् इत्युत्ते सम्बोध्यः वर्षाः सुमारिकान् ब्रोचनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
| ६ नियन्त्रकारिकाः। व्यक्तिः। विश्वतः।<br>सन् व्यक्तिःकाः वर्षिकाः। वर्षिकाः।<br>स्थानाः। प्राचनः वर्षेष्ठः नियम् वर्षेष्ठः वर्षेष्ठः वर्षेष्ठः वर्षेष्ठः वर्षेष्ठः वर्षेष्ठः वर्षेष्ठः वर्षेष्ठः<br>प्राचनित्रकाः। प्राचनः वर्षेष्ठः वर्षेष्ठः वर्षेष्ठः वर्षेष्ठः।<br>पुरावन्त्रसम्बद्धिन्तस्यानः। विद्यान्तरम्बद्धान्तः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
| व नेयान्यनिविधाः । विश्वर्षः । विश्वर्षः । विश्वर्षः । विश्वरः । व्याप्तः । विश्वरः । व्याप्तः । व्यापतः । व् | Ť                                     |
| ६ नेयान्यनिर्देशिकः । व्यक्तिः । त्रिकृतः । त्रिकृतः । व्यक्तिः । विष्किः । विषक्तिः ।  | Ť                                     |
| व विकासकी विकास । स्वीत्रकी हिन्दूर्यः यह व्यक्तिका विकास । विकास । विकास । व्यक्तिका व्यक्ति । व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति । व्यक्ति । व्यक्ति व्यक् | है<br>२<br>२                          |
| व नियम्बनितिका । विकास । विका | ę                                     |
| वृ वेयान्यन्तिक्षितः । विकास । विकास । ति वृष् ।<br>अत्य व्यानुक्ति सर्विक्षितः ति स्विति कृत्यतिकृत्यत् व्यान्ति ।<br>अत्यानित् । गार्वणा वो हुनेतः विकास स्वत्यान्ति प्रत्योत्ताः ।<br>पुरात्मान्यन्तित् मार्वीतः । एकं पुरान्यनित् व्यान्ति ।<br>पुरात्मान्यन्तित् मार्वीतः । वृष्ट्यन्ति ह्रान्ति कर्वन्यः ।<br>पुरान्तिक्षान्यन्ति नृत्योति । पुरान्तिक्षा स्वत्ये व्यान्ति ।<br>पुरान्तिकृत्यानित् । प्रतिकृति स्वत्ये क्षेत्रस्य ।<br>पुरान्तिकृत्यानितिकृति । प्रतिकृति स्वत्ये क्षेत्रस्य क्ष्यान्ति ।<br>स्वत्ये व्यानितिकृति प्रति । प्रति । प्रतिकृत्यन्ति । स्वत्यानितिकृत्यनिति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ै<br>१<br>२                           |
| व विकासकीयिका। व्यक्ति है बहुन, अनु व्यक्तिकों विकिती क्रिकीं कुम्मितिका प्रकार । अव्यक्ति प्रकार विक्रिक कुम्मितिका प्रकार । अव्यक्ति प्राप्ति कर्मितिका क्रिकीं कुम्मितिका क्रिकां । बुद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रस्य । क्रिकां प्रकार । बुद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रस्य । क्रिकां प्रकार । बुद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रस्य । क्रिकां प्रकार । बुद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रस्य । प्रकार अपनी क्रवीया । बुद्धानं सम्बद्धान्त्रस्य । प्रकार कुम्मितिका क्रिकां । बुद्धानं सम्बद्धान्त्रस्य । प्रकार क्रिकां क्रवां । बुद्धानं सम्बद्धान्त्रस्य । बुद्धानं सम्बद्धान्त्रस्य । बुद्धानं सम्बद्धानं कुम्मितिका । बुद्धानं सम्बद्धानं कुम्मितिका । बुद्धानं सम्बद्धानं सम्बद्धानं । बुद्धानं सम्बद्धानं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | है<br>२<br>२                          |
| व विकासकी विश्व । विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व | \$ \$\\ \tag{8} \\ \tag{9} \\ \tag{1} |
| व विकासकीयिका। व्यक्ति है बहुन, अनु व्यक्तिकों विकिती क्रिकीं कुम्मितिका प्रकार । अव्यक्ति प्रकार विक्रिक कुम्मितिका प्रकार । अव्यक्ति प्राप्ति कर्मितिका क्रिकीं कुम्मितिका क्रिकां । बुद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रस्य । क्रिकां प्रकार । बुद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रस्य । क्रिकां प्रकार । बुद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रस्य । क्रिकां प्रकार । बुद्धान्त्रसम्बद्धान्त्रस्य । प्रकार अपनी क्रवीया । बुद्धानं सम्बद्धान्त्रस्य । प्रकार कुम्मितिका क्रिकां । बुद्धानं सम्बद्धान्त्रस्य । प्रकार क्रिकां क्रवां । बुद्धानं सम्बद्धान्त्रस्य । बुद्धानं सम्बद्धान्त्रस्य । बुद्धानं सम्बद्धानं कुम्मितिका । बुद्धानं सम्बद्धानं कुम्मितिका । बुद्धानं सम्बद्धानं सम्बद्धानं । बुद्धानं सम्बद्धानं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ै<br>१<br>२                           |

### ( 90 )

# ५ मैत्रावरुणिर्धसिष्ठ । अभ्यिनौ । त्रिप्दुप्।

| आ गोर्मता नासत्या रथेना ८ ध्वीवता पुरुष्ट्रान्द्रेण यातम् ।                                                                                                                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| अभि वा विश्वा नियुतं सचन्ते स्पार्ह्यां श्रिया तुन्वा शुमाना                                                                                                                     | ?            |
| ्आ नी वेषे मिरुपं यातमुर्वाक् मुजोपंसा नासत्या रथेन ।<br>युषोर्हि नी सुख्या पिञ्योणि समानो वन्धुकृत तस्य वित्तम्                                                                 | 7            |
| उदु स्तोमसि अश्विनीखुध <u>ः स्त्रा</u> मि ब्रह्मांण्युपर्सश्च देवीः ।<br>आविवासन् रोर् <u>स्मी</u> थिप्प्युमे अच्छा वि <u>ष्</u> रो नासंत्या विवक्ति                             | ३            |
| वि चेतुच्छन्त्यश्विना <u>उ</u> पा <u>स</u> ॰ प्र <u>वा</u> ब्रह्मणि <u>का</u> रवी भरन्ते ।<br><u>ऊ</u> र्ध्वं <u>भानु</u> सं <u>वि</u> ता देेवो अंशेद्   बृहदृग्नयं समिधा जरन्ते | ×            |
| आ पृथ्वातान्ना <u>स</u> त्या पुरस <u>्ताः चान्धिना यातमध</u> ्रादुवेननात् ।<br>आ <u>विश्वतः</u> पार्श्वजन्येन <u>रा</u> या   युय पांत स्वस्ति <u>मिः</u> सर्वा नः                | ५ [१९] (३०७) |
|                                                                                                                                                                                  |              |

## ( 93 )

# < मैत्रापरुणिर्वसिष्ठः। अश्विनौ । त्रिष्टुप्।

| अतारिप्म तमसरपारमुस्य प्रति स्तोमं देवयन्ते। वधानाः ।                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| पुरुष्सा पुरुतमा पुराजा ऽर्मत्या हवते अश्विना गीः                                                    | \$           |
| न्युं मियो मनुपः सावि होता नासंत्या यो यजेते वन्देते च।                                              |              |
| अश्वीत मध्वे अश्विना उपाक आ वा वोचे विद्धेषु प्रयस्वान                                               | २            |
| अहेम युज्ञ पुथामुंगुणा इमां सुंद्रुक्ति र्वृपणा जुपेथाम् ।                                           |              |
| भु <u>प्टी</u> वेषु प्रेपितो वाम <u>षोपि</u> प्र <u>ति</u> स्तो <u>मै</u> र्जरमा <u>णो</u> वर्सिष्ठः | 3            |
| उ <u>प</u> त्या वहीं गम <u>तो</u> विशं नो र <u>क्षोहणा</u> सर्मृता <u>वी</u> ळुपाणी ।                |              |
| समन्धींस्यग्मत मत् <u>सुराणि</u> मा नी मर्धिंग्ट्रमा गैतं <u>जि</u> वेन                              | 8            |
| आ पृथ्वातान्नामुत्या पुरस्ता दार्श्विना यातमधरादुर्दक्तात्।                                          |              |
| आ <u>वि</u> म्वतः पार्श्वजन्येन गुया यूय पात स्वास्ति <u>मिः</u> सर्वा नः                            | ५ [२०] (६१२) |
| স্ত্রত ধই                                                                                            |              |

(100) ६ तैक्सक्किकिकः । जनिर्यो । जनसम्बद्धिकः (निषकः प्रस्ती, सम्ब क्कोनुस्ती) । इना प्रे बुर्ग विकिथन प्रश्ना होकते अधिका। अने बांब्येडके संबोधम विसेविये हि गय्याया क्वं क्रित्रं क्यूपॉर्वित त्या चीवेंच्यं कुरुक्तेको । क्ष्मांसर्थ क्रमेनता नि बंच्छते जिल्ले होस्से सर्थ ज्या पांतुमुपं मुक्तं सच्चे विवतवान्त्रना । पुरर्व पर्या कृतका केन्वाक्यू मा जो वर्षिश्चमा गंठम् अन्योत्तो ने बाधुर्य कृतसून्ते प्रश्ने पुत्रने दीर्चन्ति विश्लेता । मध्यप्रमिनंत प्रथमितन्त्रम्य 🗻 देन पातमसम्ब अर्था ह भन्तों अभिन्ता पृथ्ते सन्दन्त मूरको । स र्वस्तो सक्वेंच्यो इवं पर्व प्रवृत्तिहरूमध्ये वार्कस्या म ने न्यूरंपुकारहो त्यां इन शुक्रमत्त्रं नर्मानाव ह तुत रक्ते सर्वसा सूक्तुर्वरं प्रत सिंग्सिन सुक्षितिय १ [११] ताव (44) ८ नैपानपनिर्वेशिका । रक्ता । विद्वत् । धर्म वा अपेनो विश्विमा क्रुतेर्मा "६ऽविष्क्रम्युःया अक्रियानुसाम्बद् । सर्व द्वारतमं अलुरकुष - यश्चिरस्तका पुरुषां अजीवः ला मां अध नेतिसार्य का प्यापे महे सीर्मणान य पीनित । विने पुनि पुन्न पेहारने हेर्ड नर्जेंचु मानुनि वपुरपूर् एत स्वे भागको पहुँतायो "भिना दुवस्थं अपूर्वासु जार्गुत । जुनवेल्य देखाँनि प्रतान्यां पुरस्ता जुलारीसा व्यंत्युः एवा स्वा चुंजाना पंतुकाठ पर्च सिली। परि लुको जिन्हाने । अभिक्षत्रंगी पुना नर्गमाँ विशे हेरिया मुक्तरम् कर्य बाजिनीकी सुर्वस्य बोर्चा विकार्यका गुर्व होरे वर्षात्रस्य । व्यक्तिया अरकेची बुक्त न्यूका चेच्यति वर्तिविर्वकाना mu

[181]

[1/0 % (2 ) 1 1 1

**≄नेद**ाल ५ द ५ द को

| पति <u>चुता</u> नामे <u>ठ्यासो</u> अम्बा <u>िश</u> ्चित्रा अंदशसुष <u>सं</u> वर्हन्तः । |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| गाति शुभा वि <u>म्विपिशा</u> रथे <u>न</u> दर् <u>थाति</u> रत्ने वि <u>ध</u> ते जनाय     | Ę            |
| सत्या सत्यिमिर्महृती महिन्ने वृवी वृविभिर्यज्ञता यजीः ।                                 |              |
| <u>ष्ठजर् दुब्व्हानि द्वंवुस्रियांणा</u> प्र <u>ति</u> गार्व <u>उ</u> षसं वावशन्त       | ৩            |
| नू नो गोमेर् धीरवेर् धेहि रत्न मुपो अश्वीवत् पुरुभोजी अस्मे ।                           |              |
| मा नी बहिः पुंठपता निदे के पूर्य पति स्वस्ति भिः सदा नः                                 | ८ [२२] (६१६) |
|                                                                                         |              |

### (94)

# ७ मैत्रावचणिर्वसिष्ठः। उपस । त्रिष्टुप्।

| उदु ज्योतिर्मृतं विश्वजन्य विश्वानंरः सविता देवो अंभेत् ।        |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| कत्यां देवानांमजनिष्ट् चर्श्व गायिकभूवंन विश्वमुषाः              | 8            |
| प में पन्थां देवयानां अहश्रा न्त्रमंर्धन्तो वसंभिरिष्कृतासः ।    |              |
| अर्मुदु केतुरुपसं: पुरस्तात् प्रतीच्यागाव्धि हुम्येन्य           | २            |
| तानीवृहोनि बहुठान्योसुन् या <u>प्राचीनमुदिता</u> सूर्यस्य ।      |              |
| यतः परि जार हे <u>याचर</u> न्त्युपी वृह्धे न पुनेर्येतीव         | 3            |
| त इद् वृदानां सधुमादं आसः ज्ञुतावानः कुवर्यः पूर्वासः ।          |              |
| गुळ्हं ज्योतिः पित्रो अन्वंविन्दन् त्सत्यर्मन्त्रा अजनयन्नुपासम् | 8            |
| समान ऊर्वे अधि संगतासः स जनिते न येतन्ते मिथस्ते ।               |              |
| ते वेषानां न मिनन्ति वृता न्यमर्थन्तो वस्तिर्मार्यादेमाना        | ч            |
| मित त्वा स्तोमेरीळते वसिंग्ठा उपुर्वुधेः सुमगे तुप्युवासः ।      |              |
| गवाँ नेत्री वाजपन्नी न खुच्छो पः सुजाते प्रथमा जेरस्व            | ६            |
| एपा नेत्री राधंसः सुनृताना सुपा खुच्छन्ती रिम्पते वर्सिन्हैः ।   |              |
| वृधिमुतं रियमस्मे व्यन्ति यूप पति स्वस्तिमिः सर्वा न.            | ७ [२३] (६३३) |
|                                                                  | ,            |

### (00)

# ६ मैमायरुणिर्वसिष्टः। उपसः। त्रिष्टुप्।

उपो रुरुवे युवतिर्न योषा विम्वं जीवं प्रेमुवन्ती चरायें। अमूर्वृग्निः समिधे मानुषाणा मक्ष्रज्योतिर्वार्धमाना तर्मासि

(5 \$ 8)

3

| क्ष्मेस्य (काम्प्रम्भः प्रदेशः) [स्तरः]                                          | [ An et al. 4         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| विश्व महीची सम्बा वर्षस्थावः च्यान् वास् विसंती सुक्रमेंकैद ।                    |                       |
| हिल्पवर्ण मुहर्शीकर्षेष्ट्रम् पर्ना गुता पुरुक्तांगरोपि                          | १                     |
| देवामां वर्षः सुवना व्यक्ती नेतं नवेली सुदर्शीनुसर्वत् ।                         |                       |
| द्वारा अनुवित पुरिम्निर्मित्ताः विवार्जना विश्वतम् पर्मृता                       | 4                     |
| अन्तिवास हुरे <u>अ</u> जिल्ली <u>मधी</u> "वीँ सन् <u>त्रीत</u> मधेरे हाथी नः ।   |                       |
| पुत्रबु हेनु आ प्रयु बर्दानि चोन्यु धर्मा मूलते संघोति                           | ¥                     |
| भस्ये वेप्पेमि <u>र्मानुमि</u> र्वि <u>मास</u> ्याचा द्वि महिस्त्वी मु कार्युः । |                       |
| इर्ग च हो दर्भरी दिम्बवर्ते । रोह्नदृश्यांत्रक् रचेवच्य राष्ट्रः                 | 4                     |
| यां त्यां दियो इक्षित्रचुंपंतु नस्युयो सुत्राते मृतिप्रिवितिष्याः ।              |                       |
| शास्त्रातुं या पुरिवृत्तं वृक्ष्यं पूर्वं कांत व्यक्तिक्षिः सर्गं का             | દ્ર [૧૪] તાન          |
| (**)                                                                             |                       |
| वैकारप्रिकेतिका । उपका । विदुष् ।                                                |                       |
| वर्ति हेर्स्य प्रमुखा स्वंहणान्यूच्यां जस्या सुख्यते वि र्यवस्ते ।               |                       |
| वर्षा अर्थाची पृष्ट्य रचनु अवार्तिन्यसा गुरुशुस्त्रमर्थ स्त्री                   | 3                     |
| मर्जि बीमुप्रिजेरने सर्मिन्द्रः यही विश्वेतो मुक्तिमिर्गुजन्तः।                  |                       |
| प्रचा यांक्षि ज्योतिना बार्चमञ्जा निष्यु तजीकि दुविवार्य पूर्वी                  | ę                     |
| प्रसा ह । बार अलंडकन् पुरस्ता उपयोधिर्यक्तीकृतनां विमानीः ।                      |                       |
| अर्जीजनुन् लूर्वे पुरुत्ता जेन्नची क्षेत्रची क्ष्मा अगुन्त्रनुष्यम्              | *                     |
| अविति द्विषो इंक्रिया श्रवासी । विश्वे परचम्युपर्वं विश्वातीय ।                  |                       |
| आस्थार रचे स्तुषयो पुरस्तांत्र ता समस्यक्ति तुपुत्रो सहस्रि                      | ¥                     |
| पर्वि मुद्राय मूक्त्रकी दुश्नानु इस्त्रकाकी नुस्त्रका पुर्व च ।                  | ય [શ્ય] ( <b>(m</b> ) |
| <u>िनिश्ता</u> वर्ण्येषुवको विश्वाती—पूर्व गाँत व्युन्तिक्तिः नवाँ नः            | 4 [4.2] (100)         |
| (०९)<br>वैध्यवर्गातीलयः स्वयानिस्य                                               |                       |
|                                                                                  |                       |
| स्पूर्ण कोच्य प्रस्तुत्रं कर्मात्रं यथे द्वितीर्मर्शीर्मेश्वरणी ।                | (rel) 5               |
| नुमंहरियम् अनिर्मानुर्वश्रदः वि नुर्मे ग्रेड्डी कर्मसम्                          | f (****)              |

(६५६)

| व्यंक्षते दिवो अन्तेष्वुक्तून् विशो न युक्ता उपसी यतन्ते ।              |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| स ते गावुस्तम् आ वर्तयन्ति ज्योतिर्यच्छन्ति स <u>वि</u> तेवं <u>वाह</u> | २                            |
| अर्पूदुपा इन्द्रेतमा मुघो न्यजीजनत् सुविताय श्रवासि ।                   |                              |
| वि विवो वेवी वृंहिता दं <u>धा</u> त्यिंद्ग्रनस्तमा सुकृते वर्सूनि       | 3                            |
| तार्वदुषो राधी अस्मभ्यं रास्व यार्वत् स्तोतृम्यो अर्दते गृणाना ।        |                              |
| यां त्वा जुजुर्वृपुमस्या रवेणु वि द्वट्हस्य दुरो अदेरीणीः               | 8                            |
| वेवदेषं राधसे चोदयन्त्य - समुद्राक् सूनृता ईरयन्ती ।                    |                              |
| ब्युच्छन्ती तः सुनये घियो धा यूय पात स्वस्ति <u>मि</u> सदा न            | <b>પ [રફ]</b> (६૪ <b>૨</b> ) |
|                                                                         |                              |

#### (0)

## ३ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ । उपस । त्रिप्रुप् ।

| पति स्तोमेमिठ्यस वर्सिप्ठा      | ग्रीमिविप्रसि प्रधमा अनुधन्।  |                         |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| विवर्तयन्ती रजसी समन्ते         | अ।विष्कृण्वृती भुवनानि विश्वा | 8                       |
| एपा स्या नब्युमायुर्द्धाना      | गृही तमो ज्योतिषोपा अवीधि ।   |                         |
| अमे एति युवतिरह्मेयाणा          | पार्चिकित्त सूर्यं यज्ञम्शिम् | २                       |
| अश्वीव <u>ती</u> गीमतीर्न उपासी | वीरवंती सर्मुच्छन्तु भद्रा ।  |                         |
| युत दुहांना विश्वत प्रपीता      | युग पांत स्वस्ति भि सदां न    | ३ [२७] <sub>(६५१)</sub> |
| -                               | -,                            | ( ,                     |

[ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ व० १-२५ ] (८१ )
६ मैत्रावरुणिर्वासिष्टः। उपस । प्रमाय = (विषमा वृहती, समा सनोवृहसी )।
प्रत्युं अदृश्यांयुत्युर्वृ च्छन्ती दृद्धिता दृवि ।
अणो मिहं व्ययति चक्षेते तमो ज्योतिष्कुणोति सूनरीं १
उदुसियां मृजते सूर्वः सर्चा उद्यन्नक्षंत्रमार्चिवत् ।
तवेर्तुणो च्युप्प सूर्यस्य च म मृत्तेनं गमेमिह १
प्रातं त्वा दृहितर्दिव उपो जीरा अमुत्समिह ।
या वहीस पुरु स्पार्ह वंनन्वति रत्न न दृश्युपे मर्य ३
उप्छन्ती या कृणोपि महना महि प्रत्ये देवि न्वेर्ह्यो ।
तस्यांस्ते रत्नुभाज ईमहे व्य स्थामं मातुर्न सूनवं ४

तरिवृत्रं शबु का मुखे को पद ईर्वियुर्वत्रम् । बत् तं क्यो पुरीकर्म्त्यार्थे त्य र्यस्य भूगवांत्री मर्थः सुरिन्धे <u>अपूर्वं</u> बद्धलुनं नार्ने <u>अ</u>स्त्रान्<u>यं</u> पोर्मदः । चेत्रद्विती तुर्वानः सुनुस्तितस् य वेष्ण्यस्य प्रियः **₹** [₹] (₩) (41) . <del>रेजनकोर्न</del>दित्यः । श्यानस्यो । अपयो । इन्हांबदणा पुरुषंप्रुरार्थं स्त्रे विके बनांपु मान्ने इस्में बच्छतस् । ब्रीवंगकानुवाति के बनुष्यति पुर्व वरिष्ठ पूर्वतालु दूवर्य तुत्राहरूचा स्तुराहरूच बंध्यतं या । गुरुत्तुतिन्तुत्यदेवा शुहार्यम् । निन्दें देवाको पहुने न्यांस्त्रि हे तायाना कुछा हो वर्ड दूर क्रम्बर्पा व्यान्पेतृन्तुकोञ्जलाः सूर्पेयरपर्व द्विति बुधुन्त् । इन्द्रांस्ट्रज्य सर् अस्य सुविधा अधिन्द्रातुष्ट्रिः विन्तुं विश्वः पुचाबिह पुनतु पूर्व-समु वहंकी पुन्त क्षेत्रेश्व शहरे विदर्शन । हिमाना वस्ते प्रमानेस प्राप्त क्षात्रीस्थाना सुदर्श क्षात्रहे हम्बांबदणा वरिवामी शुक्रभु स्थियो जातानि भूबेनस्य नुप्रवर्ता । क्षेत्रेज क्षिक्र वर्षण बुद्धवर्ति अवन्त्रिक्षाः सुर्वातुल्य हैंपते ৭ [१] हुद्रे दूरबानु वर्षजस्य नु श्विष अरेवो विवाले कुवर्यस्य कर स्वय् । अव्यक्तिका प्रथमनुवासीस् वृद्धिनितः व प्रवेशि सुर्वतः न क्याहे व बुद्धिकानि मार्च मिन्स्विक्ष्या न सकुः बुद्धिन । बरर्व हेबा नप्पांचा दीवो र्जप्युरं म सं कार्रव महाते परिद्वारिः अनंतरनेत्र वंग्येनाद्रका भेते । सूचन हुई वर्ति हे सुर्जावयः । वृत्रोर्धि तुत्रपन्त शा पदान्त्रं आधिकर्तिन्त्रसरच्या वि वंद्यातस् श्रुप्तारंजिन्द्रासस्या मर्गमरं पुरेशीया मेरा कुन्स्रोजसा । बब को इबेस्त प्रश्रेषे अर्थ स्पृति अर्रम्याकस्य तर्नवस्य नातित्रे अस्य इस्हो वर्षणा शिवा अर्थना । पूत्र वेच्छल् वश्चि समें नुपर्यः अनुमं ज्यानिगिक्षेत्राहुवां बुवरम् न्तावं विद्यानायो [1] 444

[mt]

बलोका स∞ ५ व ६ र 1]

[वंक्स १००

[आयोदा। म० ७, स्॰ ८३, म० १

(3)

## १० मैत्रायसणिर्वासिष्टः । इन्द्रायसणौ । जगती ।

| युवां नेरा परयमानास आप्यं माचा मञ्यन्ते. पृथुपरीवो ययुः ।                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| दासी च वृत्रा हुतमार्थीणि च सुदासीमिन्दावक्णावसावतम्                                       | \$           |
| यञ्चा नर्रः सुरायन्ते कृतध्येजो यस्मिञ्चाजा मर्वति किं चन प्रियम् ।                        |              |
| यञ्चा भर्यन्ते मुर्वना स्वर्हेश स्तर्वा न इन्द्रावकुणाधि वीचतम्                            | 2            |
| स भूम्या अन्तो ध्वसिरा अहक्षते न्द्रीवरुणा विवि घोषु आर्रहत् ।                             |              |
| अस्थुर्जनांनामुषु मामरोतयो ऽर्वागवंसा हवनश्रुता गेतम्                                      | ३            |
| इन्द्रविरुणा व्यनांभिरपति भेद वन्वन्ता प सुदासंमावतम् ।                                    |              |
| बह्माण्येषां शृणुत हवींमनि सत्या तृत्स्न्नाममधत् पुरोहितिः                                 | 8            |
| इन्द्रविरुणावुम्या तेपन्ति गाघान्युर्यो वनुपामरीतयः।                                       |              |
| युर्व हि वस्त्रं द्यमयस्य राज्यो अर्ध स्मा नोऽवत पार्ये विवि                               | ५ [४]        |
| युवां हेवन्त द्यमयास आजिप्वि न्द्रं च वस्तो वर्रण च सातयें।                                |              |
| यद्य राजिभिर्वृशमिनिविधित प्र सुदासमावतुं तृत्स्रीमिः सह                                   | Ę            |
| व्या राजां <u>न</u> ः समिता अर्थज्यवः सुवासंमिन्द्रावरु <u>णा</u> न युपुधः ।               | *            |
| मत्या नुणामश्चसन्।मुर्यस्तुति —र्नुवा एवाममवन् नेवहृतिवु                                   | G            |
| वृ <u>ष्टिमाञ्चे</u> परियत्ताय विश्वतं सुवासं इन्वावरुणावशिक्षतम् ।                        |              |
| <u>श्वित्यञ्</u> को य <u>द्य</u> नर्मसा कपुर्विनो <u>धि</u> या धीर्यन्तो असंपन्तु तृत्सेवः | e            |
| वुत्राण्युन्यः संमिथेषु जिप्नते वृतान्युन्यो अमि रेक्षते सर्वा ।                           |              |
| हवीमहे वां वृपणा सुबुक्तिमि रस्मे ईन्द्रावरुणा शर्मे यञ्छतम्                               | ٩            |
| अस्मे इन्द्रो पर्रणो मित्रो अर्थुमा चुन्न येच्छन्तु मिह शर्म सुमर्थः ।                     | ·            |
| अवधं ज्योतिरिर्दिर्कताषृथीं देवस्य श्लोकं सचितुर्मनामहे                                    | १० [५] (६७८) |
|                                                                                            | (1)          |

(88)

५ मैत्रावरुणिर्वसिप्दः । रन्त्रावरुणौ त्रिप्टुव् ।

आ यां राजानावध्वरे वेवृत्यां हुव्येमिरिन्वावरुणा नमीमिः। प्र वां पूताची बाह्मोर्वधांना परि तमना विश्वेद्धपा जिगाति

₹ (देखर )



(908)

| पुच्छे तदेनी वरुण विद्वस्यापी एमि चिक्तितुपी विपुच्छेम् ।      |                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| समानमिन्मे क्वयिश्चिवातु रुप ह तुम्य वर्षणो हणीते              | રૂ                     |
| किमार्ग आस वरुण ज्येष्ट्र यत् स्तोतार जिर्घाससि सर्वायम् ।     |                        |
| प्र तन्में वोचो दूळम स्वधावो ऽवं त्वानेना नर्मसा तुर ईपाम्     | y                      |
| अवं दुग्धा <u>नि</u> पिच्यां सूजा नो ऽव या व्य चेकुमा तुनूभिः। |                        |
| अव राजन् पशुप्तुप न <u>तायु</u> मुजा वृत्स न वाम्नो वासिप्ठम्  | ч                      |
| न स स्वो दक्षी वरुण भूतिः सा सुरां मुन्युर्विभीर्दको अचितिः।   |                        |
| अस्ति ज्यायान् कर्नीयस उपारे स्वर्मश्चनेवृनृतम्य प्रयोता       | ६                      |
| अरं वृासो न मीळहुपें करा ण्यह देवाय भूर्ण्येडनांगाः।           |                        |
| अचेत्रयवृचितों वृचो अर्थो गृत्सं तुये क्वितरो जुनाति           | ৩                      |
| अयं सु तुम्पं वरुण स्वधावो हृदि स्तोम् उर्पश्रितश्चिद्स्तु ।   |                        |
| शं नः क्षेमें शमु योगे नो अस्तु यूप पात स्वस्ति मिः सदा नः     | ح [ح] <sub>(६९६)</sub> |
| ( •• )                                                         |                        |

( 60 )

# ७ मैत्रावहणिर्वेसिष्ठ । यहणः । त्रिष्ट्वप् ।

| रदेत् पृथो वरुणः सूर्योय पाणांसि समुद्रिया नुवीनीम् ।               |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| सर्गो न सुष्टो अर्थतीर्ऋताय अकार महीरवनीरहम्यः                      | ?            |
| आत्मा ते वातो रज् आ नेवीनोत् पुद्युर्न मूर्णिपेवेसे सस्वान् ।       |              |
| अन्तर्मही बृहती रोव्सीमे विश्वां ते धाम वरुण पियाणि                 | <del>2</del> |
| परि स्पञ्चो वर्रुणस्य स्मविंष्टा उमे पंश्यन्ति रोदंसी सुमेके ।      |              |
| अतावनि क्षयी युज्ञधीयः भर्चतसो य अपर्यन्त मन्म                      | ३            |
| <u> जुवार्च में वर्षणों मेधिराय</u> जि: सुप्त नामाप्ट्यां विमर्ति । |              |
| बिद्वान् पुदस्य गुर्धा न वींचद् युगाय विम उपराय शिक्षंन्            | S            |
| तिम्रो द्याबो निर्हिता अन्तरिस्मन् तिम्रो मूमीरुपंगः पर्द्विधाना ।  |              |
| गृत्सो राजा वर्रणश्वक एतं वि्वि मेङ्क हिएण्ययं शुभे कम्             | 4            |
| अब सिन्धु वर्रणो चौरिव स्थाव् इप्सो न खेतो मृगस्तुविप्मान्।         |              |
| गुम्मीरहींसो रजेसो विमानः सुपारक्षेत्रः सतो अस्य राजा               | <b>E</b> , . |
| হ্ম ৩ '৭'9                                                          | •            |
|                                                                     |              |

| कनेकाकाभागस्य स्थानः] [३%]                                                                                                                                                                             | [do to the eq.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ने मृत्यसंति पुकुरं पितालां पुश्चं स्थान वर्धमे अल्पानाः ।<br>अनु मुक्तन्यस्थित्रेत्रमां पूर्वं गांत स्वृत्तिः स्थानाः वा                                                                              | v=) [+] <b>~</b> |
| («)                                                                                                                                                                                                    |                  |
| मैक्क्सिर्वाक्षिकः। स्टब्नः (४ स्टानिकेसमी)। विदुष                                                                                                                                                     | (I               |
| व सुरुपुतं वर्षवातु रेच्याः सुद्धी बंदिश्य श्रीव्यक्ष्यों भरतव ।<br>व दिस्तर्रात्रं करी पर्यत्रः सुद्धानत्त्रं कृते कृत्यायः<br>अ <u>त्रा</u> लेख सुद्धां क्युल्याः सुद्धानिक्षेत्रं क्यंत्रस्य देखि । | 2                |
| स्वा पंत्रमंत्रप्रिय यु अन्तो अस्य अनुसूत्रमं निर्धायस्<br>जा सर् पुरुष् वर्षण्या सर्वः व यस् वृज्यानीरसंव सर्वत् ।                                                                                    | *                |
| अपि स्तूर्य स्तुतिवर्णन् व पेष्ट र्रष्ट्रपासी सुने कर<br>वरिष्यं ह वर्षणे सुन्या <u>ता वर्षि परत</u> स्ट्या स्ट्यां                                                                                    | *                |
| स्तोतारं विके सुविश्वले अवद्ये वाष्ट्र वासंस्तृतसुत्र प्रमुचको<br>स्रा स्वामि सी सकता संसुद्धाः सम्बोद्धाः वर्तमुक्ते प्रच वित ।                                                                       | ¥                |
| बुक्तं बार्तं वस्य स्वयादः शुद्धंद्वारं स्थ्या पूर्वं ते<br>य मुरिपेर्तेनां स्थय स्थितः क्ष्यं स्थानानांति कृत्यन्तः सर्वा है ।                                                                        | ч                |
| या तु एनेस्करणो प्रक्रिय सुर्वेश कुरिय प्रमु विश्वे स्नुत्वे क्लंप्यर्<br>भूगानुं सुन्नु सुरक्षितुं सिपन्तो स्वांस्थ्य एक्सं वर्षया हुन्योक्तः।                                                        | 4                |
| अर्था प्रमुक्त अस्तिक्यरकोत् वृत्ये पाँत श्वकितिः क्यू पाः                                                                                                                                             | □ [3 ] (et )     |
| (ব)                                                                                                                                                                                                    |                  |
| १ तैक्क्क <del>किर्देशकः वस्यः। जनसी,</del> १ कस्ती                                                                                                                                                    |                  |
| यो पुर्वक कृष्य मृत्यु रोजपूर्व संबद् । मृत्या सुंद्रण वृद्धवं                                                                                                                                         | 1                |
| यदेशी मरस्तराहित इतिर्व स्थानो अधिका । सुस्रा श्लेकण सुस्रार                                                                                                                                           | ₹                |
| कर्त्या सम्बद्ध द्वीमतो प्रमुद्धि जीवना सुचे । तुम्म चून्नम दूसम                                                                                                                                       | *                |
| अयं त्राणं तरिज्ञाति कुर्जाविद्वाधितांसः । तुस्य सुक्षत्र बुस्पर्व                                                                                                                                     | 8                |
| क्य कि के बंदन हैने कहा अस्ति है के अस्ति के स्वाप्ति है।<br>कर्षिकी बत तह बसी पुराष्ट्रिय सा श्रास्त्र स्वेती हैव वेरिया                                                                              | 4 [11] (en)      |

#### (90)

[ पन्डोऽनुवाकः॥ई॥ स्० ९०-१०४]

(७२६)

## ७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । वायुः, ५-७ रन्द्रवायु । त्रिष्टुत् ।

प्र वीर्या शुचेयो वृद्धिरे वा मध्वर्युमिर्मधुमन्तः सुतासं । वह वापो नियुती याह्यच्छा पिया सुतस्यान्धंसो मर्वाय 8 र्डुमानाय पर्वृतिं यस्त आनुद शुचिं सोम शुचिपास्तुम्य वायो । कृणोपि त मर्त्येषु प्रशस्त जातीजाती जायते वाज्यस्य 2 गुपे नु यं जज्ञत् रोदं<u>सी</u>मे गुपे वेवी धिपणा धाति वेवम् । अर्थ गुपु नियुत सम्भत स्वा जुत म्बेत वर्सुधिति निरेके 3 बुच्छन्नपर्सः सुविनां अरिपा बुरु ज्योतिर्विविवुर्वीध्योनाः । गर्य चिव्वंमुशिजो वि वेष्ट्र स्तेपामनु प्रदिवं ससुराप. X ते सत्येन मनेसा दीध्यांनाः स्वेन युक्तासः कर्तुना वहन्ति । इन्द्रंबायू वीरवाह रथं वा मीजानयोर्भि पृक्षं सचनेत 4 <u>ईज्ञानासो</u> ये द्धीते स्वीणों गोमिरश्वीमिर्वसुमिहिर्रण्ये । इन्द्रवायू भूरयो विश्वमायु रतंदिवीरि पूर्तनासु सह्यः Ę अर्धन्तो न अर्थाो भिक्षमाणा इन्व्यायू सुप्दुतिमिर्धासेप्ठाः । पाजयन्तः स्ववंसे हुवेम युप पात स्वस्तिमिः सर्वा नः 6 [35] OPEN

#### ( 92 )

# ७ मैत्रायक्णिवेसिष्ठः । १, ३ वायु । २, ४-७ इन्द्रयायु । त्रिष्ट्रप्।

कुषिवृद्धः नर्ममा ये घुधासः पुरा वृंवा अनवद्याम् आसेन् ।
ते वापवे मनिव वाणिताया ऽवीसयन्नुपम् स्पेण १

ग्रुकानां वृता न दर्माय गोषा मासब्यं पाथः ग्रारदेश्च पुर्वीः ।

ग्रुकानां वृता न दर्माय गोषा मासब्यं पाथः ग्रारदेश्च पुर्वीः ।

ग्रुकानां वृता न दर्माय गोषा मासब्यं पाथः ग्रुप्तंश्च पुर्वीः ।

ग्रुक्तिवां मियाना मर्ज्ञिक्मीं हे सुवित च नव्यंम् २

पीवोअन्ता रिविद्यं स्मेनसो वित्यं विश्वेन्नर्थः स्वप्रत्यानि चक्कः ३

पावत तर्रस्तन्ते पाववोजो पावन्नर्भम् वन्त्रवायु सर्वत वृद्धिदेवम् ४

| શામેશાસ અહ્ય દ્વાર (ક્યા)                                                                                                                                                  | [# u & | 4                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| चे गुक्रपति <u>पहुर्व जिल्लां</u> पुत्रं स्वांतु वरंत्रे कर्ताकः।<br>समृ <u>स्वान्त्रस्थितंत्र</u> स्यां वृत्रे पत्तं स्वस्थितिः स्वां कः                                  | •[1]   | ( <del>8-0)</del> |
| (at)                                                                                                                                                                       |        |                   |
| <ul> <li>वैक्स्स्वितीकिकः । स्टब्कः (० स्वक्किरोक्सी)। विषुद्</li> </ul>                                                                                                   | 1      |                   |
| प्र मुक्तपुर्व शर्वचापु वेच्या - कुर्ति नंतिस्य द्वीत्रसूर्वे अस्त्य ।                                                                                                     |        |                   |
| य जिलां हो करी प्रजेत सुद्यांन्यु क्लेन क्लान्य                                                                                                                            |        |                   |
| अनु स्टेंच मेहरी जनुन्या नुहेरली हे स्टेंजरन गेति ।                                                                                                                        |        |                   |
| स्व <u>र्श्यक्रमंत्रक्तिया ज्ञ</u> ्यक्र <u>को</u> अभि <u>क्षा वर्ष्ट्रकोर</u> सिक्टीवास्<br>जा वयु <u>वहानु वर्षमञ</u> ्च अनु त्र यस्त्र <del>स्वराति</del> रकोर सम्बन्धः | *      |                   |
| जाने पहले श्रामिकारीच अ नेक्स हॅक्सपाकी सुने बना                                                                                                                           | *      |                   |
| वसिष्ठं ह वर्षणो गुल्यान्तः हर्षि चक्रतु स्वन्ता कहाँचि ।                                                                                                                  | 8      |                   |
| स्त्रीयम् विश्वः तुन्दिन्ते जाहाः यान्यु धार्यन्तन्तन् पानुपार्वः<br>सर्वे न्यानि सी तुनस्य संसुद्धः स्वयंत्रो सर्वतुर्वः पूर्व विद् ।                                     | *      |                   |
| कार्य मार्च क्रम स्वयायः सहयोशने प्रयास गृहे वे                                                                                                                            | 4      |                   |
| य आधिनीयां वरण श्रिवः सन् त्वामागांति कृत्वकृत् कर्ता ते ।                                                                                                                 |        |                   |
| स्र तु पर्नस्करते वसिन् सुनेमः श्रुप्ति च्या निर्मः स्तुप्ते वर्तवस्<br>भूवानुं न्याद्व क्रियितुं सिवन्ताः व्याक्तिस्य वर्ताः वर्तवाः तुन्नेवदः                            | *      |                   |
| भूकातुः लाह्यः अस्तिनुपरस्यादः वृत्यं प्रश्नः स्मृतिनहिः सर्वा यः                                                                                                          | v [t ] | (et.)             |
| (4)                                                                                                                                                                        |        |                   |
| भ वैकामक <del>विकेति</del> काः वरमा। वापत्रो भ समग्री।                                                                                                                     |        |                   |
| तो दुरंदक कुमार्च मूर्व राजप्तद्व संस्ता । मून्य संस्ता दुवार्य                                                                                                            | ŧ      |                   |
| यदेशी वस्कुरावित् इतिते भ्यातो अधिका । कृत्य द्वराण गृह्या                                                                                                                 | R      |                   |
| क्रम्यं सम्ब द्वीमर्गा प्रतिव जंगमा सुन्ते । मुख्य श्रीमण कृत्यर्थ                                                                                                         |        |                   |
| अर्थ नव्य त्रस्त्रियांन् कृष्यमिष्याधिकांस् । मूक्त स्कूत्रव कृष्यप                                                                                                        | ¥      |                   |
| यन् वि केत्रं वेदम् वेदम् वर्षे जर्गः अधिकार्वं वेत्रुच्याने सर्वोत्रति ।<br>अविद्यो वद्यान्यु वार्वो प्रचानियः सा प्रच्यान्त्रत्वेते देव ग्रीनियः                         | 4 [11] | (#E               |
| -m -M ne um am Smita, im tem Bilage da enten                                                                                                                               |        |                   |

(90)

[ पप्टोऽनुचाकः ॥६॥ स्० ९०-१०४ ]

## ७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । वायुः, ५-७ रन्द्रयायू । त्रिष्टुत् ।

प्र वीर्या शुर्चयो दक्षिरे वार्म्मध<u>्वर्युमि</u>र्मधुंमन्तः सुतासं । वह वायो नियुती पाह्यच्छा पिवा सुतस्यान्धंसो मर्वाय ξ <u>ईज्ञानाय पहुंतिं यस्त आनुद्र शुचि सोम शुचिपास्तुम्यं वायो ।</u> कृणोपि तं मत्येषु प्रशस्त जातोजीतो जायते बाज्यस्य ? गुपे नु यं अज्ञत् रोद्सीमे गुपे देवी धिपणा धाति देवम् । अर्थ वायु नियुत' सश्चत स्वा जुत श्वेत वर्सधितिं निरेके 3 च्च्छन्नपर्सः सुदिनां अरिपा <u>च</u>रु ज्योतिर्विविदुर्वीध्योनाः । गव्यं चिवुर्वमुहि<u>ाजो</u> चि बेबु स्ते<u>पा</u>मनुं पृद्धं ससुरापं Å ते सरपेन मनेसा वीध्यांनाः स्वेन युक्तासः क्रतुंना वहन्ति । इन्द्रंवापु धीरवाह रथं वा मीजानयोर्मि पृक्षः सचन्ते ч <u>ईग्रानासो</u> ये द्धिते स्वर्णो गोि<u>भ</u>रश्वेशिर्वसुंभिर्हिरंण्ये । इन्द्रिषायू सूरयो विश्वमायु रविद्धिर्धीरेः पृतेनासु सद्युः Ę अर्वन्तो न अर्वसो मिक्षमाणा इन्द्रवायू सुन्द्रतिमिर्वसिन्ठाः। वाज्यन्तः स्ववंसे द्ववेम यूर्य पात स्वस्ति मिः सर्वा नः 1587 (asa)

### ( 92 )

# ७ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठः । १, ३ वायु । २, ४-७ इन्द्रवायु । त्रिष्टुप् ।

| कुषितृद्ग नर्मसा ये वृधासः पुरा देवा अनवद्यास आसन् ।                           |   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| ते <u>वा</u> यवे मनिष बा <u>धि</u> ताया ऽवीसयन्नुपर्स सूर्येण                  | 8 |       |
| खुशन्ती दूता न दमीय गोपा मासश्चे पायः शुर्दश्च पूर्वी. ।                       | • |       |
| इन्द्रेवायू सुद्धतिवींमियाना मोर्ड्डाकमीट्टे सुखित च नन्यम                     | 2 |       |
| पीवोअन्ना रिपवृर्धः सुमेधाः श्वेतः सिपक्ति नियुतामिश्रीः ।                     | ` |       |
| ते वायवे समनसो वि तस्यु विश्वेत्नर्रः स्वपुत्यानि चक्कः                        | 3 |       |
| यानुत् तरस्तुन् <u>वोर्धं</u> यानुदो <u>जो</u> यानुन्नरुश्चर्कातु री न्यानाः । | • |       |
| शुचि सोमं शुचिपा पातमुस्मे इन्द्रवायु सद्तेत वृहिरेद्म                         | 8 | ms    |
| •                                                                              | G | (७२६) |

| क्लेसामध्यमध्यमध्य (१९)                                                                      | [do 4, 4, 4, 4, |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| मिकुसूना मिकुरीः स्पार्वरीयाः इत्यांचात् शर्वः वासमुबीक् ।                                   |                 |
| हुई हि ब्रो बर्स्ट मध्यो अञ्चलको वीस्तुत्व वि हुनुबत्तुको                                    | ۳.              |
| पा वा मुत सियुता का मुक्क मिन्द्रचयु दिश्यवीता सर्वने ।                                      |                 |
| आधियांनं सुनिद्यांभिपुर्वत्वः युद्धं येगु वर्तिमृतस्य वर्ण्यः                                | 4               |
| अर्थन्तो न भर्थ <u>मा</u> मिर्श्रमान्यः इन् <u>यापु संस्कृतिविश्</u> रीक्षाः ।               |                 |
| <u>बाल</u> कन्तुः स्वर्गते हुदेश पूर्व पात स्वरित्धिः दर्श वः                                | به [۲۹] (۱۹۹۰)  |
| (46)                                                                                         |                 |
| < वैतालक्षितिकः । सामुक्तः । हानुकान् । तिसूत                                                | (I              |
| सा चौथे भूग सुविद्ध दर्प क <sup>्</sup> भूदर्श ते <u>निवृ</u> द्ध क्रियसर ।                  |                 |
| वर्ष हे अच्छा बर्धनयानि यस्त्र हेर दक्षित कुरियेन                                            | 2               |
| प्र सातां जीपे जंपनेष्यस्थार सोग्रमिन्दांव द्वापने विकंपे।                                   | -               |
| प्र पर् शो मन्द्रां अप्तिनं मर्ग नरानुपंत्रों देनुवन्तुः सर्वीतीः                            | ę               |
| म ना <u>मि</u> र्पारी गुन्दांमुनच्यां <u>नियुत्रिनांयन</u> ्द्रिक <u>श</u> ोजे ।             |                 |
| सि मां गर्वे सुधोर्म्य पुषस्तु नि क्षीरे कन्युमरूको च राप्ट                                  | ą.              |
| वे कुपने इन्द्रमार्कनाम् । जार्बराही निरोधनाधी भूकी ।                                        |                 |
| क्रमती कुमानि व्याम चानुक्रांची प्रथा मुसिन्निकान्                                           | ¥               |
| का या तिषुक्रिः सुनिनीमिरक्तं संबक्षिकीनियर् पार्वः पुत्रम् ।                                |                 |
| वार्षा <u>भ</u> स्तिन् ता <del>र्वेने</del> सम्बन्धः पूर्व योत स्कृति <u>र</u> हिः सन्दी नाः | મ [१४] (əə)     |
| (11)                                                                                         |                 |
| < वैकारक्षिर्वेशयः । एक्कारे । विकृत् ।                                                      |                 |
| सूर्षि दु स्रोमं क्लारमध्ये कृति हुम्मूमा पुरेशीय ।                                          |                 |
| पुना में में मुक्ता नेमेनी है। तर करने हुए पंक्रते हेन्छ                                     | ₹               |
| ता स्रोतनी संस्थाना वि सूर्व वर्णकृत्य सर्वका स्टूनुसंबर्ध ।                                 |                 |
| शर्वनी प्रवो स्वयस्य पूर्वः वृष्टं सर्वस्य स्वसित्त्य कृत्ये                                 | ę               |
| रपा । पर तिर्पं ग्रमिनो पु अधिरिक्का कारितिकानीया ।                                          |                 |
| सक्ता न कर्म्य नक्ष्मका इन्ह्यती चोर्चुन्ह्यो अस्ते                                          | \$ (pfe)        |
|                                                                                              |                 |

[ ? ] (648)

की भी महास पर्वभावीय ।

| गोमिनियः प्रमातामुच्छमान् ६९ राय प्रशंस धूवमाणम् ।<br>इन्द्रांग्री वृत्रहणा सुव <u>ञ</u> ा प्र नो नव्येमिस्तिरत वेप्णाः                                                                                     | 8             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| सं यन्मही मिथ्नती स्पर्धमाने तनूर <u>चा</u> श्रूरसाता यतैते ।<br>अदेवयु <u>वि</u> व्थे दे <u>वयु</u> भिः सन्ना हैत सो <u>मसुता</u> जनेन                                                                     | <i>प</i> [१५] |
| इमामु पु सोमंद् <u>यतिमु</u> पं न् एन्द्रांग्नी सौमन्सार्यं यातम् ।<br>नू चिद्धि पेरिमुद्धार्थे <u>अस्मा</u> ना वा शर्म्वद्भिनंवृतीय वाजैः<br>सो अग्न एना नर्मसा समिद्धो ऽच्छा मित्रं वर्षणमिन्द्रं वोचेः । | Ę             |
| यत् सीमार्गश्रकमा तत् सु मृळ तर्वर्यमावितिः शिश्रथन्तु                                                                                                                                                      | ৩             |
| एता अग्न आशुणणासं इष्टी पूँचोः सचान्यश्याम वाजीन् ।<br>भेन्द्रों नो विष्णीर्मकतः परि स्थन् युप पति स्वस्ति <u>ग</u> िः सदी न                                                                                | ८ [१६] (७४२)  |

# (89)

# १२ मेत्रावरणिर्वसिष्ठ । इन्द्राग्नी । गायत्री, १२ अनुष्टुप्।

| इय वामस्य मनमेन इन्द्रांशी पूर्व्यस्तुतिः                                     | । अभ्राद् व्रुप्टिरिवाजनि                | ?                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
| शृणुत जीतेतुहीय मिन्द्रीग्री वर्नत गिरीः                                      | । ईशाना पिष्यत धिर्यः                    | २                 |
| मा पोपुत्वार्य नो नुरे न्ज्रांग्री मामिशेस्तये                                | । मा नो रीरधत निदे                       | ঽ                 |
| इन्द्रे आग्रा नमी बृहत् सुंवृक्तिमेरयामहे                                     | । <u>धि</u> या धेर्ना अ <u>व</u> स्यवं.  | R                 |
| ता हि शम्बेन्तु ईळत इत्था विमास ऊतये                                          | । सुबाधो वाजसातये                        | ч                 |
| ता यां गीर्मिधियन्यवः प्रयस्यन्तो हवामहे                                      | । मेधसीता सनिष्यवे                       | ६ [१७]            |
| इन्द्रीष्टी अवसा गीत मुस्मम्यं चर्पणीसहा                                      | । मा नी दुःशर्स ईशन                      | ৬                 |
| मा कस्य नो अर्रुपो धूर्तिः प्रणुद्धात्यस्य                                    | । इन्द्रांग्री शर्म यच्छतम्              | c                 |
| गोमुद्धिरेण्यवुद् वसु यद् बामश्वीवुदीमंहे                                     | । इन्द्रीयी तद् वीनमहि                   | 9                 |
| यत् सोम् आ सुते नरं इन्द्राग्री अजीहवु                                        | । सप्तीवन्ता सप्पर्वव                    | ? 0               |
| चुक्थेमिर्वृ <u>च</u> हन्तं <u>मा</u> या मेन्द्राना <u>चि</u> दा <u>गि</u> रा | । आङ्गुर्येगुविवासतः                     | ? ?               |
| ताबिद् बु'शस् मत्युँ दुर्विद्यांस रह्यस्विनम                                  | ( । <u>आम</u> ोग हन्मेना हत <u>म</u> ुव् | धि इन्मेना इतम्१२ |

| क्लामक्ष्मक्षकः इति ।                                                                                                                   | [40 eq 4 5 de                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| विपृश्चना विपृत्तेः स्प्रावृतीताः इन्त्रेवायु तस्ये बातत्राचेत् ।                                                                       |                                |
| इन वि श्री पर्धेन मध्यो अञ्चलन गीयाना नि मुनुस्तमुख्य                                                                                   | 4                              |
| या वर्ष प्रश्नं चिपुता बार मुद्दप्तः स्मित्रवाह द्विन्दवरिष्ट सर्वन्ते ।                                                                | _                              |
| भार्षियातं नृतिपृत्रामितृयांष् पातं जेना वर्तसूत्रस्य सम्बंधः<br>भवेनना व वर्षेताः सम्बद्धान् नृत्युतिमिर्वितेष्याः ।                   | •                              |
| जनन्ताः स्वर्ततः स्वरंताः पूर्वः प्रातः स्वतिहान् अपूर्वः ।<br>वानुसन्ताः स्वरंतः स्वरंताः पूर्वः प्रातः स्वतिहान् अपूर्वः ।            | હ [१ <b>ર]</b> <del>(ન</del> પ |
| Wante cour den Le me Grante mit in                                                                                                      | - gr 41                        |
| (41)                                                                                                                                    |                                |
| भ वैपारक्रिकेविकाः । वातुरः <sup>व</sup> ॥ वृत्युक्तव् । विश्वुर                                                                        | ,i                             |
| भा बोपो पूप शुनिया वर्ष म्ह मुहर्स वे <u>निकृत</u> े विश्वकार ।                                                                         |                                |
| पर्या त अल्या मधाववानि वस्त्रं देव दक्षित्र पृष्टिपेय                                                                                   | 3                              |
| व साता द्वीरो अंग्रुरेजस्थातः सोनुमिन्स्य द्वावत् विवेशी ।                                                                              | 8                              |
| म वर्ष को प्रच्यां अधियं सर्वे स्मयप्युवंतां क्षेत्रकाः सर्वीधिः<br>म वाधिवार्ति कृत्योसम्बद्धाः चित्रसिर्वातिकार्व द्वीये ।            | *                              |
| नि भा पूर्व सुमार्थने पुषस्य 🔎 श्री सम्बुद्धान्त्र 💆 रापी                                                                               | ą                              |
| ये शायर्थ इन्ह्रमार्थनाम् आर्थनास्ये जितेष्ठीनाम्य अर्थः ।                                                                              |                                |
| अन्तर्व कुमाचि सूरिमिं व्यास चालुक्कां पुत्रा पुनिरिक्तांम्                                                                             | A                              |
| का भां नियुद्धिः मुहिन्सिभिरप्तुरं क्षेत्रस्मिधिकां पार्धि वृक्कत् ।<br>बाचों मुस्सिन् राजने साववस्थः पूर्व पांत्र स्कुटिन्दिः सर्वा वः | ત્ર [રપ] ( <del>(</del> ૧૧)    |
| met Mittel fang matere. Ja ein ichterfill mat er                                                                                        | 1 E 1 + 3 fe 1 + 3             |
| (44)                                                                                                                                    |                                |
| < वैभागसमितिकः एतासी। विद्युः।                                                                                                          |                                |
| सु <u>र्</u> षि मु स्तो <u>नं</u> सर्वजात <u>म्ये न्यांग्री कृष्यस्य पुरेष्यंत्र</u> ।                                                  |                                |
| प्रमा में भी पूछा जेवलिति सर बार्ज ह्वच प्रक्रते पेन्स्र                                                                                | ž.                             |
| ता कोनकी संस्थाना की मूर्त । कोन्द्रपुत्त कर्यका सुसूचीको ।<br>सर्वनती प्राप्त कर्यकानु सूर्यः वृष्ट्र वार्यन्त कर्यन्तानु कुर्योः      | •                              |
| वर्ता ह वर दिवंत ग्रीक्लो सं ग्रीक्रिक्टीय प्राप्ति क्रिक्टाक्य ।                                                                       | `                              |
| भवेन्द्रे म कान्द्रे मसंगानः इन्ह्यामे जहाँक्त्रो गुर्ख                                                                                 | ₹ ( <del>674</del> )           |
|                                                                                                                                         |                                |

| गीर्भिर्विषः प्रमितिमिच्छमान ईर्डे र्पिं युश्सं पूर्वभाजम् ।<br>इन्द्रामी वृत्रहणा सुवज्ञा प्र नो नव्येमिस्तिरतं देप्णाः                                                                                   | 8             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| स यन <u>्म</u> ही मि <u>ंथ</u> ती स्पर्धमाने तनुर <u>ुचा</u> श्रूरंसा <u>ता</u> यतैते ।<br>अदेषयुं <u>वि</u> व्ये दे <u>वयु</u> भिः स्त्रा हेत सो <u>मसुता</u> जनेन                                        | ५ [१५]        |
| इमामु पु सोर्मस <u>ितमु</u> र्प <u>न</u> एन्द्रांग्नी सौमनुसार्य यातम् ।<br>नू चिद्धि पेरिमुन्नार्थे अस्मा ना वा शर्षद्भिर्ववृतीय वार्षः<br>सो अग्न एना नर्मसा सिनुद्धो ऽच्छा मित्रं वर्षणमिन्द्रं वोचे. । | Ę             |
| यत् <u>सी</u> मार्गश्चकुमा तत् सु मृ <u>ंळ</u> तर्व <u>र्</u> यमाविंतिः शिश्रथन्तु<br>एता अंग्न आशु <u>ष</u> ाणासं <u>इ</u> ष्टी र्युवोः स <u>चा</u> म्परेया <u>म</u> वार्जान् ।                           | ড             |
| मेन्द्रों नो विष्णूर्मिकतः परि स्यन् यूप पात स्वस्ति मः सदा नः                                                                                                                                             | < [\$£] (088) |
| • (98)                                                                                                                                                                                                     |               |

# ( 98

# १२ मेत्रावरुणिर्वसिष्ठ । इन्द्राग्नी । गायत्री, १२ अनुषुप्।

| इप वामस्य मन्मेन इन्त्रोग्नी पूर्व्यस्त्रेतिः                                  | । अभाद् वृष्टिरिवाजानि          | 8              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| भूणुत जीरतुर्हेय मिन्द्रीमी वर्नत गिरः                                         | । <u>ईशा</u> ना पिंप्यते धिर्यः | २              |
| मा पापुत्वार्य नो नुरे न्द्रांधी मामिशस्तिये                                   | । मा नी रीरधत निदे              | 3              |
| इन्द्रं आग्ना नमी वृहत् सुवृक्तिमेर्यामहे                                      | । <u>धि</u> या धेनां अवस्यवं.   | R              |
| ता हि शम्बेन्तु ईव्यंत इत्था विमास ऊतये                                        | । स्वा <u>धो</u> वाजसातये       | ч              |
| ता यां गीमिंदिपुन्यवः प्रयस्वन्तो हवामहे                                       | । मुधसांता सनिष्यवं.            | ६ [१७]         |
| इन्द्रीसी अवसा गीत मस्मभ्यं चर्पणीसहा                                          | । मा नों दुःशसं ईशत             | v              |
| मा कस्य नो अर्रकपो धूर्तिः प्रणुद्धार्त्यस्य                                   | । इन्त्रंशि शर्म यच्छतम्        | c              |
| गोमुद्धिरंण्यवृद् वसु यद् वामर्थांवृदीमहि                                      | । इन्द्रांग्री तद् वेनेमहि      | 9              |
| यत् सोम् आ सुते नर्र इन्द्वाग्री अजेहितुः                                      | । सप्तीवन्ता सपुर्यवे           | १०             |
| द्रक्थेमिर्वृ <u>त्र</u> हन्त <u>मा</u> या मन्द्राना <u>चि</u> दा <u>गि</u> रा | । <u>आङ</u> ्गर्येग्रविवासतः    | 5.5            |
| नाविद् दुःशस् मत्यं दुर्विद्वास रक्षास्त्रनंम्                                 | । आमोग हन्मना हत मुन्           | धिं हरमंना इतम |
|                                                                                |                                 | F              |

र्मना हतम्१२ [१८] (७५४)

| स्केत्। सन् ५ वन ६ वन १९]                                                              | [ Pdf ]                                                        | إوام معيور وميطا  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                        | (९५)<br>विका । करनाती, १ सरस्वत् । विद                         |                   |
|                                                                                        |                                                                | Ç.                |
| म श्रोतंत्र पार्वका सम्बद्धाः स्टब्स्<br>इत्रावंद्याना पुरुषेद पाद्धिः विस्थाः अ       | पो वीम्प सिम्बुरम्बः                                           | t                 |
| प्रकारित्य स्टब्स्सी मुझीमां स्मृतिः<br>गुपमेर्तम्सी सुर्वनस्य मूर्र-वृति पर्या        |                                                                | ę                 |
| व बांबुडे कर्जे पोर्चकालु कुछ कि                                                       | र्दुर्शमी प्रक्रियांतु ।                                       |                   |
| च पुनिनं नुवरंत्रो द्याति वि त                                                         | भूगर्य तुल्बं मानुजीत                                          | *                 |
| प्रव स्पा <u>या बर्</u> ससती जु <u>र</u> ाक्ये <sup>—</sup> पं र                       | प्रवय सुमर्गा दुवे अस्मिन्।                                    | 0                 |
| शित्रप्रिमें तुर्देशीयान्य प्रका पुरा                                                  |                                                                | ¥                 |
| ात श्रह्मेस पुत्रका वर्षामि॰ प्रष्टि                                                   | द्र स्वी <b>र्ग सरस्यति सुपस्य</b> ।                           |                   |
| त्रवृक्षान् विकास इवास उर्व र                                                          | नेपान सर्पन न वृक्षम्                                          | ч                 |
| अवर्ष ते साम्बर्धि वर्तिन्द्रो हार्ताष्ट्र<br>वर्षे सुत्रे स्तुक्ते सन्ति वार्मान् कृत | तस्यं सुमन्ते व्यक्ति ।<br>१ व्यंत्र स्वक्तिक्कि वर्ता व्य     | 4 [24] (#40)      |
|                                                                                        | (11)                                                           |                   |
| ६ क्षेत्रप्रधानकंशिका । व<br>१ सम्बद्धाः                                               | इरसती 8-4 करबादा हैने श्रवाध<br>स्त्री) रेजनस्थल्किः 8 रेक्समी | (trade            |
| महर्न गामिन क्यां उनुसी नुस्तारे                                                       | (I                                                             |                   |
| त्तरेश्वतीनिर्म्बन तुनुवितिः स्त                                                       |                                                                | ŧ                 |
| दूमे पर में महिना मुंचे अर्थन                                                          | वि अभिक्षिपनि पूर्वा ।                                         |                   |
| क्षा मां बारवद्विकी नुवार्त्ता                                                         |                                                                | *                 |
| भुवनिष मुद्रा क्षेत्रकृत वर्षस्य स्वर्थ                                                |                                                                |                   |
| गृज्यामा संबद्धिक व्यक्तिस च व                                                         |                                                                | *                 |
| <u>जुर्म</u> पन्छ नार्यसः पू <u>र्</u> णकर्यः                                          | पुरस्यः । बारस्य द्वाना                                        | ¥                 |
|                                                                                        | बुड्युको । श्रविकादिका संव                                     | 4                 |
| धुनुसन् नशनकः स्तर्वता                                                                 | विश्वपितः । अधिवर्धि वृत्राविर्वय                              | <b>૧[૧]</b> (ત્રઇ |
|                                                                                        |                                                                |                   |

(09)

### १० मेत्रापरुणिर्वसिष्ठः । १ रन्द्र , २, ४-८ नृदस्पति ; ३, ९ रन्द्राप्रसणस्पर्ताः १० रन्द्रानुहस्पती । विषुष्।

| युत्ते विवो नुपद्नि पृथिष्या नते यत्र देवपन्ते मद्नित ।          |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| इन्द्रीय यञ्च सर्वनानि सुन्वे गमुन्मद्रीय प्रथम वर्यश्र          | 7           |
| आ दैग्या वृणीमुहेऽवांसि बृहुस्पतिंनी मह आ संखायः ।               |             |
| यथा भवेंम मीळ्दुपे अनीगा यो नी वृाता पंगवत पितेव                 | २           |
| तम् ज्येष्टुं नर्मसा हुविभिः सुरोवं ब्रह्मणुस्पति गुणीपे ।       |             |
| इन्द्र श्लोको महि देष्यः सिपक् यो ब्रह्मणो देवकृतस्य राजा        | ३           |
| स आ नो योनि सद्तु पेष्ट्रो वृहस्पतिर्धिश्वविष् यो अस्ति ।        |             |
| कामी गुयः सुवीर्यस्य त वृात् पर्पञ्चो आते सुश्रतो अस्पिटान्      | R           |
| तमा नी अर्केममृताय जुन्हें मिने धीसुरमृतासः पुराजाः ।            |             |
| शुचिकन्द यञ्चत पुस्त्यां चृहस्पतिमनुवाणे सुवेम                   | ٧ [२१]      |
|                                                                  | - •         |
| त शुरमासी अरुपासो अरुखा बृहस्पति सहवाही वहन्ति ।                 |             |
| सहिश्चिद् यस्य नीलंबत् सथस्य नमो न रूपमेठ्य वसीना                | Ę           |
| स हि शुन्धिः शत्रपञ्चः स शुन्ध्यु हिर्रण्यवाशीरिष्पिर स्वर्षाः । |             |
| वृहस्पतिः स स्वविद्य द्वाप्यः पुरु सिक्षम्य आसुति करिंग्डः       | ঙ           |
| वेवी देवस्य रावसी जनिन्नी गृहस्पति वाष्ट्रधतुर्महित्वा।          |             |
| वृक्षाय्याय वृक्षता सलायः कर्द् वह्मणे सुतर्रा सुगाधा            | c           |
| इय वी ब्रह्मणस्पते सुबुक्ति ब्रह्मेन्द्रीय वुजिणे अकारि ।        |             |
| अविष्टं धियो जिगृत पुरंधी जंजुस्तम्यी वनुपामर्रातीः              | 3           |
| नृहंस्पते युवमिन्देश्च वस्वी विन्यस्येशाथे उत पार्धिवस्य।        |             |
| पत रुपिं स्तुवते कीरपे चिद् पूर्प पति स्वस्तिमः सर्व नः          | १०[२२](७७६) |
| (%)                                                              |             |
|                                                                  | ,           |

७ मैनायरुणिर्वसिष्टः। इन्द्रः, ७ इन्द्रामृहस्पती । त्रिष्टुप् ।

अध्वर्यबोऽकुण बुग्धमुशुं जुहोतेन वृष्यमार्य क्षितीनाम्। गोरार् वेदीयाँ अव्यानुमिन्द्रीं विश्वाहेद् याति सुतसीममिच्छन्

(689)

8

| क्योग्राम ६ ६४ छ ] [४४]                                                                                                                                 | [endered for                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| पद् <b>र्व</b> भित्र प्रमि <u>ति</u> चार्कर्त विकेतिक <u>ग</u> ्रीतिमिर्द्रस्य वस्ति ।                                                                  |                                    |
| द्भार कर्ममा जुनाव द्रशसिन्द्र वस्थितान् पानि सार्वान्                                                                                                  | 6                                  |
| मुद्रान संग्रं स्वांशं क्यां व सं गुता वीवृत्यानेनुवाच ।                                                                                                | _                                  |
| पन्त्रं पण <u>नोर्वा</u> नारितं पूचा कृषेत्रना वरिकस्त्रवर्षे<br>यह क्षोपको सन्त्रो सन्त्र्यसमुद्धः लास्त्रान्त्र तान् कृ <b>ष्ट</b> िः शाक्तसम्बन्धः । | · ·                                |
| पह सा विश्वित हत्वासिपुरना न्यं लगुनि संबन्धं क्वेम                                                                                                     | ¥                                  |
| मेन्द्रस्य बीचे प्रमुख कुताचि य मूर्तना मुख्यु या पुकारे।                                                                                               | •                                  |
| पुरेरवें प्रीप्समिपा भाषा अवामकृत् केनेद्रः सामा जस्य                                                                                                   | 4                                  |
| तमुद्रं निर्मानुमितः पहार्था पर पर्वति चर्तता पूर्वस्य ।                                                                                                |                                    |
| मर्चामति गोर्पेतिरेश्वं इन्ह्रः प्रमुक्तिर्वहें ते वर्णतस्य वस्त्रः<br>कृषंत्रको दुवसिन्द्रांस वस्त्रां निकारर्वकाचे दुव गार्विकस्य ।                   | •                                  |
| पूर्व गर्व रर्गुप्रते प्रीरपं किन् पूर्व यांत स्कुरितानि सर्व का                                                                                        | w [₹₹] ( <b>~</b> € <sup>®</sup> ) |
| (11)                                                                                                                                                    | •                                  |
| <ul> <li>वेशायप्रियंतिकाः। विष्युः व १ दल्कानित्तः। विष्युः</li> </ul>                                                                                  | ζ.                                 |
| पुरो जाभपा तुन्यां कृषान् । न तं स्थित्यमन्तरं पुत्रन्ति ।                                                                                              |                                    |
| प्रमे हैं निधु रजेशी पृथिया विष्यां क्षु ल स्तूमध्ये किये                                                                                               | \$                                 |
| न तं किप्या जार्बमाना न प्राप्तो । देवं मधिकः व्युक्तमंत्राव ।                                                                                          |                                    |
| प्रवृक्तास्त्रा मार्कमुच्ये बृद्धन्ती । बृप्यर्थे प्रार्थी क्रमुची दृष्टिकता।<br>इरोपकी भन्नकरी वि मृते । बृपयतिकी अनुवि स्कृत्या।                      | R                                  |
| इराइक चनुनना मा मूल - यूप्तासम् अनुव स्थल्या ।<br>व्यक्तमना राहती विष्णतन - दूरवर्ष इतिवीतमितां तुवृक्षः                                                | 1                                  |
| पूर्व प्रवार्व पराधुक हुन्व अवर्यन्ता तुर्पनुवार्तन्त्रिम् ।                                                                                            | •                                  |
| दाबस्य विद कुन्नियस्य आदा जुल्लपूर्वरा कुन्नान्यंद्                                                                                                     | ٧                                  |
| हम्बोरियम् प्रेमिकाः सम्प्रोतम् नम् पूर्यः नमुद्रीतं नं श्रावित्यम् ।<br>शर्मः वर्षिकः मुद्रावं न श्रावः । इताः अंग्रायमुरस्य ग्रीयम्                   |                                    |
| देव भूतिया देशिय वेदिन्यान्न स्टेस्स केर्या केर्या हेर्या स्थान स्थान होत्य ।                                                                           | 4                                  |
| रे वो स्ताम शिर्धपु रिज्यो दिन्देनुस्टिरी वक्तविस्त्र                                                                                                   | 4                                  |
| क्क्ष्म् स विष्णवास आ क्रंगानि सन्त्रं जुवस्य किपिविष्य कृत्यव्।                                                                                        | 5-3-4                              |
| वर्षन्तु त्या नृपुत्रत्तु मिर्त वे पूर्व पाँउ न्युस्तिहिः सर्व वः                                                                                       | u [₹¥] (st.)                       |
|                                                                                                                                                         |                                    |

(८०१)

#### ( 200 )

### ७ मैत्रायवणिर्वसिष्ठः । विष्णुः । त्रिष्टुप् ।

| नू मती दयते सनिष्यन् यो विष्णीय उच्नायाय दार्शत ।                             |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| प्र यः सुत्राचा मनेसा यजीत एतावेन्त नर्यमाविवीसात्                            | ? |            |
| त्य विष्णो सुमृति विश्वजेन्या मर्धयुतामेवयावो मृति वीः                        |   |            |
| पर्ची यथा नः सुनितस्य भूरे रश्वीवतः पुरुश्चन्द्रस्य गुयः                      | २ |            |
| त्रिर्देवः पृथिवीमेष एता वि चेकमे श्रतंचेस महित्वा।                           |   |            |
| प्र विष्णुरस्तु त्वसस्तवीयान् त्वेपं ह्यस्य स्थविरस्य नाम                     | ₹ |            |
| वि चेक्से पृथिवीमेप एता क्षेत्रीय विष्णुर्मेर्नुप वृश्रस्पन् ।                |   |            |
| भ्रुवासी अस्य कीरयो जनांस उरुक्षिति सुजनिमा चकार                              | R |            |
| प तत् ते अय शिपिविष्टु नामा ऽर्यः शंसामि वयुननि विद्वान् ।                    |   |            |
| त त्वा गुणामि त्वसुमतंब्यान् क्षयन्तमस्य रजसः पराके                           | ч |            |
| किमित् ते विष्णो परिचक्ष्यं मूत् प्रयद् वंबक्षे शिपिबिष्टो अस्मि ।            |   |            |
| मा वर्षी अस्मदर्प गृह एतद् यवुन्यर्फपः समिथे चमूर्थ                           | Ę |            |
| वर्षद्र ते विष्णवास आ कुणोमि तन्में जुपस्व शिपिविष्ट हुन्यम ।                 |   |            |
| वर्धन्तु त्वा सुप्दुत <u>यो</u> गिरों मे यूय पौत स्वृक्ति <u>मिः</u> सर्दा नः | v | [२५] (७२७) |
| . ~ w                                                                         |   |            |

#### - WYKE

[ सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ घ० १-३३ ]

( 308)

ष मैत्रायक्षणिर्वेक्षिष्ठ ( पृष्ठिकामः ), कुमार आग्नेयो वा। पर्जन्य । विष्टुए। या एतव् दुह्ने मंधुकोधमूर्थः । तिस्रो वाचुः प वेव ज्योतिर<u>गा</u> स युत्स कुण्वन् गर्भुमोर्पधीना सुद्यो जातो वृपमो रोखीति ş यो वर्धन ओर्पधीना यो अपा यो विश्वह्य जर्गतो देव ईशे । स विधार्तु शर्ण शर्म यसत् ब्रिवर्तु ज्योतिः स्वभिष्ट्यर् स्मे <del>२</del> स्तरीर तुद् भवति सूर्त उ त्वद यथावुश तन्वं चक्र एषः । पितुः पयः पतिं गृभ्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्र ₹ यस्मिन् विश्वानि भूवनानि तुस्थु स्तिम्रो धार्वस्रोधा सम्रापः । त्रयः कोशांस उपसेर्चनासो मध्ये श्रोतन्त्पमिती विरप्शम् R इवं वर्चः पुर्जन्यीय स्पुराजे हृदो अस्त्वन्तर् तज्जुजोपत् । मुयोमुबी बृष्टर्यः सन्तवसमे सुपिप्पुला ओपेधीवेवगोपाः ч STO YC

| मल्लाम् ५ र र १] [१६]                                                                                                                              | [1 4 4 40 1 1 4 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| त्र रंताया बृंद्रमा सम्बंधितः व्यक्तिस्थाया वर्गसञ्ज्ञस्यूर्वसः ।<br>सम्बं कृतं प्रेतु सुराक्षांप्रस्य पूर्वं पात स्वास्त्रिक्तिः सर्वा वा<br>(११) | <b>(01)</b>       |
| ) मैक्क्किकिका (वृद्धिकारः) हातर मानेके का पर्मकः। न                                                                                               | लबीः १ जनमेनुद्   |
| पर्यन्त्रीयु म गाँपतः विवस्युकार्यं मीत्रवृत्यः । स हो धर्वतनित्यस्तु                                                                              | <b>?</b>          |
| या मर्भुगोर्वशिष्टा भवा कृष्णोरवर्षतास् । वृत्रीन्याः पुरुषीनीस्                                                                                   | į.                |
| तस्त्र ह्यास्य हिन पुंचता वर्ष्यस्य । इस्से मः तुष्यं कस्य                                                                                         | \$ [9] (#1)       |
|                                                                                                                                                    |                   |
| (१२)<br>१ - मेशस्वमिर्वशिका । स्पष्टका ( पर्जन्यः ) । विद्युप्, १ ।                                                                                | ment !            |
| संस्तारं संस्तामा सामुक्त नेदचारिकः ।                                                                                                              |                   |
| वार्ष पुरुष्यविभिन्नां स <u>मुक्त</u> ा कवारिषुः                                                                                                   | *                 |
| निम्ना धारों अपि पर्श्वमानुत् इति न सुन्धे सनुप्री अर्थानम् ।                                                                                      |                   |
| मध्यम्ब न <u>नाकृति</u> श्चनीयां शुरुकृतांनां तुन्तुत्वाः स्टब्सि                                                                                  | ę                 |
| स्तिम् क्रिमा सन्दर्भर क्रियान्त्र श्रह्मान प्रमुखानाम् ।                                                                                          | ,                 |
| अरस्टिक्टियां प्रितं व प्रते अन्य अन्य वर्षक्रियेति                                                                                                | 1                 |
| क्षानां सन्तानं मुख्यारयंत्रो पुत्रं यञ्चलं वर्षतिवातास् ।                                                                                         | •                 |
| संस्कृति वर्षात्रेषुत्रः कार्यन्त्रात् प्रकृतः वर्षत्रः वर्षत्रः वर्षत्रः<br>सन्तरः सन्तरम् पुरस्तरस्य प्रकृतः वर्षत्रः वर्षत्रः वर्षत्रः          | ¥                 |
| प्रदेशक्षा अन्यस्य वार्षः शास्त्रस्य वर्षत्रे शिक्षेत्राका ।                                                                                       | •                 |
| क्षेत्र सर्वत सम्बद्ध पर्व अस्त सुरात्रो क्ष्मुसान्त्रम्                                                                                           | ٩ [٩]             |
|                                                                                                                                                    | , 10              |
| मार्बापुरेका अनुमानुरक्तः पूर्तिरक्षे प्रस्ति वर्षः वसाय ।                                                                                         |                   |
| नुसानं मानु विसंता विकेताः पुरुषा वार्च विविध्यनंत्रिका                                                                                            | 4                 |
| महाराजाता अतिपुत्रे स साम् बद्री न पूर्वमुसिद्धा वर्षकाः ।                                                                                         |                   |
| मुक्तारम् लहा परि पा अन्तर्वहरूमा यहारीचे हुमूचे                                                                                                   | v                 |
| <u>मास्त्रमधी स्त्रिमेशे</u> वार्यमञ्जल मञ्जी कुण्यन्तीः परिस <u>न्तर</u> ीर्वाद ।                                                                 |                   |
| मुज्यंत्री पुनिया सिवियुक्ता अस्तिमेवित गुद्धा य के विद                                                                                            | •                 |
| पुनर्मिन सुरुप्रानुसस्य ऋतुं नहीं म न सिनल्डेसे ।                                                                                                  |                   |
| संबक्तरे प्रावृध्यमंतायां नुमा क्राये अंधुको विज्ञानंत्र                                                                                           | 3                 |
| मामोपुरवाषुनमोपुरवृत्तः प्रश्चित्तानारितो ह्ये क्ट्रीन ।                                                                                           | - 5.5 (48)        |
| मर्चा <u>तुरवृत्ता</u> रहेगा समानि । व्यवस <u>्ता</u> चे व विस्तृ आहेः                                                                             | (1h) (vi)         |

#### ( 808)

२५ मैत्रावरुणिर्वसिष्ठ । (राक्षोझ) इन्द्रामोमी, ८, १६, १९-२२ इन्द्रः, ९, ११-१२ सोम ; १०,१४ व्यक्तिः, ११ वेषाः, १७ प्रावाणः, १८ मरुतः, २३ (पूर्यार्थस्य) वासिष्ठाशी , (उत्तरार्थस्य) पृथिव्यन्तरिक्षे। त्रिष्टुप्,१-६, १८, २१, २३ जगतीः ७ जगती जिल्डुच्या, २५ अनुष्टुप्।

| इन्द्रीसोम्। तर्पत् रक्षं च्रजात न्यर्पयत वृषणा तम्रोवृष् ।                                                                                                                            |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| परा शृणीतमुचित्रो न्योपत हुत नुदेशां नि शिशीतमुत्रिण                                                                                                                                   | 8        |       |
| इन्त्रीसोमा समयशसम्बर्धेय तपुर्ययस्तु चरुरिमिवाँ ईव ।                                                                                                                                  |          |       |
| बद्धाद्विपे कृष्यादे धोरचेक्षसे देपे धत्तमनवाय किंमीदिने                                                                                                                               | २        |       |
| इन्त्रीसोमा बुष्कृती वुवे अन्तर्रातारम्भुणे तमिस प्र विध्यतम् ।                                                                                                                        |          |       |
| प्या नातः पुनरेकेश्वनोव्यत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवेः                                                                                                                              | ३        |       |
| उन्मीसोमा वर्तर्यंत विवो वर्ष स वृधिव्या अघरांसाय तहंणम् ।                                                                                                                             |          |       |
| उत् तक्षत स्व्ये पर्वतेम्यो येन रक्षी वावृधान निजूर्वध                                                                                                                                 | 8        |       |
| इन्त्रसोमा वर्तर्यत विवस्पर्य मित्तेनिर्युवमश्मीहन्ममिः ।                                                                                                                              |          |       |
| तपुर्वधिमिर्जरेमिर्जिणो नि पर्शनि विध्यत् यन्तुं निम्बरम्                                                                                                                              | ५ [५]    |       |
| इन्त्रांसोमा परि यां मृतु विश्वतं इय मृतिः कृक्ष्याश्चेव क्राजिनां।                                                                                                                    |          |       |
| यां चां होत्रां परिद्विनोर्मि मेध्ये मा ब्रह्मणि नुपतीव जिन्वतम्                                                                                                                       | Ę        |       |
| पति स्मरेथां तुजरिद्धिरेथें र्हत बुहा रक्षसी मङ्गरावतः ।                                                                                                                               | •        |       |
| इन्द्रांसोमा दुष्कृते मा सुगं भूद् यो नेः क्वा चिव्भिदासति वृहा                                                                                                                        | b        |       |
| यो मा पार्केन मनेसा चरन्त मिमचे अनृते मिर्वचेमि ।                                                                                                                                      | •        |       |
| आप इव काशिना सर्गृमीता असंत्रस्तासंत इन्द्र वक्ता                                                                                                                                      | ۵        |       |
| ये पोकशंसं विहरन्त एवे ये वो मुद्र दूपपन्ति स्वधार्भः।                                                                                                                                 |          |       |
| अहरे वा तान् पुवरात् सोम आ वा वधातु निर्कतिरुपस्थे                                                                                                                                     | 9        |       |
| यो नो रस दिम्सिति पित्वो अग्ने यो अन्वीना यो गद्या यस्तुनूनीम् ।                                                                                                                       | _        |       |
| रियुः स्तेनः स्तेयकृत् वृभ्रमेतु नि य द्वीयर्ता तन्यार्थ तना च                                                                                                                         | १० [६]   |       |
|                                                                                                                                                                                        |          |       |
| पुरः सो अस्तु तुन्ता । तमा च तिम्रः पृथिवीर्षो अस्तु विश्वाः।                                                                                                                          |          |       |
| प्रति शुष्वतु पशी अस्य दे <u>वा</u> यो <u>नो</u> दि <u>वा</u> दिप्सि <u>ति</u> प <u>ध्य</u> नक्तम्<br>सु <u>षिज्ञा</u> न चि <u>कितुपे</u> जर्ना <u>य</u> सञ्चासंच्च वर्चसी पस्पुधाते । | 88       |       |
| सु <u>षञ</u> ्चान स् <u>याकतृष</u> जना <u>य</u> सम्रासञ्च वचसा पस्युधात ।<br>तयोर्येत् सुत्य र्यतुरहर्जीय स्तिदित् सोमोऽष <u>ति</u> हन्त्यासीत्                                        | <b>.</b> |       |
| च्चानाम् प्रत्य नवस्थानः ज्यानितं यागाननाच क्रेस्साप्तं                                                                                                                                | १२       | (८१८) |
| <del>-</del>                                                                                                                                                                           |          |       |

| भारतेहर । अक्ष ५                                                                                    | 1                                    | [14]                                                                                                       | किस्या केर                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| न वा दु सामां पृत्तिनं<br>इन्हि प्रश्च इत्त्या <u>त</u> ्व व<br>पर्वि बुद्धमनुंतदेश जानु            | ईना गुभा <del>वि</del> म             |                                                                                                            | 1 24                                        |
| किनुस्मर्थं अलक्त्रो ह                                                                              | र्णाप द <u>ाव</u> पाप                |                                                                                                            | ξ¥                                          |
| अधा व भूष्मिमिनि                                                                                    | दूषा परमान                           | पर्च पर्ह्यानस्पान                                                                                         | १५ [७]                                      |
| या सार्थानुं पा <u>र्तुभा</u> नस्य<br>दन्त्रस्ते हेन्द्र सहता दुव<br>य या निर्माति <u>त</u> ुर्गतन् | ात्र विश्वदेश ३                      | <del>क्वारेड्स</del> एक्ट्रीय                                                                              | 16                                          |
| वृत्रां जेनुन्तां अव सा                                                                             | विदेश प्राचीन                        | ते प्रमृतु दुशस्त्रं चपुम्बेर                                                                              | ξu                                          |
| क्या देशूली प्रत्                                                                                   | नित नुकर्मि चे                       | मृत्युवर्तं काम्युः सं पिनः<br>या रिपां वृद्धिः क्षेत्र अर्थः<br>तं अवकृत् तां सिंसग्रवि ।                 | धन।<br>हि १८                                |
| यानुग्रद्यांकार्थणहर्षः<br>पुतः च स्व पंतरस्ति अ                                                    | सामुक्ति जीवाड<br>स्प्रीतिक स्पर्वति | सन्तः वर्धतेन<br>देखाना पुष्पकोऽद्यांन्यद                                                                  | 1 85                                        |
| क्षित्रीय सक्त पितृतिक                                                                              | यां क्यं कूर्ण द                     | जुक्ती पतुनको                                                                                              | ₹ [c]                                       |
|                                                                                                     | र्वभा क्षेत्र पार्व                  | नेपीय <u>ात्र न्याः</u> विश्वीकताय<br>च <u>भिन्दम् भूतः</u> पेति दुशः<br>तुत्र को <del>र्च</del> राष्ट्रस् |                                             |
| सुष्यंपानुसूत कृतंपानु                                                                              | प्रवर्श व क्                         | क्षी (स्त्र                                                                                                | २१                                          |
|                                                                                                     | त प्रत्यको :                         | मप्रांच्यतु विश्वसः चा कि<br>म्तार्फिरं पुरुषात् परिवृत्ता<br>माराचा सार्जनसम्बद्धाः                       |                                             |
| विश्रीवासो कुरीवा क                                                                                 | ल्लुमाते हे                          | भ् ल्प्युंबर्गलय                                                                                           | Ry Laufalt an                               |
| মৰ্নি আৰু বি বুছৰ                                                                                   |                                      |                                                                                                            | - <u>ब्रश्नविं पातुसको १५ (५)(८०।</u>       |
|                                                                                                     | # 614                                | सक्ष्यं वण्डलं स्वतःहर् प्र                                                                                | नेश-संस्कार<br>व्यवस्थानसम्बद्धांनां पर्वते |
|                                                                                                     |                                      |                                                                                                            | कामगण्डल <u>व</u>                           |
| 1                                                                                                   |                                      |                                                                                                            |                                             |

मा चिवन्यव वि शंसत् सत्तायो मा रिपण्यत ।

# अथाष्टमं मण्डलम्।

(1)

[ प्रथमोऽनुवाक ॥१॥ स्० १-५ |

(२४) १-२ मगाथी ( ग्राँर ) फाण्या। ३-२९ मेघातिथि-मेश्यातिथी काण्या २०-३२ व्लायोगि-रासङ्गा, २४ भाङ्गिरसी दाद्यती ऋषिका । रन्द्र , २०-२४ भासङ्गा १९-४ प्रगाध = ( वियमा बृहती, समा सतोबृहती), ५-३२ मृहती, ३३-२४ त्रिष्टुप् ।

| 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                            |   |      |     |
|--------------------------------------------------------------------|---|------|-----|
| इन्द्रमित् स्तीता वृष्ण सर्चा सुते मुहुरुक्था च शसत                | ? |      |     |
| अवुक्तक्षिणं वृष्भ येथाजुर गां न चेपंणीसहेम् ।                     |   |      |     |
| विद्वेषण संवर्ननोभयक्त महिंष्ठमुभगायिनेम्                          | २ |      |     |
| यञ्जिद्धि त्वा जनां हमे नाना हर्वन्त ऊत्तेयं।                      |   |      |     |
| अस्माक वहोदिमिन्द्र भूतु ते ऽहा विश्वा च वर्धनम्                   | ३ |      |     |
| वि तर्तूर्यन्ते मधवन् विपृथ्वितो ऽर्यो विषो जनीनाम् ।              |   |      |     |
| उपे क्रमस्य पु <u>र</u> ुरूपमा भे <u>र</u> वाज नेदिष्ठमूतपे        | ß |      |     |
| महे चन त्यामित्रम् पर्रा शुल्कार्य देयाम् ।                        |   |      |     |
| न सहस्रो <u>य</u> नायुतांय विजे <u>वो</u> ं न <u>श</u> तार्य शतामध | ч | [१०] |     |
| वस्यौ इन्द्रासि मे पितु कृत भ्रातुरभुक्ततः ।                       |   |      |     |
| माता च मे छद्यथः सुमा वंसी वसुत्वनाय राधंसे                        | Ę |      |     |
| केयथ केर्वसि पुरुवा चिद्धि ते मनः।                                 | ٩ |      |     |
| अर्लिष युध्म सज्ञात पुरदर् प्र ग <u>ीय</u> ज्ञा अंगासिषुः          | v |      |     |
| पास्मे गायुचर्मर्चत <u>बा</u> वातुर्यः पुरवृर ।                    | • |      |     |
| यामि काण्वस्योपं बहिंगुसव् यासद् ब्रजी मिनत् पुरं.                 | 6 |      |     |
| ये ते सन्ति व्शक्तिन शतिनो ये संहस्रिण ।                           |   |      |     |
| अश्वांसो ये ते वृषणो रघुद्भव स्तेभिर्नस्त्यमा गीह                  | ٩ |      | (6) |
|                                                                    | • |      | (8) |

| क्रमेदा। स०५ व र ११] [१९१]                                                                                                                    | [कंदर १४ ।       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| चा मर्थाय र्युत्ये हुवे गाँ <u>य</u> मर्थयत्व ।                                                                                               |                  |
| सर्गं धेर्नु सुरुवासन्यामिनं पुरुषांसर्गाकृतेस                                                                                                | t [tt]           |
| पत् तुक्त क्ष्म पतेशे अङ्ग वार्तस्य क्षत्रियो ।                                                                                               |                  |
| यात् कृत्येगार्थे <u>त्रेपं सत्त्रकेतुः स्तर्थंत् यम्बर्धंत्रस्त्रेतस्</u><br>व <u>स्त्रेते विद्य</u> ितियेः पुरा <u>प्रमुख्यं साहत्</u> रे । | 55               |
| संपोत्त सुर्वि कुवर्वा पुकुरमु "रिप्केती विद्वार्त पुन्नी                                                                                     | 18               |
| मा सूम् भिक्को हुवे न्यू स्वर्शका हुव ।<br>कर्मानि न गंजकुरात्यंत्रिको   जुरोवांको जसस्मति                                                    | 18               |
| सर्वाता । अवस्थानयाम् वृत्यस्याः स्थानसम्<br>सर्वाताम्यास्याः अनुसार्वेशः वृत्यस्यः स्थानसम्                                                  | £4.              |
| प्रकृत सुर्व समृता सूत्र राष्ट्रका अनु स्टोर्स सुरीमाहे                                                                                       | \$A              |
| यदि कोतं मन् वर्षः पुष्तस्त्रक्षित्वस्तिनंदाः।<br>श्रीपः प्रतिबं बनुनातं सामन्त्रः अन्यंनाः द्वारप्राकृतः                                     | t4 [t <b>9</b> ] |
| मा भारत सर्वात सम्बद्धा सम्बद्धा स्टब्स् ।                                                                                                    | 1160             |
| उपेत्तुति <u>र्म</u> यो <u>न</u> ो म ला <u>च</u> ालयो है वस्मि शुस्त्रविष्                                                                    | १६               |
| को <u>ना</u> हि सो <u>क्</u> मर् <u>विभि पेनेनकुन्त</u> कोवत ।                                                                                |                  |
| पुरुषा वर्षाव गुन्नपंत्र इक्तुं निर्मुक्त्य कुळ्यांत्राः<br>अपु उन्ते अर्थ या मुच्चे कुंद्रते रोजुनासूची ।                                    | ŧ•               |
| अथा वेर्वस्य तुल्यां शिरा क्या 🔉 आता श्रीकटो प्रण                                                                                             | t€.              |
| वस्त्रीत सु प्रक्लिते कोर्न क्षेत्रा क्लेक्स ।<br>प्रक्र पेन पीपपुर विश्वीत विद्या विल्हान न क्रीनुप्र                                        | 85               |
| वा खा सामेन्द्र करवेडा बन्ना वार्यद्वाई द्विरा ।                                                                                              | 12               |
| मूर्जि कृते व प्रकीतु चुक्क <u>ते</u> क ईसा <u>न</u> े न चरिकाद                                                                               | <i>₹</i> • [₹₹]  |
| भ्रमेनिति नर्ग मुक्रमुक्तेल सर्वता ।                                                                                                          |                  |
| विश्वेची त <u>त्त्वतारे मनुष्युत्ती</u> अने वि च्या क्यूनीये का<br>केवरि वार्थी पुरू  वृषेत्र मतीय कुत्तुत्वे ।                               | ₹1               |
| स सुन्त्रते च सुन्तते च राजते हिन्दर्गूर्ती अरिस्कृतः                                                                                         | 99               |
| क्षणं पाक्षि कराने <u>जिलेल केतु राजंबा ।</u><br>क <u>रो</u> न प <del>ोक्षुर्य नदीति<u>ति</u> स कोसीत्तुन स्तिरस</del>                        | <b>78</b> (11)   |
| A CONTRACTOR OF STREET                                                                                                                        | 44 1.0           |

| आ त्वां <u>सहस्रमा ज</u> त युक्ता रथे हिर्ण्यये ।<br><u>बह्मयुजो</u> हरेय इन्द्र केहि <u>नो</u> वर्षन्तु सोर्मपीतये                                          | 28                        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|
| आ त्या रथे हिर्ण्यये हरी मुयूर्यशेष्या ।<br><u>शितिप</u> ्रुष्टा वेहता मध्यो अन्धेसो <u>वि</u> वर्क्षणस्य <u>पी</u> तये                                      | २५ [१४]                   |     |
| पिन्य त्वर्रेस्य गिर्वणः सुतस्यं पूर्वपा ईव ।<br>परिष्कृतस्य रसिनं इयमासुति श्वार्क्यवृत्यं पत्यते<br>य एक्क्रे अस्ति वृंसनां सहाँ उम्रो अभि वृतः ।          | २६                        |     |
| गमुत् स शिप्री न स योपुवा गीमु द्धव न परि वर्जित<br>त्व पुरं चतिष्णवं वृधेः शुष्णीस्य सं पिणक् ।                                                             | २७                        |     |
| त्वं मा अनु चरो अर्घ द्विता यितृन्द्व हत्यो भुवः<br>ममे त्वा सूर् उतिते समे मध्यितृने दिवः ।                                                                 | २८                        | •   |
| मर्म प्र <u>पि</u> त्वे अपिशर्धेरे व <u>ंस</u> ्वा स्तोमांसो अवृत्सत<br>स्तुहि स्तुहीवेते घो ते महिष्ठासो मुघोनोम् ।                                         | २९                        |     |
| निन्त्रतान्वः प्रपृथी परमुज्या मुघस्य मेध्यातिथे                                                                                                             | ३० [१५]                   |     |
| आ यद् <u>श्वा</u> न् वेनन्वतः <u>श्रद्धया</u> ह रथे <u>र</u> ुहम् ।<br>द्यत <u>प्रा</u> मस्य वर्तुनश्चिकेत <u>ति</u> यो अस्ति यार्द्धः पुशुः                 | <i>₹१</i>                 |     |
| य <u>फ</u> ्जा मह्यं मामुहे   सुह त्व्रचा हिंगुण्ययां ।<br>एष विश्वन्यिन्युम्यस्तु सीर्मगा   ऽऽ सुगस्य स्वनर्वथः                                             | ३२                        |     |
| अध् प्लायो <u>गिरति वासवृत्याः नीस</u> गो अग्ने वृश्वामिः सहस्रैः ।<br>अ <u>धोक्षणो</u> वृ <u>ञ</u> ्च मह्य रुशन्तो <u>न</u> ळा ईव सरे <u>सो</u> निरंतिष्ठन् | 33                        |     |
| अन्वस्य स्थूर वृद्धशे पुरस्ता वृ <u>त्</u> यस्थ <u>ऊ</u> रुर्वतुरम्बमाणः ।<br>शम्ब <u>ती</u> नार् <u>थेभि</u> चक्ष्योह् सुम्ब्रम <u>र्थ</u> मोजनं विमर्पि    |                           |     |
| रात्वता नायामचद्द्याह् सुमम्मय माजन विमाप                                                                                                                    | <i>₹8</i> [ <i>१६</i> ] ( | (84 |
| ( ४२ ) १-४० मेघातिथिः काण्यः, आङ्गिरस् वियमेघस्रः, ४१-४२ मेघा<br>इन्द्रः, ४१-४२ विमिन्दुः । गायजी, २८ अनुरद्भुष् ।                                           | तिथिः काण्यः।             |     |
| - : 14                                                                                                                                                       |                           |     |

इवं वेसी सुतमन्धः पि<u>बा</u> सुपूर्णमुव्हेम् । अनीमियन् रार्तमा ते १ नृप्तिर्धृतः सुतो अ<u>क्षे</u> रख्यो वार्देः परिपृतः । अ<u>श्वो</u> न निक्तो <u>न</u>वीपुं २ तं ते य<u>वं</u> य<u>था</u> गोभिः स्<u>वा</u>तुर्मकर्म <u>श्री</u>णन्तः । इन्ह्रं त्वास्मिन् त्तंधुमादे ३

(३७)

| क्रमेदः। करुप्त र ११] [४११]                                                                                                                                                 | [4 440 1 40 1    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| मा मर्थाय संस्कृति । पुत्र सर्वेष्ट्रमचेत्रसम् ।<br>इन्हें कुत्र सुरक्षासम्बक्तियो सुरक्षांपर्योक्तिय                                                                       | t [tt]           |
| स्य दुश्य सुर् पर्वतः । बहु वार्तस्य पुण्डियो ।<br>बहुत् कुलीमार्जुद्धये सुराकेदुः । त्वारंत् मन्युर्वनस्र्यंत्रयः<br>व क्रोते विवृद्धिमित्रेः पुरा ज्ञकृत्यं ज्ञाद्वर्यः । | **               |
| संबोध्य मंत्रि मुख्यमं पुरुषतु स्टिबंदुई विद्युत पुनीः<br>या मुसु निक्रमो हुवे न्यू स्टब्संबर हुव ।                                                                         | 14               |
| वर्गाति व पंजविकार्यविको कुछेरांको स्वरूपानि<br>अर्थानुद्वितंतुकालो अनुसार्वात कुछकुर ।                                                                                     | U                |
| साहत हु में अहता हो। राष्ट्रका अनु च्छेले दुर्वनकी<br>कर्नु कराने यस वर्ष पुरसाह मिन्द्रसिन्धाः।                                                                            | tv.              |
| क्षिप अनिर्व बनुवर्ष आस्तो अन्त्रेगु हुम्बाहुको                                                                                                                             | tu [1 <b>4</b> ] |
| का नांच तुरस्ति सुक्तुः सन्पूर्य गीरि ।<br>चर्यस्तितंत्रस्ति व स्वतुः स्वतं ते वस्ति शुपुतिय<br>स्पेता दि कोस्सरिति "पेनस्यत् चांच्य ।                                      | 35               |
| गुष्पा वर्षेत्र शुक्रपेल इष्टतो निर्मुक्षम् कुळ्यांच्या<br>सञ्च प्रवो सर्व या पुणा क्ष्टतो रोजनापूर्णि ।                                                                    | ţu               |
| क्षम पंत्रेस क्षमां क्षिप मध्य                                                                                                                                              | ₹ <b>€</b>       |
| क्रक पंत्र वीवतुर विश्वेचा त्रिया विश्वानी व वर्ततुर्व<br>मा त्रा सोर्वस्य नर्माता क्या वार्यक्र त्रिया।                                                                    | 15               |
| सूर्णि सूर्व न स्वतिषु पुरुष्ट क ईर्लाई व परिचल<br>व्यक्तित वर्ष नुसङ्गोन सर्वता ।                                                                                          | Po [19]          |
| विभोगी तकुरारे समृज्युत्तं सन् वि प्या दर्दात्री का<br>केवाँदे सामी पुत्र कृषेत्र करीय कृष्ट्री ।                                                                           | ₹₹               |
| व संस्कृत चे पहुलो वे एकोर सिम्बर्नूती करिप्यूतः<br>एको पाक्रिकरचे सिकेच के पार्चक्र ।                                                                                      | **               |
| कपुं भ गांक्युम् कर्पाति क्षिण्या बोलीसिकुक स्तितक                                                                                                                          | 44 (4s)          |

| गिरंश पान्तें गिर्यात उपया च नुम्यं तानि                      | ١        | स्या विश्वेष शयासि           | 30 [55]      |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------|
| पुवेद्रेष नुविकूर्मि वाजा एको वर्जास्तः                       | ı        | मुनार्मृका द्यते             | 33           |
| हन्ती चुन हिंदी शुने चन्नी पुन पुनहुतः                        | 1        | मुहान् मुहासिः दाचीभिः       | 37           |
| पस्मिन् विश्वीअपूंणपं युत च्योजा जयासि च                      | 11       | अनु चेन्मुन्वी मुघाने        | <b>3</b> 3   |
| पुष पुतानि चक्रारे न्द्रो विश्वा योडति शुण्ये                 | t        | <u> गञ्</u> रायां मुयानाम्   | <b>३</b> ४   |
| प्रमेत्रं रथं गुरुवन्ते मणुकाच्यिद् पमर्यात                   | 1        | इनो बगु स हि बादर्श          | ३५ [२३]      |
| सर्निता विश्वो अवद्भि र्नृन्ता युवं मृधिः शूर्रः              | 1        | सुत्योऽधिता धिधन्तम          | ३६           |
| पर्नध्वेन पियमेधा इन्द्रं सुत्राना मनेसा                      | 1        | यो भूत् सोनीः सत्यर्मदा      | <b>২</b> ৩   |
| गाधर्त्रवस् सर्वातं अवस्कान पुरुत्मानेम्                      | l        | फण्यांसो गात गाजिनेम         | 36           |
| य ऋते चिद् गास्प्रदेन्यो वात मखा नृज्यः शर                    | विवा     | त्। ये अस्मिन् कामुमर्भिपन्  | <b>३</b> ०,  |
| इत्था धीर्यन्तमद्रियः <u>फा</u> ण्य मेध्यतिथिम्               | 1        | <u>मेपो मृतोई</u> ऽमि पन्नपं | Ra           |
| शिक्षां विभिन्दो असी <u>ज</u> त्वा <u>पं</u> युता दर्वत       | ŧ        | अप्टा पुरः सुत्तस्री         | 88           |
| द्यत मु त्ये पे <u>यो</u> ट्टथां साक्री रणस्य <u>न</u> प्त्या | 1        | ञ्जिल्वनायं मामहे            | ४२ [२४] (७३) |
|                                                               | <b>3</b> | )                            |              |
| केंग्र भवन है के स्वतान के प्रतास के किया करें                |          | n metarren i mma (O.         |              |

१४ मेच्याविधिः काण्यः। रृत्यः, ११-१४ फौरयाणः पाकस्थामा । प्रगाथ = (विषमा पृद्वीः, समा सतोबृहतीः), २१ मनुष्यु, २२-११ गायत्रीः, १४ पृहती ।

पित्री मृतस्य प्रसिन्ते। मत्स्यो न इन्द्र गोमीतः ।

आपिनी योपि सधुमाधो बुधे ऽस्माँ अवन्तु ते पियेः १

मृपामे ते सुमृत्ती व्याजिनी वृप मा नीः स्तर्गिमातिषे ।

अस्माञ्चिद्यामिरवतावृभिष्टिमि रा नीः सुम्नेषु यामय २

इमा उ त्वा पुरुषस्ते। गिरो वर्षन्तु या मर्म ।

पावकर्षणाः शुर्वेषो विपश्चित्ते। ऽभि स्तोभीरतूपत ३

अय सहस्रमुपिमिः सर्तस्कृतः समुद्र ईव पपथे ।

सत्यः सो अस्य मित्रमा गृणे शवी युत्तेषु विमुराज्ये ४

इन्द्रमिद वृवतातय इन्द्रं पर्यत्येष्ट्ररे ।

इन्द्र समीके वृत्तिनी हवामह इन्द्र धर्नस्य सात्ये ५ (२१) (८१)

| बल्याक्ताक्ता वर] [श्रुक] [                                                                                                                                                                                                         | 物品电电影                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| न पं भुको व वर्षा <u>नी</u> ने तुना <del>वेदानपं</del> द्रम् । <u>अप्रमुक्त</u> ने सुक्रीय<br>गोधिर्विभिन्ने क्रमम् मृगं न वा वृगक्ती । <u>क्र</u> मिक्रपंति देशुनिः                                                                | (tv)                            |
| वपुः कोर्ताता कोरास्ति शिष्यान्याः सूर्यक्याः । स्प्राप्ते अपि सामेन्<br>सूर्विरति पुरक्षित्रकाः अपिनियन्तः वासीताः । नुष्ठा वनियुक्तः सूर्यन्तः<br>इन ते इन्त्र कोर्याः स्मीना अस्ते वृत्तातः । सुका आसीर्यः चाण्यते               | c<br>₹ [₹4]                     |
| इत्तु पीराक्षे उपन्ते दुर्वसी व तुर्पसम् । कर्जने तुना पणिरे<br>स्वी दर् कर्तः स्त्रीयः स्थास व्यक्ते तुरोतः । येत्रं इतिस सुतस्व<br>उस्त्रं पुत्र सुरक्ता <u>त सर्पातिस्य विकेतः</u> । व स्रो <u>जने श</u> ्रीकारी                 | tt<br>te<br>tk<br>tu<br>tu [t4] |
| स पंत्रपद्मा परेन्त्र वाजिन्नुरुक्ते सर्विन्द्री । सनेतृ स्वीत्मं विकास<br>इस्कार्ति कृषा सुन्तरन्ते स स्वयाप स्कृष्टकति । परिते कुसलुस्तरेन्द्राय<br>को दु व पान्नि सामेद्रिया जी होजीका अस्पर्यु स्तास्य । कुर्मी वेषु कुर्वजानिः | १६<br>१७<br>१८<br>१९<br>१ [१]   |
| भा तु विश्व बण्येनम् व व विषय सम्बात्मस्य । प्रश्नाती स्वत्तेतेः<br>ज्यानेन सम्बन्धिः स्वेतं श्रीयर्थं सुकार्यः । अगु विश्वकरीतः<br>यो वर्तिन्द्रो अम्युचि स्वर्णाक्यते अनुसन्धः । वार्त्यं द्वीतृत्युः कोन्नेनस्य                  | २१<br>१२<br>१४<br>१४<br>१५ [२१] |
|                                                                                                                                                                                                                                     | १९<br>१०<br>१८<br>१९ (10        |

| निर्म्मयी करुचुर्निक सूर्यो निः सोम इन्द्रियो रसः ।<br>निर्न्तिरिक्षाव्धमो महामहि कुषे तर्विन्द्य पेस्पिम्     | २० [२८]      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| प में दुरिन्द्रों मुरुतः पार्कस्थामा कौरंयाणः ।                                                                |              |
| वेम्बेषां तमना शोमिष्ट्र मुपेष वि्वि धार्वमानम्                                                                | २१           |
| रोहित मे पार्कस्थामा सुधुरं कक्ष्युपाम् ।                                                                      |              |
| अवृदि <u>रा</u> यो <u>वि</u> चोधेनम्<br>यस्मी <u>अ</u> न्ये वृ <u>ञ</u> ् प्रति <u>भुर</u> वर्हन्ति वर्ह्नयः । | २२           |
| अस्तं व <u>यो</u> न तुर्यम्                                                                                    | २३           |
| <u>शास्मा पितुस्तनूर्वास</u> ओ <u>जो</u> दा अम्पर्क्षनम् ।                                                     |              |
| नुरी <u>य</u> मिव् रोहिंतस्य पार्कस्थामानं <u>मो</u> ज पृातारेमञ्चम                                            | २४ [२९](१००) |

(8)

११ वेवातिथिः काण्वः । इन्द्रः १५-१८ पूपा वा, १९-२१ फुरुद्धः । प्रमाधः= (विषमा महती, समा सतोग्रहती), ११ पुर उष्णिक ।

यदिन्द्र प्रागणागुन्क् न्यंग्वा हुयसे नृभिः। सिमा पुर नृप्तो अस्यान्वे ऽसि प्रशर्थ तुर्वशे ? यद् वा रुमे रुशमे श्याविक कृष इन्द्रं माद्येसे सर्चा। कण्यांसस्त्वा ब्रह्मंभिः स्तोमंबाह्स इन्द्रा येच्छन्त्या गीहि Ş यथा गौरो अपा कृत तृष्युन्नेत्यविरिणम् । आपित्वे नं. प्रपित्वे तूयमा गृहि कण्वेषु सु सचा पिये ₹ मन्द्नतु त्वा मघवञ्चिन्द्रेन्द्वो राधोदेयाय सुन्वते । आमुन्या सोर्ममपिवश्चमू सुत ज्येष्ट्र तद् दृधिये सहै. Å प्र चेके सहसा सही वगक्त मृत्युमीजेसा । विश्वें त इन्द्र पृतनायवों यहो नि वृक्षा ईव येमिरे ५ [३०] सुरुसेणेव सचते य<u>वीयुधा</u> यस्त आनुद्धवंस्तुतिम् । पुत्र प्रांतुर्गं क्रुणुते सुवीर्यं दाशोति नर्मडिकिमि Ę मा भेम मा श्रीमण्यो ग्रस्य सख्ये तर्व। मुद्द ते वृष्णी अभिचक्ष्यं कृत पश्येम तुर्वश यर्पम् (200)

| क्रमेशान भूग करा] [शह]                                                                                                                                                      | [#64 47 64 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| क्तों प्राः केवी क्याप्त वृक्ष स्पूर्णिकेवयः ।<br>कृते वृक्षिया पुर्वपति केतिः कृतं सुद्धारम् अर्थकः<br>कृति सां पूर्वपति वृक्ष कोर्सीनुक्तः ।                              | •            |
| समितिनार्य सम्बद्धः वर्मस्वरन् स्त्राः वृत्यन्तः स्वयंत्रः<br>समितिनार्यं सम्बद्धः वर्मस्वरन् स्त्राः वृत्यन्तः स्वयंत्रः                                                   | ٠            |
| क्षमा सर्वत्य वहित्यांक्ष्यच्ये अनुं युवनित पूर्वचां<br>तर् त्यां वानि सुवीर्षे तर् वार्ध पूर्वचित्रचे ।                                                                    | 4            |
| क्ष्य क्षित्रों पूर्ण प्रेमें हिंदी चेत्र वर्तकणुकारिय<br>केली प्रमुद्रकर्तुओं कुरिए चारतिक कृष्यि है कर्ताः ।                                                              | •            |
| पुद्धाः को अस्य विद्यागं न प्रेनले वे क्रोमीन्त्रपह्ने                                                                                                                      | 1 [10]       |
| इत्तरी वं इन्द्र वद त्यां पुरि चार्ति सुदीवेस् ।<br>इत्तरेष वार्यात तपुत्रे विचलिते हृतिय स्तेत्रांच कुले<br>इत्तरी तां कुस्य वस्तुं ग्रीधार्तिषु विश्वं इत्तर विश्वं हता । | **           |
| पुरित क्या वहाँने रपायेते क्या जिल्हा शहर स्वेतीय<br>बाह्यमाँ समुद्रीमाँ हुए गुंकीन करी ।                                                                                   | <b>?</b> ₹   |
| मुद्दी वर्षस्य सहितानंतिनिष्ट्यं सर्वपृष्टको सामुद्धाः<br>सर्वु स्तुक्तं करायका दुवतुः व्यक्तिः को वित्रे औरहो ।                                                            | tt           |
| कुए हाँ नवसकित सुन्द्रता को स्तुत का नेवा<br>स्तु स्वे नवुंत्रसम् गिए स्तोबोन (स्ते ।                                                                                       | £A.          |
| तुज्ञानिर्मा प्रमुख्य मस्मितातयो। याजुरुन्तो १वर्ष १व                                                                                                                       | १५ [२•]      |
| कर्म्या इन मुनेपः वर्षी इतः विन्युनिक् पुरिकर्णनसुरः ।<br>इत्ये कोर्मिनिर्वेदकेना ज्ञापकः चिप्पेत्रेवाली जनकान्<br>पुरुषा वि प्रेमहरूपम् वर्षी इत्यु प्रमुख्ये ।            | 75           |
| अर्थानी मेरहर लोकंगिय प्रम कुलंदिय स्टी<br>को वि में प्रास्त कार्युपिया दियोगे नेस्कोने ।                                                                                   | Ţ.a          |
| स न्यं यां मणवास्थान्त्र रिविकोः क्षेत्रा न होनुश्री सर्वस्<br>निर्तित्व पुरुतीरवीं वर्ता धर्मुन्या जनसूरः ।                                                                | <b>{&lt;</b> |
| निरमुंदर्य कुर्वयस्य मुक्तिनुद्रे कि वर्षतस्य यह आँका                                                                                                                       | 13 64        |

### [ महमोऽच्यायः ॥८॥ य० १-३६ ]

#### (4)

# २९ ब्रह्मातिथिः काण्वः । अभिनी, ३७ (उत्तरार्घस्य )-३९ चेदाः कशु । गायनी, २७-२८ वृहती, २९ अनुहृप्।

| दूरादिहेन यत् सः त्यंक्रणप्सुराधान्वितत्                                                                                                                                                           | । वि <u>मानुं वि</u> श्वधीतनत्                                                                                                                                      | १                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| नुषद् देधा म <u>नोयुजा</u> रथेन पृथुपार्जसा                                                                                                                                                        | । सर्वेथे अश्वि <u>नो</u> पसंम्                                                                                                                                     | २                                |
| युवाम्पां वाजिनीवस् प्रति स्तोमां अहक्षत                                                                                                                                                           | । वार्च दूतो यथोहिपे                                                                                                                                                | ३                                |
| पु <u>रुपि</u> या णं ऊतये पुरुमुन्द्रा पुंक्रवसूं                                                                                                                                                  | । स्तुपे कण्वीसो अश्विनी                                                                                                                                            | ४                                |
| मंहिंप्ठा वाजुसातमः पर्यन्ता श्रुमस्पती                                                                                                                                                            | । गन्तारा नुाशुपो गृहम्                                                                                                                                             | ५[१]                             |
| ता सुर्वेवार्य वृाशुषे सुमेधामवितारिणीम्                                                                                                                                                           | । घूतैर्गव्यूतिमुक्षतम्                                                                                                                                             | ६                                |
| आ नः स्तोममुर्व द्ववत् तूर्यं श्येनेर्भिराशुभिः                                                                                                                                                    | । <u>या</u> तमश्वेमिरश्विना                                                                                                                                         | ७                                |
| येमिस्तियः पेरावतो विवो विश्वानि रोचना                                                                                                                                                             | । त्रीरुक्तून् प <u>ी</u> दीर्यथः                                                                                                                                   | ७                                |
| छत नो गोर्मतीरिपं छत सातीर्रहर्विदा                                                                                                                                                                | । वि प्रथः <u>सा</u> तये सितम्                                                                                                                                      | १०                               |
| आ नो गोर्मन्तमश्विना भ्युवीर सुरथं रुपिम्                                                                                                                                                          | । <u>वो</u> ळहमश्वीव <u>ती</u> रिर्पः                                                                                                                               | १०                               |
| षावुधाना श्रुंमस्पती द्धा हिरंण्यवर्तनी अस्मम्यं वाजिनीवस् मध्यंत्र्यश्च सुमर्थः नि पु बद्धा जनाना याविष्टु तूयमा गेतम् अस्य पिवतमश्विना युव मर्वस्य चार्रणः अस्मे आ वहत रुपिं शतवेन्तं सहस्रिणंम् | । पिवंतं <u>सो</u> म्यं मधुं<br>। छुर्दियेन्तुमदोम्यम्<br>। मो प्य <u>र्</u> रन्याँ उपरितम्<br>। मध्यो गुतस्य धिष्ण्या<br>। पु <u>रु</u> क्षु <u>वि</u> श्वर्धायसम् | ११<br>१२<br>१४<br>१४<br>१५ [३]   |
| पुरुव्रा <u>चि</u> द्धि वां नरा <u>विह्वर्यन्ते मनी</u> पिणः                                                                                                                                       | । <u>वा</u> घिद्धिर <u>श्वि</u> ना गंतम्                                                                                                                            | १६                               |
| जनासो वृक्तविद्यों इविष्मन्तो अस्कृतः                                                                                                                                                              | । युवां हेवन्ते अश्विना                                                                                                                                             | १७                               |
| अस्माके <u>मध्य वांमुयं स्तोमो</u> वार्हिष् <u>द्</u> रो अन्तम्                                                                                                                                    | ः । युवाम्पां मूत्वश्विना                                                                                                                                           | १८                               |
| यो हे <u>वा मधुनो हति</u> राहितो स् <u>थ</u> चर्पणे                                                                                                                                                | । ततः पिबतमश्विना                                                                                                                                                   | १९                               |
| तेने नो वाजिनीवसु पश्चे <u>तो</u> का <u>य</u> रा गवें                                                                                                                                              | । वहंतु पीवं <u>ग</u> िरिपंः                                                                                                                                        | २० [४]                           |
| ज्रत ने। वि्व्या इषं ज्रत सिन्धूंपहर्षिदा<br>क्दा वाँ ते। प्रयो विधत् समुद्रे जीहृतो नंरा<br>युवं कण्वाय नासत्या ऽपिरिसाय हम्पे<br>ता <u>भिरा योतमृतिभि</u> नंव्यसीमिः सुशास्तिभिः                 | । अपु द्वारेव वर्षथः<br>। यद् <u>षा</u> र <u>्षो</u> वि <u>भि</u> ष्पतीत्<br>। शम्बेदृतीर्देशस्यथः<br>। यद् वाँ ष्रपण्वस् द्ववे                                     | ર <sup>૧</sup><br>૨૨<br>૨૪ (૧૪૫) |

| क्रम्पारम् व ११] [शहर]                                                                                                                                                    | [和公野与中      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| सम्मासन् रिक्तार्थं बावने बुद्धाः भ बुद्धाः अध्य रोपति ।<br>सम्बा संपुष्टाः सार्थणं भेलनः स्तुर्धेनीत्रे शक्त विर्व                                                       | د           |
| अभी पूर्व संस्था वस्ते वस्ते होस्त्य त सर्वा ।<br>व्यासमाना वर्षता वस्ते वस्ते चुन्तो वस्ति ग्रामापुर्व<br>वस्तो न तृष्केप्रसम्पन्तमा गोड्डि स्थित क्षोत्री वस्ते सर्वे । | `           |
| मिनवंगाना मवनम् विविदेश जोजिन्तं इतिह साईः                                                                                                                                | ; [tt]      |
| अपनेर्ते हामचा त्यं चोमुनिकर्दः रियासति ।<br>वर्ष पूर्व पुष्टुके पूर्वम्या ही। ज्या यं जमान पुष्टका<br>स्तुयं भित्र च संस्को हार्मुजिन्होः चतुः क्षेत्रीस्य तुम्पति ।     | 11          |
| इसंतु अर्था पुरस्ं सर्थुस्तिते सस्येग्री व ब्रेश्च सिर्व                                                                                                                  | 14          |
| स्टेन्टरायां व्यर्थकः बाह्यस्थितां व स्रोतस्थ।<br>आसि बुक्तस्याद्यां नि चंक्रतेः सूरकारो गुण्यां वास्य<br>बर्च कृतं प्रावका पृषेत्रा वृद्धि व वर्षात्रस्य वक्षतः ।        | 11          |
| अवस्थि स्त्र कर्वरोऽप्यानिको कांन्तु अनुस्तुर्य                                                                                                                           | ŚĀ          |
| त्र पुरुषं कृपीम्बो पुरुषांच पुरुषांचुंग् ।<br>स संक्षा स्थित कुरबूत म्ये <u>ति</u> या तुर्वे तुले सियोचन                                                                 | <b>[98]</b> |
| कं के किसीकि सुरिनेरिय सुरे चार्च प्राचे विस्रोधन ।<br>स्व तको सुरेस्कृतियुं पशुः यं वर्ष क्रिकेशि करीय                                                                   | 7.5         |
| केबि त्या पुरस्कृतन्तं । यदि स्तोतंत्रं आकृते ।<br>म तस्य कुम्पत्ते वि तत्र वंता । स्तुते पुत्रापु सार्वा<br>पत्त गानु कर्तते कविंद्रमुख्य । विस्तु देसको अध्यत्ते ।      | ξω          |
| अस्मार्क कुरकालिका भिन्नो र्मन् असिन्ह्ये वार्वकातने                                                                                                                      | t∉          |
| स्पूरं चर्च भुवार्च इस्तुम्म्य विशिव्यत् ।<br>चत्रीरकेवस्य सुवर्णस्य प्रतितुं दुविशेषकस्यवि<br>कृतिः सुवर्णने क्षाण्यस्य प्रतित्ते क्षिणीयस्थितः ।                        | 15          |
| पुर्वि सुवासु निर्मेगान्ते निर्मुवानि न्युसूर्विः                                                                                                                         | ę           |
| दुकारिकेने कथिएक जंगरकुः ।<br>स्रो संक्रम संस्था ऽप्यं सकता संस्था<br>— २५०१६ —                                                                                           | 66 [66]WO   |

[ महमोऽध्यायः ॥८॥ य० १-३६ ]

(4)

२९ महातिथि काण्यः। अश्विनी, ३७ (उत्तरार्घसः)-३९ घेषः कशु । गायत्री, ३७-३८ वृहती, ३९ अनुहुप्।

| दूराविहेव यत् सः त्यंक्रणप्सुर्राशिक्ततत्                                                                                                                                                                                    | । वि <u>भानु वि</u> श्वर्धातनत्                                                                                                                                                | १                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| नृवद् देसा म <u>नोयुजा</u> रथेन पृथुपार्जसा                                                                                                                                                                                  | । सर्चेथे अश्वि <u>नो</u> पसंम्                                                                                                                                                | २                        |
| युवाम्यां वाजिनीवस् प्रति स्तोमा अहक्षत                                                                                                                                                                                      | । वाचं दूतो यर्धोहिपे                                                                                                                                                          | ६                        |
| पुक्षिया णं ऊतये पुरुमुन्त्रा पुक्रवसू                                                                                                                                                                                       | । स्तुपे कण्वांसो <u>अ</u> श्विना                                                                                                                                              | ४                        |
| महिंप्ठा वाजुसातमः पर्यन्ता शुभस्पती                                                                                                                                                                                         | । गन्तांरा वृाशुपी गृहम्                                                                                                                                                       | ५ [१]                    |
| ता सुन्वार्य वृाशुर्षे सुग्रेधामविंतारिणीम्<br>आ नः स्तोममुर्षे व्रवत् तूर्यं श्येनोर्भग्रशुर्भः<br>वेमिस्तियः पंग्वतो विवो विश्वति रोचना<br>खत नो गोर्मतीरिषे खत सातीर्यहर्विदा<br>आ तो गोर्मन्तमश्विना सुवीरं सुरथं रुविम् | <ul> <li>पृतिर्गन्यूतिमुक्षतम्</li> <li>ग्रातमभ्वेमिरश्विना</li> <li>त्रीर्क्तून् पीतिवृर्यथः</li> <li>वि पृथः सातथे सितम्</li> <li>ग्रोळ्ह्मश्वीवतीरिपः</li> </ul>            | ह<br>७<br>८<br>१० [२]    |
| षाषुधाना श्रीमस्पती द् <u>या</u> हिर्रण्यवर्तनी<br>अस्मम्यं वाजिनीवस् मुघवंत्र्यस्य सुप्रथेः<br>नि पु ब्रह्म जनांना याविष्टु तूयुमा गंतम्<br>अस्य पिंबतमश्विना युव मदस्य चार्रणः<br>अस्मे आ वेहत रुपिं शतवेन्तं सहस्रिणंम्   | । पिर्वतं <u>सो</u> म्यं मधुं<br>। छुर्दिर्यन्तमद्गीम्यम्<br>। मो प् <u>वर्श</u> न्याँ उपरितम्<br>। मध्यों <u>ग</u> तस्य धिष्ण्या<br>। पु <u>रु</u> क्षु <u>वि</u> श्वर्धायसम् | ११<br>१२<br>१४<br>१५ [३] |
| पु <u>रु</u> त्रा चिद्धि वाँ नरा <u>बिह्</u> सपेन्ते म <u>नी</u> पिर्णः                                                                                                                                                      | । <u>वा</u> चिद्धिता <u>धि</u> ना गेतम्                                                                                                                                        | १६                       |
| जनिसो वृक्तविर्धियो हविष्मेन्तो अ <u>रकृतेः</u>                                                                                                                                                                              | । युवां हेवन्ते अश्विना                                                                                                                                                        | १७                       |
| अस्मार्कम्य वांमुपं स्तो <u>मो</u> वाहिष् <u>चो</u> अन्तमः                                                                                                                                                                   | । युवाम्यां मृत्वश्विना                                                                                                                                                        | १८                       |
| यो हे <u>या मधुनो हति</u> राहितो रथचर्षणे                                                                                                                                                                                    | । ततेः पिबतमश्विना                                                                                                                                                             | १९                       |
| तेने नो वाजिनीवस् पग्टे <u>तो</u> का <u>य</u> रा गर्चे                                                                                                                                                                       | । वहेतं पीवेपीरिपंः                                                                                                                                                            | २० [४]                   |
| च्रत नी विवया इपं च्रत सिन्धूरहर्विदा                                                                                                                                                                                        | । अ <u>प</u> द्वारेव वर्षथः                                                                                                                                                    | २१                       |
| क्रवा वाँ तेैेेंग्रयो विधत समुद्रे जीहतो नरा                                                                                                                                                                                 | । यव् <u>वां स्थो</u> वि <u>मि</u> प्पतांत्                                                                                                                                    | २२                       |
| युवं कण्वाय नासत्या अपिरिसाय हर्म्ये                                                                                                                                                                                         | । शम्बंदुतीर्देशस्यथः                                                                                                                                                          | २३                       |
| ता <u>भिरा योतमूतिमि नेन्यंसीमिः सञस्</u> तिमिः                                                                                                                                                                              | । यव् वां ष्ट्रपण्वसू हुवे                                                                                                                                                     | २४ (१८५)                 |

| क्रमेहरकार र भ] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lee-] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44.644               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| वर्धा दित् कल्युमार्वते विकर्णकपुरस्तुतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | । जार्षि <u>सि</u> त्सर्गसम्बना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 84 [4]               |
| पद्मंत कुम्ले भर्ते अर्थ गोन्तगारचीय प्रतास्त्र से कुम्लेन्द्र मान्त्र स्वास्त्र स्वस | <ol> <li>जा दि स्थानी दिविद्या । प्रमा श्रुका दिएनपा । वर्षेयां एंचुदि नर्ग । वर्षेयां एंचुदि नर्ग । वर्षेयाः नर्माप्यन । व्यवस्थाः नर्माप्य । व्यवस्थाः नर्माप्य । व्यवस्थाः नर्माप्य । व्यवस्थाः वर्षेय । वर्षेय</li></ol> | # [4]<br># [4]       |
| हिरुपर्यंत्र रहेत हरूरोपितिरुटेः  पूर्व वृत्रं जांत्रवांत्रं स्वरंदी या वृत्यवस्  ता वं व्यक्तिया स्त्रीत्रं तिस्तरं व्यक्तिया  वर्षा विश्वेसा स्त्रीत्रं तिस्तरं व्यक्तिया  वर्षा विश्वेसा स्त्रीत्रं तुन्तरः  वर्षे विश्वेसार्ते सुन्तरः  वर्षे वे विश्ववसंद्रोते सुन्तरः  वर्षे वे विश्ववसंद्रोते सुन्तरः  वर्षे वे विश्ववसंद्रोते सुन्तरः  वर्षे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ा को में दुश्यभिक्ष प्रमिष्<br>। का में: दुश्यभिक्ष पुनिष्<br>।<br>इस्सा क्षम गोर्माक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १५ [v]<br>१६<br>१७   |
| अवस्थता दश्येक्सनं कृष्यतं वर्षेका अस्थि<br>सर्वितेषा प्रथा द्वारं पञ्जे पनि प्रेत्रते।<br>प्रान्तो केत् सुरिशेक्षी सुद्वितानंत्री कर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | हो वन्धी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹4<br>₹4 [4] (₹4)    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197-7 PM 188 CONT    |
| जुर्मे हमूने व कार्यका प्रस्तिने हुन्द्रितो हुंच<br>प्रमाहन्त्र रिनेट्रः व कह सर्वन्त बहुंचा<br>कप्ता हुने रहनेंद्र स्थानेंद्रित व्यक्ति<br>बार्यक प्रमाने रिन्ठी जिन्दों सकता कुमानें<br>जोञ्जाकर्तक सिनिया जुले कह सम्बन्धित<br>वि विंद प्रमान दार्कनी वार्जिक स्थानेंत्रमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ol> <li>प्टोमेंब्रिकारचे वाहुचे</li> <li>निर्म जुक्तरम् पर्मता</li> <li>जानि इंक्स अपूर्णका</li> <li>ज्युगार्थेत् विरुक्तिः</li> <li>प्रमुक्तिंत्रं चेत्रकेतः</li> <li>प्रमुक्तिंत्रं चेत्रकेतः</li> <li>प्रमुक्तिंत्रं चेत्रकेतः</li> <li>क्रिपे विदेश वृक्तिनां</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 (40)<br>4 [4]<br>5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |

| इमा अमि प्र णोंनुमो विपामग्रेपु धीतर्पः । अग्नेः शोचिर्न वियुतः                                  | ও          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| गुर्ह सुतीरुपु त्मना प यच्छोचन्त धीतर्यः । कण्यां ऋतस्य धारेपा                                   | c          |
| प तिमन्द्र नशीमहि रायं गोर्मन्तमुश्वनम् । प बह्मं पूर्वचित्तपे                                   | ९          |
| अहामिद्धि पितुप्परि मेधामुतस्य जग्रमं । अह स्पे इयाजनि                                           | १० [१०]    |
| अह प्रोत मन्मेना गिर्रः शुम्भामि कण्यवत् । येनेन्त्रः शुम्भामिव् वृधे                            | 35         |
| ये त्याभिन्त न तुष्टुयु र्ऋषेयो ये चे तुष्टुयु । ममेद वेर्धस्य सुप्तुतः                          | १२         |
| पर्वस्य मन्युरध्येनीद् वि वृत्र पेर्वेशो हजन् । अप' सेमुद्रमेरेयत्                               | १३         |
| नि शुष्णी इन्द्र धर्णिस वदी जचन्यु वस्तीव । वृत्या द्यीप शृणिव्वे                                | 88         |
| न द्या <u>व</u> इन्द्रमोर्ज <u>सा</u> नान्तरिक्षाणि वृज्ञिणीम् । न विव्यचन्त सूर्मयः             | 80 [88]    |
| यस्तं इन्द्र महीर्पः स्तंमूयमान् आर्शयत । नि त पर्यासु शिक्षयः                                   | १६         |
| य इमे रोव्सी मही समीची समजेप्रमीत् । तमोभिरिन्द्र त गुंहः                                        | १७         |
| य ईन्द्र यर्तपस्त्या भूगो <u>वो</u> ये चे तुप्दुवुः । ममेर्तुग्र शु <u>धी</u> हर्वम्             | १८         |
| इमास्त वन्त्र पृत्तेयो   घृते बुहत <u>आ</u> शिर्रम् । एनामृतस्य <u>पि</u> न्युर्पाः              | 88         |
| या ईन्द्र मुस्वेस्त्या ऽऽता गर्ममचिकिरन् । परि धेर्मेव सूर्यम्                                   | २० [१२]    |
| त्वामिच्छंयसस्पते कण्यां द्वक्थेन वावृधुः । त्वां मुताग् इन्द्वः                                 | २१         |
| तवेदिन्द्व प्रणीतिपु त प्रशस्तिरिद्विय । युज्ञो वितन्तुसाय्ये.                                   | २२         |
| आ ने इन्द्र मुहीमिप पुरु न दे <u>र्</u> षि गोर्मतीम् । <u>उ</u> त पुजां सुवीर्यम्                | २३         |
| <u>च</u> त त्पृष्टाश्वश्च्य यदिन्द्व नार्ह <u>ुपी</u> प्वा । अग्रे <u>चिक्ष</u> ु प्रदीदंयत्     | २४         |
| अभि मुज न निविषे सूर्र उणाकचेशसम् । यदिन्द्र मुळयोसि नः                                          | २५ [१३]    |
| यवृद्ग तेविपीयम् इन्द्रं प्रराजीस धितीः । महाँ अंपार ओर्जसा                                      | २६         |
| त त्वां ह्विच्यांतीर्वि <u>श</u> उर्प द्वपत <u>ज</u> तर्पे । <u>उर</u> ुज्रयं <u>स</u> मिन्दुमिः | २७         |
| <u>उपह</u> ्वरे गि <u>री</u> णां संगुथे च <u>न</u> वीनांम् । <u>धि</u> या विमो अजायत             | २८         |
| अर्तः समुद्रमुद्धत् धिकित्वाँ अर्व पश्यति । यतो विपान एजीति                                      | <b>२</b> ९ |
| आदित् मृबस्य रेतं <u>सो</u> ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्। पुरो यवि्रध्यते वि्वा                       | ३० [१४]    |
| फण्वांस इन्द्र ते मुतिं विश्वें वर्धन्ति पींस्प्रम्। द्वतो श्रीवप्टु वुष्ण्यम्                   | ३१         |
| इमा म इन्द्र सुर्दुति जुपस्व प्र सुमामव । उत प्र वर्धया मृतिम्                                   | इ२         |
| जुत ब्रेस्पण्या वृपं तुम्यं प्रवृद्ध विविवः । विष्रो अतक्षम जीयसे                                | ३३         |
| आमि कण्यां अनूपृता उऽपो न प्रवर्ता पुतीः । इन्द्रं वर्तन्वती मृतिः                               | ३४ (१९४)   |
|                                                                                                  |            |

| क्रमेदासक्ष्यं रुप]                                                                                                                                                                                                                          | [Vén]                                                                                                                          | [4006 24 4                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| वर्षा चित्र कण्डमार्थतं दिवसंबद्धससूत्रम्                                                                                                                                                                                                    | । आर्थे शिकारेमध्यम                                                                                                            | 87 [7]                                 |
| वपुति कृतयु धर्मी अनुगरसर्वय्<br>पुताबेद् वर्ष दृश्यम् अतौ तु भूषां अस्थित्<br>रतुं दिरंगवरम्बुं दिरंगवर्धीमृत्यस्थाः<br>द्वित्ववर्धी तुं समिन्तियः अस्त्रं विद्ववर्धः<br>तुनं वर्षा वर्षित्वीयम् यमुक्तंभिद्दाः क्षेत्रव्                   | । क्या वार्त्रपु कोर्वीप<br>। मूक्टर्टः मुझ्मीकी<br>। आ हि स्याची सिंडि<br>। द्वारा जुडा ब्रिट्स्क<br>। डप्रेसी सुंप्यृति वर्ष | २७<br>स्टूर्ध्य २८                     |
| आ बीच पण्डाम पूर्वसम्बन्धान्यस्य<br>आ नां पृष्ठित वर्षायुक्ति गुक्त वर्षसम्बन्धन<br>पह वां बृत्तिमन्त्री वर्षा बहुत पुण्डेन्द्री<br>रचे सम्बन्धान्यम् व हवा वर्षते सह<br>द्विरवर्षम् वर्षते हक्त्योन्ध्रिक्ष्यः                              | । हो दावीयाणी<br>। पुर्वसम्बा सारतया<br>। अपग्रे स्वप्ती जनेत्<br>। व डक्सिम बाँब्से<br>१-धीर्यस्या मार्तस्या                  | वर<br>१९<br>१व<br>१व<br>१४ /<br>१५ (७) |
| पुर्व कृतं जांपुर्वाष्ट्रं व्यक्तिया स कृषण्यसू<br>ता वं अभिन्य कर्मुन्यं प्रियान्त्रं वर्षान्यः<br>ययां विषयुष्यः कृत्युः पृत्रकृत्युत्ते। वर्ष्यः<br>या वृद्धिकार्यकृत्यः वृद्धः पृत्युः अर्थेद्वयः                                        | १।<br>इस्य रम् गोर्यस्                                                                                                         | )                                      |
| अपुरस्ता द्वाप्तार्थ कृपार्थ अर्थुवा अर्थ<br>अर्थक्षा प्रमा अर्थ वस्त्र वस्ति पुत्रपेश<br>अर्था वन मृत्यार्थ अर्थुवास्त्र अर्थेः                                                                                                             |                                                                                                                                | ₹6<br><b>१९ [</b> 6] ((4)              |
| स्रवस्थाल हेन्द्र है                                                                                                                                                                                                                         | ६) [दिनीया<br>१४८ विधिनित प्राचीन १                                                                                            | उनुसारत करे व्ह ६-(१)<br>समग्रे        |
| मुद्दी शहर व आर्थेया पर्यवसी पूरिको हैव<br>प्रजानपद निर्मेश के यह समित्र सहैक<br>करण हमें पर्यक्त आर्थेया समित्र<br>सम व नगरत सिर्मेश क्रिको जनता सुपत्ती<br>आज नगर निर्मेश क्रिको स्वतंत्र स्वतंत्र<br>हि दिश बहान सिर्मेश स्त्रीय स्वतंत्र | । दिनों भुतरम् वाये<br>। श्रामि बुंदर् भाषेत्रः<br>। समुश्रामें सिप्येस<br>। हम्मुश्रमें सोमी                                  | ग १<br>१<br>१<br>१<br>१                |

| इमा अमि प्र जोनुमो विपामग्रेषु धीतर्यः । अग्नेः शोचिर्न विद्युतः                               | ড          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| गुर्हा सुतीरुपु तमना प्र यच्छोर्चन्त <u>धी</u> तर्यः । कण्वा <u>ऋ</u> तस्य धार्रया             | c          |
| प तमिन्द्र नशीमहि र्यिं गोर्मन्तम् श्विनम् । प बह्मं पूर्विचेचये                               | 9          |
| अहमिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्यं ज्ञयमं । आह सूर्यं इवाजनि                                       | १० [१०]    |
| अह पृत्रेनु मन्मेना गिर्रः शुम्भामि कण्युवत् । येनेन्द्रः शुप्ममिव् वृधे                       | 88         |
| ये त्वाभिन्द्र न तुंप्दूबु र्ऋपेयो ये च तुष्दुबुः । ममेद् वेर्धस्व सुप्दुतः                    | १२         |
| यदस्य मुन्युरध्वेनीव् वि वृत्र वर्ष्क्षो हुजन् । अवः संमुद्रमेरेयत्                            | १३         |
| नि शुष्णं इन्त्र धर्णसिं वर्ज्रं जघन्य दस्यवि । वृष् स्रुप्त श्रृणिवृषे                        | 88         |
| न द्यांवु इन्द्रमोजेसा नान्तरिक्षाणि बुजिर्णम् । न विन्यचन्तु भूर्मयः                          | १५ [११]    |
| यस्तं इन्द्र मुहीरुपः स्तंमूयमान् आर्शयत् । नि त पद्यांसु शिश्रथः                              | १६         |
| य इमें रोव्सी मुद्दी संमीची सुमर्जग्रमीत् । तमोभिरिन्द्र त गुहः                                | १७         |
| य ईन्द्र यर्तपस्त्वा भूगेबो ये चं तुम्दुवु । ममेर्तुग्र श्रुधी हर्वयः                          | १८         |
| द्रमास्त इन्द्र पृथ्नेयो   घूतं वृहत आहिर्रम् । एनामृतस्य पिप्युपीः                            | १९         |
| या ईन्द्र युस्वस्त्वा ऽऽसा गर्मेमचिकिरन् । परि धेमैव सूर्यम्                                   | २० [१२]    |
| त्वामिच्छेवसस्पते कण्वां उक्थेनं वावृधुः । त्वां सुतास इन्ध्वः                                 | २१         |
| तवेदिन्द्व प्रणीतियु त प्रशस्तिरविव । युक्तो वितन्तुसाम्यः                                     | २२         |
| आ ने इन्द्र मुहीमिष् पुर न वृधि गोर्मतीम् । उत पूर्जा सुवीर्यम्                                | २३         |
| द्धत त्यद्माश्वश्च्यं यदिन्द्व नाष्ट्रं <u>पी</u> प्या । अग्रे <u>वि</u> क्षु प्रदीव्यत्       | 28         |
| अमि मुजं न तिविषे सूर उणाकचिक्षसम् । यदिन्द् मुळयोसि नः                                        | २५ [१३]    |
| यवृद्ग तेवि <u>पीयस</u> इन्द्रं प्रराजीस <u>क</u> ्षितीः । <u>महाँ</u> अं <u>पा</u> र ओजीसा    | २६         |
| त त्वा द्वविष्मं <u>ती</u> र्वि <u>श</u> उर्प द्ववत <u>क</u> तर्ये । <u>उर</u> ुचर्यसमिन्वंपिः | २७         |
| <u>उपह</u> ्वेर गिरीणां संगुधे चे नदीनीम् । <u>धि</u> या विभी अजायत                            | २८         |
| अते. समुद्रमुद्रत <sup>।</sup> श् <u>रिकि</u> त्वाँ अवं पश्यति । यतो वि <u>पा</u> न एजति       | २९         |
| आदित् मृबस्य रेर्त <u>सो</u> ज्योर्तिष्पश्यन्ति वासुरम्। पुरो यद्गिष्यते द्विवा                | ३० [१४]    |
| कण्वास इन्द्र ते मुतिं विश्वें वर्धन्ति पींस्यम्। उतो इविष्टु वृष्ण्यम्                        | <b>३</b> १ |
| इमो में इन्द्र सुम्दुति जुपस्य प्रसु मार्मच । उत प्र वर्धवा मृतिम्                             | ३२         |
| चुत बेष्प्रण्या वय तुम्यं प्रवृद्ध विविवः । विषो अतक्ष्म जीवसे                                 | ३३         |
| आमि कण्या अनुपुता ऽऽ <u>पो</u> न प्रयता <u>प</u> तीः । इन्द्र वर्नन्यती <u>म</u> तिः           | £R (888)   |
|                                                                                                |            |

| क्षमदास्य भूगस्य स्वरूपः] [981]                                                               | [444 14 76    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| इन्ब्रेपुरवार्ति सञ्जूषः सङ्गासित् किर्णनः । अर्जुसमञ्जूनसंत्                                 | P1 [17]       |
| भा भी पाड़ि पहुच्छो । इसिंग्यो हर्नुतास्योग् । इसिंग्य सुर्व विव                              | 35            |
| त्यानित् पृष्टकृतम् अर्जानो वृष्टकर्मितः । इतंत्रे वार्जनातावे                                | tu.           |
| मन् ला छेर्नती प्रमे अर्थ न क्येंत्रकर । अर्थ क्यानक इन्हेंस                                  | 1c            |
| मन्त्रा स स्वयंत प्रदेश प्रदेशकार्यत । बरस्य विशेषको इती                                      | 85            |
| प्रमुखान वपु यनि पृषां पुरुषे ऐस्टीस् । पूत्रका संजिपातंत्रः                                  | A [4d]        |
| कति हैं भूजा अस्ये कु इंस्तेनु औरवेश । इन्हें कोप्यूपते क्तुं                                 | ¥\$           |
| अस्मार्के त्या नृती वर्ष श्रीतपूच्या सुधि वर्षः । सूर्व नेष्ट्यु इर्षयः                       | 29            |
| हवां सु पूर्वा विश्वं अवर्षितस्य दिन्तुर्वीयः । अन्यां प्रस्केषं बावृश्वः                     | ¥¥            |
| इस्मासिद विश्वीतो वर्ष कृषीत् सर्थः । इस् इनियुक्तवे                                          | 88            |
| अर्चान का पुरस्का निर्मोदस्ता हरीं । <u>लोन</u> नेवांव वद्यातः                                | 84            |
| <u>सत्तम् द्विपिन्देरं ऋसं पर्शाना दे</u> दे । राष <u>ाँति</u> बह्मांनाय                      | 84            |
| त्रीर्जि <u>स्वा</u> न्यर्थेशी <u>प्रदश्ना दल</u> गोशीथ् । <u>र</u> ृतुमुजल् साधी             | Ye            |
| वर्गन्य बहुदा नित्र प्रप्रोक्षपूर्वतो वर्गतः । वर्गता पर्या वर्नयः                            | 8< [\$0]\$ec) |
| (•)                                                                                           |               |
| भ दुर्व्यका कामा । स्वसः नावसे ।                                                              |               |
| य वर्ष वेशिष्युक्तिते । सर्वती विश्वे सर्वातः । वि वर्षेतेषु राजव                             | 8             |
| पर्वा संविधीयको यार्थं सुद्धा अधिकान् । नि पर्वता अञ्चलका                                     | ę             |
| प्रमुख्यत बुर्ख्याचे बांचाहुः पूर्वियत्तरः । बूद्रस्त विस्युद्धिविषेत्                        |               |
| वर्षन्ति हुक्तो विर्धः व वैरुवन्ति वर्षकस् । धर् वर्ष्ट वार्ति शुद्धवि                        | ta v          |
| नि वर् पार्याय के क्षिरि कि विक्शि विक्रिये । अप्रे सुम्बाय वेतिर                             | 4 [14]        |
| पूर्वा उ नस्तंकृत्यं पुरवान् दिशं हरास्त्रः । कुन्यान् र्यकुर्वस्तुरे                         | •             |
| प्रमुख्य <del>अंद्रमप्तर्य श्रि</del> का गार्थियरियो । श्रुष्य <b>क</b> ष्ट्रि प्युप्ये द्विय | . •           |
| नुजन्ति रश्यिकोजना कन्ध्री भूगींतु वार्तव । ते आहुमिवि संस्पिरे                               | <             |
| इस्रो में नवता तिर्ग क्लोर्सक्युक्तका । हमें में बसता हर्षय                                   | 3             |
| कीनि वर्षति पूर्णमा हरुहे पुत्रिन्तं वर्षः । कर्त्तं कर्मन्यमुखेलेम्                          | \$ [54]       |
| क्षेत्रे कर्म से पुकः पूर्मनाक्त्रे इसीयोः । जा वृ ह उर्प मध्यन                               | 13 US         |

| पुष हि प्ता सुवान <u>वो</u> रुद्धां ऋमुक् <u>षणो</u> व्में                                                                                                                                                                                                         | । <u>उ</u> त पर्चेत <u>सो</u> मदें                                                                                                                        | १२                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| आ नो <u>र</u> ियं मंबुच्युतं पुरुक्षं <u>वि</u> ष्चधांयसम्                                                                                                                                                                                                         | । इपेतां मरुतो विवः                                                                                                                                       | १३                                          |
| अधी <u>व</u> यद् गि <u>री</u> णां यामं <u>शुभा</u> अचिंध्वम्                                                                                                                                                                                                       | । सु <u>वानै</u> मेंन्दध्य इन्दुंभिः                                                                                                                      | १४                                          |
| एतार्वतश्चिवेषां सुम्नं मिक्षेत् मत्येः                                                                                                                                                                                                                            | । अव्हिम्पस्य मन्मिमः                                                                                                                                     | १५ [२०]                                     |
| ये द्रप्ता ईष् रोर्व्सी धमन्त्यनुं वृष्टिर्मिः                                                                                                                                                                                                                     | । उत्सं दुइन्तो अक्षितम्                                                                                                                                  | १६                                          |
| उर्वु स्वानेमिरीरत उद् रधेरुदुं वायुमिः                                                                                                                                                                                                                            | । उत् स्तो <u>मैः</u> पृश्चिमातरः                                                                                                                         | १७                                          |
| येनाव तुर्वश्चं यदुं येन कण्वं धनस्पृतीम्                                                                                                                                                                                                                          | । तुपे स्र तस्यं धीमहि                                                                                                                                    | १८                                          |
| इमा उ वः सुदानवो धूतं न पिप्युपीरिपः                                                                                                                                                                                                                               | । वधीन् <u>का</u> ण्वस्य मन्मंभिः                                                                                                                         | १९                                          |
| कं नृतं सुदानवो मर्वथा वृक्तवर्हिषः                                                                                                                                                                                                                                | । <u>ब</u> ्रह्मा को वंः सपर्यति                                                                                                                          | २० [२१]                                     |
| निह प्म यद्धं घः पुरा स्तोमेमिर्वृक्तविष्ः                                                                                                                                                                                                                         | । हाधाँ <u>भ</u> तस्य जिन्वंथ                                                                                                                             | २१                                          |
| समु त्ये मंतृतीर्षः स क्षोणी समु स्पैम्                                                                                                                                                                                                                            | । स वज्रं पर्वशो देधुः                                                                                                                                    | २२                                          |
| वि पूर्वं पर्वृतो येपु विं पर्वता अगुजिनः                                                                                                                                                                                                                          | । <u>चका</u> णा वृष्णि पाँस्यम्                                                                                                                           | २३                                          |
| अनु जितस्य पुष्पेतः शुष्पेमावसूत कर्तुम्                                                                                                                                                                                                                           | । अन्विन्द्रं वृ <u>चतू</u> र्ये                                                                                                                          | २४                                          |
| विसुद्धंस्ता अभियोषः शिर्णः शीर्षन् हिरण्यर्थ                                                                                                                                                                                                                      | तिः। शुद्धा व्यंस्तत <u>श्</u> रिये                                                                                                                       | २५ [२२]                                     |
| चुशना यत् पेगावतं जुक्षणो रन्ध्रमयतिन<br>आ नौ मुखस्यं कृषने अश्वेहिर्रण्यपाणिमिः<br>यदे <u>षो पूर्यती</u> रथे प्रस्टिर्वहिति रोहितः<br>सुपोमे शर्यणावं त्या <u>र्जी</u> के पुस्त्याविति<br>कृषा गेच्छाथ मकत द्वत्या विमुं हर्वमानम्                                | । ध्योर्न चंकद्द् <u>मि</u> या । देवां <u>स</u> उपं गन्तन । यान्ति शुम्रा रिणक्र्यः । <u>ययुर्निचंकया</u> नर्रः । <u>मार्</u> डीके <u>मि</u> र्नार्धमानम् | २६<br>२७<br>२८<br>२९<br>६० [२३]             |
| कर्न्ध नृत कंषिषयो यदिन्द्रमजीहातन<br>सहो पु णो वजीहरूतैः कण्वांसो अग्नीं मुक्ति<br>ओ पु वृष्णः पर्यज्यु ना नव्यंसे सुवितायं<br>गिरपश्चिति जिहते पर्शानासो मन्यमानाः<br>आक्ष्णयावांनो वह न्त्यन्तरिक्षेण पर्ततः<br>स्मिन्निर्ह जानि पूर्व्य रहान्यो न सूरी अचिंपां | । <u>बब</u> ुत्यां <u>चि</u> त्रवोजान्<br>। पर्वता <u>श्</u> चिन्नि येमिरे<br>। धातारः स्तु <u>ब</u> ते वर्यः                                             | ३१<br>३२<br>३४<br>३५<br>३५<br>३६ [२४] (२४४) |

| समिया। भा ५, मा पान्। [स्वरं]                                                           | [per cape    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ११ में दुवसार्ति वालुपुः सहस्रतितु विल्लीका । व्यक्तिसारपुत्तवरीत्                      | ३५ [१५]      |
| आ वो शादि प्यानतो । इरिन्यो इर्नुतान्यांत् । इससिन्द कुर्त रिव                          | 14           |
| त्वासिक् वृत्रकृतम् अवस्थि वृत्रत्वर्षिकः । इत्येन् व्यत्रक्रतये                        | \$w          |
| मर्द्र त्या रामेती द्वारे प्रकार क्रवेंत्रसम् । अस् सुद्रामात स्त्रीमा                  | ₹c           |
| मन्दरता तु स्वर्कर प्रतेन्त्रं अर्जुन्तर्वति । करन्तु विवस्तरते प्रती                   | 85           |
| तुपूर्वान रत्र यदि इसं इक्सेपेपरित् । प्रक्रम सेन्यानयः                                 | A [6d]       |
| कतिहि पूर्वमा अस्ते पु हेशांतु कोर्बसा । इस्त्रं चोस्युपसे क्तुं                        | 28           |
| अस्मार्क त्या पुर्वा प्रयं भीवपून्य अधि वर्षा । अतं न्वेश्य वर्षाः                      | 84           |
| इसी सु कृत्वी विश्वं अधीर्षकस्य पिव्यूपीस् । कन्दां हुक्सेनं वाष्ट्रशुः                 | ¥R           |
| इन्ह्रसिंह विमेही <u>नों</u> मेचे कुळी <u>ल</u> मत्यीः । इन्ह्री क <u>ञिन्द्रस</u> ार्थ | AA           |
| अर्थार्थं ता पुरस्कृत भिरमेशस्त्रता वर्धे । लान्येशांत्र वस्ताः                         | 84           |
| <u>शतस्त्रं शिरिन्दिर अवस्तं प्रश्लोचा देवे</u> । चर्चा <u>सि</u> प्रश्लोचा             | 80           |
| कीर्णि सराज्यवेतां सम्भा राज गोर्थायः । प्रमुख्यान् सार्थ                               | 80 (40 [406) |
| बर्गाम् बहेशे विक मित्रोक्षियुक्ती वर्गर । वर्गमा वर्षे जर्मम                           | Se Cratical  |
| (*)                                                                                     |              |
| १९ पुतर्यत्वा पालाः । नवतः । नवताः ।                                                    |              |
| ह वह वेतिप्रमुखिनं मर्कते विधे कर्मालः । वि व्यंतित समय                                 | ę            |
| चपुक्त सेविवीपन्ते वार्य सुद्धा अविकान् । नि प्यति व्यवस्त                              | ę            |
| वर्गीरकत प्राप्तिः प्राप्तासः प्रश्लेष्यस्यः । पुरस्ति विन्द्रप्रीनिर्वयः               |              |
| वर्षनि तुक्तो स्मि म वेक्वन्ति पर्वेदान् । यह वार्त्त वार्ति हार्ड्                     | 4[14]        |
| वि पर पामीन को <u>शिरि कि किल्ल</u> ो सिर्वाचे । क्रो सुप्यांप नेशिर                    | 161-3        |
| पूर्वों द्व वस्तेवृतवं पूर्वान् विश्वे इतावदे । पूर्वान् वेक्स्पेस्टो                   | 4            |
| अप को को बाजारोज "शिक्षा सामीक्रिकेटो । गामा जानि प्रमान नि                             | e v          |
| मुक्ति परिवर्गको पन्ती वृशीपु पाती । वे मानुभूषि वीरेकी                                 | ٠            |
| हुमां में मक्तो किर्रा हिने स्तोनंबृधुक्ताः । हुने में बनता हुनेस                       | £ [83]       |
| बीलि कर्तनि पूर्वाचे पुत्रहे प्रतिने वर्ष । कर्ता कर्मचनुष्रीयंत्                       |              |
| प्रवेखे पर्दानो निया नूंग्नाक्त्ये इर्यांको । जातु इ. वर्ष करान                         | 11 (44)      |

| यन्नोतत्या प्रावित् यद या स्यो अध्यम्परे ।<br>अते महस्रेनिणिना रथेना पांतमश्चिना<br>यो वॉ नासत्यावृधि र्मिमिर्म्तो अर्थीवृधन् ।<br>तस्त्रे महस्रोनिणिन्न निपं धत्त पृतुश्रुतेन | १४<br>१५ [२७] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| मास्ता ऊर्ज घृतुधुता मार्थिता यच्छत युवम ।                                                                                                                                     |               |
| यो वा मुगार्य तुष्ट्रांद् वसूयाद् दीनुनस्पती                                                                                                                                   | १६            |
| आ नी गन्त रिशाद्से म स्तोमं पुरुभुगा ।                                                                                                                                         |               |
| कृत ने. सुश्रियों नरे—मा वृतिमुभिष्टिय                                                                                                                                         | /৬            |
| आ हा विम्बोमिक्तिभिः पियोधा अहूपत ।                                                                                                                                            |               |
| राजन्तावध्वराणा मस्विना यागृहतिषु                                                                                                                                              | १८            |
| ा नी गन्त मण्रीभुषा अधिना श्रीभुषा युवम ।                                                                                                                                      |               |
| मो वा तिपन्यू <u>बीतिमिं र्</u> गीभिष्टत्तो अवीत्रुधत                                                                                                                          | <i>{ q</i> ,  |
| यामिः कण्यं मेधीतिथि याभिर्वश्च वरीतत्रमः।                                                                                                                                     | ב בים         |
| या <u>भिर्गार्शर्य</u> मार् <u>यंत</u> तार्मिर्नाऽवत नरा                                                                                                                       | २० [२८]       |
| याभिर्नरा ब्रसर्वस्यु मार्यत कृत्ये धर्म ।                                                                                                                                     |               |
| ता <u>भिः प्वर्र</u> समाँ अश्वि <u>ना</u> प्रार्वत वार्जमातये                                                                                                                  | २१            |
| प <u>यां</u> स्तोमा. सुवृक्त <u>यो</u> गिरी वर्धन्त्यन्विना                                                                                                                    |               |
| पुरुचा वृत्रोहन्तमा ता ना भूत पुरुम्पृहा                                                                                                                                       | २२            |
| त्रीणि पुदान्युश्विनी गुवि सान्ति गुहो पुर ।                                                                                                                                   | /             |
| <u>क</u> वी <u>ऋतस्य</u> पत्मीमि रुवीग् <u>जी</u> वेभ्यस्परि                                                                                                                   | २३ [२९] (१६७) |
|                                                                                                                                                                                |               |

(९)

११ दादाक्षणीः काण्यः । अभ्विनी । असुपूष्ः १, ४, ६, १४-१५ यृहती २ २, २०, २१ गायथी ५ ककुष् १० जिष्टुष्ः ११ विरादः १२ जगती ।

आ नुनर्मिश्वना युव वृत्तास्यै गन्तमवेते । प्रास्मै यच्छतमवृक पूथु च्छुदि युपुत या अर्रातय पदुन्तरिक्षे यद् वृिवि यत् प<u>ञ्च</u> मानु<u>पाँ</u> अर्नु । नृम्ण तद् धेत्तमश्विना न पे <u>वां</u> दंसीस्पश्विना विश्रांस परिमागृद्य । एवेत काण्वस्य बोधतम ३

(300)

| क्लाम ५० ०६] [क्ल]                                                                                                                           | [440,441          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| जुने वी चुनों अंश्विता कार्मनु वर्षि विच्यते ।                                                                                               |                   |
| अनं सामो मर्पमान् वाजिमीवम् केनं वृत्रं विकंतपाः                                                                                             | v                 |
| पहुन्तु वर बनुस्स्ती व्यक्तिया प्रश्नां का कार्या                                                                                            | •                 |
| तर्ने मानिकमन्त्रिना                                                                                                                         | ٦ [٩٠]            |
|                                                                                                                                              | . [4.7            |
| प्रशासित्वा मुख्यम् । यह वर्ष हेन विषुप्रवर्द्धः ।                                                                                           |                   |
| जुन वाँ क्रको मुतिमिनं निन्यते स्वित्यनंतु हि यनसंबा                                                                                         | •                 |
| भा पुननुष्यिन्तीर्मितिः स्तार्वं विकेत ब्रामची।                                                                                              |                   |
| भा तोतु नर्पराम पुनै प्रित्मायकोली                                                                                                           | <b>u</b>          |
| भा तुर्ने (पुर्वर्षेत्रिः एवं तिष्काची अभिन्ताः।<br>भा चुं स्तानमें हमे अनुः ज <u>मो</u> व चुंच्यवीका                                        |                   |
| या स्व ताल्यक्षे क्येणं पुरुष्यास्य ।                                                                                                        | •                 |
| पर् श्रा कार्जीमिप <del>नियों केत् कुरुक्तर</del> ्थं बाक्यम्                                                                                | •                 |
| बह वाँ क्रशीमी क्रम पह म्यांक अक्रियेह वाँ ब्रीवर्शना क्रमार्थ ।                                                                             | `                 |
| पूर्वी यह वाँ हैन्सः प्राइनेप्यं चेन्द्र्यं अन्तिना बेहावेषान्                                                                               | 8 [88]            |
|                                                                                                                                              | , [4,7            |
| पानं क्षेत्रियम द्वार नरं पास्य मृतं जीवरण द्वार जीवरूपा ।                                                                                   |                   |
| वृतिस्तुकाय कर्नवाव वातव्                                                                                                                    | 11                |
| विक्रियंत्र त्राप्यं प्राचा अभिन्तः वस् वां शुक्ता वर्षया वर्शकता ।<br>वर्षापुरपेर्विकंतुर्वि त्रज्ञांत्रता वस् शा विकासिकंत्रकेषु तिर्देशाः | **                |
| रमुद्धानिनांतुई हुरेषु वार्नवातरे ।                                                                                                          | * <del>C</del>    |
| यह प्रमु तुनेन सङ्ग स्तन्त्रपुरक्तिन्तुको                                                                                                    | 19                |
| भा भून परिवर्णिने सा हरणानि वो दिया ।                                                                                                        | 14                |
| [मे बीमां <u>सी</u> अबि तुर्वेसे <del>पर्ना दिने कर्पा</del> र सुनव                                                                          | tv                |
| वस्त्रीक्षणा प्रमुखे अनुष्टि अस्ति क्षेत्रकम् ।                                                                                              |                   |
| तनं तुर्व वि <u>त</u> दार्थ वचेतवा <b>व्यक्तित्वार्थ वच्यकत</b> ्                                                                            | १५ [६२]           |
| अर्मुत्स् व कृष्याः तालं प्राथमसभिनों ।                                                                                                      |                   |
| स्पविजेंका मृति विशुर्ति अर्थिन्यः                                                                                                           | ? 4               |
| प्रवाधकोको अभिननु म वृद्धि सुनुते बद्धि ।                                                                                                    |                   |
| म पंडद्रालणपुरुक प अव <u>र्षि</u> जनों भूकत्                                                                                                 | ₹७ (9 <b>८</b> 8) |
|                                                                                                                                              |                   |

त्वर्मासि प्रशस्यों विव्येषु सहन्त्य

स त्वमुस्मव्य द्विपों युगोधि जातवेदः

यदे<u>षो</u> यासि <u>मानुना</u> स सूर्येण राचसे। आ हायमुश्विनो रथी वर्तियीति नृपाय्यम् 25 यवापीतासो अशबो गावो न दुह्र ऊर्धमिः। यद् वा वाणीरनूपत प्र देवयन्ती अश्विमी १९ प सुम्नायु प शर्वसे प नृपाद्यायु शर्मणे । प वृक्षाय प्रचेतसा २० पन्न धीमिरंश्विना पितुर्योनां निपीद्थः । पद् वां सुम्नेभिरुक्थ्या २१ [३३] (२८८) ( 30 ) ६ मगायो (घौरः) काण्यः। अभ्विनौ । १ यृहती, २ मध्येज्योतिः, ३ अनुस्दुप् (विगळमवेन-हाकुमती ), ४ मास्तारपिक , ५-६ मगाथ = ( ५ मृहती, ६ सतोबृहती )। यत् स्थो वीर्घपंसदानि यद् बादो रीचने विवः। यर वो समुद्रे अध्याकृते गृहे ऽतु आ योतमश्विना ? यद् वा यज्ञ मनवे समिमिक्षयं रेवेत् काण्वस्य वोधतम् । वृहस्पति विश्वान् वृवाँ अह हुव इन्द्राविष्णू अश्विनावाशुहेर्पसा 2 त्या न्वर्ं िश्वनां हुवे सुदर्ससा गृमे कृता। ययोरस्ति प्र णीः सारव विवेप्वध्याप्यम् 3 य<u>योरधि</u> प्र युज्ञा असूरे सन्ति सूर्त्यः । ता युज्ञस्याध्युरस्य प्रचेतसा स्वधामिया पिर्वतः सोम्य मधु X यवुद्यार्श्विनावपाग् यत् पाक् स्थो वांजिनीवसू । यद् ब्रह्मव्यनीव तुर्वश्चे यदी हुवे बामध्य मा गीतम् 4 यवुन्तरिक्षे पर्तथः पुरुमुजा यद् वेमे रोद्सी अनु । यद वां स्वधामिरि<u>धितिष्ठंथो</u> स्थामत् आ यातमश्विना [38] (583) ( ११ ) १० वत्स काण्यः। अग्निः। गायत्री, १ प्रतिष्ठा, २ वर्धमाना, १० त्रिष्टपः। त्वमीमे वतुपा असि देव आ मत्युष्वा । त्वं यज्ञेप्वीडर्पः

। अग्ने रुधीरेष्ट्रराणीम्

। अर्देषीयो अर्रातीः

२

3

(P99)

| क्रमेत्। ४०५,व द०६५]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | [962]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [#4611 #                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सनि दिन समास्त्र पुत्र सर्वस्य <u>पि</u> र<br>मार्च सर्वस्थस्य हे सूरि पार्त्र सनास्त्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ोः । बोर्च देवि जातनेवः<br>। विश्वतिः <u>आ</u> तर्ववृक्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४<br>भ [३भ]                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नित्रं विश्वासीऽवित्रं पूर्व मतीव कुर्त्यं<br>मा दं पुत्ती कर्त्रं सम्प्रः एत्यावित्रं त्र<br>पुत्ता वि प्रस्तुति विद्यो विश्वास्<br>प्रमान्त्रं विश्वास्यः स्वास्यः स्वासः स्वतः स्वासः स्व | । अधि अधिकामो<br>प्रवासीतः अधि त्यांकामण लिए<br>उप्पेटः । उत्तरम् त्या क्षामान<br>। पार्चेत्र (अधिकामेशन<br>उत्तरम् कर्षेत्रः ।<br>अधीमप्रमा प्रतिकः<br>(११)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ [\$4] (fee)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The and Seda office attribe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | । वेजां जुड़कार्वजा तार्थे । वर्ष्यां कुराव्य वार्ष्यं वर्ष्यं । वर्ष्यां कुराव्य वार्ष्यं । वर्ष्यं वृद्ध्य कोर्यक्ष्यं । वर्ष्यं वृद्ध्य कोर्यक्ष्यं । वर्ष्यं विश्वार्थिकियिर्विर्वे । वर्ष्यं वर्ष्यं वर्ष्यं वर्ष्यं वर्ष्यं । वर्ष्यं वर्षं वर्ष्यं वर्ष्यं वर्ष्यं वर्ष्यं वर्षं वर्षं वर्षं वर्षं वर्षं वर्षं वर्षं वर्ष्यं वर्षं वरत्यं वर्षं वर्यं वर्षं वर | समें २<br>स्मिन्ने १<br>समिन्ने ५<br>स्मिन्ने ६<br>स्मिन्ने १<br>१<br>समिन्ने १<br>समिन्ने १ |
| या श्री शक्त पालानि अनुदे अधि कर्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | प्रियं । यह वर्षे बुद्धानु सम्बद्धे वर्षि<br>वं । अध्याङ्कित मुनं च्छि सर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | न्त्रिकः १९<br>कर्मुम्यिः १७ (१११)                                                                                                                                                                                                                                                              |

| यय् वार्सि सुन्युतो वृधो यर्श्नमानस्य सत्पते<br>देवेर्देवं वोऽर्व <u>म</u> इन्त्रीमन्त्र गृ <u>णी</u> पणि<br>युत्रेमिर्युज्ञवाह्यम् सोमेभिः सो <u>म</u> पार्तमम्                                                                                                                                                                | । <u>ज</u> ुक्थे <u>वा</u> यस् <u>य</u> रण्य <u>ंसि</u> समिन्द्रंभिः<br>। अर्था युज्ञायं तुर्वे <u>णे</u> न्यानशुः<br>। होत्रां <u>मि</u> रिन्द्रं वावृधुव्यांनशुः                                  | १९<br>१९<br>१८                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| सुरिरिस्य पणीतयः पूर्वीञ्जत प्रशस्तयः<br>इन्द्र्य वृद्याय इन्तिच वृवासी वृधिरे पुरः<br>सुद्यान्तं मिष्ठना व्य स्तोर्धेमिर्धवनुश्रुतेम्<br>न ये विविक्तो रोर्व्सी नान्तरिक्षाणि वृज्जिणी<br>पर्विन्द्र पूत्रनाज्ये वृवास्त्यां वृधिरे पुरः                                                                                       | <ul> <li>विश्वा वसूनि वृाशुप्ते ध्यानशः</li> <li>इन्द्र वाणीरनूषता समोजेसे</li> <li>अर्केत्मि प णीनुमः समोजेसे</li> <li>अगादिदंस्य तित्विपे समोजेसः</li> <li>आदित् ते हर्पता हरी ववक्षतः</li> </ul> | २१<br>२२<br>२३<br>२४<br>२५ [५] |
| यवा बुज नेवृीयृत शर्वसा विश्वस्वयेधीः यवा ते विष्णुरोजेसा जीणि पदा विचक्कमे यवा ते हर्षेता हरी वावृधाते विवेदिवे यवा ते बार्कतीर्विकः स्तुम्पेमिन्त्र नियेमिरे यवा सूर्यमुं विवि शुक्र ज्योतिस्थारयः इमा ते इन्त्र सुम्दुति विश्व इयित धीतिभिः यदेख् धामिनि ष्रिये सेमीखीनातो अस्वरन् नुवीये स्वरूष्यं सुगन्धेमिन्द्र वृद्धि नः | । होतेव पूर्वचित्तपे प्राध्वरे ३३                                                                                                                                                                   |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (१३) [ व्सीयोऽनुवाकः ॥३॥ स                                                                                                                                                                          | [ ०१-६१ ०]                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ण्याः । इन्द्रः । उष्णिक् ।                                                                                                                                                                         |                                |
| स्टर्न सकेत सीरीत अन्त्री प्रकीत अनुस्रोत                                                                                                                                                                                                                                                                                       | । विने क्याना कार्यने क्यान द                                                                                                                                                                       |                                |

| इन्द्रः सुतेषु सोमेषु कर्तुं पुनीत जिन्ह्यंम्<br>स प्रथमे न्योमिन वेवाना सर्वने वृधः<br>तमेह्ने पार्शसातम् इन्द्र मर्राय शुष्मिणीम्<br>इयं ते इन्द्र गिर्वणो गातिः क्षेरति सुन्यतः<br>नुन तर्विन्य वृद्धि नो यत् त्वां सुन्वन्त ईमीह | । सुपारः सुधर्वस्तमः सर्मप्सुजित्<br>। मर्चा नः सुझे अन्तेमः सस्तां वृधे<br>। मन्त्रानो अस्य वृधिष्णे वि राजिस                                                       | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | [७]                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| स्तोता यत् ते विचर्षणि रितप्रशृधेयुद् गिरे<br>पृत्तवजीनया गिरेः शृणुधी जीतुत्वेषम्<br>क्रीळेन्त्यस्य सुनृता आणो न प्रवता यतीः<br>युतो पितुर्य युच्यते क्रण्यीनामेक यद् वृशी                                                          | <ul> <li>व्या इवार्नु रोहते जुपन्त यत्</li> <li>मदेमदे वयिशया सुफुत्वेने</li> <li>उपा धिया य उच्यते पतिर्दिवः</li> <li><u>नमोवृधिर्यवस्युपिः सुते रेण</u></li> </ul> | 8 0 0 Q       | ( <del>3</del> 8 <del>ξ</del> ) |

| क्रमसाम ६ व र र ] [                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lon] [i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 G @ 16 # 1                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| सुन्धि पूर्व निपृत्तिन् इरी क्स्ब सुन्धिन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                            | । यन्त्रीय दूरसूर्य पूर्व मेनूरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Read: ₹ [4]                                         |
| हुनुसनो सीक्षते ऽनेंकिः गुनिलन्तिः<br>इन्त्रं सन्दित् सरको पूर्वे पुन्तन्तुं वारव<br>इन्त्रं साम्यः वर्वेति इन्त्रं प्रत्येकि वृत्रः<br>भा तु गीव य तु वेत्र सन्दर्भ पुतस्य प्रतेनेतः<br>पन्युक्तार्वि ग्युक्ति पन्युक्तिवि वृत्रकृत                                                                                     | । भा पाँचि प्रवस्तसूक्षिः सा<br>। वर्षः वृतिन्यो अपूर्वं वसूर्<br>। तुरापः वेषाः वर्षिमित्रं मा<br>। वर्ष्यं वसूर्यः पूर्वः वर्षाः वि<br>। पद् वर्षः समूदे अन्त्रंक्षेऽस्                                                                                                                                                                                                                               | इनम् १२<br>जीव १६<br>१ १४                           |
| हार्य वचन्तु हो गितु हार्य मुक्तम् हार्वकः<br>प्रतिक विशो अनुस्करः शुक्रतेतिथिकृतियोः<br>विकेष्ठकेषु चेतेवं वेषातां गुक्रमंत्रत्य<br>च्यानां करते अनुस्क शुक्रमान्त्रपुरा पृथे<br>तरिष इत्रस्यं चेत्रति श्रवं त्रकेषु वार्मस्                                                                                            | । इन्हें इकिन्द्रीतिकों अध्ये<br>। इन्हें होचेरिक्केन्ट् वया।<br>। उमिद् वेकेन्द्र नो निधे हुः<br>। शुविः वज्रब व्यंच्ये हो।<br>। मन्ते यहा वि तद् पृथ्विय                                                                                                                                                                                                                                              | वि १७<br>व्यक्ति १४<br>महोद्या १९                   |
| वर्षि व साम्बन्धानां हामार्च प्रकारनंका<br>स्त्रा वं राष्ट्र विर्वताः ज्याना गंवाति सर्वताः<br>स्त्रा वे साम्बन्धाः वर्षे वृत्तेना व्यक्तोः तर्वत्<br>सर्वान्ते पुत्रसूतिः प्रक्षे समाजिक्द्रविद्धिः<br>वर्षेत्रस्य सुन्देशस्य व्यक्तितुत्तविद्धविद्धिः                                                                  | । चेज बिन्द्रा ब्रिति विश्ले बर<br>। इस्य क्षे मन्त्रे जरस्ये वर्ती<br>। अनुपर्य प्रक्षितंत्रं प्रकारी<br>। वि प्रक्षितं क्षित्रं संस्कृत्यं क्षे<br>। कुमस्यं क्षित्रुत्तिकृतस्यं च                                                                                                                                                                                                                    | त्या १४<br>१ १६                                     |
| राव लमंत्रिलेकी च्या स्ट्रेको कंदिया<br>इस त्या बंकायां पुत्रमा कंदिरीतरे<br>इस त्या बंकायां पुत्रमा कंदिरीतरे<br>इस त्या बंकायां पुत्रमा कंदिरीते<br>इस प्रेच्च पूर्वच अने बुंच्छा त्या दिनी<br>इस प्राथमित हे त्ये उसे है दूर्वचा हाँ<br>द्वा वाच क्या को पुत्र करों इसे हुआ<br>इसे त्या इसे हो वाची क्षावारी कंदिरीते | <ul> <li>भ्रतार्वपर्वि है विशे महोत्</li> <li>वर्षे वन्त्र प्रसाद अभि महोत्</li> <li>इत्ये प्रकलितिकों अभि</li> <li>वार्त्व प्रकलितिकों अभि</li> <li>वार्त्व प्रकलितिकों अभि</li> <li>वार्त्व प्रकलितिकां अप</li> <li>वृत्त पं क्षेत्रकां कृत्य क्षेत्र</li> <li>वृत्त पं क्षेत्रकां कृत्य क्षेत्र</li> <li>वृत्त प्रकलिति कृत्य</li> <li>वृत्त प्रकलिति कृत्य</li> <li>वृत्त प्रकलिति कृत्य</li> </ul> | ति १०<br>वर्षः १०<br>चित्रे १९<br>१ [१९]<br>इ.स. ११ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹# )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ()                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वन्त्रवर्गे। १५२। यस्त्रीः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| वर्षित्रकं प्र <u>य</u> ासानीसीं <u>त्र</u> वस्तु प्र <u>त</u> ्र इत्                                                                                                                                                                                                                                                    | । स्क्रुता है न्येर्रका स्थाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ (HD                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |

शिक्षेयमस्मै वित्सेय शर्चीपते मनीपिणे । यवृह गोपंतिः स्याम् । गामश्वं पि्प्युपी दुहे धेनुष्टं इन्द्र सुनृता यर्जमानाय सुन्युते Ę । यद् दित्सीसे स्तुतो मुघम् ४ न ते वृतास्ति राधस इन्द्र वेवो न मर्त्यः । चुकाण ओपुरां विवि युज्ञ इन्द्रमवर्धयुव् यद् मूर्मि व्यर्वर्तयत् रिश्री <u>षावृधा</u>नस्य ते व्यं वि<u>श्वा धर्नानि जि</u>ग्युपीः । <u>ऊतिमि</u>न्द्रा वृणीमहे Ę । इन्द्रो पविमिनव् वुलम् व्यर्भन्तरिक्षमतिर् नमवे सोमस्य रोचना उद् गा आंज्रवृद्धिरोम्य आविष्कृण्वन् गृहां मुतीः। अवींश्री नुनुदे वलम् इन्द्रेण रोचुना विवो हळहानि हिहितानि च । स्थिराणि न पराणुदे अपामूर्मिर्मवृद्धिय स्तोम इन्द्राजिरायते । वि ते मद्री अराजिपुः १० [१५] । स्तोतॄणामुत मेबुकृत् 88 त्व हि स्तो<u>म</u>वर्धन् इन्द्रास्युक्युवर्धनः इन्तुमित् केशिना हरी सोमुपेयांय वक्षतः । उप यज्ञ सुराधसम् १२ । वि<u>ष्वा</u> यद्जेयः स्पृधंः १३ अ्षां फेर्नेन नर्मुचेः शिरं इन्द्रोर्व्धर्तयः । अब दस्यूरघूनुथा मायाभिकृत्सिस्ट्रेप्सत् इन्द्व यामाकर्वसतः 88 १५ [१६] (३८५) असुन्वामिन्द्र ससव् विपूर्ची व्यनाशयः । <u>सोम</u>पा उत्त<u>रो</u> मर्वन्

( १५ )

#### १३ गोपुपत्यदयस्किनी काण्यायनी। इन्द्रः। उष्णिक्।

तम्यामि प्र गायत पुरुद्दृत पुरुद्दृत । इन्द्रं ग्रीमिंस्तेविषमा विवासत १ यस्य विविद्यंसो बुद्दृत सही वृाधार रोर्द्सी । ग्रिगिंखी अपः स्ववृंपत्यना २ स राजसि पुरुष्टुत एको वृज्ञाणि जिन्नसे । इन्द्रं जैज्ञां श्रवस्यां च यन्तेव ३ ते ते मर्वं गृणीमसि वृषणं पूत्सु सांसहिम् । उ लोककुल्तुमंदियो हिस्थियम् ४ येन ज्योतींच्यायवे मर्नवे च विवेदिंथ । मन्त्रुानो अस्य बृहिंगो वि राजसि ५ [१७]

तकुछा चित् त जुक्थिनो ऽर्नु हुवन्ति पूर्वथा । वृष्पत्रीरुपो जीया विवेदिवे ६ तषु त्यदिन्द्वियं बुद्दत् तषु शुष्मंमुत कर्तुम् । वर्ष्ने शिशाति <u>धिपणा</u> वरेण्यम् ७ तषु द्योरिन्द्व पौर्त्यं पृ<u>श्</u>थिवी वेधि<u>ति</u> श्रवेः । त्वामापुः पर्वतासम्ब हिन्चिरे ८ त्वां विष्णुर्वृहन् क्षयो <u>मित्रो गृणाति</u> वर्षणः । त्वां शर्धी मकृत्यनु मार्चतम् ९ त्व <u>वृषा</u> जर्ना<u>ना</u> महिष्ठ इन्द्र जित्तेषे । सुत्रा विश्वां स्वपुत्यानि द्धिपे १० [१८]

सुवा त्व पुरुष्टुतुँ एको वूबाणि तोशसे । नान्य इन्दात् कर्त्णं मूर्य इन्यति ११

(३९६)

आ पाहि सुरुष क्षित्र हमा क्षेत्र रिम्ही स्वय । पर्व प्रविद्या सेन् विकार बालो नमुप्रश की योगनिन्द देशियो । प्रमु व्यक्तीनि ना सुन्तु १ मुद्रार्थस्य दुर्व दुना अनुसारित्र होस्सि । नुतार्यन्ती हवान्ये भा भा पादि नुसार्वती अध्याद्यं तुन्त्रशिवर्ष । पितान् सिक्तिकारका ४ आ ते विकासि कुश्यो पन् गाह्य वि शनितु । नुकुर क्रिक्स वर्ष ५ [१९]

भ्यापुर्ध अभ्य संभूष वर्षमान् कुम्बेर्ट दर्श । क्षोपुः क्षर्यस्तुते 🗗 🤻 । संबोधे दुन्द्र प्रतेषु ७

अवन ता विषयं के असीरिवानि बहुन: नुविधीयां वृधीर्थयः नुवादकर्यने वर्षे

। इन्ह्रा दुवानि विक्रो 🕹

(at4)

| इन्त्र भेहिं पुरस्त्वं वि <u>म्ब</u> स्पेशां <u>न</u> ओजंसा । वुत्राणि वृत्रहरुहि<br>दुर्धिस्ते अस्त्वङ्कुशो ये <u>ना</u> वसु प्रपन्धिस । यर्जमानाय सुन्वते                    | ९<br>१० [२३]  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| अय ते इन्द्र सो <u>मो</u> निर् <u>रूतो</u> अधि बुर्हिपि । एही <u>ं म</u> स्य <u>त्रवा</u> पिर्व<br>शार् <u>चिमो</u> शार्चिपूज <u>ना</u> ऽप रणीय ते सुतः । आर्खण्डल प्र ह्रीयसे | ११<br>१२      |
| पस्ते शृङ्गकृषो न <u>पात्</u> प्रणीपात् कुण् <u>ड</u> पाय्यः । न्येस्मिन् व्धः आ मनेः<br>वास्तोष्यते धुवा स्थूणां ऽसीतं <u>सो</u> म्यानीम् ।                                   | १३            |
| व्रप्सो मेत्ता पुरा शर्ष्वती <u>ना</u> मिन्द्रो मुनी <u>ना</u> सर्खा<br>पृवीकुसानुर्य <u>ज</u> तो गुवेर्षण एकः सन्नाम सूर्यसः ।                                                | ſΥ            |
| मूर्णिमश्वं नयत् तुजा पुरो गूमे न्द्र सोर्मस्य <u>पी</u> तये                                                                                                                   | १५ [२४] (४१५) |

( १८ )

२२ इरिम्बिटा काण्या । आदिरयाम ४, ६, ७, अदितिम ८ अहियनी। ९ भग्निस्यानिकाः । उप्पाह् ।

र्षः हं नुनमेषां सुम्न मिक्षत् मत्यैः । आकृत्यानामपूर्वे सर्वामिति १ अनुवाणो होषा पन्या आकृत्यानाम् । अवृत्याः सन्ति पायवः सुगेवृत्यः २ तत् सु नः सिवता मगो वर्षणो मिन्नो अर्थमा । शर्म यच्छन्तु सुमथो यवीमहि ३ वृवेमिर्वेष्यकृते ऽरिष्टमर्मुन्ना गिहि । स्मत् सुरिमिः पुरुपिये सुशर्मिनः ४ ते हि पुन्नासो अर्वित विदुर्द्विपासि योतिय । अहािश्चिद्वरुचक्योऽनेहसः ५ [२५]

अवितिनों दिवा पुशु मवितिनंकत्मह्याः । अदितिः पात्वहेसः स्वार्वृधा ६ छत स्या नो दिवा मृति रिवितिकत्या गैमत् । सा शतीति मर्यस्कर्वपृ स्त्रिधेः ७ छत त्या देव्या भिष्णा शर्मः करतो अस्विनां । युपुयातिमितो रपो अप् स्निर्धः ८ शमुग्निरम्भितिः कर् च्छ नेस्तपतु सूर्यः । शं धाती वात्वर्षा अपे स्निर्धः ९ अपामीवामप् स्निष् मर्ष सेधत वुमितिम् । आदिस्यासो युपोर्तना नो अहसः १० [२६]

युयोता शर्षमुस्मवाँ आर्दित्यास जुतामितम् । ऋष्यवेदेयः कृणुत विश्ववेदसः ११ तत् सु नः शर्मे यच्छ्ताः ऽऽदित्या यन्मुमीचिति । एनेस्वन्त खिदेनेसः सुदानवः १२ यो नः कश्चिद् रिरिक्षाति रक्षस्त्वेन मत्यैः । स्वैः प एवै रिरिवीष्ट युर्जनः १३ समित् तम्प्यमन्नवद् दुःशंसं मत्यै रिपुम् । यो अस्मुञ्चा दुर्हणातौ उपे हृपुः १४ पाकुञ्चा स्थेन देवा हृत्सु जानीय मत्यम् । उपे द्वयु चाह्नेयुं च दसदः १५ [२७]

आ शर्म पर्वता<u>ना</u> मोतार्पा वृंणीमहे । द्यावक्षा<u>मा</u>रे <u>अ</u>स्मव् रपस्कृतम् १६

(888)

|                                                        |                                  |                 | ,            |         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| क्रमेहः।कर्षऽगर्]                                      | [849]                            | 1               | <b>6</b> 4 € | 14, # 1 |
| ते जां पुरोख कर्मका पुष्पर दे प्रायस के                | वा । वाही विश्वी                 | प्रकृत है       | र्फान १      |         |
| त्ये बनान कर तुने वासीप आर्न्स                         |                                  |                 |              |         |
| पुड़ो (स्प्रे) हो जनां, जाविता वस्ति                   | मुख्या । कुछो इद् हो ।           | ार्थि कशि       | ब्रमुखें १   | \$      |
| बृहद् बर्कम नुकर्ता क्षेत्रं बाह्यसंबुध्यिनां          | । शिक्षतीको प                    | of teen         | ₹ <b>२</b>   |         |
| अनेहो जिंबार्वकर पुरस् बंदल शहर्यम्                    |                                  |                 |              | 2       |
| पे चिन्नि क्युक्त्य वास्तित क्रवेत                     |                                  | चित्रं हिंद     | म २१[१       | c](***) |
|                                                        | (!!)                             |                 |              |         |
| १व क्रोबरिः काष्टाः। जक्षिः, १४०-।                     | N auftrum 11-10:                 |                 | वक्तव ।      |         |
| १–१६ व्यवसा (विद्याप                                   | इप इस क्लेल्ड्सी 🕽 ।             | १७ मिक्स        | निपद         |         |
| नेट ११ हमासः = (कसा                                    | द <b>क्र</b> ा, विषय कठांपुद्धती | ्रे, देश करण    | 77           |         |
|                                                        | े हेरे किया है। बक्री            |                 |              |         |
| त पूर्वता स्वेवर देवाची देवनंति एवा                    |                                  | t               | ₹            |         |
| निर्मूतराप्ति निव विकासिक प्राप्ति                     | क्रिम्ब इन्दुर्ग्य ।             |                 |              |         |
| मुस्य वेषस्य मोध्यस्य सोमने वेर्वर                     | पुराषु कुषीय                     |                 | হ            |         |
| वर्जिन्द्रं त्या बनुवाई हेवं बेंचुका होरलेंच्य         | प्रतिव । अस्य पुत्रस्य ।         | त्वतंत्र        | ą            |         |
| कुनों नपांच सुमर्ग नुवीविति नुवि                       | क्रिकोरिया ।                     |                 |              |         |
| त मां शिवस्तु वर्षणस्त तो अपा                          | त बुद्ध चेक्का विशि              |                 | ¥            |         |
| क सुनिधा व आहुती को क्यून दुक्त                        |                                  | i mac           | 4 [84        | 3       |
|                                                        |                                  |                 | -            | -       |
| करवेद्विको धूक्क आक्रु स्वस्ते ।                       | पुरस्ताम् च्या ।                 |                 |              |         |
| न सम्प्रते दुवर्तुन कृत <u>ीय</u> न म अस्ति            |                                  |                 | •            |         |
| मुहार्थ से जुड़िन्हाः स्थानं पूनो स्थान                |                                  | 4241            | •            |         |
| कुर्रसमान <u>ो</u> अधिकिन क्रिक्यो जी                  |                                  |                 |              |         |
| त्वे केम्प्रे <u>तो</u> वर्षि बन्ति <u>ता</u> पन् सर्व |                                  |                 | <            |         |
| स्रो अञ्चा दुर्ज्जुरो स्रो सरी सुमन्                   |                                  | <b>क्रमि</b> ता | 3            |         |
| वस्य समुख्यों अन्तराष्ट्र विकरि ।                      | प्यक्तिः व क्रांको ।             |                 |              | _       |
| तो अधिक्रिः सनिता स विक्रवृतिः                         | व हो। वर्तिया कृतव               |                 | ₹ [¶         | ]       |
| यस्प्राक्षितंपूर्णि क्लोनं क्लो दशीव हिन               | स्त्रीचेः । ह्रम्मा बुद्र देविषु | ष् विषेः        | 11           | (B-4)   |
|                                                        |                                  |                 |              |         |

किम्पेवा। म० ८, स्॰ १९, म॰ १२

| विपेस्य वा स्तुवृतः संहसो यहो मुक्षूतंमस्य ग़ुतिर्पु ।                          |            |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|
|                                                                                 | १२         |        |       |
| यो अग्नि हृदयद्गिति भे नंभोभिवां सुदक्षमाविवासित । गिरा वांजिरशोचिपम            |            |        |       |
| सुमिधा यो निशिती वाग्नविति धार्मभिरस्य मत्यैः।                                  | • •        |        |       |
| विश्वेत् स धीमिः सुभगो जनाँ अति युम्नेग्द ईव तारिपत्                            | १४         |        |       |
| तदी युम्नमा भेर यत् सासहत् सदी कं चितृत्रिणम् । मृन्यु जनस्य दृद्धां.           |            | [se]   |       |
|                                                                                 | •          | L 1 13 |       |
| येन चप्ट्रे वर्रणो मित्रो अर्थमा येन नासंत्या भगः।                              |            |        |       |
| षुयं तत् ते शर्वसा गातुवित्तेमा इन्द्रेत्वोता विधेमहि                           | १६         |        |       |
| ते घेदेग्ने स्वाध्योर्थ ये त्वां विष निव्धिरे नुचक्षंसम् । विषासो देव सुकर्तुम् | 30         |        |       |
| त इद वेदि सुमग् त आहुति ते सोतुं चिकते दिवि ।                                   | _          |        |       |
| त इद् वाजिभिजिंग्युर्महद् धन ये त्वे काम न्येपिरे                               | १८         |        |       |
| मुद्रो ने। अग्रिसतितो भुद्रा स्तिः सुमग भुद्रो अध्युरः । मुद्रा द्वत पर्शस्तयः  | 18         |        |       |
| मुद्र मर्नः क्रणुष्य वृ <u>त्रतुर्</u> ये येनां सुमत्तुं सासहः ।                |            | C9     |       |
| अर्थ स्थिरा तेनुहि भूरि शर्धतां वनेमां ते अमिप्टिमि॰                            | 40         | [३२]   |       |
| र्षेळे गिरा मर्नुहित य वेवा दूतमंतुर्ति न्येतिरे । याजिप्ठ हन्युवाहेनम्         | ??         |        |       |
| तिगमजेम्भाय तर्वणाय राजिते पयी गायस्यग्रये।                                     |            |        |       |
| यः <u>ष</u> िंशते सुनुताभिः सुनीय <u>ं म</u> ग्निर्धृते <u>मि</u> रात्तुत       | २२         |        |       |
| यदी पुते भिराहुतो वाशी गुग्निमंरत उचार्य च । असुर इव निणिजम्                    | २३         |        |       |
| यो हुन्यान्येरेयता मर्नुहितो वेव आसा सुग्रन्थिना ।                              |            |        |       |
| विधासते वार्याणि स्वध्वरो होता देवी अर्मत्य.                                    | 48         |        |       |
| यद्मे मर्त्युस्त्वं स्यामुह मित्रमहो अमेर्त्य । सहसः स्नवाहुत                   | २५         | [३३]   |       |
| न त्यां रासी गामिर्शस्तये वसो न पापुत्वार्य सन्त्य ।                            |            |        |       |
| न त्रे स्त्रोतार्मतीया न दुर्हितः स्यादेग्ने न पापया                            | २६         |        |       |
| पितुर्न पुत्र सुर्मृतो दुरोण आ वे्वाँ एतु प णी हुविः                            | २७         |        |       |
| तबाहमम ऊति भि नेविंग्डामिः सचेयु जीपमा वसी । सव् वेयस्य मत्यीः                  | 75         |        |       |
| तव कत्वा सनेगुं तव गतिमि सो तव पर्शस्तिमि ।                                     |            |        |       |
| त्वामिवीतः प्रमीति व <u>सो</u> ममा इसे हर्पस्व वातीय                            | २९         |        |       |
| प्र सो अंग्रे तबोतिर्मिः सुवीरोमिस्तिरते वार्जमर्ममिः। यस्य त्य सुस्यमावर       | <b>३</b> ० | [38]   | (છજી) |
|                                                                                 |            |        |       |

जा रहेता या विकास करवांचाल वार्य स्थात स्थानका । विजय विद्यानिकार १ प्रीकारिकीया वाहुक्य का बेहारत हिर्मितिका । इस में ह्या के सुक्ता के पुरस्कार । इस हिर्मिताल कुम्बन्ध । इसता विकीसकार । विकासीकार क्रिक्सपंत वे विद्यानिकार सुक्तारों । विकास कुम्बन्ध । विद्यानिकार । विकास कुम्बन्ध विद्यानिकार । विद्यानिकार सुक्तारों । विद्यान स्थानकार ।

उपा (व प्रकार प्रकार के प

| <u>वृष्ण</u> म्बेन मह <u>तो</u> वृषेप् <u>मुना</u> रथे <u>न</u> वृषेनामिना ।                                                                                              |     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| आ र <u>चेनासो</u> न पुक्षि <u>णो</u> वृथां नरो हृदया नी <u>सी</u> तये गत                                                                                                  | १०  | [१७]       |
| समानमुरुपेषां वि भ्रोजन्ते रुक्मा <u>सो</u> अधि <u>वातुषु । वृविद्युतत्युष्टयेः<br/>त द्यमासो वृषेण द्यमबीहवो निकिष्ट्यूषु येतिरे ।</u>                                   | 88  |            |
| स्थित धन्द्यान्यार्यु <u>धा</u> रथेपु वो ऽनीकेप्व <u>धि</u> भिर्यः                                                                                                        | १२  |            |
| ये <u>पामर्णों</u> न सम <u>थों</u> नाम त्वेष शर्म्वतामेक्तमिर मुजे । व <u>यो</u> न पिञ्यं सह ।<br>तान् वन्दस्य मुरुतस्ता उर्प स्तुहि ते <u>पा</u> हि धुनीनाम् ।           | १३  |            |
| अराणां न चरुमस्तदेपां वाना मुद्दा तदेपाम                                                                                                                                  | १४  |            |
| सुमगुः स व ऊति प्वास पूर्वासु मरुतो व्युप्टिपु । यो वा नूनमुतासीत                                                                                                         | १५  | [३८]       |
| यस्यं वा पूरं प्रति वाजिनों नर आ हृज्या बीतर्ये गुध।                                                                                                                      |     |            |
| अमि प युम्नेठ्त वार्जसातिमि सुम्ना वी धूतयो नशत्                                                                                                                          | १६  |            |
| यथां <u>ठ</u> द्रस्य सूनवां विवा व <u>ञ</u> न्त्यसुरस्य वेधसः । युवी <u>न</u> स्तथेर्वसत्<br>ये चाहिन्ति <u>म</u> क्ताः सुवानेषः स्मन्मी <u>व्हपुष्</u> यरन्ति ये ।       | १७  |            |
| अतिश्चिवा न उप वस्पीसा हुवा युवीन आ वेवृध्वम्                                                                                                                             | १८  |            |
| पूर्न <u>द</u> पु नर्विष्ठया वृष्णीः पानुकाँ अभि सीमरे गिरा। गायु गा ईव चर्क्कपर<br>साहा ये सन्ति मुहिहेव हब् <u>यो</u> विश्वीसु पूरसु होर्ह्यु।                          | ११९ |            |
| वृष्णिश्चन्द्राच्न सुभवेस्तमान् गिरा चन्देस्य मुरुतो अहं                                                                                                                  | २०  | [३९]       |
| गार्वश्चिद् चा समन्यवः सजात्येन मरु <u>तः</u> सर्चन्धवः । <u>रिह्</u> ते <u>ककुमी मि</u> यः<br>मतिश्चित् चो नृतवो रुक्मवस <u>स</u> उर्प ब्रातृत्वमार्यति ।                | २१  |            |
| अर्धि नो गात मरुतः सन्। हि वं आ <u>पि</u> त्वमस्ति निध्नवि                                                                                                                | २२  |            |
| मर् <u>ठतो</u> मार्ठतस्य <u>न</u> आ मेपुजस्य वहता सुदानयः । यूपं संस्वायः सप्तयः<br>याभिः सिन्धुमर्ध् <u>ष</u> या <u>मिस्तूर्षेष</u> ्य यामिर्द <u>शास्यया</u> क्रिविम् । | २३  |            |
| मयों नो मूतोतिर्मिर्मयोमुवः शिवाभिरसचिव्रयः                                                                                                                               | २४  |            |
| यत् सिन् <u>धो यदसिक्न्या</u> यत् संमुद्देषु मरुतः सुवहिषः । यत् पर्वतेषु भेषुजम्<br>वि <u>न्व</u> पश्यन्तो विमृथा तुनून्या तेनां <u>नो</u> अधि वोचत ।                    | १२५ |            |
| <u>क्ष</u> मा रपो मरु <u>त</u> आर्तुरस्य <u>न</u> इर्ष्कर्ता विह्न <u>त</u> े पुने                                                                                        | २६  | [४०] (५१०) |
| - State                                                                                                                                                                   |     |            |

| क्रमेदाः कः ६,४ ६,४ १]                                                                | [wor]                                       | ( de -                    | 44 15 40 1         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| [क्रिकीमाम्बासः (१९४ वट १-४०]                                                         | (nt)                                        | ( बहुव्हें हुन्तक व       | <b>■ ◆ (1-3</b> -) |
| रेंद बामिट कामा। रम्हा १०-१८                                                          | विकास्य 🛩 (वि                               | स्त्रा स्टुन्, क्रम क्र   | Haray) I           |
| वृष्णु स्वार्थपूर्ण स्तूरी न करिनुस् गर्छ<br>वर्ष स्त्रु कर्मभूतने स हो कुछे सम       | म्होऽनुस्बर्धः । बार्ज (                    | शिषं इंगाम्बे १           |                    |
| स्वामिन्द्रचंतियारं बच्चमे संसाय ह                                                    | म्ब कानुसिम्                                | 8                         |                    |
| आ यदिन हम्बदी अर्चन्त्रे घोर्यत क                                                     | र्रेयपते । धार्म स्टामप                     | से विष                    |                    |
| वृर्व वि स्तु वस्तुंमन्त्रमहत्त्वक्ते वि                                              | र्याण इन्द्र पे <u>सि</u> म ।               |                           |                    |
| था ने धारमंत्रि कुच्छ देखिए नंदी                                                      | विन्यंद्धिः सोमग्रीतपे                      | ¥                         | _                  |
| बीबेनाची वर्धा बया धोर्चति बक्त व                                                     | भूरि क्रिक्सी । अपि                         | वे त्यामित्र मोनुबर       | ५ [१]              |
| जन्मां च हैना वर्षता वर्षति                                                           | _                                           |                           |                    |
| क्रान्ता च त्यूना सम्बद्धा कर्ममा <u>त</u><br>क्रान्ति कार्याची क्रारंती पुरिश्ली करी | to detail to de                             |                           |                    |
| सून्ता दर्भिन्द् ते दुव-कृती अंभूव दुदि                                               |                                             |                           |                    |
| तुन्ता सम्बद्ध त दुव नृता अमूब पुरक्ष<br>क्षिमा संक्षित्वमृत श्रीर भौरूपा ना          | मृत अधिका । <u>प्र</u> ाच                   | त कुछ पर्यमकः -           |                    |
| प्राण संशास्त्रकृत सूर आप्या ।<br>प्रतो संश्रासम्बद्धाः विश्वविद्धं से स्कुरे         | ा या चामभान्या ।<br>स्टब्स् स्टिक्स स्टेस्स | k <                       |                    |
|                                                                                       |                                             |                           |                    |
| चो में इस्मिंश पूरा व करने आहिया;<br>इस <u>ेंन्</u> रे सार्यात करे <u>गीकां</u> क दि  | ्र तत्त्र का श्रीत । जस्                    | र्षे क्ष्मिस्थय >         |                    |
| सर ते हर स चेपति मन्त्रवस्त्र ।<br>स्वा <u>न</u> सरका चरम्यास्य ॥ स                   |                                             |                           | N                  |
| -                                                                                     |                                             | -                         | -                  |
| व्यक्त ह रिवर पूजा पूर्व अर्थि खुका                                                   | र्त पुष्पम प्रकीनकी । प्र                   | स्थे कर्मम् गोवंतः ह      | 2                  |
| वर्षम् कुत्तं पुरसूतं कुतिको अनि                                                      | विन्डेम पूछ्या ।                            |                           |                    |
| नृतिर्देश इन्यान शुरुषात था अ                                                         |                                             | 95                        |                    |
| अञ्चलको सन्त सः सन्तरिपरित्र अनु                                                      | र्ग क्रमानीक । पूर्ववर्ग                    | पुरवसिंग्⊌से ११           |                    |
| नवीं रेपले नुक्यार्थ किन्द्रों यो                                                     | वित्ते व तुर्वाच्या ।                       | ***                       |                    |
| पुरा कुन्योर्ति समूच्चं शर्बु क्रूना सिर                                              |                                             | \$ t                      |                    |
| माति म <u>ना</u> नुर्यं च्या कृराष्ट्रं स्था द्                                       | (क्षे त्यातंताः। विका                       | <u>सम्बद्धां सुते</u> १५  | N                  |
| मा में नोत्य निरंपन रार्वतः 😝                                                         | वा ते दुशस्त्री ।                           |                           |                    |
| प्रकार चित्रके व बृह्याच्या संद                                                       |                                             | 14                        |                    |
| इन्हों या बेहियंग्युवं सर्वस्वती या व                                                 | प्रथम नुमिर्देषु । स्त्रे प                 | र्ता चित्र प्राप्तुर्व १७ | (ne)               |
|                                                                                       |                                             |                           |                    |

१२

(५४०)

चित्र इव् राजां राज्ञका इर्वन्युके युके सरस्वतीमन् । पुर्जन्य इव तुतनुद्धि वृष्ट्या सुहस्रमुगुता दर्वत

१८ [४] (५२८)

( २२ )

१८ सोभरिः काण्यः। सश्विनौ। १-६ प्रगाथ≔ (विषमा गृहती, समा सतोगृहती), ७ बृहती, ८ सतुषुष्, ११ कफुप्, ११ मध्येज्योतिः, प्रगाथः= (९,१६,१५,१७ककुप्,१०,१४,१६,१८ सतोबृहती)।

ओ त्यमह्य आ रथ मुद्या दक्तिष्ठमूतये। यमेश्विना सहवा रुद्रवर्तनी आ सूर्याये तस्यर्थः पूर्वापुर्वं सुद्धवं पुरुस्पृहं भुज्यु वाजेपु पूर्व्यम् । सचनार्चनत सुमतिनिं सोभरे विवेषसमनेहसंम् 2 इह त्या पुरुमूर्तमा वृवा नमोभिरुश्विना । अर्वाचीना स्ववंसे करामहे गन्तारा वृाशुपी गृहम् 3 युवो रथस्य परि चुक्तमीयत ईर्मान्यव् वीमिपण्यति । अस्मा अच्छो सुमृतिची ग्रुभस्पती आ धुनुरिव धावतु ĸ रधो यो वी बिवन्धुरो हिर्रण्याभीशुरश्विना। परि द्यावीपृथिवी मूर्पति श्रुत म्तेने नास्त्या गेतम् ५ [५] पुशुस्यन्ता मनी पूर्वं वि्वि यद् वृकेण कर्पथः। ता वामुद्य सुमृतिभिः शुभस्पती अश्विना प स्तूंवीमहि Ę उपे नो वाजिनीवस् यानमृतस्य पृथिमिः। पेभिस्तृक्षिं वृंपणा जासदस्यव महे क्ष्रवाय जिन्यंथः O अय ग्रामर्दिभिः सुतः सोमी नरा वृषण्वस् । आ यात सोर्मपीत्ये पिनंत वृागुपो गृहे 6 आ हि <u>क</u>हतमिश्विता रथे कोशे हिरुपयेषे वृपण्यस् । युआया पीर्वरीिरिपं यामिं पुक्थमवृंथो यामिर्धिंगु यामिर्बेभु विजीपसम् । तामिनी मुक्षु तूर्यमश्चिना गंत मिपुज्यत यटातुरम् १० [६] यद्धिगावो अधिगू इदा चिदहां अभिवता हवामहे । वय गीभिर्निपन्यर्च ?? ^ तामिरा यातं वृपुणोपं मे हवं विश्वपर्तं विश्ववीर्यम्।

<u>उपा महिंग्डा पुरुमूर्तमा नगु यामि किर्वि वावृधुस्तामिरा गीतम्</u>

¥ € € €

क्लोक्शास्त्रकात्र हेल 11年の中に本川 [18, ] सम्बद्धाः विदर्शनाः वास्त्रिक्ताः वर्ग्यसन् वर्गः हुवे । ता क्राः समोमिरीस्त्रो ?? ताबिन् कृति ता प्रचर्ति सुमस्पन्ती ता वासन् पुत्रकृति। मा मो कर्ताप दिन्ते वाजिनीवस् पुरा चुल्यते क्यत्य 11 था सुम्पर्यंतु सुमर्गे पाता रथेंनुत्विनां वा सक्क्ष्मी। हुवे स्नितृ सोमेरी १५ [७] मन्त्रेजबसा कृष्या सब्धुनाः सर्भुगुमार्मिकृतिर्मिः। माराचांत्रित् मुलनुस्य अवंते पूर्वीसीः पुरस्योजसा ₹€ भा तो जन्यनस्थितः वृधिपीरियां यपुरास्या गए । गोर्मव् बुद्धा विश्विवस्य १७ पुत्रापुनै सुनीयै पुष्यु वार्षु मानोपूष्यं पुरुष्ययां । अस्तिका वांतायार्थं वाजिनीवस् विन्तां बुद्धानिं वीसाहि १८ [८] (वर्ष (44) १० विभागम वैषद्या । सन्ति । सन्तिकः। इंकिंगा वि मंतिको । वर्णस्य जानस्य म । प्रतिम्युर्म्यम्भीतस्योपितस् कृत्यानं विश्वपक्षेत्रे अपि क्रिकाना शिव । प्रत रुप्ति विष्यवितो स्वांनाव १ देगंबाह्यस मुस्तियं इक प्रसम्बं शिवयं । ब्राइनिया वर्षिकिको वर्ष उत्तर क्षेत्रिसमात् (क्षित्रेको व्याचान् । वर्ष्वनमस्य सुद्धाः गुलुबिदः ४ उद्गे विष्य स्वयम् । स्त्रवांत्रो केव्या कृत्य । अधिका प्राधा बुंब्य बुंबुक्रामें ५ [९] अर्थ ग्रामी नुंग्रस्तिमि कृष्या सुद्रान अनुष्यक् । यथा कृतो वृत्यू कृत्यक्रीयाः 🤻 अपि के क्रमें कि हाती क्रिक्रीमान । अनुवा शाचा गुंचे तम् वः स्तुवे प प्रकेषिण्यां व कृषा मृहकेन इन् । दिनं य जब्रे कुचितकृतानीन 🗳 मुनायांनपुताययो पुत्रस्य सार्थने प्रिय । उपा पन जुनुसंबेशस्त्रो अपन्नं पुर अहितस्तर्भ पुरुषको पन्तु नेपको। होगा यो अस्ति विका पुरुषको है [१] अहे तब भ्ये अञ्चर-प्रश्नातो बृहद सह । अन्त्र्यं हद् पूर्वजस्त्रवि<u>नी</u>वर्यः त लंबे क्रजी को पूर्वि संस्थ लूकी हैंब् । भार्य परतान्ध वर्गये सुकारमा पर वा वं लिक्बर्तः क्षिताः वृत्रश्ति मर्नुवा विश्वि। विन्वेनुक्रिः पश्चि व्यक्ति सेवति १६ भुप्तसी नर्वत्व है। स्तार्वस्य वीर विरक्ती । नि अधिनुस्तर्पुरा रक्षती वृद्धः १४ व तस्य भाषाचे चन स्पृतिकीन क्रमीः । यो अपने पुनार्श कुन्यवृक्तिमः १५ [११] रकेन्द्रस्या समुदिने नुप्तकपुर्वमीन्त्रहर्तिः । उहाँ प्रापे तर्जु त्या सर्विशीमदि १६ city.

। आयुजिं त्या मनेवे जातवेदसम् १७ जुरानां काव्यस्त्वा नि होतारमसाद्यत् । श्रुप्टी देव प्रथमो युज्ञियों मुद्रः १८ विश्वे हि त्वां सुजोपंसो वेवासी दूतमकत । पावक कृष्णवर्तिनिं विहोयसम् १९ इम घां धीरो अमृतं दूतं कृंण्वीत मत्यं । विशामुग्निमुजर प्रवमीड्यम् त हुवेम युतस्रीचः सुभासं शुक्तशीचिषम् २० [१२]

यो अस्मे हृव्यदांति मि राहुं तिं मर्तोऽविंधत् मुखम जातवेदस मुझि युजेषु पूर्विम् आर्मिर्विधेमायये ज्येष्ठीमिर्व्यश्ववत् नुनर्मर्च विह्रीयसे स्तोमेंमिः स्थूरयूप्वत अतिधिं मार्नुपाणां स्नू वनस्पतींनाम्

। मृति पोषु स धत्ते वीरवृद् यहाः २१

। प्रति सुगेति नर्मसा हविष्मंती २२

। महिष्ठाभिर्मितिभिः शुक्तशोचिपे २३ । ऋषे वैयश्व दम्यांयाग्रये 28

। विप्रो अग्निमवसे पुनर्मीळते २५ [१३]

मुहो विश्वां अमि पतो ई ऽभि हृदयानि मानुंपा। अग्ने नि पेत्सि नमुसाधि वृहिंपि २६ वस्वी नो वार्या पुरु वस्व गुयः पुरुस्पृद्धः त्व बेरी सुवाम्णे ऽग्ने जनांय चोव्य त्यं हि सूंप्रतूरिस त्य नो गोर्मतीरिषः अमे त्व युशा अस्या मित्रावर्षणा वह

। सुवीर्यस्य प्रजावंतो यशस्वत । सदां वसा गातं यंविष्ठ शश्वते २८

। महो गुपः सातिमीग्रे अपा वृधि २९

। क्कतावांना सम्राजी पूतर्दक्षसा ३० [१४](५७६)

(88)

२० विद्यमना यैयद्य । इन्द्रः, १८-३० यस सीपाम्णिः । उप्लिफ्, ३० अनुष्टप् ।

सर्तायु आ शिपामित् ब्रह्मेन्द्रीय वृज्ञिणे । स्तुप ऊ पु वो नृतेमाय धृष्णवे १ शर्<u>वसा</u> ह्यसि श्रुतो <u>वृंज</u>हत्येन वृ<u>ज</u>हा । <u>मधैर्म</u>घो<u>नो</u> आति श्रूर वाशसि स नः स्तवान आ भर रापें चित्रश्रवस्तमम् । निरेके चिद् यो हरियो वसुर्वृदि. ३ आ निरेकमृत प्रियामिन्द्र वृधिं जनानाम् । धृपता धृष्णो स्तर्वमान् आ भेर ४ न ते सब्यं न दक्षिण इस्तं वरन्त आमुर्रः । न पीत्वाधो हारेबी गविष्टिप

आ त्वा गोमिरिव वर्ज गीमिर्क्षणोम्यदिवः। आ स्मा कार्म जरितुरा मर्न. प्रण ६ विश्वानि विश्वमंनसो धिया नों वृत्रहन्तम । उर्ग प्रणेत्रधि पू वसो गहि व्य ते अस्य वृत्रहन् विद्यामं शूर नन्यंसः । वसीः स्पार्हस्य पुरुहृत् राधंस इन्द्र यथा हास्ति ते ऽपरीतं नृतो शर्व । अमुक्ता रातिः पुरुद्धत वृाशुपे ९ मुहे नृतम रार्थसे । ह्वव्हिश्चेद् दृह्य मघवन् मुघत्तेये १० [१६] आ वृपस्व महामह

न् अन्यत्रा चिद्दिव् स्त्वन्नो जग्मुग्रास । मर्घवञ्छ्रिय तव तन्ने ऊतिर्भि. ११ (५८७)

[#46.64 अलोकाक (प ६०००) [454] । पुने युक्राय सबसे च निर्वनः 18 नुप्रोह की व दुर्ग दिन्द्धि वर्गहे । य राज्या चाव्याते सहिन्द्रस एन्सिक्ष क्रिअन विकास स्पेपन वर्ष \* रम हरीमां पर्छ दर्श पुत्रकाश्यक्त । तूर्व दुवि स<u>त्तुत्र</u>तो <u>अ</u>ञ्चलस्य ŧ٧ नुसाब पूर्व पुन पुत्रे श्रीकांत्रकर । बढी ग्राम नेबब्रा व मुन्दर्य ₹4 [₹**9**] प्यु बच्चा अस्टिनीर तिय बोज्हें अलंबः। पुरा वि ग्रीट स्वके तुराईवः \*\* इस्त्रं स्थाताईरीय वर्किये पूर्वस्त्रिय बर्गरीप्त सर्वता व मुख्य ŧ٠ ते हो बार्यातो पति स्पूर्वादि कारकट । जर्शकुमिर्वक्रेमिर्वाक्षेत्रक्ष् ţc प्रभीपी कियां अन्वरतेत्र इत क्तो निश्च सार्वात सम्रोद्ध क्रोम्ब्रे कर्म्य 13 जगांदधाय गुर्दिर पुस्तव इसमें वर्ष । वृद्धाद स्वार्तीनो बर्बुयम बीचत રન[શ્લ] । ज्योतिने विन्यंतुनवदितु वृद्धिना २१ वस्वार्जिनाति <u>वीवांत</u>ं 🛪 राष्ट्रः वर्षेत्रवे २१ स्तुद्दीर्थं व्यक्षर वृतुर्वि बृत्रविष् कांच । अर्थों गर्प अंत्रेशनं वि शास्त्रपं । तुनिहास उद्देश उत्तरीकार पुत्र कुरमुपं स्तुवि वेदंग्य द्वार्थ कर्ष्य २३ बेल्या मि निर्मितीनां वर्णप्त पश्चिम्मव् । बाह्यक शुरुष्युः योत्रिक्त्रविश 84 સામ । द्विता कुरुर्ताय कि कर्ता वि श्रीवर हिम्बार का मंत्र केम ईसिन्द करके । सर्वनो निर्मा कुथियातीः कुशकिः २६ तपुंत्रा मूनमीमहे अन्त इंतिप्त कन्ती व अनुमित्रं ते वृष्ट् यो बार्यात् सह किर्मुत् । वर्षम्तिसर्व तुविनुम्ब गीनगः 💎 पर्धा वर्धे जुवाम्बं अधिम्यु जार्बह्रो १वित् । व्यक्तिम्यः द्वयने शामिमीनति १८ भा सुर्पस्य दक्षिया व्यक्ति एवं होसिन्हे । स्कूरे प्र राजे: प्रकार हमानेक १९ का वर्ष प्रधारीताक ईक्या प्रकारिये। पूरी अधीरतो इस्ते गोक्सिक् सिधारी रे [9](101

(41)

४ मेन्यतम वैश्वक विचायस्थीः १०-११ विशे देशाः शन्तिम्, १६ सन्तिमार्गः

ता को विश्वांत्य मीया रेच हेरे प्रक्रिय । जुताबांद्य यत्रते पूत्रक्तता 🚶 वर्षेत्री वर्ध मुक्तू मिद्र्य तता व रक्याई । शुकान में जाना तर्नेचा भूकावेश २

ता माता दिश्यवंदमा उनुपॉबु वर्गहता । बुही जेबान्सर्दितिक्रेतार्वेरी मद्राम्लां भिक्रावर्षेणा मुख्या देवास्त्रीत । क्रमानीसङ्ख्या परिता हुइन ४ मर्पानु प्रार्थल नहा शृन दशस्य नुकर्त । नुस्सीनु इसे बास्त्रवि दिनः ५ [११]

(III)

से या बानंति दुवर्ष किया: पार्धिकीरिक । वर्धस्कीत वॉ चरन रचर्च ६

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [ श्वरूरे ] श्वरंचेदः । मं० ८, स्० २५, म• ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अधि या वृंद्यतो वृंद्यो असे यूथेव पर्यतः क्षातावाना नि वेवतः साम्राज्याय सुकत् अक्षणास्थिद् गातुपित्तेतः अनुल्युणेन चक्षंसा जत नी वृंद्यविति क्ष्यता नासंत्या ते नी नावमुंक्पत् विवा नक्षं सुवानवः अमित् विष्णवि वय मरिंप्यन्तः सुवानवः अमित् विष्णवि वय मरिंप्यन्तः सुवानवे तद् वार्यं वृणीमद्धे वर्तिष्ठं गोप्यत्येम् जत नाः सिन्धुर्पा तन्मुक्तस्तवृश्विनां ते हि ष्मा वृन्ध्यो नरो अमिर्माति कर्यस्य चित्र अयु पूर्वाण्योक्या साम्राज्यस्य सिक्षम पि यो प्रिमनां वृद्यो अन्तान् मेमे पृथ्विव्या उद्य प्र श्रीप्ये विवो ज्योतिरयस्त सूर्यः वचे वृधिमसम्बनी को वार्णस्य गोमतः तत् सूर्यः त्रात्तेत्ते अमे वृध्य वस्तोक्ष्यं सुवे क्ष्यां वृधिमसम्बनी को वार्णस्य गोमतः तत् सूर्यः त्रात्ते विवो ज्योतिरयस्त सूर्यः वचे वृधिमसम्बनी को वार्णस्य गोमतः तत् सूर्यः त्रात्ते विवो ज्योतिरयस्त सूर्यः वचे वृधिमसम्बनी को वार्णस्य गोमतः तत् सूर्यः त्रात्ते विवो व्याण्यायेन रज्यतं वृर्याणे ता मे अश्व्यानां हरीणां नितोशीना स्मवंभीशृ कशायन्ता विमा नविष्ठया मृती | ः । ऋतावांना सम्राजा नर्मसे हिता ७  । धृतर्नता क्षत्रियां क्षत्रमांशतुः ८  । नि चिन्सिपन्तां निचिरा नि चिक्यतुः ९  । उठ्य्यन्तुं स्रुकतों बुद्धश्चिसः १०[२२]  । अर्रिव्यन्तों नि पामुभिः सचेमहि ११  । श्रुधि स्वयावन् त्सिन्धो पूर्विचित्तये १२  । सिन्नो यत् पान्ति वर्षणो यर्व्यमा १३  । इन्द्रो विष्णुर्मीद्वांसः स्रुजोपसः १४  र । तिम्म न क्षोदः मित्रमन्ति मूर्णयः १५[२३]  । तस्य वतान्यन्नं वश्चरामसि १६ |

## ( 94 ) १५ विद्यमना वैयद्यः, व्यद्यो वाङ्गिरसः । अद्विनी, २०-१५ वायु । उष्णिक्। १६-१९,२१,२५ गायत्री; २० अनुष्टुत्।

युवोह मू रथं हुवे सधस्तुत्याय सूरिषु । अतूर्तदक्षा वृपणा वृपण्वसू पुर वंरो सुपाम्णे महे तर्ने नासत्या । अवीमिर्याथो वृषणा वृपण्वसू ता वामुद्य ईवामहे हुब्येभिर्वाजिनीयस् । पूर्वी<u>रि</u>प इपर्यन्<u>ना</u>वति <u>क</u>्षपः २ आ था वाहिष्ठो अश्विना रथो यातु श्रुतो नेरा । उप स्तोमान् तुरस्य दर्शथः श्रिये ₹ जुहुगुणा चित्रिन्वना ऽऽ मन्येथां वृषण्यसू । युव हि रुंद्वा पर्पथो अति द्विपः R ५ [२६] वृत्ता हि विश्वमानुपक् <u>मक्ष</u>्मभिः प<u>ि</u>त्वीर्यथः । <u>धियजि</u>न्वा मधुवर्णा शुभस्पती (434)

| क्रमेदाः सर्वे संदेशस्य है                                                                                                                                                                                                        | [w]                                                                                                                                                                   | # 6 to 16 th                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| वर्षं का पारतभिक्ता प्राचा विष्क्षपुतां ज्ञव<br>का वे ज्ञस्य मंतीस्त्रों मिन्त्रंपारस्या पदम्<br>प्रपे विश्व वर्षाम्यः वसुरुपानी व्यक्तस्य<br>ज्ञभिक्ता पूर्वे स्तृति कृतिय हो वर्षतो क्रवं                                       | । पुँचा पूर्वनित्य प्रचर्नसम्बद्धाः<br>। सम्बद्धिकार्यः विकासिका संदर्भ                                                                                               | c<br># 4                         |
| वैक्रपार्थ कृतं नते तो सं अस्य संप्रः<br>पूर्णातस्य विक्रमा वृत्तारीतस्य सूर्वितः<br>यो वा पुत्रेतिप्रकृते अस्तितः वृत्तार्थः<br>यो वांसुक्तप्रकृति विक्रितिः तृत्वार्थ्यः<br>अस्मन्तं तु वृत्त्वस्य अस्त वृत्तिनृत्यस्य          | । सुनानंस्य बर्चको शिक्षी अर्थ<br>। स्थापनुंदना स्थापितस्य<br>। स्प्रपंत्री सुने पंजाते श्राप्ति<br>। दुर्तिपंत्रिम्या परि परस्यस्यम्<br>। स्प्रदुर्शन प्रकृतिवृक्षिण | म्य ११<br>१९<br>स्वर्थ १६        |
| वार्षिको डो ब्लोको स्तोमो हुतो हुंबहार<br>पहुसे विचे अंत्रेव होते डा व्यंची तृहे<br>उत्त स्वा वर्गानसरी वार्षिका से स्रितिको<br>स्वोत्त्वा हुडीस्ता अभिना देखा दिस<br>पुरस्त हि से प्राच्या पुरस्त केर्या त्या<br>आर्था वाले स्वा | । कुरमियाँ अवस्थाँ<br>। तिम्बुवीं(च्यातीनः<br>।। प्रोपे ब्राम्यकामा                                                                                                   | } €<br>} ¢<br>}<br>}<br>} [₹4]   |
| सन्द्रभागीतरे तथा भीकार्थ पुत्र देखे।<br>बाची ताबि क्षित्रा विशे व्यक्ति सु स्वसम्बद्                                                                                                                                             | t trades                                                                                                                                                              | 41<br>44<br>44<br>44<br>41<br>41 |
| ११ मञ्जूरेकरकाः विके देवाः। मान                                                                                                                                                                                                   | (९०)<br>कः (निक्स पुरती, कार क्रवान्।                                                                                                                                 | pit) i                           |
| अधिक्रको पुरोर्धिता कार्याको पुरिस्कृते ।<br>क्रचा पाँमि तस्त्रो महाज्ञास्पर्धि भूगो अत्रो र<br>अप पुरी पाँमि पुनिश्ची बनुस्पर्धी क्रक्रका<br>विन्ते च नो वससो विन्त्रमुखी पुनिश्ची ह                                             | र्गण्डम्<br>सम्बद्धाः                                                                                                                                                 | ₹<br><b>२</b> (६०४)              |

| अ०६, भ०२, व०३३ ]                                                                                                                           | [ 834 ]                                                                                        | [ऋग्येदः। मं० ८ | ८, सू० २७, स॰ ३ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| प सू ने एत्वध <u>्योः ।</u> ऽग्ना वृवेषु<br><u>आ</u> दित्येषु प वर्षणे भृतवते <u>मस्</u><br>वि <u>श्वे</u> हि प् <u>मा</u> मनेवे विश्ववेदः | त्त्सुं <u>वि</u> श्वमानुपु<br><u>सो</u> मुर्वन् वृधे <u>वि</u> शार्दसः ।                      | •               | 3               |
| अरिंग्टेभिः <u>पायु</u> भिर्विश्ववेद् <u>सो</u>                                                                                            |                                                                                                |                 | R               |
| आ नी <u>अ</u> द्य सर्मन <u>सो</u> गन्ता (<br>ऋचा <u>गि</u> रा मर्कतो देव्यर्दिते स                                                         |                                                                                                | ,               | <b>५ [३</b> १]  |
| अभि प्रिया मेहतो या वो अ<br>आ वृद्धिरिन्द्रो वर्षणस्तुरा नर्र                                                                              | आविृत्यासीः सदन्त् नः                                                                          |                 | Ę               |
| षुयं वो वृक्तर्यिहिंपो हितप्रेयसः<br>सुतसीमासो वरुण हवामहे मा<br>आ प्रायीत मर्रतो विष्णो अ                                                 |                                                                                                |                 | ৬               |
| इन्द्व आ पांतु प्रथमः संनिष्                                                                                                               | मि र्वृण यो वृञ्चहा गुणे                                                                       |                 | c               |
| वि नों देवासी अदुही ,ऽर्च्छिट्ट<br>न यद् दूराद् वंस <u>वी</u> नू <u>चि</u> वृन्तिः<br>अस्ति वि वेः सजात्यं रिकार                           |                                                                                                |                 | ٩               |
| प्र णः पूर्वसी सुवितायं वोच                                                                                                                |                                                                                                |                 | १० [३२]         |
| इदा हि ष्ट उपस्तृति <u>मि</u> दा <u>वा</u><br>उप वो विश्ववेदसो न <u>म</u> स्यु राँ<br>उदु घ्य वेः स <u>बि</u> ता सुप्रणीत                  | असूक्ष्यन्यामिव                                                                                |                 | <b>?</b> ?      |
| नि द्विपावृश्वतुंष्पादो अधिन                                                                                                               | ते ऽविभन् पत <u>यि</u> ष्णवः                                                                   |                 | १२              |
| वृेवंदेंष्व वोऽवंसे वृेवदेंवमुभिष्य<br>वृेषदेंवं बुवेम् वार्जसातये गुण<br>वेवासो हि ष्मा मनवे सर्मन                                        | यि ।<br>ान्तो वृष्या <u>धि</u> या<br>य <u>वो</u> विश्वे <u>सा</u> क सर्रातयः                   | l               | <b>१</b> ३      |
| ते नी अध्य ते अंपुर तुचे त                                                                                                                 | र <u>नो</u> मर्वन्तु वरि <u>वो</u> विर्दः                                                      |                 | <b>{8</b>       |
| प्र वेः शसाम्यद्वहः सुस्य उ<br>न त धूर्तिर्वेष्ठण मिञ्ज मर्त्यु<br>प्र स क्षये तिरते वि सुद्दीरि                                           | र्पस्तुतीनाम् ।<br>यो <u>बो</u> धा <u>म</u> म्योऽर्विधत्<br><u>थो  यो बो वर्राय</u> दार्हाति । |                 | १५              |
| प्र प्रजामिर्जायते धर्मणुस्पर                                                                                                              |                                                                                                |                 | १६ [३३](६७१)    |
|                                                                                                                                            |                                                                                                |                 |                 |

| क्रमहास्तरंगरगाः] [१९१] (त.                                                                                                                                                     | شور ومينة ا               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| च्या स स्थितने पुनाः पुनिर्विश्वीस्तान्त्राः।<br>मुर्देसः मिन्नो वर्षमः सर्वत्रमुं ये बार्चन्ते सुनोर्वतः<br>बात्रो विद्यासी कृतुम्या स्वात्रांचे पूर्वे विद्या सुन्तान्त्रम् । | ţw                        |
| पुरा विवस्तानुसर्ति पूरी नु वार्तवन्ती नि मेश्यनु                                                                                                                               | 16                        |
| प्तृप्य सूर्व उप्रति विश्वंतका कृते कृष ।<br>बक्तिकृषि प्रकृषि बिन्कवर्तो चाद या प्रप्यक्ति तुवः<br>पद बांगिनुक्ते संतुष्य कृतं पुते कृतिर्देश वि कृत्युर्व ।                   | 15                        |
| पूर्व तक् वा असको किन्बकेर्स दर्व रथेयानु अन्य आ                                                                                                                                | १                         |
| पपुष्प क्षा प्रस्ति कम्बुत्पदिन मुक्तुचि ।<br>पाने पुण्य समेदे विश्ववेदानो सुप्रान्तित वर्षकत                                                                                   | <b>R</b> १                |
| वर्ष सर् वो करान का कृतीस्त्रों पुत्रों न कृतानीस् ।<br>जनगढ़ तर्गक्तिया सुर्वाण स्थि—चेन वस्त्राध्नकारी                                                                        | 66 [48]( <del>414</del> ) |
| (%)                                                                                                                                                                             |                           |
| ९ महर्षेरकाराः । विन्ते इंदाः । व्यवश्री ॥ हराविक्त्यः ।                                                                                                                        |                           |
| वे शिवारी वर्षान्त्रये केवावां द्वविष्यांकृत् । शिवार्या श्रीतावीका                                                                                                             | ₹                         |
| क्षेत्रे मित्रे अर्थुवा स्वकृतिनाचे श्रव्यं । प्रवीकरो क्षेत्रकाः                                                                                                               | 9                         |
| ते मेरे ग्रीया अंप्राच्या का उन्नक क्या क्यंक । पुरस्तान क्येंया विका                                                                                                           |                           |
| प्या वर्तानित बेबास्त्रचेत्रंपुतः तर्नेत् विद्वारा विनदः। आरोबा पुन आर्थाः                                                                                                      | Paul med                  |
| पुन्तान्तं प्रत कुन्दर्यः प्रत पुन्नान्तेपम् । प्रतो अपि विसे विरे                                                                                                              | of [Ball fee.             |
| (4)                                                                                                                                                                             |                           |
| र अपूर्वेतपस्ताः करनतं वा शारीका । विको रेका । विपन् निरान                                                                                                                      | (1                        |
| बुक्तको निर्देश कुरुते। पुत्राक्षतेहे विद्वनपर्वत्                                                                                                                              | *                         |
|                                                                                                                                                                                 | ı ė                       |
| कार्याच्यां कियाँ इता आयुर्धानुकारिक निर्देक्ति                                                                                                                                 |                           |
| बहुनेको दिनक्ष हुस्तु जार्थित हेर्ज इसावि जिसके ॥श                                                                                                                              | I V                       |
| शिममेक्षे निमर्शि इस्त जार्चुचे शुक्तियां जलारमेक्या                                                                                                                            | rd (d/40)                 |

| अ0 6, H- 2, T- १९] [१२३)   सति                                                                           | ्। मञ्ड स्- २६ म- ६             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| पुध एकं पीपाय तस्कंत पर्धा पुष देश निर्धानाम ॥३।                                                         |                                 |
| अंग्रिके उरुमायो थि चेक्से पर्व नेपासी सर्वन्ति                                                          | U.                              |
| विभिन्नं चेत् एकंषा सुर य बेशुमेर्य रमत ॥१                                                               | ii &                            |
| मन् दा र्चकाते उपुमा नि्नि सुम्राजी सुपितिगुती<br>अर्चन्तु एके मिंह सामे मन्त्रत् तनु सूपमरीचपन ॥५       | ॥ १०[३६] (६९२)                  |
| ( ३० )<br>उ मनु विश्वत । विदेरे वैवा । १ सावर्जाः ४ पुरक्रिणसः, ३ वृद्धः।                                | , - अपुष्ट ।।                   |
| नुति बो अम्त्यभेको वेषांसो न र्युमारुकः । विश्वे सुतिमहान्त् दव्                                         | <                               |
| इति स्तुतासी असथा रिशाव्सो य स्थ वर्षक चिशार्य । गर्नाव्या                                               | यनियासः २                       |
| ते नेखाध्य तेडवतु त उ तो अधि वीचत ।                                                                      |                                 |
| मा ने. पुथ. पिञ्यानमानुवाव्धि दूर नैन्ट प्रावर्तः                                                        | 3                               |
| ये देवास इह म्थन विभ्ने विम्बानुस चुत ।                                                                  |                                 |
| ञ्चसमम्य शर्म सुप्रश्रो गवेऽन्वीय यञ्छन                                                                  | ٧ [३७] ( <b>६</b> •६)           |
| (३१) (पञ्चमो                                                                                             | ऽनुवादा भरम <b>स्० ३</b> १-४० ] |
| ८८ मनुर्वेषस्यतः । १-८ यम् यज्ञमानश्यः ५ ९त्यतीः १०-१८ ।<br>गायशीः ९.२४ अनुपुद् १० पादनिषृतः ८५ १८ पङ्नि | गलाशिप ।                        |
| यो यजाति यजात इत मुनर्वच्च पर्चाति च। ब्रह्मेदिन्द्रंस्य चाकनत्                                          | ?                               |
| पुरोळाड्रां यो अस्मे सोम स्तत आशितम् । पादित् त शको अहंतः                                                | २                               |
| तस्य चुमाँ असुद् रथी -वेवजूतः स श्रेशुवत्। विश्वा वन्वस्मित्रिया                                         | ₹                               |
| अस्य प्रजावती गृहे ऽसश्चन्ती विवेदिवे । इस्त्री धेनुमती दृहे                                             | 8 .                             |
| या वर्षती समनसा सुनुत आ च धार्वतः । देवसिो नित्र्पणिशिर्त                                                | ٧ [٤٤]                          |
| पतिं पाश्चन्यां इतः सुम्यन्त्रां चाहिरांशाते । न ता वाजेपु वायत                                          | Ę                               |
| न देवानामापि हुतः सुमृतिं न जुंगुक्षतः । भवी बृहद् विवासतः                                               | ં                               |
| पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुव्यश्चतः । द्वभा हिर्रण्यपेशसा                                             | 5                               |
| बीतिहाँचा कृतद्वेम् वशास्यन्तामृताय कम् । समूधी रामुश हेती वृरे                                          | वेषु कृण्तो द्वं ९              |
| आ हार्मे पर्वताना वृ <u>णी</u> महें न्वीनाम् । आ विष्णीः स <u>चा</u> भूव                                 | १० [३५]                         |
| पेतुं पूपा रिवर्मर्गः स्वस्ति सेर्वधातमः । व्रक्तध्वां स्वस्तये<br>भ० ६३                                 | ?? (uou)                        |
|                                                                                                          |                                 |

| मन्त्रेदानंत् ६ व ] [856]                                                                                                                        | [# 44 11 # 11 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| जुरबंगिरकुर्व्यो सिन्धं कृतस्तु अर्थम । श्रुमिृत्यार्वण्येत् इतः                                                                                 | 91            |
| यथां तो विक्रो अर्थुमा वर्षमु सन्ति छोपाः । सुन्ध ज्ञास्य पन्नाः                                                                                 | -             |
| मुप्ति वं पूर्व शिरा व्यवस्थि वर्तुनायः।                                                                                                         |               |
| बुप्रवंत्रा पुरुष्टिय सिर्ज न श्रेष्ट्रसार्यसम्                                                                                                  | \$A           |
| मुख् केंबर्बनी रखा पूर्वा वर पूरमु करणे किया।                                                                                                    |               |
| देवान्। य इत्मन्। वर्जनान् इत्येशः स्थ्रजीदर्यन्तनो सुरूर                                                                                        | <b>1</b> 4    |
| न वेजमान रिप्युति न मुंज्यातुन वेषयो ।                                                                                                           | 14            |
| कृषा <u>न्त्रं</u> य इत्सन्त्रे। पर्णनानु इवंक्षणस्य ग्रीवर्णनम्ये भूकम्                                                                         | 14            |
| म <u>क्तिप्तं कर्मणा नज</u> ास व पांपुक्त वींबति ।<br>देवानां व हमन्त्रो । पर्मपानु हर्णका स्वरीदर्शनमा सुग्य                                    | ţu.           |
| अन्तर्भ नुपीर्य मुत्र त्यपुर्धान्यस्यंत्र् ।                                                                                                     |               |
| बेबातो य इच्छाना वर्जबान इर्वास एक्सीस्वरंजनके मुख्य                                                                                             | ie (x Jam)    |
| -yerc-                                                                                                                                           |               |
| (मूडीसेडच्याच वर्ष च १ वर्ष) (३९)                                                                                                                |               |
| ्वे के <b>क्टोकी काल्का । सन्द्र</b> ा व्यवसी।                                                                                                   |               |
| म कृतान्त्रितिका कन्म समस्य वार्थयः । स्त्रे सार्थस्य केन्स                                                                                      | \$            |
| व. मुत्रिम्मुमर्गर्शति वित्र प्राप्तव्यक्तिम् । वर्शीवृद्धाः विकास्यः                                                                            | 8             |
| म्बर्नुस्य क्रियाँ स्थानि सुनासितः । पूरे समिन् वीरस्य                                                                                           | , A           |
| शर्ति युरार्य को कुष्य हर्मान्त्री म स्थिरीये । कुषे शृतिकसूत्रवं<br>स सारत्वसम् वि सूत्र अंकासः श्लीकारच्ये । वर्ष म सूर्र वृत्रवि              | ५ छ।          |
|                                                                                                                                                  |               |
| वर्षि में प्राप्तं सुत क्रम्यं प्राक्षेत्रं कर्ताः । अनुराहुपं स्तुवा स्वि<br>वर्षा वर्षा संविष्यसि स्तुतारं इत्या निर्वयः। तो वर्षा निरूप सम्मर | T .           |
| प्रत में: शिक्षा भेर संरक्षका अधिक्रियम् । अर्थकुम् मूरि हे वर्ष                                                                                 |               |
| पुत हो गोर्थतरपृष्टि विरेण्यक्ती अस्तिनी । इक्टीकि व रोजवी                                                                                       | *             |
| वृष्युंक्यं इवासहे कुवकंत्रामुत्रवे । आर्थु कुवकनुत्रवेते                                                                                        | ા જિ          |
| वः मुख्ये विच्युतानी पर्वति बूजोर्लि बृक्ष्यः । अस्तिपन्ते पुक्रवर्ताः                                                                           | 25            |
| स ने शक्तिम संबद समंबं अन्तराक्षरः । बन्धा दिन्यसिकृति                                                                                           |               |
| या गुपोर्डवर्विकेशन लोगार संस्कृत सका । तकिर्मातमि स्रोकत                                                                                        | £4 (min)      |
| ~~                                                                                                                                               |               |

| आपन्तार् महिं स्थिर पृतंनास भवोजितम्                  | । भूरे्रीशांनुमोर्जसा          | <i>\$8</i> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| निकरस्य शचीनां नियन्ता सूनृतांनाम्                    | । नर्किर्वक्ता न वृादिति       | १५ [३]     |
| न नूनं ब्रुह्मणांमूण प्रश्चिनामंस्ति सुन्वताम्        | । न सोमी अप्रता पंपे           | १६         |
| पन्य इदुर्व गायत् पन्यं दुक्थानि शसत                  | । ब्रह्मी कुणोतु पन्यु इत्     | १७         |
| पन्य आ विदिरच्छता सहस्रां वाज्यवृंतः                  | । इन्द्रो यो यञ्चनी वृध'       | १८         |
| वि पू चंर स्वधा अनुं क्रुप्ट्रीनामन्याहुवं.           | । इन्द्व पित्रं सुतानांम्      | १९         |
| पिव स्वर्धेनवाना युत यस्तुम्ये सर्चा                  | । उतायमिन्द्र यस्तर्व          | २० [४]     |
| अतींहि मन्यु <u>चा</u> विण सुपुचासंमुपारंणे           | । इम गुत सुत पिंब              | २१         |
| इप्ति तिसः पंतापतं इद्वि पञ्च जन्ता अति               | । धेर्मा इन्द्रावचार्कशत्      | २२         |
| स्र्यी रश्मि यथां सूजा ऽऽ त्वां यच्छन्तु मे गिर       |                                | २३         |
| अध्वर्षेषा तु हि विश्व सोमं बीरायं शिविने             | । मर्च सुतस्यं पीतयें          | २४         |
| य ब्रह्मः फेलिंगं मिन इयर् क् सिन्धूँरवास्त्रत        | । यो गोषु पुक्त धारयंत्        | २५ [५]     |
| अर्हन् वृचमुचीयम और्णवाममंद्रीशुर्वम्                 | । द्विमेनोविध्यद्र्वृंदम्      | २६         |
| म वं चुमार्य निष्हुरे ऽर्पाळहाय प्रमुक्षिणे           | । वेवन बह्म गायत               | २७         |
| यो विश्वीन्युमि बता सोर्मस्य मने अन्धेसः              | । इन्द्रों वृद्येषु चेतंति     | २८         |
| बृह त्या संधुमाद्या ह्या हिर्रण्यकेश्या               | । वोळहामुमि पर्यो वितम्        | २९         |
| अर्वाश्चं त्या पुरुष्टुत प्रियमेधस्तुता हरीं          | । सोमुपेर्याय वक्षत            | ३०[६](७४४) |
|                                                       | ( 34 )                         |            |
| १९ मेध्यातिथिः काण्य । इन्द्र ।                       | षृहती, १६-१८ गायत्री, १९ अनुषृ | Įι         |
| षुरं चे त्वा सुतार्वन्त आ <u>पो</u> न वृक्तर्वर्हिप । |                                |            |
| -01                                                   | -2                             |            |

पुविचेस्य प्रसर्वणेषु वृज्ञहुन् परि स्तोतार आसते ۶ स्वरंन्ति त्वा सुते नगु वसी निरुक उक्थिन । क्वा सुत तृंपाण ओक आ गंम इन्द्रं स्वच्दीच वसंग कण्वेंमिर्धृष्ण्वा धृषद् वाजं वृर्षि सबुस्रिणम् । पिशक्ते मधवन् विचर्वणे मुस् गोमंन्तमीमहे 3 पाहि गायान्धे<u>सो</u> मकु इन्द्राय मेध्यातिथे। यः संमिश्लो हर्योर्षः सुते सर्चा वृजी गधी हिर्ण्यप g (985) 6

| कोश वस्य घर 1 [4]                                                                                                                                                                                                                                     | dead top  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| य सुंबर्ग सुरक्षिण इता वः सुकार्त्युच ।<br>य अक्टिए सुरक्षिण इता वः सुकार्त्युच ।                                                                                                                                                                     | (ه) ۲     |
| पा पृष्टिको बाउद्गी यो सन्ति समर्पन्न हिता ।<br>विज्ञत्त्वसम्बन्धना पुरस्पन्न सन्त्रम् करन्य स्टिम                                                                                                                                                    | •         |
| क हैं बंद पुने सर्वा फिर्ममुं कह वर्षा हुने ।<br>श्रुपं पः पूर्व विभिन्नवर्धानस्य सम्मुतनः क्षित्रकर्णकः<br>मुस्ता मुग्ने न क्षेत्रकः पुनुका सुरुवे वृत्ते ।                                                                                          | v         |
| मुक्ति वृत्त न चारुक्त पुरस्त पुरस्<br>व जुद्दार सम्मानिकृतः स्थिते स्थाते स्थाते संस्कृतः ।                                                                             | c         |
| पर्वि स्तोत्स्मृंबर्धा श्रृममृत्युत्ते नेन्द्रां चेतुरस्य गेनद्<br>सरप्रित्या कृपेर्वतिः वृत्यंकृतिसंद्रतृते                                                                                                                                          | 1         |
| कुछ बहेत कृषिक्ते पोलिश्च कृषी अर्छावारी कृषा<br>वृषेकाल अमीर्को कुछ काली शिष्कारी ।                                                                                                                                                                  | t [c]     |
| कुछ रचेर्स सम्बद्ध बूर्यम्य क्ष्मी कुछा व्यं इतेशको<br>कुछा सोतां सुनोहा है कुने सुनी शिक्षा और ।                                                                                                                                                     | 11        |
| कृतां द्वारा कृतेने अदीन्याः तुन्यं स्वातांद्वित्याम्<br>पार्त्रं वात्रि प्रीतते अर्च सन्दिन्द शोग्याम् ।<br>भारतस्थानं अन्यां भूगमुन् निर्मुः अञ्चोतस्या चं सुन्नर्ताः                                                                               | १२<br>१६  |
| नारमञ्जा त्रक्या पुजनुत् १५६६ माझ्यास्या व पुजनुतः<br>स्रोत्यु त्या एक्प्यान्ता इर्पण एस्युकीः<br>शिर्धानुर्व एक्प्यति पुण्यान्तामुक्तां या स्रोतकतो                                                                                                  | 48        |
| अस्त्रावित्रधालांत्रं स्तीतं विश्व व्यान्त्यः ।<br>अस्त्रावं ते सर्वता सन्तु संतितः जन्तेत्र दुश्च कोल्याः                                                                                                                                            | (*) *)    |
| उद्वि वस्तु भी मर्ग <u>शासी अन्तरम्</u> य सर्वति । वो <u>अन्तर्मात् क्री</u> र आर्तेव<br>इन्हेमित् <u>या न्वैक्सीतः जिल्ला नेशास्त्रं कर्तः । क्रके नव कर्तुं सुर्वे<br/>सर्वति विद् या म्युन्युक्तः सिकुस वेश्ली सर्वत् । पुरंत् सुर्वेत् क्रकेन</u> | \$m       |
| सार प्रस्तान क्षेत्र (सी है स्वा क्ष्मी क्ष्मी हैं है।<br>सार क्षमानी क्षम् (सी है स्वा क्ष्मी क्ष्मी हैं।                                                                                                                                            | 12 [t ]mt |
| <u>-c</u>                                                                                                                                                                                                                                             |           |

### (85)

# (१८) १ १५ तीपातिथिः काष्त्र । १६-१८ सहस्र बसुरोबिपोऽहिरस । स्त्रः । अनुपृष् १६-१८ गायश्री ।

| एन्द्रं याहि हरिं <u>मि</u> रुप कण्वंस्य सुप्दुतिम् ।                    |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| विवो <u>अ</u> मु <u>ष्य</u> शास <u>तो</u> दिवँ युय दिवावमो               | ?       |
| आ त्वा यावा वदिहिह - सोमी घोषेण यच्छतु ।                                 |         |
| विवा अमुप्य शासतो दिवं य्य दिवावसी                                       | २       |
| अ <u>ञ</u> ा वि <u>ने</u> मिरे <u>पा मुरा</u> न <u>र्धूनुते</u> दूक्तः । |         |
| त्रिवो अमुन्य शासतो दिवं यय दिवावसो                                      | ३       |
| आ ल्वा कण्वी <u>इहार्यसे</u> हर्वन्ते वार्जसातये ।                       |         |
| विवो अनुप्य शासंतो दिवं प्य दिवावसी                                      | 8       |
| द्र्यामि ते सुताना वृष्णे न पूर्वपाष्यम ।                                |         |
| विवो अमुष्य शासीतो दिवं युप दिवावसी                                      | ५ [११]  |
| सम्पुरिधने आ गीह विश्वतीधीने ऊत्ते ।                                     |         |
| वियो अमुख्य शासेतो हिवे युग हिवाबसो                                      | Ę       |
| आ नी पाहि महेमते सहस्रोते शर्तामच ।                                      | 4       |
| विषो <u>अ</u> मु <u>प्य</u> शासेतो दिवं युय दिवावसो                      | હ       |
| ञा त्या होता मनुहितो देवसा वेश्वदीच्येः ।                                | •       |
| विवो अमुप्य शासेतो दिवं युप दिवावसो                                      | e       |
| आ त्वी मनुच्युता हरी स्थेन पक्षेचे वसतः ।                                | _       |
| विवो अमुख्य शासेतो दिव युप दिवावसो                                       | 9       |
| आ पौद्धर्य आ परि स्वाहा सोर्मस्य पीतर्य ।                                |         |
| विवो अमुख्य शासीता दिवें युग दिवावसी                                     | १०[१२]  |
|                                                                          |         |
| आ नी गात्मुपंत्रु त्युक्येषु रणया बहु ।                                  |         |
| विषो अमुष्य शासेतो दिवै युप दिवावसो                                      | ११      |
| सर्हेपुरा सु नी गहि सर्धृते सर्धृतान्वः ।                                |         |
| प्रियो <u>अमु</u> ष्य शार् <u>सतो</u>                                    | ?? (vv) |
|                                                                          |         |

| क्षमदार धराह] [स]                                                                                                                                                                                                                                                                    | [#04E 1 #11                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| भा वाहि क्षतिस्यः समृहस्यार्थे प्रिप्तर्यः ।<br>त्रियो अनुष्य सार्वता दिवे पुण विशायसः                                                                                                                                                                                               | 15                          |
| जा कु गम्प्राम्यस्थां सुद्धां दूर दृष्टी ।<br>विश्वो असुष्य सार्वता (दृष्टे वृत विश्ववता<br>का मो शह्मका येगु - इतुतानि गुनाति च ।                                                                                                                                                   | ſΑ                          |
| का सः वहस्या भागु उद्गाल प्रताल व ।<br>विशे कुनुत्र कार्तवी विशे प्रविदेशका<br>मा पवित्रोक्ष द्वार्थ मुद्दाश्व वर्ष्यपिकः । आर्थिनुसम्पर्ध पुत्रुस<br>य जुडा कार्यक्रों पुत्रुक्त वर्ष्यप्रदे । आर्थने द्वार्यो इव<br>पार्यकास्य प्रतिष्ठं । वर्षकेनुसुद्धवं । तिन्द्रे वर्षस्य अस्य | 10                          |
| ( १५ )<br>१४ प्रस्ताम्य व्यवेषा । व्यविवादी । वस्तरिक्षात्रकोतीः (विवद्वा), ११ १४ पक्                                                                                                                                                                                                | केट. २५ <b>जरा</b> च्यामे । |
| आप्रिमेनांच वर्षकेत विष्युंत्र उद्भीती वृत्रेवंत्रीमे बजापूर्य ।<br>इत्रेवंता दुइता पूर्वेत्र च सार्व विरुद्धानिका<br>विकासित्रीतिकृतिक वर्षकत्र दुवा पूर्वित्यानिका समापूर्य ।                                                                                                      | ŧ                           |
| स्रजेन्द्रसा द्वरमा पूर्वेष च सार्व विश्वसम्बद्धाः<br>विभिन्नेदेखिर्मिर्वसमुक्तिका उद्मिर्वस्ति मूर्वियः चणापुर्यः ।<br>स्रजेन्द्रसा द्वरमा पूर्वेण च सार्व विश्वसम्बन्धाः                                                                                                           | ę<br>•                      |
| जुनेना पुत्र भोन्दी हमेरत है। सिन्धेह हेंद्री स्कृतार्थ पायकार्य ।<br>तुजानेता जुनता कृषेत्र के "में जो संस्कृतनिका<br>स्ताने जुनेयां कुपसेनं कुजातां मिन्धेह हेंद्री स्कृतार्थ माध्यकार्य ।                                                                                         | ¥                           |
| सम्पर्कता पुराता सूर्वेण चे "चै को संस्कृतिकान<br>निर्दो कुरमामापूर्व पुरेशां विश्वेष्ठ हेरी एकार्य नप्यस्तत ।<br>सुनोर्चका कुरमा सूर्वेण चे "चे में स्वाहतिका                                                                                                                       | ۲<br>۹ [tv]                 |
| प्रतिहरूनं पाप्पे वेतेषुत् सोम् जुने विश्वितानं पत्पाताः ।<br>वामोर्जना स्वता सर्वेण च क्रिनेर्तिवीत्स्मितानं                                                                                                                                                                        | u u                         |
| हेकारिय प्रतमे अप्युपार्विष् हार्ज हुने अहिनेकार्य सम्बन्धः ।<br>सुनोपेसा उच्छा सुरीय च् किर्नुसिर्गहराज्या                                                                                                                                                                          | < (eq.1)                    |

२२

(<03)

अवांग् रथ नि येच्छत् पिवंत सोम्य मधुं।

आ यातमश्विना गत मवस्युधीमह हुवि धुत्त रत्नीनि वाह्यथे

(35)

र्यापाओं भारत हम्ह शकरी महाप्रस्कि।

अभिगति प्रमान पूर्वनर्थेंद्व विश्व तोत्रं बहाँ वे कंतकता । वे तें आगवांत्रपुर, निकार सकता पूर्वना द्वव व्ययः सम्मानि न्यूकर्सी इन्त्र कन्ते ! यांत्र स्तुतार सबदान्य ना विद्या वांत्रे नार्य के कांत्रका । वे तें आगवांत्रपुर, निकार केंद्रस्य द्वव अन्य सम्मानि न्यूकर्सी इन्त्र कर्त्य है वे इन्त्रों हेवी अनुस्थान्त्रता त्वि विद्या वांत्रे मार्ग्य के क्षेत्रका । वे तें आगवांत्रपुर, निकार वेद्यान पूर्वना द्वव क्ष्या सम्मानि न्यूकर्सी इन्त्र क्षाप्रे वे उत्तिता द्विशे अभिना पूर्णियात विद्या वोद्या पूर्वन क्ष्या कर्तन्त्रा विद्यान क्ष्या विकार क्ष्या विद्यानि न्यूकर्सी इन्त्र क्ष्यों वे ते आगवांत्रपुर, निकार क्ष्यान्य क्ष्या द्वव क्ष्या कर्तन्त्रभावांत्रपुर, निकार क्ष्यान्य क्ष्या द्वव क्ष्या कर्तन्त्रभावांत्रपुर, निकार क्ष्यान्य क्ष्या द्वव क्ष्या क्ष्यान्यान्य क्ष्यान्य क्षयान्य क्ष्यान्य क्

ज्ञाजितावर्गाचे बिजिया मार्थामानि शिता कार्या स्वर्ति के कंत्रकालो ।
वे से भूत्रवर्षाच्या विश्वा कार्या प्रश्न क्षा स्वर्ति के कंत्रकालो ।
वे से भूत्रवर्षाच्या विश्वा कार्या स्वर्ति के कंत्रकालो ।
वे से भूत्रवर्षाच्या विश्वा कार्या स्वर्ति के कंत्रकालो क्षा कर्ति ।
विश्वा स्वर्ति कर्ति स्वर्ति कर्ति कर्ति कर्ति कर्ति ।
विश्वा स्वर्ति कर्ति कर्ति ।

([6] (ct)

(30)

स्थानास्य मार्थः । स्थान् । सहस्यकृषिः १ अस्तिमधाः।

P

पर्व मध्ये मृष्ट्रपिरसम्भि य मुंच्या संचीत्त्र प्राप्त विकासिक्टिसिसिः। मार्थ्यदिकानु प्राप्तान्त पृथ्व प्रस्ताप्त (श्रिम स्वित्त मित्रम् प्रस्ताप्त । मार्थादनम्म सर्वासम्ब मृष्ट्रपारम् विकासिक्तियां विकासिक्तिसिंगः पुज्राळ्स्य मुर्वनस्य राजिस शचीपतु इन्द्र विश्वामिकृतिभिः। माध्यंदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेय पिना सोर्मस्य वजिवः 3 सुस्थार्यांना यवय<u>सि</u> त्वमेक इच्छंचीपत् इन्द्र विश्वीभिकृतिर्मिः। मार्ध्यविनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेय पिवा सोर्मस्य वज्रिवः Ä क्षेमस्य च प्रपुर्जम् त्वमीशिषे शचीपत् इन्द्र विश्वामिक्तिभिः। मार्ध्यदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेय पिता सोर्मस्य वाजिवः ų **क्ष्**चार्य त्युमर्<u>वसि</u> न त्वंमाविथ शचीपत इन्द्र विश्वांभिक्वितिर्भिः । माध्यैदिनस्य सर्वनस्य वृत्रहन्ननेय पिना सोर्मस्य वज्रिवः 8 रयावार्म्यस्य रेमेत् स्तथां शृणु यथार्शृ<u>णो</u> रहेः कर्मीणि कृष्वतः । प इसर्दस्युमाविधः त्वमेक इन्नुपाद्यः इन्द्रं क्ष्त्राणि वर्धयेन् [१९] (८१९)

( ३८ )

१० इयाबाइव आनेयः । इन्हान्नी । गायत्री ।

यज्ञस्य हि स्थ <u>ज</u>ित्व<u>ञा</u> सस्नी वाजेषु कर्मेषु । इन्त्रीग्री तस्ये चोधतम् त्रोशासा रथयाचीना वृञ्चहणापराजिता । इन्द्रोग्नी तस्य योधतम् Ş **इवं** वां मित्र मध्य <u>धूंक्ष</u>ञ्चि<u>त्रि</u>र्निर्रः । इन्द्रांग्री तस्य नेधतम् 3 जुपेयां युज्ञमिष्ट्यं सुत सोमं सधस्तुती । इन्द्रोग्ली आ गेतं नरा इमा जुपेशो सर्वना येभिईब्यान्यूहर्थुः । उन्द्रोग्री आ गेतं नरा ч इमां गोयुचर्वर्तनिं जुपेथां सुप्दुतिं मर्म । इन्द्रोग्री आ गेतं नरा [20] Ę <u>भातुर्याविभित्ता गीत</u> वेवेभिर्जन्यावस् । इन्द्रांग्री सोर्मपीतये 🕐 र्यावार्ष्वस्य सुन्वतो ऽर्ज्ञीणां शृणुत् ह्वम् । इन्द्रांग्री सोर्मपीतये 6 प्वा वामह ऊत्ये यथाहीवन्त मेधिराः । इन्द्रांग्री सोमेपीतये Q आह सर्रस्वतीवतो रिन्द्राग्न्योरवी वृणे । याम्यौ गायुत्रमृच्यते १० [२१] (८१९)

( 19)

१० नामाकः काण्यः । अग्निः । महापञ्चकिः ।

अग्रिमेस्तोष्युग्मियं मुग्निमीळा युजध्ये। अमिर्देषाँ अनक्तु न उमे हि विवधे कवि उन्तक्ष्मीति दूत्य नर्मन्तामन्यके संगे १ (८३०) AK • 25

कल्लास १ व ६ - ११] f= \$1 [ And a substitution of म्पी नम्बे<u>ना</u> वर्ष<sup>ा</sup> स्तुतुत् अस्त्रिवस्य । न्वर्राती रर्गम्ब्रं कियाँ बुर्वे अर्राती हिता पुष्प्रमध्यक्तो नर्मन्तकसूत्रे ही १ मधे मर्मा<u>नि तुन्त</u>े के भूते न <u>प्रेड आ</u>तर्नि । स कुष्यु व विकिन्तिः त्यं कार्तिः पुर्णाः शिरोः पूत्रां त्रियस्त्रीः पर्माणासम्बद्धे सर्वे १ तत्त्वप्रदिश्यं वृत्ते यथायया क्रक्ट्याते । क्रमांब्रिटिकीता सं प्र वोधा मदी क्षेत्र विष्यस्ये वेदानि धर्मनासम्बन्धे हीने त विकेत स्वर्शियमा अग्रिकिक्य कर्मका। त्र होत्य सन्वर्ताम् । इसिन्धविर्धार्युन । वोति च व्यक्तियो अवस्थाकमुके सेवे ५ [१९] <u>अप्रिज्</u>तेता देवाल<u>ी जापिर्वेद वर्तीनामञ्जी</u>कवेत् । अग्रिः व विन्त्रोसः अग्रिक्तंत्र पर्वेश्वे स्वाद्यो वर्षविद्याः सर्मनामस्यवे वर्षे 🖣 अहिर्देश्य संबंदाः स सिम्ह विश्वास्य । त दुना कारना पुर विश्वं सूर्वव पुरुवति वेदो वेदनु वृद्धियो तार्मताकसूद्धे संवे अ वा जुकीः तुनवानुषः जित्ती विश्वेषु सिम्बुर्यः। तमार्गम त्रिपुरस्य संस्थात्रार्थस्युक्तम् सुद्धि पुक्ते पुर्वन्य सर्वनासस्यके संवे अप्रिक्षीनि क्रियातः न्या सेति विस्त्यो करिः। स विरिधानुसी इस वस्त्रंब शिवर्णब स्त्रे विर्धा कृतः वरिष्ट्रस्तो असन्त्रसम्बद्धे स्त्रे ९

नामन्द्रे प्राप्ता परि प्राम्ति क्याँनात्र मध्यनाक्रमुके होते १ [११](८९८) १९ सम्बन्धाः सम्बन्धाः स्वतंत्रके सम्बन्धाः

रे सामक सामक रहाने महानेता १ कारों १० कियार। इन्होंसी पुनं यु 3: महेन्यु सहसे पुनिस्त । के इक्का सामक सीम किया सामित्रा क्रिकेश राष्ट्र मु सामकारन्त्र की है सीम की पुनराहित अस्त्राहर केसा सामित्र स्थापना सामकार्य की है

लं में अब्र आसूत्र लं इकेन् कुर्म क्ला क्ला करण्याति।

्येष वी इन्तर्राष्ट्रिय अभिवासिक्या विभिन्ने वागु इ व्यवस्थानकानुने की हैं जुन्ने वी इन्तर्राष्ट्रिय अभिवासित केमाने विभिन्ने क्यां लोगी । व मंत्र कुल किसीता पहुस कार्यवासिक विभाग विभागतिक की है ता वि सर्व्य सर्वामा किसायी अभिविक्तः। ता व बनिन्नमा कुली पुष्कवर्मामा वर्षीकुले सं श्रीकांकृत कुला सर्वनामन्त्रके की है

्तर) । प्रत्याता वर्षाच्या च प्रत्यात्रकृतं वर्षाः सक्तात्रकृतं हरः । (अर)

आरवेद । म० ८ म् ४०, मे० ४

अम्पर्च नमाकव दिन्द्रामी युजसी गिरा। ययोर्विश्वमित् जर्ग दिय थी: पृथिवी मृत्यु पन्थे विभृतो वस् नर्भन्तामन्यके संभे õ प्र वद्याणि नभाक्व दिन्द्वाग्निभ्यांमिरज्यत । या सप्तर्नुप्रमर्ण्य जिह्मवारमपोर्णुत इन्द्र ईशांन ओजेसा नर्भन्तामन्युके सीमे ч अपि वृक्ष पुराणवद् वृततिरिव गुप्पित मोजी वासस्य दम्भय । व्य तर्वस्य सर्गत वस्विन्द्रेण वि मेजेमिह नर्मन्तामन्युके सेमे E [28] यिवन्द्वाग्री जना इमे विह्वयन्ते तना गिरा। अस्माकेमिर्नुर्मिर्नुयं सामुह्यामं पृतन्युतो वंजुपामं यनुष्युतो नर्मन्तामन्युके सीम या तु ध्वेताववो दिव बुचरांतु उप द्युमिः । इन्द्राग्न्योरनु वृत मुह्नीना यन्ति सिन्धे<u>यो</u> यान् तसी वुन्धावमुश्चातां नर्भन्तामन्यके संमे ८ पूर्विष्टि इन्द्रोपेमातयः पूर्वीकृत प्रशस्तयः सूनी हिन्वस्य हरिव । वस्वीं शिरस्यापृचो या नु सार्धन्त नो धियो नर्मन्तामन्युके संमे ٩ त शिशीता सुवृक्तिमि स्त्वेष सत्वानमृग्मियम् । <u> जुतो नु चिद् य ओर्जमा</u> शुष्णांस्याण्डानि भेदेति जेषुत् स्वेर्वतीरुपो नर्भन्तामन्युके संमे १० त शिशीता स्वध्वर सत्य सत्वानमृत्वियम् । <u>जुतो नु चि</u>द् य ओहंत <u>आण्डा शुष्णीस्य</u> मेन्न्र त्यजे स्वेर्वतीरुपो नर्मन्तामन्युके संमे ११ पुवेन्द्वाग्निम्यां पितृबन्नवीयो मन्धातृबद्द्वि रुस्वद्वाचि । विधातुना शर्मणा पातमसमान वय स्पीम पतियो स्वीणाम् १२ [२4] (८48)

(88)

#### १० नामामा काण्यः। यरुणः। महापङ्किः।

अस्मा ऊ पु पर्भूत्ये वर्षणाय मुक्त्यो ऽची विदुष्टरेक्यः ।
यो शीता मार्नुपाणां पृथ्वो गा ईव रक्षिति नर्भन्तामन्युके संमे १
तम् पु संमना गिरा पितृणां च मन्मीम ।
नामाकस्य पर्शस्तिमि येः सिन्धूनामुपोद्ये स्वतस्त्रीसा स मध्यमी नर्भन्तामन्युके संमे २
स क्षपुः परि पस्त्रेले न्युर्गुसो माययो द्ये स विश्व परि व्होतः ।
तस्य वेनीर्तु वृत मुवस्तुसो अवर्षयुन् नर्भन्तामन्युके संमे ३ (८५४)

| क्रमेताव ६ व ६ व ६६]                                                                                    | [104]                     | [*44                        | 14          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| या <u>क</u> ्षुमा निकारकः पू <u>र्णि</u> म्यामधि स्<br>त बाता पूर्व पूर्व तह वर्षक <u>स्य सम्</u> य     | ∯4 I                      |                             | ¥           |
| या <u>च्या स्वस्थानां व त्रद्याचा प्रतीयका</u>                                                          | har Olem we b             |                             | *           |
| न कावा काच्या युक्त कुर्य बीरिंग कुर                                                                    | 🔁 नर्मन्तामन्युके क्षेत्र |                             | 4 [34]      |
| परितन्त् विन्यांति कान्यां पुत्रके नामिरि<br>क्रितं पुत्री संपर्वतः क्षत्रे गान्ता न संपूर्व            | र दिया।                   |                             |             |
| ष ज्ञास्त्रकं जासके विश्वा जलातकंत                                                                      | T 1                       |                             |             |
| परि भागांनि सर्वेष्टर् वर्षस्यस्य पुरो ग्रं<br>स संपूर्वा अधिकां स्मुखे स्मासिव रोहनि                   | किया के का कार्य करे      | नमंबायम्पुचे स्म            | u           |
| क गाना सामना क्या इस्त्याधादका                                                                          | K SUMMERS OF              |                             | 4           |
| यस्य <u>श्</u> रेण विश्व <u>म</u> या <u>तिक्षी मूर्वीपविद्व</u><br>विश्वपंत्रि पुशतु चंदेवस्य दुवं लहुः | Erzen s                   |                             |             |
| भ जाना नामानामा जाने बतानी जा                                                                           |                           |                             |             |
| स वार्व पूर्ण मंत्रे का स्कुल्मन वि रोर्ब्स                                                             | ी अभो न सम्बन्धि          | सर्वनामस्यके क्षेत्र<br>१९० | ] (AD       |
|                                                                                                         | (91)                      |                             |             |
| र अस्त्रका काल अर्थकाल आहेती था।                                                                        | t town, s-t whole:        | रे विच्युर् ४-५ मह          | <b>4</b> (1 |
| जरतेन्त्राद् धावतुर्थ क्षेत्रकर्षुः अस्तिमी                                                             | । दिमानी दुनिन्याः ।      |                             |             |
| भारतिक किना पूर्वनाति तुकाह दिन्हे<br>पुता केन्द्रम् वर्दम्मं वृद्दस्य नमुस्य पीर्                      |                           | t                           |             |
| क के क्षेत्र जिस्कारणका के जा की                                                                        | व्याचापृथिकी जुपस्य       | १                           |             |
| भा वो प्राथित अधिकार अधिकार                                                                             | नार्वं बहेज               | *                           |             |
|                                                                                                         |                           | ¥                           |             |
| पर्वा सुनर्जिएनिका नीर्धिर्वेशो अर्थ<br>नार्तन्तु नीर्नपीतचे पर्मन्तानन्तुके सं                         | क्ष्मित्।<br>वे           | 4                           | (d1         |
|                                                                                                         |                           | -                           | •           |

एवा चीमह्य क्षतये यथाहुंवन्त मेथिसः। नासत्या सोमंपीतये नर्भन्तामन्यके संमे

E [76] (cE0)

( 68 )

[ पष्ठोऽनुवाकः ॥६॥ स्० ४--४८ ]

## ३३ विरूप आद्विरस । अग्नि । गायभी ।

| द्धतः त्वप्ति मम् स्तुती वाशाये प्रतिहर्यते<br>तुम्य ता अद्भिरस्तम् विश्वाः सुक्षितयः पृथं<br>अप्तिं धीभिर्मेनीपिणो मेधिरासो विपृश्चितं<br>त त्वामञ्मेषु ग्राजिनं तन्वाना अग्ने अध्वा | । इम स्तोम जुपस्व मे  । गोण्ड गार्व इवाहात  क्। अग्रे कार्माय येमिरे  । अग्रस्तर्याय हिन्धिरे  म् । वद्धि होत्तरिमीळते | १<br>२<br>३<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१<br>१ |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| पु <u>ष्</u> च्या हि सहङ्कृ <u>सि</u> विशो विश्वा अर्तु प्रभु<br>तमीळिष्व य आर्तु <u>तो</u> ऽग्निर्विभार्जते घृतै॰<br>ते त्वा व्य ह्वामहे श्रुण्वन्तं जातवेंद्सम्                     | । इम नी शृणयुद्धर्वम्                                                                                                  | २१<br>२२<br>२३                                                                                   | (८ <del>६</del> ०) |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                  |                    |

| क्रमेसः। सर्भ ६ र सः]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [17]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | that LER                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| तिकां प्रजानस्त्रीतः नामक्षेत्रं वर्धकानिकायः<br>अपि विभागविद्याः सर्वे न सामिनं विभागः<br>प्रजानस्य विद्योः दृष्ट्यः पर्वेति विभागः<br>पं स्था कर्याकः विभाग्यः मेनुस्परिक्ताः<br>पर्वाः दिक्षिणा अपर्या स्मृत्यः सं सद्दश्कृतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ol> <li>क्रिकेंब्रिक के अपन्त्रः</li> <li>क्रिकेंब्रिक के अपन्तिः</li> <li>क्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकें<br/>अपने क्रांचित्रे के वर्षः</li> <li>क्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंब्रिकेंव्यिकेंब्रिकेंव्यिकेंब्रिकेंव्यिकेंब्रिकेंव्यिकेंब्रिकेंव्यिकेंब्रिकेंव्यिकेंब्रिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंविकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंव्यिकेंविकेंव्यिकेंविकेंव्यिकेंविकेंविकेंविकेंविकेंविकेंविकेंविकेंव</li></ol> | 56<br>54 [81]<br>58<br>58     |
| हुम्में देवते जमां हमें विश्वार तुक्कित हुए<br>वे देवी स्त्रारणे ज्या दिन्दां नुस्तर्वहः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | क्ष् । जाति विश्वस्थावे<br>। वरिता स्थान क्रुमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 [88]                        |
| अपि मुन्त पुंचिते । ग्रीरे प्लेडकप्रांचित्रम्<br>त त्यमंत्रे विमार्चम् : कृत्रम् स्वाची व ग्रीरेस्<br>तत्र ते तक्षरव स्थाः द्वाचे वक्षोप्प्रस्वति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व१<br>व१<br>वह [३५] (१≠)      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (34)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |
| क्षिते कुरिया वृद्धिक विद्यालया वृद्धिक विद्यालया वृद्धिक विद्यालया वृद्धिक विद्यालया वृद्धिक विद्यालया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | । देनी का बांब्यापृष्ठ<br>व' । आर्थ शुक्रार्च देखे<br>। आर्थे क्रम्य जुनस्य यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 [44]                        |
| तन्त्रं हार्वारम्भिकः चित्रमान् चित्रमान् चित्रमान् मार्वे हार्वारम्भिकः पुण्येत्राम् समित्रम्भ पुण्यामे समित्रमान्य पुण्यामे समित्रमान्य | । जुम्मुराम्बंबिक्वियं<br>। जो पुत्रं तेष क्युपा<br>। द्विद्वितान् केन् वर्तत्<br>। पुत्रान्तं कुतुर्योदध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | व<br>८<br>१ [वण]              |
| ज्यक्तिः समेत्र कर्णनाः सुन्मानस्तुन्ते । स्व<br>इत्यों नपानमा क्षेत्रः द्विष्टं देशियां स्व<br>स में तिक्रमास्थ्यः नमें सुनेश्व होत्रियां<br>में कृष्टि क्योर्ड इत्यें पूर्व नमी सम्बद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | त् । कुनिरिनेय पापुचे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 [se] Uu)<br>18<br>18<br>14 |

[488] िन्नाधेदा । म० ८, म्॰ ४४, म० १। अग्निर्मूर्घा दिवः क्कुत पतिः पृथिव्या अयम् । अपां रेतांसि जिन्यति उर्व<u>ये</u> शुच्यस्तवं शुक्रा भ्राजन्त ईरते 35 । तव ज्योतींच्युर्चर्यः ईशिषु वार्यस्य हि वृात्रस्यामे स्वर्पति. १७ । म्तोता स्या तव शर्मणि त्वामग्रे मनीपिण स्त्वा हिन्वन्ति चित्तिभिः 25 । त्वा वर्धन्तु नो गिर्रः अर्दन्धस्य स्वधार्षतो वृतस्य रेभतः सर्व 28 । अग्नेः सस्य वृणीमहे २० [३९] अग्निः गुचिंवततमः गुचिंविमः गुचिः कुविः । शुचीं रोचत आहुंतः जुत त्वां <u>धीतयो</u> मम् गिरों वर्धन्तु <u>वि</u>श्वहां २१ । अग्ने साल्यस्य बोधि नः यवंग्रे स्पामहत्वं त्व वां घा स्पा अहम् २२ । स्युप्टें सत्या इहाशिषः वसुर्वसुंपतिहिं क मस्पंग्ने विभावसुः २३ । स्यामं ते सुमतावर्षि अग्ने धृतर्वताय ते समुद्रायेव सिन्धवः 28 । गिरों वाश्रासं ईरते 24 [80] युर्वान विश्पति कविं विश्वावं पुरुवेपसम् । अग्नि शुंमभामि मनमंभिः २६ युज्ञानां रुध्ये वृथं तिग्मजम्माय वीळवे । स्तोमिरियेमाग्नये अपमी ते अपि जिता मृत सन्त्य २७ । तस्मैं पावक मृळय धी<u>रो</u> ह्यस्य<u>ब्य</u>सद् वि<u>मो</u> न जागृ<u>विः</u> सद् २८ । अमें वृीव्यंसि चिवं पुराग्ने बुरितेम्यः पुरा मुधेम्यः कवे 29 । प्र ण आयुर्वसो तिर 30 [88] (630) (84) ४२ त्रिशोकः काण्य । इन्द्रः, १ अझीन्द्री । गायत्री ।

आ <u>घा</u> ये <u>अग्निमिन्ध</u>ते स्तूणन्ति बुर्हिरानुपक् । ये<u>षा</u>मिन्द्वो यु<u>षा</u> सस्ती वृहितिषुध्म एंषां मूरि शस्त पृथुः स्वर्गः । ये<u>षा</u>मिन्द्रो युवा सस्ता अर्युन्द्व इद् युधा वृत् जूर् आर्जित सत्विमि । येषामिन्द्वी युवा सर्खा २ आ बुन्दं वृंज्ञहा देदे जातः पृच्छ्व वि मातरम् । क खुमाः के हे शृणिवरे Ę प्रति त्वा शबुसी वदद् <u>गि</u>रावप्सो न योधिपत् । यस्ते शबुत्यमां चके ጸ ų [88] <u>ज</u>ुत त्व मंघवञ्चूणु यस्ते वर्ष्टि <u>ववक्</u>षि तत् । यद् <u>बी</u>ळयांसि <u>बी</u>ळु तत्

यक्नुजिं यात्यां जिक्क दिन्द्रः स्वश्वयुरुष । रुथीर्तमो रुथीनाम् वि पु विश्वां अ<u>भियुजो</u> व<u>जि</u>न् विष्युग्यथां वृह । मर्वा न सुश्रवंस्तमः U <u>अ</u>स्माकं सुरथं पुर इन्द्रं क्रणोतु <u>सा</u>तये । न यं धूर्वन्ति धूर्तयेः 6 बुज्यामं ते परि द्विपो ऽरं ते शक वृावने ٩

। गुमेमेदिन्द्र गोर्मतः ζο [8β] (38°)

| क अवस्थालक देव देव पर] [नहरू]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [#44 14#11                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| स्मेलिक कर्मा अहिमा उन्हांस्ता स्मानिक । जिससेया अहोहर्स इसमें हि वहिंदि सहस्य मुद्रात सिमा । अहोहरूमी विस्तित हिमा विद्यात सिमा विद्यात सिम | 54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>54<br>5 |
| प्रभाव के स्थान के स | १८ (१४)<br>१ (४४)<br>११<br>११<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४<br>१४                     |

आ ते प्रता वेचोयुजा हरी गृम्णे सुमन्नेथा । यदी ब्रह्मम्य इद्दर्वः ३९ मिन्धि विख्या अप द्विपः पित वाधी जही मुधं । वस् स्पार्हे तदा मेर ४० यद्वीळार्षेन्द्र वत् स्थिरे यत् पर्शीने पर्रापृतगः । वस् स्पार्हे तदा मेर ४१ पस्य ते विश्वमानुषो भूर्तिनस्य वेर्वति । वस् स्पार्हे तदा मेर ४२ [४९]९००)

[चतुर्योऽप्यायः ॥४॥ व० १-५४] (१६)

१३ यशोऽद्याः। इन्द्रः ११-१४ कानीतः पृयुध्ययाः २५-४८, ३१ वायु । गायत्री, १ पावनिवृत् ५ फर्फ्ष्य्, ७ वृद्धती, ८ अनुष्युण्, ९ सतोयृद्धतीः ११-११ विषयीतोत्तर प्रगाधः=(यृद्धती, विषयीताः), १३ विषया जगती, १४ पृद्धती पिपीलिक्सध्याः १५ फक्षुम्यक्रशिषाः, १५ विषदः, १७ जगती, १८ वपिरिष्याद् पृद्धतीः, १० द्विताः, १० विषयपत्रा चृद्धतीः ११,२४ पृक्षिः। २२ सस्तारपञ्चिः १५ १८ प्रगाधः = (यृद्धतीः, सतोवृत्धतीः), ३० द्विपत्रा विरादः, ३१ वण्णिकः, ३१ पक्षिः।

| त्वार्वतः पुञ्चसो व्यामेन्द्र प्रणतः । स्मासे स्थातर्हरीणान्                                  | 3        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| न्यां ष्रि सत्यमिवियो विदा वृातारिमियाम् । विदा वृातार रयीणाम्                                | २        |
| आ पस्य ते महिमान शतमृते शतंकतो । ग्रीमिंगुंगनित कारवं                                         | ষ্       |
| सुनीथो घा स मत्यों यं मुक्तो यमर्युमा । मित्र' पान्त्युत् है:                                 | 8        |
| वधानो गाम्पवण्ययतः सुधीर्यमावित्यजीत एधते। सर्वा राया पुरुम्प्रहा                             | ٠ [١]    |
| तमिन्द्र दानेमीमहे शवसानमभीर्वम् । ईशांनं राय ईमहे                                            | Ę        |
| तासिन् हि सन्त्युतयो विश्वा अमीरवः सर्च ।                                                     |          |
| तमा धहन्तु सप्तयः पुळ्वसु मदाय हरियः सुतम्                                                    | v        |
| पस्ते मक्ने वरिण्यो य ईन्द्र वृद्धहन्तमः।                                                     |          |
| प आयूदिः स्व <u>र्शनृंभि</u> र्यः प्रतनासु बुष्टरीः                                           | 6        |
| यो बुष्टरो विश्ववार भ्रवाच्यो वाजेष्वस्ति तहुता।                                              |          |
| स नः शविष्व सयुना वसो गहि गुमेम गोगीत व्रजे                                                   | \$       |
| गुरुयो पु णो यथा पुरा ऽश्वयोत रथा । वस्विस्य महामह                                            | १० [२]   |
| नुष्टि ने शूर राधुसो   ऽन्तं <u>चि</u> न्तामिं सुत्रा ।                                       |          |
| वृग्रस्या नी मध्युन्नू चिव्दिवो धियो वार्जिमिराविध                                            | ११       |
| य ज्ञम्यः श्रोवपत्संखा विश्वेत् स देव् जिनेमा पुरुप्दुतः ।                                    |          |
| तं विश्वे मार्चुषा युगे न्द्रं हवन्ते तिविषं युत्रध्नेचः                                      | १२       |
| स <u>नो</u> वाजेष्य <u>वि</u> ता पुंक्रयसुः पुरःस <u>्था</u> ता । मधवा वृञ्चहा मुंबत्<br>भ•६५ | १३ (९८५) |
|                                                                                               |          |

| समेद्≀का६थार हे [थारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [#46 44 H             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <u>कृषि वो वीतमन्त्रेतो सर्वत्</u> धाव शिरा <u>त्र</u> हा विवेतंत्रवः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| इन् नामु भून् भारिन बच्चे वर्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | £8.                   |
| हुरी रक्नेस्तुम्बं कृषिर्वर्षे कृषिर्वार्जेषु पुरुष्कृत ग्रामिनीय । जूनमर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ₹4 <b>[</b> ₹]        |
| विश्वंपाधिरुवानुं वर्तुनां सानुसारं विषुश्व वर्षेता । कुपुत्रवो वृ<br>इतः सु श्रा अपंतिवृ स्तवान्ताः <u>सीम्बा</u> रं वर्षानात् वान्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | हासस्यर्थ १६          |
| पुत्र मिर्मुप्तिम्हिन्दर्भनुर्व मुक्ता निपश्चनि सार्थ स्मृत्र कर्मना पुण<br>वे पुत्रपंत्रे अज्ञायि सिनुन्दं स्तुप्तिसम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ţo.                   |
| <u>पुत्र मंदिलकीना सुन्न होन्दिलकीना</u> वास्त्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹€                    |
| मुमुद्रं दुर्मिता विन्दं सक्थित मेर । प्रिमुस्तन्तं पुनर्वं चोत्रसम्बद्धे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्षेत्रं चेत्रकारे १९ |
| तनितः सुवनित्रवद्यः विश्व चेतिन्तः सून्ते ।<br>मृत्यसं सङ्ख्यः वर्षति स्थ्यंतः सून्त्यं सर्वतु पून्वेयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € [A]                 |
| भा व रंतु य वंतुर्वः अवंतः पूर्ववाषुत्रः।<br>ययो पित्रसां अस्तरः पूर्ववाति वास्तिन्देशस्य स्वस्योपुत्<br>पुरिते <u>अ</u> वसार्व्यस्यापुत्रीतनः सुन्दुर्वति सिहति सुरता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श                     |
| इ <u>स स्थानीयां सका इस</u> अर्थस् <u>रीको इस</u> क्यों <u>सुद्धां</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २२                    |
| दर्स रहाय प्रकार की की की मुक्ति । प्रथा देशि वि बोहुहर<br>दर्स रहाय प्रकार कार्मित्स प्राप्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **                    |
| रचे ब्रिट्ट वर्ष क्यां क्यां के क्यां | ₹₩                    |
| वृद्ध क्षित्र व्यक्तमा मृति कृत्वत्र भाषाश्चित्वर्षत्र कृत्वत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>94</b> [4]         |
| को अवविभिवंति वसने कुछा कि। तुम्क संसक्तिकास् ।<br>एपिः कामेपिः साम्युनिया कामका पुरस्यवे सुक्कपूनयाः<br>या से हमें चित्रु सन्दान सम्बन्धियाने दृश्यों ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                    |
| आह अस नहीं नृहत्यंति नृहत्यंत्र नृहत्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40                    |
| प्रकृष्ट रे वर्षेत्रे का स्तुरा च्यून वाँचा बूनुझाः ।<br>अव्यक्ति रजीवेतुं यूनीको वास्तु शर्विहं नु तत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SE 16000)             |

| अर्थ प्रियमिंपिरार्य पृष्टिं सहस्रांसनम् । अश्वीनामिन्न वृष्णाम्     | २९           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| गावो न युथमुपं यन्ति वर्धय उप मा यन्ति वर्धयः                        | ३०           |
| अधु पचार्रथे गुणे जातमुद्दूाँ अचिक्रवृत् । अधु म्विबेपु विज्ञति जाता | 38           |
| शत कासे वेल्बुथे विष्रस्तर्रक्ष आ देवे ।                             |              |
| ते ते वायश्चिमे जना मवुन्तीन्द्रंगोण मर्वन्ति वेषगीपाः               | <b>३२</b>    |
| अधु स्या गोर्पणा मुही प्रतीची वर्शमन्त्रयम् । अधिकवमा वि नीयते       | 33[4] (8004) |

#### (80)

१८ त्रित आप्याः। आदित्याः, १४-१८ आदित्योपसः (दःष्वप्रद्र) । महापद् कि ।

महिं वो महुतामयो वर्षण मित्रं वृश्येषे ।
यमिदिया अभि द्वृहो रक्षया नेम्घ नंश वृत्वेहसी व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः १

यिवा देवा अधाना मार्वित्यासा अपार्श्वतिम् ।
प्रका वयो प्रथोपि वर्ष्यं सेम शर्म यव्छता नेहसी व ऊतर्य सुऊतयो व ऊतर्यः २
वर्ष्यं सेमे अधि शर्म तत् प्रक्षा वयो न येन्तन ।
विश्ववित्ति विश्ववेदसी वर्ष्य्यं मनामहे ऽनेहसी व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः ३

पस्मा अशंसत् क्षयं जीवातुं च प्रचेतसः ।
मनोर्विश्वेस्प घेवृम आदित्या ग्रय ईशते ऽनेहसी व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः ४

परि णो वृणजन्नधा दुर्गाणि रुष्यो यथा ।
स्पामेदिन्वंस्य शर्म ज्यादित्यानांमुतावंस्य नेहसी व ऊतर्यः सुऊतयो व ऊतर्यः ५ [७]

प्रिद्वतेषूना जनों पुष्मादंत्तस्य वायति । देशा अर्दभ्रमाद्या यमिदित्या अहेतना निहसी व ऊतर्यः सुद्धतयी व ऊतर्यः ६ न त तिगम चन त्यजो न द्रांसद्भिम त गुढ । पस्मी उ द्यांस सुम्थ आदित्यासो अर्याच्या सन्देहसी व ऊतर्य सुद्धतयी व ऊतर्य ७ पुष्मे देशा आपि प्यस्ति युष्यंन्त दश् वर्मसु । पुष्मे मुद्दो न प्रनेसो युष्यममीदुरुप्यता नेहसी व ऊतर्य सुद्धतयी व ऊतर्यः ८ (१०१३)

```
[#44 19#
श्रमदा। सः ६
                                          [488]
अवितिनं उदम्युत्वा निति समें एच्छत् ।
नाता जिन्ना देवता दर्बमनो वर्बनाव चा होइला व क्रतपंद सुक्रतपां व क्रमणे १
पर्वता समें सर्जं पद्भव पर्वतानुरम्।
मियानु वर्षक्ष्ये । तबुरमानु वि पेन्तरा हेश्सां व क्षत्रपे मुक्तरवां व क्षत्रपे १ 🗗
मामित्रा अनु वि क्यतः श्रि कुटावित् स्वस्तः ।
नृतीर्घनवेता कुथा "र्जुं भा नेक्या नुभ" महिद्रशां व कुलकेः भूकृतयां व कुलके
महभूमं पेप्रस्थिते नामुधि योपुदा द्वारा ।
नर्व न सर्व क्रेनर्व श्रीपर्य च वरस्त्रतं अनुहर्ताच क्रूनर्वः सुद्धनर्धाः स्मार्थः ११
बकुप्रविर्परंगीयनं रेबांनो अस्ति हुन्युतस् ।
क्षिते तक्षित्र्येतुरस्य आहे अध्यव ईपालका लेक्सां व अत्वर्धः सुक्रतवां व अत्वर्धः १६
परमु गार्च कुम्बक्यं चरमुस्ते दृश्चितर्म्बः।
जितात त्रमिमलर्क प्रयाप पर्य बद्धा हेदस्य व हत्यथे: सुरुवर्धा व हत्यथे:
क्षिकं यां चा कृष्यर्गेत सर्व या दृष्टिवार्षेकः।
भिने दुष्परान्ते कर्ष अपने वर्ष दुष्परम नेहलां व अन्तर्भ सुक्रान्तं व अन्तर्भ १५ [धी
तर्वशास्त्र तर्वश्चः तं मामर्गुपनेक्षः।
मितार्थ प द्विताह को को इंग्रहरूम कहा जेहती व हतको वहसार्थ र हतको १६
वर्षाक्रमं पर्याक्षमं वर्षकृषं श्रुमणोक्षम् ।
पुता बुध्यकार्थ करी आपने से शंपामस्य लेहको व क्रमन्तेः सुक्रतनी व क्रमन्ते हैं
क्रजेनुधारांन्यम् चा सूनानांमशो कुवस् ।
उद्य बस्तांत बुच्यरच्या वर्तेचाय तर्बुच्यरच देवची व क्राचं चुक्तांची व क्राचं रेट[र]
                                        (84)
                     रंपलमध्ये बीटः पाल्यः। बीलः। विध्युन् ५ जनते।
स्मुक्। समित्र वर्षमः मुनेशाः स्तुष्टां वरिनोक्तिरस्य ।
विश्वे पं पूजा द्वत कर्तातो । तर्च कुक्तो आधि श्रेषांनित
                                                                         ę
कुरुक्ष बागु। करिनिर्ववास्य बबुका क्षेत्रो क्रैक्स्य ।
स्थानियांच तका र्युक्तमः। वीच्यीव कुत्रम्तुं त्रव भाष्याः
```

| अपीम सोर्ममृत्ती अभूमा र्यन्स ज्योतिरविंदाम वृवान् ।                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| र्जि नुनमुस्मान् र्फ्नणयुर्गति किर्मु वृतिरंमृत् मत्येम्य                      | 3            |
| श नी मच तुद आ पीत ईन्दो पितेर्व सोम मूनवें सुशेर्व ।                           |              |
| त्तरीपु सस्य उदशत थीर. प्र प्र आयुर्जीवर्स सोम तारी.                           | v            |
| इमे मां पीता पुरासे उठ्ठप्यको रथ न गायुः समनाह पर्वसु ।                        | -            |
| ते मो खान्तु विव्यतेम्परित्री दुत मा सामीयवयन्त्रियन्वेवः                      | ५ [११]       |
| 2 million 20 million and and a second                                          | , [, , ]     |
| अप्तिं न मी मधित स विंदीपः प्र चेक्षाय क्षणुहि वस्येसी न.।                     |              |
| अधा हि ते मर् आ सीम मन्यें रेवॉ ईव म चैग पुष्टिमच्छे                           | ξ            |
| <u>इपिरेणं ते</u> मनेसा सुतस्यं भक्ष् <u>री</u> माहि पित्र्यस्यव ग्रयः।        |              |
| सोम राजन् प ण आयूंपि तारी रहीनीव स्यो वास्राणि                                 | u            |
| सोर्म राजन् मृळपा न. म्युस्ति तर्च स्मिस <u>वत्याः</u> स्तस्य विद्धि ।         |              |
| अर्ह्मी वृह्म चुन मुन्युरिन्द्रों मा नी अर्थी अनुक्राम पर्रा दाः               | c            |
| त्यं हि नेस्तुन्यं, सोम <u>गो</u> पा गार्चेगाचे निपुसत्थां नृचक्षां ।          |              |
| पत् ते वय प्रमिनामं यतानि स नी मृळ सुवस्त देव वस्य                             | 9            |
| ऋदूरें ण समया सचेयु या मा न रिप्येद्धर्यभ्व पीत ।                              |              |
| अयं यः सोम्रो न्यर्पाय्युम्मे तम्म्रा इन्द्र प्रतिस्मिम्यार्युः                | १० [१२]      |
| अप त्या अंस्थुरनिंगु अमी <u>या</u> निरंत्र <u>स</u> न तर्मिपी <u>ची</u> रमेंपु |              |
| जा सोमों <u>अ</u> स्माँ अंतरूव विहाया अर्गन्म यत्र प्रतिरन्त आर्यः             | 9.9          |
| यो न इन्द्रुं: पितरो इत्सु प्रीतो ऽर्मर्खी मर्दर्ये आ <u>वि</u> वेश ।          | ११           |
| तस्मे सोमाय हुदिपा विधेम मूळीके अस्य सुमृती स्पाम                              | 9=           |
| त्य सीम <u>पित</u> ्र्यिं सविद्रानो     ऽनु द्यावी <u>ष्ट्रि</u> ची आ तैतन्थ । | १२           |
| तस्मैं त इन्दो ह्रविर्ण विधेम व्रथ स्थागु पर्तयो स्थीणाम्                      | १३           |
| नातारी देखा अधि बोचता नो मा नी निवा ईशत मोत जल्पि॰                             | 74           |
| वय सोमस्य विश्वहं प्रियासं सुवीरांसो खित्यमा वर्देम।                           | १४           |
| त्व न' सोम बिम्बतो बयोधा स्त्व स्युर्विदा विशा नृचक्षा ।                       | 7.4          |
| त्वं ने इन्द् क्रुतिमिः सुजीपां पाहि पृथ्वातांदुत वा पुरस्तीत्                 | วง[วลไ       |
|                                                                                | १५[१३](१०३८) |

| क्रमेरा। कर्नस र ११] [परेट]                                                                                                           | [#45 Hill         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| भय श <del>ाउनिस्</del> यम् ।                                                                                                          |                   |
| (11) (11)                                                                                                                             |                   |
| रे जरकण्य कामकः। शुन्ताः । अयाक्षाः—(विषयः पृष्टतीः व                                                                                 | वा क्रयोषुवर्गी)। |
| अभि व की मुख्ये <del>स पिन्हें</del> पर्य स्थि ।<br>यो ज <u>रिश्</u> रमा <u>उक्ता पुक्रम</u> ्हें प्रकृष्टिम् क्रिकेमी                |                   |
| प्रशासिक व जिलाति बुज्युका इति पुत्राणि प्राप्ति ।<br>मिर्पित व क्ला जस्त विभिन्ने कृत्रीय पुत्रमोत्रीयः                              | *                 |
| आ त्यं कुराहा इन्ये <u>चे</u> अनुः व इंग्ह्य रिलेका ।<br>आयो व ले <u>कि</u> सन् <del>योकर्य</del> ो तरं पुनर्सित सुर वर्षत            | *                 |
| <u>क्रमेहर्त इतर्पय त्रिक्शंच</u> यश्रः स्वादिऽमीं स्थि ।<br>या पर्या कन् <u>त्रा</u> तः <u>क्रिक्तिं क</u> ्रः य शुदेन कर्या पृष्ट   | ¥                 |
| भा तः स्तो <u>त्रभू</u> षं ह <b>ा जिल्ला</b> मा अन्तो न सोर्ट्सिय ।<br>वं तं स्वथासन् तनुस्पंत्रिय क्षेत्रतः इन्तुः कन्त्रते प्रत्यपं | 4[{14]            |
| द्वरी व गुरे क्लुबोर्च केल्बु विभूतिवर्शितवसूत्र ।                                                                                    |                   |

प्रवीपं परिवारतो न सिंगुर्व शर्मनीन्य शीरार्थः

क्यों पूर्व क्यों प्रके क्यों पृथिकावर्ष । अर्गा ना पुरुवस्थितिकोगत । प्रम प्रदेशिय श्री

अभिरामी इर्रो ने ने लावानी भारते इस असुविकारे ।

विक्रियंत्र कर्नुबः प्रशिवंत्र विक्रिकिंक् स्विति

पुरावेतस्य ईयह इन्हें सुप्तस्य गर्भेतः।

बना बार्च बबकुन बच्चांबिछि बन्ना नीयविश्वि क्षेत्रे

बन्ता धर्म बयबन् मुसर्रहरूचि वर्धा पृथ्ये बर्धाणी । \$ of \$41 (100) यथा ग्यारं अर्जनकेविश्वती स्व गोविविश्ववय

9

ß

Ę

19

٩

8

4 [26]

### (40)[7]

१० पुष्टिमुः काण्य । इन्द्रः। प्रगाध = (थिपमा यहती, समा सतोषहती ) ।

प सु भूत सुरार्थस्य मची शक्तमुभिष्टिये।

यः सुन्वते स्तुवते काम्ये वसं सहस्रेणेव महत γ

<u>शतानीका हेतयो अस्य दुप्रम</u> इन्द्रस्य सामियो <u>म</u>हीः । गिरिनं मुज्मा मुघवंत्सु पिन्वते पर्वा सुता अमन्दिपुः

यदीं सुताम इन्देवो अभि प्रियममंन्दिपुः।

आ<u>पो</u> न धा<u>पि</u> सर्वन म आ वंसो द्रुपोड्डवोपे वृाज्ञुपे 3

<u>अने</u>हसँ <u>वो</u> हर्वमानमृतये मध्यः क्षरन्ति <u>धी</u>तर्यः ।

आ त्वा वसो हर्वमानास इन्दंव उप स्तोबेप विधिर

आ नः सोमें स्वध्वर ईयानो अत्यो न तौंशते । य ते स्ववायन् तस्ववंन्ति गृर्तयः पोर छन्व्यमे हवम्

प चीरगुर्ध विविचि धनुस्पृत विमृतिं रार्धसो मुहः। जुद्रीयं विज्ञञ्चतो वंसूत्वृता सर्वा पीपेथ वृाशुपे

यन्त्रं नुन पंरावति यव यां पृथिव्यां विवि।

पुजान इन्द्र हरिंमिमेंहेमत अप्य अप्येमिरा गीह रथिरासो हरेयो ये ते असिध ओओ वार्तस्य पिप्रति ।

येमिनि वस्यु मर्नुपो निघोषयो येमि स्वः प्रीयस

प्तार्वतस्ते वसो विद्यामं शुरु नव्यसः ।

य<u>था</u> प्रा<u>व एतंर्जा कुल्ल्ये धने</u> यथा वडा दर्शमजे

यथा कण्वे मघषुन् मेधे अध्वरे वीर्धनीथे दर्मनास । यथा गोर्झ्य असिपासो अदिवो मर्पि गोर्च हीरिश्रयम्

(48)[\$]

१० भुष्टिगुः काण्यः । इन्द्रः । प्रगायः = (धिपमा वृहती, समा सर्वोवृहती) ।

यथा मनी सांवरणी सोममिन्द्रापिवः सुतम् ।

नीपातिथी मचबन मेध्यातिथी पुष्टिंगी सूर्विंगी सूर्वा

(१०५९)

१०[१७](२०५८)

| when the state of the desired                                                                                                       | INCK PRO   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| पार्च्याचा मन्त्रीक्ष्मं सम्बन्धः च्यापार्थः विश्वित्रवित्रम् ।<br>स्वामीक्षातिकानुस् क्षात्रभूतिः स्वोभी सुरस्ते वर्ताः            | ę          |  |  |
| य द्वरनेमिनं क्रिक्तं विकिश कंत्रिकारंतः ।<br>इसे क्षमध्यमं वर्षे वर्षस्या क्षमः स्थितन्ते न मार्नते                                | •          |  |  |
| वस्तां क्षेत्रे तुनर्वीर्वाज्ञवानुषु क्षिपार्तुमुक्ते व्हे ।<br>स निर्मुमा विक्षा मुक्तानि विक्रमु क्षिजनिष्ठ योज्येय               | ¥          |  |  |
| पो को पूरता बर्सूना निर्मा है होको नुबस् ।<br>क्रिया होत्य सुमुद्धि नदीपसी कुमेन योगीते क्रम                                        | 4 [14]     |  |  |
| वस्ये त्यं वद्ये पूरण्या विकासि ।<br>तं त्यां पूर्व वच्यक्तिक्त्र सिर्वन्यः भूत्यक्ती हचान्यो                                       | •          |  |  |
| कुस पुन रत्तरिर्वति तेन्त्रं बच्चलि पुत्रहर्वे ।<br>कप्रोतेष्ठ संबद्धन् सूत्र वृक्ष् ते वृत्तर्वे कुच्चते                           | •          |  |  |
| व को संज्ञके जान्यक्षांता कियाँ । त्रके शुक्तां विद्योगर्थम् ।<br>अवेदकांत्रमान्य उपयोजन् विता सम्बन्धितिया सम्बन्ध                 | 4          |  |  |
| करतार्थ विश्व बार्नी इस्तं क्षेत्रश्चिम सुवि ।<br>मिर्धिकृषे वस्तु व्यक्ति मुल्तेत् क्षा अञ्चले विद                                 | 3          |  |  |
| हुएनम्बर्धाः वर्षक्रमते क्रुतसूत्रं स्थानिते क्रुपैक्सीहरू ।<br>अस्त्रं पन्तिः पंतर्ते कृष्णुं सन्त्रोः अस्त्रं सुद्धानस्य सन्तेषाः | 6 =[64]444 |  |  |
| ( ५१) [8]<br>र अलुर कल्पा। लंदा। त्यस्य = (विकार इंडर्ड, क्या कर्राष्ट्रवी)।                                                        |            |  |  |
| वया समी विशेषक्षी वोसं ह्यापिया कृत्यः।<br>क्यों हिंते कर्ष राम्नु कुस्मेरस्या की स्रोक्त्रों सर्वा                                 | t          |  |  |
| पूर्णे केलं मानुस <u>्थ</u> नी न्यं सुद्धानं सातंत्रका ।<br>राज तोतं एसकिते स्कॉन्डे स्मृतंत्र <del>तानुर्वताते</del>               | *          |  |  |
| य द्वारमा केलेला कुचे था कार्य हुन्निकरिक्य ।<br>कार्य निष्णुकीर्थि पुत्र निष्कृत वर्ष द्वितम्य कर्मियः                             | \$ (t~0)   |  |  |

| ⊌o दे, भव ४, व• २• ]                                                                                                           | [48\$]                                          | [ ऋग्येव्ः । म० ८, स्॰ ५२, म॰ ४ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| यस्य त्वसिन्द्र स्तोमेषु <u>चाकनो</u><br>तं त्वां वय सुदुर्घामिव <u>गो</u> दुही                                                | जुहूमितं श्र <u>व</u> स्पर्वः                   | 8                               |
| यो नी नृाता स नेः <u>पिता</u> महॉ उ<br>अयोमञ्जूबो मुचनी पु <u>क</u> ्वसु गरिश्वी                                               | य ईशा <u>न</u> कृत् ।<br>स्य प्र वितु नः        | ५ [२०]                          |
| यस् <u>त</u> े त्य केती कृतायु महे <u>ते</u> र<br>पुषुययो वर्तुपति शतकीतु स्तोते<br>कृता पुन प्र युष्छस्यु मे नि प <u>रि</u> स | मेरिन्द्रं हवामहे                               | ६                               |
| तुरीयापित्य हर्यनं त इन्द्रियामा ते                                                                                            | , अन्तना ।<br>स्थावमूर्तं दिषि                  | ৬                               |
| यस्ने त्वं मंचनन्निन्त् गिर्थणः<br>अस्माकं गिरं चुत सुद्धितं वेतो                                                              | शिक्षो शिक्षंसि वृश्युपं।                       | c                               |
| अस्तां मन्मं पूर्वं वहोन्द्रांय वो                                                                                             |                                                 |                                 |
| पूर्वीक्तितस्यं वृह्तीर्रनूपत स्तोतुर्मेध                                                                                      | ा अंसुक्षत                                      | 9                               |
| समिन्द्रो रायो वृहतीर्रधूनुत सं                                                                                                | क्षोणी समु स्पेम् ।                             |                                 |
| सं शुकासः शुर्चयः सं गर्वाशिरः                                                                                                 | सोमा इन्द्रममन्दिषुः                            | १० [२१] (१००८)                  |
|                                                                                                                                | (48)[4]                                         |                                 |
| ८ मेध्यः काण्य । इन्द्रः                                                                                                       | । प्रगाथ = ( विपमा पृष्ठती                      | , समा सतीपृद्धती )।             |
| उपम त्वां मुघोनां ज्येष्ठं च वृप्म                                                                                             | गणीम ।                                          |                                 |
| पूर्मिसेमं मचवित्रन्द्र गोविव भीशा                                                                                             | न गुय ईमहे                                      | ٤                               |
| य <u>आयुं</u> कुर्त्समति <u>ष</u> िग्ममर्द्यो<br>तं त्वो <u>व</u> र्षं हुर्यंश्व <u>ज</u> तकंतु वा                             | वाष <u>ृधा</u> मो विवेदिवे ।<br>जयन्त्री हवामते | <b>ર</b>                        |
| आ नो विश्वेषां रसु मध्वे. सिञ्चा                                                                                               |                                                 |                                 |
| वे पंगुवति सन्तिरे जनेप्वा ये अं                                                                                               |                                                 | <b>3</b>                        |
| विश्वा द्वेपांसि ज़िह चाव चा है                                                                                                |                                                 | t                               |
| शीप्टेंषु चित्ते मित्रुराती अशवो                                                                                               |                                                 | ¥ [२२]                          |
| रनः नेवीय पविद्व मितमेधामिक                                                                                                    |                                                 |                                 |
| आ शैतम् शंतेमाभि <u>प</u> भिर् <u>धिमि</u> रा<br>भ• ६६                                                                         | स्वाप स् <u>या</u> ापामः                        | ५ (१०८१)                        |

| क्रमेदा। सर्वकंत्र व स्ट] [५११]                                                                                                     | [here the             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| आप्रितः सर्वाते विश्ववर्वाति वृति पुत्रास्थार्यम्यः ।<br>य स् लिए सर्वितिर्वे तं कृतिस्यः वर्तः क्षतः अधिकः                         | •                     |
| यस्तु सा <u>पित्योऽसम्</u> ते स्वां <u>न</u> मर्ग्यु ते ।<br>नुवं हार्मामिक्त वेगहेतिनिः सनुवाही मनानदे                             | v                     |
|                                                                                                                                     |                       |
| <u>त्र्यं</u> हि तं इरि <u>यो नहीं वासपुर ग</u> र्जि वाही सम्रोतिर्मिः ।<br>लामिनेव तक्ये कर्म <u>स्त्रु नं</u> त्रुपतं स्पृत्रितम् | < [45](tect)          |
| (%)[4]                                                                                                                              |                       |
| ८ सकरिएस काम्पा। रुद्धाः १-४ विको देखाः। स्नाधाः = ( विकास                                                                          | रहत्तं कम क्लेपूरमे)। |
| पुराय सं इन्द्र श्री हैं <u>गी</u> रियेशुंगक्षितें कुल्कं ।<br>ते स्तोतंत्रक कर्मनावस् कृतकुरी <u>गी</u> रवर्गा समन्त्र श्रीविभिते  | t                     |
| सर्वन्त्र इन्त्रसम्बद्धे तुकूरस्याः देशी तुनेतु अन्देशे ।<br>यदा क्षेत्री जर्मनो कर्या कृतः पुरस्तने ईन्यु सन्दर्भ                  | *                     |
| भा तो विश्वं सुनोर्ततो क्षेत्रतो कन्त्रयोगे या<br>वर्तनो <u>क्ष</u> ा अन्त्रे तु वा नंत्रा क्ष्यून्यन्तुं तुक्तो क्ष्येव            | *                     |
| पूरा निर्मार्थने हे सांस्त्रा स्वयंत्री हानस्य ।<br>अस्त्री सम्प्र पर्वतासी समस्योग साम सिम्बंद ।                                   | A [4A]                |
|                                                                                                                                     |                       |
| वर्षित् एक्के अस्ति हे जावर्षि नववस्य ।                                                                                             | ų                     |
| तनं तो वाधि सपुनाधों कृषे सन्तरं कुलार्य कुन्सर्<br>जार्जिपने सुपने स्वयंत्रिह तो वासु आ वीके सुमतो ।                               | 4                     |
| तनं मो वावि समुवाधी वृषे अन्त्रं कृत्वार्य कृत्वहरू                                                                                 |                       |

# (44)[9]

| (11)[-]                                                                                                                                                      |               |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| ५ छत्राः काण्व । इन्द्रः, प्रस्कण्यस्य । गायत्री, रे. ५ धनुन्द्रुः                                                                                           | ग्।           |             |
| मूरीदिन्त्रंस्य धीर्यं व्यख्यमभ्यायति । राधस्ते दस्यवे वृक                                                                                                   | ?             |             |
| शतं रवेतासं द्रक्षणी विवि तारे न रीचन्ते । मुह्ना विव न तस्तमुः                                                                                              | 7             |             |
| <u>श</u> ुतं चेृणूञ्छत शुनः <u>श</u> ुत चर्माणि म् <u>ला</u> तानि ।                                                                                          |               |             |
| <u>श</u> त में बल्वजस्तुका अर्रुपी <u>णां</u> चतुःशतम्                                                                                                       | इ             |             |
| सुवेवाः स्थं काण्वायनाः वयोवयो विच्रन्तः । अश्वीतो न चेङ्कमत                                                                                                 | 8             |             |
| आदित् <u>सा</u> प्तस्यं चर् <u>किर</u> ्मान्नानीनस्य महि श्रवं. ।                                                                                            |               |             |
| श्यावीरतिभ्यसन् प्रथान्ध्रक्षीपा चन सुनशे                                                                                                                    | 4             | [२६] (१०९१) |
| ( ५६ ) [ < ]                                                                                                                                                 |               |             |
| ५ पृषद्भाः काण्यः । इन्द्रः, प्रस्कण्यश्च ५ अग्निमूर्यो। गायत्री, ५ व                                                                                        | <b>ट्</b> किः | 1           |
| पति ते दस्यवे <u>वृक</u> राधी अवूर्यर्ह्मयम् । द्यीनं प <u>्र</u> थिना शर्वः                                                                                 | ?             |             |
| वश महाँ पौतद्धत. सहसा दर्राष्ट्रे पृक्तः । नित्यद्वायो अमहत                                                                                                  | २             |             |
| शत में गर्नुमानां शतमूर्णीवतीनाम् । शत वृासां अति सर्जः                                                                                                      | ३             |             |
| त <u>ञ्</u> ञो अ <u>पि</u> पाणीयत पुतर्कता <u>य</u> े न्यंस्ता । अभ्वां <u>न</u> ामिन्न पृथ्यांम्                                                            | 8             |             |
| अचेत्युग्निश्चि <u>कितु र</u> िज्यवाद् स सुमर्दथः ।                                                                                                          |               |             |
| अग्निः शुक्तेण शोचिषा बृहत् सूरी अरोचत विवि सूर्यी अरोचत                                                                                                     | Ч             | [२७] (११०४) |
| ( %) [ ? ]                                                                                                                                                   |               |             |
| ४ मेथमः काण्यः । सम्बिनी । त्रिष्टुप् ।                                                                                                                      |               |             |
| पुर दे <u>षा</u> कर्तुना पुरुर्येण युक्ता रथेन त <u>वि</u> प येजञ्चा ।                                                                                       |               |             |
| आगेच्छत नासत्या शचींमि तुत् तृतीय सर्वनं पिवाध                                                                                                               | ?             |             |
| पूर्वा वृवास्त्रयं एकावृक्षासः सत्या सत्यस्य दृहशे पुरस्तीत ।                                                                                                |               |             |
| अस्माकं युज्ञ सर्वन जुपाणा पात सोर्ममन्दिना दीर्यग्री                                                                                                        | 2             |             |
| पुनाच्यु तदेश्विना कृत वां   वृषुमो विवो रजेसः पृ <u>थि</u> व्याः ।<br>स <b>रस्रं</b> शर्सा <u>द</u> त ये गर्विष्ट्ये   सर्वाः इत् ताँ दर्प याता पिर्वर्ध्ये | _             |             |
| क<br>चन्द्र राजा है। ये गावन्दी सेवी ईसे या दन ताया ततवत्त                                                                                                   | 3             | (2005)      |
|                                                                                                                                                              |               |             |

[444 541 अपनेशासक कुम्म र ६४] [419] अर्थ की पानो निर्दितो क्यांके ना फिर्च बाह्यकोर्य बाह्य । y [श्द](रा×) पिन्ते कोने वर्षकारमुक्ते । व पुरुषांचनका शर्वीतिः (%)[3] 3 केवल पालका । विकोष वेजक, र व्यक्तियो वह । विकास प्रमुक्तिमाँ स्मृत्ता <u>प्रस्तर्थनुः</u> शर्यत्त्रो <u>प्रश्न</u>ित्रं रहेन्ति । को बांतुकानो बांह्यपो पुरुत बांतील का स्तित तह कांग्यनस्य तीनेत् । पर्व पुरवक्तिया प्रतिद्धा प्रकृत मूले विज्यस्य प्रमुक्त । प्रतिकारा स्वितिकं वि मान्तिकं का हो वि वीपन सर्वेप ę क्योर्तिपनलं केतुमार्गं जिल्लां जूबी एवं सुपर्नु पूर्विकारम् । \* [44] (tttl) शिकार्यम् वस्य वीर्वप्रक्रिको है वाँ हुने आर्थि रिक्त रिर्वर्थने CHILLE ७ हर्स्स कामा एड्रावरमी। जनती । इमानि यो अलुभेगांनि शिक्ता हम्बांगरका व औ सुरेर्च बाय । प्रकेषके ह प्रकंश सुरूपची अन् संस्था पर्वजाला विश्वांशा ş क्षिण्यंतिरंपीराचे व्यस्ता विम्होनक्या सहित्यकेशस्य । या विक्री सर्वता पुरे अव्यक्ति वर्गाः शतुर्वश्चित्रवेषु जोवति पुत्रचे सर्विकालकामा कुमारचे ध्रां अपने प्रति क्रिके प्रश्न पानीत । क्षानिवृत्त्वां क्षाप्रस्तुति को कुल्ल्यो जुनि कर्तु विविधः भूतपुर सीम्बं प्रीरहोत्काः कृष स्वयंद्रा प्रदेव कुरुस्यं । था है समिन्हाक्यमा पुरुष्ठा फार्मिक्ट्री कर्ममानाथ विकासक y [80]

सुनाहर विकेतासम्बन्ध ह्यासूत्र सिर्धि हानेतिका सुनवाती ११ स्वांत्व्या सुनविका सुने हात्री हात्री सुनवेतुल्यां । यद्धि प्रांत्रांत्व्युल्या पीर्थ । प्रति रोत्युल्यात्त्रांत्रांत्वसम्बन्ध् स्वांत्रांत्वसम्बन्धात्रं प्रारंतिक्यात् वस्ताः । इस्ते पुर्वेत पृतिकृत्यात् वर्ष वीतीकृत्यात् व सिर्धा सुन्वत्तंः । । [११](११४)

जर्वोचान क्यो सीर्वचार - तुल्वं लेखानां वरीन्यलेशिक्य ।

त होते बालाविक्तं स्ववास्त् ॥ । इति बालाविक्तं स्ववास्त् ॥

# (६०) [सत्मोऽनुदादा ४०४ स्० ६०-६९]

९० मर्गः प्रागाधाः । अक्तिः । प्रगायाः ० (पिषमा वृहती, समा स्रतोपृहती ) ।

| •                                                                           | -          |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| अ <u>य</u> आ प <u>ोद्यप्रिमि</u> हीतार त्वा वृणीमहे ।                       |            |        |
| आ त्वार्मभस्तु प्रयंता ग्रुविप्संती यार्थिण्ठं वृद्धिगतिवे                  | 8          |        |
| अच्छा हि त्वां सहसः सूना अद्गितः सुच्धांन्त्यप्ये ।                         |            |        |
| कुर्जी नपात घृतकेशमीमहे ऽग्नि युत्तेषु पृथ्यम्                              | र          |        |
| अंग्रे कुरिर्वेधा अ <u>सि</u> होता पायकु यक्ष्यः।                           | `          |        |
| मन्त्री यर्जिप्दो अध्युरेष्यी <u>क्यो</u> विषेत्री शुद्ध मन्त्रीमः          | 2          |        |
|                                                                             | 3          |        |
| अद्रोधमा विहोशातो यविष्ठ्य वृचा अनस बीतये।                                  |            |        |
| अमि प्रयासि सुधिता वसो गाहे मन्वस्व धीतिमिर्तितः                            | ß          |        |
| त्वमित् सुप्रधो <u>अ</u> स्य <u>े</u> ब्रात <u>र्</u> क्षतस् <u>क</u> विः । | . 1        | P      |
| त्यां विर्मासः समिधान वीविष् आ विवासन्ति ब्रेथसः                            | Ч          | [१२]   |
| शोचा शोचिष्ठ धीवृद्धि धिशे ययो तस्व स्तोने महाँ असि ।                       |            |        |
| प्रेयानां शर्मन् मर्म सन्तु सूरपः शत्रुपार्धः स्वप्रपः                      | Ę          |        |
| यथा चिव् वृद्धमंतुस यमें सुनूर्विति क्षमि ।                                 | •          |        |
| एवा दंह मिजमहो यो अस्मधुग् दुर्मन्मा कछ वेनीत                               | હ          |        |
| मा नो मतीय रिपर्वे रक्षस्विने माधर्शसाय रीरधः।                              |            |        |
| असेपद्भिस्तुरणिभियंविष्ट्य श्रिवेमिः पाहि पापुनिः                           | 6          |        |
| पाहि नो अप्त एकंपा पास्तुर्वत द्वितीर्यया ।                                 |            |        |
| पाहि गीमिस्तिस्भिक्जो पते पाहि चतुस्मिर्वसो                                 | ٩          |        |
| पाहि विन्वस्माद्यक्षसो अर्राव्याः य स्म वालेपु नोऽव ।                       |            |        |
| त्वामिद्धि नेर्विष्ठं वेवतांतय आपि नक्षांमहे वृधे                           | 80         | [३३]   |
|                                                                             |            | 577    |
| आ नो अग्ने वर्ग्रेवृधं रुपिं पविद्यु शंस्प्रम् ।                            |            |        |
| रास्थां च न उपमाते पुरुष्ट्रं सुनीती स्वर्णशस्तरम्                          | 33         |        |
| येन वंसाम पृतनासु शर्यतः स्तरेन्तो अर्थ आदिशे ।                             |            |        |
| स त्य नी वर्ध प्रयसा शचीवसो जिन्दा थियो वसुविद्ः                            | १२         |        |
| शिशाना दुपमा पंचा ग्रिः शृद्धे वृदिष्वत ।                                   |            |        |
| क्रिया अस्य इनेधे न पतिशृषे सुजय्मः सर्हसो यहः                              | <b>?</b> ₹ | (११११) |
|                                                                             |            |        |

| सम्बेदाः। सन्देशः व ३ ] [११६]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [#·44 + # #          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| डिया है सबे कुषस पतिकृति जरमां हि प्रमुक्ति की।<br>ह तो में देखा सुदेह हरिक्कृति वेसमें हो बागों पुर<br>हेले बर्गनु सुनों: संस्थु मनीय हरूको ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ty.                  |
| अर्ममो हुम्या र्यप्रति इतिपहरः जानित् हेर्स्य धजति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १५ [ <b>१४</b> ]     |
| तक क्षांतीरसामिक्षीको त्या अते कुल्कुमाक्षेत्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                    |
| प्रिकरस्पर्धि तर्वता वि छोचिता भागे तिमा उन्हें कर्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14                   |
| अधिनीते के अभिन्नं शुक्ति पुक्तिवर्षिकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| अपि मितांपकः सञ्चतीच्या   ऽऽ क्षतांश चर्वजीव्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹w                   |
| कर्तन वार्मन् स्तपने सुरामण्या हे तुम्बं विश्वितकर्ता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tc .                 |
| हुक्क्यों वः कुट्रकुमा मंत्र वार्त्त वेशिकमूतर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | le                   |
| अप्ते जरित <u>र्शिक्यति - स्तेपा</u> नी ईश प्याचे ।<br>अमेरिकान् सूक्पति <u>र्वे</u> ता अप्ति - सूक्क <u>ापुर्वितन</u> म्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                   |
| मा को प्रश्न भा बंधीनाक्रमीनको का ब्रह्मप्रीत्मानकात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| राज्यकोप्यस्थित स्टब्स्य के कुन स्टिस्स्य ।<br>मा कि व्या कार्यक्षितावर्गा वर स्टिस्स्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ક [૧૧] (લાઇ)         |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| १८ सर्थः आक्रमा । श्लाः। जन्ममः = ( विनमा पुरती, कता समीपृष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ती ) रेक संप्रमध्ये। |
| प्रवर्ग भूजर्वक मु १ महा अर्थामित वर्णः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| मुख्यप्यां मुख्यु क्राजंपीतचे जिया कविष्यु आ केन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>t</b>             |
| तं वि स्त्रपत्रं सुपत्रं वनोत्ते दिस्त् नियहस्त्रं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| द्वशापनार्थ्य बच्चमा नि पीर् <u>सि</u> चोर्मका <u>र्</u> च हि हे कर्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N                    |
| मा श्रीवस्य पुरुषस्ताः सुनस्त्रेन्स्रार्थकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                    |
| प्रिया ही स्त्रो क्ष्मिक पूर्व कांत्रकी न्यूर्व विद् शृष्ट्याचित्<br>अविविद्यान अवस्त् तर्वस्त्र विद्या कान्त्र न्यून वृद्ध वर्ष्ट ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *                    |
| अवस्थान अवस्था तथाना स्था करना वस्ता वस्ता ।<br>सुनम् बार्न वर्ष सिनियर्वकः सुद्धा विधानते अधिकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | v                    |
| प्राप्त के प्रतिकार के प्रतिक | •                    |
| भनं स हि त्यां नुससे वनुविद्याननं सूत्र वर्णकति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 [84] (m)           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    |

| पीरा अर्थस्य पूरुकृद् गर्वामुः स्पुरती देव हिरण्ययीः।                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| निकिहिं वानं परिमर्थिपुत् त्वे पद्मयामि तदा मेर                                                                           | Ę              |
| त्व ह्याहि चेरेवे बिटा मर्ग धर्मुत्तये।                                                                                   |                |
| उद् बीवृपस्य मघवुन् गर्विष्ट्यु उद्गिन्दार्श्विमप्ट्ये                                                                    | v              |
| त्व पुळ महर्घाणि शतानि च यूया ज्ञानार्य महमे ।                                                                            |                |
| आ पुरवूर चेकुम विप्रवचस इन्द्र गायुन्तोऽवसि                                                                               | c              |
| अविमी मा यदियं दिमी वेन्द्र ते वर्षः ।                                                                                    |                |
| स म नेप्रन्यत् त्वापा शंतकतो । प्राचीमन्यो अहसन                                                                           | ९              |
| <u>उपमीवृर्वे सकृत्वी पुरवृरो पाँद मे शृणकृद्धवेम् ।</u>                                                                  |                |
| बसुयवा वसुपति शतकेनु म्तोमेरिन्च हवामहे                                                                                   | <b>१० [३७]</b> |
|                                                                                                                           |                |
| न पुणासी मनामहे नार्राया <u>सी</u> न जल्हेबः ।                                                                            | 9.9            |
| यविद्विन्द वृर्पण सची सुते सम्बीय कृणवीमहै                                                                                | ??             |
| उम पुंपुज्म प्रतेनासु सासुहि मुणक <u>ित्</u> तवीम्यस् ।                                                                   | 22             |
| वेदां मुम चित्र सनिंता रूधीतेमा वाजिनं पमिद्र नर्वात                                                                      | १२             |
| यते इन्द्र मर्यामहे   तते नो अर्मय कृषि ।<br>मर्यवञ्छिपि तव तन्ने <u>जितिमि</u> ार्व द्वि <u>यो</u> वि मृधी जीह           | १३             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                     | 7.3            |
| त्वं हि रोधम्पते रार्थसो <u>महः</u> क्ष <u>य</u> स्पासि विधृतः ।<br>तं त्वो वुय र्मघवन्निन्द्र गिर्वणः सृतार्वन्ते हवामहे | <b></b> \$8    |
|                                                                                                                           | 7 g            |
| इन्द्र' स्पञ्जत र्वृद्धहा पर्यस्या नो वरेण्यः ।<br>स नी रक्षिपचरुम स र्मध्युम स प्रश्चात् पति न॰ पुर'                     | १० [३८]        |
| व वा मार्गनवीत (१ मन्द्रेन - ११ देनाई गर्वे ११ वैर                                                                        | , [40]         |
| त्व नीः प्रभारं प्रशादं करात पुर इन्द्र नि पीति खिम्बतीः ।                                                                |                |
| आरे अस्मत् कृणुह्चि देव्यं मयामारे हेतीरदेवीः                                                                             | <b>?</b> ६     |
| अधाया म्बःम्ब बन्द ब्रास्त्रं परे च नः।                                                                                   | <b>3</b>       |
| विभ्वा च नो ज <u>ितृ</u> न् संत्पते अहा दि <u>या</u> नक्ते च रक्षिपः                                                      | १७             |
| मुमुङ्गी शूरो मुघवा तुवीर्मयः समिन्हो वीर्पीय कम् ।                                                                       |                |
| उमा ते <u>चाहू</u> वृषेणा शतकतो नि या वर्च मि <u>मि</u> क्षतुः                                                            | १८ [३९] (११५६) |
|                                                                                                                           |                |

| ११ ज्याची औरः वान्तः। शत्रुः। वस्क्रिः, कन्द ब्रस्ती                                                                                                               | 1             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| यो अस्या वर्षम् क्षित्र क्ष्या क्ष्युवर्षात्र ।<br>इस्पेरियम् वर्षास्त्र वर्षास्त्र क्ष्येत्र क्षेत्र क्ष्येत्र स्वत्र क्ष्येत्र स्वत्र क्ष्येत्र स्वत्र क्ष्येत्र | ?             |
| अपूर्वे नर्मन् मृ <u>ति त्यां कृत्येत</u> ्यास्थः ।<br>पूर्वेच्छे व नर्मुत्रे विश्वां <u>जाता</u> स्थानेता अतः वर्णास्य गुरुवेः                                    | *             |
| अविकेत चित्रवेता जीव्योक विचारति ।<br>इचाव्यवित्तः वत् वर्ष चीव्यवि व्यतिमुत्ते अक्षा (स्त्रेस्य गुरुवेः                                                           | 1             |
| आ चोषी कृतवांत तु इन्द्र महास्थि वर्षमा ।<br>चेमिरे सविद्य <u>चावनी अमृति</u> द्व चंदस्तुते अहा हर्मास्य गुरुष्टं                                                  | ¥             |
| पुत्रकीत् पुत्रस्कोः पुत्रोतीत् यस् सन् ।<br>श्वितः क्षेत्रीः सर्वेको अवस्थिः प्रतिवृत्तेको अन्य दार्गास्य गुरुको                                                  | 4             |
| मर्व चप्तु वर्षीययो अनुर्धे हुंदु आनुद्धाः।<br>मुद्दी क्योल सुधिनुः स्वयोगे द्वारो दुन्ने सुद्धाः स्वयोग्य गुरुको                                                  | 4 [v]         |
| क्षिणे त तथा ही है होया अनु कई रहा ।<br>कृत क्षिणेला आपेति तुरस्था अक्ष त्यां ।                                                                                    | u             |
| मून्ने वर्जन्त्र हो कार्य अपूर्ण हुक्तांक्रवे ।<br>यद्धवि पुणकोजेका क्रावीपते अपूर क्ष्म्येस्य गुरुपीः                                                             | •             |
| कर्मन्य वदुष्पुद्धः कृषकुम्मानुष्य पुत्तः।<br>कि महिन्द्रभार्यनुमर्थं कृषाः अवा हर्मास्य गुणको                                                                     | •             |
| करनुस्तर्भव ने प्रत् कर सम्बन्ध स्त्र कर्नुत ।<br>मृतिम्न मृति बाहुकु जेबीन्द तह प्रमिति स्त्रा प्रमोत्त्व गुलकी                                                   | ŧ             |
| स्त्रे व न्यं ने पुष्पा मन्त्रे प्रीत्यात पुतिन्तु आ ।<br>सुपुत्रिय निर्माण मन्त्रे से पुर बंका सुप्रा वर्षान पुनर्यः                                              | ţţ            |
| मुख्यनित् चा प्र में नृषणकियाँ कावानु वार्तृतवः।<br>इसी मर्जुनको पत्ता हुछि न्यामीले मुख्यको अन्या सम्बन्ध गुलको                                                   | 14 [11] (Her) |
|                                                                                                                                                                    |               |

(41)

इम्मेराभ ६४ ४ त ] [५६८]

[4 44 14 1

१२ [४३](११८०)

#### ( 44 )

१२ मगाथः काण्यः । इन्द्रः, १२ वेषा । गायत्री, १, ४-५, ७ अनुब्द्रुषः १२ त्रिब्द्रुप् ।

स पुरुषी मुहानां चेनः कर्तुमिरानजे । यस्य द्वारा मनुष्पिता वेवेषु धिर्य आनुजे 3 **िवो मानुं नोत्सेवृन् त्सोमेप्रष्ठा<u>सो</u> अर्द्धयः । युक्या त्रह्म च शस्यो** P स विद्याँ अद्भिरोम्य इन्द्रो गा अवृण्गोद्य । स्तुपे तर्दस्य पास्यम् 3 स प्रनायो कविवृध इन्द्री वाकस्य वृक्षणिः । शिवो अर्कस्य होर्म न्यस्मुद्रा गुनत्वर्वसे ४ आबू नु ते अनु कतु स्वाहा वरस्य यज्यवः । श्वात्रमुका अनुपते नद्रे गोत्रस्य वावने प **इन्द्रे विम्बोनि <u>बी</u>यी कृतानि कर्त्वीनि च**। यमुर्का अध्वर बिदुः ६ [४२]

ऽर्यो मानेस्य स क्षयं ७ यत् पार्ञ्चजन्यया <u>विशे</u>नन्द्रे वोषा असृक्षत्। अस्तृणाद्र्हणा <u>विषो</u>र्छ इपर्यु ते अर्जुन्दुति श्रकृषे तानि पैस्यि । पार्वश्रकस्यं वर्तनिम् 6 अस्य बुच्यो व्योदन जुरु क्रीमिष्ट जीवसे । यव न प्रश्व आ देवे ٩ तद्वर्धाना अबुस्यम् युष्मामिर्दक्षपितरः । स्यामं मुरुत्वतो वृधे 80 बळ्टियां प्राम्न कर्कमिः श्रूर नोतुमः । जेपमिन्द्र त्वर्पा युजा 38 अस्मे चुद्रा मेहना पर्वतासो वृज्जहत्ये मरहृती सुजोपीः । यः शसीते स्तुत्रते धार्यि पुत्र इन्द्रीज्येष्ठा अस्मा अवन्तु वेवाः

( 48 )

### १२ प्रमाधः काण्वः । इन्द्रः । गायत्री ।

उत् त्वां मन्द्रन्तु स्तोमाः कृणुष्य राधो अदिषः । अर्व ब्रह्मद्विपों जहि पुदा पुणीरराधसो नि बीधस्य महाँ असि । नृहित्या कश्चन प्रति २ त्वमीशिषे सुताना मिन्द्र त्वमसुतानाम् । त्व रा<u>जा</u> जर्नानाम् 3 परि पेहि क्षयों दि स्यार्थघोषेत्र्वर्णीनाम् । ओमे पूर्णा<u>सि</u> रोर्द्सी 8 त्य चित् पर्वतं गिरिं शतवन्त सहस्रिणम् । दि स्तोतुम्यो रुरोजिथ ч वयमुं त्वा दिवां स्ते वय नक्तं हवामहे । अस्माक काममा प्रण Ę [88] क स्य वृष्मो युवी तुर्विग्रीवो अनीनतः । <u>ब</u>ह्या कस्त संपर्यति v कस्य स्थित सर्व<u>न</u> वृषा जुजुप्वाँ अवं गच्छति । इन्द्र क उ स्थिदा चेके C कं ते कुाना असक्षत् वृत्र्वहुन् कं सुवीयां । उक्थे क उं स्विव्नतंम (११८९) ₩• £0

| क्षणेद् । अः ६ म                                                       | n]                                                                                       | [48.]                                                                                                                                                              | [#+64 t x 1                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| सुबं हे मानुने जमे<br>सुबं वं सर्पुजाबंति<br>रामुख राष्ट्रंत हुई       | सुपोम्प्रयामधि विवः                                                                      | । तस्पंति य ह्या रिवे<br>। <u>आर्</u> जीकीचे <u>म</u> हिमोक<br>। एईमिना ह्या रिवे                                                                                  | \$5 [84](144.)<br>\$\$<br>\$\$ |
|                                                                        |                                                                                          | (%)                                                                                                                                                                |                                |
|                                                                        | ₹ जनावाः व                                                                               | प्रमदः। १७५० । याचर्याः                                                                                                                                            |                                |
| पद्धी पुसर्वेच द्वियो<br>आ त्याँ गुप्तिसिंहासू<br>आ ते इस्द्र अक्टियाट | मुज्यम्यि स्वर्णिः<br>इ. इ.चे वार्मिन् मोजरि<br>इ.चे वेच तु सर्वः<br>स्वाँ प्रथ वेचानुकर | । आ पाँझे हुर्वमाद्यमिं।<br>। च्यां समुद्रे अञ्चला<br>१। शष्ट्रा सोमंदब प्रीटर्व<br>। एवं बाह्ना विश्वतः<br>(। पाँचे ना सुद्रे पिर्व<br>। इत्ते ना पुर्वित्तन्त्रं | 4 [M]<br>8<br>8                |
| हते में साम्य मध्या<br>विश्वी अपूर्वे विद्वास                          | तो अति स्थुपनुषुमा गी<br>यानौ विरण्युपीनीय<br>वे सुमा १९४४ प्रथ                          | । जुनुम क्षेत्र तर पिंच<br>क्षे। मुक्ते वेंक्री कर्म इक्टर                                                                                                         | \$6 [No] (\$4mg)<br>\$<br>\$   |
|                                                                        |                                                                                          | (45)                                                                                                                                                               |                                |
| रेभ वाकिन का                                                           | माध्ये हम्हा। स्थापकः                                                                    | (विषय पृष्ठती समा सरीरहर्य                                                                                                                                         | t), ty #3'51 1                 |
| नगॅमिका <u>िर्द्यमु</u><br>बहकार्यस्तः कृतसीम                          | मिन्हें नुवार्थ क्रुवर्थ ।<br>जप्पुरं कृषे सर्वे श                                       | कारिजेस                                                                                                                                                            | ŧ                              |
| T AIRM SIS                                                             | । मस्त्रिपानुष्टे स्व(।<br>स्युज्यर्थनुष्युत शासी<br>प्यु पोनुस्की स्वीतिस्ति            | वरित्र प्रवस्त्रीय                                                                                                                                                 | ę                              |
| सं क्रिक्य स्वक्रका<br>निवर्गतं विधाः                                  | पेषु <u>ति सिन्ता</u> सम्बंध्य १<br>पुरुषेमुत्रं व <b>न् सिक्र</b> ्ति                   | काटनं र<br>जिस्                                                                                                                                                    | 1                              |
| पत्री नुं£स्था इ                                                       | र्थेश्व इत क्रिक्टिन्हः ब                                                                | न्त्रा वधा वर्सन्                                                                                                                                                  | A (ffec)                       |
|                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                |

| प <u>ग</u> ्वावर्च्य पुरुष्टुत पुरा चिंच्छूर नृणाम् ।                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| वय तत् ते इन्द्र स भौरामासि <u>य</u> ज्ञमुक्थ तुरं वर्चः                        | [الاح]        |
| सना सोमंषु पुरुद्दत विज्ञे मर्याय द्युक्ष सोमपाः।                               |               |
| त्वमिद्धि वं हाकृते काम्य वसु देष्ठं सुन्वते मुवं                               | Ę             |
| <u>ष्यमेनमिवा</u> ह्यो ऽपीपे <u>मे</u> ह वाञ्चणम् ।                             |               |
| तस्मी उ अद्य सम्मना सुत मुरा                                                    | v             |
| वृकंश्विदस्य वार्ण उंराम्थि रा व्युनंपु मूपति ।                                 |               |
| सेम नु. स्तोमं जुजुपाण आ गृही न्द्र प चित्रयां धिया                             | ۷             |
| कर् न्वर्रस्यार्कृत मिन्द्रस्यास्ति पाँस्यम् ।                                  |               |
| केनी नु क शोमतेन न शुंभुवे जुनुष परि वृत्रहा                                    | 9             |
| कर्रु महीरथुंप्टा अस्य तर्विषी॰ कर्डु वृद्यतो अस्तृतम् ।                        | •             |
| इन्द्रो विश्वान बेकुनाटों अहुर्हर्श खुत कत्वां पुणींपुमि                        | १० [४९]       |
| युप घो ते अपूर्वे न्द्र ब्रह्माणि वृब्वहन् ।                                    |               |
| पुक्तमांस पुरुष्ट्रत विज्ञवो भृति न प्र मेरामसि                                 | 88            |
| पूर्वी <u>श्</u> रिद्धि त्वे तुंविकूर्मि <u>त्राशसो</u> हर्वन्त इन्द्रोंतर्यः । | • •           |
| तिरश्चिवृर्यः सवना वेमो गाँह शाविष्ठ श्रुधि मे हर्वम्                           | १२            |
| वय घो ते ते इ दिन्द्र विशा अपि प्मसि ।                                          | * `           |
| नुहि त्युन्यः पुरुहृत कश्चन मध्वन्नस्ति महिंता                                  | १३            |
| त्व नी अस्या अमेतेष्ठत क्षुधोर्ट ऽभिर्शस्तेखं स्पृधि ।                          | •             |
| त्व ने ऊती तर्व चित्रयो धिया शिक्षो शचिष्ठ गातुवित्                             | १४            |
| सोम् इद्यं: सुतो अस्तु कर्षयो मा विभीतन ।                                       |               |
| अपेनेप ध्वस्मार्यति स्वय धेपो अपीयति                                            | १५ [५०](१२१९) |
| (=0)                                                                            |               |
| २१ मत्ह्यः साम्भद् , मैत्रावराणिर्मान्यः, वहचो वा मन्स्या जाल                   | नजा ।         |
| आदित्याः, १०-र२ अदितिः। गायत्रां।                                               |               |

त्यान् नु क्षत्रियाँ अर्व आर्वित्यान् याचिपामहे । मुमूट्यीकॉ अमिर्प्टये मित्रों नो अत्पहतिं वर्रण' पर्वद्यमा । आदित्यामो यथा विदुः २ तेषा हि चित्रमुक्ष्यर् वर्रुधमस्ति वाशुर्वे । आदित्यानामस्कृते

(१२२२)

मन्त्राक्ष ६ च च ५३ ] [ 4 4 4 14 4 [str1 वर्षिया सङ्गामन्। वर्षम् विद्यारीयम् । अनुस्या पूर्वीको जीवान् वो अमि बीतना "ऽऽदिस्वाद्यः पुरा इपति । कर्र्यः स्य इवयकुरः 4 [41] या भागतार्थ सुन्द्रतः वर्कप्रसस्ति रच्यादिः । तेनां के अधि बोधन अस्ति देवा अंद्रापुर्व क्षितु रानुमनागकः । माहित्यु असूतिमतः मा हा सेर्नु बिवरूवं मुद्दे बूंधवरतु सम्पर्धि । रुक्त प्रस्ति चुवो बुसी c मानां मुका रिपुकां कृं⊟नानांमकिन्यका । देशां अभि व मूंसव प्रमाणकारिते भाषाम् ब्रेम्पूर्यं कुवे । नुमुद्धीकानुमिध्यवे १० [पर] पर्नि द्रीन संशीर औं उर्पपुत्र निर्वादतः । मार्किस्तोकस्यं मो रिवर अनेको न उपबन उक्षि वि वर्तते । कवि होकार्व औरसे १२ वे बूर्यानी सिन्तीया नर्वच्याहाः स्वयंसदाः । ह्वा फ्रांन्वे अपूर्व 88 ते में आधा वृष्यांचा वार्वित्यातो कुमार्चत । स्तृतं प्रश्नविद्यविदे 88 अप्रे द नं इव सद् प्राविश्व कर्य दुर्वितः । इसम्बर्गमुगी १५ [५१] स<u>म्मा</u>नि व पुरान्त अर्धित्या <u>क</u>्रिक्षित्व । पुरा हुवं वृंसुन्नई 29 शान्त्रां हि प्रवेतकः प्रतिकार चित्रेनंकः । देशाः क्रमुख जीवत ŧu तर तु तो वर्ष्य सम्पत्त आदिना चन्तुर्गाचति । पुन्यक्ष्य विद्याचित ₹€ नारनाष्ट्रमस्ति तत् तर् आर्थियातो अतिष्यर्थं । पृथ्यस्मर्गं युक्त 23 का नां क्रीतिस्थित । आर्दिन्याः कृतिना सर्वः । प्रथ मु अरसी वर्धाद नि दु हेर्चे व्यक्ति नार्निस्पात्तो नि संहितन् । विन्तुनिव बूंब्ला स्वरं 9 [44] (tHe [ चळनोऽम्बला ४९४ **१०** १ ६८] (%c) १९ निवर्तेच अजिरका । १९४५ १४-१९ व्यक्तान्वतेची शावती, धतुष्ट्रासुका जनानान (महत्तुर्श्यायम्पी) ६३७,१ सहस्तुर् १६ ग्रह्मा का त्या र<u>र्थ वर्धी</u>वर्ष <u>सुकार्य वर्तयानति । हुविधूर्मिन्हीच्या सिम्</u>य क्रविंग्द्र सर्ववे रै हुर्विसुन्त हुर्विकतो सर्वति किर्म्यण कर । जा पंताय सहित्तका करने हे महिला कुछः परिं एक्सक्संतीयतुः। इस्ता वर्ज विरुप्यपेत क्षिणार्नास्य कृत्यक्ति सर्वाकास्य प्रचंकः । **नर्देन चर्न**निया कृति हो स्वांनाय ४ अभिन्दवे प्रकृषे प्रविधिक्षेत्र व वर्षः । मान्त्र कृषेन्य स्तर्व पुरोबाह्ममुचीवतः जिन्दंबुर्गः भूराचंत्रम् । इसिन द्विपर्यनाम् तेतुमिहार्थके इदः इम्ब्रॅ क्वामि प्रीतयं। या पूर्व्यामनुष्युति श्रीलं क्वप्रीमो यूना ७ (१९३४)

-5

(१११८)

|                                                                                                                                                           |                  | , -   |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------|
| न पर्स्य ते शवसान सुरूयमानका मत्यः । निकः शवासि ते नशत्                                                                                                   | <                |       |        |
| त्वोतां <u>स</u> स्त्वा युजा ऽप्सु सूर्ये <u>मह</u> रुद्धनंम् । जर्येम पृत्सु वंजिव'<br>तं त्वां <u>य</u> द्वेभिरीमोर् <u>ट</u> त <u>गी</u> भिरीवंणस्तम । | ٩.               |       |        |
| इन्द्र यथा चित्राविध वाजेपु पुरुमाय्यम्                                                                                                                   | ζo               | [२]   |        |
| पस्य ते स्वाद् सुरूपं स्वाही प्रणीतिरद्विवः । युक्तो वितन्तुसार्यः                                                                                        | 35               |       |        |
| चुरु णस्तुन <u>वेर्</u> ट तन चुरु क्षर्याय नस्कृषि । <u>उ</u> रु णी यन्धि <u>जी</u> यसे                                                                   | ??               |       |        |
| चुरं नृभ्ये चुरु गर्व चुरु रथाय पन्थाम । नेवनीति मनामहे                                                                                                   | 35               |       |        |
| उपे सा वयु क्षाद्वा नरः सोमेस्य क्ष्यां । तिष्ठीन्त स्वादुगुतयः                                                                                           | १४               |       |        |
| प्समाविन्द्रोत आ वृष्ट्रे इरी ऋक्षंस्य सूनवि । आध्वमेधस्य रोहिता                                                                                          | 84               | [३]   |        |
| सुर्खी आतिथिग्वे स्वंभीशूँगुर्से । आम्बमेधे सुपेशीसः                                                                                                      | १६               |       |        |
| पळन्वा आतिथाम इन्द्रोते वधूर्मतः । सर्चा पुतर्कती सनम्                                                                                                    | १७               |       |        |
| ऐपुं चेत्तुर्वण्य त्युन्तर्क्कञ्चेव्यर्वची । स्युमीद्यः कशावती                                                                                            | १८               |       |        |
| न पुष्मे योजवन्धवो निनित्सुश्चन मत्यैः । अवग्रमि वीधरत्                                                                                                   | १९               | [8]   | (११५९) |
| ( 49 )                                                                                                                                                    |                  |       |        |
| रैट प्रियमेघ बाङ्गिरसः । इन्द्रः, ११ ( अर्धवस्य ) विश्वे देवाः, ११ ( उत्तरार्धेश<br>मनुष्टुष् २ उष्णिक् ४-६ गायथी, ११, १६ पङ्किः, १७-१८ पृः               | त्य ) १<br>इसी । | १२ यम | पर ।   |
| मप्र पिछापुम्मिपं मुन्दर्भीग्रयेन्द्वि । धिया वी मेधसतिये पुरुष्या विव                                                                                    | ासति             | 8     |        |
| नुष षु ओवंतीनां नुष योर्युवतीनाम् । पति वो अध्न्यांना धेनूनामि                                                                                            | रुयमि            | 2     |        |
| ता अस्य मूर्ववीह्स सोमं भीणन्ति पृश्लयः।                                                                                                                  |                  |       |        |
| जन्मन् वेवानां विश्र छिप्या रेचिने विव                                                                                                                    | ,                | Ŕ     |        |
| अमि प्र गोपित गिरे न्द्रमर्ख यथा विदे । सूनु सत्यस्य सत्पितम्                                                                                             |                  | 8     |        |
| आ हरेपः ससृक्षिरे ऽर्रुपीरिषे वृहिपि । पञ्चामि सनवामहे                                                                                                    |                  | 4     | [4]    |
| इन्द्रीय गार्व आशिर इदुद्रे बुजिणे मधु। यत सीमुपह्नरे विदत्                                                                                               |                  | Ę     |        |
| उयद्भप्तस्य विष्टपं गृहमिन्दे <u>श्</u> च गन्वहि ।                                                                                                        |                  |       |        |
| मध्यः पीत्वा संचेविह् जि सम सरस्य पुदे                                                                                                                    |                  | હ     |        |
| अर्चेत प्रार्चेत पियमेथा <u>सो</u> अर्चत । अर्चन्तु पुत्रका उत पुर न धूण्यवेच                                                                             | ति               | C     |        |
| अर्व स्वराति गर्मरो गोधा परि सनिष्वणत्।                                                                                                                   |                  |       |        |
| पिक्ष्न परि चनिष्ककु दिन्द्रां य बद्धोर्यतम्                                                                                                              |                  | 3     | (११६८) |

| चलोहामण्डेम०५,य ह] [५१४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [44004                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| आ पत् पर्यन्तपुन्नः नृतुत्रा अर्थसमृत्यः। अपुस्पुःरं गुमानतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | सोमुक्तिमानु सामें १०१९             |
| मपादिको अर्थापुत्रि हिन्दं देवा अस्तरात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
| वरण दोवृद्द संपातः तन्त्राचा अस्त्रीनकतः क्रमां निर्माणिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15                                  |
| पुरुष) जाल वृद्धमा वृद्धमा क्षेत्रका क्षेत्रका । क्षाप्तकारिक क्षाप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4BB_                                |
| ा करणा अनुसार मानवार । सामन् केल करणा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कप्रमा हो जनपन ११                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 414 4 - 4                           |
| भिन्द <b>क्रुनान आवर्ग</b> पथ्यमधी को लिल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ţ¥                                  |
| जनका न क्रेमाएको   धरि निष्यत क्रवं क्रवंत । ज नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रिक्रे बाक्रे विकार र १५            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T. 2                                |
| AN THE WARTE PERSONNEL CO. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| जांचे चित्रम् सुवित सहेशेच आक्रामध्य करूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | {♥                                  |
| and waterlieff interprise teams a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| प्रयोगनु धर्यति वृत्रसर्विति हितर्ययस आसत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹< [v](१ <del>१८८</del> )           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Program and the control of the contr | हमोऽबुद्धास्त क्या वर्षः सन्तः      |
| रेण पुरस्तान्त्र साञ्चलितमाः राज्या पुरानीह रे व अन्यानान्तः (विश्वताः<br>रेरे सीक्षमती रेरे अधिकार रेत सामापुर्य रेर कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वृहती क्षत्र स्थावृहती है।<br>जीवान |
| या गर्ना वर्षभावी सामा क्षांतिकरीका .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4148                                |
| विश्वांतां तहता पूर्वमानां ज्यस्ते यो बुनका पूर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| FILE OF STEEL STEELS STEELS STEEL CO., CO., CO., CO., CO., CO., CO., CO.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹                                   |
| करनाय बद्धाः वर्ति वाचि वर्त्ततो अद्भा पृथे व वृद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                   |
| निकार कर्ममा नम् चम्बार समृत्युचम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹                                   |
| वर्ष न प्रवेदिश्यार्तिकृत्वम् अर्थने कृष्णानेकृत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Married ages and after feedings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŧ                                   |
| अपोक्तम् इतंत्राम् सम्पर्धः यस्मिन् अधिक्षमणः।<br>ये पुनना वार्यमाने स्रयोजनुः यांना स्राम्यं स्रमोननुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |
| परवर्ष इन्द्र ते छा। भूतं कूर्याञ्चल स्पृत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ¥                                   |
| न स्वी विक्रिय साहर्ष नूर्वा अञ्च क जानमंत्र रेव्हेरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| र मध्य प्रमा नहीं व स्थानांने हिर्देशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 [c] (tect)                        |

| आ पंपाय महिना वृष्ण्या वृष्टुन विश्वा शविष्टु शर्वसा ।                                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| अस्माँ अव मघवून गोर्मति व्येज वर्वित्विवाभिकृतिभिः                                       | ६      |
| न सीमदेव आप दियं दीर्घायो मत्यः ।                                                        |        |
| एतंग्वा चिद्य एतंशा युपोर्जते ह्यी इन्हों युपोर्जते                                      | ৬      |
| त वी मुहो मुहाय्यामिन्द्र वानाय सुक्षाणीम ।                                              |        |
| यो गाधेषु य आरंणेषु हत्यो वाजेष्वस्ति हर्व्य                                             | ۷      |
| उदू पु णो वसो मुहे मृशस्य शूर राधसे।                                                     |        |
| उदू पु णी वसो मुहे मुझस्व शूर राधिसे।<br>उदू पु मुह्मे मेचवन मुचर्त्तय उदिन्तु अवसे मुहे | 0,     |
| व ने इन्द्र ऋतुयु स्त्वानिदो नि तृम्पसि ।                                                |        |
| मध्ये वसिष्व तुविनृम्णोवि र्मि वृास विश्विश्यो हथीः                                      | १० [९] |

अन्यवेतुममानुष् मर्यज्वानुमद्वयुम् ।

अब स्वः सस्ता वुधुवीत पर्वतः सुन्नाय वस्यु पर्वतः

११ इ. च मेल्लास्स्य

त्व न इन्द्रा<u>सों</u> इस्ते शविष्ठ कृतवे। धानाना न स गृंभायास्मुयु हिं: स गृंभायास्मुयु ?२ सखीयः कर्तुमिच्छत क्या राधाम शरस्य । उपस्तुति <u>भोजः सूरियों अक्ष</u>यः १३

मूरिमि' समह कपिमि चेहिंप्मिद्धः स्तविष्यसे ।

यवित्यमेकंमक्ति च्छरं वृत्सान् पंगुद्दं.

88

कर्णगृह्यां मुचवां शीख्वेच्यो वृत्स निख्नम्य आनीयत् । अजां सूरिर्न धार्तव १५ [१०] (१२९२)

( 98 )

१५ सुदीति-पुर्वमीळ्हायाङ्गिरसौ, तयोर्थांग्यतरः। अग्निः। गायत्री, १०-१५ प्रगाथाः (विषमा पृहती, समा सतोपृहती)।

त्व नो अग्ने महोमिः पाहि विश्वेस्या असीतः । उत <u>हि</u>यो मत्येस्य १ नहि मन्युः पौरुषेय ईशे हि व प्रियजात । त्वमिर्व<u>िस क्षपांवान् २</u> स <u>नो विश्वेमिर्नेविमि कर्जी नपाद्मव्रो</u>शोचे । <u>र</u>यि देहि <u>विश्ववारम्</u> ३ न तमीने असीतयो मर्ते युवन्त रायः । य त्रायसे वाश्वासम् ४ य त्व विष मेथसां<u>ता वभे हिनोपि</u> धर्माय । स त<u>वो</u>ती गोषु गन्तां ५ [११]

त्वं र्षि पुरुषीर मध्रे ब्राज्ये मतीय । प्रणी नय वस्यो अच्छ ६ उरुष्या जो मा जर्म हा अधायने जनिवेतः । उराज्येर्य करीन

(११९९)

| भागोहा। स. ५ - ५ व । १३                                                                                                                                                                                                                                   | [44]                                                                                                                                                                                | [#· 44 1/4                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| अस् मार्किन्द्र दुन्तरनं तुर्गतन्त्र्यंते दुन्नेत<br>स सु वस्त्र वर्ष <u>म</u> ु स्कूनी बसुस्पर्दानस्य<br>मन्द्रां स स्क्रिक्सांचित्रं सिती बस्तु ब्रह्                                                                                                   | । सर्व वहां अधिनृत्यः                                                                                                                                                               | 6                          |
| अच्छा चुकाला नर्मशा पुरुवर्स पुष्पान                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                     | <b>₹•</b> [₹₹]             |
| अपि मृत् सार्वा ज्ञातनंत्रं युक्तात् वार्याः<br>कृता या भूवृक्का नर्तेष्याः केती अन्तर्तनी<br>अपि वा व्यवस्थाः अपि वेषुस्थान्ते ।                                                                                                                         | <u>चि</u> षि                                                                                                                                                                        | **                         |
| ञ्जाति भीत् प्रधानमधीन स्टाति क्षेत्रांतु<br>अधिनियां सुक्ते प्रसम् सः क्षित्रं यो वार्याका                                                                                                                                                               | <b>ला</b> चेंबे                                                                                                                                                                     | 14                         |
| ञ्चाम त्राचे कर्ने झन्यंत्रीन्त्रे वर्त वर्त तर्<br>जुमि त्राचे कर्ने झन्यंत्रीन्त्रे वर्त वर्त तर्                                                                                                                                                       | पान्                                                                                                                                                                                | 11                         |
| अभि गुरे पुंचनीम्ब पूर्त नहीं अभि तुं                                                                                                                                                                                                                     | क्रियों प्रार्थित                                                                                                                                                                   | <b>\$</b> 8                |
| ञ्जनि होते बोहुनै तो पूर्वीका स्त्रहि हो स्त्रह<br>विन्योप् विस्थितित हम्मो सुद्धस्त्र <del>विद्व</del> रा                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     | \$4 [\$3] (t)              |
|                                                                                                                                                                                                                                                           | (44)                                                                                                                                                                                |                            |
| हि वर्षके नायका व<br>हो वर्षके नुष्पासा मंत्रा चुन्तुकेल दुन्ने।<br>विश्वनकार्यो में सीनुद्रोत्ता हुनावर्षि<br>हुन्तिच्याले तं जर्ने पूर्व पूर्व में हुन्दिवर्ध<br>हुन्तिच्याले कर्ने व्याप में बहुन्तिक<br>वर्षन कुन्ते। कर्मिहिस निन्नुतार्तु न विस्कृत | ति वर्षीये वार क्वाची।  1 दिवीं श्रीस्थ प्रशासीसम्  1 पूर्णाम अस्य ग्रस्थम्  2 पुरुवासी दिवारी ग्रस्थम्  2 द्वाची दिवारी ग्रस्थम्  1 द्वाची दिवारी ग्रस्थम्  1 देशी स्रोतिव अस्मिन् | A [5A]<br>A<br>8<br>6<br>5 |
| द्वता कंद्र वस्तुह दर्भावधीलेन पृहर<br>दुहाँने तुर्वेश्चा नुद्र हा वर्ध नृत्रतः<br>आ प्रश्नोतिकके हस्त्र होह्येषुच्यकी<br>वर्ष क्रियतिकते हस्त्र होह्येषुच्यकी<br>निवासि सर्वेतास्त्र प्रशासिक वर्षास्त्र                                                 | । मण्डा इतिरी असते<br>। श्रीचीनेशस्त्रस्थितम्                                                                                                                                       | t. [t4]                    |
| जनवारविश्वांचा विधिश्तं पुर्वते वर्ष                                                                                                                                                                                                                      | । जन्म विश्वनी                                                                                                                                                                      | ff (#                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |                            |

t

| गाव उपांवता <u>व</u> त <u>मही युक्तस्य र</u> ुप्सुदा<br>आ सुते सिञ्चत श्रि <u>ष</u> रोर्दस्योर <u>मि</u> श्रियम् | 1  | चुभा कणी हिर्ण्ययां<br>रुसा वृंधीत वृष्मम् | १ <del>२</del><br>१३   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|------------------------|
| ते जीनत स्व <u>मो</u> क्य <u>ां</u> स वृत्सा <u>सो</u> न <u>मा</u> नुर्मिः                                       |    | मिथो नैसन्त ज्ञामिभिः                      | <b>88</b>              |
|                                                                                                                  |    |                                            |                        |
| उप स्रकेषु चप्सेतः कृण्वते धुरुणं वि्वि                                                                          | ŧ  | इन्दे अग्ना नमः म्दः                       | १५ [१६]                |
| अर्थुसत् पिप्युपीमिष् मूर्जं सप्तर्पदीसरिः                                                                       | ı  | स्यस्य सप्त प्रिमिनः                       | १६                     |
| सोमेस्य मित्रावरुणो दिता सूर् आ देवे                                                                             | 1  | तवातुरस्य भेपुजम्                          | र ७                    |
| <u>चतो न्वस्य</u> यत् पृव ह <u>ीर्यतस्य निधान्यं</u> म्                                                          | t  | परि चा जिह्नयोतनत                          | १८[१७](२३०४)           |
|                                                                                                                  |    |                                            | - L - 2(11 y           |
| १८ गोपवन आश्रेयः र                                                                                               |    | ९३ )<br>शिद्यो । स्थिनी । गायत्री ।        |                        |
| उदीरायामृतायते युक्तायोमिवना रर्थम्                                                                              | 1  | अन्ति पद्भृतु बामयं                        | 8                      |
| निमिषश्चिज्जवीयमा रथेना यांतमश्चिना                                                                              | 1  | अन्ति पर्सृतु चामवंः                       | ٠<br>٦                 |
| उपं स्तृणीतुमर्त्रये हिमेनं धर्ममंश्विना                                                                         |    | अन्ति पद्धीत वामर्थः                       | ą                      |
| कृत स्थः कृत जम्मथः कृत रचेनेव पेतथः                                                                             |    |                                            | 8                      |
| पन्य कर्ति कर्ति चि च्छुश्रूपार्तिम हर्वम्                                                                       |    |                                            | <sup>९</sup><br>५ [१८] |
| न्यूय नातु नात् । न न्यु दूनातात्त्व दनन्त                                                                       | •  | नारत नक्ष्य वानवर                          | , [te]                 |
| अिंवना यामहूर्तमा नेविष्ठ गाम्याप्यम्                                                                            | ١  | अन्ति पर्स्नतु चामवीः                      | Ę                      |
| अर्थनतुमञ्जेष गृह क्षेणुत युवमंश्विना                                                                            | ı  | अन्ति पद्धेतु चामवे                        | v                      |
| वरेथे अग्निमातपो वर्वते वृत्वचिये                                                                                | ŧ  | अन्ति पर्सृतु वामवेः                       | c                      |
| त्र <u>सप्तविधिग्रशसा</u> धारा <u>म</u> ग्रेरशायत                                                                | 1  | अन्ति पर्सृतु धामवीः                       | S,                     |
| इहा गेतं वृषण्वस् शृणुतं मं इम हर्वम्                                                                            | 1  | अन्ति पर्स्नुतु वामवे                      | १० [१९.]               |
|                                                                                                                  |    |                                            | . [, 4]                |
| किमिद वा पुराणव ज्जरतोरिव शस्यते                                                                                 |    | अन्ति प्रसृतु बामवः                        | 99                     |
| <u>समानं धाँ सजा</u> त्यं समानो वन्धुरिश्वना                                                                     | ŧ  | अन्ति पद्भृतु वामवः                        | १२                     |
| यो <u>चा</u> रजांस्यश्वि <u>ना</u> स्थों <u>वि</u> या <u>ति</u> रोदंसी                                           |    | अन्ति पर्सृतु वामयः                        | <i>₹</i> ₹             |
| आ <u>नो</u> गर्न् <u>येमि</u> रइब्वैं <u>स</u> हस्र <u>ी</u> क्पं गच्छतम्                                        |    | अन्ति पर्सृतु बामवे                        | <i>\$8</i>             |
| मा <u>नो</u> गव्ये <u>मि</u> रहब्यै: सहस्रे <u>मि</u> रति ख्यतम                                                  |    | अन्ति पद्धृतु वामर्थः                      | १५                     |
| अरुणप्सुरुपा अमु दक्रज्योतिर्कतावरी                                                                              |    | अन्ति पर्द्भुतु शामवः                      | १६                     |
| अश्विना सु विचार्कश वृक्ष परशुमाँ ईव                                                                             | 1  | अन्ति पर्सृत् वामवः                        | १७                     |
| पुरं न धृष्णुवा केज कृष्णया बाधितो विश                                                                           | Πì | अन्ति पद्भृतु वामर्वः                      | १८[२०](१३८३)           |
| wo %                                                                                                             |    | ~~ <u> </u>                                | - F , T(104)           |

| क्ष्मेसाज ६४                                                         | 11]                             | [387]                                                                   | [बीर देव कर केरी         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                      | प्रकृतः= ( व                    | (क्ष )<br>क्रेन, ११-११ सार्का भुतार्था । १<br>(इपुर्+पायम्पी), ११-१५ मह | १९९।<br>११ व्यक्तसम्बद्ध |
| क्रियाविंसी <u>पो</u> आ                                              |                                 |                                                                         |                          |
| अपी हो हुई वर्षः                                                     |                                 |                                                                         |                          |
| य जनासा सूर्यन्यना                                                   | मुद्र न नाप                     | र्यसुतिस् । प्रसंत्रीनु वर्तस्त                                         | मि: <b>ए</b>             |
| जार्थन्य पुष्पुक्तांत्रं                                             | ज्येष्य मुस्सिया                |                                                                         | •                        |
| यस्य युतर्गा पृष                                                     | हामी अनींचू ।                   | रकी                                                                     | 8.                       |
| अपूर्व जायनंत्रधे शि                                                 | रस्त्रमांति सुर्मुका            | (१ पूरा <b>र्व</b> स <u>म</u> ्जातिकंत्                                 | ५ (११)                   |
| प्रमा <u>भा</u> चं जनां <u>हवे हे</u><br>हवं ते नर्म्यची <u>स</u> रि | अपि इंग्वेशिति<br>प्रे अपाप्तुर | अधि । शुक्रांनाको युक्क्षंचा<br>सन्त ।                                  | 4                        |
| मन्द्र सुत्रोत सुद्धते                                               | : <u>इन्त</u> े ब्स्नार्ट       | ( <del>a</del>                                                          | <b>'9</b>                |
| सार्थ अबे संबंधा                                                     | वर्णिया असत वि                  | य । वर्ष वर्षस्य तुन्द्रेतः                                             | 4                        |
| का पुत्रेयंतियाँ हुव<br>अञ्चलिश्च रंजुर्च                            | प्रयोग वर्षकि का                | r ) क्वति चुल्लुपे                                                      | •                        |
| परत्र भवीति तूर्वेड                                                  | पर्मकर्प प                      | इयर् <sup>क</sup>                                                       | 1 [9 <b>1</b> ]          |
| वं रूपं गोवर्वनो शिय                                                 | वर्निपद्धा अ                    | द्विन्छ । श्र पांचक पुत्री क्ष्मेय                                      | . 22                     |
| थे जा जनांत हंग्री<br>अहे हुंखन जाओं                                 | <u>तुपाभा</u> कार्यसार          | रवे । स वाचि पृष्ठतूर्ये                                                | 19                       |
| सर्थातीय स्तु <u>क</u> ारि<br>मा कुरार माक्क                         | र्ना मुक्त भीव                  | र्षे चौर्याय                                                            | 3.6                      |
| मुर्श्वाता अभि वय                                                    | । महस्य पद्मा ।                 | र तुरसंद                                                                | śA                       |
| मुख्यित त्यां मध्य<br>वेळीया अ <u>न्य</u> द्वातीरः                   | क्षांबृत्याद्य <u>ित</u><br>इ   | and:<br>Likerii i                                                       | [*[\$3](t=0)             |
|                                                                      | 14 feet                         | (७५)<br>व्यक्तिकः समित्रासम्बद्धाः                                      |                          |
| भ्यस्य हि र्जुहर्नर्ती                                               | अभारें अध रुपी                  | र्रक्ष । विश्वतेतां पूज्यंत प्रांद                                      | t                        |
| प्रमानिक पूर्व आ                                                     | क्षा बाक्ते हिंदुर्च            | छ । व्यक्तिमा बाबी दृष्टि                                               | S (141)                  |

| • | 1.30 | 1 |
|---|------|---|
|   | 142  | 1 |

| ¥o | Ę, | ¥• | ч, | ₹• | ₹8 | 1 |
|----|----|----|----|----|----|---|
|----|----|----|----|----|----|---|

क्रिग्वेदः। मं० ८, स्० ७५ म॰ ३

|                                                                            |                                | 3                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| त्व ह यद्यविष्ठ्य सहसः सूनवाहुत                                            | । ऋतावा युज्ञियो मुर्व         |                       |
| <u>अयम्</u> ग्निः संबुक्षि <u>णो</u> वार्जस्य <u>श</u> ति <u>न</u> स्पर्ति | । मुर्धा क्वी रंग्रीणाम्       | 8                     |
| त नेमिमूमवी युथा ऽऽ नमस्य सहूंतिमि                                         | । नेवीयो यज्ञमंज्ञिर           | ५ [२४]                |
| तस्में नुनमुभिद्यंवे बाचा विकृष नित्यंया                                   | । वृष्णे चोदस्व सुप्दुतिम्     | Ę                     |
| कर्मु चिव्रस्य सेनेया अग्रेरणीकचक्षसः                                      | । पुणि गोर्षु स्तरामहे         | ড                     |
| मा नो वेवाना विशे प्रस्तातीरियोद्याः                                       | । कुश न हांसुरप्त्याः          | c                     |
| मा नः समस्य दूद्यर्थः परिद्वेषसो अंहति                                     | । ऊर्मिन नावमा वेधीत           | 9,                    |
| नर्मस्ते अग्र ओजंसे गुणन्ति देव कृष्टपं                                    | । अमेर्मित्रमर्व्य             | १० [२५]               |
| -                                                                          |                                | 7. 1.0                |
| कुवित् सु नो गविंप्ट्रये असे सुवैधियो गुयिम्                               | । उर्चकृदुर णंस्कृधि           | ? ?                   |
| मा नी अस्मिन् महाधने पर्रा वर्गार्मृर्यथा                                  | । सुवर्गं स रुपिं जीय          | १२                    |
| अन्यमुस्मद्धिया इय मधे सिर्ववतु दुच्छुना                                   |                                | १३                    |
| यस्यानुपन्न <u>म</u> स्विन् श्रामीमदुर्मेखस्य वा                           | । त घेवृग्निर्वृधार्वति        | 38                    |
| परस्या अधि सुवतो अवरा अभ्या तर                                             | । य <u>ञ</u> ्चाहमस्मि ताँ अंव | ٧٠                    |
| विद्रा हि ते पुरा वय मग्ने पितुर्यथार्वस                                   | । अर्घा ते सुम्नमींमहे         | १ <b>६[२६]</b> (१३७४) |
|                                                                            | (98)                           | . 12 . 36             |
| १ <sup>०</sup> फहसतिः क                                                    | एव । इस्द्र । गायश्री ।        |                       |
| इम नु मापिन हुव इन्द्रमीशानिमोर्जसा                                        | । मुरुत्वेन्त्र न वृक्तेसं     | \$                    |
|                                                                            |                                | <b>२</b>              |
| अयमिन्द्री मुरुत्सेखा वि वृत्रस्यामिन्वच्छिरी                              | ा वश्रण <u>श</u> तपवणा         |                       |
| वाव्धानो मुरुत्सुले न्द्रो वि वृद्यमैरयत्                                  | । सूजन् त्संमुद्रियां अप'      | ३                     |
| अप हु पेन वा इद स्वर्मिकत्वेता जितम्                                       | । इन्द्रेंण सोर्मपीतये         | ß                     |
| मुरुत्वेन्तमृ <u>जी</u> पिणा मोर्जस्वन्त विराप्शनंम्                       | । इन्द्रं ग्रीभिंईवामहे        | · .                   |
| इन्द्रं पुलेन मन्मना मुक्तवंन्त हवामहे                                     | । अस्य सोर्मस्य पीतर्ये        | ६ [२७]                |
| मुरुत्वा इन्द्र मीड्डः पिना सीम शतकतो                                      | । अस्मिन् युत्ते पुंब्युत      | ى/                    |
| तुम्पेदिन्द्र मुरुत्वति सुता सोमसो अदिव                                    | । हुदा हूंपन्त उक्थिनं         | <                     |
| पिनेदिन्त्र मुरुत्सेखा सुत सामु दिविन्टिपु                                 | । बच्च शिशांन ओर्जसा           | Q                     |
| <u>उचिप्नुन्नोजसा सह पी</u> त्वी शिप्ने अवेषयः                             | । सोममिन्द् चुमू मृतम्         | १०                    |
| ञर्नु त्वा रोर्द्सी उमे कर्समाणमकृषेताम्                                   | । इन्द्र यहंम्युहामेवः         | 8.8                   |
| वार्च <u>म</u> प्टापंदी <u>म</u> ह नवंस्रक्तिमृतुस्पृशीम्                  | । इन्द्रात परि तुन्वं ममे      | १२[२८](३८t)           |



#### (90)

# ९ इत्नुभार्मवः। सोमः। गायत्री, ९ बनुषुव्।

अप बृत्नुरगृंभीतो विश्वजिबुद्धिदित् सोर्मः । ऋषिविधः जान्येन १

| अम्पूर्णोति यस्म मिपक्ति विश्व यत् तुरम        | । भेमुन्धः ख्युन्निः श्रोणी भूत्र    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| त्व सीय तनुकृद्ध्यो द्वेपीम्योऽन्यक्रीतभ्यः    | । उठ युन्तासि वर्षधम् ३              |
| त्वं विची तथु वृक्षे विंव आ पृथिव्या क्रंजीपिन | । यावींरुघस्ये चिद् द्वेषे ४         |
| अर्थिनो यन्ति चेष्यं मच्छानिब्दुपो गतिम        | । ष्वुज्युत्तृष्यंतः कामम् ५ [२३]    |
| बिष्यत् पूर्वं <u>नष्ट मुक्षीमृतापु</u> मीरयत् | । प्रेमायुस्तार्गुद्तीर्णम् ६        |
| तुषेखो नो धृद्धपाकु रहीपकतुरवातः               | । मर्चा न' सो <u>म</u> श हुदे ७      |
| मा नै: सोम् सं वीविजी मा वि वीभिषया राजन्      | ्। मा <u>नो</u> हार्वि त्विपा वंधी द |
| अप यत् स्वे सुधम्थे वेवानां वुर्मृतीरीक्षे ।   |                                      |
| राजुन्नपु विषे: सेधु मिङ्गो अपु विषे सेध       | <i>&amp;[\$8]</i> (१४१ <b>६</b> )    |
|                                                |                                      |

#### ( <0 )

# १० एक धूर्नीघसः । इन्द्राः, १० देवाः । गायधीः, १० त्रिषुष् ।

| <u>नसर्</u> थन्यं वृळाकंर म <u>र्</u> दितारं शतकतो                   | । त्व ने इन्द्र मृळप                | 8      |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| यो नः शब्बत् पुराविधा डर्मु <u>धो</u> वार्जसातये                     | । सत्व ने इन्द्रं मुळय              | २      |
| किमुद्ग र्ध्यचोर्दनः सुन्बानस्यां वितेवंसि                           | । कुवित् स्विन्द्र णः शकः           | 3      |
| इन्द्र प णो रथमव पृथाच्चित् सन्तमिदिवः                               | । पुरस्तांवेन में कृधि              | 8      |
| <u> इन्तो नु किमाससे प्रथम नो</u> रथं कृषि                           | । <u>उप</u> म व <u>ाजि</u> यु धर्यः | ५ [३५] |
| अवा नो वाज्युं रथं सुकरं ते किमित परि                                | । अस्मान् त्सु जिग्युपंस्कृधि       | Ę      |
| इन्द्र हर्त्यस्व पूर्वसि मुद्रा तं एति निष्कृतम्                     | । इय धीर्ऋत्वियविती                 | ড      |
| मा सीमवुरा आ भीगु न्दीं काप्छी हित धर्नम्                            |                                     | 6      |
| तुरीय नामे यज्ञियं युदा करस्तर्दुश्मसि                               |                                     | 9      |
| अर्वीवृधद्वो अमृ <u>ता</u> अर्मन्दी दे <u>क</u> र्यूदैवा <u>द</u> तः |                                     |        |
| तस्म <u>ड</u> रार्थः कृणुत प्र <u>श</u> स्तं <u>पातर्मेक्षु धि</u> र | १०[३६](१४२६)                        |        |



[48] शिखेद । म०८, स्॰ ८१, म॰ १ अ०६, भ०६, व०३] वाम नौ अस्त्वर्यमन् वाम वैरुण शस्यम् । वाम ह्यां<u>वृणी</u>महे ß बामस्य हि पेचेतस ईशीनासी रिशादसः । नेमोदित्या अवस्य यत 4 [3] । देवां वधार्य हमहे षुयमिद्धेः सुवानवः क्षियन्तो यान्तो अध्वन्ना 8 अधि न इन्द्रे<u>षां</u> विष्णों सञ्जात्यांनाम् । इता मर्रतो अश्विना ی । मातुर्गमें भरामहे प्र मातृत्व सुवानुवो ऽर्थ द्विता संमान्या 4 । अर्था चिद्व उत वृवि **९ [४]** (१४५३ यूपं हि प्ठा सुंदानव इन्द्रेज्येष्ठा अभिर्यंवः (28) ९ उज्ञाना काव्यः । अग्नि । गायत्री । । अग्नि रथ न वेद्यम् पेप्ठ वो अतिथि स्त्पे मित्रमिव प्रियम् ζ <u>फुविमित्र प्रचेतसं</u> य वेवा<u>सो</u> अर्थ द्विता । नि मत्यैप्याव्धः <del>२</del> त्वं यंविष्ठ बृाशू<u>यो</u> हैं: पांहि शृणुधी गिरं: । रक्षां तोकमुत त्मनां Ę । वर्राय देव मुन्यवे कर्या ते अमे अद्गिर् ऊर्जी न<u>पा</u>दुर्पस्तुतिम् Å । कर्त वोच इदं नर्मः वाशेम कस्य मनेसा यज्ञस्य सहसो यहो ५ [५] अधा त्व हि नस्करो विश्वा अस्मम्यं सुक्षितीः । वार्जन्विणसो गिरीः Ę कस्य नून परीणसो धियो जिन्वसि व्यते । गोर्पाता यस्यं ते गिरीः O ते मेर्जयन्त सुकर्तु पुरायाचीनमाजिपु । स्वेषु क्षयेषु वाजिनेम् 4 अमें सवीर एधते क्षेति क्षेमेपिः साधुमि नंकियं प्रनित हन्ति यः ९ [६] (१४६२) (4) ९ फुप्ण आङ्गिरसः। अदिवनौ । गायत्री । आ में हवें नासत्या अर्थिना गच्छेत युवम् । मध्यः सोमस्य पीतये 3 इम में स्तोममिश्वने म में शृणुतं हर्वम् । मध्वः सोमस्य पीतये २ अय वां कृष्णों अभ्विना हर्वते वाजिनीवस् । मध्यः सोर्मस्य पीतये Ź शृणुतं जीतुर्ह्यं कृष्णीस्य स्तुवतो नेरा । मध्वः सोमस्य पीतये R छार्वियन्तमवीन्य विप्रीय स्तुवते नरा । मध्वः सोर्मस्य पीतये ५ [७] गच्छेतं दृाशुपी गृह—मित्था स्तुवतो अश्विना । मध्वः सोमस्य पीतये ह्

। मध्वः सोर्मस्य पीतये

(१४६९)

पुआधां रासम रथे बीड्रंड्रे वृपण्वस्



(8883)

७ नृमेध-पुरुमेधावाङ्गिरसा । इन्द्रः । १-४ प्रगाधाः= (विषमा मृहती, समा सतीवृहती), ५-६ भनुष्दुप्, ७ षृहती।

ल०६, भ॰ ६, व॰ १० ।

बृहिष्न्ज्रीय गायत मर्रतो बुञ्चहर्तमम् । येन ज्योतिरजनयञ्चतावृधी वृदं वृवाय जागृषि अपोधमवृभिशेस्तीरशस्तिहा ऽथेन्द्रो युरुवार्भवत्। वेवास्त इन्द्र सुख्याय येमिरे वृहं द्वानो मर्रह्मण P म म इन्द्रीय बृहते मर्रतो बह्मार्चत । षुत्रं हेनति षृञ्चहा शातकतु विञ्रेण शातपर्वणा 3 अमि प्र भेर धृष्ता धृंपन्मनः श्रविश्चित् ते असङ्गृहत् । अर्पनत्वापो जर्वसा वि मातरो हत्ती वृत्र जया स्वै ऋ० ६९

| क्रमेकास रंगर ।र] [१४१]                                                             | [4       | 4 44      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| प्रजार्थया अपूर्यः वर्षसम् गुनुहत्यांत ।                                            |          |           |
| तत् वृद्धिवीर्ममयपु स्ववृद्धाना पुत धाव                                             | 4        |           |
| तत् तं दुको अभ्यापत् । तपुर्क दुत इस्कृतिकः ।                                       |          |           |
| तद्युन्तंत्रम्भूति पञ्जातं वर्ण्य कर्त्तत्                                          |          |           |
| भागां पुक्रमेर्त जा नूर्य रोहशे दिशि ।                                              |          |           |
| प्रमें म सम्मेन तक्ता सुबुकि मि पुर्व निर्मेनके बुक्त                               | •        | [19](177) |
| (4)                                                                                 |          |           |
| ६ वृत्रेष-पुरत्नेकाराष्ट्रिरको । एन्छ । ध्यानकः ( विवस पृहत्ते क                    | ग बडोग्र | ली ) ।    |
| या हो निष्यंतु इस्तु । इस्तुं शुक्ततुं शुक्तु ।                                     |          |           |
| वपु महानि सर्वनानि पृष्टहाः पंत्तुत्रमा आपीरकाः                                     |          |           |
| सं शृता नेत्रया राषंक्रम् स्पर्ति तस्य विक्रामुक्तः।                                |          |           |
| तुमियुक्तस्य पुरुषा पूर्विक्ये । युक्तस्य सर्वको तुक्                               | 9        |           |
| मद्यां त इन्ह् निर्मेश्यः क्रिशन्ते जनेतिञ्चना ।                                    |          |           |
| हुना श्रुपस्य हर्ष <u>न्त्र</u> पोञ्जने न्यू या हे अनेन्त्रप्री                     |          |           |
| लंबि कुलो संबद्धकर्मनको द्वासा सूर्वि स्टूब्बर्स ।                                  |          |           |
| स व्यं क्रांतिक पत्रकृता गुरमुद्धे अर्थनी एडिमा क्रेंबि                             | ¥        |           |
| स्वतित्र पुता अस्य जीवी संवतस्यो ।                                                  |          |           |
| श्रं कृतानि वेस्पन्तिन्वेत् वर्षः प्रेचा चर्नन्तिकृतः                               | ч        |           |
| तर्तुं स्वर कूर्यासुर प्रचेतन् । राजी अन्यन्तिको ।                                  |          |           |
| <u>अभीतुक्वर्षिः सर्वकार्तदश्वा</u> पति तुकान्ते अभवन्                              | Ų        | [11](140) |
| (11)                                                                                |          |           |
| <ul> <li>वारेची नक्का । एका । ज्वासुकृ १-५ क्वकि</li> </ul>                         | 1 1      |           |
| कुन् <u>या ।</u> वार्शवा <u>त</u> ती कोनुकरिं श्वतार्थिकः ।                         |          |           |
| अस्तुं मरेनवरूपी मिन्तांच हुन्दै त्या सुकार्च तुन्दै त्या                           | ŧ        |           |
| <u>स</u> ्त्री व पर्वि वी <u>एको</u> पूर्वपूर्व शिवार्कसन्द ।                       |          |           |
| हर्व करनेपूर्व दिव <u>क्रांस्तां</u> न्यं व <u>र्षान्यनं वर्ष्यनंत्रस्</u> विकांत्र | *        | (5:1)     |

| आ पुन त्यां चिकित्सामो ऽधि चुन त्या नेमंति।                    |               |   |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---|
| शर्नेरिय शनुकेरिव न्द्रयिन्द्रो परि सव                         | ध             |   |
| कुषिच्छकेत् कुवित् करेत् कुवित्रो वस्येसस्करंत ।               |               |   |
| कुवित् पंतिद्विषो युती रिन्द्रेण सुगमांमहै                     | 8             |   |
| <u>इमानि</u> त्रीणि <u>वि</u> ष्ट <u>ण</u> तानीन्द्र वि रोहय । |               |   |
| शिरस्तृतस्योर्वस् मार्विव म उपोदरे                             | u             |   |
| असी च या ने उर्वरा विमा तुन्व। मर्म ।                          |               |   |
| अधी तृतस्य पिछर्' सर्वा ता रीम्शा कृषि                         | Ę             |   |
| से रथस्य सेऽनेस् से युगस्य शतकतो ।                             |               |   |
| अपालामिन्द विष्पु लयकुणोः सूर्यत्वचम्                          | ७ [१४] (१५०८) | ) |
|                                                                |               |   |

(93)

### ३३ श्रुतकक्षः मुकक्षो वा आद्रिरसः। रन्द्रः। गायत्री, १ अनुष्टुण्।

| पान्तमा <u>वो अन्धेस</u> इन्द्रेमिभ प्र गोयत । <u>विश्वा</u> साहं श्रुतक्रेतु मां पुरुद्दृतं धुंठद्दुत गा <u>धान्यं सत्</u> थुतम् । इन्द्र इति ववीतन इन्द्र इत्री महानां वाता वाजांना नृतः । महां अ <u>भि</u> क्वा यंमत् अपीतु शिष्टपन्धंसः सुद्धस्य प्रहेपिणं । इन्द्रेगिरन्द्वो यविशिर तम्ब्रमि पार्चते नद्वं सोमस्य पीतयं । तदिद्धर्यस्य वर्धनम् | हेंम्ठ चर् <u>षणी</u> नाम् १<br>२<br>३<br>४<br>४ [१५] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| अस्य पीत्था मर्नानां वेषो वेषस्योजसा । विश्वामि मुवंना भुवत्                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६                                                     |
| त्यमुं वः सञ्चासाहुं विश्वांसु गीष्यांपंतम् । आ च्यांवयस्यूत्यें                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७                                                     |
| पुष्मं सन्तमनुवांणं सोमुपामनेषच्युतम् । नरमनुवांकंतुम्                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ८                                                     |
| शिक्षां ण इन्द्र गुय आ पुरु विद्वाँ कंचीपम । अर्वा नु पार्ये धनें                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ९                                                     |
| अतिश्चिष्नद्र ण उपा ऽऽ योहि शतवांजया । इषा महस्रवाजया                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १० [१६]                                               |
| अर्थाम् धीर्वतो घियो ऽर्थिदिः शक गोदरे । जर्थेम पुत्सु विज्ञवः                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ११                                                    |
| व्यर्थु त्वा शतकतो गावो न यर्वसेष्वा । उक्थेपु रणयामसि                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२                                                    |
| विश्वा हि मेर्त्यत्वना ऽर्नुकामा शतकतो । अर्थन्म विज्ञिताशसं                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १३                                                    |
| त्वे सु पुत्र शवसो ऽर्श्वेचन् कार्मकातयः । न त्वामिन्द्राति रिच्यते                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४                                                    |
| स नो वृष्क् त्सनिष्ठ <u>या स घोरर्या द्वि</u> ल्या । <u>धि</u> याविद्वि पुरंध्या                                                                                                                                                                                                                                                                    | १७ [१७] <sub>(१५२३)</sub>                             |

| ic} {સં-હય્યા,#ા                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| । तर्न जूने सर्व सद्दाः १६<br>। व व्यक्तिस्तरेता स्पेः १७<br>। विच्योत्त वृक्तम वृच्चित्रं १८<br>। अर्कतर्वन्तु आर्थः १९<br>। वृज्ञं प्रवास्थेः २ [१८]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| । तारियंत्रेण ता तिर्णे ११<br>। वा लागिनामंति तिर्णेश १२<br>। या त्रेण तुरुष्णे ते १६<br>। या त्रेण तुरुष्णे त्रेण १५<br>। वार्षेत्र प्रमुष्णे १५<br>। वार्षेत्र त्रेण त्रुष्णे १५<br>। वार्षेत्र त्रेण त्रुष्णे १५<br>। वार्षेत्र त्रिलेण हे स्वर्षे १५<br>। स्वर्षा त्रेणे |
| ६)<br>६४ १५ <u>८-श्रम्मम</u> ्य । यन्त्रश्री १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अस्तारिवि पूर्वः १ अर्थे व पुस्ताविवि पूर्वः १ अर्थे व पुस्ताविवि १ पुर्वि विश्वेष्टः १ पुर्वि वृश्वेष्टः १ पुर्वि वृश्वेष्टः १ पुर्वि पुर्वि वृश्वेष्टः १ पुर्वेष्टः १ पुर्वेषः १ पुर्वेष्टः १ पुर्वेषः १                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| इन्द्व' स वार्मने कृत ओर्जिष्टुः स मर्दे हित' । धुसी श् <u>लो</u> की म <u>सो</u><br>गिरा व <u>जो</u> न समृतः सर् <u>वलो</u> अनंपच्युतः । <u>ववक्ष ऋ</u> प्वो अस्तृत<br>दुर्गे चिन्नः सुगं क्षेषि गृ <u>णा</u> न ईन्द्व गिर्वणः । त्व चे मघवून वशं                                                                                                                                           |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| यस्यं ते नू चिंदादिशः न मिनिन्तं स्वराज्यंमः । न देवो नाधिगुर्जनं अधां ते अप्रीतिष्कृतः देवी शुष्मं सपर्यतः । छुमे सुंशिष्ट रोदंसी त्वमेतदंधारयः कृष्णासु रोहिणीपु च । पर्वष्णीपु रुशत पर्यवि यदहेरधं त्वियो विश्वे देवासो अक्षेमुः । विदन्मुगस्य तॉ अध्याद्धं मे निवरो मुंब वृज्ञहादिष्ट पाँस्यम् । अञ्चातशञ्चरस्तृतः                                                                      | ૧૨<br>!: १३<br>નં. १४<br>૧૫ [૨३]      |
| भूत वो वृ <u>ञ्चहन्तमं प्र शर्धं चर्षणी</u> नाम् । आ शृ <u>षे राधंसे म</u> हे<br><u>अया धिया चे गव्यया पुर्वणामन् पुर्वच्द्वतः । यत् सोमेसोम् आभ्<br/><u>बोधिन्मेना इदेस्तु नो वृञ्चहा मूर्योसुतिः । शृणोतुं श्</u>रक्ष <u>आ</u>शि<br/><u>कया त्वं ने ऊत्या अपि प्र मेन्वसे वृ</u>षम् । कयो स्तोतृम्य आ<br/>कस्य वृषो सुते सर्चा <u>नियुत्व</u>ान् वृषमो रंणत्। वृ<u>ञ्</u>हा सोमेपीतये</u> | वि १७<br>।पम् १८                      |
| अभी पु णुम्त्य रुपिं मन्द्रसानः संहस्रिणम् । प्रयुन्ता बोधि द्राशुं<br>पत्नीवन्तः सृता हम छुशन्ती यन्ति द्यीतये । अपा जिम्मिनिचुम्पु<br>इप्टा होत्रा असुक्षते न्द्रं वृधासी अध्वरे । अच्छावभूथमोजस्<br>इह त्या र्मधुमाद्या हुनी हिर्गणयकेश्या । द्योळहामुमि प्रयो र<br>तुम्यु सोमाः सुता इमे स्तीणै वृहिर्धिमावसो । स्तोतुम्य इन्द्रमा व                                                    | णः २२<br>ग २३<br>हुतम् २४             |
| आ ते वक्ष वि रेचिना दश्वत्ना वि वृश्यूषे । स्तोतृम्य इन्द्रेमचे<br>आ ते दशामीन्द्रिय मुक्था विश्वा शतकतो । म्तोतृम्य इन्द्र मुख्यासि<br>भव्रभेद्रं न आ मुरे पुमूर्ज शतकतो । यदिन्द्र मूळयसि<br>स नो विश्वान्या भेर सुवितानि शतकतो । यदिन्द्र मुळयसि<br>त्वामिर्ह्वेत्रहन्तम सुतार्वन्तो हवामहे । यदिन्द्र मुळयसि                                                                            | द्धय २७<br>नः २८<br>न <sup>•</sup> २९ |
| उप <u>नो</u> हरिभिः सुत याहि मेदाना पते । उप <u>नो</u> हरिभिः स्<br>द्विता यो र्युञ्चहन्तमो <u>वि</u> द इन्द्रं <u>शतकंतुः । उप नो</u> हरिभिः स्<br>त्व हि र्युञ्चहन्तेषां <u>पा</u> ता सोमा <u>ना</u> मसि । उप <u>नो</u> हरिभिः<br>इन्द्रं द्वे द्दातु न कम्भुक्षणमूम् रुपिम् । <u>वा</u> जी बंदातु <u>व</u> ाति                                                                           | षुतम ३२<br>सुतम् ३३                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |

| क्रमेशक (दर्ग]                                                                   | [100]                                           | [# 44 17 4 1      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                  | ( II ) [10-23]                                  | ## (# € \$1-{eq.} |
| ११ विन्द्रः प्रक्को स                                                            | महिरस'   यस्तः । <b>राज्ये</b> ।                | 1                 |
| मोर्पेपति मुस्ताँ भनुस्पूर्णका बुदोनांन्<br>पत्तां देश इपस्यं इता विन्तं शुक्रकी | । पुस्ता बही रचीयार्<br>। हुर्गुकरती हुक्के बन् | ₹<br><b>२</b>     |
| तत पुन्ने विन्यं अर्थ अर्थ गुव्यनित ब                                            |                                                 | Ę                 |
| वस्ति सोर्ग जुपै सुतः दिवंतपस्य जुदारं                                           |                                                 | ¥                 |
| पित्रीमा श्रिका अर्थुमा उना पुरास्तु वर्षका                                      |                                                 | 4                 |
| प्रता लेख नोहर्ये इन्हें हुनख बार्यत                                             | । गुरुद्धेविषं कसवि                             | <b>₹</b> [₹<]     |
| क्षंत्रिक्तन पूर्व-सित्र आर्थ हा विश्वीः                                         | । वर्षनित पुरस्सका                              | •                 |
| वर्षा ज्ञय तुरानां दूरानानये दृषे                                                | । सम्बं च बुरसर्ववंत्रास्                       | <                 |
| भा व विन्धा पार्षिसावि पुरर्पत् राष्ट्रसा                                        | नुष्य । जुष्तुः बोबंपीत्रवे                     | \$                |
| त्वान न पुनरसम्बद्ध दिये वा नक्तो हुवे                                           | । ज्ञस्य द्योगस्य ग्रीकरॅ                       | <b>{•</b>         |
| स्थान तु व वि रास्ती वस्तुपूर्वका हुवे                                           | । ज्ञान क्रोजेस्य प्रीवर्ष                      | 38                |
| त्यं हु बार्दरं मुखं निश्चित्रं दृष्णं दृष                                       | <ol> <li>अस्य कोर्जस्य प्रीतवें</li> </ol>      | \$5 [54] (Loca)   |
| 9. Reviden                                                                       | (९५)<br>(९५)                                    |                   |
| आ ला निर्व च्योतिय उस्के नुस्से विकं                                             |                                                 |                   |
| अभि त्यु सर्वपूत्र नर्व प्रस्तं न शुक्रां                                        | T4 T                                            | ŧ                 |
| आ त्यां भूका अंतुष्यकुः नृताकं इन्ध् रि                                          | किया ।                                          | •                 |
| पिंचा ल्यांन्यान्यंत इन्द्र विन्तान् ते वित                                      | WI.                                             | ę                 |
| विश्व कोने महोने का मिन्हें स्प्रसार्थने कुर                                     | PI I                                            | •                 |
| लंकि सर्पर्यक्षेत्री क्षी सर्विकाली                                              |                                                 | 1                 |
| भूभी हर्व तिग्रस्था हम्म बध्वां बहुर्वति                                         | 1                                               | -                 |
| भूक्षेत्रेम्य गामंत्रा शुक्सपूर्वि युक्ते असि                                    |                                                 | ٧                 |
| रम् बच्ने वर्शवर्ती विर्दे हुम्बावर्शीयका                                        | 1                                               |                   |
| दिक्षित्रकानुं विशे वृद्याकृतस्य दिव्युसी                                        | at .                                            | ۲ [۹]             |
| तर्नु परवानु वे मिर इन्ह्रीयक्थार्थि वावुष्ट                                     |                                                 |                   |
| पुर बंध्य धीरण निर्यातमा क्यासी                                                  |                                                 | (mu               |

ए<u>तो</u> न्विन्द्व स्तर्पाम शुद्ध शुद्धे<u>न</u> साम्ना । गुद्धेरुक्येवीवृध्वांसं शुद्ध आशीवीन् ममतु v इन्त्रे शुद्धो न आ गीह शुद्धः शुद्धामि<u>ंक</u>तिर्मिः। गुद्धो <u>र</u>ियं नि धौरय शुद्धो मंमद्धि <u>सो</u>म्यः 6 रन्त्र शुद्धो हि नी रूपिं शुद्धो स्त्रीनि वृाशुपे। शुद्धो वृत्राणि जिन्नसे शुद्धो वार्ज सिपासित ९ [३१] (१५९६)

(94)

२१ विरक्ष्वीराश्विरस्रो, युवानो वा मावत । इन्द्रः, १४ इन्द्रामकतः १५ इन्द्राषृहस्पती । विषदुए, ४ पिराद, २१ पुरस्ताज्ज्योतिः।

<u>अस्मा उपास आर्तिरन्त याम् मिन्द्रीय नक्तमूम्यीः सुवार्यः ।</u> अस्मा आपो मातरः सप्त तेन्थु र्नृम्यस्तराय सिन्धेवः सुपाराः ξ अतिविद्धा विथुरेणां चिव्छा जिः सप्त सानु सर्हिता गिरीणाम् । न तद्देवो न मर्त्यस्तुतूर्या यानि प्रवृद्धो वृष्मञ्चकारे 2 इन्द्रेस्य क्वं आयसो निर्मिश्छ इन्द्रेस्य वाह्योर्मूपिष्ट्रमोर्जः । शीर्पन्निन्त्रस्य कर्तवो निरेक आसन्नेपन्त शुल्पा उपाके ş मन्यें त्वा यज्ञियं पञ्जियांनां मन्ये त्वा प्यवेनमञ्जुतानाम् । मन्ये त्वा सत्वेनामिन्त्र केतं मन्ये त्वा यूषम चर्पणीनाम् Ŋ आ यहूजें बाह्योरिन्द्र घत्तें मक्च्युतमहेंये हन्तवा उं। प पर्वता अनेवन्त प गावः प ब्रह्माणी अभिनर्क्षन्त इन्द्रेम् ч [३२] तमु प्टवाम य इमा जुजान विश्वा जातान्यवैराण्यस्मात्। रन्द्रेण मित्रं विधिषेम ग्रीमिं क्यो नमोमिर्युष्म विशेम Ę वृत्रस्य त्वा <u>श्वसथा</u>वीर्षमाणा विश्वे वेवा अंजहुर्ये सस्तायः। मुरुद्धिरिन्द्र सुरूपं ते <u>अस्त्व ये</u>मा वि<u>न्वाः पूर्तना जपासि</u> b त्रिः षुष्टिस्त्वां मुरुतों वा<u>वृधा</u>ना <u>ड</u>ुमा ईव गुशयों युज्ञियांसः । उप त्वेमी कृधि नी मागुधेयं शुष्मं त पुना हुविपा विधेम C तिगममापूर्ध मुक्तामनीकं कस्त इन्द्र प्रति वर्ज द्रथर । अनावुधासो अर्द्धरा अवेवा अकेण ताँ अर्प वप ऋजीदिन मह ज्यापं तवसे सुवृक्ति वेरेय शिवतंमाय पुग्वः । गिवीहरो गिर इन्द्रीय पूर्वी धेहि तन्वे कुविवृद्ध चेर्वत १० [३३] (१५०५)

| क्षांता कर करों (१९)                                                                                    | [कंदर्धा वं छ        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| प्रस्थादेन विश्वं भनीयां हुणा न पुरर्गारण नुश्रेनीय ।                                                   |                      |
| नि स्पूर्ण शिया कृत्वि भूतस्य जुन्देतस्य कृतिपुष्ट वर्षत्                                               | 11                   |
| त्रविविद्धि पर तु इम्हर जुर्जास्य स्पूर्वि मुंद्रुर्ति जमुला विदान ।                                    | 1                    |
| उप मूच जीतृता देवन्यः चार्या वार्च कृतिपृक्त वेर्दर                                                     | 88                   |
| सर्व हुप्ता अंदावतीयतिष्य "रियान्य कृष्यते पुरासिः लहसे" ।                                              |                      |
| आत्य तमिन्द्रः सच्या धर्मन्तु अर्थातीनमञ्ज अथत                                                          | ₹\$                  |
| इप्सनेपस्ये विक्रुंत चर्गना नृषद्वर नुष्यां अस्तुकार्याः ।                                              |                      |
| बमो न कृष्णमंदर्शियोन् मिन्संनि स कृष्णु पुरर्वतुत्रा                                                   | 12                   |
| अर्थ हुन्ता अंध्रुक्तयां द्वपस्थः "बोरपन् तुन्धं तित्विपुत्रः ।                                         |                      |
| विक्री अर्रवीरम्यार्थवर्गनी पृष्टम्यनिता पुत्रन्त्रं सत्ताहे                                            | t4 [14]              |
| त्तं ह त्वन नुसन्तुते जार्यसमो असुप्रमार्थं असुप्र सर्वृतिस्त्र ।                                       |                      |
| गुम्भे बार्बपृथिती अन्यंतिनाः विमुक्ताप्रो भूकीन्यो १वाँ वाः                                            | 25                   |
| र्स इ त्यर्पतिस्थानमाञाः वर्जन वक्षित् पृष्टिको जीवस्य ।                                                |                      |
| लं शुष्प्रस्थानारियो वर्षक्के स्थ्यं ना इंग्ड्र सच्येईविन्ह                                             | ₹w                   |
| सं ह त्यपूर्वस वर्वजीयां जनो दुवायाँ तनियो र्वमूच ।                                                     |                      |
| लं सिन्तुरस्यसम्बद्धानान् अनुषा अंजवो बुरसपंत्रीः                                                       | ₹ <b>c</b>           |
| स सुक्रतु रजिता वः कुनेन्य चित्रसम्पूर्वी अर्हत नेवान् ।                                                |                      |
| य एख इसर्पयंत्रि कर्ता सं र्युष्ठहा प्रतीकृत्यवाहुः                                                     | 15                   |
| स क्षेत्रकां सर्व <u>नी</u> कृतः में गुँग्युत्या कार्य क्षेत्रम ।                                       |                      |
| व प्रांतिमा नुपर्या माऽपित्रकर्ता । व वार्यस्य अपुरर्वस्य पुरता                                         | 8                    |
| स पूंचकेल चारुसाः जयो जेसानो सन्तरं बसूब ।<br>कृषकारवानि नवीं पुरुष्टिः साम्रो न पुरेशो सन्तरं शर्विनयः | as Fauluras          |
| •                                                                                                       | 66 [44] (1114)       |
| (4a)                                                                                                    | - 0                  |
| रेप रेशा सम्मारण । सन्द्राः नुहातीः १० १२ व्यक्तिसम्बद्धीः ११–११<br>१४ मिळ्यु १५ जनवीः।                 | <i>बस्तरम्</i> युव्य |
| च इंग्ह मुख आर्थाः स्थेति अनुस्थिः                                                                      |                      |
| स्तुोतारमित्रवेषवद्भस्य वर्षपु वे चु त्वे वृक्तर्वर्धिकः                                                | (1114)               |

| यमिन्द्र द् <u>धि</u> षे त्व म <u>श्व</u> गा <u>मा</u> गमर्क्ययम् ।                                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| यर्जमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन् त धेंहि मा पुणी                                                                                                                                           | २            |
| य इन्द्र सस्त्वेष्ठतो ऽनुष्वापुमवेवेषुः ।                                                                                                                                                     |              |
| स्वैः प एवेर्मुमुरत् पोप्यं रिय संनुतर्धेहि त तर्त                                                                                                                                            | Ę            |
| यच्छकासि परावति यर्व्वावति वृद्यहन् ।                                                                                                                                                         |              |
| अर्तस्त्वा ग्रीभिर्द्युगिर्द्गन्त्र क्रेशिभिः सुता <u>व</u> ाँ आ विवासति                                                                                                                      | R            |
| यद्वासि रोचने विवः संगुद्रस्याधि विष्टिपि।                                                                                                                                                    |              |
| यत् पार्थिवे सर्दने वृत्रहन्तम् ययुन्तरिक्ष आ गीहि                                                                                                                                            | ५ [३६]       |
| स नः सोमेपु सोमपा॰ सुतेषु शवसस्पते ।                                                                                                                                                          |              |
| माद्यस्य राधसा सुनृतीवते न्द्रं गुवा परीणसा                                                                                                                                                   | Ę            |
| मा ने इन्द्र पर्रा वृ <u>ण</u> ग्मवा नः स <u>ध</u> मार्थः ।                                                                                                                                   |              |
| त्व ने ऊती त्विमञ्ज आप्य मा ने इन्द्र पर्रा वृणक्                                                                                                                                             | ৩            |
| <u>अ</u> स्मे ईन्द्र सर्चा सुते नि वेदा <u>पीतये</u> मर्घु ।                                                                                                                                  |              |
| कृथी जि <u>रि</u> चे मंघवृद्गवें। <u>मह</u> ्यस्मे ईन्द्र सची सुते                                                                                                                            | c            |
| न त्वो वेवास आशतु न मत्वीसो अद्भिषः ।                                                                                                                                                         |              |
| विश्वा <u>जातानि</u> शर्वसा <u>भिभूति</u> न त्वी देवासं आशत                                                                                                                                   | ९            |
| विश्वाः प्रतना अभिमूत्रं नरं सजू स्ततक्षुरिन्दं जजनुर्ध गुजसे ।                                                                                                                               |              |
| कत्वा वरिष्ठ वर्र आमुरिमुतो प्रमीजिष्ठं त्वसँ तर्स्विनीम्                                                                                                                                     | १० [३७]      |
| समीं रेमासो अस् <u>वर</u> जिन्हुं सोर्मस्य <u>पी</u> तये।                                                                                                                                     |              |
| स्वर् <u>पीत</u> ं यदीं वृधे धृतने <u>तों</u> ह्योर्जसा समुतिर्मिः                                                                                                                            | 23           |
| <u>न</u> ेमिं नेमन्ति चक्षसा <u>मे</u> प वित्रा अ <u>मि</u> स्वरा ।                                                                                                                           | - 7          |
| सुदीतयों वो <u>अद्व</u> हों <u>ऽपि</u> कर्णे त <u>र</u> स्वि <u>न</u> समुक्रमिः                                                                                                               | १२           |
| तमिन्त्रं जोहवीमि मुघवनिमुग सुझा दर्धानुमपतिष्कुत् शवासि ।                                                                                                                                    |              |
| महिष्ठो गुमिंस च युज्ञियों युवर्तवाये नो विश्वां सुपथां कृणोतु वुजी                                                                                                                           | १३           |
| त्व पुरे इन्द्र <u>चि</u> किर <u>्देना</u> घ्योजेसा शविष्ठ शक्त ना <u>श</u> यध्ये ।                                                                                                           |              |
| त्विद्विश्वानि मुर्वनानि ब <u>ञ्चिन</u> द्यावा रेजेते पृथिषी च <u>मी</u> पा                                                                                                                   | १४           |
| तन्मं <u>ऋ</u> तमिन्त्र शुर चित्र पात् <u>व</u> ापो न विश्वन् तु <u>र</u> िताति प <u>र्षि</u> मूरि ।<br>क्रुवा ने इन्द्र <u>रा</u> ष आ देशस्य <u>ि वि</u> श्वप्स्न्येस्य स्पृह्याय्यस्य राजन् | (20)         |
| क्षान व वन्त्र <u>प्</u> राप जा प्राप्त <u>प्र</u> ाप्त परम्प स्पृष्ट्यायस्य राजन्                                                                                                            | १५[३८](१६३२) |
| 4                                                                                                                                                                                             |              |



| अनु ते शुम्मं तुरर्यन्तमीयतुः <u>क</u> ्षोणी शिगु न <u>मा</u> तर्रा ।<br>विश्वस्ति स्पृर्यः श्रथपन्त <u>म</u> न्यवे वृत्र यदिन्द्व तूर्पसि | Ę         |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| हत <u>ज</u> ती वो <u>अ</u> जरं प्रहेतारुमप्रंहितम् ।                                                                                       |           |                              |
| आशु जेतरि हेतरि रधीर्तम मर्तूर्ते तुर्यावृधेम्                                                                                             | v         |                              |
| इप्कर्तार्मनिष्कृत सहेस्कृतं ज्ञातमूर्ति ज्ञतकेतुम् ।                                                                                      |           |                              |
| समानमिन्द्रमवसे हवामछे वर्सवान वस्नुजुर्वम्                                                                                                | ८ [३]     | <b>(</b> }\$4 <del>₹</del> ) |
| ( १०० )                                                                                                                                    |           |                              |
| (१२) १-२,६१२ नेमो भार्गपः, ४-५ इन्द्र <b>ः इन्द्र</b> ः ८ सुपर्णः, ९ वद्मा सा, १०-<br>व्रिप्तुष्, ६ जगती, ७-९ मनुष्टुष्                    | -११ बाफ्। | !                            |
| अपं ते पमि तुन्वी पुरस्ता द्विश्वे वृेवा अमि मी यन्ति प्रधात ।                                                                             |           |                              |
| पुदा माया वीर्षारी मागुमिन्द्रा ८ऽदिन्मया क्रुणवो धीर्पाणि                                                                                 | <b>?</b>  |                              |
| प्रधामि ते मधुनी मुक्षमधं द्वितस्तं माग सुतो अस्तु सोर्मः ।                                                                                |           |                              |
| असंख्य त्व वृक्षिणुतः सद्धा मे अर्था बुचाणि जञ्जनाव मूरि                                                                                   | 7         |                              |
| म सु स्तोमं मस्त वाजुरन्तु इन्द्रीय सुस्य यदि सुत्यमस्ति ।                                                                                 |           |                              |
| नेन्द्री अस्तीति नेमं उत्व आह क ई वृद्धं कमुमि प्रयाम                                                                                      | 3         |                              |
| अपमेस्मि जरितु. पश्ये मेह विश्वां जातान्यम्येस्मि मुद्रा ।                                                                                 |           |                              |
| ज्ज्तस्य मा प्रविशो वर्धयः न्त्यावार्ष्क्रो भुवना वर्वरीमि                                                                                 | 8         |                              |
| आ पन्मा वेना अर्फहत्तुतस् <u>य</u> ए <u>क</u> मासीन <u>हर्</u> यतस्य पुण्डे ।                                                              |           |                              |
| मनिश्चिन्मे हुव आ प्रत्येवोच् विकृत्विकृत्विकृत्रीमन्तः सर्वापः                                                                            | v         |                              |
| विस्वेत् ता ते सर्वनेषु प्रधाच्या या चकर्थं मधवन्निन्त्र सुन्वते ।                                                                         |           |                              |
| पार्रावत् यत् पुरुसमृतं व स्वपाष्ट्रणो शरमाय च्हरिवन्धवे                                                                                   | ६ [४]     |                              |
| प मून धीवता पृथ्क नेह यो दो अर्वावरीत् !                                                                                                   |           |                              |
| नि पी वृतस्य मर्म <u>िण</u> वञ्चमिन्द्रो अपीपतत्                                                                                           | v         |                              |
| मनेशिज्ञा अर्पमान आयुत्तीर्मतरुत् पुरेम् ।                                                                                                 | ·         |                              |
| दिवं सूपूर्णी गुत्वाय सोमं वुज्जिण आर्मरत्                                                                                                 | 6         |                              |
| समुद्रे अन्तः श्रीयत उन्ना वजी अमीर्वृतः।                                                                                                  | -         |                              |
| भरेन्त्यस्मे संयतं पुरःप्रस्वयणा वित्रम्                                                                                                   | ٩         | (१६६१)                       |
| •                                                                                                                                          | •         | ans                          |

| मुन्देरः।१ ४.५] [१९१] [३                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| पहास्कांस्थानिकेनुस्य प्रितृति । पहुँ वृत्तास्य सिनुत्तार्थं सुन्दाः ।<br>चर्ममु कर्ने कुद्धे वर्षास्ति । के स्थित्त्याः स्तुने वर्षाम<br>वृत्ती वार्षाम्बनसम्बन वृत्ताः स्ता सिन्दकंताः पुत्तासं वरुतिः ।                                                              | ţ•                           |
| ता नां मुन्नेत्रमूर्ते इसेना <u>भेजूर्गल</u> स्मानुत तुस्केत्रं<br>सर्वा किन्यो कित्रं वि केनस्तु <u>सौतूँकी स्त्रेष कर्मण क्</u> रिकार्ग।                                                                                                                              | 11                           |
| हर्माव दुन्ने प्रियचीत सिन्यू जिन्द्रीय पर्यु भूतव सिर्मुच्या                                                                                                                                                                                                           | ₹₹[4]( <b>१</b> स <b>१</b> ) |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| र्शं समरक्षितांचेकः। मित्रात्त्रक्ष्ये, ५ जिल्लाक्ष्यदेश्याः, ६ व्यक्तिकाः, ४ न व्यक्ति<br>११ १९ व्यक्ते ११ वया गुर्वेद्याः वटः १४ व्यक्तमः, १०-१६ तीः १८-<br>(इस्सै क्योडस्स्ये), ३ व्यक्षकः, ३ व्यक्षेत्रस्था १८-१६ त्याकः »(विका<br>क्षम्य क्योबुस्सी), १०-१६ तिवृद् | क्रमाधाः<br>स                |
| क्षणंत्रिका क अर्थः असून्य बेस्तांतये।<br>यो तूर्व दिस्तवर्षणस्पित्रये अस्तुके कृत्यस्यये<br>वर्षिक्यसम्प्रकृतिकार्त्या स्थापः स्वर्णना विश्वपूर्णमा ।                                                                                                                  | t                            |
| या <u>नामता</u> न कुंकर्ता रावपंताः <u>साथं तु</u> र्वस्य दुविनर्थिः                                                                                                                                                                                                    | ę                            |
| म पो वाँ जिलासकमा अञ्जिते इतो अर्थन्त । अर्थन्तिनी मर्वत्युः                                                                                                                                                                                                            | 1                            |
| व वः संपूर्णाः न पुनर्वशित्ते व प्रमुक्तम् व्यति ।<br>तस्त्रांसी अध्य वर्त्तीस्थव्यतं भूग्रस्थां न प्रदर्धतम्                                                                                                                                                           | v                            |
| व मित्रापु वार्तुम्मे चेतुर्वपूराक्सो ।                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| बुद्धकर्म । क्लेने कर्मा वर्षः स्तोतं सर्वत् धाकत                                                                                                                                                                                                                       | 4[4]                         |
| ते विभिन्ने अञ्चलं केल्यं करने नहीं पूर्व वितृत्वास् ।<br>वे वामान्य <u>वता</u> कर् <del>वीता व्यक्ति</del> व्यक्ति                                                                                                                                                     |                              |
| था हे बर्जान्युर्धमा पूमर्थकति कर्ला ।<br>जुमा बोर्च नाम्रत्या <u>स</u> न्धेबन्धः वर्ति हम्पानि क्षेत्रपे                                                                                                                                                               | •                            |
| पुनि स्वन्तिकर्ते वर्षाको सुकारणी वास्त्रिकीकर् ।<br>मा <u>नी द्</u> राणी पतिरामानितं नयः <u>पूनास्य प्रस्तिका</u><br>का को पुने नितिस्को साम्यो <u>सुनि</u> कुक्तमंत्रितः ।                                                                                            | ď                            |
| का स पुत्र नाउत्तात् वाचा प्राप्त कुक्तवासा ।<br>जनाः पुतित्रं पुत्रति यो <u>नामे∮</u> ऽये सुन्नो र्वपाति ने                                                                                                                                                            | (tet)) P                     |

| वेत्यंध् <u>वर्युः पृथिमी</u> र्राजिप् <u>टुः</u> प्रति क्व्यानि <u>बी</u> तये ।<br>अर्था नियुत्व ड्रमयंस्य नः पिच् <u>शुचिं सोमं</u> गर्धादारम्                                                                                                   | १० [७]       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| बण्महॉ असि सूर्य चळांदित्य महॉं असि ।<br>मुक्त्तें सुतो मंद्विमा पेनस्यते ऽन्द्वा देव महॉ असि<br>यद सूर्य श्रवंसा महॉ असि सुझा देव महॉ असि ।                                                                                                       | 88           |
| मझा देवानांमसूर्यं पुरोहिंतो <u>विमु</u> ज्यो <u>ति</u> खांम्यम्                                                                                                                                                                                   | १२           |
| ड्रप या नीच् <u>य</u> िक्विणीं <u>क</u> ्ष्पा रोहिंण्या कृता ।<br><u>चि</u> त्रे <u>व</u> प्रत्येद्दर्यो <u>य</u> त्य <u>र्थः न्तर्वृ</u> देत्त <u>र्सु धा</u> हुर्षु                                                                              | 88           |
| मुजा है तिस्रो अत्यायंमीयुक्तियां अकंमुमितों विविधे ।<br>पृहन्हं तस्यो मुर्वनेष्वन्तः पर्वमानो हुरित आ विवेश                                                                                                                                       | १४           |
| माता <u>ज्ञ्चाणां द्वहिता वसूना</u> स्वसावित्यानां <u>म</u> मूर्तस <u>्य</u> नाभिः ।<br>भ नु वीचं चि <u>कितुषे जनाय</u> मा गामनां <u>गा</u> मर्विति विधन्ट<br><u>उच</u> ोविषु वाचेमुर्कुारयेन् <u>ती</u> विश्वामि <u>र्ध</u> ीकिर्णुतिष्ठंमानाम् । | १५           |
| वेवीं वेवेन्यः पर्येषुष्टीं गाः मा मां <u>ष्टकः</u> मत्यीं वृभ्रचेता                                                                                                                                                                               | १६ [८](१६८०) |

### ( 808 )

२२ भार्गवः व्रयोगः, अन्तिर्वार्धस्यत्यः, पावको या, सद्धसः पुधी गृएपति-यविष्ठी तयोर्वान्यतर । अग्नि । गायत्री।

| त्वनंग्रे बुहद्द्यो दर्धासि वेच नुःशुर्ष ।          |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| <u>क</u> विर्गृहप <u>ति</u> र्युवा                  | ?            |
| स न ईळानया सह देवाँ अग्ने दुवस्युवा ।               |              |
| चिकिद्विमान्वा वह                                   | २            |
| त्वर्या ह स्थियुजा व्रय चोर्विष्ठेन यविष्ठ्य ।      |              |
| अमि ज्मो वार्जसातये                                 | 3            |
| <u>अीर्वमृ</u> गुबच्छाचि मप्रवा <u>न</u> वदा हुवे । |              |
| अग्निं संगुद्धांससम्                                | ¥            |
| हुवे वार्तस्वन कृषि पुर्जन्यक्रन्य सहै ।            |              |
| <u>ञ</u> ्चि संगुद्रवांससम्                         | ५ [९] (१६८५) |
|                                                     |              |

| क्रमेदास-६म-५४ । [५८]                                                                         | [कंददाधन   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| भा <del>तुनं संसिद्धपंता</del> समंस्थेन मुर्जि हुने ।                                         |            |
| अप्रिं सेन्द्रवासस्य                                                                          | •          |
| अभि वो पुत्रको सम्मुखको कुछ्यकेम् ।<br>जन्मा सन्ते सर्वेतका                                   | u          |
| अपन्न पर्यात्र स्थापना स्थापना ।<br>अने पर्यात्र जानुसूत्र स्थापना क्रिकेट स्थापना            | •          |
| जुरुव कान्य वर्शन्यतः                                                                         | ح          |
| अनं विकास अधि विक्रो अभिकृषितं पत्त्रते।                                                      |            |
| ज्य राष्ट्रिक्षं सो सम्बद्<br>विस्थित <u>स्थ</u> ित् सुर्वित होर्हाको <u>प्रस</u> न्दर्भस्य । | 1          |
| नित्र रहेर्न केव्य क्षिम क्षिमा उनक्तवर ।                                                     | t [t]      |
| क्षीर पंजबसंभितं कोच्ये के स्टेप्सा।                                                          | •          |
| बुन्नियं वी <u>र्</u> यं कृष्येन्द्र                                                          | 2.2        |
| वस्त्रीम् व वास्ति नेनीयि विव सुध्यत्त्रीय ।                                                  |            |
| मिनं व वर्गतपक्षेत्रम् ।<br>वर्ष त्वा जानवो मित्रे विश्ववर्धिनिश्वको ।                        | <b>१</b> २ |
| चुनोरर्निक अस्वरम्                                                                            | **         |
| वस्य <u>विवासकृत</u> वृद्धिस्तुरभावतीदिशत् ।                                                  |            |
| आरम्भिकि एंचा अन्य<br>अनं केल्प्यं क्रीसहाचे अर्जाहणाविक्रमितिः ।                             | £#         |
| Att Laca Manger and Languages                                                                 | [11]rf     |
| आं) कृतस्य <u>च</u> ैतिर्वि <del>चित्र</del> म्यो एवं क्षेत्रिया ।                            |            |
| आ ध्रेमार मंहि निर्माण                                                                        | 24         |
| हं स्वीत्रास्त सुरार्धः पूर्वि ब्रेक्को अङ्ग्रिकः।<br>अध्ययक्रमार्थिकः                        | ţu.        |
| कृत्युराकृतसम्बद्धः<br>प्रचीतसं स्था कृते                                                     | 1.         |
| <b>ब्रह्मणां नि वेदि</b> र                                                                    | t<         |
| पुन्ने के सरस्यानु। स स्वरिक्षितंत्रस्यति ।<br>अधिकसम्बद्धाति ते                              | ts (1919)  |
| ज्ञास्त्राहरस्यम् व                                                                           | t) tun     |
|                                                                                               |            |

mb -0 -4 0 - 2 -10 - 4.

म मंहिंच्याय गायत ऋतामें वृहते शुक्कशोचिषे।

आ वैसते मुघवां धीख्यशः समिद्धो युम्न्याहृतः । कुविन्नो अस्य सुमुतिर्नधीयस्य च्छा वार्जेमिरागर्मत्

उपंस्तुतासो अग्नये

9

(१७११)

| यदेशे कानि कानि चिच्वा ते वार्कणि वृध्माति ।                                                                                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ता जुंपस्य यविष्ठ्य                                                                                                                  | २०               |
| यवस्युपिजिद्धिका यद्वभ्रो अतिसर्पति ।                                                                                                |                  |
| सर्वे तर्वस्तु ते घृतम्                                                                                                              | २१               |
| अग्रिमिन्धानो मर्नसा धियं सचेत मर्त्यः ।                                                                                             |                  |
| अग्रिमीधे विवस्यमिः                                                                                                                  | २२ [१२](१७०१)    |
| ( १० <b>३</b> )                                                                                                                      |                  |
| १४ सोभिरः काण्य । अग्निः। १४ मझामठतः । मृहती, ५ थिराङ्क्षा, ७,९,३<br>८, १२ कक्कप्ः १० हसीयसी। १४ मनुष्टुम् ।                         | ११, १३ सतोगृहती। |
| अवृंशिं गातुवित्तं <u>मो</u> यस्मिन् <u>व</u> तान्यांनुधुः ।                                                                         |                  |
| उपो पु जातमार्थस्य वर्धन मुमि नेक्षन्त नो गिरीः                                                                                      | १                |
| म देघोदासो अग्नि र्वृंवां अच्छा न मुज्मना ।                                                                                          | •                |
| अनु <u>मा</u> तरं <u>पृथि</u> धीं वि बांवृते <u>तस्थी</u> नार्कस <u>्य</u> सानवि                                                     | २                |
| यस्माद्रेजन्त कुच्टर्य अर्कुत्यानि कुण्यतः ।                                                                                         | `                |
| <u>सहस्रसां मेधसोताविव त्मना</u> ऽग्नि <u>धी</u> मिः संपर्यत                                                                         | ą                |
| प <u>रा</u> ये निर्नीप <u>सि</u> मर्ती पस्ते वसो दार्शत्।                                                                            |                  |
| स बीरं धंत्ते आग उक्थशासिन त्मना सहस्रपोपिणेम्                                                                                       | ĸ                |
| स हुळ्हे चिंतृमि तृंणति वाजमवंता स धेते अक्षिति श्रवं:।                                                                              |                  |
| त्वे देवचा सर्वा पुरुवसो विन्वा वामानि धीमहि                                                                                         | ५ [१३]           |
| यो वि <u>श्वा</u> दर्य <u>ते</u> वसु होर्ता <u>म</u> न्द्रो जनीनाम् ।                                                                | 4 4              |
| म <u>धो</u> र्न पात्रा प्रधुमान्यस्मै प्र स्तोमा यन्त्युग्रये                                                                        | Ę                |
| अ <u>न्वं</u> न <u>गी</u> र्भी <u>र</u> ुष्यं सुवानेषो मर्गुज्यन्ते दे <u>व</u> पर्वः ।                                              | 4                |
| <u>जन्म ने गामा रुध्य पुरातवा ने नेपूर्वयत पूर्वयत ।</u><br>उमे <u>नो</u> के तनिये क्स्म विश्पते प <u>र्</u> पि राधौ <u>म</u> घोनाम् |                  |
| The man day of the second and the second                                                                                             | v                |

| भन्देनु श्चिपालां स्कृषांस्तानातिभिन्यः ।<br>अपि रचांत्रा पर्वतः                                                                                                   | t [tv] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| वर्षिता यो निर्दित्त वेनिता बान्यता युक्तियां बुवर्गनि ।<br>बुच्या करचे बच्चेण नार्वायां विद्या बार्ज निर्वाणकः<br>मा स्व बिचीनामनिष्या वेनिताले सेव्यासन्त च्या । | ŧŧ     |

मो है रिकुन्ये अध्यापितमिक्सा अस् केनिश्चित्री । मीरिकिटि मामीर् स्वांत गुराब्द स्वांत

कार्य वाजि भवत्त्वंका को भिः सोर्वपीतवे । तार्मेची वर्ष श्रम्पति समूर्यस्य स्वंजी

[146]

and the state of the

गः तुहातो स्थम्बदः

।। इत्वर्ष यन्दर्ग सवाहब् ॥

अक्रमण्डका (चलकिश्यक्तिता) ठेउरेर

(पाकविस्मरविद्य (१११) सर्ववामा व्यक्

[d 42 1 2 4 2

\$ 9

73

₹¥[₹4](\*#\$\$)

# अथ नवमं मण्डलम्।

(१) [प्रयमोऽतुवाकः ॥१॥ स्० १-२४]

**१० मधुरछन्दा वैश्वामित्रः। पवमानः सोमः। गायत्री**।

| स्वार्विष्ठया मर्विष्ठया पर्वस्व सोम् धार्यया<br>र <u>क्षोहा विश्वचेर्पणि र</u> मि यो <u>नि</u> मयोहतम्<br><u>बरिबो</u> धार्तमो मयु महिष्ठो वृ <u>त्र</u> हन्तमः<br>अन्यर्प महानां वृवानां <u>व</u> ीतिमन्धंसा<br>त्वामच्छां चराम <u>सि</u> तिवृद्धे वृद्धिवृ | <ul> <li>इन्द्रीय पार्तवे सुतः</li> <li>व्रुणो स्थस्थ्यमासंदत्</li> <li>पर्षि राधी मधोनीम्</li> <li>अभि वार्जमुत श्रवः</li> <li>इन्द्रो त्वे ने आश्रतं</li> </ul> | १<br>२<br>४<br>५ [१६] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| पुनाति ते परिसूतं सोम् सूर्यस्य दुहिता<br>तमीमण्वीः समर्थे आ गुम्णान्ति योपे <u>णो</u> द्शी<br>तमी हिन्बन्त् <u>यग्रुवो</u> धर्मन्ति वाकुरं हतिम्<br>अमीधेममझ्या <u>ज</u> त श्रीणन्ति धनवः शिर्ह्यम्<br>अस्पेदिन्द्रो मनुष्वा विश्वा वृज्ञाणि जिन्नते         | । चारेण शश्वेता तनो<br>। स्वसारः पाँगे विवि<br>। च्रिधातुं वारण मधुं<br>। सोमुमिन्द्रीय पार्तवे<br>। शूरों मुघा चे मंहते                                          | €                     |

( ? )

#### १० मेघातिथा काण्या । पवमाना सोमा । गायशी।

| प्रवंस्त वेषुवीराति पुषित्रं सोम रहा।<br>आ वेष्यस्य महि प्सतो वृषेन्दो युझर्वत्तमः<br>अर्थुक्षत प्रियं मधु धार्रा सुतस्य वेधसीः | । इन्द्रेमिन्द्रो घृपा विश<br>। आ योनि धर्णुसिः संदः<br>। अपो वैसिष्ट सुकर्तुः | 2 2 m |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| मुहान्तें त्वा मुहीर न्वापों अर्धन्ति सिन्धेवः                                                                                  | । यद्वोर्मिर्वास <u>यिष्यसे</u>                                                | 8     |      |       |
| समुद्रो अप्सु मामृजे विष्टुम्मो धुरुणो विृवः                                                                                    | । सोमीः पुवित्रे अस्मुयुः                                                      | ų     | [१८] |       |
| अचिक्रवृद्वृपा हरिं मूंहान् मित्रो न देशतः                                                                                      | । स सूर्येण रोचते                                                              | Ę     |      |       |
| गिरेस्त इन्द्र ओर्जसा मर्मुज्यन्ते अपस्युदीः                                                                                    | । या <u>मि</u> र्मद् <u>य</u> शुस्त्रसे                                        | v     |      |       |
| त त्या मर्वाय घुष्यंय उ लोककुत्नुमीमहे                                                                                          | । त <u>व</u> पश्चीस्तयो <u>म</u> हीः                                           | 6     |      |       |
| अस्मम्यमिन्द्विन्द्वयु र्मध्वः पषस्व धारया                                                                                      | । पूर्जन्यों वृष्ट्रिमाँ ईव                                                    | 9     |      |       |
| गोषा इन्दो नुषा अस्य <u>ास्</u> वसा वीजुसा <u>उ</u> त                                                                           | । आतमा युज्ञस्ये पूर्व्यः                                                      | १०    | [१९] | (२o)  |
| <b>भर ७</b> ७१                                                                                                                  |                                                                                | _     | F7   | (,,,) |



(4)

११ काइयपोऽसितो देवलो या । आप्रीस्कत= (१ इम्मः समिद्धोऽग्नियाँ, २ तनूनपात्, ३ इळः,४ बाईंः, ५ देवीर्द्धार , ६ उपासानफ्ता,७ दैब्यी होतारी प्रचेतसी,८ तिस्रो देव्यः सरस्वतीळाम।रत्यः, ९ त्यप्रा, १० वनस्पति , ११ स्वाहाकृतयः)। गायघी,८-११ अनुष्टुप्।

पर्वमानो वि राजिति । प्रीणन् वृथा कर्निकवृत समिद्धो विश्वतस्पतिः तनुनपात् पर्वमानः शृङ्गे शिशांना अर्धति । अन्तरिक्षेण रारंजत् २ ईळेन्यः पर्वमानो रुपिर्वि राजित सुमान् । मधोर्धारामिराजसा ₹ <u>बहिः प्राचीन</u>मोजसा पर्वमानः स्तृणन् हरिः । वृषेषु वृव ईयते ß उद्तिजिंहते बृहद् द्वारी विवीर्हिर्ण्ययीः । पर्वमानेन सुप्रताः ч [४४] स<u>्थि</u>ल्पे बृहुती <u>मही</u> पर्वमानो वृषण्यति । नक्<u>तो</u>पा<u>सा</u> न दे<u>र्</u>शते Ę चमा वेवा नृचक्षे<u>सा</u> होतां<u>रा</u> देग्यां हुवे । पर्वमान इन्द्रो वृपां S भारती पर्वमानस्य सरस्वतीळा मही। इम नी युज्ञमा गमन् तिस्रो देवीः सुपेशीस C त्वष्टरिमग्रजां गोपां पूरीयावानुमा हुवे । इन्दुरिन्द्वो वृ<u>षा हरिः</u> पर्वमानः प्रजापेतिः वनुस्पर्ति पवमान मध्वा सर्मङ्ग्धि धार्रया । सुरुप्रेवल्या हरित भाजमानं हिर्ण्ययम् १० षिश्वे देशाः स्वाहोक्कृतिं पर्वमानुस्या गत । वायुर्वहरुपतिः सर्यो अग्निरिन्द्रे सजोपंसः 88 [24] (48)

(%)

### ९ काइयपोऽसितो देवली वा। पवमानः सोमः। गायशी।

मुन्त्र्या सोम धार्रया वर्षा पदस्व देवपु । अन्यो वारेप्यसमयः अभि त्य मद्यं मव् मिन्व्विन्द्व इति क्षर । अमि वाजिनो अवंतः २ अभि त्यं पृथ्यं मदं सुवानो अपं प्विच आ । अभि वाजमुत श्रवं 3 अनु दुप्सास इन्देव आपो न प्रवतिसरन् । प्नाना इन्द्रमाञ्चात यमत्यमिव वाजिनं मुजनित योषंणो दर्श । यने कीळंन्तमत्यंविस [२६] त गोभिर्वृपंण रस मदीय वेववीतये सुत भरीय स संज Ę

| मनदास ६ ५११) [१६४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14        | جيو فيق   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| देवो देवान भाग न्यांव पक्ते कुछ । यहा वर्षस्य प्रीयर्थत<br>भागवा प्रकार क्यां सूच्युक्त पक्ते सुरः । प्रज नि वर्षति कार्यस्य<br>पुरा पुंजान क्षेत्रपुर्वार्थं वर्षस्य पुरा पुरा विद्यारिते गिर्ध                                                                                                                                                       | 6         | [qu] (tr) |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| ९ काइक्टाइक्रिमी हैक्सी या । वरश्रमा शीतः। सामग्री ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |
| स्तर्गृप्तिमर्थक प्रया धर्मेषुकार्य सुविषो । तिप्रामा जीख् वार्यस्य<br>ब बागु धर्मा अधियो अधिको अधिको । इंपिसीन्तु कर्याः<br>व पुत्रो द्वापा अधियो । कृष्यं बस्तृप्त्रवे । व द्वाप्ति अस्यो जेल्याः<br>पर्वा पर सम्पर्ध द्वित् पूर्णा कर्याः । व्यक्ति विभावति<br>पर्वा ता अधि पर्वे । विशेषुकारिते व क्षाप्तिः । वर्षितृकारिते वेक्षाः                | * * * * * | [%]       |
| अन्त्रां गां। यर्षे शिक्षे व्हिक्षेत्रं होक्स्त्रिः । नेत्रं बंतुम्पते प्रती<br>व <u>पार्</u> षितर्मुत्तिकारी प्राप्ते मार्चन सम्बन्धिः । या यो अनेत्र वर्षेत्रिः<br>या जित्राक्ष्यों पाने अन्तरं परकार् हर्वस्यः हिम्सा अंत्रा सम्बन्धिः<br>प्रस्कर्मे रेक्सी इर्षि अन्तरो वर्षाने प्राप्ते । यही वर्षेत्रे सं विकास                                  | 0 6       | [89] (140 |
| (<)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
| ९ गासनाअस्ति रेजमां थाः चननमा स्थेतः आपणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |
| पुते तीवां जिति प्रियानिकांतु कार्यक्याण् । वर्षको जयम पुरिय<br>पुत्रान्यकेत्वालां भाष्यको प्राप्ताधिकां । ते वर्षे वाला कुर्योक्त<br>प्रशंस्य तोष्ठ परिवे प्राप्ताने वालि पोत्रय । प्रशःस प्रेरिकालांस्य<br>कृर्योक्ते त्या प्रकृति क्रियोतिकां क्रियोतिकां वाल्य विषये ज्ञानिका<br>हुवैत्योतन्त्रा मस्त्र पं प्राप्तानकार्ते तेन्यः । व्यव्यविकालावि | 5 0 W Y   | D.J       |
| कुनारः कुरुष्टेच्या वक्षान्यकृत्ये हिंदै । पट्टी शब्दोनस्थ्यत्<br>क्षांक्षेत्र मा पंतान यो अपूर्वि सिन्दा अपूर्वियोग हन्तु क्षांस्त्रियः विस्त<br>हर्मि हिन्द पर्दि स्था पूर्व पूर्वियाः अपि । बद्दी ना बोग पून्तु योग<br>दुष्परंति त्या कुर्यान्त्रियोगी स्वाविदेश । अपूर्वितानी व्यानियेव                                                            | 4 9 4 4   | [11] (44) |

### (9)

### ९ काइयपोऽसिता देवलो या । पवमानः सोमः। गायश्री ।

| पर्रि <u>प</u> ्रिया द्विवः <u>क</u> वि वियासि नुप्त्योर्हितः | । सुवानो यांति क्विकंनु   | ?  |      |     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----|------|-----|
| पप क्षर्यापु पन्पेसे जनाय जुप्टी अद्वहें                      | । बीत्यंर्ष चनिष्ठया      | 7  |      |     |
| स सूनुर्मातरा शुचि जातो जाते अरोचयत                           | । महान् मही केतावृधां     | 3  |      |     |
| स मप्त धीतिभिर्दितो नद्यो अजिन्यवृद्धहेः                      | । या एक्मिक्षं वाबुधुः    | R  |      |     |
| ता आमि सन्तमस्त्रीत महे युर्वानुमा देधुः                      | । इन्दुंमिन्द्र तर्व वृते | v  | [३२] |     |
| अभि वद्धिरमंत्यं: सुप्त पंश्यति वावंहि                        | । किविंर्वृवीरीतर्पयत     | Ę  |      |     |
| अवा कल्पेंपु न पुम स्तमांसि सोम योध्यां                       | । तार्नि पुनान जञ्चन'     | હ  |      |     |
| नु नन्यमे नवींयसे मूक्तार्य साधया प्रथ                        | । युत्नुबद्रीचणु रुचे     | c  |      |     |
| पर्वमान मिंह श्रदो गामश्वं रासि बीखंत                         | । सर्ना मेधां सना स्व     | Q, | [33] | (20 |

### ( <2)

### ९ काइयपोऽसिसो देवलो घा । पयमान सोम । गायत्री ।

| म स्थानामा रथा उवा उवन्ता न सबस्ययः            | - ( | सामासा ग्रेप गर्भमु  | \$ |      |      |
|------------------------------------------------|-----|----------------------|----|------|------|
| <u> बिन्तानामो</u> रथा इव इधन्तिरं गर्भस्त्योः | ١   | मर्रांस' कारिणांनिव  | 2  |      |      |
| राजीनो न पर्शस्तिमि सोमीमो गोर्मिरक्षते        | t   | पुञो न सुत धानुनि    | 3  |      |      |
| परि सुवानाम इन्हेंचा भन्नेय उहेंगी गिरा        | ŧ   | मुता अंपन्ति धारेपा  | V  |      |      |
| आणनासी विवस्तेता जर्नन्त उपमा मर्गम्           |     |                      | ų  | [88] |      |
| अपु द्वारी मतीनी वृद्धा ऋण्यन्ति क्रास्व       |     |                      | s  |      |      |
| <u>ममीची</u> नासं आसंत हानांग मुसर्जामयः       | 1   | प्रविभक्तेस्य पियंतः | 3  |      |      |
| नामा नाभि न आ र्रेष्ट्र वर्धानित मूर्व सव      |     |                      | c  |      |      |
| अमि प्रिया वियम्प्रकार्म व्यप्रिमेर्गृती हितम  | 1   | मूर्रं पर्पति चदांमा | 3  | [- ] | (82) |
|                                                |     | 5.5                  |    |      | ` ,  |
|                                                |     |                      |    |      |      |

### ९ कार्यपार्थिता १वले था। प्रयम्न सामा । गावती ।

| उपस्मि गापता नर्   | पर्यमा <u>ना</u> ये हैंव | ŧ | अनि देषां इ दान  | 7 ' |
|--------------------|--------------------------|---|------------------|-----|
| अभि ते कांग्र वर्ष | ऽधंदामा अशिषयुः          | ŧ | रूप रूराय हेव्यु | ş   |
| म ता दबस्य श गर्वे | श कराष्ट्र समस्य         | i | श गनुत्रोणनीम्य  | 3   |

(80)

| चलरासरिंग रसः]                                      | [446]                                       | 4]  | . e i |       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-------|-------|
| वृद्धव न स्वतंत्रक उक्तवार्व विविश्यक्ष             | । सोतीय गुप्यतेचेत                          | ¥   |       |       |
| इस्तंत्रपुरुप्तिर्धिम तुर्त साम पुनीतन              |                                             | ч   | [44]  |       |
| ममुक्षपुर्य सीवत कृष्टेकृमि वीजीतन                  | । इम्हमिन्द्रं इवातम                        | 4   |       |       |
| अभिवास विवर्षितिः पर्यस्य सोज सं य                  | र्व । देवेच्यां अनुकामुक्त                  | u   |       |       |
| इन्होप होस पार्त्त बहांचु वर्ति स्थान               | । अनुविध्यानेनुस्पतिः                       | c   |       |       |
| प्लेबान मुनीयेँ १पि स्नाब रिरीड्रि न                | । इञ्जूषिन्द्रीय मी पुत्रा                  | 3   | [80]  | (141) |
| •                                                   | (11)                                        |     |       |       |
|                                                     | स्त्रों का। पत्रमान' क्लेमs। नापणी          | 1   |       |       |
| त्तोनां अनुष्ट्रिनिर्म्यः सुता बुतास्त्र तार्व      | ने । इन्ह्रांपु मचुमत्त्रमाः                | *   |       |       |
| क्रमि निर्मा अनुस्तु गार्थो इस्त व नास              | रि । इन्ह्रं कोबंदव क्रीतर्व                | R   |       |       |
| क्रुप्युत होति साली सिन्धांक्रमां विंपु             |                                             |     |       |       |
| दिया नामा विषयुक्ता अन्यो वार्रे स्वारि             | को । सो <u>मो</u> प <u>्रमुक्ता</u> कृषि    | . 8 |       |       |
| प तीर्म इन्होत्सी अस्तः प्रविद्य वर्ग               | हिंदा। श्रविभुः परिष्याने                   | 4   | [14]  |       |
| भ वाञ्चमिन्द्रोरिष्याते समुद्रस्थाचि <u>नि</u> ष्या | र्षि । जिन्द्रत् कोशं सद्भुतं               | ₹ ₹ |       |       |
| निर्मालाही बनुस्पति चीनामुन्तः संज                  |                                             | u   |       |       |
| अभि प्रिया चित्रस्था जानां विन्यानो                 |                                             | 6   |       |       |
| जा पंत्रशाम भारव पुर्वि सुक्क्षेत्रचंत्रम्          | । अस्त्रे हेन्द्रां स्वासुनीय               | - 5 | [88]  | (658) |
|                                                     | THE PARTY.                                  |     |       |       |
| [ बहुबोऽध्यान   १८१ व १ ११]<br>१ कामनोऽधिकां के     | (१६)<br>वर्ष्यं था । वयमाना स्टेबर । धावर्ष | r 1 |       |       |
| धोर्म पुरानो अर्थित सुबर्धवापु आसी                  | विः । शुपोरिर्म्यस्य विस्कृतम               | . 1 |       |       |
| पर्वजानसम्बद्धी विजेनुमि व गाँवत                    | । सुन्तुन्वं देववीतवे                       | ę   |       |       |
| पर्वन्तु वाजवात्त्रे नोमाः तुक्पंपाञकः              | । नुसाना पुरस्तिये                          | Ę   |       |       |
| द्भत हो वार्यसाम्यः पर्यस्य ह्यानिर्यः              | । धूनर्दिन्ता क्वीचेव                       | ¥   |       |       |
| ते मे: सक्ष्मिणं पूर्वि एकंन्सुजा सुवीर्पः          | य । गुडाना प्रवास क्रमीय                    | 4   | [1]   |       |
| अस्यो हिन्नमा व हेन्स्य रहीई वार्यस्य               | तचे । वि वारमम्बद्धासर्वः                   | 4   |       |       |
| ब्राचा अर्थुन्तीर्म्यो अभि पुरसं न देक              |                                             | v   |       |       |
| शुप्त इन्होंप करतुरा पर्यना <u>त</u> कर्निकद        |                                             | c   |       |       |
| <u>अप्</u> यक्ता जराज्यः पर्वज्ञानाः स्वृहेस्ट      | । योनांपूतकर्य सीवत                         | 3   | [*]   | (111) |
|                                                     |                                             |     |       |       |

### ()

#### ( १४ ) ८ काइपपोऽसितो वेवलो या । पवमानः सोमः । गायशी ।

परि पासिष्यदत् कविः सिन्धोर्क्यावार्धे श्वितः । कार विभ्रत् पुरुस्पृहंम् गिरा यदी सर्वन्धवः पञ्च वार्ता अपस्पर्वः । परिष्कुण्वन्ति धर्णसिम् २ आर्ष्स्य शुक्तिणो रसे । यद्दी गोमिर्व<u>सा</u>यते विश्वे वेवा अंमत्सत 3 निरिणानो वि धविति । अञ्चा स जिंघते युजा जहच्छर्पाणि तान्वा न्प्तीमियी विवस्वतः । गाः क्रण्वानो न निर्णिजम ५ शुभो न मामुजे युवा िइी । वुग्नुर्मिया<u>र्ति</u> यं <u>वि</u>दे अर्ति भिती तिरध्यता गवया जिंगात्यपव्या Ę अभि क्षिपः समग्मत । पृष्ठा गृंभ्णत वाजिनीः मर्जर्यन्तीरिपस्पतिम् Q परि विष्यानि मर्सृशक् विश्वानि सोम् पार्थिवा। वसूनि याह्यसम्युः [8] 4 (१३१)

#### (१५) ८ फाइयपोऽसितो वेवलो घा । पवमानः सोमः । गायत्री ।

एप धिया यात्यण्ड्या इतो रथेमिगुश्रमिः । गष्छिन्निन्द्रंस्य निष्कृतम् १ । य<u>ञ</u>्चामृत<u>ास</u> आसंते पुष पुरू धियायते बृह्ते वृवतातये २ पुष हितो वि नीयते **ऽन्तः** शुभ्रावंता पृथा । यदीं तुक्तन्ति मूर्णीयः 3 प्प शृद्धाणि वोध्व चिछशीते यथ्योधे वृषा । तृम्णा वृधान ओजंसा X वाजी शुम्रेमिरंशुमिः एप कुक्मिमिरीयते । पतिः सिन्धेना मर्वन् ч एप वसूनि पिच्छना पर्चपा यखिवाँ अति । अब शावेषु गच्छति Ę पुत मूजन्ति मर्ज्य मुप द्रोणेष्यायर्थः । प्रचक्ताणं महीरिपः وا प्तमु त्य वहा क्षिपी मुजन्ति सुप्त धीतर्यः । स्वायुधं मुविन्तमम् দি 6 (१३९)

#### (१६) ८ काइयपोऽसितो वेषछो षा । पदमानः सोमः। गायश्री।

प्र ते सोतार ओण्योर्ड रस मर्दाय घुम्बेय । सर्गो न तक्त्येतशः १ कत्वा वृक्षंस्य <u>रथ्यं मृ</u>पो वसानम्बेसा । गोपामण्येपु सक्षिम २ अनिसम्पसु बुम्बरं सोम पुविद्य आ सूज । पुनीहीन्त्राय पातेवे ३ प्र पुनानस्य चेत<u>सा</u> सोमः पुविद्यं अर्धति । कत्वां सुधस्थमासंदत् ४ (१४३)

| बनेकाशास्त्र गरर] [पहरू                                                                                                              | [#cen4           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| बस्चे मुस्तर्यक्ते उनुवार्य विशिष्ट्यं । सामांच ग्रावनेचेत                                                                           | ¥                |
| इस्तंच्युत्तमिर्धिमि भूतं तीर्व पुनीतन । मनुशा चांबता वर्षे                                                                          | ~ [24]           |
| तमुक्तेपूर्व सीक्त वृद्धेवृति धींबीतन । इन्युनिम्बं वृद्धातन                                                                         | 4                |
| अभिन्ना निर्वरंतिः पर्वस्य त्रीम् सं गर्व । देवेच्यां अनुवासकर                                                                       | •                |
| इन्द्राप क्षेम् पार्तेषु मर्द्रापु परि विन्यते । क्रुविस्थानंतुस्पतिः                                                                | ٥                |
| क्षेत्रात सुवीर्थं पर्यं शांत्र रिरीबि तः । हत्त्रुतिस्त्रंत्र मी पुना                                                               | g [Bo] (tm)      |
| (11)                                                                                                                                 |                  |
| ९ बाक्यपंत्रसिता रेवको वा। चनमान कोमा। याना                                                                                          | #1 _             |
| स्रोमी मसुप्रमित्रका सुना स्थाप्त सार्थन । इन्हांस नर्बनकमाः                                                                         | 4                |
| अभि निर्मा अञ्चल पानी इस्ते म अप्रतं । इन्त्रं लोजस्य क्रीत्रें                                                                      | 9                |
| अमुच्छुत सेति बार्ने सिरवांक्रमां स्थितित । सोमां ग्रीपी वार्षि क्रि                                                                 | ख <b>१</b>       |
| मियो नार्मा निषश्चना अन्तो नार्यस्थिपने । सोन्तो व धुकर्द्व कृति                                                                     | in y<br>or final |
| कः साम्यः कुछक्राओं। अस्तः प्रविद्ध आर्थितः । तामिन्युः परि वस्तने                                                                   | <b>५ [१८]</b>    |
| म राज्यिन्द्रीरप्यति समुद्रस्थापि द्विप्यपि । जिन्तुन् बोर्शं समुद्रा                                                                |                  |
| निर्वालोको बनुस्पर्ति श्रीमाञ्चन्यः संस्त्रीयः । क्रिन्तालो नार्श्वना प्रमा                                                          |                  |
| ञ्चनि द्विपा निषश्चना क्षोमों वित्तानो अंति । वित्रंत्त् वार्तवा क्रमिः                                                              |                  |
| भा पेनमान शास्य पुर्वि सहस्रेयर्नसम् । श्रुप्ते हेन्से स्त्रापुर्वम                                                                  | ( 4 [84] (111)   |
|                                                                                                                                      |                  |
| [जहनीऽध्याय 848 व. १.११] (११)<br>१ ध्यवनकेऽस्तित देख्या था। यथमान्य स्त्रीताः भाग                                                    | मीर              |
| सार्वः पुत्राची अर्थति सङ्गर्यवाग्रे कर्लानः । ब्रावोरिन्त्रंस्य निम्कृतः                                                            |                  |
| पर्यमानसम्बद्धी विजन्ति व नायत । तुष्पुत्वं देववीतये                                                                                 | 7                |
| प्लेच्य वार्जवातचे सोमा सुवर्धपानसः । धन्तामा देवलीवधे                                                                               | •                |
| द्भत तो वाजवावचे पर्यस्य बुक्तीरियः । धूनविन्धं सूचीरियः                                                                             | γ F.2            |
| त मी नाइकिये दुवि पर्यन्तामा पुत्रीवेसः । नुद्रामा दुवाना द्रवसः                                                                     |                  |
| अस्यो हिमाना न हेनु ि रही है वार्यसात । वि वसुसर्वका सर्वा                                                                           | •                |
| नुष्पा अंदेशनीर्थको अभि दुव्यं व दुव्यंतः । कुष्ट्रनिक् गर्भस्योः<br>पुन्द इत्यांच सन्तरः पर्यवानु कर्निकास्यः । विस्ता अप क्षिणे जी |                  |
| जुन्द इत्यांच सन्तरः पर्वत्रम् कनिकार्यः । विद्या लगु द्विची जी<br>अपुत्रमतो अर्थन्यः पर्वमानाः स्वर्हेक्टः । वीर्वानुवर्ण वीरतः     | 9 [9] (110)      |
| ज्यक्रमा करम्म् प्रमाणक रहेंद्रकः । संस्थित सामृत                                                                                    | . 10 (1.0        |

### (83)

### ८ फाइयपोऽसितो देवलो या। पवमानः सोमः। गायशी।

| परि पासिष्यदत् क्विः                 | सिन्धों कर्मावार्ध शितः              | ı | कार विश्रंत पुरुस्पृहंम्      | ?   |     |       |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------|-----|-----|-------|
| <u>गिरा यद्</u> दी सर्वन्ध <u>वः</u> | प <u>ञ</u> ्च वार्ता अपुस्पर्वः      | ŧ | प्रिष्कुण्वन्ति धर्णसम्       | २   |     |       |
| आर्यस्य शुक्तिणो रसे                 | विश्वे वृवा अमत्सत                   | ŧ | यक्री गोर्मिर् <u>वसा</u> यते | 3   |     |       |
|                                      | ज <u>ह</u> च्छर्या <u>ंपि</u> तान्वा |   |                               | 8   |     |       |
| <u>नृप्तीमियीं विवस्वतः</u>          | शुभ्रो न मामृजे युवा                 | ١ | गाः कृण्वानो न निर्णिज        | म्प | [३] |       |
| अर्ति थिती तिंरुश्रता                | गुव्या जिंगात्यण्व्या                | 1 | व्गनुर्मियार्ति यं विदे       | Ę   |     |       |
|                                      | _<br>मुर्जयन्तीरिपस्पतिम्            |   |                               | ৩   |     |       |
| पर्रि वि्रुव्यानि मर्सु <u>ञ</u> व्  | विश्वांनि सोम् पार्थिव               | n | वर्सूनि याह्यस् <u>मय</u> ुः  | C   | [8] | (१३१) |
|                                      |                                      |   | ·                             |     |     |       |

### ( १५ )

### ८ फाइयपोऽसितो देवलो घा । पवमानः सोमः। गायश्री।

| एप धिया यात्यण्ड्या अरो रथेमिराशुमिः                     | । गच्छुन्निन्म्स्य निष्कुतम् १        |   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|
|                                                          | । य <u>त्रा</u> मृत <u>ास</u> आसंते २ |   |
| पुप प्रितो वि नीयते उन्तः शुभ्रार्वता पुथा               | । यदी तुर्खन्ति मूर्णयः इ             |   |
|                                                          | । नुम्णा वृधा <u>न</u> ओर्जसा ४       |   |
| एप रुक्मिर्मिरीयते वाजी शुम्रेमिर्शुमिः                  | । पतिः सिन्धूना मर्यन् ५              |   |
| पुप यसूनि पिच्युना पर्चपा यपिवाँ अति                     | । अ <u>व</u> शार्षेपु गच्छति ६        |   |
| प्तं मुजन्ति मर्ज्य मुप द्रोणेष्यायवः                    | । <u>पचद्</u> राण <u>म</u> हीरिपं: ७  |   |
| <u>एतमु त्यं क्वा</u> क्षिपी मुजन्ति सप्त <u>धी</u> तयेः | । स्वायुर्थं मिविन्तमम् ८ [५] (१३९)   | ) |
|                                                          |                                       |   |

#### (14)

### ८ काइयपोऽसितो देवलो या। पवमानः सोमः। गायत्री।

| प्र ते सोतार <u>ओण्यो । रसे</u> मर्पाय घुण्ये । | । स <u>र्गो</u> न तक्त्येतेशः            | १ |        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---|--------|
| कत्या वृक्षस्य रुष्यं मुणे वर्सानुमन्धेसा       | । गु <u>ो</u> पामण्येषु सब्धिम           | २ |        |
| अनेतमुम्सु वृक् <u>टरं</u> सोमं पुविच आ सूज     | । <u>पुनी</u> हीन्द्रां <u>य</u> पार्तवे | इ |        |
| प्र पुनानस्य चेतंसा सोमीः पृषित्रे अर्धति       | । कत्वां सधस्यमासंदत्                    | ß | (\$83) |



```
वृषां पुनान आपूर् स्तृनयुत्रिधं वृद्धिषं । हिर्देः सन् योनिमासंदत् ३ अवीवशन्त धीतयो वृष्मन्याधि रेतीस । सूनोर्वृत्सस्य मातरः ४ कुविद्वृष्ण्यन्तिन्यः पुनानो गर्भमाव्धंत् । याः शुक्क वृह्ते पर्यः ५ उपं शिक्षाणतृस्थुयो मियसमा धेहि शर्चुपु । पर्वमान विदा र्यिम् ६ नि शत्रो, सोम् वृष्ण्य नि शुम्म नि वर्यस्तिर । दूरे वो सतो अन्ति वा ७ [९] (१६९)
```

### ( २० ) ७ काइयपोऽसितो देवलो वा। पवमानः सोमः । गायत्री ।

। साह्वान् विश्वां अभि सुधंः म क्विवेंववींतुषे ऽब्यो वारेमिरपंति Ş स हि प्मा जितुम्य आ वाज गोर्मन्तुमिन्वति। पर्वमानः सहस्रिणम् २ परि विश्वांनि चेतसा मुशसे पर्वसे मृती । स नैः सोम श्रवी पिद 3 अम्पर्ष बृहद्यशी मुचर्वद्यो धुव र्पिम् । इपं स्तोतृभ्य आ मेर g । पुनानो वेहे अञ्चत त्व राजेंच सु<u>व</u>तो गिरं <u>सो</u>मा विवेशिथ ч स विद्युप्तु वुप्टरी मृज्यमानो गर्भस्त्योः । सोर्मध्यमुपु सीवृति । व्धेत् स्तोत्रे सुवीर्थम् ७ [१०] (१७३) फीळुर्मसो न महत्व पविच सोम गच्छिस

## (98)

### ७ काइयपोऽसितौ वेयलो या। पवमानः सोमः। गायत्री।

प्रते धावन्तीन्वंव सोमा इन्द्रांय घृष्वंयः । मृत्स्रासंः स्वृविदंः १

प्रषुण्वन्तां अमियुजः सुष्वंये वरिक्रोविदंः । स्वय स्तात्रेचे वंपस्कृतः २

वृध्या क्रीळेन्त् इन्दंवः सुधस्थं मृभ्येक्तित् । सिन्धे क्रियां वर्षक्षरत् ३

प्रते विश्वति वार्या पर्वमानास आशत । द्विता न सर्मयो रथे ४

आस्मिन् पिशद्गं मिन्ववो वधांता वेनमादिशे । यो अस्मभ्यमर्गवा ५

प्रसुनं रख्य नव द्धांता केर्तमादिशे । शुकाः पंवध्वमणेसा ६

प्त द्व तथे अविविद्यान् काष्ठां वाजिनो अक्तत । सतः प्रासांविषुम् तिम् ७ [११] (१८३)

#### ( 99 )

### कास्यपोऽसितो देवलो या । प्रमान सोमः । गायश्री ।

पुते सीमांस <u>आश्चो</u> स्था इब् प्र <u>वा</u>जिनं । सगीः सृष्टा अहेपत १ पुते वार्ता <u>इबो</u>रवे पुर्जन्यस्येव वृष्टये । <u>अ</u>ग्नेरिव सुमा वृथां २ (१८५)



| स देवैः शोमते वृषा      | क्वियांनावधि पियः                    | । <u>षृत्र</u> हा दे <u>व</u> वीतंमः | ર            |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| विश्वां क्याण्यां विशन् | <u>पुंना</u> नो याति ह <u>र्य</u> तः | । य <u>ञ</u> ामृता <u>स</u> आसेते    | R            |
| अरुपो जनयन् गिरः        | सोर्म' पवत आयुषक्                    | । इन्द्र गच्छंन् क्विकंतु            | ч            |
| आ पेवस्व मदिन्तम        | पुविद्य धार्रया कवे                  | । अर्कस्य योनिमासद्म                 | ६ [१५] (२१०) |

#### ( २६ )

### ६ इध्मवाहो दार्देच्युतः । पदमानः सोमः। गायत्री ।

| तर्ममृक्षन्त वाजिने मुपस्थे अदितेरिधं     | ı | विष्रांसो अण्व्यां धिया    | ?           |  |
|-------------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--|
| त गावी अभ्यन्तपत सहस्रधारमक्षितम्         |   | इन्दुं धर्तारमा विवः       | २           |  |
| त बेधां मेधयाहचून् पर्वमानमाध ग्रविं      |   | <u>धर्</u> णसि मूरिंधायसम् | 3           |  |
| तमहान् मुरिजों धिया सवसान विवस्वतः        |   | पतिं वाचो अव्यम्यम्        | Y           |  |
| त सानावधि जामयो हरि हिन्युन्त्यदिभि       | ı | <u>हुर्य</u> त मूरिचक्षसम  | y           |  |
| त त्वां हिन्यन्ति वेधसः पर्वमान गिरावृधेम | ı | इन्द्विनद्वांय मत्सुरम्    | ६ [१६](२१६) |  |
|                                           |   |                            |             |  |

### ( २७ )

### ६ नृमेध अाङ्किरसा । प्रयमाना सीम । गायती ।

| एप क्वियमिष्टुंत प्विचे अधि तोशते       | । पुनानो प्रञ्जूष सिर्ध         | 8            |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| एप इन्द्रीय वायधे स्वृजित् परि पिच्यते  | । पुवित्रे दक्षसार्धन           | २            |
| एप नृमिर्वि नीयते विवो मूर्धा वृषा सुतः | । सो <u>मो</u> वर्नेषु विश्ववित | ३            |
| एप गुष्युरेचिकवृत् पर्वमानो हिरण्यपुः   | । इन्दुं स <u>त्रा</u> जिदस्तृत | 8            |
| पप स्पेण हासते पर्वमानो अधि ग्रावि      | । पुषित्रे मत्मुरो मर्द         | ч            |
| एप शुप्स्पेसिव्यद वन्तरिक्षे वृषा हरि   | । पुनान इन्दुरिन्द्रमा          | ६ [१७] (२२२) |

### ( २८ )

### ६ प्रियमध आद्विरस । प्रमान सोमः। गायर्थाः।

(२२६)

| एप वाजी हितो नृभि विश्वविन्मनंसस्पति  | । अब <u>यो</u> वा <u>र</u> वि यांवति      | ? |  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---|--|
| एप प्रविचे अक्षरत् सोमी वृषेभ्य सुत   | । विश् <u>वा</u> धार्मान्या <u>वि</u> शन् | 2 |  |
| एप देव शुभायते ऽधि योनावमर्त्यं       | । वृ <u>ञ</u> ्चहा देववीतमः               | 3 |  |
| पुष वृपा कर्निकदः द्वशिर्मामिर्मिर्यत | । अभि द्रोणांनि धावति                     | R |  |
|                                       |                                           |   |  |

| फ्लेशांस६ १) [१                                            | 178 ]                                            | there is     |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| पुत्र पूता विपृश्चितः सामीमा व्यविशिः                      | । तिया व्यक्तिमुर्विके                           | ŧ            |  |  |  |
| पुत्र मुख्य अमीर्योः समुधाना व संबन्धः                     | । इपेक्ष्मः पद्मे रजेः                           | ¥            |  |  |  |
| पुत्र पुष्कालि रार्वसो विश्वयन्ता व्यक्तिहरू               | । प्रतश्चनुत्रम् राज्यः                          | ч            |  |  |  |
| तन्तुं तन्धाननुंत्रमः कर्तुं पदतं आसत                      | । दुतेबृन्तमान्यम्                               | •            |  |  |  |
| । संस प्रणिभ्य का बनु मध्योनि चारवः                        | । दुनं तन्त्रुंमशिक्षम्                          | @[\$8] (et ) |  |  |  |
| (                                                          | (4)                                              |              |  |  |  |
| <ul> <li>माद्यवाऽसितो दृष्णाः</li> </ul>                   | था । चयमानाः कामः । नामधीः                       | 1            |  |  |  |
| त्तोमा अनुबद्धासना व्यार्व्यस्त वर्णया                     | । ऋषि विश्वांति श्राम्बां                        | 8            |  |  |  |
| भने क्याब आबन जो क्यांच अकतुः                              | । दुव जेलम् सूर्वेष्                             | १            |  |  |  |
| आ पंत्रतान नी भगुन्त्यों अवृद्धिता गर्दछ                   | । काचि पुत्राचंत्रीगिर्चंड                       |              |  |  |  |
| अभि सोर्मास आवदः पर्वन्ते मद्ये सर्वम्                     | ा जनि काम वपुभुवंग,                              | A            |  |  |  |
| सामा अवंति धर्मसि वंत्रांत इत्त्रियं रहेन्                 | । सुरीर्थे अमिद्यस्तिपाः                         | 4            |  |  |  |
| इन्होंप साम पत्रश्र कुंबेल्क्ट श्रन्थकार्यः                | । इन्द्रा वार्त्र शिवाहारी                       | \$           |  |  |  |
| कुरव <del>प्रोत्वा वर्षाता भिन्दां</del> वृत्रावर्षप्रति   | । जुपले जुपनेपुत्र सु                            | n [43] (44)  |  |  |  |
|                                                            | ( १८ )<br>: या । <b>११मानः श्रोत्धः । नार</b> णी |              |  |  |  |
|                                                            |                                                  |              |  |  |  |
| म सामाती अथन्तिकः पर्वतामास क्ष्मीकः                       | । श्रीहाना अपद मृंसर                             | \$           |  |  |  |
| क्रमि याचा अवस्थितु राष्ट्रो व प्रकर्त प्रतीप्र            | । पुनामा दिश्वासन                                | *            |  |  |  |
| व पंचवान चन्यांति । सामेन्यांतु पानी                       | । दुर्विर्धुनी वि जीवने                          | 4            |  |  |  |
| त्वं तांव पूपार्य <u>तः</u> पर्यस्य वर् <u>यन्त</u> ीसा    | । सस्युर्वे अनुवाद्यः                            | A.           |  |  |  |
| श्लुग व्यक्तिनिः सुतः <u>पुनिर्व प</u> रिवारसी             | । अरुविन्हर्स्य वार्ष                            | 4            |  |  |  |
| प्रवेश कुम्बनाक्षेत्र क्योमिर्द्युमार्थाः                  | । शुनिः पात्रको अर्जुतः                          | Fruit cost   |  |  |  |
| सुचि पाष्ट्रक प्रच्यते होना सुकर्द्र शब्दा                 | । देशनीरंपर्यस्ता                                | @ [48] (448) |  |  |  |
| ( १९) [तिजीर्गायुक्का भी पूर १९-५ ]                        |                                                  |              |  |  |  |
| <sup>६</sup> रस्ट्रम्पुच नावरस्त । क्वनावः स्रोतः।) गायारी |                                                  |              |  |  |  |
| वर्षस्य ब्रह्मसार्थस्य देशस्याः प्रीवर्धे हरे              | । पुरुष्यां प्राप्तु वर्द                        | t            |  |  |  |
| एक्नान <u>किया हिनोर्ड</u> अभि के <u>त</u> ि कर्निका       | त्। क्षमेचा <u>श</u> ्चुमा विश                   | 6 (4°4)      |  |  |  |

| ₩० | Ŧ, | ٧٠ | ۷, | द • | 14 | ] |
|----|----|----|----|-----|----|---|
|----|----|----|----|-----|----|---|

### [908]

[ अरुषेदः। मं० ९, स्०२४, म॰ ३

| स देवैः शोभते वृपा                 | क्वियोंनावधि प्रियः                | । बुञ्चहा दे <u>व</u> चीतमः | ३            |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| प्या <u>क</u> पाण्या <u>वि</u> शन् | पु <u>ना</u> ना याति ह <u>य</u> तः | । य <u>त्रामृतीस</u> आसेते  | R            |
| अरुपा जनयम् गिरः                   | सोर्म' पवत आयुपक्                  | । इन्द्र गच्छन् क्विकंतु    | ч            |
| आ पंवस्व मदिन्तम                   | पुविच्च धार्रया कवे                | । अर्कस्य योनिमासद्म्       | ६ [१५] (२१०) |
|                                    |                                    |                             |              |

### ( २६ )

### ६ इश्मवाही वार्दच्युतः । पवमानः सोम । गायत्री ।

| तममृक्षन्त वाजिने मुपस्थे अवितेरधि       | । विप्र <u>स्</u> ति अण्व्यां <u>धि</u> या | <b>〈</b>    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| त गावी अभ्यंनूपत सहस्रधारमक्षितम्        | । इन्दुं धुर्तारुमा विृषः                  | २           |
| तं वेधां मेधयोहचून् पर्वमानमधि द्यविं    | । <u>धर्</u> णसिं मूरिंधायसम्              | ३           |
| तमस्मन् मुरिजोधिया सवसान विवस्वतः        | । पति वाचो अद्यम्यम्                       | 8           |
| त सानायधि जामयो हरि हिन्बुन्त्यद्विमि    | । हुर्युत भूरिचक्षसम                       | v           |
| त त्वा हिन्वन्ति वेधमः पर्वमान गिरावृधम् | । इन्द्विन्द्यांय मत्सुरम्                 | ६ [१६](२१६) |

### ( 29)

### ६ नृमेध बाङ्गिरसः। पवमानः सोम । गायची।

|                           | अधि तोशते            | _      | गुनो प्रस्नुष सिर्धः            | ?            |
|---------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|--------------|
|                           | त् परिं पिच्यते      | । पुरे | वेत्रे द <u>क</u> ्षसार्धन      | २            |
| एप नृमिर्वि नीयते वियो    | मूर्धा वृपा सुत.     | । से   | <u>मो</u> वनेपु विश्ववित्       | 3            |
| एप गुन्युरेचिकवृत् पर्वमा | नो हिरण्युयु         | । इर   | र्वुं स <u>त्रा</u> जिद्स्तृंत, | 8            |
| एप स्रेपण हासते पर्वमा    | गे अधि चर्वि         | । प्र  | वेत्रे मत्सरो मर्वे             | ч            |
| एप शुष्मयंसिष्यव वृन्तरि  | <u>त्रे वृषा</u> हरि | 1 9    | गुन इन्दुरिन्द्रमा              | ६ [१७] (२२२) |
|                           |                      |        |                                 | . [ [ ] ( )  |

### ( 96)

### ६ प्रियमध आङ्गिरस । पवमान सोमः। गायश्री।

| एप <u>वा</u> जी हितो नृभि वि <u>श्वि</u> विन्मनं <u>स</u> स्पति<br>एप पवित्रे अक्षरत् सोमी देवेम्य सुत<br>एप देव श्रुभायते ऽ <u>धि</u> यो <u>ना</u> वर्मर्त्य | । अब् <u>यो</u> चा <u>र</u> वि धांवति<br>। वि <u>श्वा</u> धार्मान्या <u>वि</u> शन्<br>। वु <u>त्</u> वहा देववीतंमः | · |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | 3 |       |
| पुप <u>वृपा कनिकव् द</u> शर्भि <u>र्जा</u> मिभि <u>र्</u> थत                                                                                                  | । अभि द्रोणानि धावति                                                                                               | ጸ | (२२६) |

| 1927 me t 4, € 1 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [net]                                                                              | إياسويو ددية -                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| पुर मूर्यमध्यकृतः पर्यमानो विर्वर्गनिः<br>पुर मुख्यकृतिः सामः पुनानो अर्थति                                                                                                                                                                                                                                       | । क्षिप्र पार्मानि स <u>ित्</u> यकि<br>। देशागिरंगमेन्द्रा                         | € [(4](440)                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (11)                                                                               |                                  |
| ६ वृत्रभा जाहिएसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | । नवसामः कीमः। नावधीः                                                              |                                  |
| मध्य पार्त अक्षान् वृष्यं पुरस्तोत्रेश<br>सर्वि पुत्रकी कुस्तां पुत्रकी कुष्यं क्रिय<br>कुष्यं मान सर्वि व युन्तमयं कृष्यं विध<br>विश्व कृति गुंजपुत्र पर्वस्य स्मृत्र संस्त्र<br>स्मृत् कृत्येक्ट स्वाम्य स्वत्र स्व                                                                                             | । ज्यानिर्वज्ञानमुश्यस्य<br>। वर्षा समृत्मुस्यपेष्                                 | ટ<br>૧<br>૪<br>૫<br>૧ (ૄ૧૧)(૧૦૦) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (६०)<br>पत्रमध्यः क्षोत्रः। दावत्री                                                |                                  |
| य भार्य अस्य मुन्निको वृष्यां पुषिणं अस्यर्थ<br>हर्मुहिन्द्रासः गुल्लिमं कृष्यकांत्रः कर्निकान्त्रः<br>भा तु सुन्ये तृष्यार्थः श्रीत्येनते कृष्टपूर्वेतः<br>य कामा कर्षित्र वर्षात्रे प्रस्तिकार्यः अस्यिक्तः<br>जन्म त्वा मर्युपवर्शः हर्षि कृष्युप्तर्थात्रीयः<br>मृत्नीत्रा अनुपवर्शः कोज्ञीकार्यात्र वृत्तिका | । इचेनि कुनुबिन्धियम्<br>। क्लेस्य क्षेत्र करेगा<br>। अभि क्षेत्रकेन्द्राकर्षम्    | दं [6](san)<br>त<br>इ<br>इ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (11)                                                                               |                                  |
| <ul> <li>वीकांद्रे राष्ट्रकथा । कार्यामा स्रोताः । कार्यामा ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |                                  |
| व क्षेत्रांकः स्तुरकं पर्यकासको अक्ष्युः<br>विक्युंपिका अधि अवेंको कुम्युवर्धेकः<br>तुम्बं वाता अधिविष् स्तुर्ध्यार्थेना सिर्वाक<br>का प्यापस्य कर्मह ते जिल्का क्षेत्र कृष्यं                                                                                                                                    | । मन्त्र वार्जाती पति<br>। बोन् वर्षनित हे स्क्री<br>म् । मन्त्र वार्जन्य बोन्नुचे | ।<br>२<br>२                      |
| तुल्यं सम्बों पूर्त पर्यों वर्षा हुनुहो अस्टितम्<br>स्तानुबस्यं के तुलों सुर्वनस्थ परे प्रवस्                                                                                                                                                                                                                     | । হৰিটুলি লামী                                                                     | d [85] (sag)                     |

| 1 | ŒΕ | ١ |
|---|----|---|

### ६ इपावाभ्व आत्रेयः। प्रवसान स्रोतः। गायत्रीः।

प सोमासो मव्**च्युतः** भवंसे नो मुघोनंः । सुता विद्धे अक्रमुः ₹ आदीं चितस्य योषणो हरिं हिन्दुन्त्यद्विभिः । इन्दुमिन्द्र्याय प्रीतये २ आदीं हंसी यथा गण विर्म्वस्यावीवशन्मतिम् । अत्यो न गोमिरज्यते ą डमे सोमावचार्कशन् मृगो न तुक्तो अर्धसि । सीद्चृतस्य योनिमा R अभि गावौ अनुपत योपा जारमिव प्रियम् । अगेन्नाजिं यथां हितम् ų असमे धेहि चुमचशौ मधर्वमध्य महाँ च । सनि मेधामत शर्वः ६ [२२] (१५१)

#### ( 33 )

### ६ त्रित आप्याः । पवसान स्रोम । गायत्री ।

म सोमासो विविधितो Sपां न येन्स्यूर्मये<sup>•</sup> । वर्नानि महिपा ईव १ अभि मोणीनि चुभ्रवः शुक्रा क्रतस्य धारेया । वाज गोर्मन्तमक्षरन् ? सुता इन्द्रीय बायबे वर्षणाय मुरुज्ये । सोमां अर्पन्ति विष्णवि 3 तिस्रो वाच उदीरते गावों मिमन्ति धेनवंः । इरिरेति कर्निकवत Å अभि बह्मीरनूपत यह्मीश्चेतस्य मातरः । मुर्भृज्यन्ते विष' शिश्मम् ч गुपः समुद्रां <u>श्र्वतुरो</u> ऽस्मम्यं सोम <u>वि</u>श्वतः आ पेवस्व सहाम्रिणी ì ६ [२३] (१५८)

### (38)

### ६ त्रित आप्त्यः। पयमानः स्रोमः। गायश्री।

प सेवानो धारेया तने न्द्रीहिन्वानी अर्धति । ठुजद्दव्हा व्योजसा सुत इन्द्रांय वायवे वर्रुणाय मुरुज्ये सोर्मो अर्पति विष्णवि २ -वृषाण वृषंभिर्यत सुन्वन्ति सोममिदिंभि दुइन्ति शक्मेना पर्य Ę भुवंत जितस्य मज्यों भुवदिन्द्रीय मत्सरः स क्षेरिज्यते इरि. Š अभीमृतस्यं विष्टपं वृहते पृश्निमातरः चार्र प्रियतम ह्वि. ч समेनुमध्रता इमा गिरी अर्धन्ति सुसूरीः धेनुर्बाभो अवीवशत् ६ [२४] (२६४)

#### (34)

### ६ प्रभृषसुराङ्गिरसः। पवमानः सोमः। गायत्री।

आ ने. पवस्य धारेषा पर्वमान रुपि पुशुम् । युग ज्योतिर्धिवासि नः 8 इन्दो समुद्रमीद्धयु पर्वस्व विश्वमेजय गुपो धर्ता न ओर्जमा 1 ş (२६६)

| क्षांक्री। तक है ज १५ <u>१५ ]</u>                                                                                                                                                                                                                      | [tst] [#                                                                                                                                                                                                            | 5 <b>4</b> 50 4 1                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| त्वचां चींच्यं वीरचे असे व्यांत्र पूरम्बतः<br>म बाउसिम्हेरियानि तिर्यातन् बाउसा वार्ये<br>में मीमिंगेच्यीह्यं चीत्रने वात्रपासति<br>विच्ये वर्ष्यं क्षेत्रे जलां पूरवार पर्यक्रमार्थः<br>रे सभ्यगुर्भाहरण                                              | ः श्रमं चा <u>जा</u> नि सार्थम्<br>१: । जुना विद्वान आपूँचा<br>। सार्थु जार्रम्यु गार्थनिय<br>। पुद्धन्तसर्थ <u>प्रभू</u> षेकाः<br>(११)                                                                             | इ<br>५<br>५<br>१                           |
| असेर्डि रवसी क्या पुरिसे सुम्बर्ध सुन्द                                                                                                                                                                                                                | । कार्पात्र् शुर्जी स्पेक्सीन                                                                                                                                                                                       | 1                                          |
| म वर्धिः तोष्ट्र जागृष्टिः पर्वन्द देवसीगर्शे<br>म मो ज्वार्टीषि पृथ्यं पर्वमानु वि रोचय                                                                                                                                                               | । अभि कार्स वपुभुतेस्<br>। कत्यु वस्त्रीय ना वित्र                                                                                                                                                                  | 8                                          |
| भासमान अनापुत्रि कृत्यनाम् गर्यस्यः<br>भासमान अनापुत्रि कृत्यनाम् गर्यस्यः                                                                                                                                                                             | । यर्षत्र वार् <u>श</u> स्त्र का श्रद्ध                                                                                                                                                                             | ¥                                          |
| स विभा प्राप्ति वन् सोनां दिग्यानि पार्थि                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | 4                                          |
| भा दिवस्तरजे अनु गेरपुर बांग रोहनि                                                                                                                                                                                                                     | । शीरकु र्जवस्थाने                                                                                                                                                                                                  | £ [25] (135)                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| ी ग्रायम अस्त्रितका                                                                                                                                                                                                                                    | ( १०)<br>। स्वस्था धोकः। शस्त्री                                                                                                                                                                                    |                                            |
| म सुद्ध पुराने हुआ सामां पुरिसं वर्षाते<br>म पोस्स निकासनां हरिएएंडि वर्षुकीः<br>छ डामी पंड्रमा द्विम पर्वमागु की बोदनि<br>स क्रिमायाञ्ज सामेशि पर्वमाग्र स्पोचका<br>छ दंबता मुले पुत्री वेरियोपिस्संन्य<br>स देवा क्रमिरीक्षेत्रां अप होत्यांनि धनसनि | । आमिमि स्पँ सह<br>। सोन्रे पार्त्रविधासस्य                                                                                                                                                                         | १<br>२<br>३<br>४<br>५<br>५<br>६ [२०] (१८९) |
| (१८)<br>१ स्टब्स काहिस्स पद्माल स्रोतः। शास्त्री ।                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| पत्त 3 च्य पूत्रा रागे उस्ती कार्यवस्ति<br>पूर्व प्रिताम पार्चमा ही विस्त्रमार्थिक<br>प्राप्त कार्य हमें बहुत्त कार्य अवस्था<br>पूत्र च्या प्रत्ये कार्य की प्रतिकृति<br>ब स्व मार्थ कार्य की प्रतिकृति<br>ब स्व मार्थ कार्य कार्य क्षेत्र किली-       | पक्ताल स्रोतः। धारची ।  गम्मून् वार्तं कृष्टिकंस् । श्रम्भुनित्त्रांच कृष्टिकंस् । श्रम्भुनित्त्रांच कृष्टिकंस् । गाधीर्यसंच सूच्यते । गम्बन्द्रातां व सुव्यतियः । व श्रमुन्तरामिक्कर् । कन्मुन धार्तिश्रीरि श्रिपम | ो<br>२<br>४<br>५<br>५<br>६ [२८]( ६८)       |

### ( 38 )

### ५ बृह्न्मतिराङ्गिरसः। पत्रमान सामः। गायत्री।

| आशुर्र्ष वृहन्मते परि प्रियेण धाम्नां । यर्च देवा इति वर्वन्      | 3            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| पुरिष्कुण्वन्ननिष्कृतं जनाय पात्यन्निषः । वृष्टि दिवः परि सव      | २            |
| सुत ऐति पुषिञ्च आ विधि दर्धान ओर्जसा । विचक्षाणी विशेचयन          | <b>ર</b>     |
| अय स यो विवस्परि रघुयामा पविद्य आ । सिन्धीकुर्मा व्यक्षरत्        | 8            |
| आविवासन् परावतो अर्था अर्बावताः सुतः । इन्द्रीय सिच्यते मर्धु     | ų            |
| सुमी <u>ची</u> ना अनूपत हरिं हिन्दुन्त्यिदिमिः । योनीवृतस्यं सीदत | ६ [२९] (१९४) |

### (80)

### ६ बृहन्मविराङ्गिरसः। पवमान सोम। गायशी।

| •                                                      |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| पुनानो अंकमीवृभि विश्वा मुधे विचर्षणिः । जुम्मनि       |                              |
| आ योनिंमरुणो र्षह्य दुम्दिन्द्व वृषां सुतः । ध्रुवे सद | सि सीव्ति २                  |
| नू नी रुपि मुहामिन्दो ऽस्मन्य सोम विश्वत । आ पव        | स्व सहस्रिणंम् ३             |
| विश्वा सोम पवमान   युद्गानींन्वृवा मर । विदाः स        |                              |
| स नैः पुनान आ मर र्यि स्तोत्रे सुवीर्यम् । अरितुर्वी   | र् <u>य</u> ण गिर्र ५        |
| पुनान ईन्द्रवा भेर सोमे हिवहेंम रियम् । वृपन्निन       | वो न द्वक्थ्यम् ६ [३०] (३००) |

#### (88)

#### ६ मेध्यातिधिः काण्य । पयमानः स्रोमः । गायश्री ।

| प ये गावो न मूर्णय स्त्वेषा अयासो अक्रमुः। प्रन्तं कृष्णामपु त्वचेम् | ۶            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| मुचितस्य मनामुहे ऽति सेतुं दुगुन्यम् । साह्नांसो वस्युम <u>व</u> तम् | २            |
| भृण्वे युष्टेरिव स्वनः पर्यमानस्य शुप्मिणः । चरेन्ति खिद्युती वि्वि  | 3            |
| आ पंचस्य मुहीमिपुं गोर्गिदिन्को हिर्रण्यवत् । अभ्वीवद्वाजेवत सुत     | 8            |
| स पेवस्य विचर्पण आ मही रोवंसी पूण । खपा सूर्यो न रिमर्मि,            | v            |
| परि ण रामुयन्त्या धारेया सोम विश्वते । सर्रा रुसेवे विष्टर्पम्       | ६ [३१] (३०६) |

#### (85)

### ६ मेध्यातिथिः काण्य । पयमान स्रोम । गायत्री ।

| जनयेन् रोचना विवो  | जनर्यञ्चप्स सूर्यम्  | 1 | वर्मा <u>नी</u> गा अपो हरि |
|--------------------|----------------------|---|----------------------------|
| एष मुद्धेन मन्मेना | वृेवो वेृवेभ्युस्परि | 1 | धारिया पवत सुतः            |

(३०६)

| 1                                                                                                                             |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| मूल्यहारी-स म १६] [१४वरी]                                                                                                     | 14 ይፋ ካ <sup>-1</sup>          |
| प्रानुपानाम् तृषेषु पर्वन्ते धार्मकाववे । स्रोत्रारं सहस्रोधान                                                                | es te                          |
| स्कान्यः प्रस्तवित पर्यः । पवित्रे परि विषयते । सन्वति हेवाँ सन्                                                              | विकास Y                        |
| अपि विश्वामि वाची अपि वृत्यों कहानुवा । बोला पुतानो ज                                                                         | fiति ५                         |
| मोर्गमा होत्र क्षीरव क्यांक्शानंकर नुस । प्रयस्य बृहरीप्रीरवं                                                                 | · • [12] (111)                 |
| (9))                                                                                                                          |                                |
| ६ जेल्याविधिः व्यल्याः । व्यवस्थाः व्यासः                                                                                     |                                |
| मा अरुपं इच कुल्को सोश्रिक्ष्मंत्र हुर्पुटः । ते श्रीर्थिनीस                                                                  | पामवि १                        |
| ते हो विश्वां अनुरक्तो सिर्धः ग्राम्बन्धः वर्षवां। इन्युसिन्द्रांव                                                            | <u>भीवर्थ</u>                  |
| पुराना वरित हुर्पुता सोवां श्रीपिट परिपृहता । विवस्य नेप्प                                                                    | तिचे: १                        |
| पर्यक्षम चिवा प्रवि— बुरुवार्थ स्रोम सुधिवंत्रः । इन्हां सुद्वार्थ                                                            | <b>पंक्रम्</b> ४               |
| इम्बुराष्ट्रो व बोज्जुन, वर्जनकरित पुनिष्ठ जा । पहुस्तुपर्दि हे                                                               | Y QE                           |
| पर्यस्य धार्मधाराष्ट्रे विशेष्ट्य गुज्यतो कृषे । ग्रीज् धार्म                                                                 | नुवीचन् ६ [१३] (११०            |
| प्रति वहें। इस्त ६६०                                                                                                          |                                |
| ।। मय सहनोध्यका प्रकार                                                                                                        |                                |
| (तमनोद्धानामा श्रेष्ठ वर t-वरे ) ( १३ )                                                                                       |                                |
| E meren sefleren i memer sheri i                                                                                              | मानवी ।                        |
| म वर्ष क्यों मुझ कर्म क्रार्थिय विश्ववृत्ति । शासि वेती                                                                       | <u>ज</u> ापास्त्रीः १          |
| मुती पुष्यो किया क्रियः सीमाँ विरूप एएक्टी । विश्लेष क्र                                                                      | रेपा अभिः द                    |
| <u>ज</u> र्च पुरेषु जागुन्धिः भूव पेति यनिषु आ । श्रीमी पा <u>त</u> ि                                                         | विचेनिक १                      |
| थ में प्यस्य पानुषु "कोमूनुमध्यक्तिपनुष्याः । शृहिन्तुते का                                                                   | र विकासति । V                  |
| स ही अमान शास्त्री निर्मगीय समार्थकः । क्रीमां प्रेक्ट                                                                        |                                |
| स में अन्य शर्मुक्तने अनुमित्रांतृत्तिर्थनः । बार्नने लेखि                                                                    | word green 4 [1] (149)         |
| (m)                                                                                                                           |                                |
| ६ जन्मक व्यक्तिका वर्षका बीका<br>स वेद्यत महोत् सं सुन्यको देवसित्ते । सुन्यक्तियोव                                           | कार्य ।                        |
| स पेक्स अर्थापु सं तुष्यको देवनीतवे । इन्युक्तियांव<br>स मां क्युक्ति कृत्वे १ स्वतियांच तोसको । देवाम् तार्खि                | प्रीतर्थ १<br>रूपकार्शन २      |
| A MI MATTER BEAT CONTRACTOR OFFICE I TANK COLOR                                                                               | न्युक्तापस्त् र<br>र्वकत्तिः ३ |
| पुरा मार्थकुर्व पूर्व गोर्थिरञ्जो कर्तृत कप् । वि मी सूचे हु<br>अन्तु प्रविश्लेषकभी ह पुत्रियो स्व सम्बद्धी । हर्न्युवियो प्र | प्रते ४<br>प्रशेष र            |
| क्ष्मी वर्षाची बास्त्रम् वर्षे सीमंत्राकरादित्। इर्न्यु ग्रास                                                                 | inecr 4                        |
| वस परस्य शतेला वस ग्रीयो दिसमी । इन्हें सुदेव                                                                                 | 44144 (4) (4)                  |
| क्रम नवरते बारती जन्म त्रिया दिश्याच्या । इन्द्री दिश्या                                                                      | Research at Co. Co.            |

( 25 )

| (84)                                                                                   |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| ६ अयास्य माङ्गिरसः । पवमानः सोमः । गायत्री ।                                           |       |       |
| असृप्रम् वृववीत्ये ऽत्यामः कृत्व्या इव । क्षरंन्तः पर्वतावृधः                          | \$    |       |
| परिष्कृतास इन्वेबो योपेव पिज्यावती । मापु सोमा असुक्षत                                 | २     |       |
| एते सोमास इन्देवः पर्यस्वन्तश्चम् सुताः । इन्द्रं वर्धन्ति कर्मभिः                     | ३     |       |
| आ धावता सुहस्त्य. शुका गृंग्णीत मुन्थिना। गोभि श्रीणीत मत्सुरम्                        | 8     |       |
| स पैवस्व धनजय प्रयुन्ता राधसी महः । अस्मभ्यं सोम गातुवित्                              | ч     |       |
| एत मूजन्ति मर्ज्यं पर्वमान द्श क्षिपः । इन्द्रीय मत्सुर मर्दम्                         | ६ [३] | (775) |
| ( ৩৬ )                                                                                 |       |       |
| ५ कविर्मार्गेषः। पवमानः सोमः। गायत्री।                                                 |       |       |
| अया सोम. सुकृत्यां महिधिवुम्यवर्धत । मन्त्रान उर्दृपायते                               | ?     |       |
| कृतानीद्स्य कर्त्वा चेतन्ते द्स्युतर्हणा । ऋणा च धूष्णुश्चयते                          | २     |       |
| आत् सोमं इन्द्रियो रसो वर्जः सहस्रुसा मुंबत् । उक्थ यर्वस्य जार्यते                    | ३     |       |
| स्वय कुविविधर्तिर विप्राय स्त्रीमिच्छति । यदी मर्मृज्यते धियीः                         | 8     |       |
| सिपासतू रयीणां वाजेञ्चवंतामिव । मरेपु जिग्युपामसि                                      | ৭ [४] | (१४१) |
| (8%)                                                                                   |       |       |
| ५ कविर्मार्गवः। पवमानः सीम । गायभी।                                                    |       |       |
| त त्वा नुम्णानि विश्वत सुधस्थेषु महो विवः । चार्र सुकृत्ययेमहे                         | 3     |       |
| सर्वृक्तपृष्णुमुक्थ्यं महामहिन्नत मर्दम् । ज्ञत पुरी रुरुक्षाणीम्                      | २     |       |
| अर्तस्त्वा रिपमिम राजीन मुक्ततो दिवः । सुपूर्णो अन्युधिर्भरत्                          | 3     |       |
| विश्वसमा इत स्वर्ह्धको साधारण रजस्तुरम् । गोपामृतस्य विभेरत्                           | 8     |       |
| अर्घा हिन्दान ईन्द्रिय ज्यायों महित्यमीनशे । <u>अमि</u> न्द्रिकृद्विचेर्पणि॰           | ५ [५] | (३४३) |
| ( 88 )                                                                                 |       |       |
| ५ कविर्मार्गयः। पदमानः सोमः। गायद्यी।                                                  |       |       |
| पर्वस्व वृष्टिमा सु <u>न</u> ो ऽपामूर्मि विवस्परि। <u>अय</u> क्ष्मा <u>बेह</u> तीरिपीः | १     |       |
| तपो पवस्व धारेषा यण गार्व इहागर्मन् । जन्यस् उपे नो गुहम्                              | 2     |       |
| घृत पवस्व धारया यज्ञेषु देववीर्तमः । अस्मभ्यं वृष्टिमा पव                              | 3     |       |
| स न ऊर्ज व्यर्व प्वित्रं धाव धार्या। देवासः शुणवृत् हि कम्                             | 8     |       |
| पर्वमानो असिष्यवृ इक्षांस्यपुजह्यंनत् । पृत्नवद्वोचयुन् रुचः                           | ५ [६] | (३५१) |



| • | te O | ٦   |
|---|------|-----|
|   | 10   | - 3 |

| ४ अवत्सारः का                            | ह्यप । प्रवमानः सोम । गायत्री । |   |  |
|------------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| अस्य मुवामनु सुतं शुक्त दुंबुह्ने अह्नयः | । पर्यः सहस्रसामृपिम्           | ? |  |
| अय स्यं इयोपुद्द गुप सरासि धावति         |                                 | २ |  |
| अमं विश्वांनि विक्वि प्रचली मर्वनीम      | र्षि । घोडी हेही च मंग          | 3 |  |

पु<u>ना</u>नो मुवे<u>न</u>ापरि । सामा वृवा न सूय ४ [११] (३७४)

परिं णो देवबीतये वाजी अर्पसि गोमतः । पुनान इन्द्विन्द्रपुः

## (44)

४ अवत्सार फाइयप<sup>ः</sup>। पवमानः सोम । गायश्री ।

ययंग्यं नो अन्धंसा पुष्टंपुष्टं परि सव । सोम विश्वां च सौर्मगा 3 इन्दो पथा तब स्तबो पथा ते जातमन्धंसः । नि बाहिषि प्रिये संदः 2 जुत नी गोविवेश्ववित पर्यस्व सोमान्धंसा । मुझूतंगेभिरहंभिः 3 यो जिनाति न जीयते हन्ति शर्त्रमभीत्यं । स पेवस्व सहस्रजित् ४ [१२] (३७८)

#### (44)

ध अयत्सार काइयपः। पवमान स्रोमः। गायश्री।

परि सोर्म <u>ऋत पृत्</u>त कृश्यः प्रवित्रे अपंति । <u>वि</u>भन् रक्षांसि दे<u>वयु</u> यत् सो<u>मो</u> वाजुमपंति <u>क</u>ात धारा अपुस्युर्वः । इन्द्रंस्य <u>स</u>ख्यमां <u>वि</u>भन् 3 २ अभि त्या योपेणो दर्श जार न कुन्यन्तिपत । मुज्यसे सोम सातये 3 त्विनन्त्रीय विष्वि स्याद्वीरेन्द्रो परि सव । नृन् त्त्तोतृन् पाहाहैसः ४ [१३] (३८१)

#### ( ep)

४ अवस्वारः काइयपः । पद्यमान स्रोताः । गायत्री ।

प ते धारी असुधती विवो न येन्ति वृष्टर्यं । अच्छा वार्ज सहस्रिणीम् अभि पियाणि काव्या विश्वा चर्साणो अपीति। हरिस्तुञ्चान आर्युधा २ स मर्भुजान आयुमि रिमो राजेय सुब्रतः । श्येनो न वस्रु पीदति 3 स नो विश्वा विवो वसू तो प्रीयव्या अधि । पुनान ईन्यवा मंर ४ [१४] (३८६)

#### (46)

८ अवस्सारः काइयपः। पयमानः सीमः। गायत्री।

तर्त स मन्दी धांवति धारां मुतस्यान्धंस । तर्त स मन्दी धांवति उमा वेव वस्ना मर्तस्य वेव्यवेसः । तर्त् स मुन्दी घांवति

? <del>२</del>

(३८८)

| क्ष्मेशास अचारा]                                                                                          | [w]                                                         | [4 4 6 24 4 5    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| रक्ष्यमां <u>पुत्रक्षती</u> य <u>सुदर्श</u> यि कृष्ये<br>जा पर्योक्षित्रते हर्ना सुदर्शयि <b>पुत्र</b> की | । तपुत्र स सुन्ती घाँचति<br>। तपह्र स सुन्ती घाँचति         | A [34] (41.)     |
|                                                                                                           | (48)                                                        |                  |
|                                                                                                           | क्षाः । पश्चम्यका असोमः । काल्यमी ।                         |                  |
| प्रमास गुर्जिने भूति दिश्यित ताम रन्या                                                                    | जिल् । पुत्रालुबानुस्य भर                                   | ţ                |
| व्यरक्षात्र्या अवान्यः व्यवसीर्वशान्याः                                                                   | । प्रवेश्व विश्वप्रान्य                                     | ٩                |
| ल बांज प्लेमानो विश्वांनि बुद्धिया तर<br>प्लेमान स्लेमिना जालंबानोऽमयो सुद्धान                            | । ज्ञापः कार्यु स्म गुम्हा                                  | A [64] (444)     |
| वसमान स्वाक्त्रा जावबामाऽमया मुद्दान्                                                                     | -                                                           | a afredom        |
|                                                                                                           | (1)                                                         |                  |
|                                                                                                           | माना क्यार । बान्धी १ इय्य                                  |                  |
| व गायुक्तव गायन प्रवेसामुं विक्रिय                                                                        | । इन्द्रे ग्रहसंबद्धसम्                                     | \$               |
| तं त्यां सुद्धपंपसञ्जा अयां सुद्धपंगर्वतम्<br>अति वारुज् पर्ववानो अविष्णत्व पुर                           | । अनि वार्मपानियः                                           | , 20mz s         |
| क्षा वापुन् प्रकान शावन्त्र क्षा                                                                          | १ शुक्राच्या आस्त्र । इन्द्रस्य ।<br>१ शुक्राच्या अस्त्र अर | وروا] لا المالية |
| fales and man to seek to see                                                                              |                                                             |                  |
| ) madestaller                                                                                             | (११) [युवीयाः<br>इ. । प्रकासः स्टोशः । यावारी ।             | Same In de 1/ 10 |
| भूषा <u>बी</u> ती वर्षि अनु वस्त्रं इस्को सम्बेष्णा                                                       |                                                             |                  |
| वृद्ध स्था स्थापनि विशेषातान सम्बद्ध                                                                      | र अनुसर्ग्यान्य<br>१ । अनुसर्ग्यान्य                        |                  |
| वरि जा अध्यमनानि जामेनिनो विशेष्यव                                                                        | त् । अन्तं ध्वतिश्रेशीरियं                                  | R<br>R           |
| पर्वमानस्य ते वृत्रं प्रतिप्रवासुम्बदः                                                                    | । शक्तिस्वता क्रुजीयहे                                      | ¥                |
| के तं पुक्रिकेनुर्वयां अभिकारिन्त भारता                                                                   | । शेर्मिकी स्रोम कुस्टर                                     | 4 [14]           |
| स मं. पुनाब का मंत पृष्ठ श्रीरवंतीयिक                                                                     | स् । क्षेत्रांनः क्षेत्र <del>शि</del> न्कतः                | •                |
| पुतन ले देश कियाँ नुजन्ति सिन्ध्रीयात                                                                     |                                                             | u                |
| स्विक्र्यंत्रान द्वापुर्वा सूत्र वृत्ति पवित्र ज                                                          | । ध चुपैस्य शुस्त्रियमिः                                    | ٤                |
| त मुो मगांच बायचं पूरूच पंचस्य प्रप्रीय                                                                   | ल् । चार्वक्षित्रे वर्वये प                                 | 3                |
| द्रषा वं जातमन्त्रंता दिवि बद्धस्या दी                                                                    |                                                             | 5 [54]           |
| द्रमा विश्वांत्रपुर्व आः चुद्राश्चि वार्नुवास                                                             | पत् । तिशीसमधे वसन्धे                                       | 55 (0-4          |

| अ० ७, म॰ १, ४० २० [                                                                                                                                                                                                                                                                       | (c) [ Bridger da D de 10 m. 11                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स न इन्द्रीय पञ्चेषे वर्षणाय मुरुद्धाः<br>उ <u>पो पु जातमप्तुर</u> गोभिर्मक्क परिष्कृतम्<br>तमिद्वर्धन्तु <u>नो</u> गिरो वत्स स्विश्वेरीरिव<br>अर्षी णः सोम् रा गर्वे पुक्षस्वे <u>पिष्पुपी</u> मिर्षम्                                                                                   | । <u>बारेबो</u> वित् परिं स्रव १२<br>। इन्दुं वेवा अंगासिषु' १३<br>। य इन्द्रंस्य हृदुसनिः १४<br>। वर्धां समृद्रमुक्ष्यंम् १५ [२०]                                                             |
| पर्वमानो अजीजन द्विवश्चित्र न तंन्यतुम्<br>पर्वमानस्य ते र <u>सो</u> मदो राजझबुच्छुतः<br>पर्वमा <u>न रसस्तव</u> द <u>क्षो</u> वि राजिति द्युमान<br>यस्ते मदो वरेण्य स्तेना प्वस्वान्धसा<br>जिन्नेष्ट्रवर्मामित्रियः सस्तिर्वाज विवेदिवे                                                   | । ज्योतिंर्विश्वा <u>न</u> रं बृहत् १६<br>। वि वारुमर्न्यमर्पति १७<br>। ज्यो <u>ति</u> र्विश्व स्वेर्ट्डशे १८<br>। देवावीर्रघशमहा १९<br>। गोषा उ अ <u>ष्व</u> सा असि २० [२१]                   |
| संमिश्लो अ <u>ष्</u> यो भेव सूप्स्था <u>भि</u> नं <u>धेन</u> ुमि<br>स पेवस्व य आ <u>विथे न्द्र</u> बुझाय हर्नते<br>सुवीरांसो व्य धना जयेम सोम मीह्वः<br>त्वोतां <u>स</u> स्तषावं <u>सा</u> स्यामं वुन्वन्तं <u>आ</u> मुर्रः<br><u>अपुन्नन्</u> पेवते मुधो ऽव सोमो अर्राव्यः               | । सीर्वृञ्ज्येनो न यो <u>नि</u> मा २१<br>। <u>वविवांसं महीर</u> पः २२<br>। पुनानो वंधं <u>नो</u> गिर्दः २३<br>। सोर्म <u>घ</u> तेषुं जागृहि २४<br>। गच्छन्निन्त्र्यंस्य निष्कृतम् २५ [२२]      |
| मुहो नी गुप आ भेर पर्वमान जुही मुर्थः<br>न त्वा <u>जात जुन ह्युतो</u> रा <u>धो दित्सेन्तुमा भित्र<br/>पर्वस्वेन्द्रो वृपा सुतः क्रूधी नी युज्ञ<u>सो</u> जने<br/>अस्य ते <u>स</u>रूये वय तथेन्द्रो सुन्न उंज्ञमे<br/>या ते <u>भी</u>मान्यार्युधा <u>ति</u>ग्मा<u>नि</u> सन्ति धूर्विणे</u> | तन् । यत् पु <u>न</u> ानो म <u>ेख</u> स्यसें २७<br>। विश <u>्वा</u> अपु द्विषों जिहि २८<br>। <u>सास</u> ह्यामे पृतन् <u>य</u> तः २९<br>। रक्षां समस्य नो <u>नि</u> दः ३० [२३] <sub>(४२८)</sub> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( ६२ )                                                                                                                                                                                         |
| ३० जमविनर्भागेषः । पुते असृग्रमिन्द्वि स्तिरः पवित्रेमाञ्चादेः विद्यन्तो दुरिता पुरु सुगा तोकार्य वाजिने कृण्वन्तो वरिवो गवे ऽभ्यर्धन्ति सुप्तुतिम् असर्विं गुर्मे प्रति परिवा जुभमन्था देववीत मुप्सु धूतो नृभिः सुत                                                                      | पषमानः स्रोम । गायबी । । विश्वोन्यमि सौर्मगा १ । तर्मा कृण्वन्तो अर्वते २ । इळां मुस्मम्यं सुयतंम् ३ । स्येनो न यो <u>नि</u> मासंदत ४ । स्वर्दन्ति गावः पयोभिः ५ [२४]                          |
| आक्रीम <u>ध्वं</u> न हे <u>ता</u> रो ऽर्शूशुमञ्ज्ञमृताप                                                                                                                                                                                                                                   | । मध् <u>यो</u> रसं स <u>ध</u> मार्दे ६ (४३४)                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |

| मल्याम नाम १५ ) (तः)                                                                                            | إشرب و وية    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| पासे पार्च बथुभूतो अर्मुमिन्द क्रूतर्व । क्षानिः कृतिप्रवासंदः                                                  | •             |
| स्रो अर्पेन्यांच प्रीतनं शिरा शर्मान्युरुपयो । सीहून् याता वर्प्तपा                                             | c             |
| स्वभिन्दो परि प्रमु स्मार्दिन्द्रो अद्वियेग्य । बुस्तिविद्धार्थे पर्यः                                          | 3             |
| सुरं विर्वपंथितिकः पर्वमान् व र्वति । क्रियान जार्न्य वृहत्                                                     | \$ • [64]     |
| पुत्र दूधा दूर्वकाः वर्वध्यना असस्तिहाः । कन्त्रसूचि बूगसूर्व                                                   | 8.8           |
| का पेतस्य सङ्ग्रियो । गर्वे गर्म्यन्तम् श्वितम् । यहस्यम् वे पुरस्पूर्वम्                                       | <b>१</b> 9    |
| पुत्र स्य परि विष्यते सर्युज्यस्योत जातुनिः। अकृत्युवा क्रिकितः                                                 | ११            |
| मुद्दसारित कारायंची किमानो रजेता करि । हम्ब्रीय एवते वर्ष                                                       | \$¥           |
| <u>िच जान इक जान वर्ल्युरिन्होंच औरतं । विचीनां बस्तार्विय</u>                                                  | 84 [KC]       |
| पर्वज्ञामा सुन्ते नृत्तिः सोखे वार्त्रमिवासस्य। जुलु शक्तेज्ञसर्वस्                                             | 34            |
| र्श जिल्लाके विश्वन्य र एपं प्रशासित पार्टिय । ब्याबीयां साथ शीतिर्मित                                          | 10            |
| तं बाताचे धनुस्कृतं मार्च् वार्वाष्ट्र वार्वव । हरि दिनात वार्विजेस                                             | ₹<            |
| <u>जानिकन् ज्ञतमं तुनो विश्वा अर्पन्तिय विश्वः । शुन् य योचं तिप्तर्मि</u>                                      | 15            |
| का मं इन्द्रो कर्म के पना उद्दरन्त्यायको । ब्रेश बेबेन्द्रो अर्ब                                                | d [60]        |
| का नु शोमें प्रविद्व जा सूननु मर्चनत्त्रम् । वृद्येन्यां देवपूर्णनम्                                            | 48            |
| पुत्रे क्षेत्रमा अनुकात गुण्याच्या अनके हुन्हे । कुक्तिन्त्रन्त्य आरंपा                                         | 44            |
| मुनि गम्यानि श्रीतर्य नूम्या पुनानो अपस्ति। शुमदाश्चि परि सव                                                    | २६            |
| द्वात नो भोमंत्रीरियो निष्यां अर्थ वरिष्टमंत । शुलानो जमबंद्रिना                                                | 68            |
| प्यस्य भ्रापो अतिषः सार्व जिमाजिककियिः । अपि विश्वति धार्मा                                                     | &4 [&€]       |
| स्रं समुद्रियां अर्था अग्रिको वार्च हिर्द्धम् । वर्षस्य किन्द्रमेजय                                             | 84            |
| हुन्द्रेमा सुक्ता करे महिने साम सस्मिरे । तुल्यमंत्रित सिल्वंका                                                 | ₹ø            |
| व हें दिवा न वृप्ता <u>चा</u> वार्ध वानवसुक्तां । असी सुकार्मुक्रसिलेस्                                         | 9€            |
| क्ष्माचेन्द्रं पुनीतनो य पर्सापु मार्थनम् । क्षिप्रव वीतिर्यक्षसम्                                              | e trail (me)  |
| पर्वमान क्रमः क्रमिः कार्यः प्रविक्रमासंस्य । वृत्रेत् स्ट्रोजे सुवीर्यम्                                       | \$ [54] (see) |
| (4)                                                                                                             |               |
| रै निवृत्ति कारणणः वनवान क्रोताः। भागवीः<br>ज्ञा पर्यस्य सहातिर्णः पृत्ति क्षींज सुरीर्षेत् । अस्ये स्वाति धारप | t             |
| सुनुर्वे व फिलानु इत्यांप कलारिजांमः । असूच्या ति वीद्वी                                                        | q (#f+)       |
|                                                                                                                 |               |

| मुत इन्द्रांय विष्णेव सोमः कुछशे अक्षरत<br>एते अस्यमाशवो ऽति ह्वरासि व्यवः<br>इन्द्र वर्धन्तो अप्तरः कृण्वन्तो विश्वमायम्<br>मुता अनु स्वमा रजो ऽभ्यंपिन्त ब्र्यवः<br>अया पेवस्व धार्रणा यणा सूर्यमरीचयः<br>अर्युक्त सूर् एतंश्च पर्वमानो मनावधि<br>व्रत त्या हरितो वृद्य सूरो अयुक्त पार्ववे<br>परीतो बायवे मुत                                                                                            | । मधुमाँ अस्तु वायवे<br>। सोमां कृतस्य धारंया<br>। अपप्रन्तो अरांच्या<br>। इन्द्र गच्छेन्तु इन्देवः<br>। हिन्दानो मानुपीर्षः<br>। अन्तारक्षेण यातेवे<br>। इन्दुरिन्द्र इति मुबन्<br>। अख्यो बारेषु सिश्चत                                                                                                 | ર<br>પ [રૂ૦]<br>દ<br>હ<br>હ<br>ફ<br>ફ<br>ફ<br>ફ                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| पर्वमान विदा रिय मुस्मम्यं सोम दुष्टरीम् अम्पेर्य सहस्रिणं रियं गोर्मन्तम् श्विनेम् सोमों वृेषो न सूर्यो ऽद्विंभीः पवते सुतः पुते धामान्यायां शुक्ता ऋतस्य धार्रया सुता इन्द्रीय विक्रिणे सोमांसो व्ध्योशिरः म सोम मधुमत्तमो साये अर्थ प्रविद्य आ तमी मुजन्त्यायवा हरि नदीधु वाजिनेम् आ पंवस्व हिरीण्यव वृश्यावत् सोम वीरवित् परि वाजे न वाज्यु मञ्यो वारेषु सिश्चत कुदिं मृजन्ति मञ्ये धीमिविंग्रा अवस्यवं | <ul> <li>यो दुणाशी वनुष्युता</li> <li>अभि वार्जमुत श्रवं</li> <li>वधीनः कलशे रसंम्</li> <li>वाज गोर्मन्तमक्षरन्</li> <li>पविज्ञमत्यंक्षरन्</li> <li>मवो यो देववीर्तमः</li> <li>इन्दुमिन्द्रीय मत्सुरम्</li> <li>वाज गोर्मन्तमा भर</li> <li>इन्द्रांय मर्थुमत्तमम्</li> <li>वृणा कर्निकद्र्यंति</li> </ul> | ११<br>१२<br>१४<br>१५ [३२]<br>१६<br>१७<br>१८<br>१९<br>२० [३३]       |
| वृषण धीिमगुप्तृरं सोर्ममृतस्य धार्रया पर्वस्व देवायुप गिन्द्रं गच्छतु ते मदेः पर्वमान नि तीशसे गुपि सीम श्रवाप्यम् अपन्नन् पंथसे मृषः क्रतृवित् सीम मत्सुरः पर्वमाना असुक्षतः सोमा गुकास इन्दंवः पर्वमाना असुक्षतः सोमा गुकास इन्दंवः पर्वमाना वृषस्य र्यन्तिरिक्षाद्मुक्षतः प्रमानः सीम धार्ये न्द्रो विश्वा अप सिर्धः अपन्नन् त्सीम गुक्षसो ऽभ्वर्षं कर्निकद्त                                            | । मृती वि <u>ष्</u> रा समम्बरन् । वायुमा रोह धर्मणा । प्रिय' संमुद्रमा विश<br>। नुदस्वादेवयु जनम् । अभि विश्वा <u>नि</u> काव्यां । प्रन्तो विश्वा अप द्विषं । पुथिव्या अ <u>धि</u> सानंवि । जुहि रक्षासि सुकतो । सुमन्त शुप्मंमुन्तमम् । इन्द्रो विश्वांनि वार्यां                                        | २१<br>२२<br>२४<br>२५ [३४]<br>२६<br>२७<br>२८<br>२९<br>३० [३५] (४८८) |

| भूतेत्। संक्षांतराः] [५८७]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (A) D. C. 151 A . 1            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ( ## )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |
| ३. कर्चने असीयः । प्रमानः सामः । शावनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |
| क्यां तोम पूर्वा मित्रि कृषि क्यां क्या । कृष्य व्यांवित वृष्ये क्या क्यां हुन्य क्यां क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या क्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹<br>₹<br>₹<br><b>1</b>        |
| मुस्समंता क्तुप्रिमि-पूरवस्तांत्र गर्यस्तोः । एवंन् वारं कृत्यर्थ<br>ठे विश्वां भुष्युते वतु सोम्मे तृष्यानि प्राप्तिकः वर्षन्तानस्य विश्वानि स्त्रु वर्षा अपूक्तः । सूर्वेदेशः व तृश्यपं<br>तृते कृत्यत् तृश्यस्त्रः । तृत्यां कृत्यत्वर्धः । तृत्युत्व स्त्रापंतिकः<br>तृत्युत्वर्षः वर्षमिन्त्रत्तिः वर्षस्य निर्मेति । तृत्युत्व तृत्येति ।<br>वर्षः वरिषद् केतंत्रः विश्वाः कंतुत्वेत् वृत्याः । वृत्यस्य दुर्वातिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e (44)                         |
| इन्निकेट प्रवेष का वेदानीन प्रवेशेषा । बीलेक्स्तर वोटीका<br>ब बॉ बर्च प्रविक्त का कहा के वेद्युरितना । कल्किस्तर क्रिक्ट<br>इवे पंत्रक पार्ट्स कृत्याको व्यक्तियो । कर्च कृत्याकि या बीह<br>प्रकृति वेदिक्त कृत्याको व्यक्तियो । क्रिक्ट कृत्याकि या बीह<br>प्रकृति वेदिक्त कृत्याको क्रिक्ट । बहुता क्रास्टिये<br>प्रकृति कृत्याका क्रिक्ट क्रास्ट्र वाक्रि निक्तृतम् । क्रुग्राता क्रास्टिविकेट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११<br>१६<br>१४<br>१५ [१८]      |
| व विश्वन्तमा क्ष्मुको अन्यतं कृतुवाहान्यः । द्वित्रा जूना अंत्रक्षम<br>वृत्तुंत्रापार्वं व्याप्तो कृषां कृत्यनित्तं । अन्यत्रेक्षस्य प्रदेशाः<br>परि यो पाकस्यु-वित्रा कृत्यनितं । प्राप्ति हुः समें विश्वेत्<br>विश्वति विदेशियाः पूर्वं पूंतान कर्वतिः । यत् वयः वृत्तव्यन्तिः<br>वा क्योवि दिश्ववयं प्राप्तुक्तमम् सन्तितः । प्रदारपर्ववतसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16<br>16<br>16<br>18<br>18     |
| श्रुवि देया अंकुति पंत्राति वर्षेताः । मण्डानगरिष्याः । स्वात्राप्ति वर्षाः । स्वात्राप्ति वर्षाः । स्वात्राप्<br>वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः । स्वात्राप्त्राप्ति स्वात्राप्ति वर्षाः । वर्षाः वर्षाः वर्षाः स्वात्राप्ति वर्षाः । वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः । वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः । वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः वर्षाः । वर्षाः व | 64 [A] (415)<br>68<br>66<br>65 |

<u>उ</u>तो सहस्रमर्णस वार्च सोम मरास्युर्वम पुनान ईन्ववेषा पुरुद्धत् जनीनाम् दविंद्युतत्या हुचा विरिष्टोर्मन्त्या कृपा

हिन्दानो हेतृभि<u>र्यं</u>त आ वाजं <u>या</u>ज्यंक्रमीत ऋधक् सीम स्वस्तये सजग्गानो दिव. क्विः । पर्वस्व सूर्यी हुई।

। पुनान ईन्द्रवा भंर । प्रियः संमुद्रमा विंश

। सोमा गुका गर्वाशिर । सीर्दन्तो वृतुपी यथा

26 २९ ३० ४१ (486)

२६

२७

2

3

8

ч

Ę

19

6

Q

88

??

१३

88

१६

80

25

१५ [३]

१० [२]

[3]

-430ft-

[ब्रितीयोऽध्यायः ॥२॥ व० १-३३ ] (६५)

२० भृगुर्वोद्यणिर्जमद्गिनर्भार्गचो वा । पवमान सोम । गायत्री ।

हिन्वन्ति सूरमुसंयः स्वसारी जामयस्पर्तिम् वेवो वेवेभ्यम्परि पर्वमान क्चार्चचा आ पैवमान सुप्दुति वृष्टिं वेृवेम्यो दुवं वृ<u>षा</u> ह्यासे <u>मान</u>ुना युमन्तं त्वा हवामहे आ पंचस्व सुवीय मन्दंमान स्वायुध मृज्यमन्ति गर्मस्त्योः यवृद्धिः परिधिच्यसे प्र सोमाय व्यश्वयत् पर्वमानाय गायत यस्य वर्णे मधुश्चृत हरिं हिन्वन्त्यद्विमि तस्य ते वाजिनो वय विश्वा धनीनि जिग्युर्ष वृपां पवस्य धारेया मुरुत्वंते च मत्सुर. तं त्वा धुर्तारमोण्यो है पर्वमान स्वृहशम् अया चित्तो विपानवा हरिं पवस्व धारेवा आ न इन्दो मुहीमिप पर्वस्व विश्वदर्शत

आ क्रलशा अनूपते न्यू गरामिरोजसा यस्य ते मद्य रसं तीव दुइन्त्यविंभिः राजां मेधार्भिरीयते पवमानो <u>म</u>नावधि

आ नं इन्दो शतुग्<u>विन</u> गवां पोप स्वश्च्यम आ ने सोम सहो जुवी कृप न वर्चसे भर अपा सोम द्यमत्तेमो अभि द्रोणां नि रोर्चन

अप्सा इन्द्रीय बायबे वर्रणाय मुरुद्री

। महामिन्दुं महीयुर्व । विश<u>्वा</u> वसून्या विंश । इपे पेवस्व सयतेम्

। इहो प्विन्तृवा गीह । द्वर्णा सधस्र्थमञ्जूषे

। पर्वमान स्वार्ध्य

। महे सहसंचक्षसे । इन्दुमिन्द्र्यय पीतये । स्वित्यमा वृंगीमहे । विश्वा वर्धान ओजंसा

। हिन्दे वाजेषु धाजिनेम् । युज वार्जेषु चोद्य । अस्मभ्यं सोम गातुवित्

। एन्द्रस्य पीतये विश । स पैवस्वाभिमातिहा । अन्तरिक्षेण यातवे

। वहा भगतिमृतये । सुष्याणी वृववीतये । सीर्व्<u>ञछग</u>्रेनो न यो<u>नि</u>मा

। मोमो अपंति विष्णवे

20 २० [४]

(-३८)

হে ৩%

| क्षम्यः। सन्दर्भः । (१८९)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Treat de congress                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| र्ष ताचारं स्त वर्ष पुरसार्थं क्षम विध्यतः । मा पेवार सहिपयेद<br>य क्षमातः वापक्षे य अर्थुनार्त्तं मृत्यिः । ध श्राप्तः सर्वेद्यवरिति<br>य अर्मिकिषु प्रत्येषु य वर्ष्यं प्रवस्तेतस्य । वे श्राप्तन्तं प्रत्येष्ठ स्थाप्ते स्थाप्ति स्थापित्रं । विश्वास्य वृष्णक्र प्रत्येष्ठ स्थाप्ते स्थापित्रः । प्रत्युक्तः वृष्णक्र प्रत्येष्ट                                                                                                                                           | २१<br>१२<br>१३<br>१४<br>१५ [५]                   |
| य मुकारां बग्रान्सं हिम्मुन्तम् न कर्तयः । <u>श्रीशा</u> न्य अस्य पृंकतः<br>ते त्यां मृत्यासूत्रां हिन्दिर देवतति । स पंत्रस्त्रायां कृषा<br>आ ने इसे महीपुर्वः किंद्रस्य क्षित्रेयां । पास्त्राया देवस्कृष्यः<br>आ सुन्त्रस्य सर्वेष्ट्रस्य दिवसा संतीर्वेषम् । पास्त्रस्य देवस्कृष्यः<br>आ परित्या सुन्तुन्तस्य क्षेत्रसे सनुस्यः । पास्त्रस दुवस्कृष्यं                                                                                                                     | ह [ब] (यम)<br>१८<br>१९                           |
| १ ता कंपालका परमाक बोता ११-१ सामित वस्तामा। ध्या<br>पर्वाच विश्वचर्ते अति विश्वांति कार्या । मानु स्रावेश्य इंतर<br>तान्त्र विश्वंद पातति वे पंपानु स्रावेशी । कुपिनी स्रावं तुरस्तुं<br>पुरे पातांति कार्मि वे पंपानु स्रावंती । कुपिनी स्रावंति कुपिनी<br>प्रवेश तुत्रपुरी अति विश्वांति वार्यो । कुप्ता सर्वेक्स सुत्रवंति<br>वर्ष मुक्तानां कुप्तंति विश्वांति वार्यो । वस्ता सर्वेकस सुत्रवंति<br>वर्ष मुक्तानां कुप्तंति विश्वांति क्षेत्रको । प्रविक्रं सन्त्र प्रावेशी | च्छे १८ व्यक्तप्रः।<br>१<br>१<br>॥<br>४<br>५ [७] |
| सनेनं कृत बि.'पेचः यक्तिर्वं क्षीय सिक्तते । हुम्भं वावति श्रेमव<br>च सांत पाप्ती पार्तवा कृत हृत्यांच म्कुलः । वृत्यांडी अस्तिश्च चर्चा<br>सर्वृत्या श्रीमिरेत्ववदः वित्तृतीः सुत्र शुम्यये । विदेशास्त्र विचर्तवः<br>मूर्माने त्वा समुद्रवे ऽस्त्रे श्रीपविद्य चर्चा । श्रीभा स्कृत्यते व<br>वर्षमानस्य ते क्षेत्रे वाक्तिन स्वर्मी म्मूल्यमः । अर्षम्ती व चंत्रस्याः                                                                                                        | ( [c]                                            |
| अप्या कोर्ता मबुधुना नहींहै वार्ष आपने । कार्यकारमा प्रीतर्फे<br>अप्या मगुरपिनुको नहीं गहें गहें वे के के कार्यकारमा प्रीतर्फे<br>य जंननी कृत खा आप अपिनुक्तिकोर । व्हार्यक्षित्रकीरिक्या प्राप्त कार्यकारमा<br>अप्र ने मुक्क का प्रियंशनात्त्रकीर्यः । वृत्त्यं स्मित्युक्तिकी<br>आ पंकार प्रार्थियो मुद्दे सीर हुन्द्रस्थि । एक्ट्रांस अर्थे निर्मा                                                                                                                          | \$4 [4] (440)<br>\$8<br>\$8<br>\$4<br>\$4        |

मुहाँ असि सोम् ज्येप्ठं चुमार्णामिन्द् ओर्जिप्ठ य उम्रेम्पंश्चिदोजीया इन्ह्रोरम्पश्चिच्छ्रातर त्व सीम सूर एपं स्तोकस्यं साता तनूनीम अय आर्युपि पवस आ सुवोर्जुमिपं च नः अग्निकंषिः पर्वमानः पार्श्वजन्यः प्रोहितः अंग्रे पर्वस्व स्वपा अस्मे वर्च. मुवीपम् पर्वमानो अति सिधो ऽम्यंपंति सुदुतिम् स मंर्नुजान आयुभिः प्रयंस्वान् प्रयंसे हित. पर्वमान ऋत बृह च्छुक ज्योतिरजीजनत् पर्वमानस्य जर्द्वतो हरेश्चन्द्रा असृक्षत पर्वमानो रुधीतमः शुभ्रेमिः शुभ्रशस्तमः पर्वमानो व्यक्षय द्वश्मिमीर्वाजसातमः प सेवान इन्देरक्षा. पुविद्यमत्युव्ययंम् गवां क्रीळुत्यद्विमिः पुप सोमो अधि त्वचि पर्वमानाभृत विव यस्य ते द्यसवत् पयः

युध्वा सञ्छश्विजिगेथ १६ । मृतिदाम्यंश्चिनमहीयान् १७

। यूणीमहें सन्यायं वृणीमहे युज्याय १८

। आरे बांधस्व दुन्यूनीम् १९

। तमीमहे महाग्यम् २० रिवी

। द्धंद्विय मृत्ये पोपंम् 28

। सरो न विश्वदेशीत' २२

। इन्दुरत्यों विचक्षणः 73

। कृष्णा तमा<u>ँसि</u> जङ्घीनत् २४

। जीरा अंजिरशोचिप २५ [११]

। हरिश्चन्द्रो मुरुद्रण' २६

। द्धीत् स्तोन्ने सुवीर्यम् २७

। <u>पुना</u>न इन्दुरिन्द्वमा 20 । इन्द्र मदांय जोहंवत् २९

। तेने नो मुळ <u>जी</u>वसे 30 [{२](५७८)

3

8

u

[१३]

( 69 )

(१-३१) १-३ भरद्वाजो याहस्पत्यः, ४-६ कदयपो मारीच , ७-९ गोतमो गहगण १०-१२ मत्रिर्भीमः, १३-१५ विश्वामित्री गाथिनः, १६-१८ जमद्गिनर्भागेन , १९-२१ वासिष्ठा मैत्रायरुणिः, २२-३२ पवित्र आद्गिरसो वा वसिष्ठो वा उभौ वा । पवमानः सोम , १०-१२ पवमान पूणा वा, २१-१७ पवमानोऽन्ति , २५ पवमान सविता वा १६पवमानाग्निसयितार , २७ वि वे देवा या, ३१-३२ पायमान्यध्येता। गायत्री, १६-१८ नित्यद्विपदा गायत्री ३० पुरखांच्याक्, २७, ३१, ३२, अनुष्ट्रप्। । पर्वस्व महपद्रंपि.

त्व सौमासि धा<u>रयु</u>र्मुन्द्र ओर्जिप्हो अध्वरे द्धन्वान् मत्सिरिन्तमः त्व सुतो नुमार्वनो त्व सुप्याणी अदिमि रुम्यर्ष कर्निकदत् इन्दुर्हिन्यानो अपिति तिरो वार्गणयव्यया इन्द्रो स्यव्यमर्<u>षति</u> वि श्रवां<u>ति</u> वि सौमेगा

पर्वमानाम् इन्वेव स्तिर प्वित्रंमाशर्व

। वि वाजान स्सोम् गोर्मत

। इन्द्रीय सुरिरन्धेसा

। द्युमन्त् शुप्नंमुत्तमम्

। हरिवाजमिचिकदत

। इन्द्र यामेभिराशत o

आ न इन्दो शतुग्विन रुपि गोर्मन्तमुश्विनम् । मर्रा मोम सहस्रिणम् Ę

(424)

| व्यवसाधिक सम्बद्धाः [                                                                                                                                                                                                                                                                | *4]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | [do tot to fine                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| हर्ष नामार्थ या वर्ष प्रकार ताम शिक्सो<br>ये सोमांत पग्रमधि ये अंश्रमि सिन्ति<br>य मार्थीक्ष क्रमी य कर्म प्रकारीम्य<br>ते नां वृष्यि प्रकारी परनामा क्षीरेय<br>पर्मा प्रकारी वर्षा क्रमीया<br>व मुक्तामां क्यानुस्थं विस्ताराधा न सर्वस<br>ते वर्षा कृतसायमां दिन्ति बुकानस्य       | । जा पेशस्य समुक्तियम्<br>। च दारः संप्रेचार्यते<br>। चे दा जर्जपु प्रचार्यः<br>। मुद्राचा ग्रेचात्र सर्चरः<br>। मिन्द्राचा गोराधि त्युचि<br>। स्टीचान्य अप्यु मृज्यतः<br>। स पंत्रस्कुतस्य कृषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ११<br>१२<br>१६<br>१४<br>१५ [५]<br>१६                       |
| भा तं वस्ते म्यायुक्ते विविद्याया वृत्तिस्यक्षे<br>भा अन्त्रस्य वर्षण्यास्य विकृतः स्ट्रीरिवर्षम्<br>भा रविमा मृक्षेत्रस्य मा सुक्रस्ये सनुष्या                                                                                                                                      | । पान्त्रमा पुंडस्पूर्वम्<br>। पान्त्रमा पुंडसपूर्वम्<br>। पान्त्रमा पुंडसपूर्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ [4] (24)<br>54<br>50                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| १ एवं क्यानका चरानक चरान १ एवं विश्वविद्या अभि हिन्यकि मार्थ अभि हिन्यकि मार्थ कर्मा वार्य मार्थ हिन्यकि प्राथमित अपने अपने अनुसन्धि च चरान अपने अनुसन्धि अभि हिन्यकी साथ प्राथमित अनुसन्धि अभि हिन्यकी साथ अपने अनुसन्धि अपने अपने अनुसन्धि अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने अपने | १ पर्यमाण श्रुद्वारीः स्थ<br>१ लग्ना सर्विषय द्वार्यः<br>१ जुर्चे कोत्रः वार्यानः<br>१ जुर्चे प्रकारितं देवस्यः<br>१ वर्षान्ता विषयंतः<br>१ देवां प्रकारतं वर्षः<br>१ वर्षः वर्षः<br>१ वर्षः वर्षः<br>१ वर्षः वर्षः<br>१ वरषः<br>१ | . 등 등 가 내 이 이 이 이 가 있는 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 등 |
| ः राज्य सन्दर्भ सूर्व साम नवस्थ                                                                                                                                                                                                                                                      | । पर्णास्य पुतरं विश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [4] (40)                                                   |

महाँ असि सोम ज्येप्ट उग्राणीमिन्तु ओर्जिष्टः य डाग्रेम्पश्चिदोजीया उद्धरेम्पश्चिच्छरंतरः त्व सीम सूर एपं स्तोकस्य साता तनूनीम् अय आर्यूपि पवस आ सुवोर्ज्यमिषं च नः अग्रिर्ऋषः पर्वमानः पार्श्वजन्यः पुराहितः अमे पर्वस्व स्वर्ण अस्मे वर्चः सुवीर्धम् पर्वमानो अति स्रिधो ऽभ्यंर्षति सुद्रुतिम् स मर्मुजान आयुमि॰ प्रयस्वान् प्रयसे हितः पर्वमान ऋत बृह च्छुक ज्योतिंरजीजनत् पर्वमानस्य जर्मतो हरेश्वन्द्रा असृक्षत पर्वमानो र्धीतम. शुभ्रेमिः शुभ्रशस्तमः पर्वमानो व्यक्षव द्वश्मिमीर्वाजसातम. म सुवान इन्दुरक्षाः पविज्ञमत्यव्ययम् एप सोमो अधि त्वचि गवा क्रीळुत्यदिंभिः यस्य ते खुझखुत् पयु. पर्वम्यानार्भृत विव

। युध्वा सञ्छश्वंजिगेथ १६ । मृतिदाम्यंश्चिन्महीयान् १७

। वृ<u>णी</u>महें सुख्यार्य वृ<u>णी</u>महे युज्यांय १८

। आरे बांधस्य दुच्छनाम् १९

। तमीमहे महा<u>ग</u>यम् २० रि०ो

। दर्धव्रयि मयि पोर्पम् 22

। सरो न विश्वदर्शतः २२

। इन्द्रत्यो विचक्षण. २३

। कृष्णा तमा<u>ंसि</u> जङ्घनत् २४

। <u>जी</u>रा अं<u>जि</u>रशोचिष 20 [88]

। हरिश्चन्द्रो मरुद्रण २६

। दर्धत् स्तोत्रे सुवीर्यम् २७

। पुनान इन्दुरिन्द्रमा 20

। इन्द्र मर्दा<u>य</u> जोहुंवत् २९

। तेर्न नो मूळ जीवसे 30 [{२](५७८)

Į

Å

[१३]

(६७)

(१-३१) १-३ भरद्वाजो बार्हस्पत्यः, ४-६ कदयपो मारीचः, ७-९ गोतमो नष्ट्रगणः १०-१२ अग्रिभीम , १६-१५ विश्वामित्रो गाथिनः, १६-१८ जमदिग्नर्शागेन , १९-२१ वासिष्ठा मैत्रावरुणिः. २१-३१ पवित्र आङ्गिरसो वा वसिष्ठो वा उभी वा । पवमानः सोम , १०-१२ पवमानः पूरा वा, २३-२७ पवमानोऽनि , १४ पवमानः सविता वा. १६ववमानाग्निसवितार , १७विश्वे देवा या, ३१-३२ पावमान्यध्येता। गायत्री, १६-१८ नित्यद्विपदा गायत्री, ३० पुरखांप्णक्, २७, ३१, ३२, अनुष्द्रप्।

त्व सीमासि धारयु मृन्द्र ओजिंप्ठो अध्वरे । पर्वस्व महयद्वंिय त्व सतो नुमार्वनो दधन्वान् मत्मरिन्तम. । इन्डांय स्रिरन्धंसा त्व सुप्याणो अदिभि र्भपर्ध कर्निकद्त । द्यमन्तु शुप्ममुत्तमम् इन्दुर्हिन्वानो अर्पति तिरो वार्राण्यव्यया । हिर्गवीजमिचिकदत इन्दो ब्यब्यंमर्पसि वि श्रवासि वि सीर्मगा । वि वाजांन् त्सो<u>म</u> गोर्मत

आ ने इन्दो शतुग्विनं र्िय गोर्मन्तम् श्विनम् । भरा सोम सहस्रिणम् E पर्वमानाम् इन्देव स्तिर प्वित्रंमाशवं

। इन्द्र यामेभिराज्ञात U

(450)

| क्रमोदा। अ≁ क्ष म २ थ र ] [чсс]                                                                                     | [#-24 t k    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| क्ष्म् सः साम्यो स्तु इत्युरित्स्यांत कृत्यः । आहुः येवत आयर्                                                       | <            |
| क्रिकान्ति सुरमार्थेच क्रमार्थ मधुनुर्वत् । अभि पिए सर्वस्यस्य                                                      | 3            |
| <u>अधि</u> ता मों <u>अ</u> जान्येः पूरा वार्यनिवासवि । आ मंशर कुम्बोह त                                             | į [įν]       |
| अर्थ तार्थ कपुरिने वृत्तं व पेक्ते वर्ष । आ संकार प्रस्कांतु व                                                      | 2.5          |
| अने ते आवृत्ते मुतो वृत्ते व पेतते श्रुचि । आ संसद प्रश्वाद गर                                                      | 2.5          |
| शाचा त्रमुह बेब्रीन्यं प्रबंदन सोध्र वार्तवा । पृथपु राजुवा अति                                                     | 3.8          |
| का भुत्रसेषु बावति वर्षेत्रो क्युं वि गाहित । सुनि होच्यु कर्निकर्य                                                 |              |
| परि प क्षांत्र हे रस्ता असीर्वे <u>बल्</u> डर्स सुतः । इक्को ल हस्तो अर्थरी                                         | \$4 [\$4]    |
| वर्षम्य साम पुरुष्य सिन्ह्यांच्य वर्ष्ट्रमञ्ज्यः                                                                    | **           |
| अस्पान् बेक्सीतवे वाञ्चवन्तो त्यां इव                                                                               | ξu           |
| वं सुतासाँ अविन्तेसाः सुक्ता पाइनेनृस्य                                                                             | <b>?</b> <   |
| पारमा तुस्रो अभिन्तुतः पुरिश्र साथ नच्छाति । शर्मत स्तावे सुरीपेन्                                                  | 35           |
| पुष नुस्ते असिन्द्रंतः परिक्रवर्ति बाहते । प्रश्लेका वार्तिन्वर्थम्                                                 | 6 [54]       |
| पश्मित् परचे हुई अने किन्दृति वासित् । क्लेयान् वि तरुपेनि                                                          | 99           |
| पर्वमामः तो अध को प्रतिमेन विचेतिकः । यः न्रेता व प्रेनात् नः                                                       | 99           |
| वत् तं प्रविज्ञेनुर्विष्याः हे निर्देतनुस्तरः। । बह्यः केनं पुनीहि वर                                               | **           |
| चत नं पुर्विजमार्चिय प्रश्ने तेनं प्रविधि कः । हाहत्वे प्रविधि कः                                                   | 58           |
| द्वभारणी इत्र समितः यविर्धण लुकेनं च । वर्ष पुंतीवि शिष्वर्तः                                                       | २५ [१७]      |
| श्रिमित्रं एंड सकित-विभिन्धिः बील पार्थमि । असे वृद्धिः पुनीस्त्रि व                                                | 44           |
| धनम् वा श्रेषञ्जाः पुनन्तु वसेषा द्विचा ।                                                                           |              |
| विश्व देशा पूनीत ता जातवेदः पूनीति स्रो                                                                             | २७           |
| य प्यात्रस्य य स्त्रेमस्त् चोत्रं विश्वेशिकाृतिः। नेतेम्नं बच्चतं सूतिः                                             | १८           |
| उपं दिप पनिवर्त पुर्यातनाहृतीवृत्तेषु । अवस्तु विद्वेता नर्वाः                                                      | **           |
| अञ्चलकेष परमूर्विवास साम्या पेवस्य दव साम । आम्बु विश्वय देव ।<br>यः प्रावसम्बरियानास्त्रास्त्रिक संभूते स्त्रीत् । | Πα <b>વ</b>  |
| सर्वे स पुतर्मभाति । स्वद्भितं जातुरिक्ष्यंता                                                                       | 9.8          |
| वाजकानीयां अध्यान्युविधिः सेसूर्यु रक्षयु ।                                                                         | ~1           |
| तको मांच्यता दृढ भूति मुस्मिपुरुक्षत                                                                                | \$6 [se] (II |

ą

£4¢}

#### [ चतर्थोऽनुषादः ॥४॥ स्० ६८-८५ ] ( 50 ) १० वत्सिप्रिभीलन्दनः । प्रथमान सोमः । जगती १० प्रिष्टुप् । प वृवमच्छा मधुमनत् इन्वृवो ऽसिंप्यदन्तु गावु आ न धुनर्वः । परिस्रुतंमुस्रियां निर्णिजं धिरे वहिंपदी वचनार्यना ऊर्धामः ? स रोर्रवद्मि पूर्वी अचिकद् दुपारुहीः श्रथपेन् त्स्वाद्ते हरि । तिरः पुवित्रं परिपन्नुरु जयो नि शयाणि द्धते देव आ वरम् P वि यो मुमे युम्पा सयती मदं साकुवधा पर्यसा पिन्वदक्षिता । मही अंगुरे रजसी विवेविंव दिमवजुन्नक्षित पाज आ देवे 3 प्र मेथिर' स्वधयां पिन्यते पुरुम् । स मातरा विचरंन् वाजयंश्वप-अशुर्यवंन पिपिको यतो नृमिः स जामिमिर्नसंते रक्षते क्षिरं å स दक्षेण मनसा जायते कवि क्तेतस्य गर्भा निहितो युमा पुरः । यूनां ह सन्तां प्रथम वि जज्ञत् गुंहां हित जनिम नेमुमुद्यंतम् u [१९] मुन्दस्य छप विविद्यमंतीपिणीः इयुनो यदन्शो अमेरत् प्रावतं । त मेर्जयन्त स्यूधं नुवीच्यां बुशन्तम् शु पेरियन्तमृग्यियम् Ę त्वा युंजन्ति व्या योपंण सुत सोम ऋषिमिर्मुतिर्मिर्धितिर्मिर्हितम् । अब्यो वारेमिछ्त वेचहृति भि नृभिर्यतो याजुमा देपि सातरे ড परिवयन्तं वृष्य सुपुसव् सोमं मनीपा अभ्यनूपत् स्तुमीः। या धारेषा मधुमाँ ऊर्मिणां विव इयंति वाच राष्ट्रिपाळमंत्यं 6 अप दिव ईपार्ति विश्वमा रज्. सोमं, पुनान कुलशेपु सीद्ति । अिंडिगीर्भिर्मृज्यते अदिभि स्त पुंनान इन्व्विरियो विदत् प्रियम् एवा ने. साम परिष्टिन्यमानी पयो दर्धन्तिन्तर्म पवस्त्। अद्वेषे यावाषृधिषी तुवेम देवा धन र्चिमस्मे न्वीरेम् २० [२०](६१०) (88) १० हिरव्यस्तूष आहिरसः। प्रमातः सोमः। प्राप्तीः १-१० त्रिपुष्। रपुन धन्युन् पति धायते मृति पुंत्नो न मानुवर्ष सुन्युंधीन । उरुपरित की आर्थ आयु त्यस्य ब्रोतप्यपि नाम इप्यान ₹ उपा मुति. पुरुषते मिरुपते मर्थ मुन्दा नेनी चोवते अन्तगुतान ।

पर्वमान कर्तनिः बंध्नुतार्मिष् नर्धनान् द्वपाः पति पार्वनपति

| कम्पराज्ञकास्य ५ १०) (१९०)                                                                                                                                                                                         | (do one rout t |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| कार्य बहुष: पंत्रो पर्पि तुम्बि पंत्र्योते उतीर्पितृकुंते हुने ।<br>इरिफारत पजुड: तेंबुतो सब्दें जुम्बा हिम्मांना सहिचे न होंमते<br>इस्मा निस्मान्ति पर्ति पत्रम्यां ने वृदय्यं दृषीयर्थं वृति तिस्मृतव्हं ।       | 1              |
| अस्पेक्रजीवर्तिने वार्रमस्यपु सरक्षे न निवतं पति बोम्पो अध्वत                                                                                                                                                      | ¥              |
| अनुषेत्र वहेन्ता वासंसा हाः एतस्यां निर्मिश्चनः परि ज्यतः ।<br>विवरण्डं वर्षयां निर्मित्रे कृत्याः पुरस्तवं कृत्यांत्रपुरसर्वम् ।                                                                                  | 4 [81]         |
| स्र्वेच्यर प्रस्पवी बावविक्रमी कानुस्तरीः प्रमुखीः शुक्रमीकः ।<br>रुत्तुं हुते पट्टि क्षांसि क्षासन्त्रोः अन्त्रीहृते पेन्हे पामु किं जुन<br>विक्रमीरिक कुन्ने क्रिक स्रावत्रोः पूर्वप्युत्ता कर्मतो प्रमुक्तिकः । | •              |
| से तो मिनुत्रे चिपन् चतुंपानु अमे बाजीः सेव तिप्तन्तु बूप्तकः                                                                                                                                                      | u              |
| का सं: प्रवस्तु वर्तुप्रक्षित्रिक्यनु वृत्योतुक्रानुस्तरोक्त् सुधीपेत् ।<br>वृत्रे वि सोम द्वित्ये मयु स्थतं स्थितं वृत्योतुः मस्यिता वयुस्कृतीः                                                                   | 4              |
| पुत कोन्नाः वर्षमाना <u>त्र सर्वाः स्थाः स्थाः स्थाः स्थानिययत्त्रः ।</u><br>सुद्धाः व्यवहामति कुलवार्यः द्वित्यो कृति हरिता हृप्यिमच्छ                                                                            | 5              |
| इन्युक्तिको व पृष्टते पेक्स्य । सुप्ताद्विको अनेत्रप्रको विसान्ति ।<br>सर्ग कुन्याचि गुक्तते बन्नीन । देवैद्यानापृथिशी वार्वते न                                                                                   | \$ [44](4M)    |
| (७०)<br>१ स्युदेश्याविका । क्षमाना व्यवसीय र विष्                                                                                                                                                                  | <b>म्</b> रा   |
| विर्धित मुख भूमया पुरुषे कुम्यामुनिर्दे पूर्ण व्यक्तिन ।<br>कुरवार्कुम्या मुर्वमानि क्रिजिंड वार्किक बाहे यहाँतर्वर्धन<br>व सिर्धायको अवृत्तेत्व वार्कक उन्न सारा वार्क्सकु वि स्रोपके ।                           | t              |
| स्पित्रका अवा प्रकृता परि व्यन वाही देवतन वर्तना सहा दिया                                                                                                                                                          | ٩              |
| ते अंग्य क्षम्य कृतवादपुंखारी - प्रांभ्याची त्रमुधी द्वसे बर्जु ।<br>यसिनुंच्या चं पुरारी च पुत्रत - आदिहाआंत्री कुरमारी अधुरवस<br>स कृत्यमाना पुराधीः मुख्यम्हिः - व यस्तुमार्ग्य पुत्रमु पुत्र सच्ची ।           | *              |
| क्षतानं पाना अकृतंत्र बार्डण । प्रश्न वृषश्चा अर्जु कारने विशी                                                                                                                                                     | ¥              |
| स अंक्षेत्रम इंक्तियात् भार्यक् आश्च कुना गेर्नुमी हर्षणे द्वितः ।<br>पूका मुख्येस वाचन् वि वृंतिनी नगर्भक्षात्रः अर्थुहर्व अकर्यः                                                                                 | ~ [98],(14<)   |

C

(48¢)

| स मातरा न दर्रशान जिसियों नानंददेति मुक्तांमिव स्वन ।                                                                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>जा</u> नन्नृत प्रे <u>थ</u> म यत् स्वर्णर् प्रशस्त <u>ये</u> कर्मवृणीत सुकर्तुः                                                                                  | ६             |
| <u>ष्ट्रवर्ति मीमो वृष्पमस्तिबिष्यया</u> शृद् <u>ते</u> शिशानि हरिणी विचक्षणः ।                                                                                     |               |
| आ योनि सोमः सुक्तंत नि पीवृति गुव्ययी त्वरमंवति निर्णिगुव्ययी                                                                                                       | ড             |
| शुचिं पुनानस्तन्वमरेपस् मन्ये हरिन्यंधाविष्टु सानवि ।                                                                                                               |               |
| जुम्हों मित्राय वर्षणाय वायवे विधातु मधुं कियते मुकर्मिम                                                                                                            | c             |
| पर्वस्व सोम वेववीत्ये वृषे न्द्रेन्य हार्दि सोम्धानमा विश् ।                                                                                                        |               |
| पुरा नी <u>चाराहेरिताति पारय</u> क्षे <u>त्र</u> विद्धि दिश आहो विपृच्छते                                                                                           | <b>ዓ</b>      |
| हितो न सप्तिर्मि वार्जमुर्धे न्वंस्थेन्वो जुठरुमा पेवस्व ।                                                                                                          |               |
| नावा न सिन्धुमाति पर्षि विद्वा उन्नू गे न युध्यन्नर्व नो निव स्पे.                                                                                                  | १० [२४] (६४०) |
|                                                                                                                                                                     |               |
| (७१)<br>९ ध्रुपभो पैश्वामित्र । पदमानः सौमः । जगती, ९ त्रिष्टुप् ।                                                                                                  |               |
|                                                                                                                                                                     |               |
| आ दक्षिणा मुज्यते जुप्म्या सेम् वेति द्वहो रक्ष्मः पाति जागृविः ।                                                                                                   |               |
| हरिरोपश क्षेणुते नमस्पर्य उपस्तिरं चम्बोर्ड्बा निर्णिने                                                                                                             | 8             |
| म क्वेन्ट्रिक्षे श्रूप एति रोठेव दसुर्ये वर्णे नि रिणीते अस्य तम् ।                                                                                                 | _             |
| जहाति वृधिं पितुरेति निष्कृत मुणुतं कुणुतं निर्णिज् तर्ना                                                                                                           | २             |
| अदिभि सुत पेवते गर्भस्त्यो <u>वृं</u> णायते नर्भसा वेपेते मृती ।                                                                                                    | _             |
| स मोदने नसेने साधते <u>गि</u> रा ने <u>नि</u> क्ते अप्सु पर्जने परीमणि<br>परि सुक्ष सहस पर्व <u>तावृध</u> मध्वे सिश्चन्ति हुम्पेस्प सक्षणिम् ।                      | ₹             |
| आ यस्मिन् गार्व सुद्धुतान् ऊर्धनि मूर्धञ्जीणन्त्यमियं वरीमिभ                                                                                                        |               |
| जा पास् <u>म</u> न्त्र गांप सुद्धुतानु जवान न्यूवज्ञ्राजनस्या <u>व्य</u> परामाम<br>स <u>मी</u> रथ न मुरिजोरहेवत द <u>ञ</u> स्वसं <u>य</u> ि अदिते <u>रु</u> पस्थ आ। | R             |
| जि <u>गा</u> तुर्पं ब्रय <u>ति</u> गोरं <u>पी</u> च्यं   पद यर्दस्य <u>मतुथा</u> अर्जीजनन्                                                                          | u [57         |
|                                                                                                                                                                     | ७ [२५]        |
| श्येनो न योनि सर्वनं धिया कृत हिंगुण्ययमासदं कृव एपित ।                                                                                                             |               |
| ए रिणन्ति बर्हिपि पियं गिरा ऽश्वो न देवाँ अप्येति युज्ञियं.                                                                                                         | <b>Ę</b> ,    |
| परा व्यक्ती अनुपो विव क्वि वृंपा त्रिपृष्ठो अनविष्टु गा आमि।                                                                                                        |               |
| सहस्रंणीतिर्याती रेमो न पूर्वीह्रपसो वि राजित                                                                                                                       | v             |
| त्वेष रूप क्रेणुते वर्णी अस्य स यत्राशेषुत् सर्मृता सेथिति स्रिधः ।                                                                                                 |               |
|                                                                                                                                                                     |               |

अप्सा याति स्वधया दैन्य जन स सुप्दुती नसते स गोर्अग्रया



| सुम्यक् सुम्यञ्जो महिषा अहिपत सिन्घोकुर्मावधि बेना अवीविपन् ।                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| मधोर्धारीभिर्जुनर्पन्तो अर्कमित् प्रियामिन्द्रेस्य तुन्वेमवीवृथन्                                      | २                    |
| पुविश्रवन्तुः परि वार्चमासते पितैपाँ पुत्नो अमि रक्षति वृतम् ।                                         |                      |
| मुद्दः संमुद्द वर्रणस्तिरो द्धे धीरा इच्छेकुर्धुरुणेध्यारमम्                                           | 3                    |
| सहस्रिधारेऽव ते सर्मस्वरन विवो नाके मधुजिह्ना असुध्वतः।                                                |                      |
| अस्य स्पशो न नि मिषन्ति मूर्णीयः पदेपीदे पाशिनीः सन्ति सेर्तनः                                         | 8                    |
| पितुर्मातुरध्या ये समस्वर च्रुचा शोचन्तः सुदहन्तो अम्रतान् ।                                           |                      |
| इन्द्रेह्मिन्द्रामपं धमन्ति मायया त्वचमिसंक्तीं मूर्मनो विवस्परि                                       | u [२९]               |
|                                                                                                        |                      |
| प्रजान्मानावृष्या ये समस्वर उद्घोक्तयन्त्रासो रमुसस्य मन्तवः।                                          | _                    |
| अपोनुकासो विधिरा अहासत ऋतस्य पन्यां न तरिन्त वुष्कृतीः                                                 | Ę                    |
| सुरुप्रघारे वितति पुविञ्च आ वार्च पुनन्ति फुवयों मनीपिण: ।                                             |                      |
| <u> ब्रुवार्स एपामिष्पिरासी अद्वृहः</u> स्प <u>शः</u> स्वर्ञः सुद्दशौ नृचर्क्षसः                       | ড                    |
| ऋतस्य गोपा न वर्माय सुकतु जी प प्विज्ञा हुरार् न्तरा वृधे ।                                            |                      |
| विद्वान् त्स विश्वा मुर्वनामि परया त्यवार्जुन्टान् विध्यति कार्ते अमृतान्                              | 6                    |
| <u> फ़ुतस्य</u> तन्तुर्वितंतः पृथि <u>त्र</u> आ <u>जिह्वाया</u> अ <u>ग्रे</u> वर्षणस्य <u>मा</u> यया । |                      |
| धीराश्चित् तत् सुमिनेक्षन्त आञ्चता ऽत्री कुर्तमवे पवात्यप्रसुः                                         | ९ [३०] <i>(</i> ३३७) |
| ( 98 )                                                                                                 |                      |
|                                                                                                        |                      |

# ९ मसीयान् वैर्धतमसः। पयमानः स्रोमः। जगती, ८ ब्रिप्टून्।

तिश्चनं जातोऽवं चक्कवृद्धने स्वर्धवृद्धाज्यं हुणः सिर्णासित ।

विवा रेतंसा सचते पयाष्ट्रधाः तमीमहे सुमती शर्म सुपर्यः १

विवा रः स्क्रम्मो धुरुणः स्वतित आपूर्णो अशुः पर्पति विश्वतः ।

सेमे ग्रही रोवंसी यक्षवृद्धतां समीन्ति वृष्णार् समिर्णः कृषिः २

माहि त्यरः सुकृत सोम्पं मधू पी गर्व्यूतिरिवंतिर्क्चत पुते ।

हेशे यो बुच्हेतित बुस्तियो वृद्धाः ऽपा नेता य इतर्जतिर्क्चितमर्यः ३

आत्मन्वन्नमी वृद्धाते चृत पर्य क्रितस्य नार्मिरमृत् वि जीयते ।

समीन्तीनाः सुदानंवः पीणन्ति त नरी द्वितमवं महिन्ते पर्यवः ४

अर्थातिम्शुः सर्वमान कुर्मिणां देवाह्यप् मनुपे पिन्वति त्वर्चम् ।

वृद्धति गर्ममिवंतिरुपस्य आ येनं तोक च तनय च धामिर् ५ ५ [३१] (६००)

| क्लोहराच कंकार दर्श [न्तुक]                                                                                                                        | [desemble  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| त्रहर् <u>षश्</u> रोधक या <del>र्वत</del> सर्व स्कृतीये सन्तु स्वरीते हजार्यतीः ।                                                                  |            |
| पर्ताहो माही निर्मिता जुनो हिनो। इतिर्मेशन्तुकृतं कुनुश्रुके                                                                                       | •          |
| न्तेत कुर्य क्रेस्ट्रो यह क्षितीकर्ति । कोर्या हिंद्री अर्थ्यये देवू मूर्कवा ।<br>पिया सभी क्षत्रों सेनुधि मुनद् - विशवकर्तन्त्रसर्थ वर्षप्रक्रियम | v          |
| वर्ष सेते कुठ्ये योगिएकं कार्युका गुल्ककीय बसुबान्।                                                                                                |            |
| भा दिश्विते नर्गसा बेक्सर्याः क्रम्भिति सुर्वास्थित स्मेनांस                                                                                       | 6          |
| अन्तिः सांव प्राचानस्यं हे रहे। अन्ते वर्षं वि पंचवान भावति ।<br>ध मृत्ययोगः दुविनिर्मानिन्तम् स्वमुन्नेन्द्रांत स्वमान क्षेत्रवे                  | 4 [14](40) |
| (≠1)                                                                                                                                               |            |
| भ वनिर्मार्तनः वकानः सीमः समग्री।                                                                                                                  |            |
| अभि विकार्ष करें कर्माहिले नामानि बहो कवि देव वर्षते ।                                                                                             |            |
| मा वर्षस्य कृतो सुमापि एवं तिन्यं समस्मित्या                                                                                                       | ₹          |
| क्रमत्त्रं दिक्का पंच्ये मर्च धिवं पुत्त्व परिक्षियं श्रुप्त्य अर्थान्यः ।                                                                         |            |
| दबांत दुवः शिक्रेशीच्यां अपने कृतीद्ववाचि रोजने सुचा                                                                                               | *          |
| अर्थ पुनानः ब्रह्मी अधिकपु "कृतिर्वेत्त्रमः कोग्न मा विरूपवर्थ ।                                                                                   |            |
| अमीमुनसर्व देखानो अनुपुता अवि विशूच्य असन्ते वि सीमानि                                                                                             |            |
| वावितिः सुत्ते प्रतिशिक्तवावितः वर्षेत्रवृत्त् रोईसी प्रात्ता कृषिः ।                                                                              |            |
| रेामान्यमा समया वि यांचति अपोयांत विन्यंताना विविद्धि                                                                                              | Ä          |
| परि बोम् व घेन्या स्वस्ताचे वृत्तिः पुनुमा अभि योबपुरक्षिते ।                                                                                      |            |
| वे हे मन् आहमम्। विश्लेषम् "सोक्षितिन" वोज्ञन दूर्मवे गुण्य                                                                                        | મ[૧૧](૧૮૧) |
|                                                                                                                                                    |            |
| [सुक्षेत्रोऽस्वायः इति वत्र १-११] (४६)                                                                                                             |            |
| प व्यक्तियाँच्या परम्बार कारा क्रमारे ।                                                                                                            |            |
| कुर्स द्वित पेट्ने कुल्यु रही। इस्ते देवानामनुबाद्ध) सुनिः ।                                                                                       |            |
| इति श्रामा कान्ने य सर्वामु पूर्वा पानती क्रुपुने कुद्देश्या                                                                                       | *          |
| भूगे न चेत्र मार्च्या गर्मसन्त्रमः स्वर्थः जिल्लेकन् रिवित गरिनित्यु ।                                                                             | - 441      |

इत्रोस्य सुर्ज्योत्तरेप्रयुक्ति निर्नृप्रित्युको जेजक वर्क्करिक्ति

| इन्द्रेस्य सोम् पर्वमान ऊर्मिणा तिव्वष्यमाणो जुठोुप्या विश ।       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| म णीः पिन्व विद्युत्रुश्चेव रोर्व्सी धिया न वाजाँ उर्प मासि शम्बतः | ३     |       |
| विश्वस्य राजा पवते स्वर्द्धशं ऋतस्य धीतिमृधिपाळवीवशत्।             |       |       |
| यः सूर्युस्यासिर्रण मुज्यते पिता मेतिनामसेमण्डकाव्यः               | ጸ     |       |
| वृषेव यूथा परि कोशेमर्प स्यूपामुपस्थे वृष्यमः कनिकदत् ।            |       |       |
| स इन्द्रीय पवसे मत्सुरिन्तमो यथा जेपाम समिथे त्वोतेयः              | ५ [१] | (६८६) |

## (99)

## ५ कविर्मार्गवः । पवमानः सोमः । जगती ।

| एप प्र कोड्रो मर्थुमाँ अचिकक् दिन्द्रस्य वश्चो वर्पुपो वर्पुप्टरः ।    |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अमीमृतस्य सुदुर्घा घृतस्रुतो धामा अर्पन्ति पर्यसेव धेनवः               | ?           |
| स पूर्व्यः पेवते य विवस्परि र्येनो मेथायदिश्वितस्तिरो रजीः।            |             |
| स मध्व आ र्युवते वेविजान इत् कुशानोरस्तुर्मनसाह बिम्युपा               | २           |
| ते नः पूर्वीस उपरास इन्देवा महे वाजाय घन्वन्तु गोमेते ।                |             |
| <u>ईक्षेण्यांसो अत्योर्थ</u> न चार्खो अहांत्रहा ये जुंजुपुर्ह्विहींविः | Ę           |
| अय नी विद्वान् धेनवद्वनुष्यत इन्द्रीः सन्नाचा मनेसा पुरुष्टुतः         |             |
| इनस्य यः सद्नि गर्ममावृधे गर्वामुरुज्ञमुभ्यपंति मुजम्                  | ጸ           |
| चिक्रीर्दृयः पवते कृत्व्यो रसी महाँ अवश्यो वरुणो हुरुग्यते ।           | •           |
| असीवि मित्रो दूजनेपु यज्ञियो ऽत्यो न पूथे द्वेपपुः कर्निकदत्           | ५ [२] (६९१) |
|                                                                        |             |

## (৬८)

## ५ कविभीर्गवः । पवमानः स्रोमः । जगती ।

प राजा वार्च जनयंत्रसिष्यद् वृषो यसोनो अमि गा ईयक्षति । गुम्णाति द्रिपमविरस्य तान्वा शुद्धो वृवानामुपं याति निष्कृतम् इन्द्रीय सोम् परि पिच्यमे नृपि नृवक्षो अमिः क्विरिज्यमे वने । पूर्वीहिं ते सुतयः सन्ति यात्वे सहस्रमञ्जा हर्रयश्रमृपदं समुद्रियां अन्सुरसो मनीपिण मासीना श्रन्तर्मि सोमंमक्षरम् । ता है हिम्बन्ति हुम्यस्यं सक्षणिं यार्चन्ते सुम्न पर्वमान्मक्षितम्

?

२

३ (६९४)

| magn an 10 1 1 [412]                                                                                                                                                                                                                | $[+_{L}_{L}_{d_{1}}, c_{1}_{q_{2}}]_{d}$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| पुरिनद्वः नामां रप्पनिर्दिरस्युनित् स्तुर्तिमृतित् र्यस्य व्यक्तिनेत् ।<br>व दूरासंस्थिते प्रीत्ते स्तृ स्वारित्यं ह्यानंत्र्यं वंशीपुर्वयः<br>पुरानि कोत् स्वेतस्यो अस्तुतः सुरुपाने कुम्बन् दर्शियान्यर्वति ।                     | ¥                                        |
| सेत्री सर्वेचानिक देव ते ते वेशू संबद्धियम् व सर्वेशत                                                                                                                                                                               | 4 [8] (M)                                |
| ( ४९.)<br>५ वशिर्वार्वकः । यस्यवेशः । अस्योः ।                                                                                                                                                                                      |                                          |
| अनेत्रमं में क्लुनिकार्यः य तुंधनाशें दूर्वातेषु हरेयः।<br>विश्व मसंज्ञ य ह्ये अर्थत्ये अर्थ बंक्लु वर्तिका हो विश्व                                                                                                                | ŧ                                        |
| व वर्ष क्युन्तिकार्वये स्यूष्ट्रह्या वर्ता द्वा वेशिल्पेंडो कुनीवार्वि ।<br>श्चिये सर्वेश्य वर्तव क्षित्र वर्षिकार्वि  पुत्रं वर्तानि श्चित्रवर्धे वरेत्रवि                                                                         | ę                                        |
| पुरा स्वस्यु अर्थाना अर्थितं च प्रशानस्या अर्थन्तु वृद्धे हि या ।<br>सम्बन्ध न हुन्या कर्मेरीत हो अन्ति कार्य अन्ति पंत्रकार बुराय्येः<br>मुन्ति हे पानां स्वस्ये च अन्ति वृद्धिकारोते स्वयुः कार्येश्च क्रिये ।                    | *                                        |
| वर्णकरम् क्यानि गांपरि सः ज्यांग्यु स्म इस्ट्रेन्ट्रिक्टीनिकी<br>पुत्रा वं रान्त्रो सुन्तं पुरेतेनुं तर्वं तुस्तानिक स्मृत्या अधिविकी ।                                                                                             | ¥                                        |
| प्रमा व रूपा पुत्र पुत्रकृत (उ तुरास्त्र स्पूर्ण वस्तु। वर्षः<br>मिनिमं कामान् वि मंतिर अमिनो सुन्यों कस्तु विशे वर्षः                                                                                                              | 4 [4] t=0                                |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| १ संदर्भात्वाचा । स्वतंत्रत क्षेत्रक स्वता ।                                                                                                                                                                                        |                                          |
| कोर्मन्त्र वार्च पत्थे पुष्यक्षेत्र - कुकेन के्च्य क्षेत्र शिक्ता ।<br>सूक्यां प्रक्षेत्र वि विद्युते - स्मृताक्षेत्र क्षेत्रको कियानुः<br>च लो चारिकारण अन्यतीकाः उत्योक्षेत्र चेक्षियः चीवि चुन्यत् ।                             | ŧ                                        |
| मुक्तेसुम्बद्धः प्रतिस्त वर्षि सन् इभ्यपि स्टेन पर्वते हुना सर्वः                                                                                                                                                                   | 9                                        |
| प्रचारम कुशा पंत्रते अस्तितंतुः कर्तुं वर्तात्रः व्यक्ते पुत्रसूक्ते ।<br>प्रचार च वित्रतः सुवैद्वार्ति पंत्रतः वर्तात्रम् वृत्तित्तवे वस्त्रस्ते कृतं<br>ते वर्ते पुरेतन्त्री असुवतत्त्रं कर्तः सुदर्शकारं कृत्ति वस्त्र वितर्तः । | *                                        |
| कृतिः क्षेत्र मण्युद्धे धार्यानिः सुत्ते किर्यान् देवाँ जा पंतरमा व्यक्तानि                                                                                                                                                         | et A                                     |
| तं स्व द्वाराज्य अनुस्तान्यविधि द्वाराज्या नुस्ते एक विर्णः ।<br>इस्म क्षेत्र द्वाराज्य केल् वर्ज विरुक्तिकोतिः वर्णसाने अनेति                                                                                                      | 4 [4] t <del>=</del> 0                   |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |

8

2

3

8

#### ( < ? )

## ५ वसुर्भोच्याजः। पवमान सोमः। जगती, ५ त्रिग्टुप्।

प्र सोर्मस्य पर्वमानस्योर्गय इन्त्रंस्य यन्ति जुठरं सुपेश्रांसः ।
युद्धा यय्रीमुर्ज्ञाता युशस्य गर्वा वृगनाय शूरंपुद्मनिन्द्रियः सुताः १
अच्छा हि सोर्मः कल्ल्ल्ला असंन्यवृ द्व्यो न बोळ्हा रघुर्वर्गानिर्वृणा ।
अथा द्वेतानांमुमर्यस्य जन्मेनो विद्वाँ अश्वोत्यमुतं इतश्च यत् २
आ तः सोग् पर्वमानः किरा व स्विन्द्रो मर्य मुघद्या रार्थसो मुद्दः ।
शिक्षां वयोधो वस्त्रि सु चेतुना मा नो गर्यमारे अस्मत् पर्या सिचः ३
आ तः पूषा पर्वमानः सुरातयो मिन्नो गेच्छन्तु वर्रुणः सुजोर्यसः ।
इत्रुस्पर्तिर्म्छनो यायुर्म्वना त्वष्टां सिद्धता सुपमा सर्रस्वती ४
व्रुरो द्यारापुर्यिक्षां विश्वमिन्चे अर्थमा येवो अर्वितिर्षिधाता ।
प्राणो नुशंसं व्रुपेन्तरिक्षं विश्वे दृषाः पर्वमान जुपन्त ५ [६] (७११)

( 63 )

# ५ वसुर्मारद्वान । प्रमानः सोमः । जगती ५ त्रिस्दुष् ।

असी शोमी अञ्चे वृपा हरी राजेव वृस्मो अभि गा अधिकवृत् ।
पुनानो यार् पर्येत्युव्यर्थ रुपेनो न योर्नि घृतर्वन्तमासर्वम्
कृषिर्वेष्ट्रस्या पर्येषि माहिन मत्यो न मुन्दो अभि वार्जमर्पसि ।
अपुरेत्येन् वृतिता सीम मुळप धृतं वसानः परि यासि निर्णिजेम्
पूर्जन्यः पिता मिहुपस्य पुणिनो नामा पृष्यिव्या गिरिपु क्षयं द्धे ।
स्यसार आपी अभि गा उतासीर्न् तस मार्विमनंसते वीते अध्वरे
जापेय पत्यावधि रेत्वं महसे पत्राया गर्म शृणाहि वर्षामि ते ।
अन्तर्वाणिषु प चेरा सु जीवसे अनिन्दो वृजने सोम जागृहि
पथा पूर्वेम्यः शतुसा अमृधः सहम्रसा पूर्येया वाजेमिन्दो ।
पुषा पर्वस्य सुविताय नव्यते तये वृतमन्वापः सचन्ते

(4)

### ५ पवित्र माद्विरसाः। पवमान सोमः। जगतीः।

पुविञ्चं ते वितंत ब्रह्मणस्पते प्रमुर्गाञ्चाणि पर्वेपि विश्वतः । अतंत्रतनुर्ने तवामो अश्वते शृतास् इद्द्वेन्तस्तत् समांशत

(৩१७)

(988)

[v]

| क्रम्परा सर व. मन १.व. १] [५१६]                                                                                                                                                                                          | [#*54 *4 <sup>2 *</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| बोनिकः स्तेनां स्थानिक्षारम्बन्धिः स्थानित्रातिः संस्थानितः।<br>ये बेबार्सम्बन्धिः सीत्रो म्यूं स्वानित्रं स्थानित्रं नेत्रोपुर्वतः                                                                                      | ¥                       |
| प्रतानि होन् व्यंतायो मस्तुपु स्टब्स्नि कृत्यत् वृत्तियान्यस्ति ।<br>पुत्री प्रतानिक र्युत्वे च य वृत्ती मस्तुनिक्तर्य च सस्तुप्ति                                                                                       | on [1] r                |
| (थर.)<br>५ वरिकॉर्गकः। एरवायः क्रोकः। जनती ।                                                                                                                                                                             |                         |
| अञ्चेनको यो पन्तुन्तिकान्ताः य तुन्तिकाको वृहविनेतु हरियः।<br>नि वृ मर्मस् न हुन्ते अर्थकन्ते उपी महत्त्व प्रतिनन्त में) विके                                                                                            | t                       |
| व क्यें प्रकृतिकान्त्रे क्यूच्युतो कर्म या ब्यूचित्रेरोते बुद्धीवर्धि ।<br>श्रिते क्येंच्य कर्म द्वित परिकृति पुर्य कर्माने क्ष्मचर्म कोणसी                                                                              | 9                       |
| पुरा स्थरना अर्थस्य अर्थित् वं पुत्रशस्त्रम्ना अर्थस्य वृक्षे श्री या ।<br>सन्दर्भ म तन्त्रा कर्षणित तौ असि । बोले चुक्के चंदरान द्वराच्येः                                                                              | *                       |
| पुनि हे बाबो पायो व जांतुने पुनिस्तारतं ववष्टा समिति क्रिके ।<br>अर्थरपार समाधि कोर्यने क् <u>या वर्षा का वर्षोहरपुर्वे पिर</u> के                                                                                       | ¥                       |
| इक्त में हक्ते सूर्व्य सूत्रेकंड्र वर्ष तुलानि बक्तवा अंतिकियाँ ।<br>निर्मिनं कामत नि संरित जानियों सुन्यों बच्च क्रिये कर्दाः                                                                                           | ~ {v} ←0                |
| (0)                                                                                                                                                                                                                      |                         |
| भ व <b>स्त्र्यंत्रा</b> का । व्यवस्था क्रीतः अवसी ।                                                                                                                                                                      |                         |
| सामेल्य कार्य करते बुक्संबर अप्रेजे हेक्स्य ईस्के बिक्स्वर्ध ।<br>इस्कार्य उत्तर्वता नि मिन्नो स्ट्राह्मता व वर्तनावि विकादः                                                                                             | ŧ                       |
| वं त्यां राजिक्तस्य जन्मक्तुरुवः उन्तेश्तं चेक्तिन रोक्षति धूनात् ।<br>जन्मकामार्थः महिण्य वर्षः वन्तुः वन्त्रांत्र क्षेत्र क्यते हुग्र क्याः                                                                            | ę                       |
| सर्वास्त कृत्य केते इस्तिनंत् कर्त्य सर्वाद्यः वर्तवे सुद्रहरूतंः ।<br>इस्त्रह व विश्वा सूर्वज्ञायि क्षेत्रे अभिन्नत् (श्वाप्ते स्वरूप्ते पूर्व<br>ते स्त्रो दुवेन्त्रो न्यूनसर्व वर्तः अद्वर्शनारं हृद्व्ये स्त्रा व्या | 4                       |
| त त्या प्रश्निता नपुरुषानुं कर्षः सारमंत्रार द्वार्श्व वस्त क्रियो ।<br>दुर्मिंग क्षेत्र पण्युती मार्कमिः दुन्मेः विन्यति दुन्में जा पंतरूवा स्वाकति                                                                     | pt ¥                    |
| व त्यो प्रकास वर्षमणानविति प्रिम्तपुरम् ग्रुपं रस्त वित्ये ।<br>कर्म कोम सुरपुर केर्मु वर्षः विश्वतिन्द्रीर्मेट एकेक्सो जनकी                                                                                             | ų [4] <del>(20</del> 0  |
|                                                                                                                                                                                                                          |                         |

( < ? )

५ वसुर्भौरत्राजः। पदमान सोमः। जगती, ५ त्रिष्टुप्।

प्र सोमेस्य पर्वमानस्योर्मय इन्द्रेस्य यन्ति जुठरं सुपेशीसः ।
पृञ्चा यथ्रीमुर्ज्ञाता यश्चा गर्वा वृत्ताय शूर्यमुद्रमन्द्रिपुः सुताः ?
अच्छा हि सोमेः कल्गाँ असिप्यवृत्त्व्यो न वोळ्ही र्युर्वर्तनिर्वृत्यो ।
अथा वृत्तानामुमर्यस्य जन्मेनी विद्वाँ अश्वोत्यमुतं इतश्च यत् ?
आ तैः सोग् पर्वमानः किंग्र वास्तिन्त्रो भवं मुघवा रार्थसो मुहः ।
शिक्षां षयोधो वस्त्रे सु चेतुना मा नो गर्यमारे अस्मत् पर्रा सिचः श्या तैः पुषा पर्वमानः सुग्रतयो मित्रो गेच्छन्तु वर्षणः सुजोर्वसः ।
पृक्ष्यतिर्मुकते पायुग्यिना त्वस्यां सिवता सुप्रा सर्रस्वती श्यापापृथिकी विश्वमिन्ये अर्थमा वृत्तो अर्वितिर्धिणता ।
प्रामो नृश्तंस व्रदीननरिक्षं विश्वे वृत्ताः पर्वमान जुपन्त ५ [६]

(28)

५ वसुर्मारताजः। पवमानः सोमः। जगती, ५ त्रिष्दुप्।

असि होमी अनुषो हुण हिंग राजैव दूस्मो अमि गा अचिकदत् ।
पुनानो वार् पर्यस्यन्वयं रयेनो न पोर्नि पुतर्वन्तमासर्वम्
कृषिवैधस्या पर्येषि माहिन मत्यो न मुख्ये अमि वाजमपेसि ।
अपुरेसपेन पुतिता सीम मुळ्य पुत वस्तान परि यासि निर्णिजेम्
पूर्जन्यः पिता महिषस्य पूर्णिनो नामा पृथिन्या गिरिपु क्षर्य दुधे ।
स्वसार आपी अमि गा अतासीर्म् त्स ग्राविभिनंसते निते जीव्वरे
जायेव पत्याविध शेव महसे पज्ञीया गर्भ शृणुहि वर्वीमि ते ।
अन्तर्याणींषु प्र चेग्र सु जीवसे ऽनिन्द्यो पूजने सोम जागृहि
यथा पूर्वेभ्यः शतुसा अमृधः सहस्रसा पूर्यपा वाजमिन्दो ।
पुषा पंषस्य सुक्तिताम नन्यसे त्या मृतमन्वापः सचन्ते

৭ [७]

8

8

2

₹

(७१६)

(988)

( <3 )

५ पवित्र माहिरसा । प्रमान सोम । जगती ।

पुषित्रं ते वितंत बग्धणस्पते प्रमुर्गात्राणि पर्वेपि विश्वतः । अतंत्रतनुर्ने तवुगमो अंश्वते शृतास इद्वर्धन्तस्तत् समोशत

(ও१७)

| क्रमेशांक कं करा ] [५६८]                                                                                                                                                                                                | [do 5, 40     | as it             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| वर्षापुत्रिष्टं वितंत विषयुक्तं सौर्यस्तो अस्य कर्मान्ने व्यक्तिस्त ।<br>अकेन्सर प्रीत्मानुसर्वे विषयुष्ट्रमार्थे विश्वतिष्ट वेर्तसा                                                                                    | *             |                   |
| स्रकंपचतुरम् प्रभित्तिय अस्य विसर्ति सुर्वस्वति वाह्युः ।<br>हालुक्तित्रो समिरे अस्य हाच्यो पुरस्काः द्विरहा वर्ष्टमा वृष्ट                                                                                             | *             |                   |
| पुन्तुर्व हृत्या पुरुक्तिय रहति पार्ति कृतान् जिन्द्रस्यहोतः ।<br>वृत्यवर्ति दिद्रं क्षिपणे विवापति वृक्षकंत्र वर्द्तने प्रसम्बन्धन<br>हृष्यिभिक्तो वहि सञ्च देखं वसो वर्तान्त्रः वर्ति वास्त्रप्यस्य ।                 | ¥             |                   |
| राज्यं प्रविकारियो वाज्यसम्बद्धः प्रकृतं सूचित्रं यत्ति सर्वो दृष्ट्यः                                                                                                                                                  | <b>ય [</b> 6] | (40)              |
| (a)                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |
| ५ काला अञ्चल्ही। । परभावः सोजाः ( अमसी ह                                                                                                                                                                                |               |                   |
| परंत्र केत्रमध्ये विषेत्रि पुत्रा क्ष्मांत्र वर्षमान क्षम् ।<br>कृषी में क्षम वर्षमा स्वतित्र पूर्वमिती गूर्वामि केत्र वर्षम                                                                                            | t             |                   |
| भा वस्तुस्यो सुर्वनाम्बर्क्ष्यां निष्यांति होता पर्ति तान्यंति ।                                                                                                                                                        | P             |                   |
| कृष्यम् संपूर्णं शिषुतंत्रप्रियोषः सम्हे हिण्यस्युत्यो व सूर्वे।<br>आ श्रां गोर्थिः सुरक्षः ओर्थायाः वेशायी पुत्र इत्यासुर्व्यस्यः ।<br>या शिसुतां पत्रु वार्तवा सूत्रः सन्त्रं शोधी शुल्युत्व हेल्ल् वर्णयः            | 1             |                   |
| पुन का रोमर्थ काने शासानि जिल्ह्याने वार्यमिनिश्रां क्षेत्रके ।<br>इन्द्रं क्ष्मुवर्तिकोतं <u>वार्ति</u> रेपांच्य कार्ति क्रकार्यु जीवनी<br>जानि वर्षे क्षमुक्त कर्यमा वर्षेत्रपुर्वे कोर्ति अध्यक्ति सुनितिस कुलिसिस । | ¥             |                   |
| प्रमुंजक पेक्ट्रे कुल्या एसं विश्वे क्रिक्ट कार्क्ट्रेस सर्वेक्ट्र                                                                                                                                                      | (۱) ۲         | ( <del>4</del> 4) |
| (4)                                                                                                                                                                                                                     |               |                   |
| ११ वेन्द्रे व्यर्कतः। यदनामा प्रतिकः। क्ष्मती, ११–११ वि                                                                                                                                                                 | ALC:          |                   |
| हमान केन सुर्पतः वर्षे समा उपायीना सम्यु प्रक्रेम हुन ।<br>या ह प्रोत्त वस्त्रम हुन्निक्के सूर्विमत्त्रम्य हुन सुनिकर्णकः                                                                                               | t             |                   |
| अस्तान त्यंतुर्वे पंतरान पोत्यः इत्ते पृष्णुकानि विश्विते न्यंः ।<br>अपि सर्वेद्राच्या नंबद्धातुराः विकेश बोजुरार्थं की तृत्वे व्यवि                                                                                    | *             | (944)             |
|                                                                                                                                                                                                                         |               |                   |

| अर्द्ध्ध इन्दो पवसे <u>म</u> दिन्तम <u>आत्मेन्द्रस्थ भवसि धासिर्श्चमः ।</u><br>अभि स्वेरन्ति वृहवो म <u>नी</u> पिणो राजीन <u>म</u> स्य भुवनस्य निसते | ą                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                      | ₹                 |
| सुद्रसंगीथः ज्ञातपारो अद्भुत इन्द्रायेन्द्रः पवते काम्यं मधु ।                                                                                       |                   |
| जयुन् क्षेत्रमम्पर्भा जर्यस्रप उरु नी गातु क्रेणु सोम मीद्वः                                                                                         | 8                 |
| कर्निकवृत् कुछश्चे गोमिरज्यमे व्यर्थं समया वारमर्गति।                                                                                                |                   |
| मुर्मुज्यमोनो अत्यो न सनिसि रिन्वेस्य सोम जुठो समक्षरः                                                                                               | <b>પ</b>          |
| स्वादुः पेवस्व विष्यायु जन्मीन स्वादुरिन्द्रांप सुहवींतुनाम्ने ।                                                                                     |                   |
| स्वावुर्मित्राय वर्षणाय वायवे वृहस्पतये मधुमाँ अव्हिन्यः                                                                                             | ६ [१०]            |
| •                                                                                                                                                    | / F,-1            |
| अत्यं मुजन्ति कुल <u>ञे</u> वृ <u>ञ</u> क्षिपुः प विप्राणां मृत्यो वार्च ईरते ।                                                                      |                   |
| पर्वमाना अम्पर्पन्ति सुप्दुति मेन्द्रं विशन्ति मिनुरास इन्दंवः                                                                                       | ঙ                 |
| पर्वमानो अर्म्पर्ण सुवीर्य मुवी गर्न्युति महि शर्म सुप्रर्थः ।                                                                                       |                   |
| मार्किनी अस्य परिपूतिरी होते न्द्रो जयेम त्वया धर्मधनम्                                                                                              | 6                 |
| अधि यामस्याद्वपमो विचक्षणो ऽर्करुचिद्व विषो रीचना कविः।                                                                                              |                   |
| राजां पिवञ्चमत्येति रोक्वव् विवः पीयूपं दुहते नुचक्षेतः                                                                                              | ٩                 |
|                                                                                                                                                      | •                 |
| विवो नाके मधुजिह्ना अस्थती धेना वहन्त्युक्षणं गिरिष्ठाम् ।                                                                                           | _                 |
| अप्सु द्वप्स विष्टुशान संमुद्ध आ सिन्धेष्ट्रिमी मधुमन्त पृविञ्च आ                                                                                    | १०                |
| नार्के सुप्रणेम्रुपपप्तियांस गिरी बेनानामकृपन्त पूर्वीः ।                                                                                            |                   |
| शिशुँ रिव्दन्ति मृतयः पनिप्रत विरुण्ययं शकुन क्षामणि स्थाम्                                                                                          | 88                |
| कुर्ध्वो गेन्ध्वी अधि नार्के अस्याद् विम्वा कुपा प्रतिचक्षाणी अस्य ।                                                                                 |                   |
| मानुः शुक्रेण शोचिषा व्यंथीत् पार्यकच्चोद्सी मातरा शुचिः                                                                                             | १२ [११] (७१८)     |
|                                                                                                                                                      |                   |
| (जर) ( पञ्चमाऽनुस                                                                                                                                    | का विषय स्०८६-१६] |

( १-४८ ) १-१० अक्टा मापाः, ११-२० सिकता निवावरी, ११-३० पृक्तियोऽजाः, ११-४० अक्टप्रमापाद्य-स्रयः, ४१-४५ मौमोऽत्रिः, ४६-४८ गुस्समदः शौनकः । पयमानः सोमः । जगतीः

प्रतं <u>आ</u>शर्वः पवमान <u>धीजवो</u> मद्गं अर्पन्ति रघुजा ईव त्मनां । दिव्याः सुपूर्णा मधुमन्तु इन्देवो <u>मदिन्तंमासः परि</u> कोशेमासते प्रते मदासो मदिरासं <u>आ</u>शवो ऽस्क्षित् रघ्या<u>सो पद्या प्र</u>यंक् । <u>धेनु</u>र्न वृत्सं पर्यसाभि वृज्<u>यिः</u> मिन्द्रमिन्दे<u>वो</u> मधुमन्त <u>क</u>र्मिर्यः

(080)

?

२

| amodel at a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                         | [define of t |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| अन्तुं म बिपानो क्रुनि वार्त्यर्थः च्युक्ति कार्म पुष्पे अर्दिनस्तरम् ।<br>वर्ग पुनित्ते अपि हार्गे प्रमण्डे स्टेस्टर पुना हिन्दिपम् वार्वेसे<br>य तु आर्थिकीः प्रसान पुनुस्तं विस्ता अनुसूत् पर्यक्ता परीतिकः।                                                       | 1            |
| याना क्षेत्रः स्थानिशिक्षातः वे स्था मुजस्यूनियाण क्षेत्रकीः<br>विश्वा वामानि वित्याच्या धानांताः युवोस्तं सुता परि पन्ति क्षेत्रस्तं ।                                                                                                                               | A            |
| ज्यात्रका पंत्रते सोनु वर्तीक्षिः पश्चितंत्रपंत्य सुवेतवय राजाति                                                                                                                                                                                                      | ५ [११]       |
| प्रमुक्त वर्मकारक्य प्रमुक्त वृक्तको हुन व्यक्ति केर्यको ।<br>वर्गी प्रमुक्त सार्थि कृतको हुक्त क्षामा नि चेन्त्रो क्रवकोत क्षीयको<br>प्रमुक्त केर्युः व्यक्ते स्वच्युक्त क्षामी कृतवासूच वर्गी निन्तुस्वय ।                                                          | •            |
| लुद्दभंषापुः पश्च बोद्धंबर्वशिः वृत्तां दुश्वभुव्यपेशि ग्रेषेक्य्                                                                                                                                                                                                     | u            |
| एकां नपूर्व <u>नयार्थ</u> वि पाँछों अस्मूर्णि श्रेष्ट्रो सिन्द्र्युं <u>चिता</u> ।<br>जाम्योस्ट्रात साबु पर्वस्थाते <u>अ</u> स्पर्वः आर्था <u>इस्त</u> िन्ता <u>प्रकर्णा हाहे नुित्रः</u><br>नुष्ये न तर्ह्यं स्कृत्येत्रनिकार्षः योख्य स्पर्व द्रश्चिती चु वर्धियाः। | ć            |
| इन्तंत्र्य प्रक्रो पेको विवेशिष्यः कोनीः कृत्याः बुक्तीयु श्रीकृतिः<br>ज्योगिर्वेशको पक्तो नर्षु क्रिके क्षिता वृष्यानी वक्तिया विकृतिहा ।                                                                                                                            | 5            |
| रवादी जो खबरांचीचाँ उत्तिकांच क्ष्मा हिंदाचे का                                                                                                                                                                                                                       | t [19]       |
| अधिकान्त्रेत् अस्त्रं अन्तर्वेशीः वर्धिर्मुषः शुक्रवर्धिः विकारणः ।<br>अधिर्वेत्रस्य वर्षेत्रः स्वेत्रः वर्ध्यानोऽपिकिः विन्तर्वित्रः व<br>अप्ते विकानोः वर्षान्यः वर्षान्यस्य असी अधिका नेतृं वर्ष्यति ।                                                             | 11           |
| महे पार्जस्य जनते महाकुर्वः स्थानुबा तीन्त्रसिः पुत्रते कृषी                                                                                                                                                                                                          | 3.5          |
| लुवं मृत्यवंक्यकृतो पत्रां क्षितो । अने बचाएं पर्यमान कुर्नियां ।<br>तन् कर्या पेनंदी अन्तरा वेतु । कुर्निर्मुच्या चेतुं कोर्य कृत्य है<br>इस्ति वसस्य प्रकृतो विक्षित्युको अन्तरिकृता कुर्नुन्यर्वितः ।                                                              | 11           |
| रचेन्द्राच्यो नर्भशाल्येकसीयः पुरस्यातः द्वितरुवा विकासीतः                                                                                                                                                                                                            | £A.          |
| सो अस्य तिसे सिंध सर्वे वर्षाति । यो अस्तु वार्ण बद्धार्थ व्यक्ति ।<br>पुत्र वर्षस्य पाने कर्मेमुन् स्त्रो किया द्वारि सं वार्ति क्रुवार्ध                                                                                                                            | t4 [tv]      |
| ने अंपातिष्मुरिन्तुरम् निकृते । इन्ह्या सन्दर्भ व जिन्नाहा क्रेनियाः ।<br>वर्षे इव कुप्रतिक्तिः धर्मेश्वीः । चीप्तेः कुक्तने प्रास्तरीका कुवा                                                                                                                         | 14 (m        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |

| प्र बो धियो मन्द्रयुवी विपुन्युवीः पनस्युवं संवसनेप्यक्रमुः।                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| सोम मनीपा अन्येनूपत स्तुमो ऽिम धेनवः पर्यसमिशिभयुः                              | १७            |
| आ नी सोम स्वन्तं विव्युपीमिय मिन्द्रो पर्वस्य पर्वमानी अग्निर्धम ।              |               |
| या नो वोहेने त्रिरहुन्नसंश्चिपी क्षुमद्दाजेवन्मधुमत् सुवीर्यम्                  | १८            |
| वृपा मतीना पंवते विचक्षणः सोमो अहाः पतिनोपसी विषः।                              |               |
| क्राणा सिन्धूनां कुलशां अवीवश् विन्द्रस्य हाद्यांविशन् मेनीपिभेः                | १९            |
| मुनीपिमि: पवते पूर्व्यः कृषि नृपिर्मर्युतः परि कोशा अचिकवृत् ।                  |               |
| <u> जितस्य</u> नाम जनयन मधु क्षर् विन्देस्य <u>वायोः स</u> ख्या <u>य</u> कर्तवे | २० [१५]       |
| <u>अ</u> य पू <u>ना</u> न उप <u>सो</u> वि रोचय दूय सिन्धुम्यो अभवदु लोककृत् ।   |               |
| अय ब्रि. सप्त वृंदुहान आशिर सोमी हुदे पंदते चार्च मत्सरः                        | २१            |
| पर्वस्व सोम विष्येषु धार्मसु सृ <u>जा</u> न धन्दो <u>क</u> लडो पुवित्र आ।       |               |
| सीवृक्तिन्द्रंस्य गुठरे कर्निक्रव् न्नृभिर्मृतः सूर्यमारीहयो विषि               | २२            |
| अद्रिमिः सुतः पेवसे पुषित्र औं इन्द्रविन्द्रस्य अठरेप्याधिशन् ।                 |               |
| त्वं नुचक्षां अमयो विचक्षण् सोमं गोवमित्रीनेगिर्योऽवृणोरपं                      | २३            |
| त्वो सीम् पर्वमानं स्याध्यो अनु विश्रीसो अमवृज्ञवस्यवः ।                        |               |
| त्वां सेपूर्ण आमेरद् विवस्परी न्द्रो विश्वामिर्मृतिमिः परिष्कृतम्               | २४            |
| अन्ये पुनान परि वारे ऊर्मिणा हिर्र नवन्ते आमि सप्त धेनवीः ।                     |               |
| अपामुपस्थे अध्यायर्व कुवि गृतस्य योनां महिपा अहिषत                              | २५ [१६]       |
| इन्तुः पुनानो अति गाहते मुधो विम्वीनि कुण्वन् त्सुपथानि यञ्चेव ।                |               |
| गाः क्रुण्यानो निर्णिजं हर्युतः कवि रत्यो न कीळ्न परि वार्रमपिति                | २६            |
| अस्थतः शतघीरा अमिषियो हरि नवन्तेऽव ता उंदून्युवः ।                              | **            |
| क्षिपों मूजिन्तु परि गोमिरार्वृत तृतीये पृष्ठे अधि राचने विषः                   | २७            |
| त्रषेमाः प्रजा विवयस्य रेतेस स्त्व विश्वस्य मुर्वनस्य राजसि ।                   | •             |
| अधेवं विश्वं पवमान ते वशे त्वमिन्दो प्रथमो धीमुधा असि                           | २८            |
| त्वं समुद्रे। असि विश्ववित केवे तवेमाः पश्च प्रविज्ञो विधर्मणि ।                |               |
| त्व द्यां चे पृथिवीं चार्ति जिम्रेषे तव ज्योतींपि पवमान स्पैः                   | २९            |
| त्वं पुवित्रे रजेसी विर्धर्मणि वृवेभ्यं सोम पवमान पूर्यसे।                      |               |
| त्यामुशिजः प्रश्रमा अंगृम्णत तुम्येमा विष्वा मुर्वनानि येमिरे<br>स॰ ७६          | ३० [१७] (७३८) |
| .4. 41                                                                          |               |

| 1                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| कृत्स ≠ प ६ प ६ ] [६०१]                                                                                                                                                                                             | files of the en          |
| प एम एनपति चांतुम्बर्धः कृता कोन्यन्तं चामुद्धारिः ।<br>सं श्रीतयां वावसाम्बरः केनुस्तः किसी विद्याने कुत्यः पारीयवयः<br>स पूर्वस्य प्रियक्तिः वर्षः कन्तुः कन्तुं कन्तुवरिक्षकुर्तः पद्यां स्थि ।                  | ¥ť                       |
| सर्वपुतस्य पश्चिमे नवीन्तीः प्यतिनेतीनातुने वाति मिण्यस्य<br>राज्यं क्षित्यूनो पत्रते पतिर्मुच प्रकारने वाति मिण्यस्य<br>राज्यं क्षित्यूनो पत्रते पतिर्मुच                                                          | 36                       |
| नहसंत्रापुः परि विचनो हरिः पुत्रुको वार्च जुनवृद्धपनितः<br>पर्वसम् सहरुष्टें वि बनितिः तुने स चित्रो सन्तर्वाति कर्णकाः                                                                                             | **                       |
| गर्मनिकृतो मूम्पिएसि जुना सुद्दे वार्जान कर्यान क्रमानि<br>इतुमुद्दे क्रमानुकर्षति स्ट्रेनो न क्रमुं कुठर्सनु होत्रति ।                                                                                             | 48                       |
| रिन्दात क्यी करी कर केल विश क्रिकेश दिन्ता हुत्कान:                                                                                                                                                                 | <b>૧</b> ૫ [१ <i>4</i> ] |
| पुत्र स्वकारी जानि ग्राम्यः सित्तुं । वर्ष स्वक्रमं केर्य वित्रकेरांस्<br>अत्यं मंत्रकृषे दिश्यं कृषकंतुं । कोर्ग्न विश्वनेत्व ग्रुवंत्रक ग्रामसं<br>कृत्युक कृतः ग्रुवंतानि वीरवेद । युग्तान क्षेत्रकं सुत्रकंति । | 1 14                     |
| तालं करन्यु सर्वस्त्रतं प्रयाननंत होते स्रोत निकानु कृपार्यः<br>त्यं सुरक्षां असि सात्र दिन्सनुः पर्वसान कृषम् ता वि बांससि                                                                                         | 1                        |
| स और प्याप्त सर्वम्पितिक्यम्य- हुवं स्थान सुद्धितु जीवर्ता<br>सुवित् वंतस्य समृतिश्लिक्तुमित् क्याना अन्ते सुर्वेत्रस्य                                                                                             | 146                      |
| लं पुरीर्च आसी सोब चिन्नकिंग में ला दिया वर्ष क्रिकेट जांव<br>रामार्च क्रिकेंड्सनों असिस्टिय पूरो बच्चीय अद्विके वि गर्यको                                                                                          | हो १                     |
| राजां क्रुनिर्मत्यो बाजुनार्वकृतः सुद्दर्शयूच्यिजेवश्चि नवं दूकर्                                                                                                                                                   | A [64]                   |
| स मन्द्रम् प्रतिपति नजन्ती - क्षियापुर्विन्द्रीः नुषण् अर्धार्दिक्<br>प्रद्री पुजार्थापिकचंपमचे श्रीत हेन्युक्तिन्द्रासम्बर्धे वाचतात्<br>सो अञ्च मही हर्षिर्युकी स्कृतः व वेर्यका चतको अनु सुन्धिः                 | 8.6                      |
| हा जर्म कुरुकेस्पराधिका अर्थ व संस्थे है भी व प्रश्नीरें<br>अरक्ष्म व्यक्ति सर्वेत्रको अर्थ विद्वानिक प्रदेशी                                                                                                       | ¥₹                       |
| भिर्मार पर्याने कार्यमानुसर्वः दिश्यपुर्वा प्रमुक्तेन गुल्कते<br>दिप्तिने पर्यमानाय गायनः तुरी व वाहारणनां अर्वति ।                                                                                                 | y₹.                      |
| अदिनं पुर्वासर्ति सर्वति लच्च अन्ते न बहैस्स्रेससमृद्या इति                                                                                                                                                         | AA (act                  |

| अग्रेगो राजाप्यस्तविष्यते विमानो अह्ना मुर्वनुप्वपितः ।                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| इरिर्धृतस्त्रः सुद्दर्शीको अर्णुवो ज्योतिरिषः पवते ग्रय ओक्ये               | ४५ [२०]         |
| असेर्जि स्क्रममो विव उद्यंतो मवुः परि विधातुर्मुवैनान्यपंति ।               |                 |
| अशु रिहन्ति मृतयः पानप्रत िरा यदि विणिनमृत्मिणो ययु                         | ४६              |
| प्र ते भाग अत्यण्वानि मेण्यः पुनानस्य स्पती यन्ति रहेयः।                    |                 |
| यद्ग्रीमिरिन्दो चुम्दोः समुज्यस् आ सुवानः सीम कुछशेषु सीदसि                 | ४७              |
| पर्वस्य सोम क्रतुविन्नं चुक्थ्यो ऽन्यो वारे परि धावु मधु प्रियम्।           |                 |
| जिहि विश्वनि रुक्स इन्दो अत्रिणी बृहद्देवेम बिद्धे सुवीरा                   | ४८ [२१](७८६)    |
| ( 69 )                                                                      |                 |
| ९ उदाना काव्य । पथमाना सोम । त्रिपुत्।                                      |                 |
| म तु द्रेव पि कोशं नि पींद् नृभिंः पुनानो अभि वार्जमर्प।                    |                 |
| अम्बं न त्वी धाजिनं मुर्जपुन्तो ऽच्छी बूईी र्शनाभिनंपन्ति                   | ?               |
| स्यायुधः पंचते चेष इन्तुं रशस्तिहा युजन रक्षमाण.।                           |                 |
| पिता वेवानां जितता सुदक्षीं विष्टुम्मो विवो धरुणं पृथिव्याः                 | २               |
| कष्रिविषेः पुरपुता जनीना मुसुर्धीरं द्वराना कार्य्यन ।                      |                 |
| स चिद्विवेवु निर्हितं यवीसा मणीच्ये गुद्धां नाम गोनीम्                      | 3               |
| एप स्य ते मधुमाँ इन्द्र सोमो वृषा वृष्णे परि पवित्रे अक्षाः ।               |                 |
| सब्समा शत्सा मूरिवार्वा शश्वन्तम बाईरा बाज्यस्थात                           | R               |
| पुते सोमा अमि गुन्या सहस्रो महे वाजायामृताय श्रवासि ।                       |                 |
| <u>पृथिवेशिः पर्वमाना असृयः ब्लूब्स्यवो</u> न <u>पृत</u> ना <u>जो</u> अस्पो | પ [ <b>૨</b> ૨] |
| परि हि प्मी पुरुहृतो जनीना विश्वासंरक्षेजना पुषमीन ।                        | ,               |
| अथा भर श्येनभूत प्रयांसि रुपिं तुर्खानी अमि वार्जमर्प                       | ६               |
| पूष सुवानः परि सोमः पवित्रे सर्गो न सुप्ते अंद्धाव्द्वी ।                   |                 |
| तिगमे शिशानो महियो न शृद्धे गा गुन्यज्ञमि शूरो न सत्वा                      | v               |
| पुषा येथी परमावृन्तरहें क् चित् सुतीकुर्वे गा विवेद ।                       |                 |
| विवो न विद्युत स्तुनर्यन्त्युमैः सोर्मस्य ते पवत इन्द्र धारा                | 6               |
| जत स्म गुर्शि परि यासि गोना मिन्देण सोम सुरथ पुनान ।                        |                 |
| पूर्वीरिपों बृहतीर्जीखा <u>नो</u> शिक्षां शचीवस्तव ता उपुष्दुत्             | ९ [२३] (७१५)    |
| <b>u</b>                                                                    |                 |

[#4.4 4#1 इस्तरे(।क्रम् ३,४१) [408] (4) ८ स्थान कारन । यहराना क्षेत्रा । तेषुर् <u>ज</u>र्म तोत्रे इन्द्र द्वार्थ सुन्तुः दुव्यं क्यो त्वर्गस्य पत्रि । लंडू वं चंदूने त्वं बंदून हत्त्वं मर्मापु पुत्रपांपु सामेग त (प्यो न मुरियाक्योजि नुदः पुक्कि सहत्वे बसूनि। वार्षी निश्वी म्यूप्यांनि जाता स्वेताता को क्रान्यां नेतन्त प्राकृतं यो निपूर्वर्षे इत्यर्थाम् । तालंत्येषु इतु आ शीमनित्या । चिन्त्रवारी इतिचीवा क्षंत्र स्थन पूर्वेच क्षीनवंत्राद्धवि सीव 1 इन्ह्रो म यो ह्या कर्यां चि चर्कि ईन्सा बुधस्वांत्रले क्षेत्र युर्भित्। क्रिये व वि त्यवर्दिनाचां इन्ताः विश्वदेशान्ति होत् वृष्याः अग्रिमं यो बन् भा कृत्यमंत्रों वृद्ध प्रवस्ति इन्हें नुर्देश्री। क्यो म पुष्पां अवृत वेत्रान्ति (रिवेर्ति तानुः क्येत्रान क्विस्स् ч प्रते होता रुखि कापुरुषणां दिल्य व बीकांती अप्रवेदाः । पूर्वा बनुई किन्देनो व मीर्वीः कुगसी श्रुपि इटसी बनुसन् सूच्यी स<u>र्ध</u>ों न ग्रावंत कुरका अंभिक्तता श्रृच्या क्<u>या</u> बिह्न । आहो म सरा संजुतियोगा ना हिल्लाच्या कुल्लुमाध्य दुका राह्यी मु हे स्वेशस्य क्षतानि दूसई-मीर्न तर्व क्रोड़ पार्च । < [₹¥] 60° भुविद्यमंति विद्ये न विष्ये कृष्णान्यां अनुविद्यंति सम (A) उद्भाग कामा । एश्वामः स्थानः । विदुर् । पा पन पर्तिः पुण्याधिगस्यानः द्विषा भ गुष्यिः वर्षनामा अञ्चार । मुद्दर्भशास अक्टूकर्य सेम अनुकृतस्य राम जा ज सार्थः एक्ष सिर्भुनावरतिषु यसं भुतरत् बातुवादेईक्विन्दात् । P भूत्य हुन्मी संबूधे रचनकुरा पूर हैं किया दूस है शिद्धमान शिक्षं नेतान कच्चां अच्चतुं । इतिकृति शिक्षा अस्य परिस् । द्भार्त कुन्नु केनुका कृष्याने त्व अन्तु कर्रानु करि कानुका (01

| मर्पूप्ट घोरम्पासमध्व रथे वृक्षन्तपुरुच्छ ऋष्वम् ।                                    |        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| स्वसार वे जामयो मजयन्ति सर्नाभयो पानिनगूर्जयन्ति                                      | R      |                 |
| चर्तम्र ई घृत्युहः सचन्ते समाने अन्तर्धरुणे निर्पत्ताः ।                              |        |                 |
| ता इनर्पन्ति नमसा पुनाना स्ता ई विश्वतः परि पन्ति पूर्वी                              | 4      |                 |
| विद्यम्भी विवो धरणः पृथिव्या विश्वा उत धितयो हस्ते अस्य ।                             |        |                 |
| असेत त उत्सी गृणते नियुत्वान् मध्यी बागु, पंथत इन्द्रियाप                             | Ę      |                 |
| वन्यस्रवातो अभि वृदवीति मिन्द्रीय सोम वृद्यसा पेषस्य ।                                | f 2    |                 |
| ज्ञनिध महः पुरुष्यन्त्रस्य ग्रयः सुवीर्थस्य पर्तपः स्याग                              | ७ [२५] | (cţo)           |
| ( 90 )                                                                                |        |                 |
| ६ धिसष्ठी मैत्रावरुणिः । पवमान सोमः । त्रिष्टुप् ।                                    | •      |                 |
| प्र हिन्धानो अनिता रोर्वस्यो रथो न वाजं सनिष्पन्नेपासीत्।                             |        |                 |
| इन्द्र गच्छुन्नार्युधा सुशिशांनो विश्वा वसु हस्तयोग्रव्धानः                           | ?      |                 |
| अभि त्रिपुष्ठ वृर्वण वयोधाः माद्गुपाणीमवावशन्त वाणीः ।                                |        |                 |
| वना वसीनो वर्षणा न तिन्धून वि रेत्नुधा वेपते वार्याणि                                 | २      |                 |
| शूर्रमामुः सर्वेवीरः सर्वा <u>वा</u> स्त्रेता पवस्य सनि <u>ता</u> धर्नानि ।           |        |                 |
| तिग्मार्युधः क्षिपर्यन्वा समत्स्व पोळ्हः साह्वान् प्रतेनासु शर्चुन्                   | इ      |                 |
| द्वनगेन्यूतिरमेयानि कृण्यन् त्संमीचीने आ पेवस्वा पुरंथी ।                             |        |                 |
| ञ्चप. तिपासन्त्रवस् स्वर्मां स चिक्कवो महो अस्मम्य पार्जान्                           | 8      |                 |
| मित्तं सोम् वर्षण् मित्तं मित्रं मत्सीन्द्रमिन्दो पवमान् विष्णुम् ।                   |        | •               |
| मित् शर्धी मार्शत मित्ते देवान् मित्ते मुहामिन्द्रमिन्द्रो महाँप                      | ч      |                 |
| एवा राजेव कर्तु <u>माँ</u> अमेनु वि <u>श्वा</u> धनिप्रदु <u>ति</u> ता पंवस्व ।        |        |                 |
| इन्दों सुक्ताय वर्च <u>से</u> वयों धा पूर्य पात स्युस्ति <u>मि</u> . सद्गी न          | ६ [२६] | ( <i>₹</i> \$5) |
| [ चतुर्योऽप्यायः ॥४॥ थ० १-२८] ( ९१ )                                                  |        |                 |
| ६ कष्ययो मारीचः। पथमानः सोमः। त्रिष्दुष् ।                                            |        |                 |
| असर्जि वक्षा रथ्ये यथाजी धिया मनोता प्रथमो मंनीची।                                    |        |                 |
| वृक्त स्वसारो अधि सानो अव्ये ऽजीन्त वृद्धिं सर्वनान्यच्छे                             | ₹      |                 |
| <u>ष</u> ीती जर्नस्य विष्यस्य <u>कृष्ये राधि सुवा</u> नो नेतुम्ये <u>मि</u> रिन्तु. । |        |                 |
| प यो नृभि <u>रमृतो</u> मर्त्येमि र्मर्ग <u>ुजा</u> नोऽनि <u>भि</u> र्गामिर्द्भः       | २      | (214)           |
|                                                                                       |        |                 |

रक्ष्म काला । वरतान च्येकः । रिपुर् ।

į

ę

थो स्व वर्किः पुरविस्तिस्यातः विन्ते व दृष्टिः पर्ववायो अस्ताः । सद्दर्भयाये जवकुरुव<u>ं</u>स्यः <u>आतुत्</u>यस्ये वतुः व्यः नु वार्यः

राजा तिर्म्नावयविष्य वार्वः जुलरणु सनुवादेगुव्रजिन्सम् । जुल्हा हृष्या वांत्र्ये रचेमजूनाः दुव्यः द्विता दुवः हैं दिनुष्यंत्

र्जित मेहरू करनी जुवानं । इतिहरूपे विद्या जुरूर वर्तित्। इति कुन्दु बंधुका कुरुरते वा । अवनु वर्ताना वर्ति कानुका

| मर्चुष्ट्य <u>घोरम्</u> यासम <u>ध</u> ्य रथे युक्षन्त्युरुच्छ ऋप्वम् ।                                     |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| स्वसार है जामयों मर्जयन्ति सर्नामयो बाजिनमूर्जयन्ति                                                        | 8        |       |
| पतंस्र इं घृतुवृहं: सचन्ते समाने अन्तर्धरुण निपताः।                                                        |          |       |
| ता ईमर्पन्ति नर्मसा पुनाना स्ता ई विश्वतः परि पन्ति पूर्वीः                                                | ч        |       |
| विष्टुम्भो दिवो धुरुणः पृथिव्या विश्वा <u>उत शितयो हस्ते</u> अस्य ।                                        | ,        |       |
| विष्टुम्मा विवा घरणः पृथ्विष्या विश्वा यत हित्तया स्ता अस्य ।                                              |          |       |
| असंत तु उत्सी गृणाते नियुत्वान् मध्यो अग्रः पेधत इन्द्रियार्य                                              | Ę        |       |
| वन्यस्वतितो अभि वृववीति भिन्द्रांप सोम ष्ट्रञ्चरा पंवस्य ।                                                 |          |       |
| न्निष्य मुद्दः पुरुश्चन्द्रस्यं गुयः सुवीर्यस्य पतेषः स्याम                                                | ७ [२५]   | (<१०) |
| ( %0 )                                                                                                     |          |       |
| ६ धसिष्ठो मैत्रापदणिः । पवमानः सोमः । त्रिष्दुप् ।                                                         | 1        |       |
| प्र हिन् <u>या</u> नी ज <u>िन</u> ता रोर्द्स् <u>यो</u> र <u>थो</u> न वार्ज स <u>नि</u> ष्यन्नेयासीत् ।    |          |       |
| इन्द्र गच्छुन्नार्युधा सिवाशांना विश्वा वसु इस्तयोगुवधानः                                                  | 8        |       |
| श्रामि सिपुष्ठ पृषेण वयोधा मान्नपाणामवावशन्त वाणीः ।                                                       |          |       |
| वना वसनो वर्षणो न सिन्धून् वि रत्नधा देवते वार्याणि                                                        | 5        |       |
| युना यसाना यर्था न सिन्धून् ाय राज्या व्यतः पायाण<br>श्रुरंगामः सर्वेदीर् सहोता केता पयस्य सनिता धर्मानि । | २        |       |
|                                                                                                            | _        |       |
| तिग्मार्थिः धिपर्यन्वा समास्व पोळहः साह्वान् प्रतेनास् शर्चून्                                             | ३        |       |
| चुनगंब्यूतिरमेयानि कुण्वन् त्रांमी <u>ची</u> ने आ पंवस्या पुरेशी ।                                         |          |       |
| अपः सिपासन्नुपसः स्वर्भगाः स चिकत् महो असमम्य पाजान्                                                       | R        |       |
| मस्सि सोम् वर्षण मस्ति मित्र मत्सीन्द्रीमन्द्रो पवमान विष्णुम् ।                                           |          | 1     |
| मित्त शर्धी मार्चत मित्त वृवान् मित्त मुहामिन्द्रमिन्वो मर्वाय                                             | ч        |       |
| पुवा राजेव कर्तु <u>माँ</u> अमे <u>न</u> वि <u>श्वा</u> घनिन्न <u>ष्</u> षुता पंवस्व ।                     |          |       |
| इन्दों सूक्ता <u>य</u> वर्षे <u>में</u> वर्षों धा पूप पीत स्युस्ति <u>भिः</u> सर्दा न                      | ६ [२६]   | (८१६) |
| [ चतुर्घोऽभ्यायः ॥४॥ य० १-२८] ( ९१ )                                                                       | 4        | (-11) |
| ६ कश्यपो मारीचः। पवमानः सोमः। त्रिस्दुप्।                                                                  |          |       |
| अस <u>ेर्जि</u> व <del>स्</del> या रथ्ये प <u>था</u> जी <u>धि</u> या मनोता त्रथुमो मे <u>नी</u> री।        |          |       |
| ष् <u>ठा</u> स्वसारी अ <u>धि</u> सानो अन्ये ऽर्जनित वहिं सर्वनान्यच्छे                                     | <b>?</b> |       |
| <u>षीती जनस्य विचयस्य कृष्ये रिधं सुवानी नहिष्येमितिन्तुः ।</u>                                            | •        |       |
| प यो नृपिर्मुतो मर्त्यमि पर्मृजानोऽविभिगोभिरिद्धः                                                          | 2        |       |
| C -Care Control of the second of the                                                                       | ₹        | (८१८) |

| क्रमसाम् ५ ५२३] [१५]                                                                                                                                                                | [+ |     | , de t |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|
| हुता हुन्छे स्टेम्ब्स्यारिके व्यक्तिको स्ट्रीसिके स्ट्री यो।<br>इत्यक्तिको प्रतिनिक्तिकोलि प्रत्यस्थित हुन्ने यान्त्रं वि बन्नि<br>इत्या हुन्स्य विद्वसन्तुः स्ट्रीसिके प्रत्यस्थान | ą  |     |        |
| कृष्णोधरियात् तुअता पुणेनु वे अस्ति पूर्णपुन्तुवर्गेशाय्<br>स प्रमुक्ताव्यक्षि विश्ववारः सुकतार्थं पुणा क्षेत्रुक्षे वार्थः ।                                                       | ¥  |     |        |
| वे हुन्यांको उनुचे कुम्तुः जाँसी करवाम पुरस्क पुरस्के<br>वृद्य पुंताने अन्य सर्वार्थः अस्मानं तोचा क्रांचानि सूर्ति ।                                                               | 4  |     |        |
| के मु: क्षेत्रकेन व्यक्तियन क्षेत्र जनायुः पूर्व हुसर्व रिधिक्ष                                                                                                                     | •  | [1] | (44)   |
| (11)                                                                                                                                                                                |    |     |        |
| १ व्यवस्था समीचा पश्चामा कोच्छ। विश्वरूष                                                                                                                                            |    |     |        |
| वर्षि कुनुन्ते इस्तिकः पुनिके एको ल काँनि हानने विकासः ।<br>आपुरक्तोनिमित्तिचे कुनसंदाः वर्ति केचे अञ्चल वद्यस्थिः<br>अच्छा कुनस्त्रं अवस्य प्रतिके साह वर्षायः कुनिकेच् वोसी ।     | 1  |     |        |
| बीपुन् होर्नेषु बर्गे पुत्रुपु चिम्पुपूर्णक प्रव विश्वीः<br>त्र मुद्रिया गोतुनिधुण्यतुः कोमी पुत्रुका वर्ग युट्टी निर्मास् ।                                                        | ę  |     |        |
| मुख्येच्येषु कामेषु कता अनु जन्मेन् वक्ते वज्रु बीटे<br>त्रवृत्य काम क्यमान क्रिक्टे निम्मे कृताचार्य वसामुद्राको ।                                                                 | Ą  |     |        |
| वसं क्ष्याधिरित्रे वस्त्रों अवर्थ वृत्रावि का पुत्रते हुत पुत्रीत<br>सङ्ग क्षये वर्षवासरपास्तु वश्च विन्ये पुत्रराहे क्षेत्रवीय ।                                                   | ¥  |     |        |
| ज्यानिर्वतं अकेमानु तार्कः वासमानु वृष्टवे कार्याकेस                                                                                                                                | ٧. |     |        |
| पन्नी क्यांच प्रमुक्तानित क्षाता ।<br>सोक्षेत्र कुन्तन्य कुरुक्तें अधानीत् सीक्ष्त्र कुन्ते व क्ष्मियो क्षेत्र<br>(११)                                                              | *  | [7] | (44)   |
| ण नामा वीवका । एकास्थ समात दिवहुर् ।                                                                                                                                                |    |     |        |
| नाप्रमुक्ती मर्जबन्त स्वकृति । सुत्र धीरस्य धीमञ्ज बर्जुनीः ।<br>इति वर्षेत्रसम्माः सुर्वस्य । कार्ज समक्षेत्रसन्ते न सुन्ती                                                        | ŧ  |     |        |
| र्षं <u>मानृत्ति</u> नं हिर्मूर्धनगु <u>न्ते                                     </u>                                                                                               | १  |     | (ef2)  |
|                                                                                                                                                                                     |    |     |        |

खुत प पिष्यु ऊधुरध्न्यांया इन्दुर्धारांभिः सचते सुमेधाः ।
मूर्धान् गावः पर्यसा चुमू प्वमि श्रीणन्ति वर्सुमिनं निक्ते ३
स नो देविभिः पवमान र्वे न्दी र्यिमुश्विनं वावशानः ।
रथिरायतांमुश्चती पुरंधि रस्मद्यार्थगा दृावने वर्सुनाम् ४
नू नी र्यिमुर्ष मास्व नूवन्तं पुनानो वाताप्यं विश्वश्चंन्त्रम् ।
प विन्दुतुरिन्वो तार्यार्थुः प्रातमेश्च धियावंसुर्जगम्यात ५ [३] (८३३)

(88)

## ५ कण्वो घौरः। पवमान सोम । त्रिप्दुप् ।

(94)

## ५ प्रस्कुण्य काण्यः । प्रयमान सोमः । प्रिन्दुप् ।

कितिकान्ति हिरिरा सूज्यमीत् सीवृत् वर्नस्य जुटरे पुनान ।
नृभिर्धुत, र्मृणुते निणिज गा अतो मृतीर्जनयत स्वधामि. ?
हार्रः मृ<u>जा</u>नः पृथ्यीमृतस्ये पिर्ति धार्चमितिषु नार्चम् ।
देवो देवाना गुर्ग्नाति नामा ऽऽविष्कृणोति वृहिष्य प्रवाच २
अपामिवेद्भूमप्रस्ततुराणाः म मेनीपा ईरते सोममन्त्रं ।
नम्मयन्तीक्षे च पन्ति स चा ऽऽ च विशन्यपुश्नतिहशन्तेम् ३

(537)

| क्रावेदा। अरू थ, थ, थ] [वंबट]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | [450                                                                                                          | n, d |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| में मेंनुज्ञान केंद्रियं च कार्या पूरी द्वारम्बास्थ्य विशिष्यस्य ।<br>ते बांबद्वानं कुरारे कपाने द्वितो विश्वति वर्षमा कन्नुव<br>बांद्र्यस्य बांबद्वग्रव्यस्य होती व्यक्तमा विश्वति समीचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ¥                                                                                                             |      |
| सर्वास पर सर्पप्ता सीर्वायाय नुविधेला पर्वतः स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲ [۲]                                                                                                         | (an) |
| (41)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |      |
| रह देशास्त्रीका असर्वकः। वसवानः स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ibati किन्द्रम् ।                                                                                             |      |
| व बंजानीर घुरो जह स्पांतर्थ सुम्बद्धश्री इसेंते अस्य हेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |      |
| प्रशास कुम्बाक्रियहुवान् त्वचिन्यु जा तान्त्रे वक्षां रफ्रत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | पनि इसे १                                                                                                     |      |
| कर्मभ क्षी क्षेत्रे नुकलय न्यूक्रीर्यनिक्षित्रं कर्माभितः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                               |      |
| न्य विषयि एक्सिक्स कर्वा विशे पन्य स्थानि प्रत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | च्छ १                                                                                                         |      |
| स मा देव देवाजी प्रवस्य अहे कांनु व्यति हजूपार्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                               |      |
| कुम्बद्वाचे वर्षपुर् सामृदेशाः वृत्तेता वां सरिवस्सा पुरान्यः<br>अर्जाहर्वेद्राहेतरे एवस्य स्तुष्टार्व कुरंतांतरे दृष्ट्वे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *                                                                                                             |      |
| स्कृतिक विन्तं को सन्ता <u>न प्रतास स</u> न्तास हुक्ता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ¥                                                                                                             |      |
| बार्क क्या प्रक्रिय संदेख अञ्चल क्या बंदिय प्रक्रिय प्रक्रिय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                               |      |
| प्रतिवादियों मुक्ति अधिकां के अधिकां | V1 v                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |      |
| हुझ देवानी जुनीः केडीचा कृतिर्विकोणी वर्तानी सुवाय<br>रहेको गुक्केन् स्वर्विद्विकीन्त्रों कोमी इतिहरूलेन्ति रेमी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                               |      |
| भागितियास क्रमि व विन्यू क्रिया शहा पर्यक्रमे वही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TC 1                                                                                                          |      |
| सनाः वर्षम् इन्मेकर्लप् च्या विष्यति हुएनो योच् प्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del>                                                                                                   |      |
| व मेनुस पुन्न कुन्यस्थातः सुद्योका सुनि वार्यस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                               |      |
| रामाधिको प्रवेशको बद्धी पर्व होन्दर्वसीरपु वा र्युज्यस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                               |      |
| परि क्षिप प्रकार देशको इन्होंनु सेको रण्यो स्वीप।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a de la companya de |      |
| प्रस्थाय प्रत्येत इन्द्र पूर्वित व विद्रार स्टब्स विद्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lt.                                                                                                           |      |
| व पूर्वी वेतुविज्ञार्यकानी कुतुको अप्त श्रुक्तनो कही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 5.3                                                                                                         |      |
| <u>क्रमिहिन्दिय पूर्ववस्य</u> पर्या हिस्सूत्री क्योंने पूर्ववस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹ [ <b>v</b> ]                                                                                                |      |
| माना वि की दिवार कोन पूर्वे कबरेंगि प्रकृत पंत्रमान प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                               |      |
| प्रकारक प्रोधीत्वर्त्तुं सिमिल्पेर्नुस्थं का य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                                                                                                            | (24) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |      |

| यथापंबया मनेवे वयोधा अमित्रहा वीरेवोविन्द्वविष्मीन् ।                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| पुवा पंचस्य द्वविण दर्धान इन्द्वे स तिष्ठ जनगापुधानि                       | १२           |
| पर्यस्व सोम् मधुमाँ ऋताचा ऽपो वसन्ति अधि सानो अब्ये ।                      |              |
| अषु त्रोणीनि घृतवीनित सीद् मुदिन्तमो मत्सुर ईन्द्वपानीः                    | १३           |
| वृद्धि वृवः ग्रातथार पवस्य सहस्रसा वाज्युर्वेववीती ।                       |              |
| स सिन्धुमिः कुलशे वावशानः समुस्रियोमिः प्रतिरन् न आर्युः                   | <b>१</b> ४   |
| पुष स्य सोमों मृतिर्भिः पुतानो उत्यो न बाजी तर्तीदरातीः ।                  | • -          |
| पयो न दुग्धमिदितेरि <u>ष</u> िर मुर्विद गातु सुपमो न बोळ्हा                | १५[८]        |
| नना स दैन्यमार्थाएडर स्थान गाँव प्रेन्स म नाकश                             | 7,101        |
| स <u>्वायुधः सोत</u> ुभि पूराम <u>ीनो</u> ऽम्येषु गुह्य चारु नाम ।         |              |
| अमि वाज सप्तिरिव श्रवस्या अमि वायममि गा देव सोम                            | १६           |
| शिशुँ जजान हर्येत मुजन्ति शुम्मन्ति वहिँ मुरुती गुणेन ।                    |              |
| कुविर्गीमि काब्येना कवि. सन् त्सोम प्विच्नमत्येति रेमन्                    | १७           |
| ऋषिमना य केपिकृत स्यूषां सहस्रेणीथः प्यूचीः केनीनाम् ।                     |              |
| तृतीय धार्म मिहप सिर्पासुन् त्सोमो विराज्यमन राजित प्दुप्                  | १८           |
| चुमूपच्छचेन शंकुनो विमृत्वो गोविन्दुर्वेप्स आयुधानि बिर्मत्।               | ·            |
| अपामुमि सर्चमानः समुद्र तुरीय धार्म महिषो विवक्ति                          | १९           |
| मर्गें न शुभ्रस्तुन्वं मृजानो ऽत्यो न सृत्वां सुन्ये धर्नानाम् ।           | • •          |
| वृधेय युधा परि कोशुमर्पन् कनिकद्चम्बोईरा विवेश                             | २० [९]       |
| 12 2 12 2 20 20 20 20 20 1 2                                               |              |
| पर्वस्वेन्द्रो पर्वमानो महोभिः कर्निकदृत् परि वार्राण्यर्प ।               |              |
| क्रीळे <u>श्चम्बो</u> र्टरा विंश पूर्यमीन इन्हें ते रसी मिनुरो मेमत्तु     | २१           |
| पास्य धारा बृहतीरीमृत्र ब्रुक्ती गोभि कुलुक्का आ विवेश ।                   |              |
| साम कृप्वन् त्सामुन्यो विप्धित् कन्द्रेतेत्प्रीम सस्युनं जामिम             | २२           |
| अपुन्नत्रीप पवमान रात्रून पियां न नारो अभिगीत इन्द्रं ।                    |              |
| सीवृन् वर्नेषु शकुनो न पत्वा सोम पुनान कलशेषु सर्ता                        | २३           |
| आ ते रुच पर्वमानस्य सोम् योपेव यन्ति सुद्धाः सुधाराः ।                     |              |
| ह <u>िं</u> रानीत <u>पुर</u> ुवारी <u>अ</u> प्स्व चिंकद्त कुछ्डी देवयुनाम् | २४ [१०](८६७) |
| ile ad                                                                     |              |

| क्राकेशाक काम क ] [रीवट]                                                                                                                                                                                  | [4547 | , *•  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| तं वर्षुञ्जानं वर्षेषुनं च बार्चा-तुर्धु सून्युक्तनं गितिप्रास्य ।<br>वं बर्षवञ्जनं प्रत्यंः स्वयन्ते - दिनो चिन्नतिं वर्षणं बनुते<br>बर्युन्द वर्षानुस्यननेतु केर्युः - पुतान विन्ते वि स्यां स्टीवस्य । | ¥     |       |
| इन्त्रंत्रं वाचनुत्त्रं वर्त्तः सीर्मागावः सुवीर्थस्य प्रत्येशः स्थान                                                                                                                                     | ય [૧] | (a1)  |
| (4)                                                                                                                                                                                                       |       |       |
| रथ पूर्वान्तिकः स्टब्स्यः। थवनामः क्रोकः। निम्हर्                                                                                                                                                         | t     |       |
| व प्रमुक्ती हार्गे अब्र स्थानी मुन्दवर्ति वस्ति अस्तु तेन्त्री।                                                                                                                                           | ŧ     |       |
| प्रकृत कृष्यक्रियम्बार्गन् लाक्षित्तुः ज्या होत्रो वक्षा रप्तकानि वृषे<br>वर्षस्य वृष्टि वृर्षने कृत्रस्य न्याकृतिस्तित्रो नयीनिमः।                                                                       | 1     |       |
| का विश्वति रक्षतिन्तुंस्तु बच्चां क्षित्री येना तुन्तवि युक्तवन्त्री<br>स भी नेत देवतीते जनस्य कुद्रे स्तंतु यसीस इन्द्रयार्थः ।                                                                          | 8     |       |
| कुम्माच्ये प्रशेष्ट्रम् व्यवहेनाः कृतेता औ वरिवस्य कुटुन्यः<br>सम्बद्धिनेद्रात्त्वे प्रशस्य । सुन्द्रात्तं कुतंत्रांत्रचे कुते ।                                                                          | 1     |       |
| सर्प्रान्ति विश्वं हुवे सर्वा <u>यः पानुई</u> व्यतित प्रयान वात<br>बोग्रे काने अ <u>निया प्रेत</u> ीयां अनिया विशे विनिया प्रेतिस्थाः                                                                     | A     |       |
| प्रशिवादेविक सूर्यस्य   वश्चिमास्य वश्चितेत विकास                                                                                                                                                         | P1 P  |       |
| हुद्धा नेपानी पनुषीः केन्द्रीया जानिर्वितानी वर्तिना कृत्यानीत्<br>एकेके पूर्वानी प्यक्तिकितानी कोची प्रविद्यानिति रेपीन्<br>प्रतिकित्सुत्व कृति व विन्यु नित्ता कोची प्रवेचको क्रिक्ता ।                 | •     |       |
| सन्तः पर्यव दुरुप्रेमन्त्रः श्या तिन्त्रीत दुश्मो कोर्नु गुप्तम्<br>स संसुध कृत्य कुलकार्यकः ज्ञास्त्रिक अभि वार्यवर्षः ।                                                                                 | ٠     |       |
| इन्हरिक्ते वर्गयान्ये कर्तुः वर्गा बोल्यर्स्स्यान्यः वर्गा हेक्क्यर्<br>वर्गे श्रियः सुरुक्ते कृषयोत् इन्हर्मन् बोल्ये रक्त्ये कर्मापः ।                                                                  | •     |       |
| पुरुषेतार अस्तर्भन प्रमु पुनि न सन्तिः सर्वन विनासि<br>स पूर्वी संदूषिनार्यमनोः सुनुत्यो कुन्तु सुनुत्यो सर्वो ।                                                                                          | 3     |       |
| महिलानित पूर्वमन्त धर्मा क्रियुक्त वर्षके पूर्वामः                                                                                                                                                        | ₹ [७] |       |
| सन्त्र वि को हिन्दे केन हों। कार्यनि नुद्धा केन्द्रानु कीर्यः ।<br>कुक्तकर्वतः परिकेरवर्तन् अपिक्षिकेन्द्रां स्था वः                                                                                      | **    | (240) |
| नेन्याचारा सीवारताची वीर्तास्थानका सन्त कः                                                                                                                                                                | * *   | ,,,,  |

| क्रिकि मियानि स्तरे हुन्हों हुने देन ह स्तेन हुन्हर "                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| स्वुर्वनित्या काटे हा किने बच्च महो बच्चे                                 | 3.2             |
| क्का केलो अ <u>ति</u> क्तिकतुक्का उद्यक्ति दुविकेतुक् याम्।               |                 |
| इन्द्रसेव इत्या र्युंच लागे । बहेवर्यक्षरीति बाह्यमेग व                   | 3.5             |
| क्तापुर राष्ट्र रिस्तेरत होर्रहेडि नहनन्तेहुत ।                           |                 |
| पर्वत्यः नेतनिवि कुन्या विर्द्धाः सेन प्रतिस्तानः                         | <b>3</b> .8     |
| ष्ट्रता र्ददल निर्देश नकारी उद्भानन्य तुनगत बहुदै ।                       |                 |
| प्रदे को नाम हो करने प्रस्ते को प्री केन हिस्स                            | ?4[[F]          |
| बुद्धी न इसी मुख्या मुख्या नृष्टी किन्तु बिलि में कुन्तर ।                |                 |
| इनेद् विक्कृतिर्म दिशास्त्री पूना वन्द्र सर्वे                            | <sup>মূ</sup> হ |
| कुन्दि सी अरे दिस्ती <sup>क</sup> िन्द्रा विकास हो हा जी <u>की</u> दाहर । |                 |
| मुक्त होता हेन्द्रा विश्वित्वत् क्यूँ रोतौ पद्य इस्तो हुपूर्              | <b>?</b> 3      |
| उन्दिन विर्म उद्देश द्वी वृद्धित व केन।                                   |                 |
| बन्दों न इन्ते हिंग पृंद्राने । मर्चे देव बन्व प्रस्तावत                  | 5 C             |
| इन्हें न्द्रिय देखाँद इन्हें पूरी यूरा क्लू सहें असे।                     |                 |
| मुद्दवंशाः मुरुनिर्देश्दः परे बहु राजमाहै नुपद्धे                         | 3.6             |
| <u>अस्मानो देश्या बद्दका अस्तो न नेवृत्तनम आहो ।</u>                      |                 |
| हो दुकाती सबिन होता हेर्न हम्मे दर्भ पता विकी                             | P= [24]         |
| हुद न इन्द्रे अपि देवरिति की बन्न नम्से बर्वे क्यू                        |                 |
| त्रोते ह्यन्तं क्षत्रं हुन्तं तृति स्तृ हेर्न्यन्तुपर                     | <b>5</b> }      |
| टक्कटर्रो नन्ते देन्ते राग्यसेष्ठम हा दनेनि होर्ग्यह ।                    |                 |
| अर्जनाह्न राम र रहाना हुन्हें भी हुन्हें गढ़ इन्द्रन                      | ತಿಕ್ಕ           |
| म वृद्धि दुव्या वसुद्भित 👳 कृत्या प्रदे सुद्धेदाः।                        |                 |
| इसी मुंख्युक्तंप्य एक न एक्निनिर्देशनिसीर दूस                             | <b>5</b> 3      |
| द्विति स्वनो दुक्त एर्ज देवनीतुत स्टीनद्र।                                |                 |
| द्वित मुख्यिती स्था कृत कर मुख्य सर्वेन्द्र                               | <b>=</b> 2      |
| वर्षे स्व बदेते चारिकच्छे न्त्रस्य हारोप्ति हेन्दिने।                     |                 |
| व की मुहर्ज बुक्टिनियों हा अर्था मेन हविद्येवित पुनुक                     | क हिंग्डी अध    |
| ā                                                                         | - •             |

## (९०) [यहोऽब्चाक ३१३ व. १८-१ १]

(५०) १ वेजानस्त्रीचेदिक, स्था नाविक हरावारी १० ०० स्वतिको हुस्तर १०-११ क्रांत्रिको अनुत ११-१९ स्वतिक हरावारी १९ १६ स्वतिको स्वतरम् १९ ११ क्रांत्रिक स्वतः ११-१३ स्वतिक स्वतंत्र १९-१७ स्वतिको स्वतरम् १८ १६ स्वतिको स्वतः ११-१३ स्वतंत्रिक स्वतंत्र १९-१७ स्वतंत्रिको स्वतंत्रिकः १८ १६ स्वतिको स्वतंत्राः १९-१४ स्वतंत्रस्तरः सम्बन्धः १९-१४ इस्त

व्यक्तिरक्षः । एवजानः क्रोतः । विद्वत् । <u>अ</u>स्त देवा क्रेममा क्रमांच्ये क्रेकी देवेदिः बर्मध्रकत रहीय । सतः पृथितं परिति रेशन स्थितं क्या पश्चमानित होता 8 मुना बर्जा समुन्या । बसानी अक्रम कुलिसिबनेनानी संस्त्र । क्या बंध्यस्य पुरुषां: युवारांन्ये विच्छान्ते जानुनिर्वेदवीती धर्म शियो स्टेम्बर्ने बास्ते अस्पै पुसरसंग्रे पुसर्ग्ना देखों हस्स । अभि म्बंद बम्बां पूपमांची पूर्व पांत स्कृतिवद्भिः सहां नः 3 व गांचगुरूपंचांम इंदान स्वोम हिनेस म्हते वर्णाव । स्थाना पंचातं अति वारुकन्य का समितानि कुरुपी हेन्दुकी इन्हेंबातासुर्वं स्वयम्तासम् लह्यर्थकारः यस्ते अवर्थः । 4 [११] कृति स्तरानो अनु वात पूर्व अगुक्तिमई ब्यूने बीर्जगाव स्तोचं ध्रुपे इतिन्त्रं प्रशास इन्ह्रं सर्वा गण्डत् है सर्ध्य । देवैनोंदि प्रस्तुं गुन्ते अच्छां पूर्व योग स्मुस्टिनिः स्त्रां यः व कार्यपुरामेव कुतुन्ती हेची हेवानु कर्मिया विकरित । मार्थिकता सार्थिकम्बुः पालुकः पूदा बंद्रको अपनेति रेतन्त

स्तेल प्रमे प्रियमी पुरान वर्षा वर्षा गण्यम् है सर्पत ।
हैस्पति प्राप्त गण्यमं पूर्व पत्र एस्टिट्टिः वर्ष प्रः
व वार्म्यस्ति प्रमुख्ये हुन्ये हेस्सु अस्तिव विश्वति ।
वर्षात्रम् पुरान्ये हुन्ये हेस्सु अस्तिव विश्वति ।
वर्षात्रम् प्राप्त प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान अस्तिव ।
वर्षात्रम् प्रमान प्रमान प्रमान प्रमान अस्तिव ।
वर्षात्रम् प्रमान वर्षात्रे हुन्ये स्त्रम् वर्षात्र ।
वर्षात्रम् प्रमान प्रमान प्रमान हुन्ये सम्तिव अस्त्रम् ।
वर्षात्रम् प्रमान प्रमान प्रमान वर्षात्रे ।
वर्षात्रम् प्रमान हिम्म्यू हिम्मयुक्ति वर्षात्रम् प्रमान वर्षात्र ।
वर्षात्रम् प्रमान परिवास प्रमान प्रमान प्रमान वर्षात्र ।
वर्षात्रम् प्रमान परिवास प्रमान परिवास प्रमान वर्षात्रम् ।
वर्षात्रम् वर्षात्रम् प्रमान परिवास प्रमान वर्षात्रम् ।
वर्षात्रम् वर्षात्रम् प्रमान परिवास प्रमान अस्तिव ।
वर्षात्रम्यः प्रमान परिवास परिवास वर्षात्रम् ।

. १ [स्थे

| अक्रीन् त्समुद्रः प्रथमे विधर्म <u>ः स्व</u> नयेन् प्रजा भुवेनस्य राजी ।<br>षृषी पुवि <u>त्रे</u> अ <u>धि सानो</u> अव्ये बृहत् सोमी वाष्ट्रधे सु <u>व</u> ान इन्तुः                                                                                       | ४० [१८]              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| महत् तत् सोमो महिषश्चेकारा ऽपां यद्भां ऽवृंणीत वृंवान् ।<br>अर्वधारिन्द्रे पर्वमान् ओजो ऽजनयत् सूर्ये ज्योतिरिन्दु                                                                                                                                        | ጽ <i>ዩ</i>           |
| मिंतं <u>बायुमिध्ये</u> राधंसे च् मिंतं <u>चि</u> ञावर्षणा पूरामीनः ।<br>मिंत् शर् <u>धीं</u> मार्पत् मिंतं वृवान् मिंतः द्यावीप्र <u>धि</u> वी प्रेव सोम<br><u>ज्</u> रज्ञु पेवस्व <u>वृजि</u> नस्य हुन्ता ऽपामी <u>ंवा</u> वार्षमा <u>नो</u> मुर्धश्र । | ४२                   |
| अभिभीणत् पयः पर्यसाभि गोना मिन्द्रम्य त्वं तर्व वय सस्तीयः<br>मध्यः सूर्वे पवस्य वस्य उत्सं वीरं चे न आ पेवस्या भगं च ।                                                                                                                                   | ४३                   |
| स्वकृस्वेन्द्रां <u>प</u> पर्वमान इन्दो ्रियं च न आ पेवस्वा समुद्रात्<br>सोमं मुतो धारुयात् <u>यो</u> न हित्वा सिन्धुनं <u>निम्नम</u> िम <u>व</u> ाज्येकाः ।                                                                                              | 8.8                  |
| आ यो <u>नि</u> वन्येमसदत् पु <u>ना</u> न॰ सिमन्दुर्गोरिमरसर्त् समिद्धिः<br>एप स्प ते पवत इन्द्र सोर्म <u>श्र</u> मूपु धीर्र उ <u>श</u> ते तर्वस्वान् ।                                                                                                    | ४५ [१९]              |
| स्येर्चक्षा र <u>थि</u> र॰ <u>सुत्मश्रृष्म</u> का <u>मो</u> न यो देवपुतामसर्जि<br>एप मुत्रे <u>न</u> वर्षसा पु <u>ना</u> न स्तिरो वर्षांसि दुहितुर्द्धानः ।                                                                                               | ४६                   |
| वसान शर्म विवर्षस्थमुल्तु होतीव पाति समीनेपु रेमेन् नू नस्त्व रिश्वरो देव सोम् परि सब चुम्बीः पूपमीनः ।                                                                                                                                                   | ४७                   |
| ञ्जप्सु स्वादिष्ट्रो मधुमाँ <u>स्</u> तार्वा वेष्यो न प सं <u>वि</u> ता सुत्यर्मन्मा<br>ञ्जमि <u>षायु वी</u> त्वेषा गृ <u>णानोर्ड</u> ऽभि <u>मि</u> ञावर्रुणा पुरमानः ।<br>ञ्जमी नरं <u>ध</u> ीजवेन र <u>येष्ठा स</u> मीन्द्र वृषेण वर्ज्वचाहुम्          | ४८                   |
| अभि वस्त्री सुवसुनान्ये <u>पाँ</u> ऽभि धेनू, सुदुर्वा पूरमीनः ।<br>अभि चन्द्रा मतवे <u>नो</u> हिर्रण्या अस्यश्वान् रुयिनी देव सोम                                                                                                                         | ٠٠<br>٢٠ [२٠]        |
| अभी तो अर्प तृिव्या वर्मू न्युभि विश् <u>वा</u> पार्धिवा पूपमानः<br>अभि येनु इविण <u>मक्षवीमा</u> ऽभ्यर्पिय जैमद्यवद्यते.                                                                                                                                 | ug                   |
| अया प्रवा पंतम्बेना वसूनि माँ श्रत्य ईन्द्रो सर्गित प्र पंन्व।<br>इप्रश्चित्व वातो न जूत पुरुमेपंश्चित तकेव नरं दात                                                                                                                                       | પર                   |
| द्धत ने एना पेब्रुया पंतुम्या प्रदिष्ट श्रुते श्रुवाय्येस्य <u>ती</u> र्थे ।<br>पुष्टि सहस्रा नेगुतो वर्मूनि हुक्ष न पुक्त पूनवृद्धणाय                                                                                                                    | <sup>4</sup> 3 (९१०) |
|                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |

| म्मन्द्रां अंक के वंदर्दे] [देहरू]                                                                                                                                                                                  | The sea could be |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| वेतुम्बर्ग मा परि <del>ति</del> च्यानेत्राः <b>अर्थ कृतिरै चन्यानु डा</b> माँः ।                                                                                                                                    | _                |
| मानुभवां सुन्ति विश्वतांता होतांते व विविध्यां मेम्ब्रतमा                                                                                                                                                           | Ψŧ               |
| पुद्रा वृंग बुकारि प्रवास हुने होंनु प्लांति केपार्याः ।<br>महानित्री प्यांति विज्ञाः वीनुर्वे कृति सुंपन्नने वेलेकी पुनानः                                                                                         | ₹•               |
| अनुसा म केन्रो दुर्गविकुंशायः हिंद्रशं म सीमो अनेहो प्रशीपान् ।                                                                                                                                                     | 9€               |
| <u>क्ल</u> ोर्नितं प्रतिक्षितं पतिष्यः जा पंतरत बीममुखे ने हन्ते<br>प्रते वार्थ देवजीया जनुष्यः स्टब्स्टियाः क्रमर्थ दुवनित ।                                                                                       | 1-               |
| हन्दां प्रनिषं द्वित आ पंत्रक पुरपुर्वाले स्थानी पर्णस्य                                                                                                                                                            | 54               |
| पूंचा न तभी मक्ष्मकुक्कों एना व विशे न नियानि वीर्ष ।<br>पिनुने पूका कर्नुविदेत्तान जा पंतरत तिसे जन्मा अवीरिय                                                                                                      | P1] #            |
| प्र मुं भाग अर्थुन्तरिस्तृष्ट्रम् वासुम् वत् पृत्रो <u>ज</u> ्ञलेक्कवान् ।<br>स्थानत् स्वेतुं वातु सोर्जा अञ्चल्ट स्वरतिक्यो <u>अ</u> र्वेत                                                                         | सरे              |
| करिकपृष्ट्य प्रत्योपुराव्यं कृष्टा वि स्रोस्प्रद्वश्रेष्ट्य वार्यः ।<br>म इन्त्रीय परतं क्ष्मुरवर्षिः हिम्सुन्य वार्यः बुद्धिनिः क्षमुनायः<br>द्वित्याः क्षुप्रसीदनं वस्ति वासुः पिन्धुन् वार्याः कर्मना कृष्यिति । | NG               |
| पृथ्व प्रभावन वस्त्र सात्र । १९०५म् वस्त्राः वस्त्राः वस्त्राः ।<br>सन्तर्भ विश्व प्रकृति प्रस्ति । अन्तरिक्षि सर्वस्यो अन्तराः ।                                                                                   | **               |
| गन्दां पनित गापति पच्यानाम्। सानै बन्ति बुत्तवां बाबासुन्दाः                                                                                                                                                        | ¥Υ               |
| मानं नावां केवायं वालक्षामाः । शानं कियो मुस्तिया पृष्यामीनाः ।<br>नार्वः भूतः पूर्वते अञ्चलन्तिः क्षेत्रले अर्वाक्षित्युक्तं संबन्ते                                                                               | ३५[१७]           |
| हरा में बीम परिशिष्यमंत्रिः जा चेन्स्य प्रधानित न्यस्ति ।<br>इन्यूना चित्र पृष्टतः रार्थनः वर्षना धार्य कुनसा पुरिषेत्<br>भा भारतिर्दिषे कुना मेहिनो समित्रे सुनुसा अन्युष्टस्तु ।                                  | 14               |
| मर्पनि पे विकुन्धमो निकांश अध्यक्ती रिपार्श नृहसर्ग                                                                                                                                                                 | To.              |
| स देवान उप व. न धानान्त्रभ भेता शक्ती कि व मोपः ।<br>विद्या विकास विद्यासं कुती । स नू वर्ग कुलिन स व वैकर्<br>स विवास वचन दुवसोतः वस्मां श्रीद्वी आसि हा उपोर्तियासैय ।                                            | ŧc               |
| तम्य दे तेतु क्षित् वर्षेत्रतः न्यंतुर्धः चित्रः शा वार्ष्ट्रकेलस्<br>भ वात्रा वरूपः तैत्रवादः, वास्त गोर्डाः चात्र से स्वाप्ततास्                                                                                  | 25 0             |

| अक्रोन् त्समुद्रः प्रथमे विर्धर्म <u>श्च</u> नर्यन् प्रजा भुवनस्य राजो ।<br>वृषा पुवि <u>चे अधि सानो</u> अन्ये  बुहत् सोमो वावृधे सुद्यान इन्तुः | ४० [१८]            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
|                                                                                                                                                  | 2- F/-7            |    |
| महत् तत् सोमो महिषश्र्वकारा ऽपां यदमीऽवृणीत वेवान् ।                                                                                             |                    |    |
| अर्व <u>धा</u> विन्तु पर्वमान् ओजो ऽजन <u>यत् सूर्ये</u> ज्यो <u>ति</u> रिन्तुः                                                                  | 88                 |    |
| मिस वायुमिष्ट्ये राधिसे च मिस मित्रावर्रणा पूरमीनः ।                                                                                             |                    |    |
| मित्त रार्धी मार्चत मित्त देवान् मित्त यायाप्रश्विवी पेव सोम                                                                                     | ४२                 |    |
| ऋजुः पेवस्व वृजिनस्य हन्ता ऽपामी <u>षां</u> यार्पमा <u>नो</u> मुर्थन्त्र ।                                                                       |                    |    |
| <u>अभिश्री</u> णन् पयः पर्य <u>सा</u> भि गोना मिन्द्रस्य त्व तर्व वय सर्साय'                                                                     | ४३                 |    |
| मध्वः सूर्वं पवस्य वस्त् उत्सँ वीरं चं न आ पंदस्ता भगं च ।                                                                                       |                    |    |
| स्वर् स्वेन्त्रीय पर्वमान इन्दो र्षि च न आ पंवस्वा समुद्रात्                                                                                     | 88                 |    |
| सोम सुतो धार्यात्यो न हित्वा सिन्धुर्न निम्नग्रमि वाज्येक्षाः ।                                                                                  |                    |    |
| आ यो <u>निं</u> वन्यंमसद्त् पु <u>ना</u> नः समिन्दुर्गोभिरसर्त् समुद्भिः                                                                         | ४५ [१९]            |    |
| पुष स्य ते पवत इन्द्व मोर्म अमूषु धीरे उठाते तर्वस्वान् ।                                                                                        |                    |    |
| स्येर्चक्षा रियर सुत्पर्भूष्म कामो न यो देवयुतामसीर्ज                                                                                            | ४६                 |    |
| एप प्रके <u>न</u> वर्षसा पु <u>नान स्ति</u> रो वर्षांसि दृहितुर्द्धानः ।                                                                         | 84                 |    |
| वसान शर्म चिवकेथमुप्त होतेव वाति समनेषु रेमेन्                                                                                                   | ४७                 |    |
| नू नुस्त्व रि <u>धि</u> रो देव सोम् परि सव चुम्बे: पूपमीनः ।                                                                                     | 80                 |    |
| अप्सु स्वादिष्ट्रो मधुमाँ ऋतावी वेवो न यः संविता सत्यर्मन्मा                                                                                     | ४८                 |    |
| अभि <u>षायु वी</u> त्यंपां मृ <u>णानोर्ध</u> अभि <u>मि</u> त्रावर्षणा पूर्यमानः ।                                                                | 80                 |    |
| अभी नरं धीजवेन रथेशा <u>म</u> भीन्द्र वृष्ण वर्षवाह्म                                                                                            | ४९                 |    |
| अमि वस्त्री सुवसुमान्यर्था ऽभि धेनू, सुदूर्वाः पूरमीन, ।                                                                                         | 85                 |    |
| अभि चन्त्रा भर्तवे तो हिर्एणा अन्यन्ति र्थिनी देव सोम                                                                                            | u. [n.]            |    |
|                                                                                                                                                  | ५० [२०]            |    |
| अमी नी अर्प दिव्या वर्स न्युमि विश्वा पार्थिवा पूर्यमान                                                                                          |                    |    |
| अभि येन इविणमुश्रवीमा डम्यपिय जेमडम्बिन                                                                                                          | <b>७</b> १         |    |
| ञ्जपा प्रवा पवस्त्रीना वसूनि माँ खत्व ईन्द्रो सर्गिति प्र पेन्व ।                                                                                |                    |    |
| अधिद्य वाता न जूतः पुरुषेपश्चित तकेवे नरं दात                                                                                                    | ५२                 |    |
| बुत ने एना पेषुपा पेषुस्वा अधि धुते ध्वाय्येस्य तीर्धे ।                                                                                         |                    |    |
| वृद्धि सहस्रा नेगुतो यर्तूनि वृक्ष न प्रक्त र्थूनवृद्दणाय                                                                                        | <sup>५३</sup> (९३० | 2) |
|                                                                                                                                                  | •                  | Ī  |

| Model (18 4 4 4 12] [462]                                                                                                                                                         | THRE MY A        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| महिने क्षेत्र कुरतार्थ हुने । गाँकीय हा ग्रहीन हा वर्षीन ।<br>अस्तरिकतिहरूको कुल्युचना स्मानिको अञ्चलिको अङ्गेतः                                                                  | 47               |
| र्स की प्र <del>तिका</del> निर्वतान्त्रेष्या निर्वेश शासकी पुरवर्तना ।<br>व्यक्ति मन्त्रे निर्वेश हात्रसर्व हाता अधि त्रवर्ता त्रवर्षन्तव हन्त्रे                                 | 44 [8t]          |
| पुन नि <u>श्</u> मित् पंको महीता कोमो विकास सुर्वतस्त्र धर्माः<br>इन्स्मी पुरर्वत् विक्रोपिकपुर्वार्वे सरकारी कारी<br>इन्सी पिक्ति विकास सर्वत्याः कुषे रेतन्त्र कुरसो व सुर्वाः। | 44               |
| प्रिन्दिन् चीरो वृद्धिः क्रियोधिः कर्मकारे कुप्रमुखं स्ट्रेन                                                                                                                      | 44               |
| लपों पुने पर्वमानन क्षेत्र मारे कृते वि विश्वसम् सन्त्रेत् ।<br>तक्षां मिन्ने वर्षको सम्बन्त अर्थिति क्षित्रे कृतियों पून सी                                                      | 40 [88] (177)    |
| (%)                                                                                                                                                                               | 4.               |
| ११ मान्यदेशे क्षाप्रीयः । श्रतिन्या मारहाज्ञतः । प्रकारः कीतः । प                                                                                                                 | नुष्टर् ११ रहती। |
| अभि नां वाजनार्वयं प्रदेशवे कुरुपूर्वयः।                                                                                                                                          | _                |
| इन्हें त्रह्मंत्रनंतं तुनिपुत्रं विनप्रवर्दय                                                                                                                                      | ŧ                |
| पहि पर क्षेत्रक <u>भागती एवं स कारियतः</u> ।<br>इत्युद्धि हुन्यं क्षेत्री विश्वको कार्यक्रियकाः                                                                                   | •                |
| वर्षु प्रमानो अस्ति अन्युरस्ये कर्तुच्याः ।                                                                                                                                       | *                |
| भाग भ क्रांची अस्त्रों अस्त्रों अस्त्रों अस्त्रा                                                                                                                                  | *                |
| स कि लो बंध सन्तरी वसु मर्ताच कुछली।                                                                                                                                              |                  |
| इम्ब्री बक्तीरणे पुर्वि जनसमिन विश्वासी                                                                                                                                           | ¥                |
| पूर्व हैं अरूप पूर्मपूर्य वर्ता करने पुत्रस्त्राईः ।                                                                                                                              |                  |
| नि नेर्नितरम्य इचः स्थानं सुग्रस्योभिया                                                                                                                                           | 4                |
| दिन् पञ्च स्वर्थात् स्वर्धात् कर्णिस्त्रहरू ।<br>विक्रमित्रस्त्र कार्मा वस्त्राव्यंत्रस्त्रहरू                                                                                    | (-[49]           |
| पन्न ल्यं बंध्यं हार्रे मुद्र पुंतिन कार्यक ।                                                                                                                                     |                  |
| था बुधान विश्वी इत पट्टि मर्दन सुद्ध चन्द्रांति                                                                                                                                   | u                |
| अस्य हो हार्यहा - पान्धी शुभ्रात्मित् ।                                                                                                                                           | e (411)          |
| का मुरिषु कर्या दूसक <sup>्रम</sup> ुचे स्वर् <u>र</u> ेश्वं <u>र्श्</u> याः                                                                                                      | £ 1413           |

= [28] (900)

स को गुराबू मानवे । प्रावृत्तान वे गरिना ।

बेबा रहा ि प्रावः । मायन ने गुल काण ।

स्मार स सु पानवः । पृत्तावे करमायवं ।

ने प्रावास । पृत्तावे करमायवं ।

मायान व स्मून्युप्रधान । प्रावने स्मन्याः ।

स समार प्रावस । पृत्ती वक्ष से गुलावः ।

स्मायान व स्माया । प्रावने वक्ष से गुलावः ।

स्मायान व स्मायाव । सम्भू प्राववानाः ।

स्मायान व स्मायावानाः ।

सम्मायान व स्मायावानाः ।

सम्मायान व सम्मायावानाः ।

सम्मायान व सम्मायावानाः ।

सम्मायान व सम्मायावानाः ।

सम्मायान व सम्मायावानाः ।

सम्मायानाः ।

सम्मा

6963

दर्भाष्ट्र प्रदर्भेत्र लगानाम स्राप्त अनुस्त्र रे ब्रह्मा र

भा देवताचे पृष्यकु । यहार वरिष्य स्था श्रुक्त बंदुमदमुगय मिलिए । विकासी नक्षपुत भर्ष धवा वरिष्ट्रता वास्रो लीच व गल्ले । वर्ष दिवारोग विद्यु होर्र द्विन्दिन राजि तमेन्य माध्यावित करे य ई राजनेव । य गार्थ भागनित्। इत हो चे मृत्यः 3 न गार्थया पुगुत्रया । पुगुत्रम्-वैरूपत । द्वता क्षेत्र त श्रीतार्थ व्यानी माम विश्वी। तम्सर्माणमुख्यं यारे प्रचित प्रश्नीय । दूत न पूर्वर्षितयु आ द्यांगते मुर्ग्नाविण. " [÷·] म प्रामा महिन्तम् सार्यमप् सीहति । प्रशी न रेतं आवधन प्रतिर्वेषम्पते धिपः ã न मूज्यते सुक्रममि विशे भूवेन्त्री, मृत, । वित्र पर्याम् संतुवि गृहीरूपा वि गोहते

गृत ईन्यो पृथिय मा तृर्मिपूर्तो थि नीयन । इन्योप मत्मुरिन्तेम—समुख्या नि थीर्यस

```
Tares es
भ्रापद्राधिक के संदर्भ देशी
                                         [434]
                                         (i)
                        ९ रेजक्स् कार्लको । शतरामा बोना। कनुन्दर् (
अभी नेक्स अञ्चल नियमिर्श्वस्थ बार्मस्
                                                                         $
कुर्ततपूर्वमार्युनि जाते विक्रित जातरे
पुनान बन्तुवा मेंग सोने द्विवरित दुविस्।
ले बसूनि पुण्यसि विश्वानि मृत्यूची गुहे
लं क्लिं ब्लोचुर्क कुत्रा वृद्धि व र्राव्यक्तः।
 लं क्ट्रीन पार्मिया क्रिक्स चं सेम उप्यक्ति
 परि ते जिन्युची यथा जार्च शतको जानती ।
 र्शन्ताला न्यां स्वतं वारं शानीयं वातुरिय
 काले बस्तंत्र मा करे । वर्तन्त्र बोज् वर्त्त्व ।
                                                                               [11]
 इन्द्रांच पार्तव सुतो। जिलास वर्षकाच च
  पर्वपव वाज्ञसार्थकः पुनिश्चे कार्यन कुटः ।
  इन्सांव क्षेत्र क्रिक्वे वृषेत्र्यो सर्वक्तमा
  त्वर्ध सिंहन्ति हात्वे। वर्षि प्रतिवे सहके।
  इस्ते जाते म प्रेन्सः एकंगान विशेवित
  पर्वमान महि पर्व शिक्षेत्रियोषि प्रतिक्रातिः ।
   क्षाच्या सर्वाचि जित्रम् विन्यांति व्यास्त्यां शुर्व
   ल या च महिन्त पुलिनी वालि अधिने ।
                                                                              [Q4] (cal)
   पार्व प्राचित्रवाचाराः धर्मनाम जिल्लामः
   [ पन्यमेशन्यक १५ व १ ११]
                                      (2 2)
      (१६) १ र सम्बद्धाः प्राप्तकानः ४-६ वक्षाविकष्ट्रयः ४-५ वह्नानामानः १०-५२ वहा क्रीवरणः
             रह १६ केमानियो पान्या या प्रमाननीतः। पंतासनः क्रोमंतः। अनुच्छत् १ ३ सावधी।
   पुरोर्जिकी हो अर्जस्ट मुतार्च मार्च्यक्रवं ।
    जपु कार्व अधिपान् तत्त्वीची हीवंशिक्ट्रप
       वो बारेया पानुकार्या परिपृत्यम्ति मूत्राः । हम्कूरच्ये व कृत्याः
                                                                                      (440)
```

वं दूर्पानुमी तर् सामं क्षित्वाच्यां द्विया । पुत्रे विन्तुन्यविक्रिः

| सुतासो मर्पुमत्तमाः सोमा इन्द्रीय मन्दिनं ।                                                                         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| पुविचेवन्तो अक्षरम् देवान् गेन्छन्तु वो मद्                                                                         | 8           |
| इन्दुरिन्द्रीय पवत् इति वेवासी अनुवन् ।                                                                             |             |
| वाचस्पतिर्मसस्यते विश्वस्पेशांन ओजेसा                                                                               | [۶] ب       |
| मन्त्रीपार पान्ने मान्ते नीनारिया ।                                                                                 |             |
| सुद्धेधार पवते समुद्दो बौचमीद्भय ।<br>सोमु पती रुपीणा ससेन्द्रम्य विवेदिने                                          | e           |
|                                                                                                                     | Ę           |
| अय पूपा रुपिर्भगः सोर्म' पुनानो अर्पति ।<br>पतिर्विभ्वस्य भूमे <u>नो</u> व्यंख्यद्वोदंसी <u>उ</u> मे                |             |
|                                                                                                                     | v           |
| सर्मु <u>भि</u> या अनूपत् गा <u>वो</u> मर्दा <u>य</u> घृष्येपः ।<br>सोमसिः कृण्वते पथ पर्वमानास् इन्देवः            | _           |
|                                                                                                                     | C           |
| य ओजिंष्डस्तमा मेर् पर्वमान भुवाय्पम् ।<br>य पश्चे चर्षणीर्गम रृपि ये <u>न</u> वर्तामहै                             | •           |
| सोमा पवन्तु इन्दे <u>वो</u> ऽस्मम्यं गानुवित्तंमाः ।                                                                | ٩           |
| सिना प्रवन्त इन <u>्त</u> ा उस्तर्य गातु।वस्ता ।<br>मिना स् <u>री</u> वाना अरेपसं स्याध्ये स्यर्थिदं                | זה דה       |
| न्त्रम विवास अदेवसः व्याच्यः व्यावतः                                                                                | १० [२]      |
| सुर्याणासो व्यद्विमि श्रितांना गोर्राधं त्वचि ।                                                                     |             |
| इर्पमुस्मम्यम्भितः सर्मस्यरन् वसुविदं                                                                               | \$\$        |
| पुते पूता विपृथितः सोमा <u>सो</u> दृष्याशिरः ।                                                                      |             |
| स्पासो न दर्शतासी जिगुववी भुवा घुते                                                                                 | १२          |
| प सुन् <u>या</u> नस्यान्ध <u>सो</u> मर्तो न <u>र्वृत</u> तद्द्रचं ।                                                 |             |
| अपु स्वानंमगुधसँ हुता मुख न भृगेव.                                                                                  | ₹\$         |
| आ जामिरत्वे अध्यत मुजे न पुत्र ओण्यों.                                                                              |             |
| सरंज्ञारो न योषणां वरो न योनिमासद्म                                                                                 | ₹8          |
| स द्यारी देशसार्थनो वि यस्तुस्तम्म रोदेसी ।                                                                         |             |
| हरिं: पुवित्रे अन्यत वेधा न योनिमास्त्रेम्                                                                          | १५          |
| अब <u>्यो</u> वारेंभि पवते सो <u>मो</u> गन्ये अधि त्वचि ।<br>कनिकवृद्व <u>या हति रिन्त्र्स्या</u> म्येंति निम्कृतम् |             |
| सर वर<br>सामग्रारेष्टिता होत् ारत्येस्तास्त्राधा । सन्देश्यम्                                                       | १६ [३](९७३) |
|                                                                                                                     |             |

[ 100 to 1 to 1 to 1 अभोदा। कश्य बन्धुर ] [584] (tet) ४ तिल व्यथमा । श्वस्थाना स्रोमा । वस्थित । कुम्मा किल्क्ष्रिकोर्गः किल्ल्युकस्य ग्रीलिकिय् । किन्न्या परि क्षिण मुंब्ल्यर्थ द्विण १ वर्ष क्रिक्सर कुल्क्रोर्ड प्रमेश स्मृत्यः । पुत्रस्थं क्षण मामेनिरशं विकसः १ वर्षिलं क्षितस्य पर्तमा कृत्येकोरमा गुरुवस्यः । क्रिमीत अस्तु योजन्ता १ तृतस्यः १ अज्ञानं प्रत हारार्थ हेपार्यकासत क्रिये । अर्थ प्रको रहीयां विश्वेत पर ४ अपन को समानेतो विक्षे देशासाँ अद्यक्ष । एक्क्क् प्रंतनित रामंत्री पुत्रका परा (V) वर्त्त गर्ममृतुकृषां इसे वक्तमधीयनत् । कृषि संविध्तमन्त्रो क्रिप्टिम ततीयीने अमि लागो पुत्री पुतरूर्य बाहर्रा । हम्याना पुत्रमानुबन्द्रपूर्व 6 [4] (m) कार्या शुक्रेप्रीतुसर्पि - क्रियोरपं तुन्ने द्वितः । ज्वित्स्पृतस्य द्वितिही वान्त्रोर ((1) १ जिल गानकः। क्षत्राकः क्षोरतः। वन्त्रिकः। व प्रतासन देवते. योवांप वच वर्षस्य । मृति व संग मृतिमिर्बुर्याको पर्ति वार्तभक्तपञ्च गोर्विरत्यान्त्रे अनंति । बी वृषस्यां पुसानः क्रेक्ट वर्तिः प्रि बोर्स बहुमुतं पुन्तने वारे अस्ति । शुनि वासीकंशीकां प्रत मूंपत परि क्षेत्रा मंत्रीयां क्षित्रमेशो महास्था । सोबाः प्रस्तवस्थानासिक्षारि पति वेदीरई स्त्रवा अन्तरंत्र साथि तरचंत्र । प्रश्नानो शुक्याविन्तरंतरंत्र 4[4] (ta) पट्टि सन्तिनं बांबपु हैंबो बेबेम्पा पुराः । ब्युक्तिश पर्वबाही वि प्रोक्ति [majestatement (m-fit) ६ पर्कनकररी काली आक्लाची क्रिक्टिक्टककरूती था। प्रकासः स्रोतः। सम्बद्धः

कर्मातुमानि वीदमः पुनानसम् धार्मस्यः । सिमी न वृद्धेः परिस्कृति विवे रै कर्मी क्षत्रं न मुख्यिः चुनार्ग न्युकार्यनम् । बुनार्थः मर्गतम् विसंस्तरः ९ पुनार्त्त रामुबार्यने पशु सर्वाप ग्रीरच । वर्षा शिकान वर्षवाचु क्रेसेमः व

जुरवार्थ त्वा क्लूबिई जुनि वार्थी(नुकत । योगिये वर्षजुति वर्षपास्ति ४ ज्ञातकर पर्यापके प्राप्त करवारपुरूतः । प्राप्त करवारपुरूते पर्यापके वस्तु । स मां बद्दानों पर्या इन्हर्रे देवपारि अति । सर्वेषु स्वर्ण सामुनिर्देशो सद् कर्मनि कृपयोगमा नमाई के चितृतिकीय । असान्ते हुपुर्वास प्रयोगि मा ६ [ण] (१९)

### ( १०५ )

## ६ पर्वतनारदी काण्यी । पषमानः सोमः । उष्णिक् ।

- त वेः सस्ता<u>यों</u> मद्दीय पु<u>ना</u>नम् भि गौयत स वृत्स ईव मातृ भि रिन्दु हिन्दानो अज्यते अय वृक्षाय सार्थनो ऽय शर्थाय <u>वी</u>तये गोमन्न इन्द्रो अश्वेषत् सुतः सुद्का धन्य स नौ हरीणां पत् इन्द्री वृवर्ष्मरस्तमः सर्ने मि त्वमस्मवाँ अर्देव क चिवृत्रिणम्
- । शिशु न युज्ञैः स्वंदयन्त गुर्तिभिः ?
- । वृंबावीर्मदों मुतिमिः परिष्कृतः २
- । अय देवेम्यो मधुमत्तमः सुतः ३
- । शुचि ते वर्णमधि गोएं दीधरम् ४
- । सर्वेव सख्ये नर्यी हुचे भेव प
- । साह्रॉ ईन्द्रो परि बाधो अप द्वयुम्६ [८](९९६)

## ( POF)

## (१४) १-३,१०-१४ अग्निखाञ्चय , ४-६ चञ्चमानया, ७-९ मनुराप्सयः। पवमान सोमः। उन्णिक्।

इन्द्रमच्छं सुता इमे वृषंण यन्तु हर्रयः अय भर्ताय सानुसि रिन्द्रांय पवते सुतः अस्पेदिन्द्रो मबेष्या ग्रामं गृंम्णीत सानुसिम् प्र धेन्वा सोम् जागृं<u>वि रिन्द्रां</u>येन्द्रो परि स्रव इन्द्रांय वृषंण मर्वे पर्वस्व <u>वि</u>श्वद्र्यतः

- । श्रुष्टी <u>जातास</u> इन्द्वः स्वृर्विदः १ । सोमो जैन्नस्य चेतति यथा विदे २
- । यर्च च वृषंण मर्त् सर्मप्सुजित् ३
- । द्यमन्तुं शुष्मुमा भरा स्वर्विदेम् ४
- । सहस्रेयामा पश्चिक्वांद्वेचक्ष्यणः ५ [९]

असमभ्यं गातुवित्तमा वृवेम्यो मधुंगत्तमः पर्वस्व वृववीतयः इन्द्रो धारा<u>मि</u>रोजंसा । सहस्रं याहि पृथिमिः कर्निकवृत् ६

। आ <u>कलका</u> मर्थुमान् त्सोम नः सदः । । त्वा देवासी <u>अमृतीय</u> क पेपुः

तर्व द्वप्सा उनुप्रत इन्द्र मद्दाय वावृधु । त्वा वृधासी <u>अ</u>ष्ट्रताय क पेपुः ८ आ नैः सुतास इन्द्वः पु<u>ना</u>ना धावता <u>र</u>ियम् । दुष्टिचावा रीत्यापः स्वर्विदंः ९

सोम: पुनान क्रार्मिणा अब्यो वारु वि धांवति । अग्रें वाचः पर्वमानः कर्निकद्त १० [१०]

धीभिर्हिन्वन्ति <u>वाजिन</u> वने कीळेन्तुमत्येविम् । अमि त्रिपुण्ठ मृत्यु समस्वरन् ११ असेजिं कुलशाँ अमि मीळ्हे सप्तिनं वाजुपु । पुनानो वाचं जुनयेन्नसिष्यवत् १२

असेर्जि <u>कलकौँ। अभि मी</u>ब्ब्हे सप्तिनं वाज्यु । पुनानो वाचे जनवस्त्रसिष्यवत् १२ पर्वते ह<u>र्य</u>तो <u>हरि रति</u> हरा<u>ंसि</u> रह्यां । अभ्यपंन् त्स्तोतृभ्यो <u>वी</u>रवृद्यक्षाः १३

पर्वते <u>हर्षे</u>तो <u>हरि रति</u> हर<u>ीं म</u>ं रह्यां । अम्पर्पन् त्स्<u>तो</u>तृम्यो <u>वी</u>रवद्यक्षः १३ अया पेवस्व दे<u>वपु में पो</u>र्धार्य अमृक्षत । रेमेन् पृविच पर्येपि <u>वि</u>श्वतः १४ [११] (१०१०)

( tes ) रेर्ड कारका (१ मद्याज्यं वार्यरहरूका १ कडका वार्यका, है बलावी शहरका ३ मीवार्यका प विश्वामित्रा वाविकः है जनपृक्षिकार्येकः *क* वैश्वकरमिर्वेशकः )। वदमानः वामे । म्बायः (१ व र ८०१,१ १० १४ १० वृष्टती। १ म् अरा ११

te, te amerit ) ? If Bert feut es et meter ( विकास बुदती, क्षत्रा कराबुदगी ) ।

परीतो विस्रवा मृतं चोता य उत्तर्व द्वारिः।

कुन्यों यो नर्यों अपन्यां नारा नुवान नोमुवर्जिथि। कृते पुनानोऽविधिः परि प्रवा परिषक हर्राश्चेतरः ।

तुने किर स्कुन्तु बेहाओं अन्बेसः भीकान्तु ग्रोधिक्तीस

परि मुद्दानसभेते स्थानांत्रः अनुरिन्नेविच्छन्यः

कुनान्य सांतु कार्रया अन्य वसांत्य अवेति ।

जा रेलुका बोर्जिक्सर्व सीर्-स्तुत्ता दव दिन्वपर्यः

क्षान अवंदिन्यं नवं भिवं पतं प्रपन्तवार्यस्य । अनुष्याचे पुरुषं शुरुषंत्री स्वितंत्रो विषया

प्रमाण बीव जानीवि-रानी कर वर्ष विद्या। लं विधे अपनोऽजिल्हानो अच्छो दुई विकिश पा

क्षेत्रमं ब्रीह्मम् केल राजुनियंत्र अतिर्मिशं विवस्तानः।

ल कुलिरेक्नो देक्वीर्यंत आ सूर्वे सेहचो दिनि कोर्य व पुताबः सोहानि पति व्यक्तिपरितास् । अन्यपित इतितं वाद्वि वार्रवा अन्यपं वाद्वि वार्रया

अनुषे पोजान् गोर्विष्याः क्षेत्र्ये दुरकार्विष्याः । प्रमुद्धे म क्रेबरेनास्थ्यम् हान्ती क्रांच तीसते

मा क्षेत्र सुनुष्ये वर्षिति सित्तः। वार्षण्युव्ययो । मन्त्री न पुरी जुम्बर्जिक्क्साहिः हत्त्री क्ष्मेंत्र इतिहे स बाहरे लिए सन्दानि नेप्यं ब्रीको सर्दिनं पानुद्रः ।

अस्ताप क्षेत्रको म्युद्धिः कोन्ते स्थितिकर्मामः व धीन वेपसीत्रवे क्रिक्ट किंदी असीता ।

नेतोः पर्वता मनिधे व वास्ति राष्ट्रा बोर्श नकुनुसंब

2

4 [98]

t [tt]

₽₹

आ देपुता जार्नुन अन्तर्र अध्यत । विचा सुनुर्न सन्याः । तमी दिन्यन्युपरो प्यास्यं नुश्चा गमन्याः अभि सोमास आवषु पवन्ते मधु गद्म । मुमुबस्पापि विप्तपि नर्गुपिया मनुस्तमः न्युर्पः तरेन् समृत्र पर्धमान क्रिमिंगा साना वृत इत बृहत् । अपंन्मित्रम्य वर्गणन्य पर्नेणाः प्रतिन्यान ज्ञत ज्ञत मृमिर्<u>यमाना ईय</u>ता विच्<u>धा</u>णी राजी देव संमृत्रिय दन्त्रांप पर्वते गर् सामी मुख्यति स्त । <u>स</u>द्यंधारा अत्यव्यंमपं<u>ति</u> तभी गुजनत्वावर्यः 20

पुनानअम् जनर्यन् मृति कृतिः सीमी देवेर् रण्यति । अपो वर्मानु परि गोमिननेरु. मीतृन् वर्नेप्वस्पत 25 तवाइ सीम रारण समय ईन्हां विधेदिये। पुर्वार्थ पश्चो नि चरिन्त सार्य परिधारित ता इति 80

<u> इतास नक्तंमृत मोंन ते दियों सुनवार्य पश्च ऊर्घाने।</u> पूजा तर्पन्तुमति सूर्यं पुर. शंकुना ईव पतिम

मुज्यमानः सहस्य समुद्रे धार्चमिन्यसि । र्यि पिशाई बब्ल पुनुम्पृत पर्वमानाम्पर्धिस मुजानी वारे पर्वमानी अन्यये वृपार्व चकरो वर्ने। वेवानां सोम पवमान निष्कृत गोमिर्शानो अर्थस

पर्यस्व वाजसातचे ऽभि विश्वांति कान्यो । त्व संगुत्र पंथमो वि धारपो वृवेभ्यं. मोम मत्सुरः ्स तू पंवस्तु परि पार्थित रजों दिव्या चं सोगु धर्मिन ।

त्वा विर्पासी मुतिर्मिर्विचक्षण शुभ्र हिन्थन्ति धीतिर्मि पर्वमाना असुक्षत पुविच्चमाति धारंया । मुरुत्वेन्तो मत्सुरा इन्द्रिया हुया मेधामुमि प्रयासि च

अपो वसान् परि कोशंमर्पृती न्दुर्हियानः सोतृति । जुनयुअयोर्तिर्मन्दना अवीवश्व गाः कृण्यानो न निर्णिजम् 15

२१

20 [84]

२२

२३ २४

२५

२६ [१६] (१०३६)

| बाल्का सम्बंध नंब हो [ व्हर]                                                                                                                                                                                                 | [de Logo toch de t |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (tec)                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| ( १.१९) १-२ फौरिकेटि शासनाः १ १४ १६ प्रतिकॉस्टाइ, ४-४<br>६-४ करिका सरदायाः, ८ ह द्वारक्षका अर्दिहरणः, १-११ हरणा<br>१७-१६ कोचरणे स्वार्थने १ वक्तका कामा १ काम्या काम्या ।<br>१९५५ हर्मा कार्यापुर्वते ), ११ वक्तका सम्बर्धाः | AT MENT AND        |
| पर्वन्तु बर्गुमचन् इम्बर्गर होन क्युविश्वंती नहीं । नहीं पुरुष्येती नहीं<br>धरने में क्रिया सूचने बुंचालुं अस्य ग्रीता स्वर्तिकी ।                                                                                           | \$                 |
| क्ष मुक्तियो अन्यक्रमीहिको उच्छा वार्ज विज्ञान                                                                                                                                                                               | 8                  |
| स्र प्रमुक्त देख्या पर्वजानु अर्थिनाकि यूजर्चनः । असूनुस्वार्व जानकः<br>केन्द्र सर्वन्यं कृष्यद्वंपार्युते केन्द्र विर्यास आर्ट्सि ।                                                                                         | *                  |
| देशमा तुन्ने अपूर्णस्त्र चार्ड्यो देन वर्त्तस्पनुसः                                                                                                                                                                          | 8                  |
| पुत्र पर्य वार्षण नृतो ६ क्लो वार्षियः एको इत्यान्यः । क्रीक्रंसृत्रीपार्तिः<br>च पुत्रिया जन्मं कुम्बरहर्मनी निर्धा अर्हुन्त्रोत्रेकः ।                                                                                     | 4 [60]             |
| जुमि तुने वैक्षिते सम्बद्धसम्बद्धाः । वसी बहुन्तुस्थाः वेन                                                                                                                                                                   |                    |
| का बांद्र परि विश्वासा उत्ते व क्यांग्रेन्तु रहानुरेय । क् <u>यांक्रिय</u> ांस्य<br>कुक्कांन्यं प्राचे पंजीवर्षः चित्रं केवाच् करूनि ।                                                                                       | v                  |
| भूतेषु य पुत्रजातो विचानुचे राज्यं तुन पुत्र पुत्र                                                                                                                                                                           | <                  |
| अभि पूर्व क्ष्याम वर्षकारे विद्वीति हेंव हेन्द्र । वि कोले कानुने पुंच<br>का वंच्यक सुरक्ष प्रान्तीः सुत्ती विद्वाती विद्यातीः ।                                                                                             |                    |
| कृषि श्विः पंतस्य ग्रेलिनुशं किन्तु धरिक्ये विशे                                                                                                                                                                             | <b>₹ [₹</b> ≰]     |
| तुरस् स्थे पंतृत्वतां जार्मायारं सूत्रमं दिशं हुद्वः । विच्या वर्तृष्टि विश्लेतन<br>पूरा वि योगे कुनपुत्रामेनी अवस्थानम् तर्मः ।                                                                                             | 7.5                |
| व सुर्वात प्रवितिक्षियि वृदे क्रिकार्यस्य क्रिका                                                                                                                                                                             | 7.5                |
| <ul> <li>मृत्ये भे कर्नुन्तं भी प्रवासिका व इस्तेस्स्य । तीन्तो पः इतिहरीका<br/>पर्त्य व क्या रिल्लाकर्त इस्तो अस्ते वाईन्यन्तं भयी ।</li> </ul>                                                                             | £ 13               |
| का देन विकास्त्रेचा वर्णमा एन्यूनर्गते हो                                                                                                                                                                                    | £A.                |
| इन्होच क्षेत्र पाने पृथिकृत स्वोपुको कुलिनोसः। प्लेख वर्षुमच्याः<br>इन्होन्य द्वार्थि कोनुकानुसा विद्याः स्वतुत्रीत् विरुपेसः।                                                                                               | १५                 |
| इस्स निवान क्षेत्रात सुक्त निवो सिन्तान बहुता                                                                                                                                                                                | \$4 [\$4](test)    |

( १०१ )

## २२ अग्नयो धिष्णया पेन्यरयः। पपमानः साम । श्रिपदा पिराद्।

| परि प धुन्वेन्द्रीय साम स्वादुमित्राय पूष्णे मर्गाप                                         |         | ?   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------------|
| इन्द्रस्ते सोम सुतस्य पेणा कत्वे दक्षां विश्वे च देवाः                                      | 11811   | २   |            |
| पुवामृताय मुहे क्षयां स शुक्रो अर्थ विकयः पीयूपः                                            |         | 3   |            |
| पर्वस्व सोम महान् त्संमुद्दः पिता वृवाना विन्वाभि धार्म                                     | ાાણા    | 8   |            |
| शुकाः पंवस्व देवेभ्यः सोम दिवे पृथिद्ये श च पुजार्य                                         |         | v   |            |
| वियो धर्ताासी शुक्तः प्रीयूर्णः सत्ये विर्धर्मन् वाजी पंतस्व                                | ॥३॥     | Ę   |            |
| पर्यस्य सोम चुन्नी सुंधारो महामवीनामनु पूर्वः                                               |         | (g  |            |
| नृभिर्येमानो जेजानः पृतः क्षरुद्धिण्योनि मुन्द्र स्वुर्वित्                                 | แรแ     | <   |            |
| इन्तुः पुनानः प्रजामुराणः करुद्विश्वांनि व्रविणानि न                                        |         | ٩   |            |
| पर्वस्व सोम् क्रत्वे वृ <u>क्षाया ऽन्वो</u> न <u>नि</u> क्तो वाजी धर्नाय                    | 11411   | १०  | [२०]       |
|                                                                                             |         |     |            |
| त तें सोतारो रस मदीय पुनन्ति सोमें महे सुसार्य                                              |         | 38  |            |
| शिशुं जजान हरिं मुजन्ति पुविज्ञे सोमं वेवेन्य इन्द्रेम्                                     | सद्ता   | १२  |            |
| इन्दुः पविष्टु चार्क्रमेव्रीया ऽपामुपस्थे क्विमेगीय                                         |         | १३  |            |
| विमीति वार्विन्त्रस्य नाम येनु विश्वीनि पूत्रा ज्ञ्यान                                      | ાાળા    | \$8 |            |
| पिर्यन्त्यस्य विश्वे देवा <u>सो</u> गोभिः श् <u>री</u> तस्य नृभिः सुतस्य                    |         | ۲۷  |            |
| प्र सुमानो अक्षाः सहस्रिधार सितरः पुवित्रं वि वार्मन्यम्                                    | licli   | १६  |            |
| स वाज्यकाः सहस्रिता अद्भिर्भुजानो गोभिः भीणानः                                              |         | १७  |            |
| म सोम <u>या</u> द्दीन्द्रस्य कुक्षा नृभिर्ये <u>मा</u> नो अद्गिमि सुत                       | 11911   | १८  |            |
| असर्जि <u>षा</u> जी <u>ति</u> रः पुवि <u>ञ</u> ्जिमन्द्रां <u>य</u> सोमः <u>स</u> हस्रंधारः |         | १९  |            |
| अअन्तेरीन मध्यो रसेने न्द्राय घृष्ण इन्दु मर्वाय                                            | 115 011 | २०  |            |
| वृेवेम्पस्त् <u>वा</u> वृ <u>ध</u> ा पाज <u>से</u> ऽपो वसान हरिं मुजन्ति                    |         | २१  |            |
| इन्सुरिन्त्रांच गोशते नि तीशते श्रीणञ्जुमो रिणञ्जपः                                         | 112 211 | २२  | [28](8008) |
|                                                                                             |         |     |            |

| कलहा। संग्रंभ ५ र १६] [११४]                                                                                       | In the man                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| (#)                                                                                                               |                           |
| १९ रण्डकानुमान् वक्षत्रम् कार्युरस्काः व्यवस्था कोराः। १ ५ ति<br>४-५ जान्युरस्यः १०-१९ रिवरः                      | र्विक्रिक्रमध्य महत्त्वरः |
| पर्यु पुत्र चीन्त्र वार्जकातम् । पर्ति कृत्वार्तिः नुकार्तिः ।<br>पुरुषम्तुरस्यां कनुस्या जी ईपसे                 | t                         |
| अनु वि स्वां मुत्रं बांसु सर्व्यवसि । तुक्क वीवर्तुचरूपी।<br>बार्चा अति पैक्सानु व गोव्यक्ते                      | ₹                         |
| कर्मीजनो श्री पंकमान नृषै चिवाने सक्त्रेना पर्यः ।<br>योजीत्या रहेमान्यः पुरैष्या                                 | ŧ                         |
| भवीननां अनुत कर्तुंच्यां  कुतस्य वर्षप्रकृतेस्य चार्वणः ।<br>सर्वातत्तुं वाज्यस्या तर्विन्यस्य                    | ¥                         |
| कुर्व्यानि क्षेत्र वहर्षियोः स्त्री व के विक्रमुणमूर्वाक्ष्यस्य ।<br>अर्थानिने अर्थसम्ब वर्षस्थोः                 | 4                         |
| आर्पी के <u>पित्र पत्रनंताताल कार्र्य</u> वसूनको शुम्बा <u>स</u> म्पर्युद्ध ।<br>वार्ष न कुंदा मेलिता स्पृति      | q [88]                    |
| ले प्रांत अध्या कुस्तर्वविधे अने वार्त्रातु व्यक्ते विधे बुद्धाः।<br>स ले सो मीर ग्रीवीय शक्य                     | u                         |
| मियः प्रीपूर्वं पूर्णं प्यूक्तर्यः <u>अ</u> हो <u>स्तहाबी</u> य व्या निरंदुक्तः ।<br>श्रेतुमि जार्यसम् कर्मस्वस्य | ۷                         |
| अपु पर्दिसं पेकसम् रोहरी। इस पु विच्या सुर्वमुनि मुख्यस्री।<br>वृषे व मुस्पा चूनमे वि विच्यत                      | •                         |
| बोमी पुनानो कुम्पपं शो हिस्मूर्व हरिक्क्न एक्समी कहार ।<br>प्रक्रवार सुरुवीन इन्हो                                | ŧ                         |
| पुन पूर्वामो अर्थनी अवस्था न्यायन्त्री प्रको स्वासुक्रविः ।<br>गुप्तकर्विकीसोरिक्षणिकाः                           | 7.5                       |

व पंतरत सर्वनामा पुरस्का तांपुन प्रश्नीसर्व दुर्गहाँचि । स्तरुपा वांग्रहान कोंग्र हर्मुन

१२ [१३] (ted

(\$09E)

## (335)

रे अनानतः पादच्छेपि । पयमानः सोम । अत्यश्चिः ।

अया ठ्वा हरिण्या पुनानो विश्वा द्वेपासि तग्ति स्वयुग्येभिः सूरो न स्वयुग्वेभिः । धार्रा मृतस्य रोचते पुनानो अंठुपो हरि । विश्वा यद्भूपा परिपात्युक्तिभिः सामान्येभिःकितिभिः १ त्व त्यत् पंणीना विद्वो यमु स मातृभिःमंजयिम् स्व आ दमं क्रतम्यं धीतिभिःदमं । प्रावतो न साम तद् यद्या रणिति धीत्तये । चिथातृभिःरुर्पामिवंयो द्धे गेर्चमानो वयो द्ये २ पूर्वामत्र पृविशं पाति चेकित्त स रुश्मिभियंतते द्धतो रथो देव्यो द्धीतो रथेः । अग्मेन्नस्थानि परिय न्द्र जैन्नाय हपंयन् । वर्षेश्च यद्भवंथो अनेपच्युता समत्स्वनेपच्युता ३ [२४] (१०८९)

### (११२)

४ शिशुगद्धिरसः। पधमानः सोमः। पद्काः।

नानान वा र्व नो थियो वि मृतानि जनीनाम् ।

तक्षां पिष्ट कृत मिपग् च्रह्मा मुन्दन्तीमिष्कृती न्द्र्ययेन्द्रो परि स्रव १

जर्ततिभिरोपेपीमिः पूर्णिमे शकुनानीम् ।

<u>कार्मा</u>रो अश्मे<u>मिर्युभि हिं</u>रणयवन्तमिष्कृती न्द्र्ययेन्द्रो परि स्रव २

<u>कार्म्</u> तृतो <u>मि</u>प ग्रीपलप्रक्षिणीं नृना ।

नानािषयो वसुपवो ऽनु गा ईव तस्थिमे न्द्र्ययेन्द्रो परि स्रव ३

अश्वो वोळ्ह्यं सुख रथं हसुनामुंपमुन्द्रिणः ।

शेणो रोमण्वन्तौ भूदी वारिन्मण्डूर्क इच्छ्रती न्द्र्ययेन्द्रो परि स्रव ४ [२५](१००३)

### ( \$8\$ )

११ कह्यपा मारीचः । पद्मानः प्रोमः । पद्भकिः ।

र्ग्युणाविति सोम् मिन्द्रं पिनतु वृज्जहा । बळ दर्भान आत्मिनं करिष्यन् धीर्यं मह दिन्द्रियन्द्रो परि स्रव १ आ पेवस्व दिशां पत आ<u>र्जी</u>कात् सोम मीद्धः । कात्वाकेनं सत्येनं श्राद्ध्या तर्पसा सुत इन्द्रियेन्द्रो परि स्रव २ पर्जन्यवृन्द्ध मिष्ट्प त स्पेस्य दुहिताभरत् । तं गेन्ध्रवां प्रत्येगृम्णुन् त सामे रसमाविषु रिन्द्रियन्द्रो परि स्रव ३

| क्ष्महाः च क क क र रहे [११९]                                                                                                                                           | [#SK HUR                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| पुनं वर्षपुनसूज्ञः मृत्यं वर्षन् स्वस्यवर्धन् ।<br>पुनः वर्षन् कोन राजन् प्राच्य वर्षन् परितृत्तुः वर्ष्यावेन्तुः परि वर<br>पुनवर्तृत्वस्य कृतः व व्यवस्ति संप्रयाः ।  | y                                                                            |
| प्रस्कृतस्य दृष्ट्यः व स्रवान्तः तप्तानाः ।<br>सं सन्ति प्रतिन्तो रताः पुतानाः स्वसंत्रः वृतः दन्त्रांपिन्तुः परि सव<br>पर्मः बुद्धाः पंत्रवानः सन्त्रः सुन्तिः ।      | 4 [RV]                                                                       |
| वान्या क्षेत्र क्षेत्रको क्षेत्रकात्म्य जनकुरा क्षित्रक्षिण्यो कर्ष सव<br>पण्च स्थानित्रको वास्त्रम् साके स्वीत्रक्ष ।                                                 | *                                                                            |
| वा ज्यान्तरम् । यस्यत् त्राव स्वास्त्रस्य ।<br>तस्युत्तर् तां विदे परमाना "अपूर्व सुरक्षे कस्थितः ।<br>वसु एजा वेवस्कृतः पर्वासुपोर्थनं विद्याः।                       | U                                                                            |
| य <u>णानुर्पादर्शितः विश्वतुष्यम् तृष्यः।</u><br>य <u>णानुर्पादर्शितः स्त्रम् मानुद्धतं कृषीः न्य</u> पिन्तुौ परिश्वस<br>यक्तानुष्यासं वर्णनः किन्तुके विश्वते वृष्यः। | د                                                                            |
| दशतुक्कार वरण (कन्नाव स्थापन तुष्यः)<br>सोका वह ज्योसीत्वनम् स्थाप्त स्थापन तुष्यः।<br>यह कार्या तिक्षासम्यः वर्ष सुकर्य निवर्णयः।                                     | *                                                                            |
| न्त्रभा न पन पृतिस् न्या अस्ति कृति अस्ति ।<br>स्त्रभा न पन पृतिस् न्या अस्ति कृति अस्ति ।<br>स्त्रभा न पन प्रभावन्तिः                                                 |                                                                              |
| क करन्यः अनुस्यः व वक्तकः क्यूमः । वक्तुमः ।<br>बायद्यं तम्प्रसः वाचा स्थवः त्राम्बद्धः वृद्धाः न्यूतिको यहं सब<br>वक्षान्त्रस्य वात्रेत्रः विके स्वी शक्यः ।          | \$\$ [&•](4s=0)                                                              |
| प प्रमुप्तः पर्यमानुस्या अनु वानुनन्द्रमेशीत् ।                                                                                                                        |                                                                              |
| तर्माहा द्वाचा इलि । वस्त्रं ग्रोजार्विकम्पन् अन्यत्विन्द्रो धर्मं सव<br>क्षत्रं सम्बन्धनो स्त्रोतीः अस्त्रंतेष्कृतंत्रम् निर्दे ।                                     | 1                                                                            |
| धार्त समस्य राजांनु यो अब धीवतां यक्ति रिक्सिक्ता वर्त कर<br>एन सिक्ते मानांत्रवंट सब होत्योर बुल्यिको ।                                                               | ₹                                                                            |
| नेना जातित्वा वं ततः तीर्थाः बासप्रीय रहा वः अध्यक्तिनो परि प्रय                                                                                                       | X                                                                            |
| वन् ते राजबङ्गनं हृति स्तेनं कोजुनि रेख्न गा ।<br><u>अपूर</u> ीया या नेस्ता <u>री</u> ज्यो यं हा किं पुकर्तनु विश्वविकृते परि कर<br>।। हुत नक्ते क्यार समारा ।।        | ¥ [44](1940)                                                                 |
| आकृतः<br>अरहः                                                                                                                                                          | नेतारोकत<br>राज्यस्य <u>ग्रील</u><br>राज्यस्य <u>ग्रील</u><br>क्वेरोमा कार्य |

# अथ दशमं मण्डलम्।

(१)

[ प्रवमोऽनुवाकः ॥१॥ स्० १-१६]

(20)

७ त्रित बाप्त्यः । अग्नि । त्रिष्टुण् ।

अमे बृहन्नुपर्सामुर्ध्वी अस्था न्निर्जगुन्वान् तर्म<u>सो</u> ज्यो<u>ति</u>पागांत् । अग्रि<u>र्मानुना</u> रहीता स्वद्ग आ जातो वि<u>श्वा</u> सम्मीन्यपाः ξ स आतो गर्मी असि रोर्दस्यो स्मे चारुविर्मृत ओर्पधीपु । चित्रः शिशुः परि तमीस्यक्तून् प मातृन्यो अ<u>धि</u> कनिकद्वाः २ विष्णुतित्था प्रमर्मस्य विद्वा खातो बृहन्नभि पति तृतीयम् । आसा पर्वस्य पयो अक्रत स्व सर्वेतसो अम्पर्जन्त्यत्र 3 अर्त उ त्वा पितुमूतो जर्निमी रघ्नावृधं प्रति चरुन्यक्षैः। ता है प्रत्ये<u>षि पुनेर</u>न्यकेषा असि त्व विश्व मानुपीप होता Å होतोर चित्ररंथमध्यरस्यं युज्ञस्ययज्ञस्य केतु वर्शन्तम्। पर्याधि देवस्पदेवस्य मुद्धा श्रिया त्वर्श्विमतिश्चि जनानाम् ч स तु वस्चाण्यध् पेशंनानि वसानी अग्रिर्मामां पृथिन्याः । <u>अरु</u>पो <u>जातः पुर इळांपाः पुरोहितो राजन् यक्षी</u>ह वेवान् आ हि द्यावी<u>पृथि</u>वी अंग्र <u>उ</u>मे सदी पुत्रो न <u>मा</u>तरो तुतन्ये। Ę प याद्यच्छीञ्चतो येखिन्ठा डथा वेह सहस्येह देवान ७ रि९री

( ? )

७ त्रित याप्या । भग्निः । त्रिप्टुप ।

पिमिष्ठि वेवाँ उंज्ञतो येविष्ठ <u>विद्राँ ऋतुँ</u> स्नैतुपते पजेह ।
ये देवर्या <u>ऋतिज</u>स्तिर्मिग्ने त्व होतृंणाम्स्यायंत्रिष्ठ १
वेषिं होञ्जमूत पोञ्च जनानां मन्<u>षा</u>तासि द्विणोवा <u>क्</u>तावां ।
स्वाहां व्य कृणवांमा हवीपि देवो देवान् यंजत्वग्निरहिन् २
आ देवानामप्रि पन्थांमगन्म यच्छक्रवांम तद्नु प्रवीळहुम् ।
अभि<u>विं</u>द्वान् त्स यंजात् सेदु होता सो अध्यान् तस <u>अतृ</u>न् केल्पयाति ३

[#et **e** 4 <sup>d t</sup> भूमम्।। सन् क्रुन ५,२ ६ ] [444] च्यां वृषे वंश्वितार्थ वृतार्थि विदुर्श देश अस्तिप्रशासः। अधिप्यदिश्वमा पूर्वाति विद्वार देवित्वा क्युनिय कुस्पयाति पत् चांकुका मनेबा दीमक्का न युक्कर्य मन्त्रते मर्स्यातः । मारिकारात्रां कर्नुविद्यानम् वर्जिन्हो नेशे केनुस्रो वेजाति विश्वेत होप्यप्रमानवीर विश्व देश वर्तिहा त्या प्रकारी। स आ र्वजस्य मृक्तीरम् स्थः स्प्राहां हवा सुक्रीक्रियजन्याः 4 पं सा प्रायो<u>ण</u>ियी पं लायु स्टब्स्य वं क्यं सुनर्निया जुनामं । υ[₹] (Ħ) क्ष्मान्त्रं विद्वान् पित्रवार्थं युक्तीः व्यविष्ठानी वि माहि व जिल करणका व्यक्ति। जिल्ला हवो प्रमानुद्रिः प्रार्थिको । पेक्षा क्रतीय सुपूर्वे अनुदर्शि । चिकियि माति जाका पृथ्य अर्थकानेश दर्शनीनुयानेत् कृष्यां बहेनीमुनि काँना सुराज्यसम् वोशी बृहतः विदुर्यास्। क्राची मार्ग वर्षस्य सामापन् विशे बर्गमिरहतिये मानि Ą स्थो सम्पा तर्पमान भागात स्कारी काचे अन्यंति प्रयाद । सम्बेतेश्वित्वितिष्य वर्शनिक्येनि पुर्वास्थात् अस्य पार्थाती दूसती व दुगनु "तिन्दांक अग्रे" शस्तु शिवस्य । इंडर्पर् कुच्चों दूसरा स्वासी मार्थास पार्श्वकर्याध्यक्ति म्बना म यस्य मार्मानुः एवंन्ते - रोचमानस्य क्रुटाः कृषिया । ज्येजनिर्वसोतियः क्रीयमित्र वस्तिविधानिनिर्वाहि वाय अस्य सुम्माती सरमानप्ते जिल्लास्य स्वयंत्र विद्वाहीः। मुबेशियों वर्शन्तिर्देशांता वि रेगन्तिरहतियांति विन्तां व जा वंशि बहिं नु का वं सस्ति दिस्सुंदिक्शांपतिर्देशयाः। □ [₹₹] (₹ℓ) मुक्तिः पूर्वः सुर्वेशिएने (अंस्सूनी रक्षेत्र) यह संस्ताः (8) विस्वापक वर्तन जिल्हार। प्रतंदिश्चिष्यर्थिकम् मुत्तुच्याच्याच्यादेशे इत्हे। क्रमधिक प्रथा जीने सर्वतः इक्क्रमं प्रस्ते कर स्थान 8 (44)

ə

य त्वा जनांसो अभि सुचरन्ति गार्व उप्णमिव व्रज येविष्ठ । दूतो वृवानांमि मत्यीना मन्तर्म्वां अरिस रोचनेने शिशु न त्वा जेन्यं वर्धयेन्ती माना विमर्ति सचनम्यमीना । धनोरिष प्रवता यासि हर्य क्रियां पशुप्तिवानं मृत्य विकर्ष । मृत्र अमूर न व्रथ चिकित्वो महित्वमी त्वमुद्ग वित्से । शर्ये वृविश्यति जिद्वयादन् रेतिस्ते युवृति विश्वयतिः सन्

कूचिजायते सर्तयासु नब्यो वर्ते तस्थी पल्तिता धुमकेतुः । अस्नातापी वृपमो न प्र वेति सचेतसो य प्रणयेन्त मर्तीः तनुत्यजेव तस्करा वनुर्गू रेशनामिर्वृशिमरुम्येधीताम् ।

इय ते अग्ने नन्यंसी मनीया युक्ष्वा रथ न शुचर्यद्भिरङ्गे. महा च ते जातवेवो नर्मश्रे य च गीः सद्मिहर्धेनी मूत् । रक्षा णो अग्ने तनयानि तोका रक्षोत नंस्तुन्यो अर्थयुच्छन्

(4)

७ जित आप्त्य। अग्निः। त्रिषुप्।

एकं समुद्रो प्रकणी र्योणा मुम्मद्भूयो मूरिजन्मा वि चेप्टे ।
सिपुक्त्यूर्थिनिण्योक्तपस्य उत्संस्य मध्ये निर्हित प्रवं वे
समान नीळ वृषेणो वसाना स निग्मरे महिण अवंतीिमः ।
ऋतस्य प्रदं क्रवयो नि पन्ति गुहा नामनि विधेर पर्राण ऋतापिनी माणिनी स वंशाते मित्वा शिशुं जज्ञतुर्वधेर्यन्ती ।
विम्वस्य नामिं चरतो भ्रवस्य क्वेद्धित तन्तु मनसा वियन्ते ।
ऋतस्य हि वेर्तनय स्वान मिणो वाजाय प्रदिव सर्चन्ते ।
ऋतस्य हि वेर्तनय स्वान मिणो वाजाय प्रदिव सर्चन्ते ।
ऋधीवास रोवंसी वावसान वृत्तेरत्र्वंबंव्ध्यते मधूनाम्
स्वा स्वसूर्व्यपीवांवज्ञानो विद्वान् मध्य उज्जेभारा हृशे कम् ।
अन्तरीमे अन्तरिक्षे पुराजा इच्छन् विविम्वस्य प्रपणस्य
स्वा मर्यावां क्वयंस्ततक्ष्य स्तामामेक्जिमिवृभ्यद्वरो गात् ।
आयोई स्क्रम्म उपमस्य नीळे प्रथा विस्तं प्रक्षिप् तस्था असंच्य सर्च पर्मे व्योमन् दर्शस्य जनम्ज्ञर्विक्पस्थे ।
आयोई न प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आर्युनि वृप्पम्ब्यं धेनुः

<sup>ર</sup> ૪ **પ** 

७ [३२] (१८)

१ २

**३** ४

ч

Ę

७ [३३] (३५)

| же 6, к (                                                                                           | (m)                                                          | [प्रमेश कि हैं | <b>.</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| [चळोऽच्याच ३९६व १-१८]                                                                               | (4)                                                          |                |          |
| ખ €મ                                                                                                | व व्यक्ता ३ जीवा । विदुष् ।                                  |                |          |
| अने स वस्य सर्मुक्तवांनि पुग्रेरेनवि ।<br>क्येन्ड्रेमियाँ भानुधिकंकुको पुर्वेति व                   |                                                              | *              |          |
| यो मानुर्मिर्दिभावां निमाः स्त्रमिर्देशी<br>भा यो नियार्थ सुक्या सन्तिन्योः उप                      | र्वकास्त्रका ।                                               | ę              |          |
| इंस को विश्वेषया क्षेत्रकृति ग्रेस हिन<br>मा परिमेन क्षेत्र स्थितिका वरिन्दर                        | वापुष्टवसे नुष्यी ।                                          | ą              |          |
| भूनेविश्वी स्तानो शहैं हैंवें बच्द<br>कुलो होता स मुहाई परिचा सं                                    | हे रहुपत्वां जिमाति ।                                        | ٧              |          |
| तकुताबिन्तं व देवंदान सुधि श्रीसी<br>जा वे विशेषो सुसिधिर्मुवर्गतं अप                               | विभिन्न क्षेत्रपाद ।                                         | ч              |          |
| चं चरित्रम् चिन्धा वसूनि उन्हा चीर्रे<br>अपने इतीरिश्वंबक्षतमा अर्थाश्चीन                           | भंग्र जा क्षेत्रप                                            | ,              |          |
| अधा क्षये हुका हिन्छा अध्ये प्रश्ने<br>वं वे कुंबा <u>ली</u> अनु केर्नकड क्रयोवर्च                  | ह्मे हम्पां नुपूर्व ।<br>मा पनुमानु कर्माः                   | w [ t          | ] (PI)   |
| <b>◆</b> €1                                                                                         | ( )<br>ब नावका । अस्ति । सिद्धपुर                            |                |          |
| स्त्रस्ति माँ त्रियो अंग्रे <u>शक्ति</u> का हि<br>सर्वसम् तर्व दस्य <del>प्रदुतिः वे</del> ड्स्या ज | प्रवर्धित संबंध                                              | t              |          |
| ह्या और <u>तत्त्रस्त</u> ानं जातः नोजि<br>इस ने मही अनु मोजसम्बद्ध नही                              | दर्भानां <u>ब</u> रिसिंग शुनात                               | 9              |          |
| अधि क्षेत्रे द्वितांनुदिशापि नुपी सा<br>अग्रेप्सीचे द्वारा चेपचे द्विति सूची                        | र्यञ्ज सुर्वास्य                                             | 1              |          |
| सिमा असे विश्ते अस्ते वर्षेत्री वे<br>सामग्री र मिन्नेक देवसा स्वितित                               | मार्थन् वृत्रु जा निर्मेद्दारा ।<br>पुत्र अर्द्धीयनुमर्थन्तु | ¥              | (PT)     |
|                                                                                                     |                                                              |                |          |

| युर्मिर्हित <u>मि</u> ञ्जमिव पुयोगं पुत्रमुत्विजंमध्वरस्य <u>जा</u> रम् ।             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <u>वाहुम्योम्प्रिमा</u> यवोऽजनन्त <u>वि</u> क्षु होतां न्यंसाव्यन्त                   | 4          |
| स्वय यंजस्व दिवि देव देवान किं ते पार्कः कृणवुदर्मचेताः।                              |            |
| यथार्यज ऋतुमिर्देव वृवा नेवा र्यजस्व तन्वं मुजात                                      | ६          |
| मर्चा नो अग्नेड <u>बितोत गो</u> पा भर्वा वयुस्कृतुत नी नयोधाः।                        |            |
| रास्यां च नः सुमहो हृव्यवृ <u>तिं</u> जास् <u>बो</u> त नैस्तुन <u>्वो</u> अर्थयुच्छन् | ৬ [२] (৪९) |
| (4)                                                                                   |            |
| ( < )                                                                                 |            |
| ९ त्रिदिारास्त्वाष्ट्रः । अग्निः, ७-९ रन्त्रः । त्रिष्टुप् ।                          |            |
| प केतुना वृद्धता यात्युग्नि रा रोवृंसी वृयुमो रोखीति ।                                |            |
| 2.t. Co. K                                                                            | 9          |

ळपामुपस्थे महिषो वंवर्ध विवाध्यक्ती उपमा उवान ₹ मुमोन् गर्भी व्रपुप्त' कुकुद्मां निश्चेमा वृत्सः शिमीवाँ अरावीत । त्स्वेषु क्षयेषु प्रथमो जिंगाति स बेपतात्यूर्यतानि कृण्वन 2 आ यो मुर्धानं पिन्नोरर्रन्ध न्यंध्यरे दंधिरे सुरो अणीः। अस्य पत्मन्नर्स<u>षी</u>रश्वंबुधा ऋतस्य योनी तुन्वी जुपन्त 3 <u>उपर्रेषो</u> हि वं<u>सो</u> अग्रमे<u>पि</u> त्व युमयोरभवो विभावी। क्तार्य सप्त वृधिये प्रवानि जनर्यन् भित्र तुन्दे हे स्वाय X मुष्यक्षर्मह कतस्य गोपा भवो वर्षणो यहताय वेपि। मुबी अपां नपाज्ञातवेवी

पुर्वो अर्पा नर्पाजातवेको भुवो दूतो यस्य हुम्य जुजीपः ५ [३]

मुवो अर्पा नर्पाजातवेको भुवो दूतो यस्य हुम्य जुजीपः ५ [३]

मुवो युक्तस्य रजसम्भ नेता यत्रा <u>नियुद्धि</u> सर्चस <u>धि</u>वामिः ।

विकि मूर्धानं द्धिपे स्वर्षा <u>जि</u>ह्यामि चक्कपे हृद्यवाह्य ६

अस्य <u>चितः कर्तुना ववे अन्त रि</u>च्छन् <u>धीर्ति पितुरेखेः पर्यय ।

सचस्यमानः पित्रोक्तपस्थे जा</u>मि च्चेषण आर्युधानि वेति ७

स पित्र्याण्यार्युधानि <u>विद्वा निन्दे</u>पित आप्त्यो अन्ययुध्यत् ।

<u>विक्री</u>पणं सप्तर्रोमं ज<u>छ</u>न्वान् त्वाष्ट्रस्य <u>वि</u>न्निः संस्त्रे <u>वि</u>तो गा ८

भूरीदिन्दं <u>ख</u>विनेक्षन्तुमोजो ऽवांमिनुत् सत्यंतिर्मन्यमानम् ।

त्वाष्ट्रस्य चिद्विश्वकंपस्य गोनां माचक्काणस्राणि <u>जी</u>र्ण पर्ता वर्क् ९ [४] (५८)

| 1 fm                                                                                                                                                                                                  | إيقه إم الإ عراقًا |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| भूमस्।भक्तभारकः][सिर्ध]                                                                                                                                                                               |                    |
| (5)                                                                                                                                                                                                   |                    |
| ९ विविध्ययस्थाहरू किन्तुद्वीय आस्त्रतीयो था आक्षा । नावचीः ५ वर्षः<br>४ अतिहा धावती ८ १ अङ्गुर्थ                                                                                                      | स्त्य सम्बद्धः     |
| मा <u>ज</u> हि प्या मे <u>त्रोम्त</u> पता ने क्वर्जे हंपातन । क्रो स्पांपु वर्तने                                                                                                                     | 7                  |
| पा के शिकांका रम् स्तरन्त्रं मात्रप्लोड् के । अक्टावीर्स्स कुल्टे                                                                                                                                     | *                  |
| तम्बा अर्र नमान हो। यस्य सर्वाय क्रिक्व । आयो जुनकेमा च नः                                                                                                                                            | *                  |
| सं तां देवीरमिर्चंड आयां भवन्तु धीतर्थ । हा योगमि संबन्तु नः                                                                                                                                          | ٧                  |
| इसांचा वार्वीचां सर्पन्तीव्यर्स्त्रीनायः । ज्ञया वांचानि मेन्डनवः                                                                                                                                     | 4                  |
| अप्य में सामा जनके पुलाविन्हांनि मेपुना । अधी वं विपारीमुक्स                                                                                                                                          | 4                  |
| जाएं पूर्णात अंतुर्ज बकंधे तुन्ते हैं कर्म । ज्योन्हु पु हवें हुसे                                                                                                                                    | <b>u</b>           |
| हार्वाप्टः य चेहतः चन् वित्तं चूरिने वर्षि ।<br>च्यात्वर्धमित्रशेषः चडा क्षेत्र इत्यार्थम्यः<br>आर्था क्ष्यास्थ्येत्राप्ति ।<br>चर्चसम्बद्धाः जा गर्धेः ते हुए चेतुः चर्चतः                           | ٠ (١٠)             |
| (१)<br>१४ वस्त्रीयर्भनामपुत्रां वकास्य वेशकाते वती व्यक्ति । वताः !<br>पुत्रां कावस्त्रा केसमते वसा सुनिः वस्त्रो । विदुहः ११ तिस्स                                                                   | -                  |
| भो द्विन सर्वार्थ सुरुता क्षेत्रको हिए दुव्ह विकृतीय जेनुस्वार्त् ।<br>चित्रवेपीतमा वेपीय देवमा स्वति क्षांने क्ष्मी प्रकृति प्रकृति<br>स्वतु सर्वा सुरूत वेपन्तेत्रक स्वतिकार सर्विक्या सर्वार्थिक । | ŧ                  |
| नुबन्द्रकालो अनुसन्य बीटा नियो पुर्तार्थ उर्दिया परि क्यन्                                                                                                                                            | *                  |
| प्रसन्ति हा ते अपूर्णल पुरा चुक्केस्य फिर खुकर्तु अप्टेस्य ।<br>मि हे क्यों क्रवेति थायुस्य अन्युः पतिन्तुव्युश्च विशिक्ष्यः<br>म दम पुरा चेकुमा कर्त्रा पुरा कृता वर्तन्तु। अर्जूत रोज ।             | *                  |
| पुन्तुर्गी अपन्यपर्य पुनोत्तु का नुनिहानिः वर्णान्तुनि कारी                                                                                                                                           | ¥                  |
| वर्षे मु में उक्तिय देवेती का पूँकरकार्य बहिता विश्ववेदा ।<br>वर्षितस्य व मिनमित कुतानि । वर्ष मसुरव दू <del>रित</del> ी द्वव सीर                                                                     | 4 [4] <i>(4</i> 1  |

| अ०७, स॰ ६, व॰ <b>०</b> ]                                                                                    | [ 593 ]                                                              | [ ऋग्वेवः । मं॰ १०, स्॰   | 1•, म॰ ६ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| को अस्य वेंद प्रश्रमस्याह्न क                                                                               | हैं द्दर्श क इह प बीचत्।                                             |                           |          |
| बुहन्मित्रस्य वर्रणस्य धाम कर्                                                                              |                                                                      | ä                         |          |
| यमस्य मा यम्यर् काम आगेन्                                                                                   | त्समाने योनी सहशेष्याय ।                                             |                           |          |
| जायेव पत्ये तुन्व रिरिच्यां वि                                                                              |                                                                      | ৬                         |          |
| न तिप्छन्ति न नि मिपन्तयेते वे                                                                              |                                                                      |                           |          |
| अन्येन मद्गितनो पाहि तूय तेन                                                                                | <del>-</del>                                                         | C                         |          |
| रात्रीभिरस्मा अहंभिर्वशस् <u>येत</u> सृ<br>विवा पृ <u>ंधि</u> व्या मिथुना सर्वन्धू                          | यस्य चक्षुमुद्रुकान्ममायात ।                                         | 0                         |          |
| अ <u>घा</u> ता गंच <u>छानुत्तं</u> रा युगा <u>ति</u>                                                        | _                                                                    | 3                         |          |
| उप बर्वृहि <u>वृप</u> भार्य <u>वाहुः म</u> न्यमि                                                            |                                                                      | ,<br>१० [७]               |          |
|                                                                                                             |                                                                      |                           |          |
| कि भ्रात <u>ीसयर्वनाथ भवति</u> कि<br>कार्ममूता <u>बह्वे चे</u> तर्द्रपामि तुन्वा                            | मु स्व <u>सा</u> पान्नक्राता <u>न</u> गच्छात<br>रे क्वर्य क सिक्कर   |                           |          |
| न वा उं ते तुन्यां तुन्यां स पेपूर                                                                          |                                                                      | ? <del>}</del>            |          |
| अन्ये <u>न</u> मत् प्रमुदं फल्पयस्व न                                                                       | पा <u>पा</u> पमाञ्चपः स्पसार <u>ान</u> ग<br>ते मार्ता सभगे वप्स्पेतत | १२<br><sup>। ज</sup> ात । |          |
| चुतो चतासि यम नैय ते म                                                                                      |                                                                      | 7 '                       |          |
| अन्या किल त्वा क्रक्ष्येव युक्त                                                                             | परि प्यजाते लिवुजेव वृक्ष                                            | म् १३                     |          |
| अन्यम् पु त्व येम्यन्य द्व त्वां ।                                                                          |                                                                      |                           |          |
| तस्ये वा त्वं मने इच्छा स वा त                                                                              | वा ऽधा कृणुष्व <u>स</u> विद् सुमी                                    | शम् १४ [८]                | ( < ? )  |
|                                                                                                             | ( ११ )                                                               |                           |          |
| ९ आहिई                                                                                                      | विर्घानः। समिः। जगती, ७-                                             | ९ त्रिष्दुष् ।            |          |
| वृपा वृष्णे दुतुहे दोहसा दिवः                                                                               | पयांसि यह्नो अदितुरवृम्यः ।                                          |                           |          |
| विश्व स वेंद्र वर्रुणो यथा धिया                                                                             |                                                                      | <u>धत</u> ुन् १           |          |
| रपेद्रन्ध्वीरप्यां च योपणा नद                                                                               | स्य नादे परि पातु मे मने ।                                           |                           |          |
| इप्टस्य मध्ये अदि <u>ति</u> नि धांतु नो                                                                     |                                                                      | बोचिति २                  |          |
| सो <u>चि</u> न्नु <u>म</u> द्रा क्षुम <u>ती</u> यशेस्व<br>यदीमुशन्त्रेमु <u>ञ</u> तामनु कर्नु <u>म</u> र्छि |                                                                      |                           |          |
| मः ८०<br>मः                                                                                                 | S 174417 AIMIN                                                       | <b>3</b>                  | (83)     |

| [deth to there |
|----------------|
| ¥              |
| 4 [9]          |
| •              |
| v              |
| <              |
| \$ [8] (90)    |
|                |
| ₹              |
| ۶              |
| •              |
| Y              |
| 4 [11]         |
| <b>4</b> (51)  |
|                |

| <b>भ०७, स॰ ६</b> , घ० १२]                                            | [ ६३५ ]                                                                                                       | [आमोदा । म०                          | ८०, स्∘ १२, म∙ ७ |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| यस्मिन् देवा विद्धे माद्यंन्ते<br>सूर्ये ज्योतिर्द्धुर्मास्य र्वतृन् |                                                                                                               | હ                                    |                  |
|                                                                      | त्य <u>पीच्येर्ड</u> न वृयमस्य विद्य ।<br>त्स <u>वि</u> ता देवो वर्षणाय वोचत्                                 | د                                    |                  |
| भुधी नी अग्ने सर्वने सुधस्थें<br>आ नी वह रोईसी देवर् <u>वते</u>      | युक्षा रथ <u>म</u> मृतस्य <u>वृत</u> ित्नुम् ।<br>मार्किर्नेवा <u>ना</u> मपं मू <u>र</u> िह स्पा <sup>1</sup> | 9                                    | [१२] (९९)        |
|                                                                      | ( ११ )                                                                                                        |                                      |                  |
| ५ आफ्निर्देधिर्घान                                                   | ।ः, विवस्वानादित्यो घा । द्वविधाने ।                                                                          | । त्रिष्टुप्, ५ जगती                 | 1                |
| युजे हा असी पूर्वी नमीसि                                             | र्व श्लोकं एत पथ्येव सरे.।                                                                                    |                                      |                  |
|                                                                      | आ ये धार्मानि विन्यानि तस्                                                                                    | y: ?                                 |                  |
| यमे ईष यतमाने यदैत प्रव                                              |                                                                                                               |                                      |                  |
| आ सीवृत स्वमुं लोकं विवृत्ति                                         |                                                                                                               | २                                    |                  |
| पर्ख पुदानि कृपो अन्वरीह                                             |                                                                                                               |                                      |                  |
| अक्षरेण प्रति मिम एता मृत                                            | स्य नामावधि स पुनामि                                                                                          | ३                                    |                  |
| वेयेम्यः कर्मवृणीत मृत्यु पुर                                        |                                                                                                               |                                      |                  |
|                                                                      | प्रियां यमस्तुन्वर् प्रारित्चीत                                                                               | 8                                    |                  |
| सुप्त क्षेरन्ति शिश्वेव मुख्त                                        | र्वते <u>षि</u> त्रे पुत्रा <u>सो</u> अप्पंतीवतन्नुत                                                          | तम् ।                                |                  |
| <b>डमे इदं</b> स्योमयंस्य राजत                                       | डुमे यंतेते डुमर्यस्य पुष्यतः                                                                                 | ų                                    | [82] (808)       |
|                                                                      | (88)                                                                                                          |                                      |                  |
| १६ वैषस्वतो यमः। यम<br>१०-१२ ३                                       | ः, ६ अङ्गिरःपित्रधर्षभृगुसोमाः,  ७<br>बानौ । त्रिष्द्वप्  १३, १४, १६, मनुष्                                   | ९ छिक्गोकदेवताः,<br>इप् १५ पृहर्ताः। | पितरो चा, 📝      |
| परेपिवांसं प्रवती महीरन व                                            |                                                                                                               | <b>5-</b>                            |                  |
| वैवस्वत सुगर्मन जनानां य                                             |                                                                                                               | ?                                    |                  |

युमो नो गातु प्रथमो विवेद् नैपा गर्न्यूतिरपेमर्तवा छ । पर्चा न. पूर्वे पितरः परेयु रेना जंजाना पथ्यार्ड अनु स्वाः

मात्रेली क्वेर्ये<u>य</u>मो अद्भित्तो<u>मिः वृंतस्पति</u>र्ऋकमिवा<u>ंवृधा</u>नः ।

याँ वे वेषा वांबुधुर्ये चे वेषान् तस्वाहान्ये स्वध्यान्ये मंदन्ति

(१८७)

Ę

| क्रम्पेसा मन्त्र मारू ३ ] [११र]                                                                                                                | [de test 1 d 1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| हमें बंग वस्तुरमा थे सीदा प्रीहंसीया छिट्टींग संविध्याना ।<br>भा ल्या सम्बाद कविसुरसा वंद मन्त्रना संबन्ध हिंदबी आद्ध्यस                       | ¥              |
| काहिरोसिय पंत्री नुविषेति-पर्व वेस्तिस्त्र सहितस्य ।<br>विवेश्यमंत्री हुन स्था है अरिमन् पुत्रे स्टिन्स जिल्हा                                 | 4 [14]         |
| क्रांकृत्ता पर दिनसे अनेन्त्रा अर्थनांन्त्रो सूर्यन स्वस्थाती ।<br>तेनां तुर्थ दुस्तती अधियांन्ता सार्व अने बीक्तुले स्थीम                     | •              |
| प्रमि त्रेमि पुनिर्मित पुन्ने सिन्ति ने पूर्वे दिनके कोष् ।<br>प्रमा राज्येना व्यवस्था न्येन्सः युक्ते क्षेत्रस्थि वर्षणे च देवस               | •              |
| से बंब्ह्यस्य <u>पिनुतिः</u> से <u>युक्तेवं प्तापूर्वी</u> मं गर्वे वर्गातम् ।<br>क्रियानपुर्य पुनरस्त्रवेष्टिः वं गंब्ह्यस्य हत्यां सुवर्णी   | ۲ '            |
| क्षणंतु वर्षेत्र वि व्यं सर्वताल्योः उत्तवा प्रते क्षित्रची ह्येन्यकेवन् ।<br>अवस्थितिहासुक्षित्रविक्षणंत्र व्योगे व्यवस्थानसम्                | 5              |
| कवि वय सारवेसी न्यानी चतुरकी <u>स</u> वर्तन <u>ना</u> युमी प्रचा ।<br>अर्था क्षितृत ल <u>क्षित्री</u> वर्षीक युमेन वे क्षंत्रवर्द्द अर्थनेत    | (F1) 5         |
| भी त भागी का रहिवारी भारतको एक्सिकी वृश्यकी ।<br>साम्बन्धित परि वेडि राजन समुस्ति मानवा अम्बन्धि में वेडि                                      | **             |
| पुरुष्णकार्वपृत्रुप्यं बहुम्मुकी <u>क्ष्मपत्रं ह</u> ती चरेला अनुति कर्तु ।<br>सन्दर्भम्यं हुसकु तुनीपु पुनेर्द्रोतानकुंपुच्यह <u>स</u> न्दर्भ | <b>!</b> *     |
| दुन्न इ पुड़ो गोप्क स्पाद शुद्रुता हुनै: ।<br>पुड़ो गोप्क स्पूर्णिया कर्मकरः                                                                   | 17             |
| पुनरायं पुनर्वञ्जविष्यार्ज्यसम् ।<br>स नां पुनरवा पंतर पुरिवेशपुर म <u>जी</u> वत्                                                              | ξ¥             |
| प्रमाण मर्पमान् शार्व कृत्ये अभिन्तः।<br>इतं मन् वार्षित्यः कृतिन्तुः कृतिनाः व्यक्तिकाः                                                       | 17             |
| विकेषुक्तियः कार्ति । कर्मुसँगिष्ट्रविष्ट्रवा ।<br>जिन्दुरमोप्तवी सन्मानि । सर्मु ता पुत्र आर्दिवा                                             | 14 [14] A1     |
|                                                                                                                                                |                |

(14)

| र्थ शस्त्री यामायन । पितरः। त्रिष्टुप्, ११ जगती ।                                                                                                                  |    |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|
| उदीरतामवर् उत् परांसु उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासं ।                                                                                                                  |    |      |       |
| असु य ईयुरेषुका ऋतुज्ञा स्ते नोंऽवन्तु पितरो हवेषु                                                                                                                 | ?  |      |       |
| इदं पितृम्यो नमी अस्त्वद्य ये पूर्वीसो य उपरास ईगुः।                                                                                                               |    |      |       |
| ये पार्थिवे रजस्या निर्पता ये वो नून सुवुजनीस विश्व                                                                                                                | २  |      |       |
| आह <u>पितृन् स्मृंवि</u> द्त्रॉं अविस्मि नर्पात च विक्रमण च विष्णोः।                                                                                               |    |      |       |
| <u>चृहिंपवृो ये स्युधया सुतस्य</u> भर्जन्त <u>पि</u> त्वस्त इहार्गमिष्ठा                                                                                           | Ŗ  |      |       |
| पर्हिपदः पितर <u>अ</u> त्य र्वा <u>गि</u> मा वे हुन्या चेकुमा जुपध्वेम् ।                                                                                          |    |      |       |
| त आ गुतावेसा अतिसेना प्रधी न श योरियो वेधात                                                                                                                        | ጸ  |      |       |
| उपद्वताः <u>पि</u> तरं सोम्यासो बर्हिण्येषु निधिषु मियेषु ।                                                                                                        |    |      |       |
| त आ गीमन्तु त ब्रह्म श्रुंबन्त्व धि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वुस्मान्                                                                                                     | u  | [१७] |       |
| आच्या जानुं वृक्षिणुतो निपद्ये म युज्ञमुभि गृंणीत विश्वें ।                                                                                                        |    |      |       |
| मा हिंसिट पितरः केन चिन्नो पद्ध आगेः पुरुपता कर्राम                                                                                                                | €. |      |       |
| आसीनासो अरुणीनोमुपस्थे रुपि धेत्त वृाज्ञुपे मत्यीय ।                                                                                                               | •  |      |       |
| पुत्रेम्पं: पितरुस्तस्य यस्व प्र यंच्छत् त हृहोर्जं द्धात                                                                                                          | y  |      |       |
| पे <u>न</u> पूर्वे <u>पितर्र सो</u> म्पासी ऽनूहिरे सीम <u>पी</u> थ वर्सिष्ठाः।                                                                                     |    |      |       |
| तेमिर्यम संरग्नणो तुर्वीप्य शज्जुशद्धि प्रतिकाममंतु                                                                                                                | C  |      |       |
| ये तीतुपुर्वेवचा जेहंमाना होचाविव् स्तोमंतहासी अर्वेः ।                                                                                                            |    |      |       |
| आर्से वाहि सुविद्वेभिर्वाङ् सत्यै. कृद्यै. पिृतृभिर्घर्मसिद्धः                                                                                                     | 9  |      |       |
| ये <u>स</u> त्यासों ह <u>बि</u> रदी ह <u>वि</u> ष्ण इन्त्रेंण देवे सुरथ दर्धानाः ।<br>आग्ने याहि सहस्रं देववुन्दे पेरे. पूर्वः <u>पितृ</u> भिर् <u>धर्म</u> सिन्नः |    |      |       |
|                                                                                                                                                                    | १० | [१८] |       |
| अग्निष्यात्ता पितर एह गेच्छत सर्व सदः सदत सुपणीतयः।                                                                                                                |    |      |       |
| अत्ता हुवीं <u>ष</u> ि पर्यतानि बुहिंग्यार्था गिय संववीर व्धातन                                                                                                    | ?? |      |       |
| त्वमंग्र ई <u>खि</u> तो जीत <u>वे</u> दो ऽवांत्रुच्पानि सुरभीणि कृत्वी ।                                                                                           |    |      |       |
| भावां पितृरुपं स्वध्या ते अक्षान्त्राद्धि त्व वेव प्रयंता हुनीपि                                                                                                   | १२ |      |       |
| ये <u>चेह पितले</u> ये च नेह   याँख्यं <u>वि</u> ष्म याँ उं च न पं <u>वि</u> ष्म ।<br>त्व वेत्य यति ते जातवेदः   स्वुधार्मि <u>र्य</u> ज्ञ सुफूत ज्यस्व            | •- |      |       |
| 12 2.7 2.7 4 mag 2 and 24 Blin Sales                                                                                                                               | १३ | ı    | (१३३) |
|                                                                                                                                                                    |    |      |       |

| क्रमेहास क्षा ६ व १६] [१६८]                                                                                          | Topo for the same and |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| वे अधिपुरवा वे अवंधियुष्टाः वर्षा द्वियः स्तुप्रमां शुक्कते ।<br>वेभिः स्तुरस्मानितिनेताः वेबाकुरं तुन्वे वस्त्रप्रव | fA [44] ((m)          |
| (41)                                                                                                                 |                       |
| १४ वृत्रमे पातासम्। अस्यि। क्रियुप्, ११-५४ मा                                                                        | (ALC)                 |
| मैर्मको वि क्री मानि प्रांची माध्य लगे विदिश्ती वा कर्पेस्र ।                                                        |                       |
| पुदा सूर्त कुम्मर्ग जातकेसे अधितो व बिंगुताल लिहुर्ग्यः                                                              | •                     |
| सूर्व पुद्म करोते जातनेसे "पनिन्तं वर्तं स्वाद जिन्नका।                                                              |                       |
| पुस्र मान्यान्वर्द्धनीतिकेशाः यथां बेदाना वस्त्रियम्बारी                                                             | 8                     |
| प्रदे वस्त्रपंच्यत् वार्तनात्या या चे नच्य प्रतिशे च वर्तना ।                                                        |                       |
| क्रमो को गच्छ पत्रि तर्व के द्विया मोलंबीयु बाति तिच्छा करिरैः                                                       | 1                     |
| जुनो हागसर्वना वं तंपन्तु वं तं होत्रिकांना वं तें जुन्हि ।                                                          | ¥                     |
| पाने क्रियानुमां जानके पानिर्देशित सुक्रमेतु हुनेकर                                                                  | •                     |
| कर्ष सुद्ध पुनेपी पितुन्यो । कस्तु अध्यतिकपीती प्राथमितः ।<br>मापुर्वतीत वर्ष केषु हेतुः । सं पंपाली तुन्यते पालकेदः | 4 [4]                 |
| •                                                                                                                    | 2 2.3                 |
| पद तें हुन्नाः संकुष अधितीर्न् विद्येका प्रवं प्रत हा न्यार्थन ।                                                     |                       |
| क्रमिश्क्रीन्वर्गनं प्रेचीत् कोर्न्य यो शक्क्षणं अञ्चित                                                              | •                     |
| अधेर्वतं परि मीमिन्नेक्तः वं मोर्चुन्त पर्वताः वेदंशा प                                                              |                       |
| नेद को पूज्यक्ति। व्यक्तिका पुत्रक्तिप्रकार क्षेत्रकारे<br>इससी कर्म मानि विद्यार सियो नेपालंकुत सोन्याकीस्।         | •                     |
| इन वर्जामी सेंड्जा सार्थित हुंचा कुट्टा नाव्यत्ते ।                                                                  |                       |
| कुर पराञ्चल का का का किया है। जा का                                              | •                     |
| प्रीराधिकारी जानींना हैनेन्यों हुन्ने बाह्य सम्बन्ध                                                                  | 4                     |
| वी सुधी हुन्बार विशेष्ट्री के पूर् सिन पर्युक्तिमी शावकेंद्रसम् ।                                                    |                       |
| वे इरेडिन चितुनकार्य हेथे। या प्रतिक्रियाल पट्टेन शुक्रस्थ                                                           | ₹ [₹₹]                |
| यो असीः संस्थापनाः सिनुष् यस्त्रहरूपाः ।                                                                             |                       |
| ये जन्म जन्म प्रशास के के किया है।<br>वेर्ड क्यार्जि को बात वेर्ड के प्रशास किया जा                                  | 11                    |
| नुस्तरेक्षा नि सँव सुक्रम्तः वर्षिरीक्षीः।                                                                           | **                    |
| प्रशासीय मा वह शिवह हिंगे मधी                                                                                        | (PVI) pg              |
|                                                                                                                      |                       |

य त्यमीय समर्ववृत्यस्तम् निर्वापया पुनीः । कियाम्ब्यत्रे सेहतु पाकदूर्वा व्यक्तिशा शीतिके शीतिकावति स्नाविके स्नाविकावाति । मुण्डूक्यार्थं सुसर्गम इमंस्वर्शीयं हर्षिय

स्वार्य रहिये क्षेत्र क्षेत्रोती—बीच विश्व पर्यंत्र समेरि ।

१३

१४ [२२] (१८८)

( १७ )

[ द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥ स्० १७-२९]

१४ देवश्रवा यामायतः । १-२ सरण्यूः ३-६ पूपाः ७-९ सरस्वतीः १०-१४ आपः, ११-१३ सोमो वा । त्रिष्दुप्, १३-१४ अनुष्दुष्, १३ पुरस्ताद्पृहती वा।

| त्वन्द्रा बुद्धित्र वहुतु कुणाता ताव विश्व भुवन समात ।                           |    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| <u>य</u> मस्य <u>माता पेर्यु</u> द्यमाना <u>म</u> हो <u>जा</u> या विवेस्वतो ननाश | ?  |              |
| अपौगूह <u>समृतां</u> मत्र्येभ्यः कृत्वी सर्वर्णामद्दुधिवस्वते ।                  |    |              |
| <u> जुताम्बिनायमरुवत् तवासी क्लंहादु द्वा मिथुना संरूप्यू</u>                    | ?  |              |
| पूषा त्वेतरच्यवियतु प्र विद्वाः नर्नेष्टपशुर्भुवंनस्य गोपाः ।                    |    |              |
| स त्येतेम्यः पारं व्यत् पितृम्यो ऽग्निर्नेवेम्यः सुविद्विर्विर्मयः               | Ę  |              |
| आर्युर्षिम्बायुः परि पासित त्या पूपा त्वा पातु प्रपेथे पुरस्तात ।                |    |              |
| पत्रासंते सुकृतो यञ्च ते <u>ययु</u> स्तत्र त्या वेवः सं <u>वि</u> ता वेघातु      | 8  |              |
| पूर्वमा आज्ञा अनु बेद् सर्वाः सो अस्माँ अमेयतमेन नेपत् ।                         |    |              |
| स्वस्तिवा आर्चुणिः सर्वे <u>बी</u> रो ऽर्पयुच्छन् पुर एंतु प्र <u>जा</u> नन्     | ч  | [२३]         |
| प्रपेचे पुथार्मजनिष्ट पूपा   प्रपेचे विवः प्रपेचे पू <u>र</u> िव्याः ।           |    |              |
| दुमे अपि पियती सुधस्थे आ च पर्रा च चरति प्रजानन्                                 | Ę  |              |
| सरस्वतीं देवयन्तों हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमनि ।                                 |    |              |
| सर्रस्वतीं सुकृती अह्नयन्त सर्रस्वती वृाशुषे वार्ये दात                          | હ  |              |
| सरस्वति या सर्थं युपार्थं स्वधार्मिर्देवि पितृमिर्मर्दन्ती ।                     |    |              |
| आस्यास्मिन् वर्हिषि माद्यस्वा डनमीवा इप आ धेतासो                                 | C  |              |
| सरस्वतीं यां <u>पितगे</u> इर्वन्ते विश्वणा <u>य</u> ज्ञमि <u>मि</u> नक्षेमाणाः । |    |              |
| सङ्ख्यार्थमिळो अत्र माग रायस्पोष्ट पर्जमानेषु धेहि                               | 3  |              |
| आपो अस्मान् मातरं शुन्धयन्तु घृतेनं नो घुतुष्वं पुनन्तु ।                        |    |              |
| षिम्ब हि रिप्रं मुबहन्ति देवी किव्हिन्यः शुचिरा पूत एमि                          | १० | · [२४] (१५८) |
|                                                                                  |    |              |

| [de t € 15 d 11                    |
|------------------------------------|
| **                                 |
| 3.6                                |
| 11                                 |
| (18 [P4] (177                      |
|                                    |
| रमेकः, रशं जज्ञादरियो ।<br>द्वार । |
| \$                                 |
| R                                  |
| *                                  |
| ¥                                  |
| ٠ [٩٩]                             |
| •                                  |
| •                                  |
| e (to                              |
|                                    |

| [0 J, H+ E, K+ 5+]                                                                                                 | [ {88 } ]                      | [ ऋधेदा। म० १०, स्• १८, म• ९ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| ग्नुहस्तां <u>नु</u> ।इद्यंने। मृतस् <u>या</u> —ऽस                                                                 | म क्ष्याय पर्नेस चलाय ।        |                              |
| नद्भेव त्वसित् वय सुधीस वि                                                                                         | वेध्या स्पूर्धी अमिर्माती नयम  | ٩                            |
| उर्प सप मातर भूभिभुता मुन्द                                                                                        |                                |                              |
| कणंग्रदा युध्तिवृद्धिणावत प्र                                                                                      |                                | १० [२७]                      |
|                                                                                                                    | र्वाधयाः मृषायनासी भन्न सूषः   |                              |
| माता पुत्र यथं सिचा ऽः                                                                                             |                                | 88                           |
| बुच्झ्रेंमाना पृथिवी सु तिप्तर                                                                                     | नु सहस्र मितु उप हि अर्यन्ताम  |                              |
| ते गुहासी घृतुत्र्युती भवन्तु                                                                                      |                                | 12                           |
| उत ते स्तभामि <u>पृथि</u> षी त्व                                                                                   | त पर्राम्म लोग निव्धनमा अह     | रिंपम ।                      |
| पुता स्थूणां पितरी धारयन                                                                                           | तु तेऽत्रां यम सार्वना ते मिनो | नु १३                        |
| <u>प्रतीचीने</u> मामहनी प्र्यां प्रणी                                                                              | मिया दंधू.।                    |                              |
| मृतीची जग्रमा वाच मन्धे र                                                                                          | <u>ज</u> नर्या यथा             | ३४ [२८] (१७६)                |
|                                                                                                                    | مهدي والمراه المواقطية         | ,                            |
| [सप्तमोऽप्यायः ॥०॥ घ० १-३०                                                                                         | ] ( १० )                       |                              |
| ८ मधितो यामायन , भृगुर्वार्वाणयो, भागयद्ययवनी घा । आपः गायी चा,<br>१ उत्तरार्थयस्य अर्जायोमा। अनुष्टुप्, ६ गायथी । |                                |                              |
| नि वेर्तध्व मानु गाता ऽस्मा                                                                                        | न र्त्सिपस्त रेवतीः ।          |                              |
| अभीपोमा पुनर्वसू असमे ध                                                                                            | रियत र्थिम्                    | ?                            |
| पुनरेना नि वर्तय पुनरेना न                                                                                         |                                |                              |
| इन्द्रं एणा नि यंच्छ त्वृशिरे                                                                                      | ना उपार्जनु                    | २                            |
| पुनिता नि वर्तन्ता मुस्मिन्                                                                                        |                                | ·                            |
| इहेवाग्रे नि धारये ह तिप्ठत्                                                                                       | या र्यि                        | 3                            |
| यश्चियान न्यर्यन सुज्ञान य                                                                                         | त् पुरायंणम् ।                 |                              |
| आवर्तन निवर्तन यो गोपा                                                                                             |                                | 8                            |
| य <u>उदान</u> ह न्ययं <u>न</u> य <u>उ</u> दा                                                                       | _                              |                              |
| आवर्तन निवर्तन मर्पि गोप                                                                                           |                                | ч                            |
| 01 0 0 10                                                                                                          | 10 000 0 010                   |                              |

आ निवर्त नि वर्तम् पुर्नर्न इन्द्र गा देहि । जीवार्मिर्मुनजामहे

स• ८१

Ę

(323)



त्वां यज्ञेष्वींळते 🔾 🖼 प्रयत्यंध्यरे । त्वं वसूनि काम्या वि वो मने विश्वां द्धासि वृश्कुं विवेक्षसे

त्यां युद्रेष्ट्रत्विजं चार्रमश्ले नि पेंदिरे। पुतर्पतिक मनुपो वि यो मदे शुक्र चेतिप्ठमक्षिमिर्विवक्षमे

असे शुक्रेण शोचियो क पंथयसे बृहत्।

अभिक्षान्त्रेन् वृपायसे वि धो मवे गर्भ वृधासि जामिपु विवेक्षसे

( 27)

१५ वेन्द्रो विमन्। प्राजापस्यो चा, वासुन्रो वसुछदा । इन्द्र । पुरस्ताद्यृष्टती, ५,७,० अनुस्दुय्। १५ त्रिस्ट्य ।

कुष्टं शत इन्द्रः कस्मिद्यय जने <u>मि</u>त्रो न श्रूपते । क्तरींणा वा यः क्षये गृहां वा चक्रंपे गिरा इह शुत इन्द्रों अस्मे अद्य स्तर्थे वुद्रपूर्चीपनः ।

<u>मित्रो न यो जनेष्वा यश्चिके असा</u>म्या महो यस्पति. शर्वसो असाम्या महो नुम्णस्य तूतुजिः ।

मुर्ता वर्षस्य धृष्णोः विता पुत्रमिष पिपम् युजानो अध्वा वार्तस्य धुनी देवो देवस्य वजिव ।

स्पन्ता पथा विरुक्मता सुजान स्तोष्यध्वन.

त्वं त्या चिद्वातस्याभ्वामां ऋजा तमना वर्हध्ये । ययोर्विवो न मत्ये। यन्ता नकिर्धिदाय्ये

अधु ग्मन्तोशनी पृच्छते वां कर्दथी नु आ गृहम्। आ जेग्मथु पराकाव् दिवश्च ग्मश्च मत्यम्

आ न इन्द्र पृक्षसे ऽस्माक् ब्रह्मोर्यंतम्।

तत् त्वां याचामुहेऽव शुष्णु यद्धलमानुपम्

Ę

S

c [4] (२०२)

8

2

3

X

[8]

ч Ę

O

(209)

| क्रोस्(स्थ,नं रं] [≒ळ]                                                                                                                         | [de ter€ t           | ų d   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| <u>अक</u> ुमी वृत्त्कृपि वो अ <u>कृत्तुः द</u> ुश्चर्यद्वो जर्वानुवः ।                                                                         |                      |       |
| त्वं तस्यामिकान् वर्वपृतिसर्वं कृत्यय                                                                                                          | <                    |       |
| त्वं में इस्त्रू हुए सूरि प्रत लोगांता कृतियाँ ।                                                                                               |                      |       |
| पुरुषा मृ वि पूर्वपा नर्वना होत्यवी वथा                                                                                                        | 3                    |       |
| त्वं तात् पृष्ट्यार्थ पेत्वयो हुन् कांग्रीण सूर वात्रियः ।<br>गुस्र वर्गी कश्चीन्सं विश्वयं गर्भजसम्बद्धाय्                                    | ₹ [v]                |       |
|                                                                                                                                                | 1 1-3                |       |
| मध्य ज्ञा ते इन्द्र बुल्यालेक काम्ब्राले दूर बक्तिकः ।                                                                                         |                      |       |
| वज्र शुन्तिस्य कुम्मपा आतं विन्तं भुवाविभिः                                                                                                    | 11                   |       |
| मानुवर्विग्नित् भुर परवी पुरेशे पुरेश्मित्वीय ।                                                                                                | <b>१</b> १           |       |
| मुर्परेपंत आसी सुद्ध स्वांग विश्वयः<br>अस्ये ता तं इत्या सन्तु सरणः अर्विज्ञन्तीवपुरस्काः।                                                     | 1.4                  |       |
| अस्य पर व वृत्र संपु अस्य अस्याविष्ठाः<br>विद्यानु वान्ते भूगां भेतृन्ये न वेजिषः                                                              | 2.5                  |       |
| <u>अक्स</u> ्या पहुंचती वर्षीत क्षाः सार्वीभि <u>त</u> ीयानांस् ।                                                                              | 17                   |       |
| मुख्यं परि अव्शिविद् हिन्यार्थे नि विश्वयः                                                                                                     | £¥.                  |       |
| पिर्शेष्टिंश्हेंन्द्र सूर् सोर्थ मा स्वित्या बस्तवानु बसु सन्                                                                                  |                      |       |
| पुन क्रीपस्य गुजुता हुपानां अक्षयं गुवा देशतस्त्रकी कः                                                                                         | १५ [८]               | (+(w) |
| ( 1)                                                                                                                                           |                      |       |
| क्षेत्रों सिश्वय सम्मान्य <b>व्यासन्त्रों क्</b> ष्युक्त । इत्यू: ) मार्गतः १ - क वि                                                           | (बुद्ध ५ व्यक्तिकारी | च्यी। |
| वर्णमा इस्र वर्जनस्थि । इस्ति वर्णा विजेतानाम् ।                                                                                               |                      |       |
| ध रमपु दार्परपूर्णाची मूच वि संसामिदंदमाना वि राजीना                                                                                           | <b>t</b>             |       |
| ह <b>ी</b> मोरपु या यमें सिदे यस्ति नहां नुवेर्न्ययमं पूज्या मुंदर ।                                                                           |                      |       |
| क्रमुवीर्त रूपुरमा पर्यम् छत्। अत्र क्योप्ति वार्तस्य मार्न विद                                                                                | ₹                    |       |
| मुद्दा बन्ने द्वितंत्रवित्रह्मा गर्न हो। यसंस्था बन्ही वि सूर्वितिः।                                                                           |                      |       |
| आ तिप्तति वृषया नर्नभूतः इन्हा वार्नस्य वृषिभेषकुरवर्तिः<br>ना चित्र वृष्टिवृष्याः स्वा वर्षाः इन्हा सर्वा <u>रित्र</u> इतिवृत्ति वृत्तिन्ति । | ŧ                    |       |
| भार बांच मुक्त केंद्र कर्युं विद्युति वाला यथा वर्धाय                                                                                          | ¥                    |       |
| ना गुप्ता विश्वीया मुत्रयोगः पुत्र मुद्रशासिया जुनार्थ ।                                                                                       | -                    |       |
| तनुष्यं पर प्रदेशका पुरुष कर्मावंशी बाकुवे अर्थ                                                                                                | 4                    | (+++) |
|                                                                                                                                                |                      |       |

(१३३)

स्तोमं त इन्द्र विम्रद् अंजीजम् न्नर्पूर्व्यं पुरुतमं सुदानंवे । विद्या संस्य मोर्जनमिनस्य या दा पशु न गोपाः कैरामहे ६ माकिनं पुना सुख्या वि यौपु स्तवं चेन्द्र विम्रद्स्यं च ऋषेः । विद्या हि ते प्रमंति देव जामिव वृद्मे ते मन्तु सुख्या शिवानिं ७ [९] (२२४)

#### (88)

६ ऐन्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा, वासुफो वसुक्रमः । इन्द्रः, ४-६ अध्वनौ । स्रास्तारपङ्किः, ४-६ अनुष्टुप् ।

इन्द्र सोर्म<u>मि</u>म पिंब मधुमन्तं चुमू सुतम् । असमे र्यिं नि धार्य वि यो मदें सहस्रिणं पुरुवसो विवेक्षसे 8 त्वां युक्तेमिनुक्थै कर्प हुव्येमिरीमहे । शर्चीपते शचीनां वि वो मवे अप्ठं नो धेहि वार्यं विवेक्षसे P यस्प<u>ति</u>र्वायी<u>णा</u>मसि र्धस्य चोविता । इन्द्रं स्तोतृणामे<u>वि</u>ता वि <u>वो</u> मब् <u>वि</u>यो न <u>पा</u>ह्यहं<u>सो</u> विधेक्षसे 3 युव शंकी मायाविना सशीची निरंमन्थतम् । विमुद्देन पदीं छिता नासंत्या निरमंन्थतम् V विभ्वे देवा अंकृपन्त समीच्योर्निप्पर्तन्त्यो । नासंत्यावबुवन् देवा पुन्रा वहताहिति मधुमन्मे पुरायेण मधुमृत् पुनुरायनम् । ता नी देवा देवतेया युव मधुमतस्कृतम् ६ १० (१३०)

#### ( २५ )

११ पेम्द्रो विमदः, प्राजापत्यो वा चासुको यसुरुद्धा । स्रोमः । आस्तारपञ्चितः ।

मुद्रं नो आपि वातय मनो दक्षमुत कर्तुम् । अधा ते सुख्ये अन्धेसो वि द्यो मद्रे रणुन् गाद्यो न यदिन विवेक्षसे १ प्रुविस्पृश्चेस्त आसते विश्वेषु सोम् धार्मसु । अधा कार्मा इमे यम् वि द्यो मद्रे वि तिंग्डन्ते वसूयद्यो विवेक्षसे २ , उत द्यतानि सोम ते प्रार्ह मिनामि पाक्या । अधा पितेष सूनदे वि द्यो मदे मूळा नी अभि चिद्यधाहिषेक्षमे ३

| क्रम्प्रोडी सम्बद्धाः ४ तः ] (सर्)                                                                                 | that could                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| क्षमु प्र चेन्दि <u>ची</u> तमुः  कार्यकोऽनुसौं ह्र्य ।                                                             |                             |
| कर्तुं का होत्र जीवने वि को वर्ष जारण प्यस्ती के विवेतना<br>तब के क्षेत्र करियमि निर्वासको जुल्किने ।              | ¥                           |
| त्यु व्य कानु सारवानु । नवायाता प्रत्युवर ।<br>कूर्यप्यु पीर्पास्तानो वि हो यह हुने सेर्बन्तनुनिर्म विकास          | ۲[۱۱] ۲                     |
| प्रमु को क्षेत्र प्रमति पुरुष्य विभिन्ने वर्गतः।                                                                   |                             |
| तुम्यातंत्र्योपि प्रतिको वि हो क्ष्रे विश्वां तुरस्कृत पुर्वता विश्वते ।<br>सं तो बोम तुश्वतां होता सम्बन्धा स्व । | •                           |
| केर्य राज्यान विको वि हो वर्ष भा भा प्रदर्शन हैक्सा विकास<br>स्व की सेम सुकर्त विदेशियोग जागृहि ।                  | v                           |
| क्रेज़िनचेंग्रे बच्चो वि हो वर्ष हुई। वर्ष गुत्रवहा विवेशस                                                         |                             |
| त्वं श्री पूषकृत्ये न्यांस्थलो क्रियः तत्ताः।<br>यत् प्री दर्कते तत्तिये वि श्री अनु पुरर्वज्ञायकोषकांती विवेदते   | 3                           |
| जुने जु स दूरों बहु   इन्होंस्व वर्षत हिया ।<br>जुने जुरों करों दुरों कि के बहु   दुरों विशेष्य वर्षपुर्दिक्य है   | ,                           |
| <u>अर्थ निर्माण कृतिको । पानी इत्तर्भ</u> मोर्मदा ।                                                                | -                           |
| अर्थ तहरूल मा गई नि क्षा महे   नाम्बे चोष्यं चं तारिकृतिर्वसक                                                      | 65 [55] (44)                |
| (१६)<br>१ वस्त्रो स्थिर सामस्त्रो या, याद्यात स्वर्ता कृता अनुस्त                                                  | प् ६ श स <del>मिल्</del> ड। |
| व सम्बन्धे करीयाः स्तुत्रसं धनित शिक्ताः ।                                                                         | *                           |
| य पूजा शिद्धांचाः पूचा अस्तिन् अस्ति।<br>यस्य स्वरूपीयां युक्तार्थामुनं करोः ।                                     | •                           |
| विषु स्य वैद्याति विभागिकंत नुप्तिभाष                                                                              | ₹                           |
| स मंद्र सुप्रकृतियाः जिन्दुर्व कुच वृत्त ।<br>जुलि प्लुप्ट कुचमति । जुले हु आ पुंचायति                             | 3                           |
| मुसीवृद्धि का नेबकेक्साब्ह के केंग्रेट ।<br>ज्ञान त्येत देशकार ज्ञान में का मेंबाताह                               | •                           |
| <u>त्रती</u> न्ये पु सार्थ <u>ने</u> विश्वेषां वाषुवन्                                                             | ¥                           |
| क्रवंचित्रकारी-क्राव्यक्षा रचांत्रास् ।<br>सन्दि स यो कर्मिता विशेष शासकमका                                        | ~ [t1] (trt)                |
| all a malen sesse strenger                                                                                         | 121.31                      |

| क्रम्पूरा श्रीक सं, सम् का पं तत् ] [प्रेडट]                                                                                                                                                                                      | (और रेक क्य रेक <sup>हो न</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| तं व्यापं वनुसान्। जर्मामा पुरं पुरानं वर्षत्रे अन्तः ।<br>जन्मा परत्रोजनामाधिनका वर्षाः अर्थता उपायस्यान                                                                                                                         | ,                               |
| जाने में नेतरे प्रस्पाहरतं श्रिपाच्यु बस्तुंप्पात् संस्कामि ।<br>सुप्तिमेरी सम् वृत्तेन इत्त्या गर्युचा जस्य वि र्जनाति वेर्द                                                                                                     | [#] •5                          |
| बस्त्रीतुमा दुंग्रिमा जात्वातः बस्त्री द्विती ज्वानि मेन्याने भूत्याम् ।<br>इत्तरो देवि वद्वी ने दुंबले य है बहुति य है वा बहुतस्य                                                                                                | 11                              |
| विन्त्री पानां नर्द्रशे पेषुयोः वर्षिक्ष्या प्रत्येशा वर्षेणः।<br>तुत्र अपूर्वेनती पत्र तुपसांः स्त्रणे सा निर्ण वर्ष्ट्रो कर्व पत्र                                                                                              | 19                              |
| पुत्तो जगार पुरस्कोगरी स्थित्यों हिए को एक्के वर्धमार ।<br>भारतिन क्रामोनुनारी विकासी व्यक्कियानकोति हमिर                                                                                                                         | 7.7                             |
| बृहर्षपद्धयो अंक्सुको अर्थी तुस्यी शुक्त विविद्यो कछि वर्धेः ।<br>अन्यस्यां इत्त्रं विक्री किंगाय वर्षा मुख्य नि वृत्रे डेलुकर्धः<br>तुत्र ग्रीवस्त्रं अञ्चयद्वर्धन सम्बोद्धयत्त्रत्व वर्वव्यव्यक्ति ।                            | śĸ                              |
| क्व इमार्याद स्थितिमर्ग माइन् इस् शह समू वि विप्तवक्ये                                                                                                                                                                            | \$4 [\$n]                       |
| बुक्तान्त्रमेके कप्तिकं संस्थाने हैं किंग्सीन क्रमीन क्रमीन ।<br>गर्मे शुक्ता क्रमिते कुरुक्ता स्वयंक्रमते हुप्तत्रेग्ती निर्माप्त<br>क्षेत्रमति क्षेत्रमंत्रमान द्वीरा । मुक्ता अनुं पूरिव व्यवस्य ।                             | 1€                              |
| हा पूर्व कुर्तानुस्को कः प्रतिकेतना करता दुस्ताः<br>वि क्षोप्रवानो विश्वेष अनुस् वर्षानि सर्वे तृति पर्सवृतेः ।                                                                                                                   | ţw                              |
| सर्व में देवर संद्विता सर्वम्   वित्र सर्वत्वत् ज्ञातिका<br>भवत्ये प्राप्ते वर्षमानस्थातः वित्रकतं ज्ञातिकाः<br>भवत्ये प्राप्ते वर्षमानस्थातः वित्रकतं चित्रकतं प्राप्ते वर्षा                                                    | ₹<                              |
| सर्पत्र प्राप्त चर्चारा स्थापन स्<br>स्थापन स्थापन | 13                              |
| मार्गमिद्रम् नि नेमुनन्तुं इति पुर्व वर्षते वसूबान्                                                                                                                                                                               | *• [†4]                         |
| अर्थ को बाज्रों बुद्धभा विश्वति । अतः स्वर्कत्य कुकतः पुरिवान् ।<br>बाबु बहेका प्रयो अण्यानिक । वर्षान्यकी विश्वविकारिक<br>बुधेर्युक्ते निर्वता नीमवुद्धीः स्वती बच्चा व वेदान्य पुरुवार्यः ।                                     | 19                              |
| अनेर विन्धे मुर्वन प्रपात इन्होंच नुम्बहर्षके नु हिस्सेव                                                                                                                                                                          | #9 (tw                          |

(828)

ऋ• ८२

| वृवाना माने प्रथमा अंतिण्ठन् कृन्तर्वादे <u>पामुपंत</u> उदायन् ।                                                                            |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| वर्षस्तपन्ति पृथिवीर्मनुपा द्वा वृर्चुक वहतः पुरीपम्                                                                                        | २३                                   |
| सा तें जीवार्तुरुत तस्य विद्धि मा सीताहगर्प गूह, समुर्ये ।                                                                                  |                                      |
| आवि. स्वं: कुणुते गृहते बुस स पादुरंस्य निर्णिजो न मुच्यते                                                                                  | २४ [१९] (२७४)                        |
| ( २८ )                                                                                                                                      | •                                    |
| (१२) १ इन्ट्रस्तुवा बसुकपत्नी ऋषिका २,६,८,१०,१२ इन्ट्र ऋषिः। ३,४५,७,९,११<br>२ ६,८ १०,१२ पेन्ट्रो बसुको वेषताः १,३,४,५,७९,११ इन्द्रो देपताः। | ' पेन्द्रो घसुक अपि ।<br>त्रिम्डुप्। |
| वि <u>ष्वो</u> हार् <u>य</u> न्यो <u>अरिरांजुगाम</u> ममेदह न्वर्शुगु ना जंगाम ।                                                             |                                      |
| ज्ञियाद्भाना उत सोमं पर्पायात् स्वांशितु पुनस्तं जगायात                                                                                     | 3                                    |
| स रोर्ठवद्वृप्मस्तिग्मश्रृद्धो वर्षम् तस्थो वरिमुद्धा पृथिन्या ।                                                                            |                                      |
| विश्वेष्वेन वूजनेषु पामि यो में कुक्षी सुतसीमः पूणाति                                                                                       | २                                    |
| अदिणा ते मुन्दिनं इन्द्र तूर्यान् तसुन्वन्ति सोमान् पिर्वसि त्वर्मपाम् ।                                                                    |                                      |
| पर्चन्ति ते बुपुमाँ अतिम् तेषाँ पृक्षेण यन्मेचवन् सुयमान                                                                                    | ą                                    |
| डव सु में जरित्रा चिकिद्धि प्र <u>ती</u> प शापं नुद्यो वहन्ति ।                                                                             |                                      |
| लोपाश' सिंह पृत्यश्चेमत्सा क्रोप्टा वेराह निरंतक्त कक्षान                                                                                   | ß                                    |
| कथा ते एतवृहमा चिकेत गृत्सेस्य पार्कस्तवसी मनीपाम् ।                                                                                        |                                      |
| त्व नी विद्वाँ क्षेत्रुथा वि वीचो यमधैं ते मघवन् क्षेम्या धू                                                                                | ч                                    |
| पुवा हि मां तुवसँ वर्धवन्ति विविश्वनमे बृह्त उत्तेग् भूः।                                                                                   |                                      |
| पुरु सहस्रा नि शिशामि साक मेश्च हि सा जानेता जुजाने                                                                                         | ६ [२०]                               |
| एवा हि मां तुवसँ <u>जुजुरु</u> ग्र कर्मन्क <u>र्म</u> न् वृर्पणमिन्द्र देवा ।                                                               |                                      |
| वधी वृत्र वर्षेण मन्द् <u>सा</u> नो ऽपं व्रज मीतुना वृाशुपं वम्                                                                             | 's                                   |
| देवास आयन् पर्श्रूरेविभ्रम् वर्ना वृध्यन्तो अमि विद्धिरोपन् ।                                                                               | •                                    |
| नि सुद्धे । द्यती वक्षणासु यञ्चा कुर्पोट्टमनु तद्दहन्ति                                                                                     | c                                    |
| शुरं प्रत्यर्श्वं ज <u>गा</u> रा डिव्नं <u>त्रो</u> गेन व्यमित्मारात् ।                                                                     |                                      |
| वृहन्तं चिद्दहृते रेन्धयानि वर्यद्वत्सो वृष्यम अञ्जीवान                                                                                     | 9                                    |
| सुपूर्ण इतथा नुसमा सिपाया विरुद्ध परिषद् न सिंह.।                                                                                           |                                      |
| निषुद्धश्चिन्महिषस्तुर्पार्वान गोधा तस्म अयथं कर्षवृतत्                                                                                     | १० (२८४)                             |
|                                                                                                                                             |                                      |

(m)

क्<u>रे</u> व <u>ना</u> यो व्यक्तादि <u>जाका क्र</u>मुख्यू स्तोज्ञं सुरव्यवजीव ।

क्तिन पुरुषां प्रस्तुत्वी संदक्ति । सूर्य क्योति तुन्दी सुख्याताः ज्ने सर्गीपिः तुशर्मी अमुकुर् वे दिनेक्ते तुम्बर्धः सोने प्रक्षे । पुरामुक्षणे मो माहि पार्मान् पुरि वर्षो वृश्ति नार्न प्रीरः (M) ८ देल्ही बद्धकः । दल्हा । विश्वपूर्

तेम्पों मोबा अवर्षं कर्षकृतः से ब्रह्मर्लः स्ट्रिसीयुक्त्यप्रैं ।

म्हलोद (अक्टबर क, ९)

\* \* 66 [65] 44g

ine f a termina

| अध्वर्षवो ह्विप्पन्ति हि मृता ऽच्छाप इंतोश्तीर्रशन्त ।                                                                           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| अव याभ्यस्टे अहुणः सुवर्णः स्तमास्यध्वमृतिमुद्या सुंहस्ताः                                                                       | २           |
| अध्वर्षे <u>वो</u> डप ईता समुद् <u>र</u> मुपा नपीत हुविपी पजध्वम ।                                                               |             |
| स वो व्दवूर्मिम्या सुर्पूत तस्म सोम मधुमनत सुनोत                                                                                 | 3           |
| यो अनिष्यो वीर्चयुप्स्वर्धन्त ये विप्रांस ईस्टेत अध्वरेषु ।                                                                      |             |
| अपाँ नपानमधुंमतीरूपो द्या यामिरिन्द्रो वावध वीपांप                                                                               | ૪           |
| पामिः सोमो मोव्ते हर्पते च कल्याणीभिर्युवतिमिन भर्य ।                                                                            |             |
| ता अध्वर्षी अपो अच्छा पेरेहि यवृत्तिस्त्रा ओषंधीमिः पुनीतात                                                                      | ५ [२४]      |
| एवेद्यूने युवतयो नमन्त यदीमुक्तश्चे श्वातित्यच्छ ।                                                                               |             |
| स जीनते मनेसा स चिकिने अध्वर्षयी धिपणापेश्च वृषी                                                                                 | Ę           |
| यो वो वृताम्यो अर्क्षणोदु लोक यो वो मुखा अभिर्शस्तेग्मृश्वत ।                                                                    |             |
| तस्मा इन्द्राय मधुमन्तमूर्मि देवमार्वन प्र हिंणोतनापः                                                                            | ৬           |
| पास्में हिनोत् मधुमन्तमूर्मि गर्भो यो वेः सिन्धवो मध्य उत्से ।                                                                   |             |
| धूतपुष्ट्रमीहर्चमध्वरेष्वा ssपी रवतीः शृणुता हव मे                                                                               | 6           |
| त सिन्धवो मत्सरमिन्द्रपानं मूर्मि प हेत् य चुभे इपीर्ति ।                                                                        |             |
| मुक्युतमीशान नेमोजां परि चितन्तु विचरन्तुमृत्सेम्                                                                                | ۹,          |
| आवर्ष्ट्रतितार्धं न द्विधारा गोपुयुधो न नियुव चर्रन्तीः ।<br>ऋषे जनिञ्जीर्मुवनस्य पदी—रूपो यन्दम्य सुबुधः सयोनी                  | າ - ໂລເປັ   |
|                                                                                                                                  | १० [२५]     |
| हिनोता नो अध्युरं देवयुज्या हिनोतु बह्म सुन्ये धनानाम ।                                                                          |             |
| ञ्चतस्य योगे वि व्यध्वमूर्यः श्रुब्हीवरीर्मूतनाम्मम्यमापः                                                                        | <b>१</b> १  |
| आपी रेवती क्षर्यथा हि वस्य कर्तुं च मुद्र चिमुधामृतं च।                                                                          |             |
| गुपश्च स्थ स्वपुत्पस्य पत्नी सर्रस्वती तर्त्रुणते वर्षो धात ।<br>पति यवाणो अर्द्धश्रमायती चूंत पर्यासि विश्वतीर्मधूनि ।          | १२          |
| <u>नतः पदापा अहत्रमापताः पृत परातः स्त्रात्रामपूर्वः ।</u><br>अ <u>ष्युप्रिर्मनंसा सर्विदानाः इन्द्रायः सोम् सुपृतं भर्यन्ती</u> | १३          |
| एमा अन्मन् रेवर्षात्त्रांवर्धन्या अध्वयवः माव्यंता ससाय ।                                                                        | ६२          |
| नि वृद्धिपि धत्तन सोम्पासो ऽवां नप्त्रां सविद्रानासं एन।                                                                         | १४          |
| आग्मुन्नार्य उड्डातीर्बृहिरेद् न्यध्युरे असद्न् देव्यन्ती ।                                                                      | . ~         |
| अध्वर्षव सुनुतेन्द्रीय साम-मर्भुद् व सुशको देवयण्या                                                                              | १५ [२६](३०) |
|                                                                                                                                  |             |

| अन्तेष्ठा सम्बद्धाः १ ] [वृत्ते]                                                                                                                                                                              | { zie te, € 11 ± 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (११)<br>११ कस्य प्रमुखः । सिन्ते ईसाः । सिन्तुर्                                                                                                                                                              |                    |
| आ जो नेनातामुचे रेतु संस्तो विश्वेभिस्तुरेस्तती वर्णकः ।<br>तेभिनुंचे संप्रकाणं सरेत् तर्णस्तो विश्ववे दुविता सर्वत्र<br>यसि चित्रसर्ती दुवित्वं करूपाः दुतस्यं पद्मा अनुसा विवास्तः ।                        | t                  |
| यत <u>पित्रमा</u> इंत्यन बनाया <u>इतस्य यस बनुता त्यास्य र</u><br>उत्त स्वे <u>त्र कर्नुना</u> सं स्वेतः येपी <u>तं क्ष्में वर्त्ता जनुत्या</u> त                                                             | 8                  |
| जनारि <u>पीतिस्तेतुप्रकारे स्त्री</u> चें व बूस्स्यूनं <u>प्रस्कृतः</u> ।<br>जन्याकान सुविदानं सूनं स्वतंत्रः <u>जन्याकान्यस्</u> त<br>निर्त्तवाका <u>या</u> स सर्वतिस्तृता यस्त्रतं व कूटा रिक्रिय जनार्यः । | •                  |
| भगों हा मामिर्द्वेमेमरहार हो असी चार्डस्कृत्युत स्पोत्                                                                                                                                                        | ¥                  |
| हरे ता हुंचा पुरश्नमित् का चर्छ शुक्काः हरोश तुकार्यन् ।<br>अस्य स्तुति वृत्तिवृत्तिकामा आ के हरवाह वर्ष बन्तु सर्वाः                                                                                         | ۱ [%]              |
| अम्बर्नेस स्वेतित पेर्याला असंस्य पूर्वा सूर्वेत सी।<br>अस्य करिद्ध असुंस्य सारी व्याल वा वर्षेत्र विश्वेत्रकाः<br>वि निवृत्ते स प्र व कर अंतु स्त्रो सार्वपृक्षिये नियतसः।                                   | •                  |
| नुमुन्धाने ज्ञारं इतकती अव्यक्ति पूर्वाञ्चल वरण                                                                                                                                                               | 4                  |
| नेतार्योचा पुरा <u>अभ्यत् चनुस्य स सार्यापृति</u> की विसर्ति ।<br>स्वर्ते प्रवित्ते कृतुस स्त्रपानुस्य वर्ती वृत्ते स कृति <u>लो</u> स्कृतित                                                                  | <                  |
| मुन्ता व शासन्तर्मि पूर्वति सिक्षेत्र बाह्य सिक्षे वाह्य सूर्व ।<br>क्रिके पह वर्षको अञ्चलकोत् । इक्किन्त्र क कर्तुन्य क्रोकेस्<br>मृतिर्वत्र सार्वे क्राया अञ्चलकोत् । व्यक्तिसमुन्तीः क्रेन्स्य स्वार्याच । | 1                  |
| पूर्ण पर पूर्व क्रियांनीकेंद्र ग्राम्यां नीर्विकार वर्षा कृत्याम्                                                                                                                                             | •                  |
| प्रस प्रकार कृषके पुत्रमीतृ—कुम स्तुत्वी अनुसार्वत शासी ।<br>स कृषकाय रहाँक्यिननार्थ—कुमसङ् शर्थरतस्त्रा स्त्रीवेद                                                                                            | \$\$ [&€] (H.)     |
| ( २१ )<br>१ सस्य सन्दर्भ । तम्मी । जन्मी, १-३ विदुष् ।                                                                                                                                                        |                    |
| व मु सम्मां विवस्तानार्थं नुस्रविक द्वितिदेवी अधि दू प्रश्लीहेता ।<br>इम्बारम्बर्ध द्वार्थं नुस्रवित्री यह सुम्बरणार्थाना दुर्बादति                                                                           | <sub>₹</sub> (н0   |

[3]

(388)

[#+1 K 11<sup>3+1</sup> [948] फ्रमोदा। मञ्च, म∞्य र र ] (\$8) ११ क्या देख्या । फिले देखा । विदुत्। आ भी देवा<u>अ</u>जूर केनू क<u>्रेल</u>े विन्यॅभिस्तूरेशक्ते वर्णकः । तमिन्यं प्रतायां मन्त्र वर्णता विन्ता बुद्धिः स्वान परि चिन्नर्रो इक्नि समन्त्रः हुतस्य क्या बसुद्धा विवासेत । कुत स्थेत कर्तुना सं क्येत अंधीत दुर्श क्येता अनुस्पात अवापि श्रीमिरतेनुस्तान स्त्रीचे व वृदस्तुचे कुन्तुची । ज्ञान्तरम तुनिवरनं जुर्व वर्षम्बा जुङ्गान्यसङ्ग क्रियंद्राक्रम्बाद स्वयंक्षिक्षेत्रः यस्यो उ देशः संक्रिता प्रजानं । मना वा नामिरवंडेपेनरक्कर हा अस्त्र पार्वतक्ष्यपूर्व स्वांत इवं वा मूंबा दुवकांभितु का बद्धं सुमनुत सबंधा तुमापंत् । [44] ب अन्य स्तृति जोतुन्तिसंज्ञामा आ ना स्टब्स्यम् कर्ष बन्द्र वार्याः भागदेश संस्कृति पंत्रसुन्य अमेका पुरुष सुनीय मीर १ श्रम्य सर्वोद्धा अनुरस्य संबोर्ष कन्नान का वर्षेत्र विश्रमानाः 4 वि भित्रते क प्र स कर जांग क्यो वार्वाप्रसिवी निम्पन्सः। नेतन्त्राने अवरें इंडर्मती अवस्थि पूर्वेत्त्रवर्धे करना बेताबंदुना क्ये अन्तर्भ स्तुका व धार्यद्वश्चिमी विवर्ति । सर्व पुरित्र इन्युत स्त्रवासुन् वहीं पूर्व न इतिहो स्ट्रेनित म्तुगा न सामलोति कुली जिल्लं बाह्ये वि हं बाह्ये धूर्म । तियो नह स्थेप्ये कुरुवर्गतो अग्निस्ति न स्वतृत्व कोर्कस् मारीकंत् सूर्व मुखा अञ्चलंका व्यक्तिस्मुचीः क्रुंकुत स्वनीया । पूर्वा पन पूर्वा शिक्षेत्रीतियः हुम्बा गीर्जनातु बर्जा प्रस्कान् क्र कर्म कुली कुर्बाहु कुत स्तुली ब्युकर्लय शामी। \$5 [64] (p प्र कामान कर्मकृतिकृतीय कृतकन्न वर्किएका असीवेत्

९ करन केनून। इस्ता । अनती, ५-६ वितुर।

य मु रमनार विचन्नावरणं सुकलि । दोर्सिन्देरी जुनि यु पुत्रीहेत्रः । अस्यक्रिकां प्रसर्वे प्रजीवन्ति । कर क्षेत्रकारकार्यको क्योपनी

| (34)                                                                                                                                                                                                        |   |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------|
| १४ लुसा भागक । विभ्वे ग्रेमा । जगक्षी ११-१४ प्रिष्ट्रण ।                                                                                                                                                    | } |     |       |
| अर्पुभमु त्य इन्त्रंपन्तो <u>अ</u> ग्रमे। ज्यो <u>ति</u> र्मर्रन्त उप <u>सो</u> र्युप्टिषु ।                                                                                                                |   |     |       |
| मुदी यार्पापृ <u>धि</u> थी चेत्तुाम <u>णे</u> ऽया कृवानामण् आ वृंणीमह<br>विषसृ <u>धि</u> क्वीरव् आ वृंणीमहे <u>मातृ</u> न् तिरन्पृन् पर्नताञ्ज्यणावेत ।                                                     | ? |     |       |
| अनागास्त्व सूर्यनुपासंगीमते मद्र सोगं सुजनो अद्या र्फणोतु न<br>यार्या नो <u>अ</u> द्य पृ <u>ष्</u> रिकी अनागसे। मुद्दी त्रियता सु <u>धि</u> तार्य मातर्ग ।                                                  | २ |     |       |
| उपा खुच्छन्त्यर्प वाधता <u>म</u> ुघ स्वस्त्य <u>र्</u> ग्धा सीमधानमीमहे                                                                                                                                     | ३ |     |       |
| इय ने बुखा मंथुमा सुर्वेज्यं ोवत् मुनिश्यों रेवती व्यूच्छतु ।<br>आरे मुन्यु दुर्विद्वेस्य धीमहि स्वस्त्यों चि समिधानमीमहे<br>प या सिस्री सुर्वेस्य रशिम <u>ि ज्योंति</u> र्भरेन्ती <u>ठपसो</u> व्युप्टियु । | ጸ |     |       |
| मुवा नी अध श्रविमे व्युच्छत स्वस्त्य प्रि सीमधानभीमहे                                                                                                                                                       | ч | [٤] |       |
| अनुमीया छपस आ चेरन्तु न उव्ययों जिल्ला ज्योतिया बृहत ।                                                                                                                                                      |   |     |       |
| आपुक्षातामुश् <u>यिना तूर्तुजिं</u> रथं स्वस्त्य <u>े</u> ग्नि सीम <u>धा</u> नमीमहे ।<br>भेष्ठं नो <u>अ</u> द्य सीव <u>त</u> र्वरेण्य <u>भा</u> गमा सुव स हि स्तिधा आर्स ।                                  | Ę |     | •     |
| गुयो जर्निजी <u>धिषणामु</u> र्ष चुवे  स्वस्त्यर्धीय समिधानमीमहे<br>पिर्पर्तु <u>मा</u> त <u>ष्ट</u> तस्य प्रवार्चनं  वेषा <u>ना</u> यन्मनुष् <u>यार्थं</u> अर्मनमहि ।                                       | v |     |       |
| विश्वा इबुम्राः स्पल्नेर्देति सूर्यः स्वस्त्यर्र्धाः समिधानमीमहे                                                                                                                                            | 6 |     | (opf) |

| मन्तामन्त्रं १९] [(धा]                                                                                                                      | fil to t         | <sub>L to</sub> é ( |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| नस्यु प्रस्तांकृतो निर्र उत्प्रस्थानसः क्रिन्नः । इत्ये व पुण्यमुक्ते                                                                       | •                |                     |
| अधि कुरायसम्बद्धाः नयानिकातियोग्निः । क्रियुक्तं अस्ति विकृत                                                                                | 4                |                     |
| वर्गासीमुन्त्रांना नृत वा करवीनाय । जीवेनिन्त्रवद्य वर्ग                                                                                    | 4                |                     |
| न क्यानार्थि वर्त स्थारमी तुम जीवति । तथा पुत्रा वि बांकृते                                                                                 | 3 [              | (H)                 |
| (W)                                                                                                                                         |                  |                     |
| प्र कार केत्या स्थापे तीत्रकात् था। १, ० ९, ११ तस्याः, ११ स्वीप<br>१४ तम् किराम किसा विश्वपु व सम्बर्धाः                                    | <b>₩ ₹ € {</b> 4 | . 16                |
| प्राप्तेषा भी कृत्यो कांदपनित अवज्ञेना हरित्ते वर्षेतामाः ।<br>सोर्मास्त्रम श्रीमानुबस्य प्रसा विभिनेत्रो नामुनिर्मातीसम्बानः               | ŧ                |                     |
| म मां विनेश्व न निर्देशिक पुरा क्षित्रा वस्त्रित्य द्वार नहाँगासीत ।<br>अभरत्यास्त्रोककुरस्य हेशा स्त्रोनतासर्य जान्यानीयेथ्य               | *                |                     |
| हेन्द्रि जुनूत्वं जुना देवन्द्रि । व व्यंप्रिया विन्त्रो वर्द्वितार्थ्य ।<br>अध्यक्षेत्र जरेतुं वस्त्र्यस्य नाई विन्तानि विज्ञवस्य ध्येवस्य | *                |                     |
| कुन्ने प्रान्ते परि हुसस्यन्तः । एकापुंद्रस्ति गुज्यक्रेसः ।<br>द्विम शुक्ता भावतं पत्रमञ्जूनं जोतीक्षो नर्पता पुन्तकेतम्                   | ¥                |                     |
| षद्वादीन्त्रे व इंक्रियाक्त्रेतिः वतुक्त्याकोऽवं इति शक्तिंग्यः ।<br>स्रोदाकः वक्ष्मो वाज्यकोतुः वनीतृति जिल्लाः अतिर्वति                   | 4 1              | [4]                 |
| मुमार्गति किनुस्य मुख्यानांचा चेप्याचीति तृत्या ।<br>मुस्यसमं मस्य वि तिरमिनु कार्य महिनीते वर्षत्र मा मुकार्नि                             | 4                |                     |
| भुक्तानु इषद्वक्तियां निरामितां निष्कानुस्तर्यन्यस्तापनिष्नायः ।                                                                            |                  |                     |
| कृतारवेट्या वर्षकः पुत्रवेद्या अच्छा केर्युवकाः विश्ववस्ये पूर्वेच्ये                                                                       | w                |                     |
| तित्रशासः व्यक्तिति वार्त वर्षः हेव इंच क्ष्मिवा तुम्बर्धवी ।<br>द्वारस्य चिम्मुम्बत्रं जा नैकम्तः गार्था चिक्नुग्री नम् इत् क्रेन्वेति     | c                |                     |
| नीचा वेतेल तुर्वी स्कूतल्य हत्वाना हत्त्वेचनं सहस्र ।<br>द्रिया अर्होत् हरिक्ने स्कूतल सीताः सम्ब्र हरी निर्देशीय                           |                  |                     |
| भ्राया नेपना किनुसार्व्य होता। जाना पुकान परंतुः क्षं निवत ।                                                                                |                  |                     |
| क्रमाना विभागनिकामा राष्ट्रियानम् वर्गनिति                                                                                                  | 1                | [4] (18             |

?

| िलयं हुद्यार्थ कित्रव तेतापा—डन्यपां जापां सुकृत च योनिम्<br>पूर्वोह्ने अभ्वीन् युजूजे हि बुजून् तमो जुझेरन्ते वृष्ठ पंपाट                                                                                            | 75           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| यो वे: से <u>ना</u> नींभेड्नो गुणस्य राजा वार्तस्य प्रधुमी जुभूवे ।<br>तस्म कुणो <u>मि</u> न धर्मा रुणस्मि <u>दशा</u> ध प्राचीस्तद्वत वेदामि<br>अक्षेमी दींग्यः कृपिमित् कृपस्य <u>वि</u> त्ते रमस्य युद्ध मन्येमान । | १२           |
| ज्युत्ता पाण्या श्रापानत् श्रुपस्य ात्रुत्तं समस्य युद्धं मन्यमान ।<br>तञ्ज गार्वः कितव तत्रं ज्ञाया तन्त्रे वि चंच्टे सितायमुप<br>मित्रं श्रुपुष्व सर्त्यं मुख्तां त्रो गा नां चीरेणं चरतामि वृष्णु ।                | <i>\$3</i>   |
| नि हो नु मुन्युर्विशतामराति रन्यो चेमूणां प्रसितो न्वंन्तु                                                                                                                                                            | १४ [4] (३५१) |

### (34)

# १४ लुक्तो धानाक । विभ्ये देवा । जगती १३-१४ विष्टुण ।

अर्चुप्रभु त्य इन्ह्रीयन्तो <u>अग्रयो</u> ज्यो<u>ति</u>र्मरेन्त <u>उपसो</u> र्चुप्टिपु । मुरी यार्प्रापु<u>थि</u>यी चेत<u>ता</u>नयो ऽया वृचा<u>ना</u>मव आ वृणीमह

पिवस्प्रीयेक्षोरव आ वेणीमहे मातन त्सिन्धन पर्वताञ्चयणार्वतः।

| Tristant and Same and Same                                                                      |   |   |     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|----------------|
| अनागास्त्व सूर्यमुपासंमीमहे भ्रव सोर्म सुवानो अद्या कृणोतु न                                    |   | ર |     |                |
| यावी नो अद्य पृं <u>षि</u> वी अनीगसो मुद्दी वरितां सुद्धितार्य मातर्ग ।                         |   |   |     |                |
| उपा उच्छन्त्यपं वाधतामुच स्वस्त्य प्रीप्नं सिमिधानमीमहे                                         |   | 3 |     |                |
| इप ने दुसा प्रथमा सुद्वेवयं रेवत् मुनिश्यो रेपती व्युव्छतु ।                                    |   |   |     |                |
| <u>आरे मन्यु धुर्विव्यस्य धीमहि स्यस्त्यर्</u> गीयं सीम <u>धा</u> नमीमहे                        |   | R |     |                |
| प याः सिस्ति सूर्यस्य रहिममि ज्योंतिर्भरेन्तीरुपसो ऋषेटियु ।                                    |   |   |     |                |
| मुद्रा नी अद्य श्रवसे न्युंच्छत स्वस्त्य प्रि सीम्थानमीमहे                                      |   | ч | [6] |                |
|                                                                                                 |   |   |     |                |
| अनुमीवा उपस आ चरन्तु न उनुग्रयी जिह्ना ज्योतिया पुहत ।                                          |   |   |     |                |
| आर्युक्षातामुश्विना तूर्तुर्जि रथं स्वस्त्य कि समिधानमीमहे                                      | 1 | Ę |     |                |
| भेष्ठं नो अद्य संवितुर्वरेषय <u>मा</u> गमा सुंद्र स द्वि रेत्नुधा असि ।                         |   |   |     | 1              |
| ग्रयो जनित्री <u>धिपणामु</u> ष वुवे स्वस्त्य प्रि समिधानमीमह                                    |   | હ |     |                |
| पिपेर्तुं मा तह्नतस्य प्रवाचनं वेषानां यन्मनुष्यार्थः अमनमहि ।                                  |   |   |     |                |
| वि <u>ष्</u> वा <b>इ</b> वुसाः स्पङ्के <u>दित</u> सूर्यः स्वस्त्य र्ीग्नं संमि <u>धा</u> नमीमहे |   | 6 |     | (२ <b>१०</b> ) |
|                                                                                                 |   |   |     | *              |

| मनेसास क्य ] [०५६]                                                                                                                   | [ <b>a</b> . | , q. 15 | * *  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|
| अनेचा अच वृद्धिः सर्वीमधिः वास्तुते वेगे अम्मीतः सार्व ईग्ये ।<br>आदित्वाम् सर्विष्ठ च्या मृत्यवदिः स्वसर्वामि संविधानसीमह           |              |         |      |
| को बैटलको अभिने कर्ता वैद्यार प्रतिकार प्रतिकार सम्बद्धाः                                                                            |              |         |      |
| भा तर्र होते: पंप्रमानं वृह्यिषि वृद्धी होते हात्वां हात इत्यून् ।<br>इत्युं क्रित्रं वर्षनं सुलाय भागे स्वस्त्यां क्रित्यानर्गीत्या | *            | [v]     |      |
| त जोहिन्द्र का कता कुर्वरांतयं पूचे मां बुक्कनेवता सजापस ।                                                                           |              |         |      |
| क्रुस्पाति प्रवर्धमध्याना मार्ग व्युस्स्य ग्रीति श्रीतेषानगीयहे                                                                      | 17           |         |      |
| मझी देश पच्छात सुक्शानुनं पूर्विएवित्याः तुमरे नृष्यार्थम ।                                                                          |              |         |      |
| पन्त्रं तोकाभु क्रनेवाप जीवनं स्नुस्त्वां ग्रीविशानसीयहे                                                                             | 18           |         |      |
| विभी अब अक्ता विन्दं दुनी विन्दं सक्तवुष्ठपुर सर्विद्धाः ।                                                                           |              |         |      |
| विन्यं तो पूंचा अनुसर संयत्तु विन्यंत्रस्तु इविन्यं वार्ता अस्वे                                                                     | \$ 8         |         |      |
| र्व वेद्याबोऽक्य वाजेसाती व बार्यच्ये व विवृध्यानीहर ।                                                                               |              |         | - 48 |
| या वर्ष मोर्युचे व प्रपस्त क्यू न स्टांन क्रेक्सीनथ तुरस्य                                                                           | \$8          | [4]     | (41  |
| (M)                                                                                                                                  |              |         |      |
| क्ष सुक्तो भागवन्त विभी बच्चा जनती ११-१४ विश्व                                                                                       | 7.           |         |      |
| प्रथानका दृश्ती पुषेकांप्र चालाभाग्र वर्षको क्षित्रे अर्थुवा ।                                                                       |              |         |      |
| क्ष्मी हुने मुनद्र वर्गती अप आंतुरवात् व्यवदृत्तिनी सुव्य ध्ये                                                                       |              |         |      |
| धीओं न' पृष्टिनी प्र वर्षेतम अलावेरी कल्लाव्यक्ति हिना ।                                                                             |              |         |      |
| मा दुर्सिन्छ। निश्चतिर्व देशतः तद्वेषस्ट्रामनी ज्ञामा क्रेमीको                                                                       | *            |         |      |
| विश्वेत्याका अवितिः पुरुष्येत्ये सुद्धा श्वित्ययु वर्वजस्य देखाः ।                                                                   |              |         |      |
| स्वेरंग्यातिसूचं मेमीमदी तत्त्वातामर्था ज्ञात कृतीको                                                                                 | *            |         |      |
| प्रात्मा बहुकप् एवर्रीके सेक्ट्र कुण्यानुं निर्वेद्धी विश्वेदकिनीय ।                                                                 |              |         |      |
| मानित्वं सर्वे मुक्तांनसीयके त्येतानामर्थे अध्य पूर्वाम्ये                                                                           | ¥            |         |      |
| पना पूर्वः सेन्त्र विन्त्रानितः क्रूप्पक्तिः सार्वविक्रेते अन्त्र ।                                                                  |              | r. 1    |      |
| मुख्युन जीवते मार्ग बीमहि । बहुबानुमवी ज्ञाता वृत्तीम्ब                                                                              | ч            | [1]     |      |
| द्विस्थूमं दुवनुस्मार्कमन्त्रमः भीतार्को कुमूर्व सुवक्षियमे ।                                                                        |              |         |      |
| त्र प्राचीननिक्तमाहर पूर्वत्र विश्वासम्बद्धी क्राया पूर्वीको                                                                         | •            |         | (1   |

(144)

| उपं ह्मये मुहव मार्कत गुण पांवकमृष्य सस्यायं शुमुवं म् ।<br>गुपस्पोपं सीश्रवसायं धीमित तद् वृवानामवीं अद्या वृंणीमहे<br>अपां पेरु जीवर्धन्य मरामहे देवाव्यं सुहवंमध्वर्शियम् ।                                                                    | v                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| सुर्रिम सोममिन्द्रिय येमीमहि तद् देवा <u>ना</u> मवी <u>अ</u> द्या र्वृणीमहे<br>सनेम तत् सुंसनिता सनित्विभ <u>िर्</u> वय <u>जीवा जीवपुत्रा</u> अनीगस                                                                                               | ¢                  |
| <u>बह्मिद्दिपो</u> विष्वुगेनी मरेरत् तद् देवानामवी अद्या वृंणीमहे<br>ये स्था मनो <u>र्</u> यक्ति <u>या</u> स्ते शृंणोतन् यद्वी देवा ईमीहे तद्देदातन ।                                                                                             | 9                  |
| जैञ्च कतु रियमद्वीरवृद्यक्य स्तद वृवानामवी अद्या वृणीमहे                                                                                                                                                                                          | १० [१०]            |
| महबुद्य महूतामा वृंणी <u>म</u> हे ऽवो वृंवानां बृहताम <u>ंन</u> र्वणाम् ।<br>प <u>धा</u> वसुं <u>बीरजीत नशोमहे</u> तद् वृंवा <u>ना</u> मवो <u>अ</u> द्या वृंणीमहे<br>मुहो <u>अ</u> ग्ने संमि <u>धानस्य शर्म ज्यनोगा मि</u> त्रे वर्रणे स्वस्तये । | 53                 |
| भेष्ठे स्याम स <u>वितुः</u> सर्वीम <u>नि</u> तद् वृेव <u>ाना</u> मवी <u>अ</u> द्या वृंणीमहे<br>ये सं <u>वितुः स</u> त्यसंवस् <u>य</u> विश्वे <u>मित्र</u> स्य <u>व</u> ते वर्षणस्य वृेवाः ।                                                       | १२                 |
| ते सौर्मम <u>बीरबद्रोम</u> दम् <u>ते।</u> द्र्धांत <u>न</u> द्रविण <u>चित्रम</u> स्मे<br><u>सवि</u> ता पुष्पातीत स <u>वि</u> ता पुरस्नांत् स <u>वितोत्त</u> रात्तांत् स <u>वि</u> तापुरात्तांत् ।                                                 | <b>?</b> ₹         |
| स <u>वि</u> ता नं. सुवतु स्वतांति स <u>वि</u> ता ने रासता द्वीर्घमार्युः<br>(३०)                                                                                                                                                                  | \$\$ [\$\$] (\$<0) |
| /२ सीयाँऽभितपाः । सूर्यः । जगती, १० विष्युप् ।                                                                                                                                                                                                    |                    |
| नमी <u>मिञ्जस्य</u> वर्रणस्य चक्षसि <u>महो देवाय तहत सं</u> पर्यंत ।<br>दुरेडरे देवजाताय <u>केत</u> चे दिवस्पुत्राय सूर्याप शसत<br>सा मां <u>स</u> त्योक्ति परि पातु <u>विश्वतो</u> द्यावां च पत्रं तृत <u>न</u> न्नहानि च ।                      | 8                  |
| विभ्वं <u>म</u> न्यन्नि विंशते यदेर्जित <u>विश्वाहायो विश्वाहोदेति</u> मूर्य<br>न ते अदेव पृदि <u>यो</u> नि वांसते यदेंत्रोमिः पते रेथुपीस ।                                                                                                      | २                  |
| माचीनेमन्यदर्नु वतते रञ्जः उत्रूच्ये <u>न</u> ज्योतिपा यासि सूर्य<br>येन सूर्यु ज्योति <u>या वार्थमे तमोः जर्गच्च</u> विश्वमृद्धियपि <u>मान</u> ुन्ते ।                                                                                           | 3                  |
| ते <u>नास्मिद्दश्वामिनंरामनीहिति</u> मपामी <u>वा</u> मपे वृष्यक्ष्यं सुव<br>पिश्वस्य हि प्रापितो रक्षसि वृतः महेन्द्रयन्त्र्यर्रासे स्यूषा अनु ।                                                                                                  | 8                  |

पक्ष त्यां मूर्पाण्वयांमी त नी देवा अनु मसीरत कर्नुम्

₩+ 63

| मनेताः संस्था   [कृद] [1                                                                                                                                                                     | for the state of |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| म्बोषां अध वर्षिकः सर्गामित् धानुनं भोने सम्योतः साथं हैस्से ।<br>अस्तियानो रामित्रे स्या शुंख्यति स्वस्था सि सीम्यासमीया<br>भा सी वर्षिः बंदमार्थं कृतिवित्त वृत्ती हिंते समयो जन समृत्यं । | •                |
| इन्नें क्षित्रं कर्षनं प्राराधे प्रमा स्वरूपरार्धी संत्रियामसीम्बो                                                                                                                           | , [a]            |
| त मोक्सि मा पंता पूर्वताल्यः वृत्रे जा बुद्धनंत्रता समोक्सः ।<br>इस्पति पुत्रमंत्रीयना मर्गः स्वस्त्यां वि समिशुनमीमके                                                                       | **               |
| तका देश वच्यात शुरायाच्ये अर्थितरिकाः सुमर्थ नृज्याच्ये ।<br>याचे होचानु सर्वपार श्रीवरी स्कृतरा क्रियोग्यासीको<br>विभी करा सर्वार केल्यो                                                    | 77               |
| निन्धे ज्ञय जन्मो निन्धे क्रमी विन्धे धनमन्त्रायः सर्विज्ञाः ।<br>निन्धे मो देश अनुसार्थमानु विन्धेमानु वृत्तिपु शर्मा अस्मे                                                                 | 3.6              |
| वं विपायाञ्चल वार्जसाती। वं बार्यच्ये वं विपूजार्यक्षी।<br>यो वो सोर्क्षिव न सुकस्त वेषु ते स्वयंत्र वृषयतिये तुसवाः                                                                         | 58 [4] 440       |
| (भ)<br>प्रापुको प्रामकः। मिले कृतः असते १६-१४ किन्दुर्।                                                                                                                                      |                  |
| द्ववाहानको दुस्ती नृपक्षम् । यानुकालः कर्वनो तिको अर्थुया ।<br>राजे हुवे तकाः क्याँ अर्थ । आदिखान् यान्यद्वितियो अर्थः क्यां                                                                 | <b>?</b>         |
| योधं तः पृथ्वितं पु वर्षतसः अवार्षति एसतामंदितो हिनः।<br>ना देवितास निर्वतिनं देवतं वाद्यानामनो आया प्रेनीस्यो                                                                               | *                |
| विभागम् अविधिः पुनर्वाचा सुना क्षित्रस्य वर्षणस्य देवतः ।<br>सर्वेदरम्पानित्वचं नेतीसम्बः सदेवसम्बन्धां सुन्या वृत्त्वीसम्                                                                   | *                |
| याना बहुकन् प्रतासि केवन् हुप्पवत्तुं निर्वाति विश्वतिकाम् ।<br>अपिन्तं सन्ने मुबर्धमसीनकि व्यापन्तस्यां नृप्या वृज्यास्य                                                                    | ¥                |
| पन्तां इपिः प्रानेत् विन्नेतानिसः वृहस्यक्तिः वार्यविक्तिः जेनेत् ।<br>नृत्यानं जीवने वन्तं वीताविः तदेशस्त्रान्त्ये स्थान हृत्याना                                                          | 4 [N]            |
| र्षित्यम् प्रवत्नवार्धनस्थितः श्रीतार्थः हृत्तं तृतन्तियाः ।<br>श्रुपीर्वनिमुवार्तुतं पृतेतः त्रवानुक्तां द्वारा तृत्वीस्थ                                                                   | ( (tes)          |

## ( ३९ )

रथ काश्तीवती घोषा । अदिवनौ । जगती, १४ त्रिष्टुष् ।

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                         | •       |     |
|-----------------------------------------------------------------|---------|-----|
| यो वा परिज्या सुवृदंश्विना रथी दोपामुपामो हरयो ह्विप्मता ।      |         |     |
| श्वनमास्स्तर्भं वामिद् वृष पितुनं नार्म सुहवं हवामहे            | <       |     |
| चोद्यंत सुनृता. पिन्वंत धिय उत् पुरधीरीरयत तदुरमित ।            |         |     |
| यशसं माग कृंणुत नो अश्विना सोम न चार मुधवंत्स नस्कृतम्          | २       |     |
| अमाजुरिमिद्भवधो पुव भगी ऽनाशोधिवृतितारिप्रमन्यं चित ।           |         |     |
| अन्धस्य चिन्नासत्या कृशस्य चि युवामिवाहुर्मिपजा छतस्य चित       | 3       |     |
| युव च्यवीन सुनय प्रशा रथ पुनर्युवीन चरथीय तक्षथु ।              |         |     |
| निष्ट्रीय्यमूह्युरद्भचस्पि विश्वेत् ता वा सर्वनेषु प्रवाच्यां   | y       |     |
| पुगुणा वा बीयां है व बेबा जन डियो हासथुर्भिपजी मधोभुवी।         | ū       |     |
| ता वा नु नन्याववंसे करामंतु ऽय नांसत्या श्रवृत्तिर्यथा दर्धन    | ५ [१५]  | i   |
|                                                                 |         | Í   |
| इप वीमहो भूणुत में अश्विमा पुत्रायेव पित्रा महा शिक्षतम्।       |         |     |
| अनिष्पित्री असजात्यामीति पुरा तस्यो अभिर्शन्तेरवे स्वृतम्       | ६       |     |
| पुष रथेन विम्वायं शुन्धपुत्र न्यूह्युः पुरुमित्रस्य योपणाम् ।   |         |     |
| पुव ह्य विधिमृत्या अंगच्छत युव सुपृति चक्रथुः पुरेधये           | v       |     |
| पुर्व विषस्य जरुणामुञ्जूषु. पुर्न. कुलेरिकुणुत् युव्ह्यं ।      |         |     |
| पुव वन्दनमृश्यवातुरूपयु र्युव सद्यो विश्पलामेतेवे कृथ           | 6       |     |
| पुषं हे रेमं वृषणा गृहा हित मुद्रियत ममुवासमिश्वता ।            |         |     |
| युषमुबीसंगुत तुप्तमर्त्रयः ओमन्वन्त चक्रथुः सुप्तवंधये          | ç       |     |
| पुव स्वेत पुरवेऽस्विनास्यं नविभाविजिनंत्रती च वाजिनम्।          |         |     |
| चक्तियं दवधुर्दाष्ट्यरसंख मगु न नुस्यो इत्यं मयोभुवंम्          | १० [१६] | !   |
| न त राजानाविद्ते कुर्तश्चन नाही अशोति दुरित नर्किर्म्यम् ।      |         |     |
| यमंश्विना सुहवा रुव्रवर्तनी पुरोर्थ क्रुंगुथः पत्न्यां सह       | ? ?     |     |
| आ तेन यातं मनेसो जवीयसा रथ य वांमूमवध्यक्तरिकता।                | , ,     |     |
| यस्य योगे दुब्तिता जायेते विष उमे अहंनी सुदिने विवस्वंतः        | '१२     |     |
| ता बुर्तियीतं जुपुषा वि पर्वत् मर्पिन्वत श्रुपवे धुनुमंश्विना । | 71.     |     |
| वृक्षस्य विद्वतिकामन्तरास्य युवं शचींभिर्मासमुख्यतम्            | १३      | , . |
| •                                                               | 7 4     | (८१ |

| भ्रम्बर । अ. चं. १० व. १९ १९ <u>[</u> ६५८]                                                                                                                                                   | {m+t ∉ t − t  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ते सु धार्बापृष्टियी तम् भाउ इन्ह्रीः सुबदन्तु हुवस्तु हुवं वर्षः ।<br>सः धूर्ण भूस पूर्वस्य नुहर्स्ति भुद्रं जीवंत्रता जन्मार्वजीति                                                         | <b>t</b> [14] |
| विश्वाही का नुसनेका मुक्तीयाः प्रवादीयाः आग्रहेका अर्थोककः ।<br>प्रथमी का निक्रवहीः द्विपेदिकः अ्वान्त्रीयाः करि परदेस पूर्व<br>सहि उपाहितिकी का विश्वास्त्रः आस्त्रीन् बहुविश्वासुत्र नदीः। | v             |
| आहे ज्याद्वासका को विश्वकानु । अस्तिनु चहुत्वचहुन करः ।<br>जारक्षानी बृहता पात्रमुस्परि - बुर्व जीवाः प्रति वश्येम तुर्प                                                                     | 4             |
| वानं न विश्वत युर्वजाति प्रमुखः व वर्षत् जि न शिक्षार्थः अवतुर्विः ।<br>अस्तुराप्तननं वृतिकासं मृत्यः "उद्यदेशः सा वर्षत्वावस्त्रकोरितिः                                                     | 5             |
| भं भी अनु पार्कसा हो तु। बहुतः सं शानुता सं हिमा सं पूर्वमी ।<br>यशा समयुक्तसमंद दुरोले अन् नुवं सर्वित येती लियस                                                                            | t             |
| सस्त्रकं देश इसवीय करते ।<br>सद्द विदेश देशास्त्रवासितं तद्देश संवर्तन्य देशास्त्र<br>यसं देशासकृत दिश्लयं गुरू नर्नती शु वर्तृती देखासनम् ।                                                 | 11            |
| भर्तना का को क्रमि इंच्युनायन हस्तिन लोनो बसनो नि बंहम                                                                                                                                       | \$4 [\$4] (W) |
| (1€)                                                                                                                                                                                         |               |
| भ मुच्चवास्थ्या । इन्हः अवसी ।                                                                                                                                                               |               |
| जुक्तिन् में इन्द्र पूल्तुरी वर्षांच्यति हिसीवति कर्वाति वर्षे सार्त्य ।                                                                                                                     |               |
| यम नामांता बुद्धिने नामित्रः विश्वक करिन दिक्को प्रयक्ती                                                                                                                                     | t             |
| स नर्ट शुनमां करते व्यूतिश्री गोर्जायंत्रं स्पितिश्य जुनायोर ।<br>स्यापं न जर्यता सक्त देवितो वर्षा जुनमुस्तती ताहीते सुनि                                                                   | ₹             |
| पो स दान मार्पी वा पुरुष्ता प्रश्नि इन्त्र पुरुष विकेतित ।                                                                                                                                   |               |
| सम्बाभिये मुख्याः सन्तु समेत्र स्थलां पुरे तस् बेहुवाम सेष्या<br>यो कृषिकित्यो वश्च ग्रुसिक्क प्रसिद्ध वर्षेत्री वरित्तीकित्तुवस्तां ।                                                       | *             |
| ते विजाने समिन्य पूर्व नरे जुर्वास्त्रित्वस्त्रो कराओ                                                                                                                                        |               |
| ्रेन् प्लानं वि त्यान्यसिक्यं सूचनां नामूनं हुन्या पहुच्येन्त्यः ।<br>त्र क्षेत्रमम् परि कुत्वानिका तीविः वित्तु लात्यानं सुन्याचीक्रेत् व्यक्तिः                                            | 4 [48] (449)  |
| े न इन्यान्त्र पष्ट इत्यारम्बर नाम् वित्रु स्थलान् शुन्करोड्डिट असेले                                                                                                                        | 4 (4.)        |

( १९ )

| १४ काश्लीवती घोषा । | अध्विनी । | । जगती, १४ त्रिप्टुप् । |
|---------------------|-----------|-------------------------|
|---------------------|-----------|-------------------------|

| यां वा परिज्ञा सुवृदंश्विना रथीं वृोपामुपासो हन्यी ह्विप्नेता।                       |     |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|
| गृश्वत्तमासस्तमुं वासित् वय पितुर्न नाम सुद्दव हवामहे                                | ?   |      |       |
| चोष्यंतं सुनृताः पिन्यंत धिय उत् पुरधीरीरयत तदुश्मिस ।                               |     |      |       |
| प्शसं माग क्षेणुत नो अश्विना सोम न चारु मुघवेता नस्कृतम्                             | २   |      |       |
| अमाजुरिश्चन्द्रवयो युव भगों ऽनाशोश्चिव्वितारीपमस्य चित ।                             |     |      |       |
| अन्धस्य चित्रासत्या कुशस्यं चि युवामिव्हिर्मिषजां हतस्यं चित                         | 3   |      |       |
| युव च्यवनि सन्य यथा रथ पुनर्युवनि चरथीय तक्षथु ।                                     |     |      |       |
| निच्ट्रीय्यमूद्रभुरद्भ्यस्परि विश्वेत् ता हा सर्वनेपु प्रवाच्यां                     | ß   |      |       |
| पूराणा वाँ <u>वीर्यार्थ</u> व बे <u>वा</u> जने अथी हासथुर्मियजा म <u>यो</u> मुवा ।   |     |      |       |
| ता <u>षां</u> नु नन्यावयसे करामहे ऽय नांसत्या श्रवृरिर्यथा दर्धत                     | ч   | [१4] |       |
| इय <mark>बोमल्ले शृ</mark> णुत में अश्विना पुत्रार्थेव <u>पितरा</u> महा शिक्षतम् ।   |     | _    |       |
| अनीपिरज्ञी अस <u>जा</u> त्यामीति पुरा तस्यो <u>अ</u> भिश्चेस्तेरवे स्वृतम्           | ξ   |      |       |
| पुष रथेन विमुवार्य शुन्ध्युव न्यूंह्यु, पुरुम्बिनस्य योर्पणाम् ।                     | ٩   |      |       |
| पुरं हवं विधिमत्या अंगच्छत युवं सुपुर्ति चक्कथु पुरधये                               | હ   |      |       |
| युव विषेस्य जरुणामुँपेयुष पुन कुलेकुणुत युव्हर्य ।                                   | •   |      |       |
| पुव वन्द्रनमृह्युव्युद्धूपथु पूर्व मुखो धिश्पलामतेचे कृथ                             | 6   |      |       |
| पुव हे रेमं वृंपणा गुहां हित मुद्रेंस्यत ममुवासमिश्विना ।                            | •   |      |       |
| पुषमुचीसंमुत ताप्तमर्थय ओमन्यन्त चक्रयुः सुप्तवंधये                                  | 9   |      |       |
| युव स्वेत पुरुवेऽस्विनाश्वं नुविधविं तिनुती च वाजिनम् ।                              | •   |      |       |
| चिक्तिर्यं द्दशुर्दाष्ट्रयत्तं मगु न नृम्यो हर्यं मयोमुर्वम्                         | १०  | [१६] |       |
| न त राजानाविद्ते कुर्तश्चन नांही अश्रोति दुरित निर्क्षेप्यम् ।                       | •   | r ,7 |       |
| यमेश्विना सुहया रुद्रवर्तनी पुरोर्थ क्रुणुथ पत्न्या सह                               | ??  |      |       |
| आ तेन यातुं मनेसो जवीयसा स्थ य योगुभवेश्वकुरिश्वना ।                                 | 7.7 |      |       |
| यस्य योगे दुष्तिता जायते दिव उमे अर्हनी सुदिने विवस्वंत                              | ,१२ |      |       |
| ता वृतिर्यित <u>जयुषा</u> वि पर्वतुः मर्पिन्यत <u>अ</u> यर्षे <u>धेन</u> ुमंश्विना । |     |      |       |
| वृक्तस्य चिद्वर्तिका <u>मन्तग</u> ुस्य च्युवं शर्चीभिर् <u>यमि</u> ताममुखतम्         | १३  |      | 1.12. |
| 8                                                                                    | . ` |      | (८१०  |
|                                                                                      |     |      |       |

[do 24, C 14.46.71 क्रोदाः स∞क्ष ५२ ३ ] [440] पुर्त चुं स्तोबमस्थिमास्कुर्कं रहरामु भूक्ते त रर्षम् । 63 [60] WA म्बंबुशासु बोर्यच्यान वर्षे निर्द्यान सूर्व तर्नयं द्यांना" (४ स्प्रश्रीवती दोचा। यहिन्दी । उन्तर्ता। रपुं चान्तुं दुक् को ई वां बतुः वर्ति यूक्तां तुन्तिहार्ष पूर्वति । 3 मुप्तर्थार्थ निम्ने निमेर्विक्षे क्राविम्हार्व्यक्षानं द्विया समि पुरं लिए होना पुरू बस्तांगिन्तुः पुरामितिना बेग्रा पुरान्तुः। की मी शपुका निक्षेत देवते बहुँ व याची इन्द्रश हवाना उप शुरुपति जन्मेन कार्यमा वस्तावस्थार्यकृता विच्छवा गृहस्। बसर्व भूषा प्रविद्धा बसर्व क गए। एउनुमेनु स्युतार्व सम्बन्धः पुष्पं मृगेषं वातुम्य बृंगुण्यनां पुरेश करतींहृत्विता नि श्रंपान्तो । ¥ पूर्व होत्रानुगुचा जुड़िय नोरणपु जजांच रहच्य शुक्रमणी पुर्वा ह बोलु वर्षिन्द्रस बुती यह उन्हें हुन्द्रेश कुन्छे वाँ वय । ૫ [રેલ] मूर्त हे बहु दुव मूत्रहुक्तदे अर्थावते विदेशे हावनमधी पूर्व क्रुपी पु: वर्षेन्द्रिया रच्चे किया न क्रुन्त्रां ज<u>रित</u>्रम्भायव" । पुरोई मध्य वर्षिन्यम् मध्या का मध्य निव्हर्य व वार्षम्य पुर्व हं भूजनुं नुषर्वन्दिशा वर्स । पुत्रे शिल्हार्रनुक्त्यानुपरिकाः। पुत्रा रर्पेश्च परि सुक्यमानले : कुराग्हरूचेना सुद्धमा पढि पूर्व हे पूर्व पुर्वाच्या सुद्रे पूर्व क्षेत्रमा क्षेत्रमहत्त्वमा । पुर्व सुविन्तः भ्युवर्यन्तवस्थितः अपे सुवर्वन्त्रं स्टास्पयः • जर्मियु बेलां कार्यन कमीनुको वि बार्क्यन् बीक्बें। कुम्मा अर्जु । भार्त्व रीयम्त निवनषु तिरुपेशुं उत्था अञ्च अवश्चि तत् पॅतिसुसम् जीवं वेदन्ति वि श्रेवन्ते अध्युते - बृत्तिसम् पनिति द्वीविपूर्वते । t [ts] पानं विज्ञाना व इदं बीबीरर अब: पर्तिम्पं अर्जना परिपानं म मध्ये विद्वा तहु यु व वर्षकृतु पूर्ण ह वर्ष्युकृत्याः शेष्टी पार्तिषु । मिनाविकाय कृष्यसर्थं गतिओं। गृहे अविकारिकता तर्शकति। 55 जा शोमनन् ।नुबुर्तिशीकिमीदनु व्यथ्यिता हुएह कार्या जर्यस्त । ŧ 8 मधूर्व पुरुष विपुरा धूंनरपत्री दिवा अर्दुक्ती दुवी अशीववि 3

| पत ७, स॰ ८, स० २०। [ ५५१]                                                                                                                                                                    | अस्वद् । म० १०, स्०४०, स० १६ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ता मन्द्रसाना मर्नुषो दुरोण आ धत्त रिय सहवीर वनुस्यवे। कृत तीर्थं सुप्रपाण श्रीमस्पर्तः स्थाणु पंथेष्टामपं दुर्मृतिं हंतम् के स्वित्र्य केत्नास्त्रस्थितं विश्व दुस्रा मोठयेते श्रुभस्पर्ता। | १३                           |
| क हैं नि येमे कतुमस्यं जग्मतु विधेस्य वा यर्जमानस्य वा गृहा                                                                                                                                  | न १४ [२०] (४२५)              |
| (83)                                                                                                                                                                                         |                              |
| <b>१ स्</b> हस्त्यो घौषेय । अदिवनी । जगत                                                                                                                                                     | शे ।                         |
| 3,000                                                                                                                                                                                        |                              |
| समानमु त्यं पुरुहृतमुक्थ्यं। रथ त्रिचुक सर्वना गर्निग्मतम् ।                                                                                                                                 |                              |
| परिज्ञान निवृध्यं सुबुक्तिभि चुंय ब्युंप्टा उपसी हवामहे                                                                                                                                      | ?                            |
| मात्युंज नामुत्याचि तिप्ठथः पातुर्यावांण मधुवाह्नं रथम ।                                                                                                                                     |                              |
| विशो येन गच्छंथो यज्वंरीनंरा कीरेश्रिद्यज्ञ होतृंमन्तमश्विना                                                                                                                                 | २                            |
| अध्युर्वे वा मधुपाणि सुहस्त्यं मुग्निध वा धृतव्ध वर्मूनसम्                                                                                                                                   |                              |
| विर्मस्य बा यत् सर्वनानि गच्छ्यभो ऽत् आ योत मधुवेर्यमिन्व                                                                                                                                    | ना ३ [२१] (४°८)              |
|                                                                                                                                                                                              |                              |
| (8)                                                                                                                                                                                          |                              |
| ११ इ.ण आङ्गिरस । इन्द्रः । त्रिस्दु                                                                                                                                                          | 4 !                          |
| अस्तें मु प्रतर लायुमस्युन् भूपंत्रियु प्र भंगु स्तोर्ममस्मे ।                                                                                                                               |                              |
| णुचा विपास्तग्त वार्चमुर्यो नि रामय जस्ति सोम इन्द्रम                                                                                                                                        | ?                            |
| वेहिंन गामुच शिक्षा सर्वाय प्र वीधय जरितर्जारिनन्द्रंम ।                                                                                                                                     | •                            |
| कोश न पूर्ण वर्मुना न्यूट्यामा स्यावय मध्देपीय शूरीम्                                                                                                                                        | 3                            |
| किमुद्ग त्यां मचवन् भोजमांतु शिशीहि मा शिशय त्यां शृष                                                                                                                                        |                              |
| अप्रस्तिती मम् धीरंस्तु शक वस्विव् भर्गमिन्द्रा भेरा न                                                                                                                                       | 3                            |
| त्यो जनां मममुत्येप्विन्द्र सतम्थाना वि द्वंपन्ते समीके ।                                                                                                                                    |                              |
| अचा पुज कुणुते ये। हथियमान् नार्मुन्वता सुर्य वीदि जुर्र                                                                                                                                     | 8                            |
| पत् न स्पन्त पंतुल यो अस्मे तिमान त्सोमी आमुनो <u>ति</u> प्रयं                                                                                                                               |                              |
| तस्मै शर्बून् त्मुनुकान् पातरहो नि स्वप्ट्रांन् युवति इन्ति वृत्र                                                                                                                            | म ५ [२२]                     |
|                                                                                                                                                                                              |                              |
| यस्मिन् वय र्यु <u>ष</u> मा जासुमिन्द्रे य <u>जि</u> थार्य सुषश्च कार्ममुस्म                                                                                                                 |                              |
| <u>आ</u> त्तिच् <u>ति</u> सन् र्भवतामस्य शत्रु <sup>—</sup> न्वंसी युद्रा जन्यां तमन्ताः                                                                                                     | g (ξ3¢)                      |
|                                                                                                                                                                                              |                              |

| المراجعة ( المراجعة                                                                                                                         | 145 A 145                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| आराम्बनुपर्य वावस्य कृतानुपा वः क्ष्मां कुरुष्ट्र तर्न ।<br>अस्ये वेदि वर्षमुद्रसंदिता कृषी विर्व करिने वार्नकान्                                                                                                                     | v                                        |
| य प्रमुक्त्र्मित्तरामो आर्मन् श्रीधाः क्षेत्रमं प्रमुक्तमाति हार्षम् ।<br>बच्चे गुरमने प्रवश्च निर्वश्च कि. र्युन्तरे वेदनि हर्गे दानम्<br>कृत प्रकारिनिर्मा अपाति कृतं वरकृति विज्ञानि कुलः ।                                        | •                                        |
| यो देवकाये व यस्त सम्बद्धिः समित् ते ग्रम तुंगति स्तुनायोवः<br>योगिकोप्रमानि होत्तुं यस्तु सुर्वे पुषकृत विकासः।                                                                                                                      | \$                                       |
| वृत्तं राजस्तिः प्रयुत्तं पर्याः मुक्तानीः कृतनंत्रः जोवन<br>कृत्यस्योतं यदि कत् पृत्यः कृतोर्यस्यात्रेतं स्वार्थाः ।                                                                                                                 | t                                        |
| इताहे पुरस्तांकृत मेंजुता व्र अनुत मर्खिन्ते। वर्तिक क्रमोत्                                                                                                                                                                          | 55 [66] (MI)                             |
| (11) [41                                                                                                                                                                                                                              | (व्यवस्थाना स्था का श्री <sup>-(०)</sup> |
| रहक्रमा महिरका। राष्ट्र । मध्यीत है । सि                                                                                                                                                                                              | <b>187</b> 1                             |
| सच्छा ह वर्ग पुतरं पुनितं हार्मचिकियां प्रमुक्तित्वा                                                                                                                                                                                  | ę                                        |
| कर्रे व्यक्तने वर्णने वद्या वर्षी । अप्रै व सुम्बने बुक्तनेस्तृतर्थं<br>व क्षे स्वतिकर्य वेति ने अनु—स्त्वे इट कार्य पुरसूद हिनव ।                                                                                                    | ,                                        |
| पार्वेद परत नि पुन्पप्रिय पूर्वी स्मानिका ल्यु कोर्वेदनपार्वतस्तु त<br>चितुरिक्तो व्यवस्तित सूचा । सामने प्रकृत वर्ष्य देवले ।                                                                                                        | *                                        |
| प्रकृतिकारि प्रमाणि सुर्वा । स्वास्त्री स्वर्तिकार्यः सुर्वा ।<br>यस्त्रेतिने पंत्रते सुर्वा स्वर्तिको । वर्षो क्षत्रीतः सुन्वस्त्रं सुन्धिकारः<br>वर्षो न कृत्रं स्वास्त्रास्त्रमस्त्रेत् । स्त्रोतानंतु स्त्री कुनिकार्यकार्यस्तः । | *                                        |
| वेषुप्रमानिक सर्वत्या सर्वियुद्धः होक्ष्य व्याप्तर्गनेत्रे अविद्यापीय                                                                                                                                                                 | ¥                                        |
| बृतं व लागी के चित्रेक्षी वृक्षिः प्रेक्ती कम्युवता हुएँ वक्षेत्र ।<br>म तद ते अम्बो अर्थु तीर्व सकुणका पुंताको जेवकुर योग पूर्वम                                                                                                     | 4 [68]                                   |
| विकासिक प्रमुख वर्षकाच्छ अन्तर्मा देनो अनुवासे ह्यूपा ।<br>बस्तर्म क्रमा क्षेत्र कर्मन् । स्वीति सारी कार्ने कृतन्तरा                                                                                                                 | ,                                        |
| बादो व सिन्धुंत्रि पर सम्बद्धार स्टोन्स्तं वर्ण पुरुषा वेष हुद्धाः<br>वर्षेन्ति विद्या सर्वा जग्द वर्षाते वर्षः न क्षूच्यिः[सेन्स् वर्मुना                                                                                            | n (MA)                                   |

#### (83)

# ११ कृष्ण भाक्षिरस । इंग्द्रः । जगती, १-३, १०-११ विष्टुच् ।

आ <u>या</u>त्विन्द्रः स्यर्<u>वि</u>र्मद<u>ीय</u> यो धर्मणा तूत<u>ृजा</u>नस्तुविंप्मान् ।

| a manage an arran bitmarking a                                                                      |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| <u>मुख्या</u> णो अ <u>ति</u> वि <u>म्बा</u> सह।स्य <u>णा</u> रेणे महुता वृष्ण्येन                   | 3    |            |
| मुम्लामा रथः मुयमा हरी ते मिम्पश्च बची नृपते गर्भन्ती।                                              |      |            |
| शीमें राजन त्सुपथा यां <u>ग्य</u> वांङ वर्धांम ते <u>पपुष</u> े वृष्ण्यानि                          | २    |            |
| एन्ह्रवाहो नुपति वर्ज्ञनाहु—मुग्रमुग्रासेस्तविपासे एनम ।                                            |      |            |
| पत्वेक्षसं वृपुम सत्यशुप्म मेगरसम्बा संधुमादे। वहन्तु                                               | ३    |            |
| पुवा पति दोणसाच सचैतस मूर्जः स्क्रम्म धुरुण आ वृषायस ।                                              |      |            |
| ओजी कृष्यु स गुमायु त्वे अप्यासी यथी केनियानीमिनी दुधे                                              | ጸ    |            |
| गर्मज़स्मे वसून्या हि शसिंप स्वाशिष् मतुमा पाहि सोमिनः ।                                            |      |            |
| त्वमीशिषे सास्मिन्ना सेत्सि बुर्हिष्यं नाधुष्या तव पात्रां <u>णि</u> धर्मणा                         | ५ [२ | <b>E</b> ] |
|                                                                                                     |      |            |
| पृथक् पार्यन् प्रथमा देवहृत्यो अकृण्वत श्रवस्यानि दुण्टरा ।                                         |      |            |
| न ये श्रेकुर्यक्षिया नार्वमाकह मीर्मिव ते न्यविशन्त केर्पय                                          | Ę    |            |
| <u>एवेवापा</u> गर्परे सन्तु दुढ्यो ऽ <u>ष्वा</u> येषा दुर्वुज आयुपुञ्जे ।                           |      |            |
| इत्था ये प्रागुर्पे सर्नित व्यावने पुरुषि यत्रं वयुनानि मोर्जना                                     | v    |            |
| गिरीरबान् रेजमाना अधारप्य चीः क्षेन्द्वन्तरिक्षाणि कोपयत् ।                                         |      |            |
| सु <u>मीची</u> ने <u>धिपणे</u> वि प्कमाय <u>ति</u> वृष्णं <u>पी</u> त्वा मदं <u>ज</u> ुक्थानि शंसति | 6    | (84८)      |

| क्रलेलाम् कम्पदर १६] [१९१]                                                                                                                                                                                         | Time to the trans        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| शासन्त्रम् वायस्य पूरान्या वः सस्य पुषप्त तेर्व ।<br>अस्य प्रमुख्यान्त्रम्                                                                                                                                         | v                        |
| य समुक्त्र्युरमुखान्ते अगर्थन् श्रीयाः श्रामां बहुत्रान्तांन् सर्थम् ।<br>सर्वा सुमाने अवसा नि वृत्ता क्रिक्ते वेस्ति दूरी सुनन्त्                                                                                 | ć                        |
| द्वतं ज्ञानिक्षित्वां जवाति कृतं वस्तुति विक्रितानि कुछ ।<br>यो वेषक्षां व पत्तं कथाद्वि स्टब्स्स सं ग्राया पूर्वति स्पुणकार्य<br>योतिपात्तामांति कृतेष्टां कर्वतु सूर्वं पुरुष्ट्वा किन्योत् ।                    | •                        |
| वर्ष राजनिः प्रथमा प्रयोग्नन्यसमोकेन क्योंना जवन                                                                                                                                                                   | <b></b> **               |
| कुरस्वरितं वर्षे वातु प्रधाः इत्योचेरस्त्राव्यं व्यक्तापोः ।<br>इत्यं पुरस्तांकृतं रोष्ट्रतो तः स्वता सर्वितन्त्रे वरितः कृत्योत्                                                                                  | 55 [66] (EA)             |
| (৮६) [বছৰ                                                                                                                                                                                                          | (Tädlet) has an at-fe-fe |
| ११ कृष्य मधीरमा । १-५६ । मण्डी- रं. १६ विश्व                                                                                                                                                                       | TC!                      |
| कपक्षं स वर्षं सुरुधः स्तुष्टितंः सुक्षेत्रीविष्यं बस्तुरीरेत्वा ।<br>परि व्यवस्तु प्रतिस्तु वर्षुः वर्षुः वर्षुः व सुन्तत्रं सुक्तंत्रमृत्ववें<br>स वर्षः सुक्षित्रं वेशि हे क्युण्यस्य इत कार्यं कुद्धतः विवयः । | 1                        |
| राजेंच इस्तु नि पुदार्थांचे वृद्धि प्यास्त्रित् स्तु कार्यश्रक्षानंतरत् हे                                                                                                                                         | 8                        |
| चित्रप्रिया कारियम श्रुवः १ श्राची गुवश वर्ग (हर्ने ।<br>प्रचित्रिये पेत्रमे सुर विकास वर्ग वर्षेत्रम गुरुआयं सुधियोः<br>वर्शे म कृतं सुध्यसमार्थन्त् स्त्रोमांस स्त्री कृत्यित्रमानुस्यः ।                        | *                        |
| वेतुमनीक सर्वता वृत्तिका क्षेत्रय स्वार्थनी क्योतिसस्य                                                                                                                                                             | ¥                        |
| कृतं न लगी वि विनोति देकी संक्षी वस्तुक्त्र सूर्व वर्कर ।                                                                                                                                                          |                          |

विश्वविकं प्रवास वर्षेताच्या ज्यांत्र] वेशां जनुष्यकंत्र्युवां । वरव्यं क्षारः वर्षेत्रु वर्षेत्रीः क त्रिने त्रीतीः क्षारेत्र पुरस्कृतः ज्ञात्रो व विश्ववृत्ति क स्वत्यव्यंतः कोमतंत्र वर्षे पुरस्का वेष सुदस्य । वर्षेत्रि विद्या वर्षा ज्ञात्रः वातिः १९ व मुच्चित्रिक्षेत्र तर्मुक्तः

| ęŝ    | म• ७, भ• ८, व• २९] [वृद्ध]                                                                                                                                                       | [क्लोदा। म० २०, मु॰ ४५, म॰ १० |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|       | आ ते भीज सीधव्सेष्वेग्न व्यक्यवेन्ध् आ भीज शहरामि ।<br>पिपः सूर्ये पिपो ज्या भी <u>या त्युज्ञातेने पिन</u> नुपुन्नितेने.<br>लामीरे यजमाना अन यन विस्ता वर्ष दक्षिते वार्योक्षा । | 80                            |
|       | त्यपा सह द्वावणा <u>सं</u> च्छमाना <u>मूज गोर्मन्तमुशिजो</u> वि वेषु<br>अस्तांत्रपुत्रिर्नुरा संशेषी वेष्टानर क्रांप्रीय सोर्म्योगाः ।                                           | 8.8                           |
| , , † | अद्भूष याषापृथितां तृषिता वेवा धत्त रुपितम्मे सुवीरीम्<br>मति सप्तमोऽएकः १७३<br>॥ अयाएमोऽएकः ॥८॥<br>[मयमोऽप्याया ॥१॥ व० १-३०] (४५)                                               | १२ [२९] (४७३)                 |
|       | १० धरसप्रिमीलस्त्राः। अप्ति । त्रिष्                                                                                                                                             | प्।                           |
|       | म होता जातो महान् नंमोधि चूपद्दां सीटवृपामुपस्थे ।<br>विभिन्ने धाष्टि स ते वर्षांति यन्ता वसूनि विभन्ने तंनूपाः<br>इमं विभन्ने ज्ञपां सथस्ये पुशुं न नुष्ट पुवेरन् मन् ।         | ?                             |
|       | प्राचीति प्रविक्तिकार्य निर्मामि <u>रि</u> च्छन् <u>नो</u> धी <u>रा</u> मूर्गवोऽधिन्वन्                                                                                          | २                             |
|       | मन्त्रं होतीरगशिको नमेपि पाउने यह देवानिकारण                                                                                                                                     | R                             |
|       | म मूर्नपन्तं महा विपोधी सम् असी पूर्व कर्णाम                                                                                                                                     | ß                             |
|       | नर्यन्तो गर्मे वनां थियं धु हिरिश्मभु नार्वीणं धर्नर्यम्<br>नि पुस्त्यासु चितः सामुयन् परिवित्तो योनी सीव्युन्तः ।                                                               | ५ [१]                         |
|       | अस्याजरांसी वसामित्री अर्जनीयारी अस्ति।                                                                                                                                          | Ę                             |
|       | म शिद्धपा भरते वेपो अपि प त्यानी नेत्रम परिवार                                                                                                                                   | Ŀ                             |
|       | याषा वस्ति प्रविदी जनिज्या साम्बर्धा स्विदे यजिन्त्रम्                                                                                                                           | <                             |
|       | यं त्वा वेपा विधिरे हेड्यवार्व प्रकारते व्यक्तिम्                                                                                                                                | 9,                            |
| e)    | स पार्मन्नग्ने स्तु <u>व</u> ते वयो <u>धाः</u> प्र दे <u>व</u> यन् यशमः सं हि पूर्वीः<br>स०८४                                                                                    | १० [२] <sub>(8८३)</sub>       |

इने विमर्ति सुद्धतं ते अधुनं वर्गा<u>क</u>्रजाति स्ववस्त्र<u>क्ता</u>वर्जः । अस्मिन् रह ते सर्वन अस्तुत्रस्य नृत हुन्दी नंबवन् बारवासंयः मामिप्युवार्वीतं पूर्युः पर्वतः सूर्वं पुरहुत विचानः । पुर एजेनिः बसुबा धर्मा म्युस्मार्थम वुकर्नेना अपन ŧ कृत्पतिन्। परि पानु पुन्ना हुन्ते बरस्युद्दवीयन्। इन्हों पुरस्तांदुन शंख्युतरे हु: सन्द्रा कविन्द्रों वर्षिक क्रवान **११ [₹७] (#**11 (m) १९ राजातिर्वाकस्य अस्ति। । सिम्बुर् । विवस्पारं बच्चवं जंब अधि पुस्तव विधीयं परि आतवंदाः । दुवीचे<u>त्र</u>म् मुम<u>न्त्र</u> अस<u>ेत्र</u> विश्वांत एवं उदते स्त्रुची प्रिया में असे हेवा क्यार्थि जिया है वास विश्वेस कुछ व विका हे मार्ग पुत्र गुहा र प्रिका दक्को पर्व मानुपार्च प्रमुद्रे त्यां नुमना अस्त्रां ता नुस्ता हंत्र मुद्रा अंग्र कर्णन् । वृत्तीय न्या रजेलि वरिनुवार्त न्यानुवस्य नक्षित्र अंबर्कर् वक्त्रमुक्तिः स्त्रपंतित थीः श्यम धरिष्ट्रीयचे समुक्तन् । 1 नुष्या जेहान्ये वि हीतिही अच्छा का राईडी सानुस्री मानुस्रा श्रीजानुहारो पुरुषो रश्रीको अंतिराम्यो प्रारीकः सीर्वकाराः । वसु सुन्। स्वाची अन्तु एउ। वि सुरुवत्र प्रकारियानः क्रिकेट केनुमूर्वनस्तु वर्ध मा एवंसी अपूर्यामार्थकाः। नीई दिस्तियमित्रम् प्रमुच प्रमुख प्रमुखिनकम् प्रश्नी 4 [%] प्रक्रिक पंत्रको अनुतिः नृत्रेका अर्थेन्द्रिशृङ्कं वि स्त्रीति । इयमि पुरुष्ट्रं मार्गम इत्युक्तेन शाक्ति सामिन्सन् हामानो पुरुव वंशिया व्यक्तीय पूर्वपृत्रापुर शिवे वंशानः । अधिरकृतां अभक्तवानि के वीर्तनका कुलाई कर्त क्या कुम्बन्द्रहरूचे श्रृत हेंव कुम्बन्दर । व हे मेच बतुरे बरवा अच्छा असे नुत्रे देवमेको कविन्त

[448]

[ At 2 15 41

कलोइ । सक्ष्य व व }

| सक्ष अ, अ, ४, ४, २६ }                                                                      | { \$\f\ \]                                              | ्रिवर्गेद्रास्थ १० प्र- १७, सर ६० |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| आ ते में न सीपयुमेणीय हुस्य                                                                | र्देख जा भेत्र शुस्यमति।                                |                                   |
| प्रियः स्पै प्रिया अमा नेवा त्य                                                            |                                                         | 13                                |
| लामीरे पर्नमाना अनु रान वि                                                                 | चा या द्रिया वार्याण ।                                  |                                   |
| लपां सुव अधिणमिन्छमीना म                                                                   | त गोर्गन्तभृशिजो वि देव                                 | \$ ?                              |
| अस्तांष्य्यिर्द्यमं मुद्देशी वैश्वान                                                       | र क्लिंभि, मोनंगीपा ।                                   |                                   |
| अक्षेप धार्वाष्ट्रियी गुवेत देवी                                                           | धुन रुचिगुनी सुधीरम                                     | १२ [२५] (४३३)                     |
| <b>व्हरित सामोऽप्रक</b> ारक                                                                | -                                                       | ,                                 |
| ॥ अपाएमोऽएक ॥८॥                                                                            |                                                         |                                   |
| [त्रथमोऽप्याया ।१४ ए० १-४०]                                                                | (44)                                                    |                                   |
|                                                                                            | परसिक्षां रम्युनाः। सिरः । थिर                          | <b>युर्</b> ।                     |
| म होता जातो महान् नेमोति इ                                                                 |                                                         |                                   |
| विषयि वासि स ते वयाति स                                                                    | ना धम्नान । ध <u>ध</u> त तनुपा                          | ?                                 |
| इम <u>वि</u> धनों अपां सुधस्ये पूर्व                                                       | न नुष्त पृथ्गु ग्यन ।                                   |                                   |
| गुण पर्तनामुशि <u>जो</u> नर्तिमि छिप                                                       | ज्यन्ता धारा मृगवाडाधन्त्न्                             | <b>ર</b>                          |
| इम चिता म्यविन्द्रिच्छन् धे                                                                | मुयसा नुधन्यस्यायाः ।                                   | 2                                 |
| स देार्युपी <u>जा</u> त जा हर्म्पेषु ना<br>सन्दं होतौरमुक्षि <u>जो</u> नमी <u>मि</u> ॰ प्र | <u>मिपु</u> वा मपात राजनस्य<br>कार्य सम्बद्धानसम्बद्धान | ર                                 |
| <u>विशामकृष्यसम्</u> ति पांयुक्ते हिट्ट                                                    |                                                         | ¥                                 |
| म मूर्जपन्तं मुक्त विधारां मूरा                                                            | ં <i>ગારિ વેવણ મા</i> ગુપતુ                             | ä                                 |
| नर्यन्तो गर्भे वृतां धियं भू-भिति                                                          | त्याप अतिथि अ <del>वेशीय</del>                          | ५ [१]                             |
| नि पुस्त्यांसु द्वितः स्तम्यन् प                                                           |                                                         | , [,7]                            |
| अतं संगुम्यां धिशा वर्गना वि                                                               |                                                         | e                                 |
| अस्यानसीते दुगामरिनी अन                                                                    |                                                         | Ę                                 |
| <u>श्वितीचर्यः श्वाञ्चात्ती मृत्यययो</u>                                                   | वनर्पर्धी वायवो न सोमा                                  | u                                 |
| म जिल्लया मरते येवी अग्नि                                                                  |                                                         |                                   |
| तगापदी शुचर्यनतं पायकं मन                                                                  |                                                         | e                                 |
| षाषा गुगुन्नी पृधिवी जनिंद्य                                                               | मापुस्त्वच्या मृगीबो य सहोमिः                           |                                   |
| ईव्टेन्यं प्रधम मीतिरम्बी वृवार                                                            | स्तित्शुर्मनीष्टे यजित्रम्                              | ٩                                 |
| य त्वां देया ध <u>्धि</u> रे हं <u>ध्य</u> वाहं ु                                          | <u>रुस्पृहो भार्नुपासो</u> यर्त्रज्ञम् ।                | •                                 |
| स पार्मन्नग्ने स्तु <u>व</u> ते वर्षी <u>घाः</u>                                           | त्र दे <u>ष</u> यन् यशमः सं हि पूर्वीः                  | १० [२] <sub>(8८३)</sub>           |
|                                                                                            |                                                         | ŕ                                 |

| भारेता≀ सर ८ मरा व द}                                                                                                                 | <i>[m]</i>                                                          | [ije fer de sel te ] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                       | (45)                                                                |                      |
| < शक्तां                                                                                                                              | hutan । बेड्रच्ड एकः । विश्वर् ।                                    |                      |
| जुपुरमा ने स्किनस्थि इसर्व चनुर<br>लिखा दि ला। गार्थने चनु गानी जु                                                                    | ह्मध्यं श्रिमे कुनेसं धर्मे होने                                    | 1                    |
| म्बापुर्व नवर्षतं सून्तीर्थः सर्गुत्रसमुद्रे<br>पुर्वत्ये होस्तु सूरिवार-सुम्बन्धः वि                                                 | म पूर्वय गुवि वृद्ध                                                 | १                    |
| मुक्काणं पूर्वान्तं पृद्दानं पुदे मध्<br>भूतकेविनुधर्मासम्बद्धाः मुख्यान्तं                                                           | बित्रो दुर्वण गर्नि दुर्ध                                           | 1                    |
| सम्बद्धि विर्वर्शि वर्षेत्रे पञ्चलूर्गं<br>कृत्युक्तं वृक्षित्रोक्षित्र सुन्यः सम्बद्धाः                                              | ि चित्रो कृषेयो गर्वि स्री                                          | ¥                    |
| अभ्योदको गनिनं श्रीस्पेन्तं सङ्ख्रि<br>मुद्रपति वित्रीति स्ववा जुस्सन्वै [                                                            | र्थं शुक्तिने पार्थमिन्द्र ।                                        | 4 [9]                |
| य मुख्युंभूतर्थीतं मुनुवां दृष्ट्रस्यत्<br>व मोड्रिनुसां नर्यसागुङ्गस्यो अस्या<br>वर्नीवानो सर्वं सुवान दश्चं स्तोस्य                 | व्य क्रिक्र दुर्वक निव वृद्ध                                        | •                    |
| इहिस्पुत्ते सर्वधा पुष्यक्रीमा अस                                                                                                     | बार्ज द्वित्र पूर्वन एवि धूर्र                                      | v                    |
| यत स्तु याति दुनिह कर्म इन्ह<br>जुनि तद याचांपुरिकी पूर्णीका                                                                          | हरूने शतुक्रपेने जमानायः ।<br>इच्यानी <u>चित्रं पूर्वतं रहि द</u> ि | < [8] (#1            |
|                                                                                                                                       | (#c)                                                                |                      |
| ११ नेक्रायः                                                                                                                           | एका राष्ट्र जनशी% १ −११ मिर्                                        | kri                  |
| अहं सूर्व वसूंगः क्रम्बर्धातं पृष्टं व<br>व्य हंक्नो प्रित्तुं व कुन्तन्ते अहं<br>अहम्मिन्द्रा रोडो वस्तो अर्थवन्तः (                 | कृत्वपु वि संग्राप्ति योजंतस्                                       | ŧ                    |
| स्त्यं कर्त्या सर्वाच्यास्त्रा स्त्री<br>स्त्यं कर्त्याच्या पूर्वं क्षेत्रस्या स्त्री<br>स्तर्वेश्वरत्या पूर्वा क्ष्मी स्त्रवस्त्र हि | गोबा दिखीन बधीच मोतुरिस्की                                          | *                    |

महो न्यम् वर्जनसम्बद्धाः प्रति वृंबार्बाऽकृत्रक्षि कर्तुस् । समाजीकुं सुर्वन्तेव कृताः सामाजीतिः कृतेतुः कर्तन्ते च अहमेत गुरुपयुमश्व्यं पुशु पुंतिपिण सार्यकेना हिरुण्ययम् । पुरू महस्रा नि शिशामि कृशिये यनमा सोमांस उक्थिनो अर्मान्विपुः Å <u>अहमिन्द्रो न पर्रा जिग्य इन्द्रनं</u> न मृत्यवेऽयं तस्थे कर्ता चन। सोम्मिनमा सुन्वन्ती याचता वसु न में पूरव सुल्ये रिपाथन 4 [4] अहमेताञ्छाभ्वंसतो द्वादे न्द्र ये वर्ज युधयेऽक्रंण्वत । आह्रयमानाँ अव हरमनाहम ह्वळहा ववस्त्रनमस्पूर्नमुस्विन ξ अभी देवमे क्रमे को अस्मि निष्पा ळ्मी द्वा किमु बर्यः करन्ति । खले न पूर्णान् प्रति हन्मि मूरि किं मां निन्दन्ति शत्रीवोऽनिन्दाः S <u>अह गुद्भुम्यों अतिथिग्विमर्कर् मिषु न वृंत्रतृर विक्षु धारयम ।</u> यत् पर्णयुष्ठ खुत वा कर्ञहे पाहं मुहे वृत्रहरेषे अर्शुश्रवि C म मे नमी साप्य इपे भुजे भू ज़ुबामेप स्वया क्रेणुत हिता। विद्यु पर्दस्य समिथेषु महय माविदेन शस्यंमुक्थ्य करम् 9 म नेमस्मिन् दहशे सोमी अन्त गाँपा नेममाविरस्था कृणोति । स तिगमश्रीद्म वृष्यम युर्युत्सन् बुहस्तंस्था वहुले वृद्धो अन्त 80 आवृत्याना वस्तां कुद्रियाणा देवो देवाना न मिनामि धार्म। ते मा मदाय शर्वते ततक्षु रपंराजितमम्नृंतमपोळ्हम ११ [६] (५०३) (४९) ११ बेकुण्ड स्ट्यः। स्ट्यः। जगती २, ११ त्रिप्रप्र।

अहं दाँ गृणते पूर्वे वस्तु ह बहाँ फ़ुणतं महा वर्धनम् ।
अहं मुंद पर्जमानस्य चेविता उर्यज्वनः साक्षि विश्वस्मिन् मेरं १
मां धुरिन्द्व नामं देवतां दिवश्च गमश्चापा चे जनतं ।
अहं हरी वृष्णा विनंता रष्ट्र अहं वर्जे शवंसे धुष्णवा देवे २
अहं सत्ये शिक्षण हथे एह कुत्सेमावमाभिकृतिर्मिः ।
अहं शुष्णांस्य श्रथिता वर्धयम् न यो र आर्थं नाम दस्यवे ३
अहं पितेव वेतृसूर्भिष्टिये तुम् कुत्सोय स्मिदंभ च रन्धयम् ।
अहं मुंद्य यजीमानस्य राजिन प यन्द्ररे तुजिये न मियाधृषे ४ (५०६)

| क्षेत्रसादमाः] [संद]                                                                                                                                                                          | In terdescriptory |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| अहे रेपप्ये हमेरे पुतरित्र कम्माविद्धित हुपुत्री जनापुरक् ।<br>अहे दुसे नुभक्षापरंऽकरणस्ह सम्बद्धि यहीरिमरण्ययस्                                                                              | ۲ [۷]             |
| अहं थ या मर्ववानकं नृहर्गेत । सं कृषकु क्षारं नृष्ट्रहार्कनम् ।<br>बचुर्वकंतं पुष्परंक्तवानुवरम् कृते प्रारं एक्की रोष्ट्रनाकेरम्                                                             | •                 |
| लूई मृत्येषु परि पम्लाम्स्यः वैनुक्रेक्षिवंत्रात्र कोलंसा।<br>पन्नां सुनो मर्जुषु आहं सिव्हितः व्ययंत्र हुनु वार्त्र हुन्यु वृत्ये                                                            | v                 |
| त्रकं प्रस्तावा नर्मुना नर्मुना स्थापना । यान्यांत्रम् दानीता नुर्वेश्च वर्मेष्य<br>अत्रहे न्यांत्र्य सर्वाता नर्वात्रका न्यांत्रका वर्गात्र च वसस्यस्                                        | <                 |
| अहं तुब स्वातिकार्य कृषी । इतिकार्य पुश्चिवयी तीच अधि ।<br>अहरव्यक्ति वि तिरामि सुकर्तुः कुंबा विंदू सर्ववे आतुश्चियार्थ                                                                      | \$                |
| सार्व तसंज्ञ चार्य पर्यातु न - कुण्युज स्वत्यार्थारपुरुरांत् ।<br>च्यार्व नस्त्रपूर्वानु दुसन्त्राच्याः - अद्योर्थपु स्वावर्य क्षेत्रस्थारियेय                                                | ł                 |
| कृत कृती कर्ज़ी निर्म्म सून् व क्युडिल स्ववर्ग सुरवर्गकाः ।<br>विभीत ता सं दरिका कवीतो अति सूराओ स्ववरते गुवलित                                                                               | 88 [4] (ntt)      |
| व वेहना एकः १५८। असमी १ व स्रतिकारियोः                                                                                                                                                        | <del>Reg</del> el |
| त्र श्री क्षेत्रे सम्बंधानुष्यम् क्षेत्रे ह्यां श्री श्री श्री सम्बंधानुष्य ।<br>सम्बंधान वस्त्र सुर्वेत्री क्षेत्रे स्वत्री अस्त्रे सुर्वेत्री सुर्वेत्री                                    | ŧ                 |
| सी पुष्त सम्बन्ध मर्थ हमा स्मृत स्मृतंत्र इन्हों आसी भर्ते ।<br>निकास पूर्व पांत्रकृतनेत्र सत्त्वी पृष्ठ शुक्तको नि श्रुर सम्बन्धे                                                            | *                 |
| के तं गर्य राज वे सं हवे वे ते कुछ संक्रमां तिर्धारातः।<br>के ते वार्जाचामुर्वीय दिश्यों के अन्य राज्यमुर्वरांनु विश्लं<br>सुद्धारमार्थिय सर्वाचा अक्षातः सुद्धों विश्लेषु स्ववेश प्रक्रियोः। | •                 |
| शुरो दृरण्योत्रा विश्वसित्तर् वो   ज्वेदांस समाँ विश्व <del>यक्ति</del> ।                                                                                                                     | ¥                 |
| अनु तु के नयार्थम प्रकल्पेस्तोः <u>क</u> ्षि सु ओम्लेक् कुच्यार्थे सिद्धः ।<br>अ <u>न्तो</u> सु केनुम्यो वर्षी <u>सः</u> विश्लेषुता क्लेचा हुनुमा क्लेपे                                      | 4 110             |

एता वि<u>स्त्रा</u> सर्वना तूतुमा कृषे स्त्रय सूनो सह<u>मो</u> यानि व<u>्धि</u>षे । वर्राय ते पाञ्च धर्मणे तना युक्तो मन्द्रो ब्रह्मोद्यंत वर्चः ६ ये ते विम ब्र<u>ह्मकृत सुते सचा</u> वर्सना च बर्सनश्च वृावने । म ते सुक्तम्य मनसा प्रथा भुवन् मदे सुतस्य <u>सो</u>म्यस्यान्धेसः ,७ [९] (५२०)

### (48)

### (९) १, ३, ५, ७, ० देवाः, २ ४, ६, ८ सौचीकोऽग्निः। ०,४, ६, ८ देवा , १ ३, ५, ७, ९ अग्नि । ब्रिष्ट्रम् ।

| <u>महत् तदुल्य स्थविर् तद्क्षि च्येनाविष्टितः प्रविवोद्देश्यापः ।</u>                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| विश्वा अपरयद्वसुधा ते अग्ने जातंवदस्तन्वो वृव एकं                                                                  | <b>१</b>     |
| को मा द्व्ही कतुमः स देवो यो में तुन्वो बहुधा पूर्वपंश्यत् ।                                                       |              |
| काह मित्रावरुणा क्षियन्त्य ग्रीविंग्बी सुमिधी देवयानी                                                              | २            |
| पेच्छीम त्वा वरुधा जीतवेवु पविष्टमग्रे अप्स्वापेधीपु ।                                                             |              |
| त त्वां युमो अचिकेचित्रमानो दशान्तरुष्यादितिरोचेमानम                                                               | 3            |
| होत्रावृह वंरुण विम्पदाय नेदेव मां पुनजुल्लचं देवाः ।                                                              |              |
| तस्य मे तुन्वी बहुधा निर्विष्टा <u>एतमर्थं</u> न चिके <u>ताहम</u> ग्नि                                             | ጸ            |
| पिं मर्नुर्दे <u>वपूर्</u> यकामा ऽर्कृत्या तमिस क्षेण्यग्रे ।                                                      |              |
| सुगान् पथ क्रंणुहि देवयानान् वहं हुर्याानं सुमनुस्यमानः                                                            | ५ [१०]       |
| अमेः पूर्वे भ्रातं <u>ने</u> अर्थमृत र्थीवाष्त्र <u>ीत</u> मन्तार्वरीतुः ।                                         |              |
| तस्माद्भिया वेरुण दूरमाय <u>गौ</u> रो न क्षेप्रोरेविजे ज्याया                                                      | Ę            |
| कुर्मस्त आर्युरजर यद्ये यथा युक्तो जीतवेवो न रिष्पीः ।                                                             | `            |
| अर्था वहासि सुम <u>न</u> स्यमानो <u>मा</u> गं देवेम्या <u>ह</u> विषे सुजात                                         | ঙ            |
| <u>प्रया</u> जान् में अनु <u>या</u> जाँ <u>श्</u> च केवं <u>ला</u> नूर्जस्वन्त <u>ह</u> विषों दत्त <u>भा</u> गम् । |              |
| पुत चार्पा पुरुषं चौर्पधीना मुग्नेश्च दीर्घमार्पुरस्तु देवा                                                        | 6            |
| तर्व प्र <u>या</u> जा अनु <u>याजाश्च</u> केर्व <u>ल</u> ऊर्जस्वन्तो हृतिर्घ सन्तु <u>मा</u> गा ।                   |              |
| तवामि <u>यज्ञोर्</u> ड्यमस्तु सर्वु स्तुम्य नमन्तां प्रदि <u>श</u> क्षतस्रः                                        | ९ [११] (५२९) |
| _                                                                                                                  | =            |



| तन्तु तन्वन् रजेसी <u>भानु</u> मन्तिहि ज्योतिष्मत पुधी रेक्ष <u>धि</u> या कृतान ।<br>अनुल्वण वैयत जोर्गुवाम <u>णे</u> मनुर्भव जनया दैव्य जनम         | G                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| अक्षानहीं नहात <u>नो</u> त सोम्या इप्क्रेणुश्च ग्डाना ओत पिंशत ।<br>अप्टार्वन्धुर वहतामितो रथु चेने देवा <u>सो</u> अनेपत्रिमि <u>प</u> ियम           | ্<br>ড                        |
| अञ्मन्वती रीयते स रंभध्व मुर्तिप्वत प तरता सखाय ।                                                                                                    |                               |
| अत्रो जहाम् ये असुन्नशेवाः शिवान् वयमुत्तरेमाभि वार्जान् ।<br>त्वप्टो माया वेवूपसीमुपस्तमे विभ्वत् पात्रो देवुपानिति शर्तमा ।                        | C                             |
| शिशीते नून पर्शुं स्वांयस येन वृश्चावृतंशो बत्ताणुस्पति                                                                                              | 8                             |
| मुनो नून कंवयः स शिशीतः वाशीं <u>मि</u> याभि <u>रमृताय तर्क्षथः। विद्वासीः पुदा गुह्मानि कर्तनः</u> येन देवासी अमृतुत्वमानुशुः                       | १०                            |
| गर्भे यो <u>पामवृधुर्वुत्समास न्येपीच्येन</u> मन <u>सोत जिह्न</u> या ।<br>स <u>विश्वाहां सुमनां यो</u> ग्या अभि सिं <u>पासनिर्वनते का</u> र इज्जितिम | ११ <b>[</b> १४](५ <b>४</b> ६) |
|                                                                                                                                                      | ,                             |

# (48)

# १ पृहदुक्धां यामवेष्य । इन्द्रः । विष्टुप् ।

| ता सु ते क्वीति मेचवन् महित्वा यत् त्वां भीते रेविसी अद्वियताम ।             | _            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| मावी देखां आर्तिशे वासमोज प्रजाय त्वस्य पद्शिक्ष इन्द्र                      | 3            |
| यव्चरस्तुन्या यावृधाना वलानीन्द्र प्रबुवाणा जनेषु ।                          |              |
| <u>मा</u> येत् सा ते यानि युद्धान् <u>याहु</u> नांच शत्तुं नुनु पुरा विवित्स | २            |
| क <u>छ</u> नु ते महिमनीः समस् <u>या</u> ऽस्मत् पूर्व ऋपयोऽन्तमापु ।          |              |
| यन्मातरं च पितरं च माक मजनयथास्तुन्वर् स्वार्या                              | 3            |
| <u>च</u> त्वारि ते असुर्य <u>ीण</u> नामा ऽव्मित्यानि महिषस्य सन्ति ।         |              |
| त्वमुद्ग तानि विश्वानि वित्से ये <u>मि</u> . कर्माणि मधव <u>श्</u> चकर्थ     | 8            |
| त्व विश्वी विधिषे केर्मलानि यान्याविर्या चु गुह्य वसूनि ।                    |              |
| कामुमिन्में मध्युन् मा वि तर्शि न्त्वर्माज्ञाता त्विमेन्द्रासि द्वाता        | v            |
| यो अर्द्धाज्ज्योतिष् ज्योतिरुन्त यो अर्धुजनमधुना स मधूनि ।                   |              |
| अर्ध पियं शूपमिन्त्रांय मन्मं बह्यकृतों बृहदुंक्थाव्याचि                     | ६ [१५] (५५२) |

आ राईसी अपूजादीत अच्छे पार्थ दुवी चेतुका लासीत । च्युक्तिसमा प्रदर्भा वि चंच्छे प्रकरित क्यांतिहा विमीत प्रमुं औष्प्रीः प्रथमा विमाना पर्मनग्री वेर्न प्रवस्य पुष्पम् । कर है आनित्वनरी परिया अवन्यकृत्या जेत्रावारेकी शिषु बंद्वाणं सब्बें ब्यून्यं पुत्रति सन्तं पश्चितो र्यायार । बेचरचे चरपु कान्यें प्रक्रिया उचा मुमापु स क्या सर्वान शास्त्रीत <u>ना</u>को अंकुव्य क्षूंपर्वः का वा <u>ग्रा</u>हः सूर्यः <u>न</u>ुनाव्नीकः ।

# 4 # 1 11)

पर्मिक् कुष्टका पीरवांनि विशिष्टेकुबुक्तवांच हुनी । व कर्मका श्रिपमोकस्य मुद्रः क्षेत्रेक्रमेनुकृष्योकस्य कृषाः पुत्रा क्रमीनि जुतर्कत् विश्वात्री असरिक्का विश्वनीयस्तुपुत्रात् । د[ام] الا भीकी सोबंदन दिन का ब्रेन्डाना हुन्ते जिंदनार्यमुक्त (48)

# पुरुषुपर्या पानरेच्या । विभी देवा । बिहुन्, # १ जपवी ।

भुविक्रीत तुम्बर्श बार्वशंचे भिन्दे केवामा पण्ये जानिशे तुनुर्वं वर्धनेत् तुन्वं । वर्षाती व्यान्तुरवन्त्रं वातु वात्रे तुन्धंव । अव्यंती हुवी पुरुष्याय देवान् दिवींचु ज्याद्वीः स्वता जिलीयाः बुज्येनि वाकिनमा कुक्तीः क्षितः स्तोव सुद्धिते दिवं बाः ।

ह्मी मुज्ज पुर के मुज्ज हिमीकी व्योमित से विभाव ।

पविश्वेतं सुरविध्य तथा जोर्च वस्तुं स्प्राईपुन जेत्रोठ वार्ता

मुक्ति वर्त बब्धानुं सत्ता चुनितो देवान् लुनितोऽन् पर्ल कृषिक वंची द्वितीक्षतेर्विते कृषा कृषेत्रवृत्ति कर्तुन । हर्वेक्पियुक्त कल्पलिंदु रेवी तुनुषु वि विशिद्धाः पुनीः

8

4 [14]

```
सर्हे<u>षिर्धिश्व</u> परि चक्तम् रजः पूर्वा धामान्यमिता मिर्मानाः ।
  तुरुषु विश्वा मुर्वना नि येमिरे प्रासरियन्त पुरुष पुजा अर्नु
                                                                      ų
  दिभा सुनवोऽसुर स्वार्ववृ मास्यापयन्त तृतीयेन कर्मणा ।
  स्वां पुजां पितरः पिड्य सह आवरिष्ववधुस्तन्तुमार्ततम्
                                                                      Ę
<u>नावा न क्षोर्षः पृदिर्शः पृथि</u>क्याः स्वस्ति<u>मि</u>रतिं दुर्गा<u>णि</u> विश्वो ।
                                                                         [१८] (५६७)
स्वां मूजां बृहर्बुक्थो महित्वा   ऽऽ वरिष्वद्<u>धा</u>दा परेपु
                                         (49)
                ६ बन्धुः श्रुतबन्धुर्विप्रयम्भुर्गीपायनाः । विश्ये देवाः । गायत्री ।
मा प्र गाम पुधो षुप मा युज्ञाविन्द्र सोमिनीः। मान्तः स्थुर्नी अरातयः
यो <u>यज्ञस्य प्रसाधन</u> स्तन्तुर्वृवेष्वातंतः । तमाह्रंत नशीमहि
                                                                      ?
मनो न्या हुवामहे नाराशसेन सोमेन । पितृणां च मन्मेभिः
                                                                      રૂ
आ ते एतु मनुः पुनः कत्वे दक्षाय जीवसे । ज्योंक् च स्पें हुशे
                                                                      Å
पुर्निः पितरो मनो द्वातु देख्यो जर्न
                                           । जीव वार्त सचेमहि
                                                                      ч
                                           । प्रजावंन्तः संचेमहि
वय सीम वृते तयु मनस्तुन्यु विश्रतः
                                                                       Ę
                                                                           [१९] (५७३)
                                         (44)
                १२ पन्युः श्रुतवन्युर्धिप्रवन्युर्गीपायनाः । मन आवर्तनम् । अनुष्टुर् ।
पत् ते <u>य</u>ग वैवस्<u>वत</u> मनो जुगाम दुरुकम् । तत् त आ वर्तियामसी ह क्षयीय <u>जी</u>वसे १
 पर ते विषे यत् पृथिवीं मनी जुगाम दूरुकम् । तत् तु आ वर्तयामसी ह क्षयांय जीवसे २
 यत् ते मुग्तिं चतुर्मृष्टिं मनी जुगार्म दूरकम् । तत् त आ वर्तियामसी ह क्षयाय जीवसे ३
 यत् ते चर्तम् पृतिको मनी जुगाम दूरकम् । तत् तु आ वर्तवामसी ह क्षयाय जीवसे ४
 यत् ते समुद्रमर्णुव भनी जुगाम दूर्कम्
                                           । तत् तु आ वर्तियामसी ह क्षयाय जीवसे ५
 यत् ते मरीची: मुवतो मनी जुगाम दूरुकम् । तत् तु आ वर्तिपामसी ह क्षयीय जीवसे ६ रि०]
                                           । तत् त आ वर्तियामसी ह क्षयीय जीवसे ७
 यत् ते अपो यदोषे<u>धी</u> मेनो जगामे दूरकम्
 पत् ते सूर्य यद्वपस मनी जुगाम दूरकम् । तत् त आ वर्तवामसी ह क्षयीय जीवसे ८
 यत् ते पर्वतान् बृष्टतो मनी जुगामे बूर्कम् । तत् त आ वर्तयामसी ह क्षयीय जीवसे ९
 यत् ते विम्बं मिदं जगु नमनों जुगामं दूरकम् । तत् तु आ वर्तियामसी ह क्षयीय जीवसे १०
  यत् ते परीः परावतो मनी जुगामे दूरकम् । तत् त आ यर्तियामसी ह क्षयीय जीवसे ११
  यत् ते मृत च मन्ये च मनी जुगाम दूरकम् । तत् तु आ वर्तयामसी ह क्षयाय जीवसे १२
                                                                            [ 7 ? ] (4 ८ 4 )
```

```
THE CHARLE
                                            [40]
म्राचेद्राम ८,भ ३ व ३६ ]
                                            (43)
     १ क्यू मृतकपूर्विक्यपूर्विक्यकाः ११-३ विकेतिः व विकतिः केन्ना ५ १ व्यूक्तिः

    पृथिवी-द्रत्यारित-कोत्र-पुण-वरणा-वरणाकः, ८-१ व्यावपृथिवी, १ (पूर्ववेत्रण)
सन्त-कामाधिकाः। सिन्दुष् ४ वर्षाकः १ त्रहाराज्ञीकः १ वरस्युष्याः।

य तार्वापु पतुरं पर्वापुः स्थातरिषु कर्जुक्ता रचस्य ।
                                                                             8
अबु च्यवांन उद तंबुत्वचँ   यदत्तं ध्रु तिबंदिनिंदीताम्
समुन् मु गुरे निश्चितकार्ध कर्यम् सु पुंचन क्यांति ।
ता ना विन्यांनि जीता संपन्त पराता सू विन्यंतिन्यिताम्
 अभी व्याप्तः पीरवेमेनेज चीत्री सुन्नि शिख्ये नाजान्।
 हा तो विश्वानि अधिता विश्वतः यस्तुरे सु विश्वतिर्विद्याताम्
 ती वु नी साम मूरक्ते पर्रा दूर पर्वेतु मु स्पेंनुक्रांन्त्र ।
 धूर्मिर्मियो जीवम स मां अस्त पराल्प स निर्मेददेजिहीताम्
                                                                             ٧
  अपूर्वभी कर्ने जुल्लाल भारत जीवारी हु व दिंच न आएं।
                                                                              ५ (११)
  पुरुषि इः सूर्वस्य संदक्षिः वृतेत् व्यं तुन्धं वर्षस्य
  मर्सनीते प्रमाननामु चभुरः पुन्ने शुक्तशिक्ष सर्व वेश्वि सोर्यस्य ।
  ज्योत्र परेषेत्र स्पेनुक्ष्मेत्र मनुंबते मुक्क्षे वा स्त्रदित
  प्रकृति कर्त प्रतिकी देशानु प्रतिकृति प्रकृतकरिक्त ।
```

पुनर्तः सोमस्तुन्यं भ्यात् पुन्तः क्या पुरम् या स्त्रस्थिः सं रामेती पुरानीर अही अवस्थे अवस्थे । मानुबान चारते थी। प्रिकेश क्षामा ग्ला जो पू हे वि कुमानेकर अर्थ पुढे अर्थ किया दिक्सीएनित शेषुत्रा।

भ्रमा वृद्धिकरेनुके मर्ग्यामन थाएं। यो प्रेमिन श्रम एता मा दु है कि पुनानक है शक्तिम्द्र मानुभूतं च जासंस्कृतिस्थल्य कार्यः । मध्यान्य प्रदेशे बीट पुरिविधि क्षात्रा रही के पुरे कि प्रमानकर ? [१६] (भर)

(40)

१९ कडुः बुंदरम्बुर्सिक्कपुर्वेदानका, ५ शक्यपकाका पर्श वाटा स्वतिका । १-४, ६ सक्कारित ९ इन्द्रात् क-११ ब्रोचाः ११ एकाः । सञ्जूषात् १-५ वासमी, दन्ते प्रीकाः ।

भा जर्म खेवर्डेड हो। मार्डिमानुसूर्यस्तुसम् । जर्मनु विश्नेद्री सबे (494) मार्कार्धि निरोधार्ग तोचे मिलुचिन् एवंच । सुवैर्गणस्य सर्वादिह

(३१३)

| यो जनीन् महिषाँ ईवा ऽतित्स्थो पवीरवान् । च्रतापेवीरवान् युधा<br>यस्येक्ष्वाकुरुपं <u>ब</u> ते रेवान् मंगुट्येधित । विनीव पर्श्च कृष्टयं,<br>इन्द्रं क्ष्वासंमातिषु रथेपोप्टेषु धारय । विनीव सूर्यं हुशे<br><u>अ</u> गस्त्येस्य नद्भयः सप्ती युनिक्ष रोहिता ।<br>पुणीन् न्यंकमीर्मि विश्वांन् राजक्रगुधसं                                                                        | # X Y W        | [२४]          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| अय माताय <u>पिता</u> ऽय <u>जीवातुरागंमत् । इद तर्व प्रसर्पेण</u> सुर्चन्ध्वे<br>यथा युग वेर् <u>च्चया</u> नहान्ति <u>धरुणाय</u> कम् ।<br>पुषा वीधार ते मनी <u>जीवार्तवे</u> न मृत्यवे ऽथी अ <u>रि</u> ष्टतातये                                                                                                                                                                  | हि निरिहि<br>८ | हे ७          |
| यथेय पृ <u>धि</u> षी मुही ब्राधारेमान् वनुस्पतीन् ।<br>प्रवा वीधार ते मनीं <u>जी</u> वार्तवे न मृत्यवे ऽथी अपिष्टर्तातये<br>यमावृद्धे वैवस्वतात् सुबन्धोर्मन् आर्थरम् । <u>जी</u> वार्तवे न मृत्यवे<br>न्य <u>ां</u> ग्वातोऽर्वं वाति न्यंक् तपति सूर्यं । <u>नी</u> चीर्नमुप्न्या दुहि स्य<br><u>अय मे हस्तो मर्गवा न्य</u> य मे भर्गवत्तरः । <u>अ</u> य में <u>विश्वभेषजो</u> | रंग्भवतु ते    | रर्ष ११       |
| (६१) [पञ्चमोऽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | जुबाफ ॥'       |               |
| २७ नाभानेदिष्ठो मानवः। विदये देयाः। त्रिन्दुप्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |
| <u> इष्मित्था रोद्रं गुर्तर्यचा</u> ब <u>ह्य</u> कत्वा शच्योमन्तगुजौ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |
| काणा यर्दस्य <u>पि</u> तर्रा मह <u>ने</u> प्डा पर्पत् पुक्थे -अहून्ना सप्त होर्तृन्<br>स इद्यानाय दम्याय वुन्य चन्यवानुः सूर्देरमिमीत वेदिम् ।                                                                                                                                                                                                                                  | 3              |               |
| तूर्वयाणी गुर्तवेचस्तमः क्षोको न रेत इतर्ऊति सिञ्चत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २              |               |
| म <u>नो</u> न येपु हर्वनेषु <u>ति</u> ग्म विपुः शच्यां वनुथो द्रवंन्ता ।<br>आ यः शर्योपिस्तुविनृम्णो <u>अ</u> स्या <sup>—</sup> ऽश्रीणी <u>ता</u> दि <u>श</u> गर्मस्तो<br>ङ्गप्णा यद्गोष्यं <u>र</u> ुणीपु सीर्वव् वृिवो नर्पाताश्विना हुवे वाम् ।                                                                                                                              | ₹              |               |
| <u>षीतं में युज्ञमा गतं में</u> अन्नं व <u>ष</u> ्टन्वां <u>सा</u> नेषुमस्मृतधू<br>प्रषिप्टु यस्यं <u>चीरकंर्ममिष्णा वर्</u> नुष्ठित नु न <u>र्यो</u> अपीहत् ।                                                                                                                                                                                                                  | ß              |               |
| पु <u>न</u> स्तदा वृं <u>ष्वि</u> यत् कनार्या   दुहितुरा अनुमृतमनुर्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ų              | [२६]          |
| मध्या यत् कर्त्वममवदुरमिक्के कामं फ्रण्याने पितारं पुष्तयाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |
| <u>मनानग्रेती जहतुर्धियन्ता</u> सा <u>नी</u> निर्पिक्त सुकृतस्य योनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ę              | <b>(</b> ३१३) |

| क्रमेस क्रदम क्रस्त [ [वर्ग]                                                                                                                                                                       | [set end     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| दिता पर स्था पुंक्तिकंत्रिकाम् स्वन्या देशेः कंत्रमङ्गास्ये नि विकास ।<br>स्वाप्नोध्यमनुत्र नक्षी देशा वास्तीत्वसर्थे अञ्चले निर्फाल<br>स 🖟 पुरुष न केत्रीयस्थ्युत्वी स्वस्य स्तुत्वे वृत्रकंताः । | v            |
| स्था न प्रति प्रभाव प्रतिक् स्था तो है हे हुन्य का ने<br>स्था न प्रति प्रभाव प्रतिक् स्था तो है हुन्यों अपूर्वे                                                                                    | •            |
| धरितिकां समित्रोय वालं स पुर्वा बंध सर्वता वर्षाचुर                                                                                                                                                | 3            |
| मुख् कुनायां सुन्तं प्रयोगाः क्रतं प्रदेश कुर्त्युविसम्पन्तः ।<br>विष्यंति य उपं ग्रोपनार्गः स्वतिनाति जन्तुंग सुन्तम्                                                                             | ₹• [₹v]      |
| प्रस् क्रम्पर्यः तुर्वनं वर्शको पायो न को क्रुतियः तुर्वनकः ।<br>सुन्ति यत् ते रस्तु अपयंत्रस्य अर्जुद्वाताः वर्षे सुन्नियोगः<br>प्रभा का प्रसा विर्युतः बुक्तो की अवस्ति बुक्ती राज्यः ।          | **           |
| वस्तिकृता द्वारविद्वीसः विन्यं विदेश्वि सर्वित्तुत्व द्व<br>सर्विकृता द्वारविद्वीसः विन्यं विदेश्वि सर्वित्तुत्व द्व<br>सर्विकृत्वस्य प्रतिद्वानिते अध्यक्तः पुत्र सर्वतो वार्त्त्वे विधित्तन्त् । | 9.5          |
| वि सुष्यांच्यु वंश्वीयत्रव्युक्तः विश्वत् पुंचयत्रात्रस्य गुझ वर्षः<br>मर्गी इ मानोत्र पदवे हुवाः स्वर्तन्ते व विश्वप्रको स्थितः।                                                                  | 13           |
| अधिर्म मानीय जातर्थकाः श्रुपी भी क्षेत्रजीवस्त् क्षेत्रापुर्वा<br>इत स्था ने पेत्रांवर्जिननाः व्यक्तराधिन्तः कृति वर्जन्ये ।                                                                       | \$A          |
| अनुव्यक्ष्मत्रविद्धि रचेचा अन्य क्षित्रचेपता क्षित्र कर्जू                                                                                                                                         | १५ [२८]      |
| अर्थ प्युतो एजां वस्ति देशा अपन्य विशेषारक्षी व्यवेता ।<br>स क्रवित्रीको रजन्त्र को अर्थि देशी व क्रकर्मती रपूर्व<br>म क्षेत्रवर्मुर्नेतराको पच्चा वस्तु देसमध्ये द्वारवें ।                       | 14           |
| र्व परिमुक्तावर्षणा बृक्ष जुवनी व्यवस्थित्तुंत्रज्ञं कर्वस्थः<br>तद्यंत्र्युः सूर्वार्थ्ये वे विश्वेषाः जामुन्नेतिस्या रचति व वर्तन् ।                                                             | ₹•           |
| सा शु आर्थिः पण्यास्य वां शु अद्ध तत् प्रधा केश्चिपार्थिसम्<br>इयं तु पार्थिति वं मुपरर्थ दिन यं वृक्ष अपनेत्वि स्वर्धः ।                                                                          | te           |
| क्षिणा कार्य परामुख्या क्षातस्त्री "में नेपूर्वपूर्वणार्यसम्बर<br>अवान् सम्बर्ग अंगतिर्विभावा - इने स्वति द्विस्त्रीनिवित्रेतात् ।                                                                 | ts           |
| क्रम्स वक्षांत्रियं सिमुद्देन तुम् स्पितं वृत्तं तृतं त्राता                                                                                                                                       | 6 [64] (140) |
|                                                                                                                                                                                                    |              |

| अधा गाव उपमातिं कुनाया अर्नु <u>श</u> ्वान्तस्य कस्प <u>चि</u> त् परेंयुः ।                                                       | 20            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| श्राप्ति तं सतिविणो नस्त्व या व्याश्वद्मास्य वावृध सुनुता।म                                                                       | 78            |
| अध त्विमन्द्र विद्वय स्मान् महो गये नृष्ते वर्ज्ञ बाहुः।<br>रक्षां च नो मुघोनः पाहि सूरी नेनेहसंस्ते हारिवो अभिष्टी               | २२            |
| अध यहांजाना गविष्टी सरंत् सर्ण्यु, कारव जर्ण्यु ।                                                                                 |               |
| विभः प्रेष्टः स होषां वसुष परा च वक्षद्भत पंपद्नान्                                                                               | २३            |
| अधा न्वस्य जेन्यस्य पुन्दी वृथा रेमन्त ईमहे तर् नु ।                                                                              | ર્ય           |
| सरण्युरस्य सूनुरश्चो विवेश्चा <u>ति</u> श्रवंसश्च सातौ<br>युवोर्यदि सर्वायास्मे शर्थाय स्तोमं जुजुपे नमस्वान् ।                   |               |
| विश्वच पस्मिन्ना गिर्रः समीचीः पूर्वीवे गातुदोशेत् सुनृताय                                                                        | २५            |
| स गणानो अस्टिवेंबवानिति सुबन्धुनर्मसा सुक्ते'।                                                                                    | २६            |
| वर्धवुक्येर्षचे <u>मि</u> रा हि नून व्यथ्वेति पर्यस उन्निर्याया'<br>त <u>ऊ पु जो महो</u> यंजञा मूत देवास <u>ऊ</u> तये सुजोर्पाः । |               |
| ये षाजाँ अनंपता वियन्तो ये स्था निचेतारा अमूरा                                                                                    | २७ [३०] (६३४) |
| -4095-                                                                                                                            |               |

[ब्रितीयोऽध्याय ॥ २॥ य० १-२४]

(६२) ११ नामानेदिन्हो मानवः । विश्वे देवाः, १-६ अग्निरसो या, ८-११ सायर्णेर्दानम् । जगती। ५, ८, ९ अतुन्दुप्। प्रगाधः (वे बृहसी, ७ सते(बृहती)), १० गायधी, ११ त्रिन्दुप्।

ये युज्ञेन दक्षिणया सर्मक्ता इन्द्रेस्य सुरूपमंमृतृत्वमांन्रा। तेम्पो भुद्रमंद्गिनसो वो अस्तु प्रार्त गृम्णीत मानुव सुमिधसः य <u>उ</u>दार्जन् <u>पितरों गोमयं</u> वस्यू तेनाभिन्दन् परिवत्सरे वलम् । प्रतिं गृम्णीत मानव सुमेधसः २ <u>वृीर्घायुत्वमंद्गिनसो वो अस्तु</u> य ऋतेन सूर्यमारीहयन वि्व प्रथयन पृथिवी मातर वि । वितं गृम्णीत मानुव सुमिधस' सुप्रजास्त्वमंद्गिरसो वो अस्तु 3 अप नामा वन्ति बुल्गु वो गृहे देवपुत्रा ऋपयस्तच्छ्रेणोतन । सुब्रह्मण्यमंद्गितसो वो अस्तु प्रति गृम्णीत मानुय सुमेधस

विकंपास इद्यप्य स्त इर्ट्रम्मीरवेपसः । ते अङ्गितस सूनव स्ते अग्नेः परि जित्तरे ५ [१]

पे अग्नेः परि जित्ते विकंपासी दिवस्परि । नवंग्यो नु वृश्चेग्यो अद्गिरम्तम् सची देवेप् महत

रेक सवा प्राप्तः । विभवः त्यकः रेफ-१५ वरवा क्वतिना । अयद्योः रेफ् विस्तुष्याः १६०८कविस्तुर्थः

तो वा विश्व कर्मन तुर्व वर्मन हिर अर्थमा हिरक्याः ।

इक्या वे नुप्त उक्मेयु ज्या सार्वे हे वर्म हिरक्याः ।

इक्या वे नुप्त उक्मेयु ज्या सार्वे हे वर्म हिरक्याः ।

इक्या विश्व वर्मा मानिकारास्य ।

इक्या विश्व वर्मा व

का कुर स्वतं गर्दी वे तुर्वाषु कियं वृष्टका ब्रम्म वर्धि कर्य । वर्ष्म हार्थ कृतिकार वर्षम वर्षम वर्षम वर्षम वर्षिका वर्षा कृतिक । वर्ष्म हार्थ कृतिकार वर्षम वर्षम वर्षम तृष्ट के वर्ष तृष्टिक । वर्ष्म हार्थ कृतिकार वर्षम वर्यम वर्षम वरम वर्षम वर्यम वर्षम वर्षम वर्षम वर्यम वर्षम वर्षम वर्षम वर्षम वर्षम वर्यम वर

(11)

| मो्ष्विन्द्रं सुहवं हवामहे डहोमुचं सुकृत देव्य जर्नम्।<br>अग्निं मित्र वर्षण सातये भग धार्वापृथिवी मुक्तः स्वस्तयं<br>सुत्रामणि पृथिवी धार्मनेहसं सुशर्माणुमदिति सुपणीतिम्।<br>दे <u>षीं</u> नावं स्व <u>ति</u> ज्ञामनागसः मस्रवन्तीमा केहमा स्वस्तये | ۶<br>۶۰ [۶] |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| विम्बे यज <u>ञा</u> अधि वोच <u>तोतये</u> जार्यध्व नो दुरेवांया अ <u>भि</u> ह्नतः ।                                                                                                                                                                    |             |      |
| सुत्ययां वो वृवहूंत्या हुवेम   शृण्वतो देवा अवसे स्वस्तये<br>अपामी <u>वा</u> मप् वि <u>श्वा</u> मनांहु <u>ति</u> मपारिति <u>दुर्वि</u> वृत्तीमघा <u>य</u> तः ।                                                                                        | ? ?         |      |
| आरे देश होपी अस्मद्यातनो र ण शर्म यच्छता स्वस्तर्य<br>अरिन्द्रः स मर्तो विश्व एधते प्र प्रजामिर्जायते धर्मणस्परि ।                                                                                                                                    | १२          |      |
| यमादित्या <u>सो</u> नर्यथा <u>ग्रुनीतिमि रति</u> विश्वानि दृ <u>रि</u> ता स्वस्तये<br>य दे <u>षा</u> सोऽर् <u>यथ</u> वार्जसा <u>ती</u> य द्यूरसाता मरुतो हिते धर्ने ।                                                                                 | <b>?</b> ३  |      |
| <u>पात</u> र्पावाण रथमिन्द्र सानुसि मर्रिष्यन्तमा रहेमा स्वस्तर्थे<br>स्वस्ति नीः पृथ्योसु धर्न्यसु स्वस्तर्थुन्सु वृजने स्वर्वति ।                                                                                                                   | १४          |      |
| स्वस्ति नी: पुत्रकुथेपु योनियु स्वस्ति <u>ग</u> ये मेरुतो वधातन<br>स्वस्तिरिद्धि पर्पथे श्रेष्ट्या रेक्णस्वत्यमि या <u>वा</u> ममीति ।                                                                                                                 | १५          |      |
| सा नी अमा सो अर्गो नि पीतु स्वावेशा मेवतु वेवगोपा<br>एषा प् <u>त</u> रोश सूनुरंबीवृधको विश्व आदित्या अदिते म <u>नी</u> पी ।                                                                                                                           | १६          |      |
| <u>ईशानासो</u> न <u>रो</u> अर्मत <u>्र्य</u> ेना ऽस्त <u>िति</u> जनो दिवयो गर्येन                                                                                                                                                                     | १७ [५] (६   | (FP) |
| ( Eu )                                                                                                                                                                                                                                                |             |      |

#### ( ₹8 )

## १७ गयः हातः । विभ्य देवाः । जगती १२, १६, १७ त्रिष्ट्रप् ।

(444)

| कथा देवानां कतमस्य यामीन सुमन्तु नामे शृण्वता मेनामहे।         |   |  |
|----------------------------------------------------------------|---|--|
| को मृंळाति कतुमो नो मर्यस्करत् कतुम ऊती अभ्या वेवर्तति         | 5 |  |
| क्तूयन्ति कर्तवी हृत्सु धीतयो वेनेन्ति वेना पुतयुन्त्या विशे.। | • |  |
| न मेडिता विद्यते अन्य पेम्यो देवेषु म अधि कामी अपसत            | ş |  |
| नर्रा वा शर्सं पूपणमगीहा माग्नि देवेन्द्रं मुम्पर्वसे गिरा।    | ` |  |
| सूर्यामासा चुन्द्रमेसा यम द्विवि चित वार्तमुपसंम् स्तुम्भिना   | 3 |  |
|                                                                | , |  |

[if the table क्रमम्हासच्य १४ हो। [40] **द्रवा द्रविस्तृतीत्मन् बर्प ति**रा वृद्दस्पतिविद्वका स्कृतिनीः। अन एकेवार कुरवेशिकंकेशि पहिः स्वतेत कृत्या हवीनाने क्रांस्य वानिते जन्त्रीन तृते । धर्माना शिकावनुष्या विवासति । [P] r अर्दर्गपन्था' पुरुष्धां अर्द्धमा सुरुद्धांतु विर्देश्येषु अस्त्रेसु तःखे अर्थनो इत्युपुता इर्न विश्वं मृत्यन्तु गुजिर्गा विवर्णयः। प्रमुखा नेपस्तातानित स्वता अशा वे वर्ग स्टियेई विदेश त्र वा बार्च रंपकुत्रं पुरिष्ट्रं स्त्रोतिः कृत्युव्यं सुरवारं पूर्वयम् । व वि पूर्वरणं सक्षिता सर्वीयति । अर्थु सर्वन्ते त्रिक्ता सर्वतसः मि तत पुत्रा नुधी नुप्रीपुष्टे वनुरस्तीन् पर्वती जुद्रितृतर्थ । कृषानुमान्य तिन्ये त्रथस्य वा अतं अत्र प्रतिन हमान्य बर्रस्वती तरपुर किन्बुक्रमिर्मि प्रहो बहीरकुता पंता वहांची । बुंबीछपां शुक्र सुबुद्धिलयां बुक्यून एको बबुंबस्स अर्थत पूर क्या पृथ्विया शृंधोतु ज प्रकारो पुरेशियोगियीः श्रिया वर्षा । **ا**وا ج चकुरा बा<u>न्हें</u> रचुराश्चिर्वणें उच्चा संश्री सस्र<u>म</u>ासर्व **चतु श** पुरुषा संबंधी विद्वर्गा हेंत्र शर्मा साहा सहावा नुबह्मनुर्यस्तृति । मोसिंद त्वाम बुक्ताो अनेप्या सहा देवाल इर्छवा छनेपाहि 88 भी मु थिते मनेतु इन्ह नेता अनेदान वचन जिल पूपम्। क्षं पीपबन करतेन इन्हें क्षितियों अनि रध वर्षाय कृषिकृत वृत्ति वर्षा विकृत्य की समुत्रतीय करना दुर्वावय । 98 माना वर्ष पपुत्र तुंबर्कायोः तथे वातित्ववर्षितिर्वपानु वा ?\$ ते कि धार्षपृत्तिनी नातर्ग नहीं हेनी हेरासमर्थना नुविर्व हता । द्वन विमृत द्वमने मरीवामिः कुछ शासि द्विद्वानिका विकातः \$4 वि या हाता विश्वेगकानि वार्षे पुरुवर्तिपुरमेतिः वर्नीवती । माना वर्त नपुत्रकार्य वृद्धः वृत्तिवासमा नुदिवितेनीविकीः पुत्रा नुवित्नेतीरवी अनुकाः वृत्तिनुस्तुवृत्तिवसमान्नामः । 14 पुरुवनित्र मुखिनेस विशे अधिवनुत्री पूच्यानि जन्ने 25 दुवा पुत्रा तुवुर्वविद्ववशः दिन्तं आहिता अस्ति बजीवी । श्चिमाना गरी अनेतुँना प्रसाति कर्या दिया गर्यन (10 [4] (101

( ६५ ) १५ वसुकर्णो वासुक्त । विदये देवाः। जगती, १५ त्रिष्टुप् ।

| अमिरिन्द्रो वर्षणो मित्रो अर्पुमा वायु पूपा सरस्वती सुजोपेस ।                                                                                                                          |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| आदित्या विष्णुर्मेरुतः स्वेर्वृहत् सोमो रुदो आदितिर्वह्मणस्पतिः                                                                                                                        | ?                |                |
| इन्द्वाग्री वृञ्चहत्येषु सत्पती मिथो हिन्वाना तन्वाई समीकसा।                                                                                                                           |                  |                |
| अन्तरिक्ष मह्या पेपुराजेसा सोमी वृत्रश्रीमितिमानेसीरपेन्                                                                                                                               | २                |                |
| नेपा हि मुद्रा महतामेनुर्वणां स्तोमाँ इयम्पृत्ता ऋतावृधीम ।                                                                                                                            |                  |                |
| ये अन्मुवमर्ण्व चित्रर्राधमा स्ते नी रासन्ता मह्ये सुमित्र्या                                                                                                                          | 3                |                |
| स्त्रर्णरमुन्तरिक्षाणि रोचुना द्यानामूमी पृथिवी स्कम्भुरोजसा ।                                                                                                                         |                  |                |
| पूक्ता इंच महर्यन्त' सुरातयीं वेवा' स्तवन्ते मनुपाय सूर्य'                                                                                                                             | 8                |                |
| मित्रायं शिक्ष वर्रणाय वृश्युपे या सम्राजा मनेसा न प्रयुच्छेत.।                                                                                                                        |                  |                |
| <u>पयोर्घाम् धर्मणा</u> राचित बृहद् ययो <u>र</u> ुभे राद् <u>सी</u> नार् <u>धसी</u> पूर्ती                                                                                             | ५ [९]            |                |
| या गौर्वेतुंनिं पुर्वेति निष्कृत प <u>यो</u> बुह्नीना व्रतुनीरे <u>व</u> ारतेः ।                                                                                                       |                  |                |
| ता पे <u>तृवा</u> णा वर्रुणाय वृश्चिषे वृद्धेम्यो वाहा <u>त्स्व</u> विष <u>वि</u> षस्वति                                                                                               | Ę                |                |
| द्विवर्ससो अग्नि <u>जि</u> द्वा कं <u>तावृधं क्वतम्य</u> योर्नि विमुशन्तं आसते ।                                                                                                       | 4                |                |
| या स्क <u>्रीमि</u> त्वय <u>र्</u> य आ चेक्कुरोजेसा युज्ञ अं <u>नि</u> त्वी तुन् <u>यीर्</u> ड नि मीमुजुः                                                                              | v                |                |
| <u>परि</u> क्षितो <u>पि</u> तर्रा पूर्वजार्वरी <u>ज</u> तस्य योना क्षयतुः समीकसा ।                                                                                                     | •                |                |
| धार्वापृथिवी वर्षणाय सन्नित धृतवृत पर्यो महिषार्य पिन्वत                                                                                                                               | 6                |                |
| पुर्जन्यावार्ता वृपुमा पुरापिणे न्यूयायू वर्षणो मित्रो अर्थमा ।                                                                                                                        | •                |                |
| वेयाँ अवित्याँ अवितिं हवामहे ये पार्थिवासी विन्यासी अन्तु ये                                                                                                                           | ٩                |                |
| त्यप्त्रीर वायुर्धमयो प ओहेते दैव्या होतारा उपसे स्वस्तों।                                                                                                                             | •                |                |
| बृहस्पर्ति बुञ् <u>ञला</u> द सुमेधस मिन्द्रिय सोमं धनुसा उ ईमहे                                                                                                                        | ₹0 [ <b>१</b> 0] | ı              |
| बद्धा गामश्वं जुनर्यन्त ओर् <u>यधी</u> वंनस्पतीन् पृथिवी पर्वताँ <u>अ</u> प' ।                                                                                                         |                  | •              |
| म <u>र्स</u> गामस्य <u>ज</u> नयन्त आप <u>धा</u> वन्तरपतान् <u>पृथ</u> वा पवता <u>अ</u> पः ।<br>सूर्यं विवि ग्रेहर्यन्त सुदानंव आर्या <u>व</u> ता विसूजन् <u>तो</u> अ <u>धि</u> क्षप्ति |                  |                |
| पुर पुष्य गृहयन्त सुक्षान्य जाया <u>यता विष्कृतन्ता आव</u> क्षाम<br>मुज्युमहंसः पि <u>षृथो</u> निर्राप्ति <u>ना</u> श्यावं पुत्र विधि <u>म</u> त्या अजिन्वतम् ।                        | 88               |                |
| क् <u>रम</u> सुवं विम्रवारोह्युर्युव वि <u>प्याप्य ।</u> विश्व <u>का</u> यार्व सृजयः                                                                                                   | 350              |                |
| पार्वीरवी तन् <u>यतु</u> रेक्षपाकुञो विवो <u>ध</u> र्ता सिन्धुरापं समुद्रियं ।                                                                                                         | १२               |                |
| विभ्वे देवासं शृणवृन् वर्चांसि मे संस्वती सह धीमिः पुरध्या                                                                                                                             | 93               |                |
| # • < ₹                                                                                                                                                                                | १३               | ( <b>48</b> 5) |

| क्रमेदाः। संदेशं र र र र र र र र र र र र र र र र र र र                                                                                                 | ( de les de ce ten |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| क्षिणं देवा: तुह पुष्टिः पुष्युः क्ष्मेर्डकंश अनुवां कहवा: ।<br>गुर्तिगार्थं कश्चिमकं स्वर्तियुः स्वर्गितिः वर्धः दुवे पुष्टेवः                        | £n                 |
| देवान् वर्तिन्यो <u>अनुवर्धत् वत्तन्</u> रे वे विन्ता तुर्वनुति स्त्रस्यः ।<br>ते में राजनानुबन्धा <u>यस्यः</u> वृत्वे पांत स्त्रसिद्धिः तत्त्रं वा    | £4.[53] 408        |
| (९९)<br>१प क्यू कर्मों संस्कृतका विके देखा। जनती १९ वि                                                                                                 | itr <sub>i</sub>   |
| र्नेचन् ह्रवे झाण्यंकाः स्तरतर्थः ज्योतिकृत्ये वस्त्रत्सः वर्षेतकः ।<br>ये वर्षपुत्रः र्मारे तिन्ववेदतः । स्वरंग्येकायो अनुसर्व चतुर्वाः               | ŧ                  |
| इन्ह्रंबन्ता वर्षनकरिया ये नूर्यस्य ज्योतियो आनगानुसः ।<br>नुष्युंच कृतने वन्त्रं पीत्रवि आवति पुत्रे प्रत्यनत नृत्येः                                 | ę                  |
| हत्ता क्रांधिः परि रातु छे मर्व कार्युक्षेत्रे अस्तिः क्रमें वच्चतु ।<br>ह्रहो क्ष्रोमिर्देशे कृंश्वपति वृत्तास्त्रयो हो द्रार्थिः तृक्षितार्व निन्ततु | *                  |
| कार्नेतियांचांद्रभिषी क्रतं प्रदा दिन्दाविष्णुं कुवतः वर्वपूंद्रः ।<br>देवां कार्नेत्रेत्वां अवंते इवामहे वर्णून प्रदान व्यक्तियानं नृतंत्रेत्वय       | 4                  |
| सरंप्यान् ग्रीमिर्वकेचो पृत्येतः पूरा विष्यूर्विद्या ग्राप्टान्थियो ।<br>ज्याकृतां जनुत्रां विष्यवेदाः समी यो वेशन् विषकेषुकर्वतः                      | 4 [54]             |
| इन्ते प्रका इनेका रूपा प्रतिशा । इनेको देवा इनेको इक्तिकृती ।<br>इनेका प्रकारिकियी अलामेंश्री । इन्ते प्रतिको इनेको इक्तिको                            | •                  |
| अमीराना पूर्वजा पार्वसालवे पुरुषमुख्या पूर्वजा वर्ष हुने ।<br>वार्षी <u>ति</u> ः पूर्वजो देवनुरुषमु ता हुः सर्व हिन्देश्चं वि वेदना                    | ٠                  |
| पृतर्वताः ध्रमिषं च्यानिकृतां   वृहद्विच अंन्युत्यांअभिषयः।<br>अधिकांनाः चनुकार्यः अवृतः अगं अवृत्यस्त्रं पृत्यप्रेषे                                  | د                  |
| ध्यवोष्ट्रियो नेनवप्तनि हुना   ऽऽतु कोर्चवीर्वनिर्मानि वृक्षियो ।<br>अन्तरिक्षं स्वर्तेष वैतुकतु   वसं र्वावस्तुन्तुर्वे नि सीवृत्राः                  | •                  |
| पुतांत द्विष खामकी सुद्रकार्य । वातायकृष्या अभिकर्य तम्बुताः ।<br>आषु आरोपीय न विष्टमु अन् निर्णे । यार्थ गुरिप्तीनिर्धा याणु हे द्विष                 | ξ                  |
|                                                                                                                                                        |                    |

?

| ato C, 4 = 4, 4 = 18 ]                    | [ 404 ]                                 | िस्थत्तव । भव | ६०। सून ५६, सन् ३३ |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------|
| समुद्रः सिन्धू रजी अन्तरिक्षः मुज         | एकेपात् तनपित्नुर्र्णवः ।               |               |                    |
| अहिंर्नुष्टर्य. शृणवृद्धचाँसि मे विश्वे   | विवास द्वत सूरयो मर्म                   |               | 55                 |
| स्पाम वो मनेवो वेववीतये प्राञ्ज           | नो युज्ञ प्र पौयत साधुया ।              |               |                    |
| आदित्या रुद्वा वसंव सुवानव इम             | ग बस्नं <u>श</u> म्यमांनानि जिन्व       | त             | १२                 |
| दैन्या होतारा प्रधमा पुरोहित ऋत           |                                         |               |                    |
| क्षेत्रंस्य पतिं प्रतिवेशमीमहे विश्व      |                                         |               | १३                 |
| वसिंप्ठास पिनुवद्वाचमकत देवाँ             | ईळांना ऋ <u>षि</u> वत् स्वम्तये ।       |               |                    |
| प्रीता ईव <u>ज्ञातयः</u> कामुमेत्या इस्मे | दे <u>व</u> ासोऽवं धूनु <u>ता</u> वर्सु |               | <b>່ የ</b> ሄ       |
| वेवान् वसिंग्ठो अमृतान् ववन्दे            |                                         | યુ. ા         |                    |
| ते नी रासन्तामुरुगायमुख यूप               | । पीत स्वस्ति <u>भि</u> ः सर्वा न       |               | १५[१४](७०९)        |
|                                           |                                         |               |                    |

#### ( EG)

## १२ अयास्य आङ्गिरस । वृहस्पति । न्निषुत्।

अमो धियँ सुप्तर्शीर्णां िष्ता नं क्रतपंजातां घृहतीमेविन्दत् । तुरीयं स्विज्ञनयद्धिश्वजन्यो ऽयास्यं उक्थमिन्दांय शसंन्

| <u>ऋत शर्सन्त ऋजू दीध्यांना विवस्पुत्रासो असुरस्य वी</u> गः।                           |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| विषे पुद्मिद्भिरसो वधाना युज्ञस्य धाम प्रथम मनन्त                                      | २      |       |
| ष्ट्रेसेरिव सिसं मिर्वावेद् द्वि रश्मनमर्यान नहंना व्यस्येन् ।                         | ,      |       |
| चृहस्पतिर <u>मि</u> कनिकवृद्गा <u>उ</u> त प्रास्तीवुचं विद्वाँ अंगायत्।                | ą      |       |
| अवो द्वाम्यां पुर एकेया गा गुहा तिष्ठंन्तीरर्हतस्य सेतीं।                              |        |       |
| वृहस्पतिस्तर्मा <u>सि</u> ज्योति <u>रिच्छ न्नुदुम्रा आक</u> र्षि हि <u>ति</u> म्र आवे: | V      |       |
| धिभिद्या पुरं श्वयथेमपाचीं निन्धीणि साक्षमुवृधेर्यक्तन्तत् ।                           | _      |       |
| पृहुस्पतिंठ्यम् सूर्यं गा मुक्तं विवेद स्तुनयन्निव यौः                                 | ч      |       |
| इन्द्री वुछ रिक्षितार दुर्घानां करेणेव वि चेकता रवेण।                                  | •      |       |
| स्वेदां निमिन्छमानो ऽरीद्यत् पुणिमा गा अमुप्णात                                        | ६[१५   | 7     |
| # # made                                                                               | , [, , | ۵     |
| स ईं सुरुपे <u>मि</u> सर्तिमि शुचद्धि गांधीयस् वि धनुसैरेद्द्ं.।                       |        |       |
| नह्मणस्पतिर्वृपंभिर्वरहिं र्धुर्मस्वेवे <u>भि</u> र्व्विण व्यानद्                      | ৬      |       |
| ते सत्येन मर्ना गोपीत गा र्युयानासं इपणयन्त धीमि ।                                     |        |       |
| वृह्सपतिं मिथो अंबरापे मि क्दुसियां असुजत स्वपुरिभः                                    | 6      | (৩१७) |
| ₩                                                                                      |        |       |

| धनमा। सन्दर्भर ११) [६४]                                                                                                                | The fer do to go |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| तं वर्षकेतो असिनिः भिवामिः विद्यान् वार्यक्तं त्रवस्ये ।<br>कृत्यसि वृत्ते मूर्ववसी भेरेत्ते वर्षु कर्व जिन्द्रस                       | •                |
| पुक्त काञ्चमतंत्रशिक्षकेषुण्या यामार्ककृष्ट्रशासी कर्म ।<br>भूकस्पत्री कृषेचे कुर्वकर्ती वासा कर्ता विश्वती व्योतिशास                  | <b>?</b> *       |
| तुष्पात्रातिर्वे इस्तुता वर्षोचे । प्रीते द्विज्ञपर्वत् स्वेसिके ।<br>प्रमा इस्रे अर्व अक्स्यू क्यिता सामेन्द्री तृष्ट्रते विष्यक्रिके | ţţ               |
| हम्त्रां क्या बेहते अर्थनसः वि मूर्णतंत्रधिनत्र्वेत्रस्य ।<br>अनुस्मीमस्याम् तुरु सिन्दृतः हेरैसीनानुसिक्षे सर्वतं वः                  | \$4[\$4](40      |
| (%c)                                                                                                                                   |                  |
| ११ क्वारव बाहिएका। वृहस्तरीः। विसुर                                                                                                    | i                |
| अनुतो न क्षो रहमान्ता वासंहतो अधिवंत्रेषु वोवर्तः।<br>विशिक्तो केर्नके कर्मनी कृष्टवर्तिनको को कंशकर ।                                 | *                |
| सं मोर्निगडिनुसा नर्मकान्ते मर्ग इषर्गुनर्थं निताय।<br>अर्ने तिना व दंगी मनाच्या वृद्दंस्यो क्षत्रनुस्तित्राची                         | 9                |
| तान्त्रयां अतिकितीरितियाः स्ताद्वीः सुक्यी अवनुष्यकेषाः ।<br>बृहस्पतिः व्यतिक्यो तिनुर्वाः निर्मा क्षेत्रे क्यतिन स्थितिक्याः          | 1                |
| मानुस्तरम् सर्वन शुरास्य । योनिस्मानुस्तर्द्धः प्रस्कारित् धोः ।<br>सुरस्यतिकुत्तरसारमेत्रे यः मून्यते प्रसूत् वि अर्थ विदेश           | ٧                |
| मध् ज्योनिश्व तम् अन्तरिका "दूद" शीजंदनिष् वर्त थान्य ।<br>सुरुपतिपुरुपत्री पुरुष्श्वा "इप्रसित्त वानु का चंद्र मा पार                 | *                |
| पुरा प्रथम् वीक्षा जनु येश पुरुष्यतिग्रहिक्यांत्रिपृष्टि ।<br>वृज्ञिनं क्षिता परिकित्रवार्षे पृतिक्षितीकृत्वाकृतियोगाम्                | q [tv]           |
| इस्प्यतिका विश्ववाद्यां मार्च क्रिक्यां असी गुरा कर ।<br>शायकां प्रिका संदूरका गर्ने पुरुषिताः वर्षेत्रका क्रिकांकर                    | y .              |
| अध्यपिन्तुं बच्च पर्वेयस्य न्यास्तुं त तुत्रित प्रसूर्ति क्षित्रस्रोत ।<br>निप्तार्थातर चनुतं न कुतास् वृहस्पतिर्वित्येकां शिक्कार्य   | e (#f1           |

| सोपामिविन्तृत् स स्वर्धः सो अग्निं सो अर्केण वि वेवाधे तमांसि ।  गृह्म्पितिगीविषुषो व्रलस्य निर्म्नजान न पर्वणो जमार  हिमेषे पूर्णा मुंपिता वनानि वृह्म्पितिनाक्तपपद्वलो गाः ।  अनानुकृत्यमपुनर्धकार् यात् सूर्यामासां मिथ व्रवसेत  अमि रयाव न क्रुश्तिमिरश्वं नक्षेत्रेमिः पितरो द्यामिपशन् ।  राज्यां तमो अर्थुपुर्णितिरह्न वृह्म्पितिर्मिनद्विं विदन्नाः  गृह्म्पिति सहि गोमिः सो अर्थुः स ब्रीरेमिः स नृभिर्मी वर्षो धात् | ९<br>१०<br>११<br>१२ [१८] (७३३ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| (६९) [पष्ठोऽत्रया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कः गर्ने॥ स्० ६९-/४]          |
| १२ सुमित्रो वाध्यद्वः। अग्नि । त्रिष्टुप् १-२ जगती।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| भुद्रा अग्नेर्विध्युश्वस्यं सुष्टशो' यामी प्रणीतिः सुरणा उपेतय ।<br>यदीं सु <u>मि</u> ञा वि <u>शो</u> अर्घ <u>इ</u> न्धते   पुतेनाहृतो जस्ते वृतिद्युतत<br>पुतम्मोर्विध्युश्वस्य वर्धनं   घृतमन्नं घृतम्बस्य मेर्वृनम् ।                                                                                                                                                                                                      | ?                             |
| पुतेनाहुंत उर्विया वि पंप्रधे सूर्य इव राचते सूर्विरासुतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २                             |
| पत् ते मनुर्धवृत्तीक सु <u>मित्र' संमी</u> धे अग्ने तिदृद् नवीय ।<br>स <u>ोवच्छोच</u> स गिरी जुपस्ब स वाजं वृ <u>ष्</u> धि स <u>इ</u> ह श्रवी धाः<br>य त् <u>या पूर्वमी</u> छितो बंध्युश्वः सं <u>मी</u> धे अग्ने स <u>इ</u> द जुपस्य ।                                                                                                                                                                                       | <b>3</b>                      |
| स ने स्तिपा उत मेवा तन्पा वृाच रक्षस्व यदिव ते असमे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ß                             |
| मर्वा युद्धी वीध्यर <u>्वोत गो</u> पा मा त्यां तारीवृभिमां <u>ति</u> र्जनांनाम् ।<br>श्रुरं इव पूष्णुरुष्यवेन सु <u>भि</u> ञ्च प्र तु वी <u>र्</u> च वाध्यरवस्य नामं<br>स <u>म</u> ञ्च्यां प <u>र्वत्या ३</u> वसूं <u>ति</u> दासां वृञ्चाण्यायां जिगेथ ।                                                                                                                                                                      | ų                             |
| शूरं इव धूष्णुइन्दर्यवं नो जनाना त्वमंग्रे पृतनापूँरिम प्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ६ [१९]                        |
| वृधितन्तुर्वृद् <u>वदृक्षायम</u> ग्निः सहस्रस्तरीः <u>शतनीथ</u> क्रम्यां ।<br>युमान् युमत्सु नृभिर्मुज्यमानः सृ <u>मि</u> त्रेषु वीदयो देवयत्सु<br>त्वे <u>धेनुः सुद</u> ्वा जातवेदो <u>ऽस</u> श्चतेव समना सं <u>चर्</u> धुक् ।                                                                                                                                                                                               | v                             |
| त्य नु <u>भिर्द</u> क्षिणावद्भिरम्रे सु <u>भि</u> त्रेभिरिष्यसे देवयद्भि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | c                             |
| देवार्श्चित् ते <u>अ</u> मृता जातवेदो महिमान वाध्य <u>श्च</u> प्र वीचन् ।<br>यत् सुपृच्छु मार्नु <u>वी</u> र्वि <u>श</u> आ <u>य</u> न् त्वं नृभिरजयम्स्वार्वृधेभिः                                                                                                                                                                                                                                                            | ુ (હરફ)                       |

| कनेत्राक्ष-दश्चापः] [१८१]                                                                                                                                                             | Top to a compres                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| प्रितेनं पुत्रकंतिमञ्जूषान्ते । ज्याकी वहतुम्बः लेतुकेत् ।<br>जुलाको अस्य तुमित्रं यदिन्तो न पूर्वी अस्तुनिर्वरोधीयः                                                                  | t                                                                  |
| सम्बद्धारिकपुरमस्य समूत् वृद्धिविनामः सुतसाममञ्जाः ।<br>समेन विवस्तानिकपुरन्ते अनु वार्यनावनिकद्वापनितः                                                                               | **                                                                 |
| सुरमुक्तिम्बर्गान्यस्य कृतुक्काः संज्ञकात् नेन्त्रो सर्वकीरन्त्रास्यः ।<br>स सो अवस्थित्यः सा विज्ञीतीरणमुक्ति विद्यः क्षिति वाम्यस्य                                                 | \$6 [4 ] ten                                                       |
| (४०)<br>११ बुनियो पहनप्रशः। आस्त्रेश्वरूपीन (१ एकाः व्यतियोऽनियाँ<br>४ वर्षि भ देशोद्धारः, ६ तथावास्त्रवः, केन्द्री द्वातानी समेश<br>धरक्तीस्त्रस्तरस्य १ त्यशा १ अपक्यति ११ क्यासक्र | ्र क्रायोका ने इंग्रीन<br>चीत द क्रिकी देखा<br>चित्र   क्रिकी देखा |
| इस वं अप्रे तुन्दिरं युवरके अस्तुरे वार्ते इर्या कृताचीय ।<br>कर्मम् कृष्टिस्याः गुरिकुके अस्तुरे कृत्ये वंद सुरुत्ये वस्तुरूपा                                                       | ŧ                                                                  |
| का देशनांत्रप्रपात्रेश चांतु अपूर्णता तिन्तकंपितिरचें। ।<br>स्वतस्य प्रधा वर्णता विषयी देशन्य देशन्य तुस्त्र                                                                          | *                                                                  |
| मानुप्रकारिक पूर्वाच प्रभित्रकेती क्रुत्वाची अधिव ।<br>वर्किनिरुद्ध पुरुष्टा रहेना ऽत्र वेदान विश्व वि वेद्र होर्का                                                                   | *                                                                  |
| वि त्रेयको वेषयुँचे तिरुवाः शृवि द्वारका पुरित कुंपारे ।<br>अर्थस्ता समेका वेष पर्ति रिप्तरेयेच्या उन्नता वृक्ति वृक्तात्                                                             | . *                                                                |
| पुष्त श्रा कार्यु स्पूछला वरीयः प्रश्चिम्या श्रा वार्त्रशा नि वीवध्यय<br>प्रश्नतीदीचे महिना हार्दिः पूर्व रेच रचयुप्तिरयकम्                                                           | 4 [41]                                                             |
| बूची पूँचो दुँकिरचं मूक्तिको अवस्थानको छक्ती वि चोनो ।<br>आ वो बूचार्स उससी असम्बं अप्ते सँदरम् सुपने अपन्यं                                                                          | •                                                                  |
| क्रव्यों प्राची वायुक्ति तनियाः श्रिया वाज्यस्वरित्यक्ति ।<br>पूर्णाक्रियक्तिया यज्ञ अस्मिन् श्रिप्तेष्ठ व्यक्तिया विभाग                                                              | v                                                                  |
| निको इतीक्षेतिहि इपियुः जा विदेश चक्रमा वेः स्पोतम् ।<br>इतुम्बद्धके नृष्टिता इपियी स्मोतेषी कृतिही सुकत<br>इपे स्वयुक्ति चाहुसमान क्यार्गहरसुमानेक अञ्चानुः ।                        | •                                                                  |
| स पुरानो साथ प्रथ न निहान्त्रमान रहित हथिनीहः नुष्येः                                                                                                                                 | ٠, (*                                                              |

| वर्नस्पते रञ्जनपा नियूपां वेवानां पाध उपं विक्ष विद्वान् ।                                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| स्वर्गित देवः फुणवंद्धवी प्यवंतां द्यावापृथिवी हवं मे                                      | १०                     |
| आग्ने वह वर्रणमिष्ट्ये न इन्हें विवो मुक्ती अन्तरिक्षात्।                                  |                        |
| सीवृन्तु बाहिर्विश्व आ यर्जञ्जा स्वाहां देवा अमृतां मादयन्ताम्                             | ११ [२२] ( <b>७५</b> ६) |
| (97)                                                                                       |                        |
| ११ मृदस्यतिराङ्गिरसः । म्रानम् । प्रिष्टुष् ९ जगती ।                                       |                        |
| <b>बृहंस्पते प्रध्म बाचो अग्र</b> यत् प्रैरंत नामुधेय द्र्धाना ।                           |                        |
| पर्दे <u>पा</u> भेष्ठु यर्द् <u>रि</u> प्रमासीत् प्रेणा तर्द <u>ेपा</u> निर्हित गुहाविः    | १                      |
| सक्तुमिव तिर्तेष्ठना पुनन्तो यञ्च धीरा मर्नसा वाचमकेत ।                                    | •                      |
| अञ्चा सस्त्रीयः सुरूपानि जानते अद्मेपाँ लुक्ष्मीर्निहिताधि ग्राचि                          | २                      |
| युज्ञेनं बाचः पंवृवीयंमायुन् तामन्वंविन्वृञ्चापंषु पावेष्टाम् ।                            | •                      |
| तामामृत्या व्यवधः पुरुवा तां सुप्त रेमा अभि स नवन्ते                                       | ३                      |
| <u> जुत त्वः पश्यम् न ध्वर्धे वाचे मृत</u> त्वेः शृण्यम् न शृणोत्येनाम् ।                  |                        |
| <u> जि</u> ते त्वंसी तुन्धं वि संसे <u>जा</u> येष्ट पत्यं उ <u>ञ</u> ती सुवासां            | ૪                      |
| तुत त्वं सुरूपे स्थिरपीतमाहु नैनं हिन्बन्त्यपि वार्जिनेपु ।                                |                        |
| अर्थेन्वा चरति माययेष वाचे शुश्रुवाँ अंफुलामेषुप्पाम्                                      | ५ [२३]                 |
| यसित्त्वाजं स <u>चि</u> विदुं सस्तां <u>यं</u> न तस्य <u>वा</u> ञ्यपि <u>मा</u> गो अस्ति । |                        |
| यदीं भूणोत्यलेकं भूणोति नृष्टि प्रवेदं सुकृतस्य पन्थाम्                                    | Ę                      |
| अक्षण्यन्तुः कर्णवन्तुः सर्खायो मनोज्ञवेष्यसमा वमूद्यः ।                                   | ·                      |
| आवृशास उपकक्षास उ त्वे ह्रवा हैव सात्वा उ त्वे दृष्टभे                                     | ৬                      |
| हुवा तुम्टेषु मनसो जुवेषु यहाँ ग्रिणाः संपर्जन्ते सस्तीयः।                                 |                        |
| अञ्चाहं त्व वि जेहुर् <u>वेद्यामि रोहंबह्माणो</u> वि चेरन्त्यु त्वे                        | 4                      |
| इमे ये नार्वाङ्ग पुरम्परिन्तु न चीताणासो न सुतेर्करासः ।                                   |                        |
| त प्रते वार्चम <u>मि</u> षद्यं <u>पा</u> षयां <u>सि</u> रीस्तन्त्रं तन्वते अप्रजज्ञय.      | 9,                     |
| सर्वे नन्वान्त <u>प्रशासार्यतेन समासाहेन</u> स <u>ख्या</u> सखायः ।                         |                        |
| किल्विपस्पृत् पितुप <u>णिर्ह्येषाः मर्रं हितो मर्वति</u> वार्जिनाय                         | १०                     |
| ऋचां त्वः पोपमास्ते पुपुष्यान् गाँ <u>यत्रं</u> त्वी गाय <u>ति</u> शर्करीषु ।              |                        |
| <u> इक्षा त्वो वर्वति जातिष्वियां यज्ञस्य मार्चा</u> वि मिमीत उत्वः                        | ११ [२४] <i>(७६७)</i>   |
|                                                                                            |                        |

| क्रमेद्याक अल्लाहर ।)                                                                     | [4cc]                                    | [afe t ≪ et             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| (दार्शनोऽष्यानः वस्त ४० १ १८)<br>१ क्षेत्रको मृहक्तिः, मृहकारिः                           | (४१)<br>र्जनको स सा <del>क्ष्यको न</del> | Gertal's State 1 MESS ( |
| f man diamer deserve                                                                      | - 1 -                                    | 4                       |
| क्रेयाओं सु इसे जाता व वांचान विद्य                                                       | <b>च्या</b> १                            | ŧ                       |
| प्रकोर्न संस्थानित् यः प्राप्तसूचीः प्र<br>मर्मात्रस्पतिता वं कृतरिशासम्बद्धः।            | 1                                        |                         |
| विकास पूर्व भूते । इतिहा तर्पनायत                                                         |                                          | •                       |
| ब्रेयाना यूने प्रभूमें अस्तुः सर्वनायस                                                    |                                          |                         |
| हवास कर्वजायना तहेजनवारका                                                                 |                                          | *                       |
| भूनेक क्यानांकी युव भारते कनार                                                            | PRE 1                                    |                         |
| जानित्यों अज्ञान्त प्रशासी प                                                              | et .                                     | ٧                       |
| अमितिकांचित्रक दक्ष या हुन्दिया सर्व                                                      | t                                        | - FeT                   |
| भ्रो देशा कर्णनायमा भूता ज्ञात्रांस                                                       | च्य                                      | ا <u>و]</u> به          |
| वर्षय अस्य विशेष प्रवेशक अस्ति                                                            | 42T 1                                    |                         |
| अन्त्रं प्रे सुन्देशकिंग सीमो रेजुरप्रेय                                                  | H                                        | •                       |
| योश्चा कर्तवा बच्चा सूर्वज्ञान्यविन्दर                                                    | 1                                        |                         |
| अवर्ष समुद्र का मूक्क्याना व्यवस्था                                                       | for                                      | •                       |
| क्रुकी प्रधाली अस्ति वें आसान्ध्रक                                                        | र् <del>षे क्यरि</del> ।                 | 4                       |
| देवी का क्षेत्र प्रमाश्चितः वर्षा वार्त्वाण्ड                                             | मोक्यन                                   | •                       |
| मुख्यमें पुरिश्विति कुत्र हैन पूर्वी पुर                                                  | PIC 1                                    | 4 [4] 6mg               |
| बुजाप अस्पर्य स्मृतः पुर्वजान्त्री वहना अ                                                 |                                          | 16.9                    |
|                                                                                           | (१)<br>स <del>्क्री</del> शकासम्बद्धाः   |                         |
|                                                                                           |                                          |                         |
| व्यक्तिका द्वारा स्वक्ति मुख्ये । मुख्य व<br>अर्ववृत्तिकारी सुकर्वाक्षित्रचे । सुक्ता व्य | पित्रपत्ते समुद्रासम्बद्धाः ।            | ŧ                       |
| देश श्रित्वा स्तित्व स्तितः वेतः ।<br>अवस्थानम् स्वत्यास्तित् स्तितः वीतः वी              | to design the second                     | •                       |
| समीक्षित मा नेवापुर्व प्यान्ताय                                                           | agentagent stagt.                        | *                       |
| भूष्यान पात्राम प्रक्रिका <sup>™</sup> स्वयं√ः                                            | र शाज्यं कत व पिसर्वा                    |                         |
| वर्तिम् राठापुरान लूर्य-सूत्रन                                                            | वृत्तिके अस्तिमा बंधना                   | 1 (445)                 |
| t .                                                                                       |                                          |                         |

| समना तूर्णिरुपं यामि युज्ञान्मा नासंत्या सुम्यायं विश्व ।<br>वसाव्यामिन्द्र धारयः सहस्रा ऽत्विनां शूर दृदतुम्पानि<br>मन्द्रमान ज्ञताविषं प्रजाये सिर्विमिरिन्द्रं दृष्टिरिमिरधंम् । | ४    | <b>5-7</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| आमिहि माया उप दम्युमागा निमहः म तम्रा अवपुत तमासि                                                                                                                                   | Ų    | [3]        |
| मनौमाना चिद्रध्वम <u>यो</u> न्यंस्मा अवीहृत्तिन्द्रं <u>उपसो</u> यथानं ।                                                                                                            |      |            |
| ऋषेरगच्छ मिनिकामः <u>सा</u> क प्रतिप्ता हवा जवन्थ                                                                                                                                   | Ę    |            |
| ल नेवन्य नर्मुचिं मलुस्युं दासं कृष्वान ऋषये विमापम ।                                                                                                                               |      |            |
| तं चेत्रर्ध् मनवे म्योनान पूर्यो देववास्त्रसेव पानान्                                                                                                                               | v    |            |
| लमेतानि पत्रिपे वि नामे शांन इन्द्र द्धिपे गर्मस्ती ।                                                                                                                               |      |            |
| अनु त्वा देवा' शर्वसा मद्द्र-न्युपरिवृधान् विनिनंश्रकथ                                                                                                                              | G    |            |
| <u>चक्र पर्दस्या</u> प्स्वा निर्पत्त मुता तर्दस् <u>मे</u> मध्विचंच्छयात् ।                                                                                                         |      |            |
| पृ <u>धि-यामतिंपित यद्रुध</u> प <u>यो</u> गोप्चर् <u>द्धा</u> ओपंघीपु                                                                                                               | ٩    |            |
| अम्बोदियायेति यद्वत्र न्त्योजेसो जातमृत मन्य एनम् ।                                                                                                                                 | •    |            |
| मन्पोरियाय हुम्बेंचु तन्धी यत प्रजुज्ञ इन्द्री अस्य वेद                                                                                                                             | ۶a   |            |
| वर्ष सुपूर्णा उप सेद्रारिन्द्रं शियमेधा ऋषयो नार्धमाना ।                                                                                                                            |      |            |
| अर्प ध्यान्तर्मूणुंहि पूधि चर्त्र मुंगुग्ध्य स्मान् निध्येव बद्धान                                                                                                                  | 22 [ | [8] (a<2)  |
| - 1636 812 10 68 Tring Tan 1 5618                                                                                                                                                   | 7.7  | .01 (0%3)  |

(68)

## दं गौरिवीतिः शाक्तः । रन्दः । त्रिप्दुए।

| वसूनां वा चर्कुषु इर्वक्षन् धिया वा युन्नेवां रोदंस्योः ।                |   |        |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| अवन्तो वा ये रिप्यमन्त' साती वनु वा ये सुभुणं सुभुतो धुः                 | ۶ |        |
| हव एपामसुरो नक्षत ह्यां श्रवस्यता मनसा निसत क्षाम् ।                     |   |        |
| चक्षाणा यर्च सुद्धिताये देवा धौनं वारेमिः कृणवन्त स्वैः                  | २ |        |
| इयमेपाम्मृतानां गी॰ सर्वताना ये कुपणन्त रक्षम्।                          |   |        |
| षियं च युज्ञं च सार्थन्त <u>ः स्ते नो धान्तु वस</u> व्यर् <u>र</u> मसामि | 3 |        |
| आ तत् तं इन्द्रायवं पनन्ता डिम य ऊवं गोर्मन्त तिर्वृतसान् ।              |   |        |
| सकुत्त्वर् ये पुरुप्तां मही सहस्रधारां बृहतीं दुईक्षन्                   | X | (1000) |
| ₩• co                                                                    | • | (452)  |

( JE )

#### ८ सप परावती जरकार्णः। श्राताण । जगती।

| आ वं ऋक्षस क्रजी व्युंच्यि चिन्द्रं मुक्तो रार्टसी अनक्तन ।                                                                                                        |   |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|
| उमे यथा तो अहंनी सचामुवा सर्-सदो विख्यात उद्भिदा                                                                                                                   | ? |      |       |
| तदु श्रेप्ट सर्वन सुनातुना ऽत्यो न हम्तेयतो अदिः सोतरि ।                                                                                                           |   |      |       |
| विरुद्धयार्था अभिमूति पास्य महो राये चित्र तकते यद्यत                                                                                                              | 7 |      |       |
| तिरिद्धयस्य सर्वन विवेर्षो यथा पुरा मनवे गातुमश्रेत ।                                                                                                              |   |      |       |
| गोर्अर्णिस त्वाप्ट्रे अर्ध्वनिर्णि <u>जि</u> प्रमध्वरेप्टर्भ अशिश्रयु                                                                                              | 3 |      |       |
| अपे हत रक्षसो महुरावंत स्क <u>भा</u> यत निर्क <u>ति</u> से <u>ध</u> तामंतिम् ।                                                                                     |   |      |       |
| आ नी र्यिं सर्वेवीर सुनोतन दे <u>व</u> ाच्य भरत श्लोकंमद्रय                                                                                                        | ß |      |       |
| ष्ट्रिमश्चिवा वीडमवत्तरेम्यो विभवना चिक्राध्वपस्तरेम्यः ।                                                                                                          |   |      |       |
| वायोधिदा सोमरमस्तरेम्यो ऽग्नेश्चिद्चं पितुकृत्तरेम्य                                                                                                               | Ч | [<]  |       |
|                                                                                                                                                                    |   |      |       |
| युरन्तुं नो <u>यशसः</u> सोत्वन्धं <u>सो</u> प्राचीणो <u>व</u> ाचा वृचितां वृचित्संता ।<br>न <u>ऐ</u> यत्रं बुद्धते साम्य मध्य <u>ी चो</u> पर्यन्तो अभिती मिथस्तुरं |   |      |       |
| गुप्त पत्र बुहुत साम्य मध्या <u>गुप्तपन्ता आमता सियस्तुर</u><br>सुन्वन्ति सोमं र <u>थिरासो</u> अर् <u>द्रयो</u> निरंस्य रसं गुविषो दुहुन्ति ते ।                   | ६ |      |       |
| पुन्यान्त साम रा <u>धरासा</u> अ <u>द्या । नरस्य रस गावपा दुहान्त त ।<br/>दुहन्त्यूर्यरुप्येचेना<u>य</u> क नरी हुन्या न मंजयन्त <u>आ</u>सिर्म</u>                   |   |      |       |
| पुते नेर्॰ स्वर्षसो अभूत <u>न</u> य इन्द्राय सुनुधासोममद्रय ।                                                                                                      | હ |      |       |
| शामवीम वो विद्याय धाम्ने वर्मुवस वु पार्थिवाय सुन्वते                                                                                                              |   | Co D |       |
| ज्ञानान या प्रिल्याम वान्य वर्षेत्र के बाजवात मैन्य                                                                                                                | 6 | [6]  | (८५०) |
| (1949)                                                                                                                                                             |   |      |       |

(99)

#### ८ स्यूमरदिमर्भागेव । महत । त्रिष्टुप्, ५ जगती।

अध्रपुणे न बाचा पूर्णा वर्स हिविष्मन्तो न युज्ञा विजानुर्यः ।
सुमार्कत न ब्रह्मार्णमहेसे गुणर्मस्तोष्येषा न शोभसे १
श्रिये मयीसो अर्झार्रकृष्वत सुमार्कत न पूर्वीराति क्षर्यः ।
विवस्पुत्रास एता न येतिर आवित्यासस्ते अका न विवृधुः २
प ये विव पृथ्विष्या न बुईणा त्मना रिप्तिन्ने अभान्न सूय ।
पार्जस्यन्तो न बीरा पंनस्यवी दिशार्द्सो न मर्या अमिद्यवः ३

(८१३)

| क्रम्प्ता सन्द्र ६ ] [१९]                                                                                                                  | ( do to to se do |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| सभीत रमानकी सनुष्या मनामते पुत्रपंता पुत्रपुत् ।<br>सुमुक्तन सुवर्गन सुनुष्कि असी यो बर्ज सर्वे पुरुष्कः                                   | 4                |
| पद्मानानं पुरुषकं पुम्पानाच्या र्वेषकृति नामान्यकाः ।<br>मर्वेति गुस्कृष्यमुस्सृविन्युत्वः यर्शीवृष्यम् क्रीवे कात् सर्                    | 4 [4] (MI)       |
| (w <sub>1</sub> )                                                                                                                          |                  |
| ९ (क्षण्डुवित्त् वैषक्षम्। । वदा। इत्यती ।                                                                                                 |                  |
| व नु वं आपी महिकार्ममुत्तमं अप्तवर्षीयाति सक्ते द्विवर्षेता ।                                                                              | 1                |
| य सार्वाद क्रेया क्षेत्रं चंत्रकृतः य कृत्येरियामध्य सिम्बूरीजेसा                                                                          | ,                |
| व तेंऽरमुद्रकेष्ट्रा यानेवे पुच" सिल्ध्रो पदार्गे जुम्बर्ग्डस्त्वस् ।<br>सून्या वर्षि कुकां वासि वार्नुका पर्वद्यागर्थे जर्मतार्मगुरुपर्धि | ę                |
| मिन सम्बो बंदते सुम्योग विक्रमं शुम्पमुर्विपर्ति <u>यानु</u> र्या ।<br>सामानित व स्तंतवानि कृतपु: विन्युपनिति कृपमो न शेर्ववय              | *                |
| अपि त्यां सिम्ब्रो सिम्ब्रोमस हानशें नामा अवेन्ति पर्वतेन केवर्यः ।<br>योज् पुण्यां नवति त्यमित विश्वी वर्षाद्वास्य प्रस्ताविकेत्रसि       |                  |
| कृतं में यद्गे वसुने सरस्वति । कृतिः स्त्रोतं स्वता प्रवृत्यया ।<br>जनिवस्या संबद्धवे निवसम्बा । ऽऽसींबीवे भूनुद्वारा पुरावेशा             | 4 [V]            |
| कुन्यार्थण प्रमुखं पात्रवे हाहः सुक्रम्यां स्तर्भ हुन्या त्या ।<br>त्यं सिन्धां कुर्यना मामुठी कुर्यं वेक्नम्या सुरखे व्यक्तियाचे          | •                |
| वाहीरनेत्री रहती स्रवेताः यहि प्रवर्तते मद्धाः रखीति ।<br>सर्वन्यु सिन्धुंत्रकानुस्त्रान्यः अनुता त विश्व स्टूर्वतः वर्ष्याः               | u                |
| न्त्रभा तिन्त्रं तुरबां सुवानां विगुन्तर्यो सुद्धेया गुनिवर्यक्ती ।<br>कर्षाक्ती पुत्रतिः <u>सीलर्भवः सुवा</u> वि वस्ते सुवयां त्रसुर्थय्  | 4                |
| मुन्ने वर्ष पुरुष्ठ विन्द्रांत्रियों होत सर्वे वस्तिवृत्तिक्रह्मानी ।<br>स्थान प्रोत्त बहैना पंतरस्ते अध्यस्य स्वपंत्रस्त्रो वित्तिकर्ण    | و [v] (مه        |
|                                                                                                                                            |                  |

(Fe)

#### ८ सर्पं परावती जरकर्णः। प्रायाण । नगती।

आ वं ऋस्रस क्षत्री व्युंच्यि चिन्द्रं मुरुता रार्टसी अनक्तन । डुमे यथा <u>नो</u> अहंनी स<u>चाभूवा</u> सदं सदो वरिवस्याते डुद्भिदां तदु श्रेप्ट्र सर्वन सुनोतुना ऽत्यो न हम्तंपतो अदिः सोतरि । विरुद्भग्रंथी अभिभूति पास्यं मुहो गुथे चिन तकते यद्यंत Þ तदिन्द्वर्यस्य सर्वन विवेरपो पर्या पुरा मर्नवे गातुमश्रीत । गोअंर्णसि त्वाच्ट्रे अभ्वेनिर्णिति प्रेमेध्वेरव्यं अंशिअपु 3 अप हत रक्षसी मद्भारावंत. स्क्र<u>भा</u>यत निक्र<u>ित</u> सेधुतामंतिम् । आ नी रिप सर्ववीर सुनोतन दे<u>वा</u>न्य भरत श्लोकंमद्रय ¥ वि्वश्चिवा वोडमंबत्तरेभ्यो विभ्वता चित्राश्वेषस्तरम्य । वायोश्चिदा सोमेरमस्तरेम्यो इग्नेश्चिदच पितृकूत्तरेम्य ५ [८] मुरन्तुं नो प्रशम्' सोत्वन्धं<u>सो</u> यार्वाणो <u>व</u>ाचा विवितां दिवित्मंता । नग्ने पत्रं दुहुते काम्य मध्व<u>ा घोषयंन्तो अ</u>भितों मिथुस्तुरं Ę मुन्वन्ति सोम रथिरासो अद्यंथो निरंस्य रस गुवियो बुहन्ति ते । वुहन्त्यूर्धरुपुसेचनाय क नरी हुव्या न मर्जयन्त आसिं. पते नेरः स्वर्षसो अमृतन् य इन्द्रीय सुनुथ सोमीमद्रय ।

(00)

#### ८ स्यमगदिमर्भार्गय । महत । त्रिष्टुप्, ५ जगती।

अभूपुर्वो न बाचा पूर्वा वसूं हविष्मंन्तो न युज्ञा विजानुर्व.। सुमार्रत् न ब्रह्मार्णमुईसे गुणर्मस्तोप्येषा न शोमसे 8 श्चिये मयीसो अर्झीर्रक्वण्वत सुमार्चत् न पूर्वरिति क्षर्प । विवस्पुत्रास एता न येतिर आवित्यासस्ते अका न वांवृधुः 7 प ये दिव पृ<u>थि</u>ष्या न <u>बुईणा</u> त्मना रि<u>रि</u>न्ने <u>अ</u>भ्रान्न सूर्य । पार्जस्यन्तो न वीरा' पंनस्यवी रिशार्वसो न मर्या अभिद्येव 3

वामवीम वी विव्याय धाम्ने वस्वम् व. पाधिवाय सुन्वते

(८१३)

< [9] (c(o)

| क्रास्ता कन्द्राव ६ व १ ] [व्हर]                                                                                                                                                                                         | [ale t | de m'y    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| पुष्पार्थ पृष्ठे अर्था व पापंति विश्वपंति व सुद्धी वंपुर्वति ।<br>क्षित्रसर्पुर्वतः अर्थापुर्व तु पुः पर्यवस्तुते व सुद्धान् का गैठ<br>पूर्व पूर्व पुरुत्ते व प्रविविद्याण्योतिकस्तुत् व सुद्धाः स्ट्रीपितुः ।           | ٧      |           |
| दूप दूर प्रदेश न प्रस्थान प्रसान के स्ट्रिस के क्या के स्ट्रिस के स्ट्रिस के स्ट्रिस के स्ट्रिस के स्ट्रिस के                                                                                                            | 4      | [t]       |
| व प्यक्षिके मध्या प्राच्यक् पूर्व <u>स्वयः प्रेचित्रका</u> वस्कै ।<br>त्रिप्रात्मस्य वसक्षे प्राच्येका <u>प्रश्नाक्षित्रे कृति स्मृतक</u> ्येकेय<br>व प्रकृषि पुर्व क्रिक्सप्या <u>प्रकारको</u> स कार्युकी वर्ष्यक्रयः । | ţ      |           |
| रेका स वर्षा व्यते सुवीरे । त ब्रेबस्युमपि गोपीय अंख                                                                                                                                                                     | v      |           |
| त दि पुत्रेषु पुत्रिपांसु उत्तर्ग आस्तित्यम् त्राम्ला संत्रीयच्याः ।<br>वे सांस्थ्यत् राष्ट्रार्मनीयो <u>त्र</u> वस्त्र पार्वप्रस्तुरे चौद्वानाः                                                                         | ¢      | [11] (44) |
| (46)                                                                                                                                                                                                                     |        |           |
| < स्पूरपितार्थापंता। सन्ता। विश्वपुर् १ ५-४ जन्मधे                                                                                                                                                                       | ı      |           |
| विश्राम् व क्याँकीः स्थापमां वेशास्त्राक्षं व प्रक्रीः स्वर्धकः ।<br>स्वताना व जिल्लाः मुक्तिकाः विश्वामा व वर्षा अनुसारः                                                                                                | 1      |           |
| क्रमिनं व आजेवा कुस्तवंशतों वार्ताचा व व्युप्ताः प्रथमितः ।<br>व्यास्तानं व स्वेपतां कृतिकां अपन्तिनों व सार्व कृतं पूर्व                                                                                                | ٩      |           |
| कार्ताम् न व पूर्वपा निगुक्तवां अर्द्धाने न निष्ठा विगेषिक्यः ।<br>व्यापन्ता व प्रावध सिमीवकाः चितुकां व सेतमे सुगतपाः<br>रुप्येम् न वेश्रधः नर्जापपा निगीकान् न सूर्य क्रियोदाः ।                                       | *      |           |
| क्वपत्त व वर्षा पूत्रपूर्वी अभिन्युत्तीती अभिन्न गुण्युत्ती<br>अन्त्रोत्ता न प्राचेन्द्रोत सुप्ताची विश्विष्णा न पुर्वा पुरानीतः ।                                                                                       | ¥      |           |
| भाषा न निर्वनदिभिजिन्तवां विश्ववेषा अहिन्तो व सामेनिय                                                                                                                                                                    | 4      | [14]      |
| कार्यांच्य स मृत्युः सिन्धुंकारतः व्यास्तुंत्रित्युः व्यास्त्रुंत्रे व्यास्त्रुत्यः स्थान्युः स्थितः ।<br>सिन्धःस्य न सुन्द्रय्यः सुद्युत्तर्यः व्यास्त्रुत्यः व्यास्त्रुत्यः स्थान्यः ।<br>प्रवासः                      | ŧ      |           |
| निर्मात पविद्य कार्यक्षमाचः व्यावना व वार्यमानि विदर                                                                                                                                                                     | ų.     |           |
| नुमानाचा दशः प्रमुख नुष्यां नुष्यां मुख्यान् सनुपूत् बंदशो प्राप्तुमा ।<br>आपं स्मापारं नुष्यारं स्था नुष्याद्धि यां स्मापार्थि साम्ब                                                                                    | •      | [11] (M)  |
|                                                                                                                                                                                                                          |        |           |

(८३७)

34

## ५ स बाहाडाँ र्दान्यानम् यह सारियाजनमे वा । भीनाः । दिण्डुर ।

| अर्थस्यमस्य महतो मीत्रियामान्यस्य नत्याम् विशु ।                               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| नाना हुन विर्नृत स भरते असिन्यती पप्तती मूपनः                                  |            |
| पूढ़ा शिमु निर्दितुमूर्पमुक्षी असिन्यन्नति जितुमा पत्रीनि ।                    |            |
| अत्राण्यस्मे पुरामिः स भीरा नयुन्तानहस्ता नमुसापि प्रिन्तु                     |            |
| प मातुः प्रेतर गुर्यामिच्छन - प्रेसारा न ग्रीहर्ण मर्पदूर्वा ।                 |            |
| सुम न पुर्रामंपिदन्त्युचन्तं तिप्रियासं प्रिप उपस्थे अनाः ३                    |            |
| नद्रीमृत स <u>द्</u> यी प्र बंशि <u>में</u> जार्यमाना <u>मातरा</u> गर्भी अति । |            |
| नाइ नुबम्य मत्पत्रिकेता—ऽग्निर्द्ध विचेताः स पर्चताः ४                         |            |
| यो अम्मा अन्नं तृष्या वृद्धा न्यार्ग्यर्वतिनुंहोति पृष्यति ।                   |            |
| तस्में महर्यमक्ष्मिषि चुक्षे इसे चिन्वतं प्रत्यद्वीम त्वम                      |            |
| कि वैवेषु त्यञ् एर्नधक्षया अधे पुच्छामि न त्वामविद्वान ।                       |            |
| अमीळन् मीळन् रितिनवेऽदन् वि पेव्यार्थकन् गामियासिः ६                           |            |
| विर्मुचो अस्वान युगुजे बनुजा कर्जातिमी रहानाभिर्मु <u>मी</u> तान् ।            |            |
| <u>पश्चेद्र मित्रा वर्षुमि मुर्जातः समानुष्</u> पथभिर्माष <u>ृष्</u> णानः ৬    | [88] (533) |

(40)

## ७ सौ प्रीक्षोऽग्निः वैभ्यानरे। या, सप्तिपाजभरे। या। भग्नि । निष्टुप।

| अग्नि सित वाजमुर देवा त्युग्निर्धीर श्रुत्यं कर्मनि हाम् । |   |
|------------------------------------------------------------|---|
|                                                            | 7 |
| अग्रग्पेस. समिर्दस्तु भ्रदा ऽग्निर्मही रोर्द्सी आ विवेश ।  |   |
| अग्निरेकं चोदयत् मुम तस्युग्निर्भृत्वाणि दयते पुर्खाण      | २ |
| अमिर्ह त्यं जरत् कर्णमावा ऽग्निर् स्यो निरंदहुज्जर्थथम् ।  |   |
|                                                            | 3 |
| अमिनाद दाविण वीरपेशा अग्निर्काष्ट्रं य सहस्रा सनोति ।      |   |
| अमिर्विवि ह्यमा तताना इंग्रधामिनि विभूता पुरुवा            | R |

| क्रोताक दल-४९ । [(१११]                                                                                                                                                                             | [#e 8 | و سايان   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| कुमार्क पुत्रे अर्था व पार्यनि विश्वरंति व शुरी पंतरंति ।<br>सिन्यपूर्वका अर्थपुर्व सु कुः वर्षस्कातो व शुक्रणु का गीन                                                                             | ¥     |           |
| पूर्व कुर्प प्रदुनो न प्रसिद्धि क्योंसिय्यन्ता व शाका व्यक्तियु ।<br>बच्चनातो न व्यपेदसरो द्विसार्वकः पुत्राना न मार्थनातः परिपुर्वः                                                               | 4     | [t]       |
| य ब्यहंच्ये सकतः प्राक्षस्य पूर्वं कुदः शुब्रक्षस्य वस्यः ।<br>निवृत्तासम् वसक्यं पार्थास्यः "ऽऽपण्यित् होर्यः समृतर्येयोत<br>य क्रवर्षि पुत्रे अध्योष्ट्यः अक्तास्यो न सर्वत्ये स्वास्त्यः ।      | •     |           |
| स्वा स वर्षा वृक्षते सुवीरं स बेबालामधि मोधिष अस्तु                                                                                                                                                | v     |           |
| त वि त्रेषेतुं प्रक्रियोम् ऊर्जा आस्तियेन वास्तुः वीमेनियकः ।<br>वे तोऽत्रम्तुः रक्तुर्मनीयां सुद्दानु यानेकच्याः चेत्रुत्साः                                                                      | ¢     | [11] (44) |
| (%)                                                                                                                                                                                                |       |           |
| ड स्पूरणिक्यांनिक । श्रक्ता । विष्कृत् २ ५-व जनर्य                                                                                                                                                 | 11    |           |
| विश्रम्मा न क्रम्बोरिः स्त्राच्योः वृद्यस्यो <u>र्थः न प्रक्रीः</u> स्वर्गसः ।<br>राजोत्ते न चित्राः नुसंहरुतेः रित्योता न वर्ग अनुस्याः                                                           | 3     |           |
| अधिनं ये भाजेबा कुमार्कस्तो । वार्शान्ते व व्युत्रजे सुपार्कतयः ।                                                                                                                                  |       |           |
| प्रमानाप्रे व स्थेप्टाः मुनीतपः मुक्तसंख्ये व बात्रां पूर्व प्रत                                                                                                                                   | 8     |           |
| चक्रांक्षा व पुनरी जिल्लाका अर्धना व शिक्षा विकेशिया ।<br>वर्धन्यका न द्वारा सिमीकाः विकास व विकेशिया ।<br>रपाना न वेर्डाः सर्मामका विज्ञीकाले व स्टार्थ अस्तिकाः ।                                | 1     |           |
| क्षांपचा ज ग्राम बालपार्थे : स्वीतकार्ति आहे व स्थानी                                                                                                                                              | ¥     |           |
| जन्मांचे त व ज्येष्ट्रांस झाइवों विश्विततो ह पुरुषं सूद्यांतः ।<br>अप्ते व स्थित्वमिनियुक्तवां शिक्षकंतु अहिंग्लो ज सामिन्नः                                                                       | ч     | [14]      |
| मार्चान्त्रां न कुरतुः सिर्व्युवातरः आवर्षिकात्त्री अर्थको न क्रियारी ।<br>क्रिस्टान न क्ष्रीययोः तुमानवें स्थानायो श वार्मया निवत्त<br>इवस्ते व कुतवर्धान्यायोगं सुर्वान्त्री जातिवित्रयोग्यतम् । | •     |           |
| क्षरचेत्रों म युविधी आर्थक्रमानः स्मृत्यम् स वोजनानि समिर                                                                                                                                          | u     |           |
| सुनामार्था देवा क्षेत्रका नुस्कान प्रस्तान स्तुर्श्वत संस्त्रो आहुतायाः ।<br>अति स्तुत्रस्यं नुस्यस्यं मातः सुनादिः यो समुक्रेपति सस्ति।                                                           | _     | [19] (44) |
| ন্যাৰ ম্যান্ডৰে ট্ৰবনৰ কাচ <u>প্ৰথাতি বা কৌৰপান্ট ভালা</u>                                                                                                                                         | -     |           |

| यो नः पिता जिन्ता यो विधाता धार्मानि वेषु मुर्वनानि विश्वा ।                  |   |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|
| यो देवानां नामधा एक एव त सप्रश्न मुर्वना यन्त्युन्या                          | Ę |      |       |
| त आर्यजन्तु व्वविंणु सर्मस् <u>मा</u> अर्चयुः पूर्वे जितता <u>रो</u> न भूना । |   |      |       |
| असूर्ते सूर्ते रर्जिस निष्ते ये मुतानि समर्कण्विद्यमानि                       | ß |      |       |
| पुरो वि्वा पुर एना प <u>ृंथि</u> न्या पुरो वे्वे <u>मि</u> रसुर्दैयदस्ति ।    |   |      |       |
| क स्विद्रमें प्रथम देध आएो यत्र देवा. समर्परयन्त विश्वे                       | ď |      |       |
| तमिद्गभै प्रथम द्ध आणे यत्र देवाः सुमर्गच्छन्त विश्वे ।                       |   |      |       |
| अजम्य नामावध्येकुमर्पित यस्मिन् विश्वति भुवनानि तस्थुः                        | Ę |      |       |
| न त विदाध य इमा जुजाना - अन्ययुष्माकमन्तर प्रभूव ।                            |   |      |       |
| <u>नीकृरेण</u> पार्वृ <u>ता</u> जल्प्या चार्ाऽसूतृषं उक्युशासश्चरन्ति         | v | [१७] | (८५४) |

## ( \$\$ )

#### ७ मन्युस्तापस । मन्युः । त्रिष्टुप्, १ जगती ।

| यस्ते मुन्योऽविधद्वज्र सायक् सह अजि पुर्वाते विश्वमानुवक् ।               |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| <u>साह्याम</u> दासमार्थे त्वया युजा सहस्कृते <u>न</u> सहसा सहस्वता        | ? |            |
| मन्युरिन्द्री मन्युरेवासं वृवो मन्युहत्ता वर्षणा जातवेदा ।                |   |            |
| मुन्यु विशे ईळते मार्नुपीर्याः पाहि नी मन्यो तर्पसा सुजोपीः               | ? |            |
| अमीहि मन्यो तुवसुस्तवीयान् तपेसा युजा वि जीहे शत्रून्।                    |   |            |
| <u>अमित्रहा वृद्धहा दस्युहा च</u> ाविश्वा वसून्या मेरा त्व ने.            | 3 |            |
| त्व हि मन्यो अभिर्मूत्योजा स्वयंमूर्मामी अभिमातिपादः ।                    |   |            |
| विश्वचर्पिणः सहुद्धिः सहावा नस्मास्वोजः पृतनासु धेहि                      | R |            |
| अमाग' सन्नपु परेती अस्मि तबु कत्वी तिविषस्य प्रचेत ।                      |   |            |
| त त्वां मन्यो अक्कृतुर्जिही <u>ळा</u> ह स्वा तुनूर्वेखुदेया <u>य</u> मेहि | ч |            |
| अयं ते अस्म्युप् मेह्यर्वाङ् प्रत <u>िची</u> नः संदुरे विश्वधापः ।        |   |            |
| मन्यों बिज्ञिन्ति मामा वेष्टुत्स्व हर्नाव दस्यूँकृत बोध्यापेः             | Ę |            |
| अभि पेहिं दक्षिणतो भं <u>वा</u> में ऽधा बूजाणि जङ्गनाव मूरिं।             |   | F          |
| जुहोसि ते धुरुण मध्यो अर्थ मुमा उँपाश पंथमा पिनाव                         | v | [१८] (८६१) |
|                                                                           |   |            |



| यो नं. पिता जीनता यो विधाता धार्मान वेदु मुर्वनान विश्वा ।              |   |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|
| यो देवानां नामुधा एकं एव त संप्रश्न मुर्वना यन्त्युन्या                 | ą |      |       |
| त आर्यजन्तु वृद्धिणु समेस् <u>मा</u> ऋर्षयु पूर्वे जिततारो न भूना ।     |   |      |       |
| असूर्ते सूर्ते रजिस निष्रते ये मृतार्नि सुमर्क्वणविश्वमानि              | ጸ |      |       |
| परो विवा पर एना पृथिन्या पुरो वेवेमिरसुरैर्यदस्ति ।                     |   |      |       |
| क स्त्रिदृस्में प्रथम देध आएो यत्रे देवाः समर्पन्यन्त विश्वे            | ч |      |       |
| तमिद्गर्भे पथुम र्व्ध आ <u>पो</u> यत्र देवाः समर्गच्छन्त विश्वे ।       |   |      |       |
| अजस्य नामावध्येकमर्पित यस्मिन् विश्वति भुवनानि तस्थुः                   | ६ |      |       |
| न त विदाय य इमा जजाना उन्ययुष्माकमन्तर वभूव ।                           |   |      |       |
| <u>नी</u> हारेण प्रावृ <u>ंता</u> जल्प्या चार्ऽसुतृपं उक्थ्यशासश्चरन्ति | હ | [१७] | (८५४) |
|                                                                         |   |      |       |

## ( < 3 )

## ७ मन्युस्तापसः । मन्युः । त्रिप्दुप्, 🤊 जगती ।

| यस्ते मुन्योऽविधद्वज्र सायकः सह ओर्जः पुप्यति विश्वेमानुपक् ।                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <u>साह्याम</u> दासमा <u>र्थे</u> त्वर्या युजा सहस्कृते <u>न</u> स <u>हीसा</u> सहस्वता | ?            |
| मुन्युरिन्द्री मुन्युरेवासं वृवो मन्युर्हीता वर्षणी जातवेदाः ।                        |              |
| मुन्यु विश्व ईळते मानुपीर्याः पाहि नी मन्यो तपसा सुजोपी                               | 2            |
| अमीहि मन्यो तुवसुस्तवीयान् तपंसा युजा वि जीहु शर्ज्यून्।                              |              |
| अमिज्ञहा वृंज्ञहा देस्युहा च विश्वा वसून्या भेग त्व ने.                               | ą            |
| त्व हि मन्यो अभिमृत्योजा स्वयुभुर्मामी अभिमातिपाहः ।                                  |              |
| विश्वचर्पणिः सहुरि. सहावा नस्मास्योजः पूर्वनासु पेहि                                  | 8            |
| <u>अमा</u> ग सन्नपु परेती अस <u>िम</u> तबु कत्वौ त <u>बि</u> पस्य प्रचेत ।            |              |
| त त्यां मन्यो अक्कतुर्जिहीळा ह स्वा तनूर्वेछुदेर्यांय मेहि                            | પ            |
| अय ते असम्यूप मेह्यवांङ् प्रती <u>ची</u> नः संहुरे विश्वधायः ।                        |              |
| मन्यो वज्रिल्लाम मामा वेवृतस्य हर्नाच दस्यूकृत बोध्यापे.                              | Ę            |
| अभि प्रेहि दक्षिणतो मं <u>वा</u> मे ऽधा वृत्राणि जङ्घनाव मूरि ।                       | -            |
| जुहोर्मि ते घुरुण मध्वो अग्रे मुमा उँपाश प्रधमा पिताव                                 | ७ [१८] (८६१) |
|                                                                                       | F7-7 (c44)   |

(6)

#### (4)

 अनुम्हारसः। अनुग अवर्थः, १-३ विदुष्। सचा अन्ये सुर्पमाङ्कान्ते वर्षमानास्य पृक्तिः। जनसः। मिमोर्पड आर्थपा मेसिकारेंग अभि व पंन्नु कर्च अग्रिकेपाः अधिर्मात सन्यो निष्ठितः संहरत संज्ञानीने सहरे हुत पीपे । क्ष्मापु सबून् वि मेजस्तु वहु आज्ञा विजानो वि प्रवां जुरूक 5 सक्त मन्त्रो अभियातिमुख्ये कुमन् मूचन् प्रमुखन् वेस् शर्चन । कुर्य है पार्मा पुन्या देवने कुशी दर्श वयत प्रकात लग पक्षां चानामंति सम्पर्धाञ्चलाः विश्वेतिके पुत्रवं सं विश्वापि । अक्रेत्रहरू लगी पुता पूरे धूमाने बोर्ड विज्ञवार्य हरूको क्रिक्डिक्टिक्ट इवाल्क्डिकोई "स्माध सम्या अश्चिम संदेह । शिषं तु नार्व बहुर गुमीयकि द्विचा रहुन्तुं धर्त आहुमूर्य आयोग सहका बंब कायम इसे विमर्णिशिसून कर्याच्य कार्ता ना बन्या तह नेचंदि ज्याद्रनसर्व पुरक्त नेतृत्रि धेमृष्ट्रे अनेनुमर्थं भुवाकेतः नुस्मम्बं बह्यां बर्वेशस्य मृत्युः ( o [33] 1046 मिन् इबांन्य प्रदेश्य सर्वनः पर्योक्तानो अनु नि संस्ताय

( कान्यप्रत्याका का संव दत्ती (0)

र कार्यनो पूर्व कृतिकः ११-१ कार्यः १-१६ क्योक्किक्टः १७ देशः १८ कार्यार्थः १९ वन्याः १-१८ क्योक्सिक्त्यान्यः सामीकार्यः १९ १ वन्यानः संस्थानितः ३ राज्यवर्षरम्बद्धाः ६ ४३ मूर्ण क्वतियोः बातुन्द्रव् १३,१५-१८, १-४४ १ ११-१८, १४ किन्द्रुत् १८,१८,३१ अन्तीः १४ रहेन्द्रमीः

कुपनार्थमितु भूमिः नृर्पुचार्थमितु धीः। क्रुनमोद्दित्यास्तिवस्ति दृष्टि तस्तु अधि चितः सामेनाष्ट्रित्य चतित्रः स्टब्स् पूर्पेशी कृषी । भ<u>भा</u> क्यांग्राज्या कृपन्धे तान मार्दितः सार्व सम्पन पश्चिमान वनु संविक्तमधोवीकेन । कार्थ पं क्रमान्त्रं हिंदू में तस्योधानी वश्रम भाषार्थियानेर्गुपियः शहरेत बाग रहिन्छ ।

प्रान्त्राविष्णुक्यन् निष्यति । ज ने अधानि प्राधिकः

| यत् त्वि देव प्रिपिपंनित् तत् आ प्यायसे पुने ।<br><u>वायुः सोर्मस्य रक्षिता सर्माना मास</u> आकृति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠ [२٠]                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| रेम्यांसीद्नुदेवी नाराज्ञसी न्योचनी । सुयायां भ्रद्यमिद्वासे गार्थवित परिष्टु<br>चित्तिरा उप्बर्हण चर्ह्या अभ्यर्श्वनम् । द्यीभूमिः कोशं आसीद यदयांन<br>स्तोमां आसन् प्रतिधर्यः कुरीर छन्दं भोषुकः ।<br>सूर्यायां अभ्वनां वृश्व ऽग्निर्रासीत् पुरोग्य<br>सोमो वधूयुरंभव कृष्विनांस्तामुमा वरा । सूर्या यत् पत्य शर्मन्ति मनेसा सां<br>मनो अस्या अने आसीद् द्योरांसीदुत च्छदि । शुकार्वन्द्वाहांवास्ता यद्यांत सूर्य | सूया पतिम् ७<br>८<br><u>व</u> ितादंदात ९ |
| <u>ऋक्ता</u> माम्यांमुमिहिं <u>ती</u> गार्वी ते सामुनार्वित ।<br>भोत्रें ते चुके जोम्तां वि्वि पन्थांश्वराचुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55                                       |
| शुची ते चुके <u>या</u> त्या <u>व्या</u> तो अ <u>क</u> ्ष आहीतः । अनी म <u>न</u> स्मयं सूर्या ऽऽरीहित् पर्<br>सूर्यायां बहुतुः प्रागीत् स <u>धिता यमुवार्सु</u> शत् । <u>अ</u> घार्सु हन्यन्ते गावो ऽर्जुन् <u>यो</u> प्र<br>यदेश्विना पुच्छम <u>ीना</u> वर्गात जिचुकेण बहुतु सूर्यायां ।                                                                                                                            | रती पतिंम् १२                            |
| विश्वे देवा अनु तद्वीमजानन् पुत्र <u>पितरीयवृ</u> णीत पूपा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>88</b>                                |
| यद्यात शुमस्पती वरेष सूर्यामुर्ष । कैकं चुक्र वामासीन् के नेप्ष्रार्थ तस्थथुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| में ते चके सूर्य ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । अथैकं चक यहुहा तर्वद्धातय इद्विदुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१</b> ६                               |
| सूर्योपे वृवेम्यो मित्राय वर्षणाय च । ये भूतम्य प्रचेतस इदं तेम्योऽकर् नर्मः<br>पूर्वापुरं चरतो मायपेता शिशू कीर्यन्ता परि यातो अभ्यूरम ।                                                                                                                                                                                                                                                                           | १७                                       |
| विश्वनि <u>य</u> न्यो मुर्वन <u>ामिचप्ट ऋतुँग्</u> न्यो <u>वि</u> द्धंज्ञायते पुर्नः<br>नवोनवो मव <u>ति</u> जार्यमानो <u>ऽद्वा केतुरु</u> पस <u>मित्यर्यम्</u> ।                                                                                                                                                                                                                                                    | १८                                       |
| मार्ग देवेन् <u>यो</u> वि द्धार <u>या</u> यन् प्र चन्द्रमस्तिरते दीर्घमार्यु ।<br>सु <u>र्</u> तिशुक्तं शेल्मलिं विश्वकेषु हिर्गण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                          | १९                                       |
| आ रोह मूर्ये अमृतस्य लोक स्योनं पत्ये वहतु क्रेणुप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २० [२३]                                  |
| उर्नुष्यांतः पतिवती <u>स्रोक्षा विश्वार्यसु नर्मसा गी</u> मिरीळे ।<br>अन्याभिच्छ पितुपदु व्यक्ता स ते <u>भा</u> गो <u>जनुपा</u> तस्य विद्धि                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>२</b> १                               |
| उर्जुप्विती विश्वाव <u>सो</u> नर्मसेळामहे त्वा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |
| <u>अ</u> न्यामिष्कु प्र <u>फ</u> ार्व् <u>येर्</u> सं <u>जा</u> या पत्यां सृज<br>ऋ∙ ८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>२२</del> (८ <b>९</b> ०)             |

| भूपर्गातान्द्रम ६९ छ। — [१९८]                                                                                                                  | Impre win      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| अनुसार जुनको सन्तु पन्ता वेधिः सन्तोतु पन्ति ना क्रेपम् ।<br>समर्थुका संगया ना निनीयुक्तः सं जोस्कृतं नुपनकस्तु केम                            | ११             |
| म लो कुळालि बर्कणस्य पासाबः यन लाक्ष्राय सन्तिमा सुरोकः ।<br>मुलस्य पार्वा सुकृतस्य हुन्छः अस्टियां ला हुन्न पत्यां व्यामि                     | ęv.            |
| नेता नुवासि वास्त्रतेः सुबुवासुसूर्यप्यसम् ।<br>वधुपर्मित्र वीद्वाः सुपूषा गुमरार्श्यम                                                         | <b>१५ [१४]</b> |
| पूरा लेवो नंबत् इस्त्यूब्या अस्तिनं स्त्रः व बेह्तां रथंत ।<br>सूक्षान् गंचक गृक्षकेन्द्री पथाको स्त्रिती स्व निवस्ता बंदावि                   | 94             |
| इब धिर्व प्रजयां ते सर्युष्तराः अस्मिन् मृद्दे गाविपशाय जागृदि ।<br>प्रजा पत्र्यां मृन्यं सं संभूष्याः उत्ता जिली चित्रप्रमा वेदायः            | ۶۰             |
| शुंत्रतापृते भेवति कृत्यामुस्तिवर्षेण्यते ।<br>एक्ती अस्या कृत्यमः पर्विकेते वृत्यसे                                                           | ₹€             |
| पर्रा पेड़ि कानुसर्वे क्रमण्यों कि में का पर्यु ।<br>कर्तवा पुरसी मुख्या जावा विकने पर्सन                                                      | 25             |
| क्रभीत त्रमुमिति वस्त्री जन्मेत्र जन्मेत्रतः ।<br>प्रतिपंत्रकोते वास्त्रतः स्वत्रप्रसिक्तित                                                    | # [84]         |
| य बुष्णेक्षस्य केन्द्र्यः पश्चा यन्त्रि अञ्चान्त्रः ।<br>पुनस्ताम् प्रश्लियां कृषाः अर्थन्तुः यतः कार्यन्ताः                                   | 11             |
| मा विकास परिवृत्तिकाले य जानिवृत्ति देखी ।<br>भूगविद्यास्त्रीताः वर्षे प्रात्कार्यस्यः<br>सुमुक्तसिष्टियं कृष्यः दियां सुनेत प्रकारः ।         | 19             |
| सीमान्यसम्य कृत्याचा प्रवास्त्री वि प्रयंत्र<br>प्रामान्यसम्य कृत्याचा प्रवास्त्री वि प्रयंत्र<br>प्रामुक्तारम्य प्रमुक्ति प्रयोगान्यसम्बद्धाः | 48             |
| पुन्त प्राप्त क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा क्षा                                                                                          | ÁΑ             |
| मूर्याचाः परव क्यांकि तार्ति ह्या व श्रेष्वति<br>गुरुवार्ति त सीमनुबन्ध इस्तुं अधा क्यां कुर्वाधिकंतार्थः ।                                    | 14 [₹          |
| ताम् अपूर्य <del>पृष्टितः पश्चित्रम् । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।</del>                                                               | Ad Ches        |

| तां पूपञ्छिवतं <u>मामेर्रयस्व</u> यस्या वीजं मनुष् <u>यार्</u> ड वर्पन्ति ।<br>या ने <u>ऊ</u> क्त उंजाती <u>वि</u> श्रयति यस्यांमुशन्तः प्रहरा <u>म</u> शेपेम | 30           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| तुम् <u>यमग्रे</u> पर्यवहन् त्सूर्यां व <u>ंहतुनां सह</u> ।<br><u>पुनः</u> पतिंम्यो <u>ज</u> ाया दा अग्ने पुजर्या <u>स</u> ह                                  | <b>3</b> C   |
| पुनः पत्नीमुद्धरेतुः न्वार्युपा सह वर्चसा ।<br>द्रीर्घायुरस्या य प <u>ति</u> जीवीति <u>श</u> रदं <u>श</u> तम्                                                 | ३०           |
| सोर्मः प्रथमो विविदे गन्ध्वी विविद् उत्तर ।<br>तृतीयो <u>अ</u> ग्निप्टे पर्ति—स्तुरीयंस्ते मनुष्युजा                                                          | ४० [२७]      |
| सोमो द्वद्गन्ध्वीय गन्ध्वी द्दवुग्रये ।<br><u>र</u> ियं च पुत्राश्चांदा वृग्निर्म <u>श</u> ्चमधो डुमाम्                                                       | ४१           |
| इंहैंव स्तु मा वि योष्ट्रं वि <u>स्व</u> मायुर्ग्शश्चतम् ।<br>कोळन्तो पुनेर्नप् <u>तिम्</u> मीव्मा <u>नी</u> स्वे गृहे                                        | ४२ '         |
| आ ने: पूजां जनयतु पूजापंति राजरसाय समेनक्त्व <u>र्य</u> मा ।<br>अर्थुर्मन्नुन्तीः पति <u>लो</u> कमा विंशु श नो मव द्विपट्टे श चतुंष्पदे                       | 83           |
| अघोरचक्षुरपितझ्योधि <u>जि</u> वा प्रशुस्ये सुमना सुवर्ची ।<br><u>धीरमुर्</u> वेवकोमा स् <u>यो</u> ना शं नो मव <u>द्</u> रिपदे श्रु श्रीरपदे                   | ጸጸ           |
| ड्रमां त्वामिन्द्र मीड्कः सुपूजा सुमर्गा क्रुणु ।<br>दशांस्यां पुजाना थेहि पातिमेकावृश क्रीपि                                                                 | βď           |
| सम्रा <u>जी</u> श्वश्रीरे मव सम्राज्ञी श्वश्र्वा भेव ।<br>नर्नान्द्रि सम्राज्ञी भव सम्रा <u>जी</u> आधि देशप्र                                                 | ४६           |
| समञ्जन्तु विश्वे वृेवा समा <u>पो</u> हृद्यानि नौ ।<br>स मोतुरि <u>स्वा</u> स <u>धा</u> ता समृ देष्ट्री द्धातु नौ                                              | ४७ [२८](९१५) |
|                                                                                                                                                               |              |

चितुथॉऽप्यायः ॥४॥ च० १-११] (८५)

(२३) इन्द्रः, ७, १३, २३ देन्द्रो बृषाकषिः। २-६, ९-१०, १५-१८ इन्द्राणीः। इन्द्रः । पश्किः।

षि हि सो<u>तोरस्</u>क्षित् नेन्द्रं वृवर्ममसत । यञ्चामद्वृपाकपि र्यं पुष्टेषु मत्स<u>ेखा</u> विश्वंस्मादिन्द्व उत्तर

(९१६)

| φαητιπο ζ. ν. τ <sub>ε</sub> τ. 1] {σε }                                                                                           | In the case |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| प्या इन्द्रि धारोधि कुवाईप्रेस्ट्रि स्टार्थः ।                                                                                     |             |
| नो अह व मिन् स्युक्तन्त्र वार्वधीतन्ते विश्वस्त्रान्तिम् वर्षाः                                                                    | ¥           |
| विज्ञपं स्वा कृषाकेपि <u>ञ</u> ्चकातु इतिता बृग्यः ।                                                                               | _           |
| बस्सां हरकसीत् न्योची वां प्राचित्रहातुः विकास्तातिस्य वर्षाः                                                                      | 1           |
| वित्रमं त्वं प्रवाकिर्वि श्रिवसिंग्यम्भिरकारिते ।                                                                                  | ¥           |
| न्या न्यंस्य अस्मिनु वृत्ति कर्षी वराष्ट्रवृत्त विन्यंत्याद्वित्व उपरेट                                                            | •           |
| त्रिया तृप्यानि वे प्रति <sup>क्र</sup> ण्येक्ता स्पेष्ट्रपत् ।<br>क्रियो लोक्स प्रतिष्ठे  न सूर्य कुक्तो सूर्य विकासकृतिक प्रचंद  | 4 [1]       |
|                                                                                                                                    |             |
| न मन की भूमलचेयु म तुवालंगरा भूतर ।                                                                                                | •           |
| व कर प्रतिचक्तीवा <u>ली</u> व संवच्छुयोगीवा <u>ली</u> विन्यंत्युप्रिकृत क्षर्येण<br>प्रव अंग्य मुख्यमिके वर्षप्रकृत्र मेन्निवालि । | `           |
| मुक्तन अनु प्रतिन हे जिएं हे की प्रचारी विचीन्त्रादिन प्रवर                                                                        | u           |
| वि संबाहे व्यक्ति प्रश्नेती प्रश्नेताको ।                                                                                          |             |
| वि ब्रांपाके मुस्त मुर्श्यपि क्यावि विश्वस्मानित वर्षाः                                                                            | 4           |
| अवीर्धमिनु मामुर्व सुरार्वप्रमि संस्पते ।                                                                                          |             |
| ज्ञताक्ष्मेरिम ग्रीरिमी न्यंपकी <u>जन्म्यंन्त</u> विश्वस <u>्त</u> ानिम् प्रशंध                                                    | 3           |
| संप्रानं स्वं पूरा मार्गः सम्बंधं कार्य याच्यामः ।<br>हेथा सुकार्य श्रीतिनीः स्वंपनी स्वर्धातः विश्वेतस्यानितः उत्तरेष             | t + [9]     |
|                                                                                                                                    | 1.50        |
| इन्हरकीमानु व्यक्ति सूधयोज्ञहर्यकास् ।<br>कुर्वस्या अपूर्वे कुन जुस्ता यक्ति यक्ति विश्वविद्यानिक वर्षेट                           | **          |
| नामस्थित्राणि रार्षे अनुस्ति वर्षे प्रेष्ट स्वत्यन्त्राभूतम् अवस्य                                                                 | 11          |
| परनेत्वर्ण इतिः हिनं गुँचेतु नप्तांही विभारताहिता वर्णय                                                                            | १२          |
| प्रयोक्तमान्ति स्वेति सुर्वति अस्य सुरुचि ।                                                                                        |             |
| वर्तन न इन्ने क्रमणेः शिवं वांचित्रहरं हृति विन्यंस्तानिश्व वर्ताः                                                                 | १म          |
| द्रश्यमो वि ते पर्यादसः लाकं पर्यानि विद्वासित् ।<br>प्रवादमंद्रिः यीउ व प्रथम पुत्रति पूर्णानि ते विश्वतिकृतियः वर्णयः            | 44          |
| वेदामा से क्षम है के दें किया है जाता है।                                                                                          |             |
| प्रमाण हान से हुने ने में सुनेति जनुषु विश्वासानिक उपन                                                                             | (41) [8] 14 |
| 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                            |             |

| न से <u>शे</u> यस् <u>य</u> रम्बंते   ऽन्तुरा <u>स</u> क्थ <u>्यार्</u> ट कर्णृत । |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| सेदीं यस्य रामुश नियुद्धपी विजूम्मते विश्वरमादिन्द्व उत्तर                         | १६           |
| न सेशे यस्य रामुश निधुद्रुपो विजुम्मति ।                                           |              |
| सेदीं यस्य रम्बति उन्तरा सक्थ्याई कपृद् विश्वंस्मादिन्द्र उत्तर                    | १७           |
| अयमिन्द्र वृषाकेषि पर्मस्वन्तं हुत विदत् ।                                         |              |
| असि सूनां नवं चुरु माद्धस्यान आचित् विश्वस्मादिन्द्व उत्तरः                        | १८           |
| अयमेमि <u>वि</u> चार्कशद् वि <u>चि</u> न्यन् दासुमार्यम् ।                         |              |
| पिर्चामि पाक्सुरवेनो अप्रि धीरमचाकश विश्वेरमादिन्द्व उत्तर                         | १९           |
| धन्ये चु यत् कृनतत्रं चु कार्त स्वित् ता वि योजना।                                 |              |
| नेवींयसो वृपाक्षेप ऽस्तुमेहिं गृहौँ उप विश्वंस्माविन्द्व उत्तर                     | २०           |
| पुनरोहिं वृपाक्रपे सुविता कलपयावहै।                                                |              |
| य पुप स्वंप्नुनज्ञनो ऽस्तुमेपि पुथा पुनु विश्वंस्माविन्तु उत्तरः                   | २१           |
| यदुर्द्ञो वृपाकपे गृहमिन्द्रार्जगन्तन ।                                            |              |
| कर् स्य पुल्युचो मृग कर्मगञ्जनुयोपनो विश्वसमादिन्द्व उत्तरः                        | २२           |
| पर्शुंहै नाम मा <u>न</u> ्धी <u>सा</u> क संसूव वि <u>श</u> तिम् ।                  |              |
| मुद्र मेल त्यस्या अमूद् यस्या उदर्मामंगुद् विश्वस्मादिन्द्व उत्तरः                 | २३ [४] (९३८) |
|                                                                                    | - 10107      |

(62)

## १५ पायुर्भारद्वाजः। रक्षांद्वाग्निः। त्रिष्टुप्, २१-२५ अनुष्टुप्।

ख्योहणं वाजिनुमा जिंघमिं <u>मित्र</u> प्रथिष्टुमुपं या<u>मि</u> शर्मं।
शिशानो अग्निः कर्नु<u>मिः</u> समि<u>न्द्</u> स्तः से नो दिवा स रिपः पातृ नक्तंम् १
अयोदृष्टो अर्चिपां यातुधाना नुपं स्पृश जातवेदः समिन्द् ।
आ जिह्नया मूदिवान् रभस्व क्रव्यादां वृक्त्व्यापं धत्स्वासन् २
डमोमंयाविन्नुपं धेहि दृष्टां हिंसः शिजानोऽर्वाः परं च।
डतान्तारिक्षे परि याहि राज अम्मे सं धेद्यमि यातुधानांन् ३
य्त्तेरिपूः सुनमंमानो अग्ने वाचा ग्रत्यां अशनिमिष्दिंहानः।
तार्भिविंध्य हृद्ये यातुधानांन् प्रतीचो चाहून् पर्ति मद्ध्येपाम् ४
अग्ने त्वच यातुधानंस्य मिन्धि हिंसाशिनिंहरंसा हन्त्वेनम्।
प्रपर्विणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात क्रिविष्णुर्धि चिनोतृ वृक्णम् ५ [५] (९८३)

| क्रमेत्।सन्दःसं र ६] [अ.६]                                                                                                          | [afo to C      |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| वक्षेत्राती परपति जातकेषु सितध्यंनामा दुश वा चर्रमाम ।                                                                              |                |                    |
| बद्दान्तरिक्षे प्रथितिः पर्यन्तं समस्तां विष्यु क्षत्रं क्रिक्शांनः                                                                 | •              |                    |
| प्रतानंत्रं पृत्ती जलकेर आसम्बद्धान्त्राचित्रंत्रीयानुवानंत् ।<br>असे पूर्वो नि जीवे सोसीचान स्थानम् विवक्कास्तर्वाननेत्रीः         | ٠              |                    |
| इस प्रमृद्धि कनुन्धः सो न्यी वो यांतुकाओं य इन्द्रे कुन्नोर्ति ।                                                                    |                |                    |
| तका रेमस्य सुमियां वरिष्यः मृत्यसंस्थान्ते रण्ययेगम् ।<br>तीस्थानीः वर्मना च्या प्रश्ने माञ्चो वर्तन्ताः व जीव वर्षताः व            | 2              |                    |
| ब्रिंचं रहारिनुमि श्रोझुंचानं मा रचां दमन पानुवामां हुचस्य                                                                          | 5              |                    |
| मुच्छा प्राः परि परंप क्षित्रः तस्य शीकि यति सुन्तीग्रार्था ।<br>स्टबाँगे पुन्तीग्रेरेना सुनीग्रिः लेपा मूठी सञ्चासनस्य हुन्य       | , [6]          |                    |
| विच्छेतुवानुः मसिवि त पान्यूतं यो अप्रे अपूर्वतः इस्ति ।                                                                            |                |                    |
| समुचियां एकुर्वकेशासकेकः समुक्षानंत्रं भूगुने नि वृद्धिः                                                                            | 15             |                    |
| सम्बो बाह्य गति वेशि वेशे अन्तावन्त्र वेश परवर्तने पानुवार्मस् ।<br>अपनुवारक्तरेतिन्तु वैकान सार्व पूर्वलामुक्ति स्वीव              | 2.4            |                    |
| वर्षे अच विकृत सर्वाते व्यावस्तृष्टे जुनवंत्र देवाः ।                                                                               |                |                    |
| कुन्दोर्कनंतः स्तुरशार्धः जान्ते या तयां निरुत् कृति वागुजावांत्<br>एर्स कृतीवि तर्पता वार्त्रवासूनः परवि वर्तते वर्तते वागुजावांत् | १म             |                    |
| प्यार्चिता कृषिनाककृषीष्टिः पर्यातुकृषी अस्ति श्रीर्धाचानाः                                                                         | 6.8            |                    |
| ण्याच देवा ब्रेक्सिन स्टेबन्स प्रस्तानि प्रक्यां वन्तु सुन्ताः ।<br>ब्राचारतेने सांव कन्यन्तु स्मेन् विन्यन्तित् वसिति पत्तुवानो    | ₹4 <b>[4</b> ] |                    |
| चा पीर्वपयेज क्रुवियां समुद्धे यो अवन्यंत प्रसून्त्रं वानुवार्थः ।                                                                  |                |                    |
| यो अञ्चलपा सरीत श्रीयमी तेथां श्रीयांश्रि शुकार्य हुआ<br>कुरुपु0नं वर्ष इक्षियांश्रा स्तरन्तु सामीयाञ्चलतो नृष्यसः ।                | १६             |                    |
| प्रीवृषेत्रमे वतुमस्तिनृष्मुत् तं पुरवश्चोनुर्विशं विश्यु समित्                                                                     | ţu             |                    |
| तिने यस पानुवासीः विकासमा कृषण्यनास्थिते दूर्वती ।<br>परिवान कृष्टा वितिस देशस्य । यस सुरुमोर्चवीसी अवस्तास                         | ₹<             |                    |
| सम्बद्धी तृत्वति वसुवास्तुतः न स्तु रक्षांति प्रतंताह विरक्तः।<br>अर्थु क सर्वान सम्बद्धीः या तं हेरवा वृक्षत्त केव्यीवाः           | 85             | ( <del>144</del> ) |
| न्द्र का प्रश्तान श्रम्भापुर भा त कृत्या बुक्तु कृत्याचाः                                                                           | 13             | ,,,,               |

| त्य नी अग्ने अ <u>ध</u> रादुर्व <u>नता</u> त् त्व पृश्चादुत रेक्षा पुरस्तीत ।<br>१ <u>ति</u> ते ते <u>अ</u> जर्रा <u>म</u> स्तर्पिता <u>अ</u> चशम् शोर्ग्युचतो दहन्तु | २० [८]       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| पुश्चात पुरस्तविध्रसदुर्वकतात् कविः काव्येन परि पाहि राजन ।                                                                                                           |              |
| सम्चे सर्वायमुजरी जिंदम्णे अग्ने अर्मर्त्युम्स्व ने                                                                                                                   | २१           |
| परिं त्याच्चे पुरं व्य वित्रं सहस्य धीमहि।                                                                                                                            |              |
| भूपर्दण विवेदिवे हन्तारं भद्रगुरावताम्                                                                                                                                | २२           |
| विपेण मङ्गुरावत प्रति व्य रक्षसी दह ।                                                                                                                                 |              |
| अम्रे <u>ति</u> गमेन <u>शोचिपा</u> तपुरमाभिर्मिः                                                                                                                      | २३           |
| पत्पी मिथुना देह यानुधानी किमीदिना ।                                                                                                                                  |              |
| सं त्वा शिशामि जागु हार्युच्ध विष्रु मन्मंभिः                                                                                                                         | २४           |
| मत्त्र्य <u>में</u> हर् <u>रमा</u> हर्र. <u>भूणीहि विश्वतः</u> प्रति ।                                                                                                | - F.J        |
| यातुधानेम्य रक्षसो। चलु वि रंज धीयंम्                                                                                                                                 | २५ [९] (९६३) |
|                                                                                                                                                                       |              |

#### (22)

### १९ भाद्गिरसो मूर्धन्यान् पामवृद्यो या । सूय-वश्यानराऽन्तिः । प्रिष्टुप् ।

| <u> विष्पान्तम्</u> जरं स्विविद् वि <u>विस्पृ</u> श्याहेत् जुप्टम्या ।                |   |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------|
| तस्य माणि मुर्वनाय वेवा धर्मणे क स्वधयी पप्रथन्त                                      | ? |      |       |
| गीर्णं भुवनं तमसापेगुळ्ह माविः स्वरभवज्जाते अग्री ।                                   |   |      |       |
| तस्य वेवा' पृश्चिवी द्यौहतापो ऽर्रणयुत्रोपंधी' मुख्ये अस्य                            | 2 |      |       |
| <u>देवेभिन्विपितो युज्ञियेमि पुन्नि स्तोपाण्युजरं वृहन्तम्</u> ।                      |   |      |       |
| यो मानुना पृथिवी ग्रामुतेमा मानुतान रोदंसी अन्तरिक्षम्                                | 3 |      |       |
| यो होतासीत् प्रथमो वेवर्जु <u>म्दो</u> य सुमा <u>श्च</u> न्नाज्येना वृ <u>णा</u> ना । |   |      |       |
| स पेतुत्रीत्वर स्था जगुद्धा च्छ्वात्रमुग्निरिकृणोञ्जातवेदाः                           | 8 |      |       |
| यज्जातवेको भुवनस्य मूर्ध ज्ञातिष्ठो अग्ने सह रीचनेन ।                                 |   |      |       |
| त त्वहिम मृतिभिर्गीमिनुक्ये स युज्ञियों अभवो रोव्सिपा                                 | ч | [१०] |       |
| मूर्धा भुवो भवति नर्क्तमाग्नि स्ततः सूर्यी जायते शातक्यन् ।                           |   | r. 1 |       |
|                                                                                       |   |      |       |
| मायाम् तु यज्ञियाना <u>भेता मधो</u> यत् तू <u>र्णिश्वरित प्रजा</u> नन्                | Ę |      |       |
| ष्ट्रशे <u>न्यो</u> यो महिना स <u>मि</u> द्धो ऽरीचत विविधीनि <u>र्</u> धिमावा ।       |   |      |       |
| तस्मिन्नग्री सूक्तवाकेन वृवा कृषिर्वि <u>ग्व</u> आजुहवुस्तन्पाः                       | v |      | /a    |
|                                                                                       | • |      | (९७०) |
|                                                                                       |   |      |       |

| <b>मनेत्</b> स∗दः १] [लर]                                                                                                                                                                    | [ afer \$60 afer \$40 for \$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| बहेदानी परपेले जातकेद्र सिन्दर्कसमा द्वत शु वर्णनाय ।<br>पद्ममार्गिके पृथितिः पर्तन्तं व्यवस्ति विष्यु सर्ग्ता किस्तिकः<br>द्वतार्थस्य सुमुखि जातकेद्र जातकेद्रम्यस्तिविर्धराष्ट्रपानीतः ।   | •                            |
| जारे पूर्वो नि जीई श्रोर्जुवान आवादु श्रिवहारसम्बूनवेनीः                                                                                                                                     | v                            |
| ह्य प्रमुखि प्युक्त तो अधि वो बांतुवाको व ह्यं कुम्मेर्ति ।<br>तका रेक्टब मुलियो विकास मुख्यसंभुक्तहोत् एवयोनस्<br>तीस्थानीत वर्मुवा एक पूर्वा प्रामुख वर्मुक्त प्रकार विकास ।               | 4                            |
| क्रिये ध्रसीस्युचि क्रोफ्रीयानं या त्यां दशन् वानुवानां सूचकाः                                                                                                                               | <b>\</b>                     |
| मृष्यस्य एकः पर्ते पश्य क्रिस् तस्य बीखि पर्ते भूतीस्थार्थ ।<br>तस्यक्रि पुण्डीक्षीता स्थापि क्रेपा मूर्त यानुपानम्य दुख                                                                     | t [4]                        |
| विष्युपानुः असिति त यान्तृतं को अधि अनुनित् दक्ति ।<br>सञ्जयितं स्कृतंत्रंनकातकाः सङ्ग्रसंत्रं मृत्युते वि वृद्धि                                                                            | **                           |
| क्यों बाहुः वर्ति वेशि वेशः क्षंत्राक्यां वेत्र वाववेशि वातुवार्तवः ।<br>अपूर्ववरम्बारिता देश्येतः सुरते पूरितासुचित्री स्योव                                                                | १९                           |
| पर्देश प्राप्त विश्वका सर्पाती प्रमुख्यन्तुम्ये अवर्धना नेस्या ।<br>अन्योर्कर्नना सरस्याकं जाकी या तथा विश्व सर्देश चारुपातीक्<br>या सुजीवि तर्पता चारुकामुन्द चरक्षि रुस्ते स्तृता कृषीवि । | į ž                          |
| प्राचित्र मुख्याच्युकीक्षि कर्तकृत्यं भूति कार्युकानः                                                                                                                                        | ξ¥                           |
| पप्रध द्वा बृंक्ति होन्स्यु क्यांनी प्रवर्ध पन्तु वृद्धाः ।<br>बाबानोत् प्रदेश क्यान्यु प्रतित् विश्लेषम् वर्तिति पर्युवानीः                                                                 | td [a]                       |
| वः पार्वचयन कुवियां मनुष्टे को अवस्थित पुष्टुमां वानुवानीः ।<br>या अध्ययानुः मांति श्रीयमी तत्त्री श्रीवांनि वास्त्राणि वृष्टे<br>मुस्तुरानि ययं प्रविधांना स्थानुः वासीधानुपानां नृष्ट्यः । | 14                           |
| प्रीवृषेत्रस धनमध्यिन्तृष्यातः । तं पुरस्योत्रचित्री विश्व सर्वेत्                                                                                                                           | ₹₩                           |
| विषे यद्यी पानुषार्था विष्या स्वता वृष्ट्यसम्बद्धान्त्रस्य पुरवारे ।<br>विभाग वृष्टा विदेश वृष्टानु । यहाँ सुरामार्थवीन्यो अवस्तरम्                                                          | ₹<                           |
| नुमारि कृषानि वानुवास्ताः व रहा रक्षांनि पुर्वनाषु किए ।<br>अनु स्व व्यवस्थान कृष्याहाः वा तो हस्या श्रृंबत् वेष्यांचाः                                                                      | ξε (ξω)                      |

| स सूर्यः पर्युक्त वगुरुये न्द्री ववृत्यादृश्येव चुका ।                                    |           |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|
| अतिष्ठन्तमपुस्य न सर्गं कृष्णा तमा <u>ँसि</u> त्विष्या जघान                               | ર         |      |       |
| समानमस्मा अनेपावृद्रचं क्षम्या दिवो असम् बह्य नव्यम ।                                     |           |      |       |
| वि यः पुष्ठेव जिन्नान्यर्थ इन्द्रश्चिकाय न सर्वायमीपे                                     | ą         |      |       |
| इन्त्रांय गिरो अनिशितसर्गा अपः प्रेरंय सर्गरस्य बुधात्।                                   | •         |      |       |
| यो अक्षेणेव चुक्रिया श्राचीं भि विष्वंक् तुस्तम्म पृथिवीमुत द्याम                         | γ         |      |       |
| आपोन्तमन्युस्तूपलेपम <u>र्मा</u> धृ <u>ति</u> , शिमी <u>वाञ्छर्</u> ठमाँ ऋ <u>जी</u> पी । | ٠         |      |       |
| सोमो विश्वन्यत्सा वर्ना <u>नि</u> नार्वागन्द्रं प्र <u>ति</u> माननि देभुः                 | ч         | [१४] |       |
| ाणा विकारपत्ता वन <u>ानि</u> नावसगर्द अ <u>त</u> िमानानि देशुः                            | 1         | F/07 |       |
| न यस्य द्यावापृथिवी न धन्त्र नान्तरिक्ष नार्त्रयः सोमो अक्षाः ।                           |           |      |       |
| यदंस्य मुन्युरंधिनीयमानः भूणाति बीळु कुजति स्थिराणि                                       | Ę         |      |       |
| गुपानं दूज स्वधि <u>ति</u> वंतेव <u>करोज</u> पुरो अर्युक्न सिन्धून ।                      | `         |      |       |
| चिमेर्द गिरि नव्मिन्न कुम्भ मा गा बन्द्रो अञ्चणुत स्वयुग्मि                               | v         |      |       |
| ल ह त्यहेणुया ईन्द्र धीरो असर्न पर्व वृज्जिना श्रृणासि ।                                  |           |      |       |
| प्र ये मित्रस्य वर्षणस्य धाम युज् न जर्ना मिनन्ति मित्रम्                                 | <         |      |       |
| प ये मित्र प्रार्थमण दुरेला प्र सिगिरः प्र वर्षण मिनन्ति ।                                |           |      |       |
| न्य मित्रेषु व्धर्मिन्द्र तुम्र वृष्पन् वृष्पणमञ्घ दिश्वाहि                               | ٩         |      |       |
| इन्हों दिव इन्हें ईशे पृथिय्या इन्हों अपामिन्द्र इन पर्वतानाम् ।                          | -         |      |       |
| उन्दों वृधामिन्द्र इन्मेधिराणा मिन्द्र क्षेम् योगे हृद्य इन्द्र                           | १०        | [१५] |       |
|                                                                                           | •         | L2   |       |
| माक्तुम्य इन्द्रः प्र वृथो अहम्यः प्रान्तरिक्षान प्र संमुद्रस्य धासे ।                    |           |      |       |
| म वार्तम्य प्रथम्, प्र जमो अन्तात प्र मिन्धुम्यो रिरिचे प्र शितिम्य                       | 33        |      |       |
| भ शोश्चित्त्या <u>उपसो</u> न <u>केतु रसि</u> न्वा ते वर्ततामिन्द होतिः ।                  |           |      |       |
| अश्मेव विध्य दिव आ सृ <u>ंजान</u> स्तिपिप्ठेन हेर्प <u>सा</u> द्रोचीमञ्जान                | १२        |      |       |
| अन्वत् भासा अन्विद्वना न्यन्वार्पर्धारन् पर्वतासः ।                                       |           |      |       |
| अन्विन्द्व रोर्टमी वावशाने अन्वापी अजिहत जार्यमानम्                                       | <b>१३</b> |      |       |
| कोंहै म्बिन सा तं इन्द्र <u>च</u> त्यासं कृषम्य यद्भिनद्रो रक्ष एपत् ।                    |           |      |       |
| <u>मिञ्जुवो यच्छसने</u> न गार्व <u>पृथि</u> व्या <u>आप</u> ुगमुया शर्यन्ते                | १४        |      |       |
| शुप्रकर्ती अभि ये नंसतृत्वे महि बार्धन्त ओगुणासं इन्द्र ।                                 |           |      |       |
| अन्धेनामि <u>ञ</u> ास्तर्मसा सचन्ता सुज्योतिषी अक्तवस्ता अमि प्युः<br>अ॰ ८२               | १५        |      | (590) |
| •                                                                                         |           |      |       |

| भूमप्रोक्त-दन गर ।।] [अक्ष]                                                                                                                                                            | [ do ( n T      | +     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| मृत्तुपुर्वः पंपुत्रमादिवृष्टिः मादिङ्कविरेजनयना वृष्टः ।<br>स एवी पुद्रो अमदन तनुष्या एते धीर्विषु है पुरिवी तनार्यः                                                                  | د               |       |
| थं पुंचालाऽज्ञेनपन्तुर्धिः वरिमुद्धानुंबुर्गुर्वनानि विश्वी ।<br>सा मुर्विवां बुधियी धामुनेमा मुजयमोना अनकन्त्रीस्वा                                                                   | •               |       |
| स्तोतंत्र वि तृति देशवा <u>स्तिः सर्वीतत्त्रका</u> र्तिनमी रोक्तिपाय ।<br>सर्व अञ्चलका तुत्रा भूत के अ जोलंकीः यसति त्रित्वकंषाः                                                       | 1 [11]          |       |
| पुरुष्टेम्बर्युवंक्रियांको दिवि वृताः पूर्वमस्तित्वयः ।<br>पुरु पश्चिम्ब सिवृत्तवानुता नगस्य गायस्य मुक्ताति विच्यो                                                                    | 11              |       |
| विन्यस्मा अपि तुर्वताव बृषाः विश्वसन्तरे हेन्द्रवद्वीयकृत्यन्त ।<br>मा वस्तृतानोक्त्रों विमुत्तीः त्यां क्रकोशि तथां अविश्व धन्                                                        | 18              |       |
| वैन्याम् प्रवर्षे प्रविषाम् अपि देश अंक्शवसमूर्वस् ।<br>मर्कार्षे प्रवर्गिमवन्त्रियः प्रकल्यारको मनिषे दुवर्गस्<br>वैन्याम् निष्यां पीनुषान् अर्थाप्ति वृत्तिम्यस्य वरावः ।            | 3.5             |       |
| हा सेवी व्यक्तिक स्टिक्स जो हे हेरायांच्या हैन उत्स्वाद<br>इ.स.च्या जन्म कार्येक स्थापक स्थापक स्थापक स्थापक                                                                           | 48              |       |
| वाम्पानितं विश्ववेद्धनं समितः पर्वतितः वितरं सुतरं च                                                                                                                                   | ₹4 <b>[₹9</b> ] |       |
| हे संश्चित्री विश्वास्थाले सीमृता जाते करेता किर्मुच्या ।<br>स स्टब्स् केन्द्रा पुत्रसंति तस्या सर्वत्रकत् श्रुप्तिसंत्रकार<br>सात्र वर्षाः करेता परंत्र स्वास्थाने कराते हैं कि देव । | 14              |       |
| या रेड्डिएर संजुतमुं बनांतो अर्थना पुत्र व ह्यं वि बॉवन<br>कान्यान वहीं नुसीतः कापुसारः कार्यु स्ट्रिक्टरं ।                                                                           | ξu              |       |
| गांतुरिक्ज का निराध क्यानी कुण्डार्थि का करको दिसले कम<br>पार्ककानुकारो न भर्मिक सुरुपों करित समारिका।                                                                                 | १८              |       |
| राजर्जात्वरं व्यम्पन्यः स्रोह्मनां श्रेतुरक्तां निरीक्त                                                                                                                                | ts [ts]         | (PCI) |
| (८९)<br>१८ च्युष्टेमानेका । राज्यः, ५ स्थानोती । रिच्युर्                                                                                                                              |                 |       |
| रणे छन्। कुन्ने वस्ते प्रशाः निवन्नवे राष्ट्रशानि वस्ते कर्तान् ।<br>या चा कुर्वे वर्षवीकृष्ट्रपैक्षिः य क्षित्रभून्तो विविद्धते वीकृताः                                               | ?               | (44)  |
|                                                                                                                                                                                        |                 |       |

| यत् पुर्रुपु ध्यद्धुः क <u>ति</u> धा व्यक्तरूपयन् ।<br>मु <u>र्</u> च किमस <u>्य</u> की <u>बाह</u> का <u>ऊ</u> रू पार्वा उच्येते                     | 99             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>बाह्यणोऽस्य मुर्खमासी हाहू राजन्य</u> कृतः ।<br>ऊठ तर्वस्य यद्वेश्यः पुद्भयां शूद्धो अंजायत                                                       | १२             |
| चन्द्र <u>मा</u> मर्नसो <u>जात</u> ्रस <u>्थक</u> ्षो <sup>,</sup> सूर्यी अजायत ।<br>मु <u>स्</u> गादिन्त्रे <u>श्चा</u> ग्निश्चे प्राणाद्वापुरंजायत | १३             |
| नाम्यां आसीवृन्तरिक्ष <u>श</u> ीष्णीं द्यीः समैवर्तत ।<br>पुन्नयां मू <u>मिर्विशः भोज्ञात्</u> तथां <u>लो</u> कौं अंकल्पयन्                          | १४             |
| सप्तास्यसिन् परिधयु स्थिः, सप्त समिर्धः, कृताः ।<br>देवा यद्यज्ञं तन्त्राना अर्वधन् पुरुष पशुम्                                                      | १५             |
| प्रज्ञेन युज्ञमंपजन्त वृवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यसिन् ।<br>ते ह नाकै महिमान सचन्त्र यञ्च पूर्वे साध्याः सन्ति वृवाः                                | १६ [१९] (५०१६) |
|                                                                                                                                                      |                |

( ९१ ) [ अष्टमोऽनुचाकः ॥८॥ स्० ९१-९९]

## १५ अघणो वैतहस्यः। अग्नि । जगती, १५ त्रिष्दुए।

सं जागृवद्भिर्जरमाण इध्यते वमे वर्मना इपयंशिळस्पेवे । पिम्बंस्य होता हवियो वरेण्यो यिमुर्धिमावा सुपस्ना सस्वीयते 8 स दर्शतुश्रीरतिथिर्गृहेर्गृहे वनेवने शिश्रिये तक्ववीरिंव । विश आ क्षेति विश्योर्ड विशविशम् जर्नजन जन्यो नाति मन्यते 2 सुवक्षो वृ<u>क्ष</u>ीः कर्तुनासि सुकतु रग्ने <u>क</u>विः कान्येनासि वि<u>श्व</u>वित् । वसूर्वसूनां क्षयसि त्वमेक इद् यावां च यानि पृथिवी च पुर्णत 3 <u>प्रजानस्त्री</u> तव् योनिमृत्विय मिळांयास्पुदे घृतवेन्तुमासेव्.। आ ते चिकित्र उपसामिवेतयो ऽरेपसः स्पेस्येव रुमर्यः 8 तव् थियो पुर्प्यस्येव <u>विद्युतं स्</u>थिज्ञार्थिकिञ <u>उपसा</u> न केतर्व । परि स्वय चिनुपे अन्नेमास्ये यदोर्पधीरुमिसृष्टो वर्नानि च [२०]

तमोपंधीर्वधिरे गर्ममृत्थिय तमापी अग्नि जंनयन्त मातरं । तमित् संमान वनिर्मक्ष बीरुधो अन्तर्वतीक्ष सुर्वते च बिश्वहां . ६ बातोपधूत इ<u>षितो वर्गों</u> अर्नु तूषु यद्द्या वेविपद्धितिष्ठसे । आ ते यतन्ते रुष्योर्ड पथा पृथक् शर्षीस्यग्ने अजर्<u>गणि</u> धक्षतः ७

(\$023)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.1. 1. # 11.P*       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| भूतेर् । संदंश राः [ व्यव्ह]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( do to € the         |
| मुजामार्ते हिन्दुर्धस्य पुकार्यमः मुर्ति होत्तरि एतिसुत्तर्थे मुक्तियः ।<br>तमित्तर्थे दृष्टिया संमुक्तियः तनिन्मुह प्रेच्युः पार्यः स्वयः<br>स्वामित्तर्थं पुन्तरे स्वाप्यः । तार्वास्त्रमः हिन्द्यः होस्तरि ।<br>वर्ष्ट्रपन्ता वर्षेत्रि स्वराधि तः दृष्टिप्यंस्ता सर्वते सन्तर्वर्धियः<br>तत्त्रां हात्रां कर्षः पुनामृत्तियः स्वयं नेत्र्यं स्वयं विद्यान्तराप्तरः । | d                     |
| तथ प्रशास तथ प्रामपुर्वे पर प्रामु व्यक्तिका हो दर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ş [9 <u>₹</u> ]       |
| पन्तुन्त्रको असुन्तेषु सन्देः नृतिशु वाद्रवृत वो ह्विन्द्रेति ।<br>तस्य होता सवनि पावि हत्यो नृत्यं नृत्ये वर्षस्यवर्धेयसि                                                                                                                                                                                                                                               | tt                    |
| इबा ब्रेस्स हत्युं) बार्च ज्ञस्मसँ बाजा गिर्ट सुन्द्रुवण सम्प्रमा ।<br>बहुपमा वर्षचे आकर्षको मृद्धासं चिद्यस्त्री वार्च आकर्मत्<br>इसी मुद्यानं सुन्द्रुमि वर्षीचर्ती चोचपंतस्ता सम्त्रो सुन्तानुं सा ।                                                                                                                                                                  | 79                    |
| मुवा अन्तर्य श्रूपंत्रय क्रियुक्त आनेत प्रत्ये उद्यती सुवातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t#                    |
| यसिन्धरम्यातं चानुमार्तं द्वसम्याः द्वारा केवा श्रवनृत्यात् वास्तुरामः ।<br>क्रीतास्त्रये सोमेपुरवाय नेपग्रं द्वा नुस्रं बंग्ये चार्वद्वसम्ब                                                                                                                                                                                                                             | <b>8</b> 8            |
| अव्हिष्यो हिन्तास्थे ते पुर्णीत कृते पुरुषीपु कार्यः ।<br>पात्रवार्मि रचित्रस्यं सुचीरै अक्षरते विक्रि प्रसर्व कृषणायः                                                                                                                                                                                                                                                   | १५ [१२] तक्ष          |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| १५ सामांची करूना । विशेष चुना । अपसी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| प्रकार्य वा पुर्व्य विश्वामी क्षेत्रमं होतांस्युक्तोत्वर्धीय विमानसूत्र ।<br>कोष्ट्रमुख्यामु इतिवीषु वर्धुस्य वृत्य केनुस्युती धार्मशास्त                                                                                                                                                                                                                                | c                     |
| हममेनुस्यानमर्वे सङ्गाजनतः पुमाजिन्द्रति चित्रपंत्य सार्वनस् ।<br>जन्ते न स्क्रानुपर्वः पुरोवितं सन्तमयोतस्त्रपर्यः निक्रतः                                                                                                                                                                                                                                              | 8                     |
| नर्धस्य श्रीका वि पूर्वेच्यं सम्बद्धः तुत्रा अस्तु बहुत्यः वासुरस्ये ।<br>इतः <u>दोपसां अमुतस्यवास्त्राः वि</u> रुवसंस्य देखस्य चर्चित्य                                                                                                                                                                                                                                 | *                     |
| ण्यतम्त्रः वि भवितिर्वित्वयः व्यक्तेः नर्मा द्वर्द्याः वर्तियः।<br>सन्त्रो क्षित्रे वर्षस्यः वे विवित्तिः अति सर्वतः बन्तितः पूर्ववस्ताः                                                                                                                                                                                                                                 | ¥                     |
| म भ्येष पुक्ति परित्र तिर्मातः अनु समा सन्तर्भा प्राचित्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                     |
| वैक्षिः परिज्ञा परिवधुन प्रश्रा वि ग्रेन्ट्रेस्ट्युक्टे विर्ण्युक्ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ય [ <b>૯૪]</b> (૧૦મ૦) |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |

| काणा हुद्दा मुरुती विश्वकृष्टयो दिव श्येनासो असुरस्य नीळप ।                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| तेभिश्चप्टे वर्षणो मित्रो अर्थुभे नद्रो देवेभिर्त्वशे भिर्त्वशः                   | Ę              |
| इन्द्रे मुज शशमानार्स आशत् सूरो हशीके वृर्वणश्च पीस्ये ।                          |                |
| प ये न्वस्यार्हणां ततक्षिरे युज वर्जी नृपद्नेपु कारवे                             | v              |
| सूरंश्चिता हरितां अस्य रीरम् दिन्द्वादा कश्चिद्भयते तवीयसः।                       |                |
| मीमस्य वृष्णो जुठराव्भिश्वसी विचेदिवे सहुति म्तुन्नवीधित                          | c              |
| स्तोमं वो अद्य कुद्राय शिकंसे अयदीराय नर्मसा दिदिण्टन ।                           |                |
| येमि: शिव स्ववा एवयाविभ दिव सिपंक्ति स्वयंशा निकामिभ                              | ٩              |
| ते हि पुजाया अभरन्त वि अबो बृहस्पतिर्वृपुम' सोमजामयः।                             | •              |
| युत्तेरथवां प्रथमो वि धारय देवा दक्षेर्मृगवः स चिकित्रिरे                         | १० [२४]        |
|                                                                                   | . [,-]         |
| ते हि द्यावापृ <u>धि</u> वी मूरिरेत <u>सा</u> नराशस्त्रश्रतुरङ्गो युमोऽदितिः ।    |                |
| वेयस्त्वप्टा व्रविणोवा क्रेमुक्षण प रीवृसी मुरुतो विष्णुर्राहिर                   | ११             |
| खत स्य न खुक्षिजांमुर्विया कृवि रहिं शृणोतु बुध्यो हवींमनि ।                      | • •            |
| सूर्यामासा विचरनता दिविक्षितां धिया शंमीनतुर्पा अस्य वीधतम्                       | १२             |
| म नं पूपा चुरथं विश्वदेंच्यो ऽपा नपदिवतु वायुरिप्टये ।                            | • •            |
| आत्मान वस्यो अभि वार्तमर्चेत तर्विश्वना सुहवा यार्मनि श्रुतम्                     | १३             |
| <u>षिशामासामर्ययानामधिक्षितं गीर्मिष्ठ</u> स्वयंशस गृणीमसि ।                      |                |
| ग्रा <u>मिर्विश्विभिर्रितिमन</u> ्वेण <u>मक्तोर्युवीन नृमणा</u> अ <u>धा</u> पतिम् | १४             |
| रेमदर्च जनुण पूर्वो अङ्गिरा पार्वाण ऊर्ध्वा अभि चंक्षुरध्वरम् ।                   |                |
| ये भिर्विहाया अभवद्विच श्रण पार्य सुभेक स्वधि तिर्वनेनवित                         | १५ [२५] (१०४३) |

( \$ ? )

१५ तान्य पार्थ्य । विश्वे देवाः । मस्तारपक्तिः, २, ३, १३ अनुष्दुष्। ९ अक्षरैः पक्ति , ११ न्यङ्कुसारिणी, १५ पुरस्ताव्यृद्वती ।

महिं द्यावापृथिवी मूतमुर्वी नारीं <u>युद्धी</u> न रोदं<u>सी</u> सवं न ।
तिर्मिनं पात सहीस पुमिनीं पात श्रूपिषी

युद्धेयं से मत्यों देवान् त्संपर्यति । य सुद्धेर्विध्युत्तम आविवांसात्येनान् २

विश्वेपामिरज्यवो देवाना वार्महः । विश्वे हि विश्वमहिसो विश्वे युद्धेपुं युद्धियां २ (१०४९)

| कोत्। काद्य प्रस्ते [वरि]                                                                                                                                                                                                   | it compet            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ते हा एकोन्ने <u>अपूर्यस्य मुख्यः</u> अर्थुका विद्या वर्षेषुः परिश्रमा ।<br>बहुतो मुख्ये स्पूरो <u>मुख्ये पूर्व्या</u> अर्थः<br>द्वार <u>नो</u> नर्वस्तुरो मुख्यसम् मुख्येताला वर्षमध्य स्ट्रम्यो ।                         | ¥                    |
| बचा पर साम्बी महिदेशमें बेहता                                                                                                                                                                                               | 4 [44]               |
| प्रत को दुशदुष्टिको सुनस्तुती धार्विभिक्तिहारकेचा उदम्पतास् ।<br>अदः स गुत्र पुत्रते अदि धार्यक दृतिता                                                                                                                      | •                    |
| द्वत नो इहा चिन्द्रस्तानुश्यन्त विश्व देवाना स्थासनिर्वर्यः ।<br>समुत्रांत्रं समुख्यः वर्षेत्रस्य विश्ववद्वाः                                                                                                               | v                    |
| क्रमुक्षिमुक्ता क्रमुक्षिप्रतो सम् अति हरी पूजुनानस्यं कुरिनमी ।<br>हुन्तरं सस्य सार्व कि सर्वस्युको न समृद्धः                                                                                                              | c                    |
| कृषी मुद्र अर्थाने प्रव स्थितः । ए चे स्मृत तुक्तेन्यम् ।<br>तुक्त तुक्तो वर्षितिनेषेत्रं चक्तीना तुक्त प्रविच म वर्षिवे                                                                                                    | 5                    |
| पेर्नु यालापुरियी धार्त <u>त्रस्य पुरस्य कृति क्षित्र वर्षिक</u> धार्यः ।<br>पुर्वत वार्त्रस्य <u>पुर्वत पुर्वत तुर्वत्य</u>                                                                                                | [ [80]               |
| पुने क्षेत्रिम्बारसपुत्रं कृत्तित कर्णे सहसावद्वानियाने सर्व पद्धारिय<br>मेक्सी कृतम् वसा                                                                                                                                   | वर्षि ।<br>११        |
| पुन में स्थान के जिल्हा के जिल्हा है ।<br>सुन में स्थान के प्रमुख्य के जिल्हा के प्रमुख्य के जिल्हा है ।<br>सुन में स्थान के अपने के जिल्हा | <b>!</b> ?           |
| शुक्तं वेर्ता प्रथा वृक्तेयाँ विश्ववर्षी । श्रेवविता व यीच्या वृज्येय वि<br>म तबुक्तीते पूर्ववर्ते को अ प्रवे वीत्रवर्त्ती श्रववर्षा ।                                                                                      |                      |
| ये दुस्साय पर्ण लगान्त्रम् तुपा विश्वास्त्रयम्<br>अभीत्रमा प्रमुखि च तुम च ।                                                                                                                                                | ţv                   |
| त्रधो सिंगिय तार्चा तथा सिन्ध प्रध्यं त्रधो सिन्ध समूच                                                                                                                                                                      | १५ [94](tell)        |
| (९४)<br>१४ मर्जुदः साहयेग वर्षः। स्वयायः। अवस्तिः ५ ४,१४ मिन                                                                                                                                                                | ET I                 |
| क्षित्र कंपनु प्र वृथं वंदाम् । अर्थन्यो पार्च कह्या क्ष्यंत्रः ।<br>वर्षद्वयः पर्वताः सुक्षमुक्तमः स्टोप्तं योषु पर्यवस्त्रीय स्टोसिनीः                                                                                    | ξ (t <del>eξt)</del> |

| एते वदन्ति शतयत् सहस्रव वृभि केन्वन्ति हरितेभिग्रसभि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| विद्वी मावाणः मुकृतः सुकृत्यया होतुश्चित् पूर्वे हविरद्यमाशत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २              |
| पते वेक्न्त्यविव्ह्वना मधु न्यूद्धयन्ते अधि पुक्त आर्मिपि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| वृक्षस्य शास्त्रीम्रुणस्य वर्षात् स्ते सूर्मर्जा वृष्माः प्रेमेराविषु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              |
| रूहहेदन्ति मित्रिण मन्दिने न्द्र कोशन्तोऽविद्श्वना मर्थ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| सरम्या धीराः स्वस्मिरनर्तिषु राग्रोपयन्तः पृथिवीमुपव्दिमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8              |
| सूपूर्णा वाचमक्रतोषु यव्या स्वरं कृष्णा विष्रा अनिर्तेषु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · ·            |
| न्य द्वि यन्त्युपंरस्य निष्कृत पुरु रेतो द्धिरे सूर्युश्वितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ५ [२९]         |
| THE TANK IN THE MENT OF THE PARTY OF THE PAR | . 1.11         |
| ख्या ईव प्रवर्हन्तः समायंमुः साक युक्ता वृपं <u>णो</u> विश्र <u>तो</u> धुरं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| यच्छ्रसन्तो जग्रसाना अराविषु गृण्य एषा प्रोधथ्या अर्वतामिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ę              |
| द्शीयनिम्यो द्शीकक्ष्येभ्यो द्शीयोक्नेभ्यो द्शीयोजनेभ्यः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| वशीमीशुम्यो अर्चताजरेम्यो दश धुरो दश युक्ता वह द्वरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U              |
| ते अर्थुयो वृश्यन्त्रास आश्व स्तेषामाधान पर्यति हर्युतम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| त के सुतस्य सोम्यस्यान्धंसा ऽशो. पीयूप प्रथमस्य मेजिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6              |
| ते सोमाको हरी इन्द्रस्य निसते ऽशु बुहन्तो अध्यसिते गर्वि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| तेमिर्दुग्धं प <u>िप</u> वान् त् <u>सो</u> म्य मध्व न्द्री वर्धते प्रथते <u>घृपा</u> यते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3              |
| पृपं वो खुशुर्न किला रिपाथने जावन्तु सवृमित् स्थनाशिता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <u>रैव</u> त्येषु मह <u>सा</u> चारव स्थनु यस्य ग्रावा <u>णो</u> अर्जुपध्वमध्वरम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १० [३०]        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| र्विता अनुदिला <u>सो</u> अनुयो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| अनातुरा अञरा स्थामविष्णव सुपीवसो अनृषिता अनृष्णज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88             |
| धुवा एव वे पितरी युगेयुंगे क्षेमकामासः सर्देसो न युञ्जते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| अजुर्यासी हरिपाची हरिर्जुव आ द्यां खेंण पृथिवीमेशुभवुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>? ?</b>     |
| तिवृद्धवृत्त्त्यद्रयो <u>विमोर्चने</u> यामन्न <u>ञ्</u> चरपा हेव घेदुपब्दिभिः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| वर्षन्तो बीजीमिव धान्याकृतं पुष्टान्ति सोम् न मिनन्ति वरसत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>\$3</i>     |
| सुते अध्वरे अ <u>धि</u> वार्चम <u>क</u> ता   ऽऽ <u>कीळयो</u> न <u>मा</u> तरं तुदन्तं. ।<br>वि पू मुंश्चा सुपुदुषो म <u>नी</u> षां   वि वर्तन् <u>ता</u> मर्व <u>य</u> श्चार्यमाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| ान द्व ग्रुच्या सुरुपुर्या भ <u>गा</u> या ।व पतन् <u>ता</u> मन <u>्नवस्थायमाना</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४ [३१] (२०७५) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

|                                                                                                          | [454]                                                     | If the car                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| क्ष देर । अ०८, ५,४ ।]                                                                                    | [47.1                                                     | -                           |
| [प्रजासकाला १५४ वर १ १४]                                                                                 | (34)                                                      |                             |
| १८ देखा पूछरपा। व<br>वर्षक्री प                                                                          | र्वस्ती देवना। १ ४०० ७   हा<br>इतिका: पुत्रस्या देवना। ति | व्यव्यः<br>१ इत् इत् इत् इत |
| इय नापु समे <u>ना</u> किन्द्रे बाउ वर्षी<br>न जी मन्द्रा अनुवितात पुरू सर्वे                             | रक्षण्य वर्षत्र जनाईन्                                    | ŧ                           |
| किन्तेना शाक्त क्रेजला तलाई मार्क<br>पुक्तकः पुनास्त्रं वर्षति वृद्धका व                                 | ति दशुद्धभेटिम                                            | र                           |
| इपुने भिष इपुषरंक्षना ग्रान्यः संस्<br>अविदे करी नि विवयसम्बद्धाः स<br>सा वसु वर्षमी नार्तुराषु वसु अर्थ | मार्थे चितपाम पूर्वपः                                     | 1                           |
| अन्ते नन्ध्र पश्चित्राचन् दिश                                                                            | नकं अधिता देनसर्वे                                        | A                           |
| नियः स्युगार्धाः शत्यका नेतृक्षेत्राः त<br>पुरुषीऽन्तृते केशीमार्थः राजी स                               | । स्त्र जेऽम्बली पृष्णांच ।<br>रीर तुम्ब∱काव्यंधीः        | 4 [1]                       |
| या सुंजूकि येखि सुस्रमायि वि<br>ता मुख्यपंडरूम्या न सेसू कि<br>समिनुसार्यमान भागत ग्रा क्                | व मान्या म ध्रेमवाऽनवस्त                                  | •                           |
| सुद्ध कर त्यां पुकरत्य राजाना अर्थ<br>साम्रा पर्यासु अर्थतीयनाच्च समासुर्य                               | भंपन् वृत्युद्धायांच केवाः                                | v                           |
| अर्थ स्म मन तरसंत्री व मुख्या स्<br>पद्मेषु वर्ती भुवृतांतु हिस्पृष् स                                   | ता अंबस्त् (कुच्युस) वान                                  |                             |
| ता भुतापुरे न तृष्या भूगमत स्वा                                                                          | अध्यक्ति व अभिन्यपे प्र                                   | र्शनामाः 🦠                  |
| नियुक्त या कर्नन्ती दर्शि <u>को स्वर्धन</u><br>अभिन्दा सुदा तथा सुत्रांतुः शो                            |                                                           | ≀ [િશે                      |
| <u>अक्रि</u> य हत्या <u>गा</u> पीयमंत्र हि हु।<br>असति त्या <u>नित</u> ृषी मस्मित्सम्ब                   | न मु भारती दिनुपूर्ण                                      | ।<br>प्रसि                  |
| को ऐपनी सर्गभन्ना वि पूँछो जात                                                                           |                                                           | £4 (teca)                   |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| पति जवाणि वर्तपते अर्थु चुकत् न क्रेन्द्राध्ये शिवार्थे ।<br>प तत् ते हिन <u>वां</u> यत ते <u>अ</u> स्मे परेह्यस्तं नहि सूर् मार्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १३             |        |
| सुदेवो अद्य प्रपतेदनीवृत् परावतं परमा गन्तवा छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •              |        |
| अधा शर्यीत निर्मतेतुपस्थे ऽधेन वृक्तं रमसासी अद्युः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४             |        |
| पुर्करवो मा मृथा मा प्र पेप्तो मा त्वा वृक्तीसो अशिवास उ क्षन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |
| न वे स्रेणीनि सुख्यानि सन्ति सालावृकाणां हृद्यान्येता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १५ [३]         |        |
| यद्वि <u>र</u> ुपाचेरु मर <u>्थे प्ववंस राजीः श</u> रवृश्चतेस्रः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |        |
| पूतस्य स्तोक सकृद्धं आशा तावेवेद तातृपाणा चरामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १६             |        |
| अन् <u>तरिक</u> ्षमां रजेसो <u>विमानी</u> मुर्प शिक्षाम्युर्व <u>शी</u> वसिंप्टः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • `            |        |
| उप त्वा गतिः सुकृतस्य तिष्टा नि वर्तस्य हृदय तप्यते मे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १७             |        |
| इति त्वा देवा उम अद्विरेळ यथेमेत द्भविस मृत्युर्वन्धु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| पुजा ते वृवान् हाविषां यजाति स्वुर्ग च त्वमपि माद्यास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१८ [</b> ४] | (१०९३) |
| ( 95 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |        |
| /३ वरुराद्गिरसः सर्वेहरियां पेन्द्रः । हरिः । जगती, १९-१३ त्रिष्ठुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (1             |        |
| प ते <u>महे बि</u> द्धे शसिप हरी प्र ते वन्ते <u>वनु</u> पो हर्यंत मर्दम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |
| पूत न यो इरिमिश्चाकु सेचेत आ त्या विशन्तु हरिवर्णम् गिरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3              |        |
| हर्षि हि योनिमामि ये सुमस्वरन् हिन्वन्तो हरी वि्वय पथा सर्वः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| आ य पूर्णान्ति हरिमिनं धेनब इन्द्रांय श्रूप हरिवन्तमर्चत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २              |        |
| सो अस्य बच्चा हरितो य आयसो हिपिनिकामो हिपा गर्मस्त्यो ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |
| युन्नी सुंशिया हरिमन्युसायक इन्द्रे नि क्या हरिता मिमिक्षिरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3              |        |
| विवि न केतुर्रार्थ धापि हुर्युतो विव्यवहुन्नो हरितो न रह्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |
| तुद्वृहिं हरिशि <u>ष</u> ो य अ <u>पिसः   महस्रशोका अमदद्धरिम</u> र<br>त्वर्त्वमहर् <u>षथा उर्पस्तुत</u> •   पूर्विमिरिन्द्र हरिके <u>श</u> यज्वीमः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8              |        |
| त्व हेर् <u>यासे</u> त <u>व विश्वीपुक्ष्य र्य</u> ामार्थने हारा <u>ज</u> वण्यानः ।<br>त्व हेर्या <u>से</u> त <u>व</u> विश्वीपुक्ष्य र्याः मसोसि राधी हरिजात हर्युतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ૫ [૫]          |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , f, 71        |        |
| ता वृज्जिणं मन्दिन स्तोम्य मक् इन्द्र रथे वहतो हर्यता हरी ।<br>पुकरण्यस्मे सर्वनानि हर्यतः इन्द्रीय सोमा हरेयो द्धन्विरे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |        |
| पुरुण्यस <u>्म</u> सवन <u>ान</u> इन्यां अन्त्राप्त सामा इरया द्धान्दर<br>अर् कार्माय हर्रयो द्धान्दिरे स्थिरार्य हिन्दुन् हर्रयो हरी तुरा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६              |        |
| अर्थु कार्या कुर्या प्याप्य राज्याय कि <u>य</u> कुर्या क |                |        |
| A HE I GO WE WE WE WE WE WE GOLD HELDER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G              | (११००) |

| म्बल्यर् । सन्दर्भ ५,४ १] (ata)                                                                                                                          | [# 36,€ <sup>46 Å</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| इतिस्मानकुर्वविकेस आ <u>यसा स्त</u> ्रीस्पष्टे या इतिया अर्थकंत ।<br>व्यक्तियो इतिम <u>ांक्रिकीस्त</u> ्रास्त्री विन्त्री दृष्टिका वार्तिकृती            | د                       |
| पुत्रम् बन्ध् इरियी विकादः सिवे बार्जायु इरियी दर्जिपकः।<br>य कर कृते चेनुसे सरीजन्त्रस्य धुनिया अर्थस्य इतिस्थारणेकाः                                   | 4                       |
| त्रत स्म सर्च इर्नुतस्त्रं पुरस्कोर्न् गणको न बार्ज इरियों अधिकान्य ।<br>मही चिन्दि जिल्लाहर्षकोत्राः कृष्यपर्व इत्रिक इप्रतिक्षम्                       | t [9]                   |
| का रार्थ <u>मी</u> इपैमाणो अफ़िका - सन्येन्दर्व इर् <u>वति</u> जन्म नु प्रिका ।<br>प्रपन्तममुर हुर्दमे श्र <u>ा</u> त्रमित्र <u>कृति</u> हुर्तमे सुर्पाप | **                      |
| भा रची हर्पनां <u>प्रपृत्तो</u> अर्मातो   रची यहन्तु इरिहिश्यमित्र ।<br>पिता बचा पर्तिमृतस्य मच्चो   इर्पन् <u>तत्र</u> बंत्र बंतुमाने इर्स्मानिस        | 88                      |
| अपुत पूर्वेश हरिका सुनाना अर्था हो सर्वने केर्नेते ते ।<br>सम्बद्धि सेम्स्रे महेक्क्समिन् सुना हुंग्लाहरु आ हुंग्लन                                      | \$ 6 [n] (\$100)        |
| (%)                                                                                                                                                      |                         |
| के माण्यविद्या विकास । गायका । सञ्जूष्ट्र ।                                                                                                              |                         |
| या आंगेजीः पूर्वा जाता । हेवेन्यंक्तियुनं पूरा ।<br>मन् नु समूलांस्क सात वासील सत च                                                                      | t                       |
| मुलं को अन्य वार्यामि <u>शुक्रतीयुक्त हो</u> कही।<br>अर्था करमक्तियो कुक <u>ा मि</u> से में मनुष्टी होत                                                  | *                       |
| ओर्पपुरः धर्मे सम्बन्धः पुर्वकारिः <u>नमु</u> र्वशः ।<br>अन्यां इत गुनिवर्वशः नपुष्टिकारेः वार्ष्यक्रवरेः                                                | 1                       |
| मोने <u>पी</u> चित्रं साल <u>्या सम्ब</u> ो हेर्नुचर्य हुने ।<br>प्रनेतृप्रभूतं को बार्ल <u>भारताले</u> लवे पूक्क                                        | ٧                       |
| मुख्यक्षे वां शिक्त्यं पर्वे व्यं बहुत्तिकृता ।<br>ग्रोमानु इत विक्रांसच् चत्र सम्बन्धि पूर्ववय                                                          | ٧[٤]                    |
| वर्षापेभीः सुसम्बेत् । राजांतुः धर्मितावितः ।<br>विषु स प्रेप्पतः भ्रिवतः व्हीद्वर्मीत् वार्तनः                                                          | દ લાઇ                   |
|                                                                                                                                                          |                         |

O

अम्बावतीं सीमावती मूर्जर्यन्तीमुद्रिजसम् । आवित्ति सर्वा ओर्षधी गुम्मा अप्रिष्टतीतये उच्छुप्पा ओपेथीना गावी गोप्ठादिवेरते । धन सनिष्यन्तीना मात्मान तर्व पुरुष 4 इप्कृतिनाम वो माता ऽथो यूय स्य निष्कृती । सीराः पंतुत्रिणीं. स्थ<u>न</u> यदामयं<u>ति</u> निष्कृंथ अति विश्वां परिष्ठा स्तेन ईव वजर्मकमुः । ओपंधी प्राचुंच्यवु र्यत् कि चं तुन्<u>योर्</u>ड रपं १०[९] यर्दिमा <u>व</u>ाजर्य<u>ञ्चहः मोर्पधीर्हस्त</u> आदृधे । <u>आ</u>त्मा यक्ष्मंन्य नञ्यति पुरा जीव्गृभी यथा ११ यस्यीपधी प्रसर्प्या द्वीमङ्ग पर्यप्पर । ततो यक्ष्म वि वाधध्व द्वांशे मध्यमुक्तीरिव <u>सा</u>क यक<u>्ष्म</u> प्र पंतु चोर्पण किकिदीविना । <u>मा</u>क वार्तस<u>्य</u> धाज्यां <u>सा</u>क नंश्य <u>नि</u>हाकया ?3 अन्या वी अन्यामव त्वन्यान्यस्या उपांवत । नाः सवीः सविदाना इव <u>मे</u> प्रावे<u>ता</u> वर्चः 98 या' <u>फ</u>लि<u>नी</u>यां अं<u>फ</u>ला अंपुष्पा याश्चं पुष्पिणीं गृहस्पतिंपसृ<u>ता</u> स्ता ने। मु<u>श्</u>चन्त्वहंस १५ [१०] मुखन्तुं मा शपुष्या<u>र्श्व</u> द्थी वर्षण्यादुत । अथो यमस्य पट्टीशात सर्वस्मादेवकिल्बिपात् <u>अव</u>पतेन्तीरवदन् विव ओर्षधयुम्परिं। य <u>जीवमुक्षवामहै</u> न स रिष्पाति पूर्वव 20 या ओपंधी सोर्मराज्ञी र्बुद्धी शतबिंचक्षणाः। तासा त्वर्मस्युत्तमा र कामांय श हुदे 76 या ओर्<u>षधी</u> सोर्मरा<u>जी</u> विष्ठिता पृथिवीमनु । बृहस्पतिंप्रस्ता अस्यै स दंत्त वीर्यम् 20 मा वो रिपत् खनिता यस्मै चाह खनीमि व. । द्विपञ्चतुष्पवृस्माकु सर्वेमस्त्वनातुरम् याश्चेद्मुपज्ञुण्वन्ति याश्चे दूर परागता । सर्वी सगत्ये वीरुधो उन्ये स देत्त वीर्यम् 25 ओर्पध्य स वेदन्ते सोमेन सुद्द राज्ञा । यस्मै कुणोति बाह्यण स्त राजन् पारयामसि २२ त्वमुत्तमास्योपधे तर्व वृक्षा उपस्तय । उपेन्तिरस्तु <u>सो \$</u> इस्माक् यो अस्माँ अ<u>भि</u>दासीत

(%)

२२ आर्थियेणा देवापि (सृष्टिकाम ) । देवा । त्रिष्टुप् ।

बृहेस्पते प्रति मे वेवर्तामिहि <u>मित्रो वा</u> यद्दर<u>्रुणो</u> वार्सि पुषा । आदिरयेवी यद्वसीभिम्हत्वान् त्स पूर्जन्य शतनवे वृषाय

(8830)

२३[११](११९)

[in the War of the t कलोहराक्षाद्वसार, ११] fott 1 आ देश दूरा अञ्चित्रधिकिताल् । लाईवार्य अभि मार्मनप्परः। महीचीन' वित मामा वंदुल्ल्य वर्षामि वे सुक्तीं वार्यमासन् मुक्ते पहि पुम्तु वार्चमासन् वृद्देश्यत अन्धीवार्मित्राम् । पर्या कृष्यि शतनब बनाव विशे हुन्या मर्चुनी आ विवेश भा नां प्रप्ता वर्षुमन्तो विमुक्तिय न्त्रं देशकिरथं सक्तिय । नि बीद हामसूत्रधा पंजस्य हेवान् इंदापे हरियां धपर्य अप्राच्योजा होत्रपृपिर्श्वरीष्ट्र वृत्रार्थ्वयसूत्रति विक्रित्यान् । स उत्तरमान्दरं अमूह मुने द्विका अंगुम्बूको अभि सुरिमन लोनुहे सन्दुर्चरस्मि सार्थ हेवसिर्मिता समितन् । દ (ક્ષ્ય) ता अंत्रवसान्तिकार्य सूच्या क्ष्यापिता वेर्षिता सुवित्वीचु क्षूबाप्तिः सर्तनव पुरोहितोः । द्वीकार्च वृतः कूपपुत्रवर्षितः । पुंत्रपूर्व वृत्त्रिवर्धि रर्पणो वृहस्पतिवांचेवस्मा जवन्त्रस् पं त्वां वृत्वापि शृह्याना श्रीतः आप्तिनेता र्मनुत्यः समृति । विश्वीमिर्वरंगुमधानामः य कुनंत्र्यसीरया कृष्ट्रिसन्तय मा पूर्व कर्वया ग्रीमिरोक्त स्वामीप्तरचे पुरुष्ट्रत विश्वी। मुद्द्यान्यभिष्यान्त्रस्य आ जो इत्रं पश्चितुर्धार्यं वाहि पुतान्यप्रे नवतिमंतु त्वे आहुंतुन्यविरवा तुद्धार्थः। रिविक्येस्य कुम्बं: ब्रुए पूर्वी विश्वा श्री वस्तिविश्वितो रिरिवि ł पुतान्यति मद्रति भुद्रश्चा सं व चंप्सु वृष्णु हम्मांव ज्ञायस । निहान प्रय केतुको रहपाला जन्मीलाम निति हेरेनु कवि 11 अन्न धार्चस्य वि बूची वि बूर्गहा अवामीत्रामपु रक्षांति सेच । 19 [13] (180) <u>ज</u>रमाग संतुम्भावता विका क्षा उर्ज भूका<u>त्रम</u>्यं तः सुन्देश (11) १ वर्धा वैच्याच्याः स्टब्स् विकृत्। अं<u>भि</u>पन्तिरक्ताचे विक्रिकान् पुंचुरमानं बाचे बांबुवर्णे । तकृत्वा शुक्रतामधिन्यय का तप्प रातु प्रवंता सुंदी स कि पूरा सिप्ना वटी साथं पूर्व धोर्किस्तुपुरवा संग्रह । ((111) स सर्वेद्धिमिः बस्त्रानी अंदय सानुर्न भूने नुसर्थस्य गुरुपः

| स वाज् यातार्पदुष्पवृा यन् त्स्वेर्पाता परि पदन सनिष्यन् ।                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| अनुवां यच्युतर्रुतस्य वेद्रो अञ्ज्ञिश्रहेवां अभि वर्षना भूत                   | <b>২</b>       |
| स <u>यहचोर</u> ्थंऽव <u>नी</u> र्गोप्चर्चा ऽऽ जुंहोति पधुन्याम् सिंसं ।       |                |
| अपानो यञ्च युज्यांसोऽर्था द्वोण्यश्वास ईरीत पूत वाः                           | R              |
| स <u>च्देमिर</u> शस्तवार् कस्वां हिट्यी गर्यमारेअवद्य आगीत ।                  |                |
| वृष्रस्यं मन्ये मिथुना विवेद्यी अर्त्रम्मीत्यारीद्यन्मुणायन                   | 4              |
| स इदासँ तुन्तिर्व पतिर्देन् पेळक्ष त्रिशीर्पाण दमन्यत ।                       |                |
| अस्य त्रितो न्वोजेसा वृधानो विषा वंग्रहमयीअग्रया हन्                          | ६ [१४]         |
| N 342 nd no.                                                                  |                |
| स बुद्धे <u>णे</u> मर्नुप अध्वे <u>सा</u> न आ साविषद्श <u>ीसानाय</u> शर्रम् । |                |
| स नृतिमा नहिपाऽस्मत सुजातः पुरोऽभिन्दहीन वस्युहत्ये                           | u              |
| सी अश्चियो न यर्वस उद्गन्यन् क्षयाय गातु विदन्नी अम्मे ।                      |                |
| उप यत् सीवृदिन्दु शरीरे श्येनोऽयोपाप्टिहन्ति वस्यून                           | C              |
| स वार्धतः शवसानेभिरस्य कुत्साय शुष्ण कृपणे परीदात्।                           |                |
| अर्थ कविर्मनयच्छस्यमान मत्क यो अस्य सनिनोत नृणाम्                             | \$             |
| अप द्शस्यन् नर्यंमिरस्य वृन्मो वृवेभिवंरुणो न मायी।                           |                |
| अयं क्नीनं ऋतुपा अंबे चामिमीतारक यश्चतुंन्पात्                                | १०             |
| अस्य स्तोमेमिरीञ्चित्र ऋजिन्वो व्युज द्रिपद्रपुमेण विवी ।                     |                |
| सुला यर्चजतो वीव्यद्धी पूर्व इयानी अमि वर्धसा मूत्                            | 8 8            |
| पुवा महो असुर वृक्षथीय वम्रकः पुद्धिकपं सर्पुदिन्त्रेम् ।                     |                |
| स इंगानः करित स्वुस्तिमस्मा इपुमुजै सुक्षिति विश्वमार्मा                      | १२ [१५] (११५३) |
| (003)                                                                         |                |

(१००) [ नयमोऽनुयाक ॥९॥ स्० १००-११२ ] १२ दुवस्युर्यान्वनः । विदेषे देवाः । जगती, १२ त्रिप्रुप् ।

इन्द्र हर्स मघवुन् त्वाबुदिद्भुज इह स्तुतः सैतुपा बोधि नो वृधे । देवेभिर्न स<u>वि</u>ता प्रावतु श्रुतः मा <u>सर्वतिति</u>मिर्विति वृणीमहे १ मर्राय सु भरत <u>भागमृ</u>त्विय प्र <u>वा</u>यवे <u>शक्ति कन्</u>त्रिदिष्टये । <u>गौरस्य</u> य पर्यतः <u>प</u>ीतिमन्तिश आ <u>सर्वतिति</u>मिर्दिति वृणीमहे २ (१३५५)

---

| कम्पान दय ५ र घर्] [भूट]                                                                                                                                       | [ do to, To las, do t  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| जा वो हेक संक्षित स्वतिस्त्र सं क्यूड्ते सर्वप्राताय सुन्द्रते ।<br>सभी देवान पेत्रीमूर्वन पा <u>त</u> ्रकान्त्र <u>सर्वर्शानिसर्विति कृ</u> षीमहे             | •                      |
| इन्हां <u>अ</u> स्से चुननो अस्तु हिम्बहा । रा <u>त्रा</u> सोमी तुनितस्यार्णतु नः ।<br>पर्यापया क्षित्रवितानि संदुषु या <u>सर्वतित्रितित्र</u> ्वित्र दुर्जन्ये | ¥                      |
| इन्हें प्रक्षेत्र सर्व <u>ता</u> पर्वर्षे <u>पूर्वस्थते धतप्तिस्थार्</u> ग्यः ।<br><u>ब</u> डो मक्ट ममेतिने क्रिता हि कृष्या <u>सर्वतिनिर्मित्ति ह</u> णीमके   | 4                      |
| इन्त्रंस्य मु सुईन्त्रं बन्धं स्वयः अप्रियंत्रे अधितः अप्रियः अप्रियः ।<br>स्वयःचे सुद्धिवश्चं चाकुरन्तेसः अतः त्वतातिवर्वर्वते वृज्यीमधः                      | €[84]                  |
| न का गुहाँ चक्रम भूरिं हुन्कृते आविष्याँ वसचा देनुहेर्छनम् ।<br>मार्फिमों देखा अर्जुतस्त वर्षन् या मुक्तिस्त्रियदिस्त्रीं हुन्नीमदे                            | u                      |
| अपामीचा समिता सांवित्रस्य । ज्यारीय इदयं तेषु स्वर्शयः<br>मात्रा पर्व मञ्जूषु स्वतं कृषः सः व्यवतोतिवादिति कृषीववे                                             | d                      |
| क्रभ्वों प्राची वस्रवाडम्यु <u>सार्ग्यः</u> वि <u>श्व</u> ः हेवाति सञ्ज्यप्रेयेत ।<br>त वो पुषः चेतिना प्रावृप्रवाचः आ सर्वतानिवर्दिते वृत्योग्यहे             | •                      |
| क्रजे पान्ने पान्ने पीर्च अचन अनुसन्त पाः सन्ति कासं सुक्रेणे ।<br>पुत्रुच तुल्यां अस्तु सन्त्रां सा सुक्तांत्रिवर्षिति कृषीक्रके                              | ₹                      |
| क्तनुवाची जनिता सम्बेतामण अन्य ब्रह्मद्वा प्रयोतः श्रुपार्थताम् ।<br>पूर्वमूर्थादृष्यं यस्यं श्विसत्तुः या गुर्वतश्चिवाद्दितं कृषीयद्व                         | **                     |
| जिन्नले सामुः केनुषा अंधिन्दिः सन्ति शृश्यं अपनिया अर्थन्यः'<br>र्गान्द्रण राज्यं कथ भा ताः स्तुर्मृतंति वर्षते शुक्तुः                                        | 16 [10]140             |
| (११)<br>पुत्र नीलः विश्ववद्याः श्रान्तिकाः कः विदुष् ४.६ तानवीः प                                                                                              | एडत्ये १, ११ जलमे ।    |
| उपूर्णको मन्त्रेनः ननापुः समुधितिरुवं पुत्रुतः सर्गीकाः ।<br>पुश्चिकमुधिनुषरं च पूर्वः स्तिम्होदुनाऽरोतुः सि द्वावं वा                                         | ť                      |
| सम्बा प्रेन्तुः के जिप्त आ संनुष्तुं वार्यवरिम्वयंकी कृतुः जन् ।<br>इस्कृत्यसम्बन्धारं कृतुः व वार्क वृत्ते व विवता सम्रायः                                    | ę ( <del>(((ы)</del> ) |
| ***                                                                                                                                                            |                        |

| ३     |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 8     |                                     |
|       |                                     |
| 4     |                                     |
| ६ [१८ | ]                                   |
|       |                                     |
| v     |                                     |
|       |                                     |
| c     |                                     |
|       |                                     |
| 3     |                                     |
|       |                                     |
| १०    |                                     |
|       |                                     |
| 88    |                                     |
|       |                                     |
| १२[१० | ડુ](११૭૭)                           |
|       |                                     |
| 1     |                                     |
|       |                                     |
| ?     |                                     |
|       |                                     |
| २     |                                     |
|       |                                     |
| 3     | (११८०)                              |
|       | ४<br>५<br>६ [१८<br>७<br>१०<br>१२[१९ |

[# १ **६**१%\* [ Fe] क्रमेंद्रा कर्य कर्य हैं। प्रमा स्वयंत्रिक्षकर्त्वाचाः कृष्टं स्व तृंश्वाभियातियेति । त्र मुख्यमारि वर्ष कृष्यमाना उद्विरं बुद्ध क्षेत्रपुत्र सिर्वासन् म्पेक्षम्पसूपक्तं एत् प्रमंहरुत् सूत्रमे अभ्ये जुन्ने । ч तेन सूर्मन सुननंद सुन्धं गाडी ब्राह्मः प्रदर्ग नियाप प्रकृति गुप्तमो पुरम मानी वर्षावर्षीय सार्विशस्य हेसी । <[₹] इवंकुंक्तस्य इक्तः मुझनेतः श्राच्यन्ति जा श्रिप्पदां मुद्रसामीत् द्भत मुभिमुन्देद्द्रसम्ब हिद्राः नुपांकुनुन्वंसंगुजन् दिस्संन् । इन्द्र उन्देश प्रतिमान्यांना मध्यत प्रयोभिः क्रम्मान् मुक्तबंदरूक्यंचरतः चयुरीः बंदबान्तं कृत्यंक्रहंमानः । ć करनार्ति कृतकन् बृद्धे कर्याय गाः पंत्यद्वामध्यविशेरवस हमें से पेरव कुमारद पुष्टी काप्योंचा कर्ण हुमुखे शर्मामध् । धन कियार्थ झराबेर सहस्रे गण्डी मुझ्कः यूनमार्थ्य आर अथा को निर्माल्या र्यस्त्रं ये पुजानित तम्बा न्यांपयन्ति । ŧ मास्त्रे तुन्ते मानुकमा मर स्पूर्वरो बूरो बंदवि पुविदेशव प्रिपुक्तेब पश्चित्रधंबाद्वर् पीव्यांका कुलंक्रेयन निवान् । 15 प्येत्वा चित्रका ज्येम नुबद्धा सिर्वेदक्षा शासम् ल विश्वेद्य जातु असुरिन्त्राष्ट्रि वर्सुवः । 29 [91]ktist बुद्ध पद्मार्जि कृषेना क्रिपांतारी श्रोबुद्धन पर्विका पुत्रा (11) देव नेन्द्री इम्स्टिन्सः। इन्द्रः व ब्रह्मसम्बन्धः देव बन्दाः देवी देवे सब्दोरं वा विषुष्टः देव समुद्रद्रि शासुः प्रिक्यना हुनुमी न शीमा चनातुना क्षीर्मणव्यवेष्टीनाव् । पुरुष्पंत्राधनित्रिय एकप्रीयः भूते रेल्पं अञ्चल शासनित्रहे मुक्तप्रकातिक्षिणे किञ्जूनां भुष्युक्तनं भूष्युक्तं । तारिज्यंक जयन तत नीहरते. पुष्टी तर हर्युहरतेल हुच्यां P स हर्षुहर्मः स निवृद्धिर्वित्रंग्री अंग्रेस्ट्रा स बुधु हम्म् गुम्बेने । पुनुपादित् बांबयः बांबुप्रपर्ती - यर्थन्ता वार्तिहरू क्रिका क्रिका

| वृहस्पते परि वीया रथेन रक्षोहामित्रौ अपुवाधमानः ।                                                                        | v             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <u>पमञ्जनसेनोः प्रमुणो युधा जयं ऋस्मार्कमेध्यविता रथोनाम्<br/>बलविज्ञाय स्थविरः प्रवीरं सहस्वान् वाजी सहमान चुग्रः ।</u> | 8             |
| अभिर्विरो अभिसंत्वा सहोजा जर्त्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित                                                                 | U             |
| गोञ्जमिवं गोविवु वर्जनाहु जर्यन्तुमर्ज्यं प्रमुणन्तुमोर्जसा ।                                                            |               |
| इम संजाता अने धीरपध्व मिन्द्र सखायो अनु म रंमध्वम्                                                                       | ६° [२२]       |
| अमि गोत्राणि सहसा गाहंमाना ऽनुयो वीरः शतमन्युरिन्दः ।                                                                    |               |
| वस्यवनः पृतनापाळपुष्यो े ऽस्माकः सेना अवतु प्रयुक्त                                                                      | v             |
| रन्त्रे आसां नेता बृहस्पति वृक्षिणा यद्याः पुर एतु मोर्मः ।                                                              |               |
| वैवसेनानामिमअतीना जर्यन्तीनां मुक्तीं युन्वयम्                                                                           | ¢             |
| रन्त्रस्य वृष्णो वर्षणस्य राज्ञे आवित्याना मुरुता शर्ध द्वयम् ।                                                          | •             |
| <u>मुहामेनसां भुवनच्यवानां</u> घोषों वृवाना जर्य <u>ता</u> मुर्वस्थात                                                    | 8             |
| उर्वर्षय मघवन्नायुं <u>चान्युत् सत्वना माम</u> का <u>नां</u> मनाँसि ।                                                    |               |
| जर्दृबह्म् वाजिना वाजिना न्युद्रथाना जयंता यन्तु वापीः                                                                   | १०            |
| जस्माक्तिमन्त्र. समृतिषु ध्वजे <u>ष्यस्मार</u> ्ग या इपंतुस्ता जंयन्तु ।                                                 |               |
| अस्माकं धीरा उत्तरे मव नवस्मा उ देवा अवता हवेपु                                                                          | ११            |
| अमीपाँ चित्त प्रतिल्लोमयेन्ती गृहाजाङ्गोन्यप्ये प्रेहि ।                                                                 |               |
| अमि प्रेष्टि निर्वेह हृत्सु शोके रन्धनामित्रास्तर्ममा सचन्ताम                                                            | १२            |
| पे <u>ता</u> जर्यता नर् इन्द्री यु <sup>.</sup> ठाम युच्छतु ।                                                            |               |
| <u>ख</u> मा र्यः सन्तु <u>बा</u> हवीं ऽनाधृष्या यथासंथ                                                                   | १६ [२३](१२०१) |
| ( 508 )                                                                                                                  |               |
| >> 0                                                                                                                     |               |

११ अष्टको वैद्यामित्रः । इन्द्र । त्रिप्टुप् ।
असांवि सोर्मः पुरुहूत तुम्य हरिंग्यां युद्यमुणं याहि तूर्यम् ।
तुम्य गिग्ने विश्रवीरा इयाना वंधन्विर इन्द्र पिर्मा सुतस्यं १
अस्पु भूतस्यं हरिवः पिष्रेह नृभिः सुतस्यं ज्ञठर पृणस्य ।
मिमिह्यर्यमद्र्य इन्द्र तुम्य तेमिर्वर्धस्य मर्वमुक्थवाहः २
श्रोमा पीतिं वृष्णं इयर्मि सुत्यां प्रये सुतस्यं हर्यम्य तुम्यम् ।
इन्द्र भेनीमिन्छि माव्यस्य धीमिर्विश्वामिः शब्यां गृणानः ३ (११०५)

| "वालेपः।अन्द्रं ५ रण्] [ete]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (mitor 1 hart                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| क्रती संबेद्धमार्च देशिंद्ध वया द्वारात क्रांसत्र बाराकाः ।<br>प्रयापितः वर्त्ता देशेच तत्वपूर्णस्यते स्वयापातीकः<br>वर्षीतिपाद दर्शन्य दुष्याः योद्धस्यये पृष्टक्यो अर्थानः ।<br>अर्थिकादृति क्रिले दर्शनाः स्तोतारं द्वान तर्व नुकृतिपाः                                                                                                                                                | A [4A]                                                                       |
| वयु म्ह्यांनि इरिष्यु वरित्यु कोलंस्य पादि प्रीतर्थ सुतस्यं ।<br>इन्त्रं त्या उत्तर सर्वत्यस्थानम् पुरस्यौ अस्वत्यस्य पश्चेतः<br>प्रवर्धनानमधिनाद्वी पुरस्यो जनवाने स्मृतिस्य ।<br>उपं पुरस्तु रिप्ते अपंतितु स्थान्य अद्वितु पंत्रस्य                                                                                                                                                    | 4                                                                            |
| प्रभाग पुरान प्रतिकार समुद्धाः चार्मि सिन्दुमार दाना पुर्मिन ।<br>समृति प्रोत्पा नवं च वसंती प्रवेशस्य पार्त्त अनुव च विस्तः<br>अपा ज्वारिनिकंत्रेत्रस्योः ऽत्योगास्त्राचि हेन सर्वतः                                                                                                                                                                                                     | خ                                                                            |
| वीरवयः क्यारियाः यस्ति च्यापि वस्ति प्रस्तार्थः व्यवस्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                            |
| सानियहुमार्गुक्षांषु होते न्याह सम्बद्ध पूर्णना अधिविद्यः<br>पूर्ण द्वेषम सम्बद्धांस्थानम् अधिकतः यदे पूर्वतं वार्यकातो ।<br>सुन्यसंप्राप्तृत्वं प्रवत्नः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः स                                                                                                                                               | i δ [&ν] (πιη<br>i                                                           |
| (१००) ११ चेतानी प्रतिक हानियों या एए।। शिल्प (१००मी घः १ ० तरे प्रता की लाग्ने हर्षण अर्थ श्वास नेह्या। भीचे पूर्व प्रतास ही पत्रचे तुक्ता निर्मता वै प्रतास की प्रतास पत्री का प्रति<br>अप व्यक्ति की प्रतास की जो है। प्रतास की प्रतिकार पुत्रे कर्युक्त<br>अपाधीर्थाल की व्यक्ति वर्षण्या । प्रतिकार प्रतिकार व्यक्ति । प्रतास की प्रतिकार व्यक्ति । प्रतास की प्रतिकार व्यक्ति वाल्या | नि १<br>तिक्र वृद्धिय १<br>तिविधीनाम् १<br>१९ सम्बो ४<br>शिक्षिमित्स् ५ [१६] |
| पार्लाक्ष्योतां कुन्वेशि च्हानश्च बहुः बच्चा । अपूर्व ब्रह्मीयस्त्रीतं<br>ची च्यांक सुचरांत्र इत्यंत्रे विद्येश्वते विदेशतः । अर्थनानुस्त्यं<br>अर्थ तो पुनिता विश्वा चूचा स्पेत्राचुर्यः । अर्थना पुत्र बच्चान्यार्थः<br>इत्यां का तो हेनिती प्रचारत्यं पूर्वं वर्धतः । अञ्चले वर्षायत्ते ।                                                                                              | तेमर=ट ७<br>≏े <                                                             |

| क्रम्याम् ८ म. ६.९ २] [श्रः]                                                                                                                      | [## t    | G Marier 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| (605)                                                                                                                                             |          |            |
| ११ विध्य व्यक्तित्याः, वृद्धिया वाजासम्बद्धाः । वृद्धियाः इतिस्थ<br>निष्कृतः ॥ समस्यो।                                                            | श्वाचं व | 1          |
| जाविरंपुरम्मि वार्वोजनेता विन्यं जीवं तर्यक्री तिरंतीयि ।<br>सम्बद्धाः व्योक्तिः क्षित्रसिर्वेत्वसार्याः हृतः कन्ता वृक्तिभाषा अवर्ति             | 1        |            |
| प्रका निर्वि वृद्धिनासन्तरं अस्युः चे अंन्युदाः सङ्घ तं सूर्वेण ।<br>ब्रिप्टपुदा अंनुसून्तं यंजनते वासान्ताः तांस व तिंतन्तु न्यार्डः             | •        |            |
| देवी पूर्तिदेशिया देवपुरुषा न चंत्रारिक्यां मुद्धि ते पूजनितं ।<br>अन्य नदः वर्षनदक्षियातो जन्यमिया अदर्थं पूजनित                                 |          |            |
| सुरावारं जायुक्तकं स्वारंदर्व प्रायसंत्रको स्वाम वंद्रावे प्रवि ।<br>वे प्रवासि म स पर्यासिक संग्रवे स वृद्धियां बुद्धवे त्रवासंतर्थः             | ¥        |            |
| इप्रियाचान् पञ्जमे दूर पंछे वृक्षिण्यसान् वाञ्चणीणमेति ।<br>तञ्जब मेन्त्रे पृपक्षि जर्मातो यः मेन्द्रमो दक्षिणामाञ्जिबार्व                        | ч        | [9]        |
| नक्षेत्र कहि तसुं ह्यानंबाहुः यहन्तं वाहगार्श्वन्यसार्वत् ।<br>स मुक्तन्तं तन्त्र वेद हितो । य पंप्रयो दक्तिनता प्रथमं                            | 4        |            |
| वक्तिमान्त्रे वस्तिन्त्रा गां वंदाति । वस्तिमा त्राव्यकृत पश्चितंत्रवस् ।<br>दक्तिमान्त्रे चन्तु वो मं अस्ता । वसिन्त्रो वर्ते कृत्युते विज्ञानम् | u        |            |
| व सीचा बेबुर्व स्थापीयुर्ज्य रिप्यान्ति व व्येवन्ते ह सोजाः ।<br>इदं परिष्यं सुवेतं स्वेधी तथ वर्षे वृक्षिकस्या वृद्यानि                          | c        |            |
| मोजा जिन्दुः बृहर्षि पानिकारं भोजा जिन्दुईर्ज्≥ पा सुवासाः ।<br>भोजा जिन्दुरस्त्रपर्व सुरोपा भोजा जिन्दुर्वे क्र्युताः प्रवस्ति                   | - 5      |            |
| भुज्ञामाश्च तं वृज्ञमनुष्ठः भुज्ञान्त्रे सुर्व्यातः ।<br>मोजञ्चरं पृत्रुवित्रीषु वस्तुः परिष्कृतं दशक्कतेन व्रिध्यः                               | *        |            |
| न्रोजनन्तरं नृष्युवारं स्वस्थिः लुद्धवृशे करि वृद्धिंजायः ।<br>मुक्ति वृंदासाडवत्। मापुः मुक्तिः सर्वृत्तसम्बद्धिः वृद्धती                        | 7.5      | [v] (tri   |

(506)

# ११ पणयोऽसुराः। सरमा देवता। २, ४, ६, ८, १०-११ सम्मा देवशुनी ऋषिका। पणयो देवना। त्रिष्ट्रप ।

| किमिच्छन्ती सरमा पेटमानड् दूरे हाध्या जगुरि पराचै ।                                           |     |     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| कास्मेहिति. का परितक्रम्यासीत कुथ रुसार्या अतर पर्यांसि                                       | 8   |     |        |
| रन्द्रस्य दुतीरि <u>षि</u> ता चरामि मह इच्छन्ती पणयो निधीन् व ।                               | -   |     |        |
| अतिष्कवे मियसा तन्ने आवृत तथा रसाया अतर पयासि                                                 | 3   |     |        |
| कीटक्टिन्द्रं सरमे का हं <u>श</u> ीका यस्येद दूतीग्संर पराकात।                                | •   |     |        |
| आ च गच्छान्मिचमेना व <u>धा</u> मा <u>प्रश्</u> वा ग <u>वां</u> गोर्पतिनों भवाति               | 3   |     |        |
|                                                                                               | 4   |     |        |
| नाह त चेंदू दम्य दम्त स यम्येद दूतीरसर पराकात ।                                               |     |     |        |
| न त गृहन्ति सुवती ग <u>मी</u> रा हुता इन्द्रेण पणय' शयध्वे                                    | 8   |     |        |
| इमा गार्व. सर्भे या ऐच्छः परि विवो अन्तान् सुमग्रे पर्तन्ती ।                                 |     |     |        |
| कस्तं ए <u>ना</u> अर्व सृ <u>जा</u> द्युंध्व्यु तास्माक् मार्युधा मन्ति <u>ति</u> ग्मा        | 4   | [4] |        |
|                                                                                               |     |     |        |
| असेन्या वं: पणयो वचास्य निगृज्यास्तुन्वं: सन्तु पापी'।                                        |     |     |        |
| अर्थृष्टो व एतुवा अस्तु पन्था वृह्स्पतिर्व उमुया न मृंळात                                     | Ę   |     |        |
| अप निधि संरमे अदिवृधनो गोमिरश्वेमिर्वसुभिन्धुं ए ।                                            |     |     |        |
| रक्षन्ति त पुणयो ये भुगीपा रेक्ने पुदमलेकमा जंगन्थ                                            | v   |     |        |
| पह गं <u>मञ्</u> चर्य <u>यः</u> सोमेशिता <u>अ</u> यास <u>्यो</u> अद्गिर <u>सो</u> नर्वग्वाः । |     |     |        |
| त पुतमूर्वं वि भंजन्त गीना मध्येतद्वर्चं पुणयो वमुन्नित                                       | c   |     |        |
| पुषा चु त्व संरम आजुगन्थु प्रबाधिता सहंसा दैव्येन ।                                           |     |     |        |
| स्वर्सार त्वा कृणवे मा पुनं <u>र्गा</u> अर्प ते गवा सुभगे भजाम                                | ٩   |     |        |
| नाह वेंद् भ्रातृत्व नो स्वंसुत्व मिन्द्रों विदुर्राङ्गरमश्च धोरा ।                            | •   |     |        |
| गोकामा मे अच्छद्यन् यदाय मपात इत पणयो वरीय.                                                   | १०  |     |        |
| दूरमित पणयो वरीय उदावों यन्तु मिनुतीर्क्तने ।                                                 | , - |     |        |
| पुरुपतियां अविन्विन्त्रियं सोमो प्रायीण ऋषयश्च विष्री                                         | 99  | Γe٦ | 4.     |
|                                                                                               | 11  | [4] | (११५७) |
|                                                                                               |     |     |        |

| क्रम्पर्शास <b>्ट</b> संदर्भ ] (काहे]                                                                                                                                                                          | [#etes                                                  | ***        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| (105)                                                                                                                                                                                                          | to a merger !                                           |            |
| <ul> <li>भूग्रामेकवाचा अभग कर्णनाथा था। निभा १४का । निभापः,</li> </ul>                                                                                                                                         | 4-0-5-0                                                 |            |
| गंडनक् नम्मा नेपाकितिक्व उन्देशकः सङ्गिता नोत्तरिक्यं ।<br>बीक्यत्रकारं द्रमा नेपोस् राजां देवीः पंत्रमुका ज्ञतेन                                                                                              | ŧ                                                       |            |
| साञ्चा राज्यो मध्यमा बीहाजाचा पुरस् शाचेच्य्रस्त्रृज्ञीचीयमानाः ।<br>अन्यतिमा वर्षेच्या शिक्ष भौती-चृतिहर्मेन्यं इत्स्यपुरस्य निमाच<br>इत्स्यतिच प्राप्तां आधिरेत्या महामापेवसिक्षे चेक्स्याच्यः ।             | 8                                                       |            |
| केवा तयस्त्राप्तस्याः अक्ष्याप्तस्याः अक्ष्याप्ताः ।<br>अक्ष्याप्ताः स्था प्रस्य तयाः स्था स्था स्था स्था स्थाप्ताः ।<br>क्ष्या तयस्त्राप्ताः स्थाप्ताः स्थाप्ताः स्थाप्ताः ।                                  | 1                                                       |            |
| भीमा जाना बोह्यप्रस्पोर्वनीया   हुनौ र्वाति पहने व्यामन्<br><u>बह्यपारी</u> चंदति वेनिदृष्टिया   हुनौ र्वाति पहने व्यामन्<br>बह्यपारी चंदति वेनिदृष्टिया   हुन्यमा मनुस्तेत्रवहोत् ।                           | ٧                                                       |            |
| त्रक्षात्राच्याच्यां विश्वपृद्धकृत्याः साम्यं सीतां जुद्धाः न देवम<br>पूर्वदे स्वा संदद्धः पूर्णसंतृत्यां द्वतः।                                                                                               | ч                                                       |            |
| राजांतः सर्व केञ्चानः जीवानायो प्रवेदेनः                                                                                                                                                                       | 4                                                       |            |
| पुत्रसंबं बहाजार्थः कृत्सी दृष्टिविक्रियेत्वर ।<br>कार्ने पृक्तिया सम्बन्धार्थः वस्त्रपत्र्यायने                                                                                                               | • (                                                     | [w] (tigs) |
| <b>!!</b> >                                                                                                                                                                                                    |                                                         |            |
| ११ अव्यक्तिकार्यन्यः अव्यक्तिकार्यः १ । अव्यक्तिकाः १ १ एवाः वर्षः<br>१ इत्यः १ वर्षः, ५ वेर्षात्रेरः, १ वरण्यानव्यः, ७ वेर्षाः द्वेतारी स<br>वरण्यान्यान्यस्थानस्यः, १ त्याः १ च्यवस्थाः, ११ च्यासकरः         | विश्वेष्ठक्रिके प्<br>वेशक्षि द विश्व<br>स्ट }। विश्वप् | S Sames    |
| सर्विद्धाः <u>स्थ्यः सङ्गीत पुणेले । पूर्वा नेत्राल्</u> पंजनित कारकेन् ।<br>असः भू वर्षा निकस्यस्थितिकान् । स्ने इतः सुनितिन्न कर्वताः                                                                        | \$                                                      |            |
| सर्थनपात प्रम कुरान्त्र पातान्त् यक्ष्यां समुक्रमण्डेक्य सुनिद्धः ।<br>सम्मानि पुरिस्तुन प्रक्रमण्डन् स्त्रेताः च कुनुद्वापन्तरे स्टे<br>स्टानुक्रान्ति (क्षण्डां स्टानुक्रमणः ८८ चोक्को क्रुनित्रीः सुनोतिः । | ę                                                       |            |
| र्ख देवाजांकति यह होता । स पंजान बद्धीतितो कर्जीपान्                                                                                                                                                           |                                                         |            |
| मुचीने वृद्धिः पृत्तिस्यं पृत्तिष्यः वस्तारंत्यसः चून्यने अक्षे आद्रोम् ।<br>व्यं काल क्षेत्रके करिने क्षणाने नार्विने न्युमस्                                                                                 | ¥                                                       | (He        |

महीं चिद् द्यामातनात् सूर्यण

वर्षेषु हि हृंब्रहा वृत्रमस्तुः ग्रेवंबस्य श्रूर्शुवानस्य <u>मायाः ।</u> वि पृष्णो असे प्रयुता जेष्ट्रस्याः ऽर्धामयो मधवन् <u>वाह्</u>याः [१०]

(13<1)

Ę

व्यचेस्वतीरुर्<u>वि</u>या वि श्रंयन्ता पतिं म्यो न जर्नपु. शुम्ममानाः । वेषींद्वारी बृहतीर्षिभ्वमिन्वा वृवेभ्यो भवत सुपायुणाः [2] आ सुप्वर्यन्ती यज्ञते उपकि उपासानका सद्ता नि योनी । वि्वये योषेणे चृहती सूंठ्वमे अधि श्रियं शुक्रपिश द्धानि ξ वैद्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिर्माना युज्ञ मनुषो यर्जध्ये । <u>प्रचोदर्यन्ता विद्थेषु कारू प्राचीन ज्योतिः प्रदिशां द्रिशन्तां</u> v आ नो यज्ञ भारं<u>ती</u> तूर्य<u>मे</u> त्विळा मनुष्वितृह चेतर्यन्ती । तिस्रो देवीर्धार्हरेदं स्योन सर्रस्वती स्वर्पसः सदन्तु 4 प इमे चार्वा<u>पृथ</u>िवी जिन्नी <u>क</u>पैरिप<u>श</u>द्भवनानि विश्वा । तम्य होतरि<u>षि</u>तो यजीयान् वेव त्वष्टरिमिह यक्षि <u>षि</u>द्वान <u> उपार्वमृज</u> त्मन्या स<u>म</u>ञ्जन् कृवा<u>नां</u> पार्थ ऋतुथा ह्वीपि । वनस्पतिं शमिता देवो अग्निः स्वदंन्तु हुव्य मधुना यूतेन 80 सयो जातो व्यमिमीत यज्ञ मुमिर्वेचानीमभवत् पुरोगा । अस्य होतुं, मुद्दिश्यृतस्यं वाचि म्वाहोकृत हुविभ्दन्तु द्वाः ?? [9] (2004) 121 १० वेस्रपाऽप्राव्ह्य । इन्द्र । त्रिप्टुप् । यथायथा मृतयुः सन्ति नृणाम् । मर्नीपि<u>णः</u> प्र भेरध्व म<u>नी</u>पा इन्द्रं सुत्येरांयामा कृतेमिः स हि ब्रीरे िर्मवणुस्युर्विदानः ? <u>अतस्य</u> हि सर्दसो <u>धी</u>तिर<u>द्यी</u>न स गाँष्टेंचो वृंपुमो गोमिरानट् । महान्ति चित स विंग्याचा रजासि उर्वतिष्ठत् तिविषेणा स्वेण 7 रन्द्रः कि<u>ल</u> भृत्या <u>अ</u>स्य वे<u>द</u> स हि जिप्णु पंथिकृत स्यांय । पतिर्दिवः संनुजा अर्थतीतः आन्मेनां कृण्वन्नच्यू<u>तो</u> भुवुद्रो ε इन्द्रों मुद्रा महुतो अंर्णुवस्यं वतामिनाविद्विरोमिर्गृणानः। पुरुषि चिन्नि तताना रजासि कृषारु यो धुरुणं सुत्यताता ß विश्व वेदु मवंना हन्ति शुष्णंम् । इन्द्रो द्विव. र्<u>रति</u>मान <u>पृथि</u>ष्या

वास्कर्भ चित कर्मनेन स्कर्भीयान

| मानोहाः मन्द्रनं ६ व । १३ व   [चंद्रः]                                                                                                          | I april per per a company |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| बर्चना पहुंच्याः सूचित्रः चित्रामंत्य केल्या गर्मनिक्त्यः ।<br>आ प्रमानेत्रं वृद्धेने मुनो सः पुनर्युनो नर्वित्याः मुन्देन                      | v                         |
| हुरे किन्ने बच्चमा अंग्युराताः मिर्म्यस्य या बेसम त्रमूराची ।<br>के स्मिन्नी के कृत महितः मानु गर्य के वा नुजयनी                                | <b>હ</b>                  |
| तुन्यः सिन्पुरिक्षेताः नामकुत्तौः नामिकुताः य निवित्ते अर्थते ।<br>सुन्धानाया द्वत वा सुनुत्रे अर्थेका न रेक्क्ने निर्तिकाः                     | •                         |
| त्त्रवीचीः सिन्धुंनुस्नीरिवायनः स्तुकारन्त्राः कांग्नितः पूर्विदर्वशायः ।<br>अस्तुका ते पार्षिका वर्षाः न्युक्ते प्रानुः नृतुकां वस्त्र पूर्वीः | i [11] (mr)               |
| (111)                                                                                                                                           |                           |
| १ वैदास वन्त्रत्वोत्त्वा स्टाः विश्वर्                                                                                                          |                           |
| हमा विने प्रतिकार्य सुनास्यं यातःत्राचनन्तु हि पूर्ववीतिः ।<br>वर्षस्य हम्मवि <u>बार् सार्व् पुर</u> ुक्येभिते <u>गीर्यात</u> े व संवास         | ŧ                         |
| यस्त्रे रक्षो कर्मता वदीता नेश्व तर्व श्रोक्टरेकीय वाहि ।<br>युक्ता ते हरेषु: प प्रेकना विद्याली वृदिकिर्वानान                                  | 8                         |
| इस्टिक्स वर्षेत्र कृषिस्य वर्षे कृषेस्त्रज्ञं स्वर्शवस्य ।<br>अस्मार्मिरिक्ष बर्खिमिर्जुनुकः संबीचुम्मे महिपस्या निवर्ध                         | 1                         |
| प्तम् भागः सं वाहिवानं सर्वा न्यून मुझी राष्ट्री वाहिविकासः।<br>स्वोत्तः का इपिनिरिष्यः पुषेतः विवेतिवाहि विस्माहनपर्यः                         | ¥                         |
| परम् राज्येत पश्चिमें होना सार्यु जनसङ्ख्या रण्यो मुख्ये ।<br>ब हे पुरिष्टि सर्विपीनिवर्ति   ब हे अवृति कुन होना क्रेस्टे                       | 4 [19]                    |
| प्तं ने वार्ष्व सर्वेदवरित्ता रिन्ता सेन्यंत्रना संतकतो ।<br>पूर्व जोपनो नीपुरस्य नम्या ये दिन्त सर्वेदिवर्वेतिन कृताः                          | •                         |
| वि हि त्यार्थिन्त्र पुत्रका अमान्यः क्षित्रज्ञेततो मृत्यु श्ववेन्ते ।<br>साम्याके ते सर्वुरुकमात्री स्था श्रृंतुनसार्वत्या तेर्तुं हुवं         | u .                       |
| व में इपस् पूर्व्याचि व कृते श्रीकां वांचे बच्चमा कूमार्थे ।<br>वृत्तीमक्षेत्रस्थकाचे भाई वृत्तेपुर्वाकेकुणुर्वकच्छे कार्य                      | « (IMB)                   |

नि पु सींद् गणपते गुणेपु त्वामीहुर्विर्धतम क<u>बी</u>नाम् । न <u>ऋते</u> त्वत क्रियते किं <u>चनारे महामक</u>ें मेघव<u>श्चित्रमेच ९ अमिस्या नी मघवुन् नार्धमानान् त्सस्रे <u>बो</u>धि वेसुपते सस्तीनाम् । रणे कृधि रणकृत् सत्यशुष्मा ऽर्मक्ते <u>वि</u>दा मेत्रा गुये अस्मान १० [१६](१९९५)</u>

> (११३) [वदामोऽन्तवाकः ॥१०॥ स्० ११३-१२८] १० वैक्तपः शतमभेवन । इन्द्रः । जगती, १० ब्रिपुप् ।

तमस्य द्यावापृथिवी सचेतसा विश्वेभिर्देवरन् शुष्ममावताम् । पदेत् कुण्वानो मंहिमानमिन्तियं पीत्वी सोर्मस्य कर्तुमाँ अवर्धत ₹ तमस्<u>य</u> विष्णुर्महिमा<u>न</u>मोर्ज<u>सां</u> ऽशु द्धन्वान् मधु<u>नो</u> वि रेप्शते । देवें मिरिन्द्री मुघवां सुयाविभि वृत्र जेघुन्वाँ अभवद्वरेण्यः २ वृत्रेण यद्हिना निभ्रदार्युधा समस्थिथा युधये शंसेमाविदे । विश्वें ते अर्च मुरुतः सह तमना ऽर्वर्धसूग्र महिमानंमिन्द्रियम् 3 जजान एव ब्यंबाधत स्पृधः भार्षश्यद्वीरो अमि पाँस्य रणम्। अर्थुश्चद्द्विमर्व सुस्पर्दः सृज् दस्तेन्नान्नाक्षं स्वपुस्पर्या पृथुम् X आदिन्द्रः सुत्रा तर्विषीरपत्यत् वरीयो द्यावीपृथिवी अंबाधत । अवीमरद्भृ<u>षि</u>तो वर्जमायुस होवं मित्राय वर्षणाय कृाशुर्पे ५ [१४] इन्द्रस्याञ्च तर्विपीभ्यो विरुष्शिनं अधायतो अंरहयन्त मुन्यवे । वृत्र यदुग्रो व्यर्<u>टेश्य</u>दोजं<u>सा</u> ऽपो विश्<u>रंतं</u> तर्म<u>सा</u> परीवृतम् Ę या <u>वीर्याणि प्रथमानि</u> कर्त्यां महित्वे<u>मि</u>र्यर्तमानी समीपतुः। ध्यान्त तमोऽर्व व्ध्वसे द्वत इन्द्रों मुह्म पूर्वदूर्तावपत्यत 6 विश्वे देवा<u>सो</u> अ<u>ध</u> वृष्ण्या<u>ंनि</u> ते ऽर्वर्ध<u>य</u>न्त्सोर्मवत्या व<u>ष</u>स्ययां । रुद्ध वृत्रमहिमिन्द्रस्य हन्मेना ऽग्निर्न जम्भैस्तृप्वस्नेमावयत् मुख्येभिः मुख्यानि प वीचत । मूरि वृक्षेमिर्व<u>च</u>ने<u>मि</u>र्ककमि' इन्हो धुनि च चुमुरि च व्रम्मये ज्लाह्यामनस्या शृणुते व्मीतये ٩ ये मिमैसे निवर्चनानि शर्सन् । त्व पुरुषया भेगु स्वन्ध्या विवा पु णं उर्विया गाधमुख सुगेमिर्विश्वा दुरिता तरिम १० [१५](१३०५) ₩• **9**?



| तं <u>वो</u> विं न द्रुपद्ं वेवमन्धं <u>स</u> इन्दुं पोर्थन्त प्रवर्पन्तम <u>णं</u> यम् ।<br>आसा विद्व न <u>वो</u> चिर्पा विर्ष्शिन महिंवत् न सुरजन्तुमध्यंन | 3                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| वि यस्य ते जयसानस्यान्तर् धक्षीर्न वाताः परि सन्त्यच्यूताः।                                                                                                  |                    |
| आ रुप्वासो युर्पुधयो न संत्वन चित नेशन्त प्र शिपन्ते उप्टर्पे                                                                                                | X .                |
| स इनुग्निः कण्वतम् कण्वसस्या ऽयः परस्यान्तरस्य तर्कप ।                                                                                                       | #. n               |
| अग्निः पीतु गृण्तो अग्नि सूरी न्याग्निवंदातु तेप्यमवी न                                                                                                      | ५ [१८]             |
| वाजिन्तमाय सहासे सुपिच्य तृषु च्यवांना अनुं जातवेवसे ।                                                                                                       |                    |
| अनुदे चियो धृपता वरं सते महिन्तमाय धन्यनेदंविष्यते                                                                                                           | ६                  |
| पुषाग्निमते सह सूरि <u>भि वंसं</u> पटवे सहंस सुन्ये दुर्भ ।                                                                                                  |                    |
| मित्रा <u>सो</u> न ये सुधिता ऋ <u>ता</u> य <u>वो</u> द्याद्ये न द्युग्नेर्मि मन्ति मार्नुपान्                                                                | v                  |
| जजी नपात् सहसाविद्गिति त्वो पस्तुतम्यं वन्देतं वृ <u>षा</u> वाक् ।                                                                                           |                    |
| त्वा स्तोपाम त्वयां सुवीरा दाघीय आर्यं पत्र वधाना                                                                                                            | c                  |
| र्शते त्वाग्ने वृष्ट्विहर्वस्य पुद्रा उपस्तुतास् ऋपेयोऽवोचन् ।                                                                                               | J                  |
| तीं स्रे पाहि गृंणत्र स्रोन् वपञ्चपळित्यु ध्वांसी अनक्षन् नमो नम इत्यू ध्वांसी                                                                               | अनक्षन ९ [१९]      |
| ( 253 )                                                                                                                                                      | (b <sup>4</sup> f) |

#### ९ स्थानि अनियुतः स्थारी अनियुपी वा। इन्द्रः । त्रिपुष्।

पिना सोमें महुत ईन्द्रियाय पिना बुजाय हन्तेवे शविष्ठ । पिबे गुये शर्वसे ह्यमान पिबु मध्वेस्तुपद्गिनद्गा व्रुपस्य अस्य पिन क्षुमतः प्रस्थितस्ये न्द्र सोर्मस्य वरुमा सुतस्य । स्युस्तिदा मनेसा माद्यस्वा ऽर्वाचीनो रेवते मीर्मगाय 7 मुमनुं त्वा विष्य' सोमं इन्द्र ममत्तु यः सूपते पार्थिवेषु । ममतु येन वरिवश्वकर्थं मुमतु येन निरिणासि शर्त्वन् ₹ आ द्विषद्दी अमिनो यात्विन्द्वो वृषा हरिम्या परिपिक्तमन्धे । <u>सत्रा</u> खेढांमरु<u>श</u>हा वृंपस्व गध्या सुतस्य पर्भृतस्य मध्व ß न्यर्ष स्थिरा तेनुहि यातुजूनांम । नि तिग्मानि भारायुन् भारया ज्यापं ते सही बले द्वामि प्रतीत्या शर्चून् विग्वेषु वृक्ष ५ [२०](१३९९)

| क्रमेतास दक्क स्व १३] [ott]                                                                                                                        | ( de to to the de l |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| क्यूंचे इंग्य तनुष्टी अञ्चल्यो—च्यं स्थिति कर्यनोप्रधिर्मातीः<br>अस्युर्धानसङ्ख्यासः स्थानि—सर्वामुच्यस्त्रान्तं वाङ्गवस्य                         | •                   |
| क्ष क्षितंत्रपुन्त तुम्ले पुत्रं पाति श्रष्टाद्धक्षेत्रपानो सुधाय ।<br>तुम्ले सुता संवाह्म, तुम्ले पुत्रहोते प्रश्नीसा निवं सुधार्त्सवस्य          | u                   |
| अन्द्रीविंगा गरिकोन्य कृषीति कर्मा दक्षिण प्युकोत सोर्मय ।<br>त्रपेरकमुः प्रति दर्णासदि त्या सुरुपाः संन्तु वर्जमानस्य कार्याः                     | •                   |
| मेन्द्राग्रीम्यं सुरक्तरपानियम् । तिज्यस्तितु वैरक्षे व्यक्तर्वेदः ।<br>अर्था इतु परि चरम्य द्रेषाः । वे जनसम्यं चनुसः इन्द्रिवीयः                 | & [SSKIHA           |
| (१९४)<br>९ जिल्लुव्यक्तिस्था । वनामसूर्य । विश्वपुर, १-१ जन्म                                                                                      | ħ1                  |
| न या वं देवाः श्राप्तमित्र्यं वंडुः जुतार्थितुतुर्वं नयस्तिन सूर्ययो ।<br>क्रुयो द्विरा प्रंकुरो नार्यं इस्तः स्पुतार्थसन् सर्क्षितातुं न विन्तृतं | t                   |
| य शामाचे चक्रमानाये क्रियो अधेशुल्याम् ऐक्नेतायोक्तमसूर्वे ।<br>स्थितं मन्त्रे क्रुनुतं सेचेत पूर्वे मो क्रिय च मेंब्रितार्ड् म विश्वने            | ₹                   |
| स इन्होंनी को मुक्ते क्षाना कार्यकारमञ्जू करते कुछार्य ।<br>जर्मकरी मनती पार्महारा - क्षानुरीनुं कुन्नो सर्वाच्य                                   | *                   |
| न व लक्षा यो न वर्षाति सक्यं वन्तातुने वर्षनामाय क्रिया ।<br>वर्षास्त्रत्व विद्वान वर्षन्ये अस्ति पुरुष्योग्रस्थलं विविधीय                         | ¥                   |
| मूत्रीयम्बिकार्यसम्बद्धं तन्त्राम् । इत्तरीयोद्धान्त्रं वस्त्रेत् क्यांम् ।<br>मा वि क्षेत्रेत् राज्येय प्रकाः अन्यतंत्रकृतं तिस्त्रम्तु राजः      | <b>५[</b> १री       |
| माजुलको विकासे अर्थनेकाः अस्त्यं वंदीकि तुत्र हुए स सहयं ।<br>माजुलको पुत्रवृति को सक्तोतुं केवेकायो अवस्ति केक्क्समी                              | •                   |
| कृतनित कातुः भारितं क्रमोत् । यद्यम्पन्तिमयं बृह्यते प्रतिद्वाः ।<br>स्त्रेत् <u>प्रकारमतो</u> क्रीवान् पुण्यतापित्रोकता <u>त</u> ात्रे ध्योवः     | ٠                   |
| पर्वजुष्यामें श्रिप्यूने वि र्यक्रमें श्रिप्यत श्रिपार्युक्यांत पुत्राह ।<br>वर्षुक्यमेरी श्रिप्यांमविस्त्रोर श्रिपत्रमें प्रकृतकीवपृक्तिकोताला    | ≪ (lim              |

# ( 223)

यर्जिष<u>्ठ</u> मा<u>र्नुषे</u> जर्ने

। कुवित् सो<u>म</u>स्या<u>पा</u>मिति

९ [२५](१३५१)

3,

हन्यवाह समीधिरे

इति या इति मे मना गामश्वं सनुयामिति

#### १३ ऐस्दो लयः । भातमा ( इन्द्रः )। गायभी ।

प वार्ता इयु दोर्धतु उन्मां पीता अयसत । कुवित् सोमस्यापामिति 2 उन्मा पीता अयसत् रथमन्त्रा इबाहार्वः । कुवित् सोमस्याणामिति Ę उप मा मृतिरस्थित ग्राशा पुत्रमिव पियम् । कुवित् सोमस्याणामिति अह तप्टेव वुन्धुर पर्यचामि हवा मृतिम् । कुबित् सोमस्यापामिति ¥ निह में अश्चिपच्चना - ऽच्छोन्त्सु. पश्चे कुष्टर्य । कुवित सो<u>म</u>स्या<u>पा</u>मिति ६ [२६] निष्ठि मे रोदंसी डुभे अन्य पृक्षं चन प्रति । कुवित् सोमस्याणामिति O आमि द्यां महिना मुंच ममी ईमां पृथिवीं महीम् । कुवित् सो<u>म</u>स्या<u>पा</u>मिति 6 हन्ताह पृथिवीमिमां नि व्धानीह बेह वा । कुषिद् सोमुस्याणुमिति ٩ ओपमित् पृंधिवीमहं जुङ्गनीनीह वेह व । कुवित् सोमस्याणामिति ξo ब्रिबि में अन्यः पक्षोर्ध Sधो अन्यर्मचीक्षपम । कुषित सोमुस्यापामिति ११ (११६१)

| [*/*]                                      | [+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ME 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jų H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| । दुविष्य सी<br>१ दुविष्य सी               | पुरुषा <u>ण</u> णिर्भ<br>पुरुषा <u>ण</u> णिर्भि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | έε [€α]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Class)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (१.)<br>इहिमा। समुद्र । मिन                | rt i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नेपनुष्यः ।<br>जि सर्मपूर्यः               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रेश मन्त्र                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>२</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ल्बा वर्जु</b> स्पारिक प                | ৰ্ঘা-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| दभन् यानुषामां हुरे                        | ut:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्र <u>त्त</u> ्व ब <u>ड्य</u> ेन बयौ      | म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 [1]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| म्भुमानांत्रि सूर्वि                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नि कर्नच पुकर्मि                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| न्त्रां अनुष्ठीवषु स्वाः                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रतिया वर्षकेति च                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 [4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ) ((m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| त्रप्रका । का (अ <b>शर्का</b>              | म्हणीभू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पं अभियां विश्वम                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| । ब्राह्मण यस्य युवाः<br>चं कृषियां विश्वत | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ((tre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                            | । कृषिय सीर<br>। कृषिय कीर<br>(१) अस्पान क्यान क्यान<br>इंप्यूक्ता । क्यान<br>इंप्यूक्ता ।<br>कृष्य अस्पानि ।<br>सून्य स्थानि ।<br>सून्य स्थानि ।<br>सून्य स्थानि ।<br>सून्य स्थानि ।<br>सून्य स्थानि ।<br>स्थानि । | । इतिय संस्थानामिर्वे<br>। इतिय संस्थानामिर्वे<br>(१)<br>स्वित्यः। स्थाः। विश्वयः।<br>स्वयुक्तः।<br>स्वयुक्तः।<br>स्वयुक्तः।<br>स्वयुक्तः।<br>सुन्धः सर्वे<br>सुन्धः।<br>सुन्धः सर्वे<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः।<br>सुन्धः। | । कृतिय सीमस्यापनिर्मे (१ (०)  (१) प्रतिय सम्यापनिर्मे (१ (०)  (१) प्रतिय सम्यापनिर्मे (१ (०)  (१) प्रतिय । स्त्रा । तिस्तर । स्त्रा मुख्यामे प्रति स्वर्माते । स्त्रा मुख्यामे वर्षां । तुस्सी मुख्यामे वर्षां । तुस्सी मुख्यामे स्वर्मामे स्वर्माम् । तुस्सी मुख्यामे स्वर्मामे स्वर्माम् । तुस्सी स्वर्मामे |

(6213)

| \$            |
|---------------|
|               |
| R             |
|               |
| ∿ [३]         |
|               |
| ६             |
|               |
| ৬             |
|               |
| e             |
|               |
| 9,            |
| _             |
| १० [४] (१३८३) |
|               |

( 497 )

#### ८ चित्रमद्या द्यासिष्ठः। अग्निः। जगतीः १, ५ शिष्तुप्।

वसुं न चित्रमहस गृणीप वाम शेष्यमितिथिमिद्विपेण्यम् ।
स रसिते शुरुषी विश्वधीयसो ऽग्निहीती गृहपितिः सुवीर्यम्

गुणाणो अग्ने प्रति हर्ष मे वचो विश्वीनि विद्वान् वपुनानि सुकतो ।
धृतिनिर्णिग्वह्मणे गातुमेर्यः तर्व वेचा अजनयुत्रनुं वृतमः २
सम धामीनि परियन्नमेर्त्यो वार्शवाशुर्ये सुकृते मामहस्व ।
सुवीरेण रिपणांग्ने स्वाभुवा यस्त आनेट्र सिम्धा त जुंपस्य ३
स्वस्यं केतु प्रथम पुरोहित ह्विष्मेन्त ईळते सत वाजिनेम् ।
धृणवन्तं पृग्नि गृतपृष्टमृक्षणं पृणान्तं वेच पृण्नते सुवीर्यम

| लं हुतः र्युक्ता रोणकुः म हूचयांना अधुतांव तस्तव ।<br>त्वां र्राजयन्त्र प्रकृतां कृष्णुनां पूर्वः त्वां स्तोपेंधिर्मृतिक वि वेवतुः          | 4 [4]     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| इर्ग बुक्तनमुद्दानां विश्वपानितः प्रतिदेते वर्णनामात्र स्वकता ।<br>अस्स वृत्तस्युविर्वतानि वीर्धाः पूर्तिर्वत्रं एतिसम्बद्धन्यस्य           |           |
| मामिनुस्या प्रयान म्युप्तित् हुनं ईपहाला अवजना बार्नुसाः ।<br>त्यं वृता संहवाच्यांव बाह्यु पानसंगते निमुक्तमां जानुसे                       | v         |
| नि ल्या बर्सिन्स अङ्गान्त श्रुतिम् श्रूपमनी बार्स प्रिवर्षेतु नेवर्षः ।<br>गुनस्तोतुं परोमानेतु बारवः वृत्तं पोत स्तृतित्याः सदी वा         | < [4] ∪µ0 |
| ( १९६ )<br>८ वन्त्र अर्लेकः । केकः । विश्वहर्षः ।                                                                                           |           |
| अवं वनस्थानपुर पूर्विगम्। ज्योतिबंदाबु रजेती क्षिमार्थ ।<br>इस्कृत्ये संग्रम सूर्वस्य सिम्हे व विमां अतिमी विक्रमित                         | 1         |
| त्रमुद्रामुर्विन्दिर्वि कुमा अंश्रीकाः कुन्ने हेर्नुतर्व नृश्चि ।<br>अत्रस्य सामासर्वि शिक्ति साह संसाने वोसिंग्रन्तेनुका मार               | *         |
| सुनुनं कृषिरमि बांबसुन्या सिन्दर्जन् कुरस्यनं सुनुद्धः वर्गीस्याः ।<br>प्रतस्य बासुन्यर्थि चक्रमुन्याः हिस्सिन् वर्ण्याः अनुसंस्यु वर्ण्याः | •         |
| पुलस्तं प्रक्रांसम् विश्वं भूगस्य वार्वं सङ्ग्रिक्यु वि स्वन् ।<br>प्रमेत क्लो अपि पिर्ल्युक्यु-स्वाह्युक्तं अपूराणि वार्व                  | ٧         |
| ज्ञन्तुरा जारनुंपनिनिश्तानाः यांचां विश्वति पहुने क्योंकर् ।<br>वर्षत विक्यु वीर्तिनु द्वियः करः व्यक्तित् पुन्ने विह्यवन्ते च वेतः         | 4 [4]     |
| मार्क सुप्रसंद्रम् यन प्रसंत्ते  हुन्। बंग्लेनो ज्ञुध्वयीहरू त्या ।<br>विशेषसञ्ज्ञे बर्वनस्य दुर्गः चुनस्यु चोनी हरकुनं श्लीवयुर            | •         |
| कुष्मं गंजूर्य अधि वार्ष अस्वात अस्यक् विकारिकंपुरवार्षुवानि ।<br>यक्तेना आके मुद्दिति हुस के स्वर्धुनं तहने असन विकासि                     | ¥         |
| इप्याः नेनुबन्धिः पत्रियांत्रिः पर्यन्त् पृत्तेत्त् कर्यन्तः विदेशेत् ।<br>मानुः मृत्यनं शोवियां वहायः स्तृतीतं वहा रशिति विद्यानि          | M) [2] 2  |

ब्राम्बेदा(सादम ] (तहह) [सन्हर्षस्थान

#### (558)

९ जिना, १, ५-९ अग्नि-पर्या-सोमाः। १ अग्नि , २-८ अग्नेरात्माः ४, ७-८ वरुण ; ६ सोमः ९ इन्ट । जिप्दुष्, ७ जगती ।

इमे नो अग्र उप युत्तमेति पर्श्वयाम खिवृत सुप्तर्तन्तुम् । असी हञ्यवाद्भत नी पुरोगा ज्योगेव वृीर्यं तम् आर्शियन्ताः ۶ अर्देवाद्वेयः प्रचता गुहा यन् प्रपर्यमानी अमृतुत्वमेंमि । <u>शिवं यत सन्तुमितिं वो जहांमि</u> स्वात मुर्याटर्रणा नामिमिमि P परपेनन्यस्या अतिथि वयायां ऋतस्य धाम वि मिमे पुरुणि। शसांसि पित्रे अर्सुराय शर्व मयजियाद्यज्ञिय भागमेमि Ę द्धीः सर्मा अकरमुन्तरस्मि न्निन्दं वृ<u>ण</u>ानः <u>ष</u>िनरं जहामि । अग्निः सोमो वरुणस्ते च्यवन्ते पुर्यावद्वांष्ट्र तद्वाम्यायन् Å निर्मापा च त्ये अर्सुरा अमूगुन् त्व च मा वरुण कामयसि । ऋतेन राजुलनृत विविश्चन् मर्म गुष्ट्रस्याधिपत्यमेहि [8] **इप स्पित्**मिव्रांस <u>वाम म</u>ुय प्र<u>का</u>श दुर्वर्नन्तरिक्षम् । हर्नाध वृद्ध निरोहिं सोम हविष्टा सन्त हाविषां यजाम Ę क्तिः कंतित्वा दिवि क्वपमासंज दर्पमूती वर्षणो निर्पं सृजत्। क्षेमं कुण्याना जनेगा न सिन्धेव स्ता अस्य वर्णं शुचेयो मरिम्रति U ता अस्य ज्येष्ट्रीमिन्द्रिय संचन्ते । ता ईमा क्षेति स्वुधया मर्दन्तीः । ता है विशो न राजांन वृणाना वीं मृत्सुवो अर्प वृत्रावंतिष्ठन् C वीमुत्सूनी सुपुर्व हसमोहु रूपां वि्व्याना सुख्ये चरन्तम् । अनुष्दुमुमन चर्चुर्यमाण मिन्द्र नि चिक्यु क्ववें। मनीपा S [50] (5805) (१२५)

८ वागाम्भूणी । भात्मा । जिष्हुप्, १ जगती ।

अहं क्रेड्रेमिर्वसुमिधरा म्यहमांदित्येकत विश्वेद्वैः । अहं मित्रावर्षणोमा विभा मर्यहांमेन्द्वाशी अहमस्विनोमा अहं सोर्ममाहनसं विभा मर्यह त्वन्द्यरमुत पूषणं मर्गम् । अहं देशामि व्यविण हविष्मति सुमान्ये यर्जमानाय सुन्यते स॰ ९३

१

२

(१४**१०)** 

| स्वतं पार्ट्स संगानती क्यूंचा विविद्धार्थी स्थासा श्रीविद्यांमार । ता वा वृत्वा कंदर्न पुरास स्थापित संग्रीस्थानीस्य व्यव्यास्य संग्रीस्थानीस्य स्थापित संग्रीस्थानीस्य स्थापित संग्रीस्थानीस्य स्थापित प्राप्तिस्य प्राप्तिस्य व्यव्यास्य संग्रीस्थानीस्य प्राप्तिस्य प्राप्तिस्य प्राप्तिस्य व्यव्यास्य संग्रीस्थानीय प्राप्तिस्य स्थापितः स्थापितः स्थापितः स्थापितः स्थापितः स्थापितः स्याप्तिः स्थापितः स्थापितः स्थापितः स्थापितः स्थापितः स्थापितः स्याप्तिः स्थापितः स्यापितः स्थापितः                    | भागेरा। सन्द्रभः र ११] [४६८]                                                                                                                | [sis ter C     | es. #   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| स्थानको गाँ तथ विश्वपित पुति पूर्व क्षित्रिय ने न्यापि प्र<br>अर्थेल प्रमुख पेतृत्वि पुत्र प्रेशियत कर्युनियः ।<br>च्याप्ये केतृत्व पेतृत्वि च्याप्ये कर्युनियः ।<br>अर्थे उत्पाद पुत्र केति स्थाप्ये कर्युनियः विश्वप्य ।<br>स्थाप्ये कर्यार्थ क्ष्मार्थ क्ष्मार्थ स्थाप्ये क्ष्मार्थ ।<br>स्थाप्ये कर्यार्थ क्ष्मार्थ क्ष्मार्थ स्थाप्ये क्ष्मार्थ ।<br>स्थाप्ये वर्ष व क्षम्य स्थाप्ये । स्थाप्ये क्ष्मार्थ प्रस्तावि क्ष्मार्थ ।<br>स्थाप्ये वर्ष व क्षम्य स्थाप्ये क्षमार्थ क्षमार्थ क्षमार्थ ।<br>स्थाप्ये वर्ष व क्षम्य स्थाप्ये क्षमार्थ क्षमार्थ क्षमार्थ (१९६)<br>अर्थेल वर्ष व क्षमार्थ क्षमार्य क्षमार्थ | तां या ब्या व्यव्भुः पुरुषाः शूरिस्थाकां सूर्योद्वेश्वयंनतीयः                                                                               | ι              |         |
| पं कामये तैतंपार हंग्योधि वे कामजे तम्भि वे संभिष्या १ [११] अर्थ उपाय प्रमुप तेनीवि मह्यद्विते सर्धे सम्भाव थे। अर्थ उपाय प्रमुप तमेनिव मह्यद्विते सर्धे सम्भाव थे। अर्थ जायां प्रमुप हम्मि प्रमुप प्                   | <u>सम</u> म्ल <u>यो</u> मां त प्रपं विश्वमितः पूथि श्रृंत व्यक्तियां से ब्यामि                                                              | ¥              |         |
| सर्व जमांव कुमर्व हरना न्याई शायांप्रस्थित का विराध  क्ष्म में दिल्लीकाय पूर्वस्य मात्र सीर्वित्रस्य का सीर्वित्रस्य का सीर्वित्रस्य क्षम । त्या वि वित्रे कुम्म्स क्ष्मित न्यां को प्राप्यक्षित्र के स्माप्त  क्ष्माद्वेत्र वार्त वह न बांस्स न्यांत्रस्य क्षमात्रि कियां। त्या विवार प्राप्य पृत्रित्रेत नामांत्री सिक्ता व वेद्य  (१६६)  - अन्तित इस्लावनावित्रेत काम्यामात्रस्याच्या । तेनाव व्यवः। व्यवित्रस्याच्या  न तत्रस्य व प्राप्तित हेम्स्य क्षम् स्वत्रस्य ।  प्राप्तित व वृद्या विवार्यम्यः ।  वार्तित व वृद्या व्यव्याम्यः व्यवस्य विवार्यम्यः ।  वार्तित व वृद्या व्यवस्य विवार्यम्यः ।  वार्तित व वृद्या व्यवस्य विवार्यम्यः ।  वार्तित व वृद्या व्यवस्य व व्यवस्यति विवारं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अवस्य स्वपन्तिनं नेवासि ज्ञानं प्रेनिक्त वानुनिक्तः ।<br>पं कामध् तेतंनुमं कंगोसि वं स्थानं तनुनि वं क्सियास                                | 4 [t           | ŧĴ      |
| तता कि तिन्ने पुत्रमान् क्यां जात् यो प्रथम्भये प्रशासि अक्षरेत वार्त इत्र न संस्मा एतंत्रमा स्वास्ति क्रियो । पूरा दिवा प्रा पुत्र मूर्या पूरिती नालंदी सहिता वो वेद्य (१९६)  ८ र्जारंगा इस्मावर्गारेचे स्वास्त्र वार्ति क्रियो । न तत्त्र म ब्रुप्तिते हेर्पाता अपूर्ण स्वास्त्र । क्ष्मावर्गा व्यक्ति । मूर्या प्रविद्या प्रविद्या प्रविद्या क्ष्मावर्गा स्वास्त्र मानंदि । विद्या क्ष्मावर्गित क्षमा अपूर्ण मानंदि । विद्या क्षमावर्गित विद्याप्ति । विद्या क्षमावर्गित विद्याप्ति । विद्यापति पूर्ण प्राप्त क्षमा क्षमावर्गित विद्याप्ति । विद्यापति पूर्ण प्राप्त क्षमा क्षमावर्गित विद्यां विद्याप्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | मुद्दं जर्मान नुमर्दं कृत्या न्युद्दं द्याचांपूचिनी जा निवस                                                                                 | •              |         |
| पूरा द्विता पुर पुन्न पूर्णिये नामंत्री सहिता से संह्वा (१९६)  - टोन्पर्ना इञ्जावपरिते साम्याज्ञात्व्याम्य । निम्म स्थाः । वर्षीरामपुराणे न विपद्धः ।  - नतेश्च व श्रीति हेपोली अप्र सम्बन्धः ।  - नतेश्च व संहितः ।  - नतिश्च व संहितः ।  - नतिश्च व संहितः ।  - नतिश्च विष्यप्रमान्यः ।  - स्थानिश्च विषयप्रमान्यः ।  - स्थानिश्च विषयप्यः ।  - स्थानिश्च                    | तता वि तिन्त्रे सुनुमानु विन्द्रों वार्त्तु यो नुम्बन्द्रोर्ण स्कूलावि                                                                      | v              |         |
| <ul> <li>८ टेम्प्नेन इन्करपारिने, यामएन्याराष्ट्रप्या । विन्य दश्यः । क्वरिकायुर्वे । विषयः ।</li> <li>म तनेवा स श्रीते हेपांसा अन्य सस्येयः ।</li> <li>मुन्तरप्या प्रसंद्र्यः सिमा वर्षक्ष क्षित्र अन्ति विषयः ।</li> <li>सिमा वर्षक्ष स्था विषयं ।</li> <li>सिमा वर्षक्ष स्था विषयं ।</li> <li>सिमा वर्षक्ष पुर्वे ।</li> <li>सिमा वर्षक्ष पुर्वे ।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अब्देष बार्व इष्ट्र म बांस्प्र <u>मा राजेमाना सुन्वेतानि</u> विन्ता ।<br>पुना दुवा पुर पुना पु <u>त्तिको सामंत्री</u> महिला <b>सं</b> बंदूव | « [t           | र] (र   |
| न तमेश व ग्रेंगिनं हेशांता अन्यु सस्त्रेय ।<br>ग्रामान्या वर्षांता क्षिणो नर्गान वर्षांत्र अन्यु विष्यंः ।<br>वर्षित वर्ष मुंजीब्यः वर्षांत्र विषयोग्यतः ।<br>च्या विरोक्ता पूर्वः ग्रामाः व अन्युंत्रशि श्रिष्टाः वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( 205 )                                                                                                                                     |                |         |
| मुजार्थमा वर्षक्रमः सिको नर्थनित वर्षको जाति दिव्हैः<br>वरित वर्ष कृतिस्यः वर्षक्र विभाग्येस्तः ।<br>चनु निर्दाता पूर्व भूपा कृतिस्य क्रम्बुली दिव्हैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | म्बुद्रमी अस्य | a,      |
| चना निर्माता पूर्व   प्राच नेचा प्र अर्ख्यानी शिर्मः 🔞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सुजार्थ <u>मा</u> पर्ज <u>र्थ</u> या <u>जिलो नर्पन्ति वर्षको अनि हिर्पः</u>                                                                 | 1              |         |
| त कुने शु\$पकुरच् वर्षमा जिल्ला अर्दुसा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | धना निर्माता पूर्व प्राच नेचा प्र अर्थुजरी विर्णः                                                                                           | R              |         |
| मार्पन्ता । मा श्रेनानि परिन्ता स मा पुर्वजनति द्विषी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | त कृते शुंडराकुतंतु । यहेन्या शिवा अर्दुत्ता ।                                                                                              |                |         |
| पूर्व विश्व परि वाधु वर्षका जिल्ला अर्धुना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | •              |         |
| पुष्पाकुं सार्विन क्षित्र स्थानं नुबर्चातुराङ्गी दिवाः ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | पुष्ताकुं सर्विन क्षित्र स्थानं नुवयीत्रचांऽशि क्षित्रेः                                                                                    | ٧              |         |
| आदित्याक्ष मित्रा वर्षका जिला गर्जुन्य ।<br>इमे नुकारी को देवमे न्यूनित स्वस्तवस्त्री दिशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | इप नक्सी नवे क्षेत्र नांन्सि स्पुस्तकाती क्षित                                                                                              | ч              |         |
| भागों के दू चोलियां चर्चमा क्रिया वर्षिया ।<br>इस्ति क्रिकारिक गरिका सार्वाच्याचिकावनि स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                |         |
| empressioner mini Dan viling a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | ,              |         |
| राजें बच्चान्तु नुबर्ध आहिस्सानो करिकी अति दिन्।                               (।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | u              | (tiet)) |

यथां हु त्यद्वंसवो <u>गी</u>र्यं चित पुदि पिताममृञ्जता यजन्ना । पुनो प्वर्भमममृञ्जता व्यक्तः य तांग्री प्रतुर न आर्यु

< [33] (484R)

#### ( १२७ )

८ कुशिक सौभर , रात्रिर्धा नारद्वाजी । गत्रि । गायत्री ।

राष्ट्री व्यंख्यवायती पुरुवा देव्यर्वक्षिः । विश्वा अधि श्रियोंऽधित ओर्षमा अर्मत्यां निवती वृष्युर्वद्वते ा ज्योतिपा बाधते तर्मः निहु स्वसारमस्कृतो पसं वृद्यायती । अपेर्दु हासते तम 3 सा नी अद्य यस्या व्य नि ते यामुन्नविक्ष्महि। वृक्षे न वंसति वयं नि यामासो अविक्षत नि पृद्धन्तो नि पृक्षिण । नि रुयेनासिश्चर्यथैनी u यावर्षा बुक्य 1 वृक्ष यवर्ष स्तेनमूर्रेषे । अर्था न सुतर्रा भव Ę उपं मा पेपिशत तमं कृष्ण व्यक्तमस्थित । उपं ऋणेव यातय v उपं ते गा इवाकंर वृणीय्व दृष्टितर्थिवः । राञ्चि स्तोम न जिग्युपे [१४] (१४३२) C

#### (१२८)

९ विद्वत्य आङ्गिरसः । विश्वे देवाः । त्रिष्टुप्, ९ जगती ।

ममिति वर्ची चित्र्वेष्वेस्तु व्य त्वेन्धीनास्तुन्वं पुपेम ।

महाँ नमन्तां पृदिश्रक्षतेस्य स्त्वयाध्येक्षेण पृतंना जयेम ?

ममें देषा विद्वे सेन्तु सर्व इन्द्रवन्तो मुक्तो विष्णुराग्नि ।

ममान्तारिक्षमुक्लोकमस्तु महा वातं पवता कामे अस्मिन् २

मार्थ देवा द्विविण्मा येजन्ता मय्याक्षीरस्तु मियं देवहृति ।

देव्या होतारा वनुपन्तु पूर्वे ऽरिष्टा स्याम तुन्तां सुवीरां ३

महाँ पजन्तु मम् यानि हृव्या ऽऽकृति सुत्या मनसो मे अस्तु ।

एनो मा नि गाँ कतुमच्चुनाह विश्वे देवासो अधि वोचता न ४

देवीं पल्लुर्वीक् न' कृणोत् विश्वे देवास इह वीरयध्यम् ।

मा द्दीन्मिह पुजया मा तुनूमि मां रेधाम द्विवते सीम राजन् ५ [१५]

अम्रं मुन्यु प्रतिनुदन् परेषाः मदन्धो गोषाः परि पाहि नुस्त्वम् । प्रत्यक्षी यन्तु <u>निगृतः पुनस्तेः वै</u>मपो <u>चित्त</u>ं प्र**हु**वा वि नैशत्

(>f8})

Ę

| क्रमेतः। सन्दनस्य गाः। [सन्]                                                                                                                                                                                                                    | [#e te  | € 114 p    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| भारत प्रोक्तमं सूर्यवस्य परवर्ति - पूँचे स्थातांत्रस्य स्थितिकारितास्य स्थाति अस्त्रातिकार्यः स्थाति ।<br>स्था अस्त्रातिकारीया सूत्रस्यति - पूँचाः प्रोत्य स्थाति स्थाति ।<br>पुरस्कानां या सन्तिव सभी पंत्रा-सूत्रियत् सर्व पुरस्ताः पूँचमुः । | ·       |            |
| स मेर पुत्राचे हर्पन्य मुख्ये "त्यु सा भी पीरिसी सा पर्य हार                                                                                                                                                                                    | ۷       |            |
| ये भी तुष्पन्ता अपु ते भेवनिकः न्यूरशिन्तुम्बर्ग वाषास्यो तान् ।<br>सर्वाय पुत्रा आस्त्रिता वंपनुस्तान्तं नाम चेत्रांस्वरिशानयंकन्त                                                                                                             | 3       | [54] (184) |
| ( 195 ) [ 4 mm ( 195 )                                                                                                                                                                                                                          | Quality | Ma [44-44] |
| <ul> <li>मसायतिः परमेश्वी । भाषपुत्ताम् । विश्वप्तः</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |         |            |
| मार्थक्तीको प्रशंकीय गुक्ती आतिकतो मो कोम्य को कर ।<br>विकासीकः कुरू कस्य असी काम्य विकासीक्रकी गतीरम                                                                                                                                           | ŧ       |            |
| म मृत्युपेश्चेत्रकृतं न तर्श्वः म राष्ट्रम् आहे आसीत् पद्वेता ।<br>आर्थिश्यारं स्वच्या तदेशं तस्त्रां त्युप्तमस्य पुणः विं ज्ञातं<br>तर्व आर्थित् तर्वत्र पृष्ट्ययोऽ अदेशे शैक्षितं सर्वेता हृद्यः।                                             | 8       |            |
| तुनसन्देशान्यपितिः व्यक्तीयः तर्वतुस्तरम्बीनानांत्रतेर्वत् ।<br>सामुख्यस्ये सर्वर्यताचि कर्वते रेठी स्थाने वदासीयः।                                                                                                                             | *       |            |
| मुक्ते वन्युवरक्षि विधिवन्त् । सूनि प्रतियमं कृषयां वर्तीया<br>क्षित्रभीम् विक्ती पुरिवरंगः मुख्य स्वित्रस्थित्रद्वारी स्वित्रस्थितः।                                                                                                           | ٧       |            |
| तिनेश जोतन अधिकाने जातनः । त्युका अवस्तान वर्षाकः प्रस्कोतः<br>को अस्ता वर्षु क इह व वर्षितः क्ष्मा जानातः कृते इने विच्छिः ।                                                                                                                   | 4       |            |
| अर्थानुष्य अस्य शिवर्मनुना "रुप्त यो र्युत् वर्त आनुमूर्य<br>इर्थ विनूष्टित्वर्त आनुमूत - वर्षि वा पूचे वर्षि हा म ।                                                                                                                            | •       |            |
| यो अस्वाप्तंत्रः बुन्ने स्वीतन् लो अप्त नेपू पनि का व वेर्                                                                                                                                                                                      | w       | [sn] (mar) |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |
| <ul> <li>नशः कतासम्बद्धः । अवनुष्यम् । सिन्दुन् १ जनते।</li> </ul>                                                                                                                                                                              | f i     |            |
| वा दुझो दिन्यनुपतानृधिभ्यतः वृत्तेक्षतं दृषकुर्वेश्वियकेतः ।<br>इसे वेपस्ति द्वितये च स्रोतुकः स दुवार्य दृष्टेस्पनिते तुत्रे                                                                                                                   | *       | (test)     |

(१४६१)

| पुर्मों एन तनुत उत् क्षेणित पुमान् वि वेत्ने अधि नार्के अस्मिन् ।<br>इमे मुयूसा उप सेवुक्त सन् सामानि चकुस्तर्सगुण्योतेवे                             | २      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| कासीत् प्रमा प्रतिमा कि निवान माज्य किमोसीत परिधि क आंसीत । छन्यः किमांसीत् प्रजंग किम्मुक्थ यद्देवा देवमयंजन्त विश्वे                                | ą      |             |
| अमेगीयुज्यमवत् स्युग्वो चिणाहंगा सविता स वंभूव ।<br>अनुष्दुमा सोमं उक्थेमहंस्वान् वृहस्पतेर्वृहती वार्चमावत                                           | ا      |             |
| <u>षिराण्मित्रावर्षणयोरमिश्री</u> रिन्द्रस्य <u>त्रिष्टुचिह मा</u> गो अह्नं ।<br>विश्वनि वेवास्त्रगुत्या विवेद्या तेनं चाक्लप्र क्रपयो मनुप्याः       | ų      |             |
| णाक्छमे तेनु ऋषेयो मनुष्या <u>यज्ञे जाते पितरी नः पुरा</u> णे ।<br>पर्यन् मन <u>्ये</u> मन <u>सा</u> चर्क्ष <u>सा</u> तान् य इम युज्ञमर्यजन्तु पूर्वे | ٠<br>ق |             |
| सहस्तीमाः सहस्रेन्द्रस आवृतं. सहप्रमा ऋषयः सप्त दैव्याः ।<br>पूर्वेषां पन्थामनुदृहर्य धीरां अन्वालेभिरे रुथ्योर्ध न रहमीन्                            |        | [2] (a      |
| राज राजागुर्देश्य वारा जन्मालामर रेट्यांड म देश्माव                                                                                                   | 3      | [१८] (१४५५) |

### ( १११ )

### ७ सुकीर्तिः काक्षीयन । इन्द्र , ४-५ अभ्विनी । शिष्युप्, ४ अनुष्टुप्।

| अपु पार्च इन्द्र विश्वाँ अमिन्ना नपापीचो अमिमूते नुत्स्व ।                      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| अपोदीं चो अपं भूराधराचं उरी यथा तव शर्मन् मदेम                                  | 3 |
| कुषिवृद्ग यर्वमन्तो यर्व चि द्यथा दान्त्यनुपूर्व वियूर्य ।                      |   |
| हेहेंपां क्रणुहि भोजनानि ये बाहियो नमीवृक्ति न ज्यमु                            | २ |
| निहि स्थूर्यृतुथा <u>या</u> तमस्ति नोत भवी विविदे स <u>ग</u> मेर्पु ।           |   |
| गुष्यन्तु इन्द्रं सुख्याय विर्मा अ <u>म्बायन्तो</u> वृषंण वाजयन्तः              | 3 |
| युव सुराममस्वि <u>ना</u> नर्मुचावासुरे सर्चा ।                                  |   |
| विपिपाना द्यंभस्पती इन्द्र कर्मस्यावतम्                                         | 8 |
| पुत्रमिष पितराविश्विनो मे न्द्रावथुः कान्यैर्कुंसनीमिः।                         |   |
| यत् सुराम् व्यपित्वः शर्ची <u>मिः</u> सर्रस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्              | ч |
| इन्द्रे. सुत्रामा स्ववाँ अवीभिः सुमूळीको मंवतु विश्ववेदाः।                      |   |
| <b>बार्थ<u>तां</u> हे<u>पो</u> अर्थय क्रणोतु सुवीर्यस<u>्य</u> पर्तयः स्याम</b> | ६ |
|                                                                                 |   |

[át t till # इस्लोप्≀सान्द्रम र १९ ॉ [ okt ] तस्यं वृषं सुंबती पुत्रिकुरका पर्वि सुद्धे सीमनुते स्वीम । [14](mH) स सवामा स्वर्ते दन्त्री अस्ते आराष्ट्रिय हेर्च सनुतर्देशन ( 1815 ) # शक्त्मो वार्रेमः । तिमायस्यौ १ धृथून्यन्मिनः । विश्वयुद्धः १ न्यर्क्क्शारिकीः १ इ प्रस्तारपद्धिः ७ सदास्ततेन्द्रयो । <u>ज्ञ</u>िनमिष् कीर्गुर्ताचेषु पश्चिमां सुर्मिषुति प्रेम्पनि । ज्ञानं देशकृष्यमां प्रथि तुप्रीरंगरंताय ता वाँ मिक्कवदका बाहुपन्सिती भूतुक्रेचित्रस्वता वजाजति । पुरो: क्रानार्थ सुर्वते पति व्याम प्रसर्व कर्पा क्षित्र परिचित्रमहे वा जुनि दिवे रेक्ट्रा पर्वमानाः । हुवाँ का यत् पुर्म्यति रेक्ट्रा अस्मारम् अस्रिक्य जनानि जनामुन्धी अंतुर भूवत थी। सर्व विश्वेदां वदकालि राजां । तुवा रचेस्य चासून् वैवानुतेर्वसान्तकुक् जारिकल्येक्सच्छक्पूर एवा हिने शिवे विमेतान क्षानि ग्रीपन । अवेद्धि क्याद तुन्धर्यः विवासं व्यविद्यास्त्रवी कुमार्थि <u>मात्रानितिकिकेतका</u> धीनं मुस्तिः वर्षसा पुप्तानि । अने विशा निमिन्दा नर्प विभिन्न इक्सिकी कुर्व क्षेत्रपात्रावकीको जिल्लाको व कुर्वेद बहुर्वेद । u [R](1990) ता ने: बजुब्दानी मूंनेपंत्तके अहंत: भूनेपंत्तके व्हेंत: ( \*\*\* ) थ शुरूर नेजनमः । १९५८ । तावरी ४-६ बहामभूकिः, ० जिन्दर भाष्ट्रीते पुरस्य जिल्ह्यांच अवजर्वतः । अर्थीचे चित्र काश्चक्रण जुंगे जमस्त्रे प्रवस अस्थाचे चापि चीत्रिया मान्यामञ्जूषेषा ज्याचा अञ्चि धर्मण् ल किनीरबोद्दा उद्यापा अवस्थित । अभवन्ति प्रक्रिते विश्वे कुम्पन्ति वार्त् ते ल्या परि व्याजासी महामानम्बर्धाः ज्याचा अपि कर्षन ş

3

७ [२२](१४८३)

वि पु विश्वा अस्तियो ऽर्या नेशन्त नो धियः । अस्ता<u>सि शत्र</u>वे वध यो ने इन्द्र जिधांसित या ते <u>स</u>ितर्कृदिर्वसु नर्मनामन्युकेपां ज्याका अधि धन्त्रसु

यो न इन्द्रामितो जनी वृकायुग्विदेशति।

अधरपुरं तमीं कृषि विवाधो असि सामिहि निर्मन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्त्रेसु १ यो ने इन्द्रामिवासेति सर्नामिर्वश्च निष्ट्ये ।

अ<u>व तस्य</u> वर्लं तिर <u>म</u>हीव द्यौर<u>ध त्मना</u> नर्भन्तामन्युकेषां ज्याका अ<u>धि</u> धन्वंसु वृपर्मिन्द्र त्<u>वा</u>यवः स<u>खि</u>त्वमा रभामहे ।

ऋतस्यं नः पृथा नया ऽति विश्वानि दुरिता नर्भन्तामन्युकेषा ज्याका अधि धन्वंसु ६ अस्मन्यं सु त्वामिन्द्व तां शिक्ष या दोहिते प्रति वरं जरित्रे । अधिखदोग्नी पीषयुद्यथां नः सहस्रंधारा पर्यसा मही गी. ७ [२१] (१४७६)

#### (8\$\$)

७, १-६ ( पूर्वार्धस्य ) मान्धाता यौचनाश्वः, ६ (उत्तरार्धस्य)- ७ गोधा म्रुपिका । इन्द्रः । महापक्कि , ७ पक्तिः ।

खुभे पविन्तु रोवंसी आपप्राधोषा इंव । महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्<u>षणी</u>ना वेषी जनिञ्यजीजन द्भवा जनिञ्यजीजनत् अर्थ स्म वर्हणायतो मर्तस्य तनुहि स्थिरम् । यो अस्माँ आदिवेशित वेषी जनिज्यजीजन द्वदा जनिज्यजीजनत २ अधस्पद तमी कृधि विश्वश्चन्द्रा अमित्रहुन् । अव त्या चूंत्रतीरियो शचींभिः शक धूनुही न्द्र विश्वामिकृतिभि वेवी जनिज्यजीजन द्वादा जनिज्यजीजनत् अब यत् त्व शतकत विन्द्र विश्वानि धुनुषे। र्षि न सुन्वते सर्चा सहस्रिणींमिकुतिमि वृंधी जनिञ्यजीजन सद्दा जनिञ्यजीजनत अव स्वेवा इवामितो विष्वंक् पतन्तु दिखवं । व्य<u>र्</u>थसम्बेतु <u>दुर्मति र्</u>दुवी जिनेंडय<u>जी</u>जन <u>स</u>द्वा जिनेंडयजीजनत वर्वीया इव तन्त्रीयो ч शक्तिं विभीपं मन्तुम.। वीर्ष साहरा यंथा डजो <u>व</u>या यथा यमो <u>व</u>ेवी जनिज्यजीजन <u>द्व</u>दा जनिज्यजीजनत पूर्वेण मचवन् पुदा न<u>कि</u>रा योपयामसि मन्<u>त्रश्</u>रुत्यं चरामसि । निकर्वेवा मिनीमसि पुक्षेमिरिषकक्षेमि रज्ञामि स रमामहे



(1400)

#### ( v\$5 )

## ७,२ भगद्वाज , ॰ कक्ष्यप , ३ गातमः, ४ अत्रि , ॰ विश्वामित्र , ६ जमवृत्तिः, ७ वासिष्ठः । षिश्वे देवा । अनुग्दुप्।

| उत देवा अवहित देवा उन्नयथा पुने          | 1                   |         |
|------------------------------------------|---------------------|---------|
| धनागश्चकुर्ष देवा देवा जीवयथा पर्न       | 2                   |         |
| द्वालमी वार्ती वात आ सिन्धोरा पराव       | वर्तः ।             |         |
| पक्ष ते अन्य आ बीत परान्यो बीत व         | उदर्प ५             |         |
| आ वात वाहि मेपुज वि वात वाहि य           | ाद् <del>रप</del> । |         |
| त्वं हि विश्वभेषजो वृवानां दूत ईयसे      | э                   |         |
| आ त्वीगम शन्ताति <u>मि</u> स्थी अरिष्टती | तिमि                |         |
| वस्ते ते मुद्रमामापु परा यक्ष्म सुवामि   | ते ४                |         |
| नापनामिह केवा स्त्रायतां मुकतां गुण      | 1                   |         |
| भार्यन्तां विश्वां मूतानि यथायमंत्रपा व  | भर्सन ५             |         |
| आप इद्वा डे मेपुजी रापी अभीवचार्तन       | री ।                |         |
| आप्. सर्वस्य मेपुजी स्तास्ते कृण्वन्तु   | मेषुनम् ६           |         |
| हस्तम्या दर्शशासाभ्या जिह्ना वाचः        |                     |         |
| अनामपिलुभ्यां त्वा ताम्या त्वोषं स्पृश   | णमाम ७ [२५          | ](१५०४) |
|                                          | ( 22 - )            |         |

#### (234)

## दे अष्ट औरच । इन्द्रः। जगनी।

| 3 |
|---|
|   |
| ş |
| ` |
| 3 |
| * |
| y |
| • |
|   |

| क्रम्पाः इत्त्व १६] [अ६]                                                                                                                                                                        | [ afor for all strips  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| अर्पुरत्वेतमा विभवी विभिन्तुता । श्रतंत्रुक्तद्वा तुर्ग्यानि तेत्रने ।<br>श्रमंत्रु वर्जात्विभव्भिक्षत्वः वार्जासकारुगपुरश्रद्वातुत्रा अनी                                                      | •                      |
| कृता त्वा न कुर्यानि कर्यन्तः वर्ड एक्टमङ्क्लीरपुरस् ।<br>श्रामां विधानमस्या अधि धनि त्वना विभिन्नं सपति वर्षि दिना                                                                             | इ [१६]रा <sup>तक</sup> |
| (191)                                                                                                                                                                                           |                        |
| ६ देक्यम्बर्धे विम्लाबत्ताः । व्यक्तिः ४-५ अलगः ।                                                                                                                                               | Brg C 1                |
| स्पेरिक्क्रिका पुरस्तांत वसिता ज्योतिवर्ण वार्वमस्                                                                                                                                              |                        |
| तस्य पूरा प्रमुखे कोलि विद्वासः व्यापाद्वन् वि <u>न्</u> या प्रकारने <u>ना</u> पा                                                                                                               | 4                      |
| हुपक्षों पुत्र प्रियो मध्ये आस्त्र - जायश्चिमन् रोहंगी अन्तरिक्षयः ।<br>स श्चिमापीएमि चंचे पूराची—एतृता पुर्वनरीः च <u>कतुम</u>                                                                 | ٩                      |
| प्रयो कुडः संसम्बेते बर्नुतां विच्यो कुणानि चंद्रो सर्वोतिः ।<br>देव इव विक्रता सुरच्छमा न्या न नंत्रयी वासे दर्गानाम्                                                                          | 1                      |
| <u>चिन्याचेर्</u> द्वं स्रोज मन् <u>य</u> र्कमार्या सङ्ग्रह्यास्त्रह्रते <u>स्त</u> व्योपन् ।                                                                                                   | ¥                      |
| तनुष्कितियां परसम्ब बांतां वर्षे नृष्यंत्व पर्श्विर्धरपयः<br>प्रिम्पर्वनुप्रमि तभा भूगातः दिश्यो लेन्युवाँ राजस्य विवानः ।<br>स्वा वा प्रस्कृत कम्म श्रिप्तः विची बिल्युन्ते विज्ञ वस्ते अध्याः | _                      |
| क्यां वा मुख्यपुत कम लिया वियो दिन्युको विश्व वर्मी अध्याः                                                                                                                                      | 4                      |
| सर्विवस्तित् वर्षे <u>तरीताः सर्पष्ट्ञोयुने</u> वस्त्रेवनासम् ।<br>बार्वा सन्त्रवां अनुसामि बोच <i>्मित्रो</i> सूत्रं परि कारत्युक्षेत्रीय                                                      | d [en](into            |
| (820)                                                                                                                                                                                           |                        |
| <ul> <li>अभिन्नः कावका । अभिन्नः कात्रोजुकती १-२ विद्यारवक्षिकः</li> </ul>                                                                                                                      | 1 auftmartiffe !       |
|                                                                                                                                                                                                 |                        |
| अमे तत् वाले वर्षा वर्षी भावत्ते अर्वधी विधावको ।                                                                                                                                               | *                      |
| पूर्वजामो सर्गमा वार्जनुस्थ्ये । पूर्वासि प्राप्तुर्व कवे                                                                                                                                       | 1                      |
| शुक्रमंत्रीः मुक्रमंत्री अनुस्तर्शो प्रतिनारि शानुस्रो ।                                                                                                                                        | ę                      |
| पुत्रा सम्पर्ध विष्णुप्रकारिक प्रवक्ति ऐत्रीक्षे प्राप्त<br>कर्जी व्यवस्थानम् सुस्तिति नेत्रस्य ब्रीनिविधिताः।                                                                                  | `                      |
| त्र हाः सं वृतुर्वृतिकांतः श्रिकोतंत्रे सुनवांताः                                                                                                                                               | ह (स्था)               |

(१५३०)

| <u>इर</u> ज्यन्नेप्रे प्रथयस्य जुन्तुभि <u>ार</u> स्मे रायो अमर्त्य । |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| स र्व्ञातस्य वर्पू <u>णो</u> वि राजिसि पूर्णाक्षे सानुसि कर्तुम्      | y            |
| इप्कर्तारीमध्वरस्य पर्वतस् क्षर्यन्त राधसो महः।                       |              |
| गुर्ति नामस्य सुमर्गा महीमिप दर्धासि सानुसि र्यिम्                    | ч            |
| <u>ज्ञताषान महिष विश्वदर्शत मु</u> ग्नि सुम्नाय दिधरे पुरो जना ।      |              |
| शुल्केणें सुप्रथंस्तम त्वाः गिरा देव्यु मार्नुपा युगा                 | ६ [२८](१५२२) |
| ( {44 })                                                              |              |
| ६ जिनस्तापस । विश्वे देया । अनुष्टुप ।                                |              |
| अमे अच्छो वर्नेह ने: पुरवङ् ने: सुमनो भव ।                            |              |
| प नी यच्छ विशस्पते धनुदा असि नुस्त्वम                                 | ?            |
| प नो यच्छत्वर्धमा प्रभगः प्र बृहस्पति ।                               | •            |
| य देवा भोत सुनृतां रायो देवी दंदातु नः                                | , २          |
| सो <u>म</u> राजीनमर्वसे ऽग्निं गीभिंहवामहे ।                          | , .          |
| आदित्यान् विष्णु स्र्यं बत्नाणं च बृहस्पतिम्                          | રૂ           |
| इन् <u>चचा</u> पू पृहस्पर्ति सुहवेह हेवामहे ।                         |              |
| यथां नः सर्धे इज्जनः सर्गत्यां सुमना असंत्                            | 8            |
| <u>अर्थमण</u> बृद्धस्पति मिन्द्व दानीय चोदय ।                         |              |
| वातुं विष्णु सरस्यतीं सचितारं च वाजिनम                                | 4            |
| त्वं नी अमे अमि <u>मि</u> र्बह्म युक्त चं वर्धय।                      |              |
| त्य नी देवतातये ग्रायो दार्नाय चोदय                                   | ६ [२९](१५२८) |
|                                                                       |              |

#### ( १४१ )

८ ज्ञार्काः- १-२ जारेता. १-४ द्रोणा, ५-६ सारिस्कः, ७-८ स्तम्यमित्रः । अग्नि । त्रिष्टुप्, १-२ जगती, ७-८ अनुष्टुप्।

अयमंग्रे जित्ता त्वे अमृष्णि सहंस' सूनो <u>नवर्ष</u> न्यवस्त्याप्यम् । मृद्र हि शर्म <u>त्रि</u>वक्षश्रमस्ति त आरे हिसानामपे वृद्यमा कृषि १ पुवत् ते अम्रे जर्निमा पित्यतः <u>सा</u>चीषु विश्वा सुधना न्यृक्षसे । प सत्तेषु प संनिपन्त नो धिर्यः पुरश्चेरन्ति पशुपा ईव त्मनां २

| भ्रम्पेशः। मन्द्रः कः कृषः १.] [s//c]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (« | ŧ | Qe 174 de 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------------|
| द्वत वा जु वरि दूककि कर्यः ग्रह्मोच्चे दक्केक्च वकामः ।<br>द्वत क्रिक्या उपर्यक्तं मक्कि वा ते हिरी तकिये दुहुत्वाम<br>पद्मतः क्रिक्यो कक्षि क्युतः पूर्वमेवि व्यापितीं होता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   | *           |
| पुश् हे बार्स अनुवार्ति होषि" वीर्षेषु स्मर्थु वपश्चि व सूर्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   | •           |
| पर्यस्त्र भेजेयो नहान् पत्र शियानं वृद्द्यो स्थाधः ।<br>शुद्ध स्पर्धि अनुवर्धे जातो स्पीकृतानामुखेली सूर्विय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   | ۲           |
| जत् है सूच्यां विश्वतासुत् से अचिन्नवस्त ने असे साराज्ञानस्य बाजांः ।<br>सम्बोधस्य नि अंत वर्षेत्रस्य अस्त स्तुत्व विश्वे वर्षेत्रः वस्तुत्<br>अपानिकं नवर्षनं समुद्रस्यं विश्वेत्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   | •           |
| अप्यक्ति न्यस्य स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन |    |   | v           |
| आपी हे प्राप्ते हुती राह्ना पुरस्कार ।<br>इसर्च पुण्डरीकालि समुद्रस्थ कुछ इन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   | <[0]mf      |
| [अप्रक्रीटन्याया करत व १-७५] (१४६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |             |
| र्ष दिवसिवृह्यपुरण्यानेकर्या न पार्तव ।<br>पुरुषित्री पट्टी पुत्रा एपे न क्षेत्रुको नर्वत्<br>रचे सिव्यो न पुरुषित्री जोजनो प्रकारत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   | ţ           |
| त्य <u>विषय</u> म ति व्यंत्र <sup>ा</sup> म <u>स्ति</u> वर्तियुक्त रणीः<br>मणु देवियुप्तवर्षे <u>मुस्स</u> स्वित्रीयम् रणीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |   | 8           |
| अधा वि वॉ पूर्वो नेपा पुतः फॉलो व दिसतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |   | ₹           |
| चित्रे स्वर्धे स्वरंग्यकाः प्राप्तिः स्वत्रिविधिकाः।<br>का बद्धः सर्वतं वृत्रीः समित्रे पर्यकाः त्रसः<br>पूर्वं मृत्युं नेतृत्व का सर्वतः प्राप्तः हेर्सिकस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   | ¥           |
| कुरुवस्थ्यं पनुषिधि नांनंत्वा नावरं कुरुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   | ч           |
| का वो मुक्के संपूर्व है - वैर्विष्या विश्वविष्या ।<br>बनुष्य मेको सुर्वाणको व जिल्लुग्रीरिको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   | £ [1] (14   |

#### ( 888 )

### ६ नार्ह्यः सुपर्णः, यामायन ऊर्धक्रशनो धा । इन्द्रः । गायःगी, २ वृष्टनी, ५ सतोव्रह्यती, ६ विष्टारपक्कि ।

अपं हि ते अमर्त्य इन्दुरत्यो न पत्यंते । दक्षी विश्वार्युर्विधसे १
अयम्स्मासु काव्यं ऋमुर्विज्ञो वास्ति ।
अय विमर्त्यू ध्विक्षीशन् मर्व् मृमुर्ने कृत्व्य मर्वम् १
पृषुः र्येनाय कृत्वेन आसु स्वासु वर्तमः । अवं दीधेदृहीशुर्वः १
पं सूर्यनाय कृत्वेन आसु स्वासु वर्तमः । अवं दीधेदृहीशुर्वः १
पं ते र्येनाधार्षमयुक प्रवासर दक्षण मानमन्धसः ।
एना वयो वि तार्यार्युर्जीवसं एना जांगार वन्धुतां ५
एवा तिवृन्द्व इन्द्वेना वृवेषु चिद्धारयाते मित्व-त्यर्जः ।
कृत्वा वयो वि तार्यार्युः सुक्रतो कृत्वायमस्मदा सुतः ६ [२] (१५४८)

#### ( 884)

## ६ इन्द्राणी । सपन्नीयाधनम् (उपनियत् )। अनुस्दुप्, ६ पङ्फित ।

इमां सेनाम्योपिधं धीरुध वर्रवत्तमाम् । पर्या सुपन्नी वार्धते यया सबिन्दते पर्तिम् ş उत्तानपर्णे सुर्मो देवजूते सहस्वति । मुपति में परा धम पति में केवेल कुर 2 उत्तराहमुत्तर् उत्तरेवृत्तराम्यः। अर्था सपती या ममा डर्धरा सार्धराभ्य ş नुत्रीस्या नाम गृम्णामि नो अस्मिन् रेमते जने। परमिव पेरावर्त सपदी गमयामसि Z अहमस्मि सहमाना ऽथ त्वमसि सामुहिः। उमे सहस्वती मृत्यी सुपत्नी मे सहावहै v उप तेऽधां सहमाना मिम त्वांधा सहीयसा । मामनु प्र ते मनी वृत्स मीरिव धायत् पुथा वारिव धावत् **ξ [3] (ξ448)** 



#### (584)

### ५ पृत्रुर्वेन्त । इन्द्रा। ब्रिष्टुप् ।

तृष्याणातं इन्द्र स्तुमितं त्वा समुतारां त्र तृषिनृम्ण वार्णम् ।
आ नी मर मुखित पस्य प्राप्तन् तमना तनां मनुषाम् त्वातां

रिष्यस्विति वृद्ध जातो वासी(र्वेद्ध सूर्यण सहा। ।
पूर्ण हित गुत्रां गुद्धहमुक्त्म विभूमितं प्रस्ववेणे न मोर्मम
अर्था हा गिरों अन्येचे खिद्धा नृष्णिणा विश्वे. सुमति चंकान ।
ते स्प्रीम् ये पुण्येन्त सोर्भ दितीत तृष्यं रधोद्धह भुक्षे

इमा बहीन्त्र तृष्यं द्यासि दा नृष्यी नृष्ण शूर्य रावे ।
तिर्भिमंव सक्तेनुर्येषु चाक न्तुत श्रीयस्व गृण्यत जत स्तीन
भूषी ह्यमिन्द्र शूर्य पृथ्यां जित स्तेवसे खेन्यस्पार्क ।
आ यस्ते पोतिं गृतवन्त्रमस्वी कुर्मिनं निर्द्धेर्यययन्त वक्ती.

प [६] (१७७०)

#### ( १४९ )

## ५ अर्चन् दंग्ण्यस्त्प । सधिता। विष्टुप्।

मुद्दिता युन्त्रे॰ पृंधिवीमंरम्णा दस्कम्मुने संविता द्यामेटहत । ? अम्बंगिवाधु<u>क्ष द्</u>धानिमुन्तरिक्ष मृतूर्ते गृह सं<u>वि</u>ता संगुदम् पत्रो समुद्र' स्क्रे<u>मि</u>तो न्य<u>ीन</u> द्यां नपात् स<u>वि</u>ता तस्ये वेद । अतो मुर्त आ उत्थित रजी उतो द्यावांपृथिवी अपथेताम 5 पृथ्वेष्मन्यर्मयुद्यजे<u>च</u> मर्मर्त्यस्य भुवेनस्य मुना । सुपूर्णी अह संवितुर्गेकतमान् पूर्वी जात स उ अस्पान धर्म 3 गार्व इव ग्राम् यूर्युधिरिवाश्वीन् वाश्रेव वृत्स सुमना दुर्हाना । पतिरिय जायामुमि नो न्येतु धर्ना विव. सीविता विश्वयोरः ጸ हिरेण्यस्तूपः सवितुर्यथा त्वा ऽऽ द्गिरसो जुह्ने वाजे अस्मिन्। सोर्मस्ये<u>वां</u>शु प्रति जागगुहम् · [v] (१५७५) पुवा त्वार्चस्रवमे वन्त्रमान

#### (१५०)

## ५ मृळीको चासिष्ठः । अग्निः । बृद्दती, ४-५ उपरिष्ठाज्ज्योतिः, ४ जगनी वा ।

सर्मिद्धश्चित् सामिष्यसे वृद्धेन्यों ह्व्यवाहन । श्चावृत्ये हुवैर्वस्मिन् आ गीह सूळीकार्य न आ गीह १ (१५७६) भे ८, मे ८, व १०] [ ऋग्वेदः । मं० १०, स्॰ १५२, म॰ ३ [54] वि रह्यो वि मुधी जिह्न वि बुजरय हुनू रुज। षि मन्युमिन्द्र वृत्रह समित्रस्या<u>मि</u>वासेतः ₽ वि न इन्द्र मुधी जिह नीचा पेच्छ पृतन्यतः। यो असमाँ अ<u>भिवास</u> त्यर्थर गमया तमी ß अपेन्त्र द्विपतो मनो ऽपु जिज्यसितो व्रथम्। वि मुन्योः शर्मे यच्छ वरीयो यवया वृधम् 4 [१0] (१५९0) (१५३) ५ वेषजामय इन्द्रमातरः । इन्द्रः । गायत्री । क्रियन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । <u>भेजा</u>नासः सुवीर्यम् त्वर्मिन्द्र बलावाधे सहसो जात ओर्जसः । त्व वृपन् वृधेवृसि २ लामेन्द्रासि वृद्यहा वयर् न्तरिक्षमतिर । उद् चार्मस्तम्ना ओर्जसा 3 त्वर्मिन्त्र सजीपस मुक्त विमर्षि गाह्यो । वर्ष्ट्र शिशीन ओजेसा 8 त्वर्मिन्द्रा<u>मिमूर्रसि</u> विश्वां <u>जा</u>तान्योजसा । स विश्<u>वा मुव</u> आर्मवः 4 [११] (१५९५) (848) ५ यमी घैषस्यती । मावष्ट्रतम् । धनुष्टुप् । सोम् एकेम्यः पवते चूतमेक् उपसिते। पेम्यो मधु प्रधावंति ताँखिवृधापि गच्छतात 3 तर्पसा ये अनाधृच्या स्तर्पसा ये स्वर्ध्यः। तपो ये चंकिरे मह स्ताकिवेवापि गण्छतात ? ये युष्यन्ते प्रधनेषु श्रूरांसो ये तनुत्यर्जः। ये वा सहस्रदक्षिणा स्ताँ धिवेवापि गच्छतात् B ये चित् पूर्वे ऋतुसार्य ऋतार्यान ऋतावृधः। पितृन् तपस्वतो यम ताँ श्रिवृवापि गच्छतात् Å सहस्रणीथा कुषयो ये गीपायन्ति स्रीम्।

[१२] (१६००)

16 3.1

क्रिम् तर्पस्वतो यम तर्पोजाँ अपि गच्छतात्

मर• <u>१</u>५

| क्रमोदाामन्द्रथ ४ १६] [७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •1                                                                                                      | [+                           | وماط الماله       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| (17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٦)                                                                                                      |                              |                   |
| ५ किरिनियो सरहाता। स्वरूपेताम् १-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | त्रक्रमस्पतिः ५ ह                                                                                       | hajt <b>(jas</b> t) j        | nka <sub>()</sub> |
| कर्ता <u>त्रि बाल</u> विकेट सिर्देश सेव्या स्वरूपन ।<br>क्रिक्टिनंबस्य सर्वासि स्वेतिकृत वालपासक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                              | ŧ                 |
| त्रचा इतस्यचामुकः सभी सूच्यन्यावर्षे ।<br>अनुभ्यं महायस्थन् सीक्ष्यमृत्तरेष्ट्रपतिष्ठि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                              | ₹                 |
| अन्त वराष्ट्र प्रकृति किन्योत्र पुत्र में प्रकृत्यत्र ।<br>तदा रामस्य दुर्बुसा केले यच्छा परस्तुरव्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                              | 1                 |
| यनुः प्रा <u>पीरजेन</u> कोः स्व न्यार्थाकियः ।<br>कृतः इत्येष्ट्यः सर्वेष्टः स्व दुषुष्यास्त्यः<br>प्राप्तिः सम्बन्धः वर्षेष्टस्यार्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                              | ٧                 |
| र्वेच्यंक्रम् कदः च ह्याँ आ देवपंति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                              | 4 [14](W          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ५६)<br>जीवाः गावतीः                                                                                     |                              |                   |
| अपि विकास स्मृतिक वर्गनाम् विवास स्थापना स्थापन स्थापन स्थापना स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना | । तेर्ज पच्छा चर्च<br>१ क्षा तो दिल्य !<br>१ अपि को सर्वा<br>१ वृद्धुउज्योद्धिकी<br>। बोब्रा व्योद्धे । | पुचर्षद<br>∤ धनित्र<br>रेक्ट |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (44)                                                                                                    |                              |                   |
| व प्रदेश आवशः वासवा वा क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | वया विन्द्व                  |                   |
| हमा मु के मुख्या श्रीवतासाम्बद्धाः विश्वे च वृ<br>पुत्रे च सम्भवे च वृत्रो चांगाऽद्वितिविद्धाः स<br>सामित्रीतिम् सम्बद्धाः सुवद्धिः पुरस्काते सुवद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | হু পৰিক্ৰমেনি<br>না <u>নুমু</u> মনি                                                                     | # t#                         | र<br>१<br>१       |
| कृषार्थं पूर्वा अर्गुग्न वसर्थः पूर्वा वसर्थानुः<br>कृषार्थं पूर्वा अर्गुग्न वसर्थः प्रवासित्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | n gu                         | ન [કન] ત          |

[१६](१६२०)

## ( १५८ )

## ं ५ चमु सौय । स्याः । गायत्री, २ स्वराद् ।

सूर्यी नो विवस्पातु वातो अन्तरिक्षात् । अग्निर्मः पार्थिवेभ्यः १ जोषां सवितर्यस्यं ते हरः जात सवा अहीति । पाहि नो विद्युतः पतंन्त्या २ वर्धुनों देवः सिवता चर्धुनं जात पर्यतः । चर्धुर्याता दंधातु न अ वर्धुनों वेहि चर्सुषे चर्धुर्विस्ये तनूभ्यं । स चेव वि चं पश्यम ४ सुसहशे त्वा व्य प्रति पश्येम सूर्य । वि पश्येम नूचक्षम

#### ( १५९ )

#### ६ पोलोमी राची । शबी ( भारमान तुष्टाय ) । अनुष्टुष् ।

उन्सी सूर्यी अगा तुन्य मामुको भर्गः । अहं ताह्रिहुला पात<del>ि म</del>ुम्यसाक्षि विपा<u>स</u>हि 8 अह केतुरह मुधां ऽहमुमा विवाचनी। ममेवनु कर्तु पाति सेद्यानायां उपाचरेत् 2 ममं पुत्राः श्रीबुहणो अथौं मे बुहिता विराद्र । बुताहमस्मि सजुपा पत्यों में श्लोकं उत्तम. 3 येनेन्द्रों हाविषां कृत्वय मंबद् युम्न्युंसमः । इवं तद्क्षि देवा असपुदा किलामुबम् V अमपना संपत्नुधी जर्यन्त्यमिभूवंरी। आ<mark>वृक्षमुन्या<u>सा</u> व<u>र्च</u> रा<u>ध</u>ो अस्थेयसामिव</mark> 4 समीजपमिमा <u>अहं</u> सपत्नीर<u>मि</u>मूर्वरी । पणाहमस्य धीरस्यं विराजानि जनस्य च ६ [१७] (१६२६)

#### (03.)

#### ५ पूरणो धम्यामित्रः। स्नद्रः । त्रिप्तुप्।

तीयस्याभिवेषसो अस्य पाहि सर्वर्था वि हरी इह मुख ।
देन्द्र मा त्वा पर्जमानासो अन्ये नि रीरमुन् तुम्पेमिमे मृतासं १
तुम्पे मृतास्तुम्पेमु सोत्वीम् स्वां गिरः श्वाज्या आ ह्वंपन्ति ।
देन्द्रेषम्य सर्वन जुषाणो विश्वेस्य विद्वाँ इह पाहि सोमेम
य उंजाता मर्नसा सोमेमस्मे सर्वहृदा देवकोमः सुनोति ।
न गा इन्द्रस्तस्य पर्श ददाति प्रशस्तिमचारुमस्मे कृणोति

(१११९)

| क्रमेश। सन्दर्भ ] [अर्थ]                                                                                                                                                                       | [# 1     | ويو الغ    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| अनुभाष्ये प्रवाद्या मेन्य् वा अस्ति श्वात् व सुताति क्षेत्रेत् ।<br>निर्देशी पुष्या ते र्वपति व्यवस्थितं इन्त्यवर्द्धिकः<br>पुरुत्युवन्त्री पुष्यन्तां गुज्यवर्द्धते व्यवस्थे लागान्त्या र्थ । | ٧        |            |
| भारमूर्वन्तस्य मुस्ती नवापा व्यमिन्द्र व्या सूत्रे इतिन                                                                                                                                        | ч        | [14] (14H) |
| (est)                                                                                                                                                                                          |          |            |
| शाजाकारो वस्तानाद्यकः। श्लातको नाजवस्त्रातं या । विश्वपुर                                                                                                                                      | ् ५ मह्म | (X)        |
| भुभार्मि त्वा इविद्या जीवेनाच् कः अंजातचुक्तादृत धेजकुक्तात् ।                                                                                                                                 |          |            |
| प्राहितपात पार्व देनदर्भ तस्यां हम्मप्ती व सुप्तुपरमेनम्<br>पार्व छिषापुर्वीतं सु परंतु। पार्व मृत्योरन्तिकं गर्दन एव ।                                                                        | ŧ        |            |
| तमा प्रथमि निकेत <u>ेन्यस्थाः इन्योकीने स</u> ्वस्त्रीरहाय<br>मुक्युभेको द्याद्यारोम <u>स्वत्रा</u> कीन स्वत्राह्यस्थानम्                                                                      | ٩        |            |
| सने प्रथेन सर्पो नयुती जा दिन्तरं सुवित्त्वं प्राप्य<br>सने नीव सन्ता वर्षयान्यः सुते (तनारस्थवन् दुननान् ।                                                                                    | 1        |            |
| सर्वार्वेन्द्रामी बंधिया प्रष्टस्पर्विः श्रामार्थेच इत्तित्रेत्रं पुत्रेष्ट्रेः<br>अग्रार्थे स्वार्थितं स्था प्रसुत्तामा दुवर्वतः ।                                                            | ¥        |            |
| मधीक्ष सर्वे तुं पक्ष्याः तर्प्रवार्त्तव तऽवित्रयः                                                                                                                                             | ч        | [14] (100) |
| (299)                                                                                                                                                                                          |          |            |
| ६ आको रक्षांचा । रक्षांचा । शक्कानुष् ।                                                                                                                                                        |          |            |
| वर्षानुपारिः सीवपूरत्ये पंश्चीदा वर्षभसामितः ।                                                                                                                                                 |          |            |
| जर्मना पत्न कर्में दर्भामा पार्टिमकार्प                                                                                                                                                        |          |            |
| यस्तु मश्चमबीका कुमाम्या वार्तिम्यक्तव ।                                                                                                                                                       |          |            |
| भूपियं वर्षाया नुइं निय्कृष्यार् <b>क्षत्रक</b> ्ष                                                                                                                                             | ₹        |            |
| पन्तु इस्ति पुरायेको नियुत्त्यु यः वंधेनुष्या ।                                                                                                                                                |          |            |
| जान पन्न निर्वाधनी महिनो महिरासकी                                                                                                                                                              | *        |            |
| यस्य हृतः विदर्गः स्थानुस्य वृष्युति द्वार्थ ।<br>वास्ति वर अन्तरमुखस्यिकः समिता समितास्यति।                                                                                                   | ¥        |            |
| यान्त्र काञ्चानसम् वास्त्र आस्त्रास्थानः<br>यस्त्रा काञ्चा पर्विभूत्यः जाय भूत्या नियस्ति ।                                                                                                    | *        |            |
| पुत्रों कार्य जिस्ताहि अधिको साम्रकाति                                                                                                                                                         | 4        | (HEE)      |
|                                                                                                                                                                                                |          |            |

क्रिग्रवेदः । म० १०, ६० १६२, म॰ ६

δ

2

यस्त्या स्थोन तमंसा मोहायित्वा निपर्यते । भूजां यस्ते जिघांसति तमितो नांशयामसि

६ [२०](१६४२)

( १६३ )

६ विद्वहा काइयपः । यहमनाशनम् । अनुष्टुप् ।

अक्षीम्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्या द्धुबुकाव्धि । पक्ष्में शीर्पण्यं मुस्तिन्को जिन्ह्याया वि वृहामि ते

ग्रीवाम्यस्त उच्चाहाम्यः कीकंसाम्यो अनुक्यात्।

यक्ष्मं वोष्ण्य ने मस्त्रीम्यां बाह्य म्यां वि वृहामि ते आन्त्रेम्यस्ते गुर्वाम्यो वितिष्ठोर्ह्हर्वयावधि ।

यक्ष्म मतम्राभ्या यक्तः प्लाशिभ्यो वि वृहामि ते

क्रिक्यों ते अश्वीवद्भया पार्व्णिस्या प्रपेदास्याम् । पक्<u>में</u> भोणिम्या मासेवा द्वसं<u>सो</u> वि वृहामि ते

मेह्नाइ<u>न</u>कर्त<u>णा</u> छोमम्यस्ते नुखेम्यः ।

यक्ष्मं सर्वस्मावात्मन स्तमिव वि वृहामि ते अद्गीवद्गाष्ट्रोम्लीलोम्ली जात पर्वणिपर्वणि ।

यक<u>्म</u> सर्वस्मादात्मन स्तमिद वि वृहामि ते

ź

X

ч

۶

२

3

8

[28] (8584) Ę

(848)

५ प्रचेता माद्गिरसः। दुःस्यमनादानम् । अनुष्टुप् ३ त्रिष्टुप्, ५ पङ्क्ति ।

अपेंहि मनसस्पते ऽपं काम पुरर्श्वर ।

पुरो निर्मत्या आ चेक्व बहुधा जीवंतो मर्नः

मुदं वे वरं वृणते भुद्र युक्तन्ति वृक्षिणम्। मुद्र वैवस्वते चक्ष्री चीहुजा जीवतो मने

यवाशसां निःशसां भिशसों पारिम जार्यतो यत स्वपन्तः ।

अग्निर्विश्वान्यपे दुष्कृता न्यर्जुष्टान्यारे असमद् वृंधातु पविनद्म ब्रह्मणस्पते अभिद्वोह चर्रामसि ।

भर्चेता न आद्भिरसी द्विपता पार्त्वहंस

अर्जिष्माद्यासेनाम् चा ऽमूमानांगसो व्यम् ।

जाग्रत्स्वप्रः सकुल्पः पापो य द्विष्मस्त स अन्छतु यो नो द्वेप्टि तम्च्छतु ५[२२] (१६५३)

| क्रम्यासाद र स्त्र] [अद्र]                                                                         | [## [ | d they      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| (154)                                                                                              |       |             |
| न नैर्माण करोता । निर्मे वेपार । विश्वत् ।                                                         |       |             |
| देवां: प्रपोर्त इक्तिरे वर्ष्ट्रच्यान् दूतो निर्वतना हरूर्याञ्चणार्थ ।                             |       |             |
| तस्त्री अचान कृष्णमञ्जू निष्कृति से हो अस्तु प्रिप्ते से क्तुंच्ये                                 |       |             |
| सिक्ट प्रयोगे इतिया ना अस्त्य सामा ईवाः सङ्ग्रमी गृहेर्यु ।                                        |       |             |
| अग्रीह विश्रा पुनरी हरित्ते वर्षि हेतिर पुहिल्की नो वृत्तवनु                                       | २     |             |
| हेरीर प्रकिनी न ब्सायुरसर उराष्ट्रचं प्रवृ हेन्द्रवे अक्रिपार्थ ।                                  | _     |             |
| में हो मोर्च्स पुर्वेश्यकारतु मा जो विश्वीमित्र वंदाः क्रयानी                                      | Ą     |             |
| वकुर्वका क्यंत्रि छोवत्रता चार क्रुपोर्तः प्रवृत्तानी क्रुप्योर्ति ।                               |       |             |
| बर्स्स द्वार प्रस्ति पुत्र पुत्रतः अस्त्रे पुत्रापु समा अस्तु सुरामे                               | A     |             |
| क्रमा क्रपातं पुरत प्रमोष्ट्रा सिन् वर्षमुद्रः यप्ति वर्षं तपानसः ।                                |       | [88](1894)  |
| संबोधवर्षमा इतिहाली विन्तां कृत्या व कर्ती व वेतान प्रतिका                                         | 3     | Frame       |
| (१९६)<br>भ ऋषते वैदासः कृत्यः सास्यं कः। क्रमाताम् । मनुद्धन्ः                                     | ·     | <b>10</b> 1 |
| अनुमं स्रो सम्प्रकार्यः स्थानकार्यः विश्वसम्बद्धाः ।                                               |       |             |
| स्तारं सर्वन्तं कृतवे सिपनं सेपंति शर्यात्                                                         | 8     |             |
| अपन्ति संवस्त्रे हमार्ट्यो अस्ति ।<br>इन्स्ति संवस्त्रे हमार्ट्यो अस्ति ।                          | ,     |             |
| अथः सुकला में और दिने सर्वे अभिक्रीकाः                                                             | ę     |             |
| अक्रेब बीडर्वि स्वार स्कृते आसी हुन व्यवर्त ।                                                      |       |             |
| वार्चरप्त वि विकास क्या अवर्ष क्वांश                                                               |       |             |
| असिक्ष्यमार्गमे निष्यकर्तेन् भाषाः ।                                                               |       |             |
| भा वैश्वितमा वो मता ना कोओ तमिति दर्                                                               | 8     |             |
| <u>पोसक्षेत्र ने जानाताः अर्थ सूंपायत्वक्ष</u> तः आ वी <u>द्रूपाँजेवस्त्री</u> न् ।                |       | raud men)   |
| <u>स्वरूपान्त्र दर्शनः अपूर्ण इत्तेषा प्रान्त्र्यं क्यूकार्यं</u>                                  | ٧,    | [44](144)   |
| (१९०)<br>३ विकासिक-उपल्ली अनुसर्वे कोल-वरण-पुरस्कति-                                               |       |             |
| र जिल्लाम प्र-वास्त्राच्याः स्त्राप्तः १ साम्-वर्षान्त्राप्तः<br>सम्बद्धाः विकासः विकासः सम्बद्धाः | udan. |             |
| गुन्ध्वसिम्ब वर्षि विच्क्ते तम् त्वं सुबध्वं बुट्यर्थस्य धनसि ।                                    |       |             |
| मं पूर्व कुर्वातंत्र बरवादि स्थ तथा परिकर्णान्युः स्थाः                                            | ę     | (stin)      |

#### ( १६० )

#### त शबरा शाक्षीयत । गाय । बिप्दुप् !

मणोमूबाती अमि बीतृसा अर्जस्वतिगिर्पर्धास रिशन्ताम् । पीर्वस्वति<u>र्जी</u>वर्षन्याः पित्र न्त्ववसाये पद्धते रुद्ध मुळ पाः सर्कष्ण विकेषा एकेक्ष्ण यासांमुग्निरिष्टणा नामानि वेदे । पा अद्गिरमुम्तपेमेत् चकु स्नास्य पर्जन्य मिह शर्म पर्छ २ पा वृदेषे तन्त्विभिर्यन्त पासा मोमो विश्वां रूपाणि वेदे । ता अस्तम्य पर्यसा पिन्यमानाः गुजावितीरिन्द्र गोठे रिशित्व ३ गुजापंतिमहिम्ता रह्माणे विश्वदेषे पिनृभिः सिव्यानः । शिवा मुतीक्ष्यं नो गोप्यमाक स्नामां व्य पुत्रया म सेदेम ४ [२७] (१६०५)

| क्रमेदा≀ सकद, मन्द पंप्] [थर्ल]                                                                                                                                                        | t de t    | € 140 dr 1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| (१७०)                                                                                                                                                                                  |           |            |
| मं विभाग् कोर्चा । वृत्तः । सभ्यो, म आसारपरक्षिः                                                                                                                                       | 1         |            |
| श्रियाह पूरुर विश्व सोम्बं मन्यापूर्वप्रश्चनाविद्युत्य :<br>सर्वमुत्ती वो अभिकांनी व्यव्हं सुन्या पुरोब प्राचा वि योगति                                                                | ₹         |            |
| निभार हुस्य सुन्ते वाज्यसमेते वस्ति विशे प्रवर्ण कुरवारिकस् ।<br>अभिन्ना प्रवर्ण संस्कृतिये ज्योतिकी अनुस्का संस्कृतः<br>इस् केन्द्र क्योतिन् ज्योतिकज्ञ विश्वासिक्तिकीतृत्यमं हृस्य । | ę         |            |
| <u>विश्वप्राष्ट्र ध्राजो सभी तूरी ह्रास अब पंत्रपे कह जोजो अञ्युतम</u>                                                                                                                 |           |            |
| तिकात्रक्वोतित् सर्1 प्लंब्यो चेत्र्यं प्रियः ।<br>येत्रेश मिश्रा प्रवेतास्वार्त्ताः विकार्यवेश विकास्यकाः                                                                             | ¥         | [44](144)  |
| (१७१)<br>इस्टो सर्वनः ( स्प्रः ( व्यवसे (                                                                                                                                              |           |            |
| स्यं त्यक्रिक्तो एउ <sup>—</sup> निष्यं कर्यः कुतार्थतः । वर्यकृष्यः <u>श</u> ्चिकते कृष्यः<br>स्यं अक्ष्यः क्षेत्रेतः क्षियेकां स्थापे स्यंतः । वर्षानकः <u>श</u> ोमिनी कृष्यः        | ₹<br>₽    |            |
| ले स्पतिना सर्वे न्यान्यप्रक्षाचे केन्य्य । शुक्रंत बाता मनुस्स्यें<br>स्वं स्पतिना सर्वे उत्था कर्ता पुरस्कृति । वेक्सी विद्विचे वर्त्य                                               | Ä         | [44] (444) |
| (१४६)<br>व संबर्व अवित्यवा । वस्ता । विरुद्ध विराहर                                                                                                                                    |           |            |
| आ पोड़ि कर्नमा क्षा गार्थः सचन्त क्ष्रेति प्रूचेतिः                                                                                                                                    | t         |            |
| जा चौड़ि वरूची <u>चि</u> चा अर्थियो जानुकर्णका सुरानुन्धिः ।                                                                                                                           | ₹n ₹      |            |
| छितुमूतो व तन्तुविदः सुद्धानंतुः वार्ति वृद्धाने पञ्चविति<br>प्रवा अतु स्वसुव्दताः सं वर्तवति वर्तति दुस्तुवर्वाः व                                                                    | ў<br>18 У | [4](1454)  |
| (१७६)<br>६ जनसभाक्षिणकः। एउमा सङ्ख्युर्ग                                                                                                                                               |           |            |
| जा स्वाहर्महरूपेचि पुरस्तिन्दार्मिचाचक्रिः।<br>विद्यसम्बद्धाः वर्षा चाम्यस्युः जा स्वाहरूपवि चास्त्                                                                                    | ŧ         | (1 for     |

| जि <b>० ८, स॰ ८, स॰ ३१</b> ] [७६१]                                                                                                             | [ क्तुग्वेदः। मै० १०, म्० १७३, म॰ २ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| इंदैने <u>धि</u> मार्प च्योप <u>्ताः</u> पर्वत <u>इ</u> वार्विचाचितः ।<br>इन्द्रं इब्रेह भ्रुवस्तिप्वे ह गुप्ट्रमु धारय                        | ₹                                   |
| श्मिमन्द्री अविधरद् ध्रुव ध्रुवेण हिवर्षा ।<br>तस्मे सोमो अधि बब्त् तस्मा छ बह्मणस्पतिः                                                        | B                                   |
| धुवा चौर्धुवा <u>पृथि</u> वी धुवासः पर्वतो इमे ।<br>धुव विम्वे <u>मि</u> द जर्गद् धुवो राजा <u>विशाम</u> यम्                                   | R                                   |
| भुवं ते राजा वर्षणो ध्रुव वेवो वृहस्पतिः ।<br>भुवं त इन्द्रश्चाग्रिश्चं गुप्ट्र घरियतां ध्रुवम्<br>भुवं भुवेणं हविषा ऽमि सोमं मुशामसि ।        | ч                                   |
| अर्थो त इन्द्रः केर् <u>वली</u> विँशो ब <u>लिह्</u> ततस्करत्                                                                                   | ६ [३१](१६९३)                        |
| ( १७३ )                                                                                                                                        |                                     |
| ५ अभीवर्वे आङ्गिरसः। राउ                                                                                                                       | ता । अनुषुप् ।                      |
| <u>अभीवर्तेनं हुविपा</u> येनेन्द्रों अमिवावृते ।<br>ते <u>ना</u> स्मान् ब्रेह्मणस्पते ऽभि राष्ट्राये वर्तय                                     | ?                                   |
| अमिष्टत्यं सुपनी निम या नो अरतियः।<br>अमि प्रतन्यन्तं तिष्ठा अमि यो न इरस्यति                                                                  | २                                   |
| अभि त्वां देवः संविता ऽभि सोमी अवीष्ट्रतत् ।<br>अभि त्वा विश्वां मृता न्यंभीवृती यथासंसि                                                       | Ŗ                                   |
| येनेन्द्रो तुविषां कुरुय मीवत् सुम्न्युन्तमः ।<br>१९ तर्विक देवा असप्ताः किलामुबम्                                                             | 8                                   |
| <u>असपत्नः संपत्नहा</u> ऽभिरोच्ट्रो विपा <u>स</u> हिः ।<br>प <u>याहमे</u> षां भूतानां <u>वि</u> राज <u>ीनि</u> जर्नस्य च                       | <i>प</i> [३२] <sub>(१६९८)</sub>     |
| ( १४४ )                                                                                                                                        |                                     |
| ४ कर्षमावा सर्प मार्चेदिः।                                                                                                                     |                                     |
| त्र वो प्रावाणः स <u>बि</u> ता देवः सुंवतु धर्मणा । धूर्पु<br>भाव <u>ण</u> ो अर्थ दुच् <u>छुना</u> मर्थ सेधत दु <u>र्म</u> तिम् । <u>उ</u> म्न | Tr. # fr 3m                         |
| मापा <u>णां</u> अप <u>वृच्छुना</u> मप संयत <u>वृज्ञातम्</u> । <u>उ</u> प्र                                                                     | ाः कर्तन भेषुजम् २ (१७००)           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | the min                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ध्यर्गान वर्गप्रया अंदीयमां गुजार्थसः । तृत्त्रे वृत्त्रेते कृत्यर्थम् ।<br>प्राथनिक स्ट्रिता ह वां वृत्रः स्ट्रित् धर्मया । वर्जनस्ताय सुस्के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A [SS)Krmb                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| (१०१)<br>४ स्पुरामेंगा १ कम्ब १-४ वन्तिः । शतुरु १ वन्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
| प्र भूगर्व वाभूग्यो वृहस्त्रेशन कृतस्यो।<br>सरम्भ वे मुख्यपन्तिको उर्धम् भूग्रं न स्वत्रदेत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                          |
| त्र केषे कुच्या क्षिया अर्थता जात्रवेदश्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <b>म</b> ्या भ <b>र्तं कश्चम</b> नुरुद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ₹                          |
| स्वन व्य व देशक होता बुकार्य मीयते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                          |
| रको न पर्पार्थको । कुर्वाधानोति स्वर्गा<br>अवस्तुविदेवरण समूनसमित सम्बन्धः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| सर्वाधित वर्षीयसः वेशे जीवानि कृतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A [SA]CMO                  |
| (100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| १ व्यक्त समस्यकः। सामानेशः विदुष् १ कवती।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| प्रश्नह्म वन्त्रमार्थं स्वत्र वे विश्व वे विश्व |                            |
| समुद्र अन्तः प्रक्ता वि चंद्रते वर्षीचीयां प्रदर्शिकानि हेथाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                          |
| प्राण गर्थ यनेशा दिवहीं को गंन्युवीक्ष्युक्षी अन्तः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P                          |
| तो चौतांसको स्पूर्व अनुविद्या कृतस्य जुले पुलस्य वि स्वित्र<br>अर्थस्य <u>स्वा</u> क्षमनित्रसम्बद्धाः मा च स्वा च कृतिकृत्यांसम्बद्धाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| स अमीतीर स विदेशीर्यकांत्र आ वंशिक्षी प्रकालकाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ [\$4]( <del>;m</del> 1) |
| (toc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| ६ व्यक्तिमिक्तार्थः अस्पै। विश्वपूर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| स्वम् पु प्राणिमं बूंबर्नुतं । नुकारानं तकुवापुं रखनान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| अरिप्टोर्जि प्राप्तानेकार्तः स्वरत्ते राजर्वनिक प्रकेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ₹                          |
| श्रमानेक प्रतिक्रमीन्द्रियनः स्तुताने करेत्रिय देशेन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (test)                     |
| वर्त्ती न पूज्ती पर्वती गर्भाड़े वा सुमेद्री वा वेर्डती <del>रिवा</del> न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | , ,                        |

३ [३९](१७२१)

स्पिध्यः शर्व<u>सा</u> पर्श्च कृष्टीः सूर्यं इवु ज्योतिपापस्तृताने । सहस्रसाः श्रीतसा अस्य रहि ने स्मी वरन्ते युव्ति न शयीम 3 [34](१७१२) (198) रे क्रमेण- जिथिरौज्ञीनरः, काद्रिराज प्रतव्नाः, रौहिद्श्यो वसुमनाः । इन्द्र**ः विष्ट्प** १ अनुष्ट्**प्** । उत्तिप्नुतार्व पश्युते न्द्र्यस्य मागमृत्वियम् । पदि शाता जुहोतेन यद्यश्राता ममत्तन ? मात गुविरो प्विन्द्र प याहि जुगाम सूरो अध्वेनो विर्मध्यम । परि त्वासते निधि<u>मिः</u> सर्तायः कुलुपा न ब्राजपेति चर्रन्तम् 7 <u>थात मन्य ऊर्घानि भातमुमी सूर्घात मन्ये तद्वत नवींप'।</u> माध्यंदिनस्य सर्वनस्य द्धाः पित्रेन्द्र वज्ञिन् पुरुक्तञ्जुपाण ३ [३७](१७१५) ( 860 ) ३ जय पेम्द्रः। इन्द्रः। त्रिष्टुए। प्र संसाहिषे पुरु<u>त्नत</u> राज्ञ<del>ा उ</del>ज्येष्टंस्ते शुप्मे <u>इह ग</u>ुतिरंस्तु । बन्दा मंत्र वृक्षिणे<u>ना</u> वसूनि पतिः सिन्धूनामसि रेवतीनाम् मृगो न <u>भी</u>म' कुं<u>च</u>रो गिरिष्ठा' पंतवत आ जंगन्था पर्स्त्वा'। सुक सशार्य पाविमिन्द तिगम वि शर्चून ताब्व्हि वि मृधी नुवस्व 7 इन्दं क्षत्रमामि वाममोजो ऽजांपथा वृषम चर्पणीनाम् । अपोनुको जनमिन्नयन्त्रे सुरू केवेम्यो अक्रुणोरु लोकम ३ [३८](१७१८) (369) ने क्रमेण- प्रधी वासिष्ठः, सप्रधी भारद्वाजः, धर्म खौर्यः । विश्वे देवा । त्रिष्टुत् । पर्थश्च यस्य सुप्रथश्च नामा—ऽऽनुष्दुमस्य हुविपो हुवियत् । <u>भातुर्</u>धृतीनात स<u>वितुश्च</u> विष्णी रथन्त्रमा जेमारा वसिष्ठः 8 अविन्तृन्ते अतिहित् यदासी च्यज्ञस्य धार्म पर्म गुहा यत् । <u>भातुर्युतीनात सवितृश्च</u> विष्णा <u>र्भग्द्</u>यां बुहदा चेके <u>अ</u>ग्ने á तेऽविन्तृन् मनं<u>सा</u> दीध्यां<u>ना</u> यजु ष्कुन्न प्रेथम दे<u>व</u>यानंम् ।

धातुर्युतीनात सवितृश्च विष्णो रा सूर्यादमरन् धर्ममेते



। ततो नो देहि <u>जी</u>वसे

३ [४४](१७३६)

### ( १८६ )

#### ३ वातायन उलः । बायुः । गायत्री ।

बात आ बीत मेपूज कुंमु मेंग्रोभु नी हुवे । प्र ण आर्यूपि तारिपत इत बीत पितासि न उत भातोत नः ससी । स नी जीवातीव कृधि

पन्नो बात ते गृहे । अमृतस्य निधिर्हितः

( १८७ )

#### ५ आम्नेया वत्सः । अग्नि । गायत्री ।

पाग्र<u>ये</u> वार्षमीरय <u>वृष्</u>भार्य क<u>्षिती</u>नाम् । स नं. पर्ष<u>वृति</u> हिपेः १ पः परेस्याः प<u>ग्वर्त स्त</u>िरो धन्व<u>ति</u>तेरोचिते । स नं: पर्ष<u>वृति</u> हिपेः २ यो रक्षीसि <u>निजूर्वेति</u> वृपा शुक्रेण <u>कोचियां । स नं: पर्षवृति</u> हिपेः ३ यो वि<u>न्वा</u>मि <u>वि</u>पर्य<u>ति</u> मुर्वना सं च पर्यति । स नं: पर्ष<u>वृति</u> हिपेः ४ यो <u>अस्य पारे रजेसः शुक्रो अग्रिरजांयत । स नं: पर्षवृति</u> हिपेः ५ [४५](१७४१)

### ( १८८ )

#### ३ धाम्नेय इयेन । जातचेदा अग्नि । गायत्री ।

प नून <u>जातवेदस</u> मध्यं हिनोत <u>वा</u>जिनेम् । <u>इ</u>दं नी <u>वार्हिग</u>सदें १ <u>अ</u>स्य प्र <u>जातवेदसो</u> विर्पर्वारस्य <u>मी</u>ळहुपः । <u>म</u>हीमियमि सुष्टुतिम् २ या रुचो <u>जातवेदसो</u> देव्ह्वा हं <u>य</u>्याहंनीः । तामिनी युक्तमिन्यतु ३ [४६](१७४४)

#### (१८९)

## ३ सापैराष्ट्री । भारमा, सूर्यो घा । गायची ।

आपं गी: पुश्चिरक्<u>रमी</u> दर्सदन्मातरं पुरं । <u>पितरं</u> च प्रयन्तस्वः १ अन्तन्त्रंचरति रोचना ऽस्य प्राणादंपा<u>न</u>ती । न्यंख्यन्मद्विपो दिवेम् २ चिंशन्त्राम् वि राज<u>ति</u> वाक पंतुद्गार्य धीयते । प्रति वस्तोरत् सुनिः ३ [४७](१७४७)

[otc]

#### ऋग्वेदे गायद्यादिच्छन्दस्तं मन्त्रसंस्या ।

| <del>धन्दोनाञ्चल</del> | महर्षकत् ।      | क्रमुको क्रमुबंग्याः 🔻 | m(c)          |
|------------------------|-----------------|------------------------|---------------|
| र प्यानची              | te              |                        | 45,00         |
| ९ सम्बद्ध              | 14              | 633/6                  | 16.88         |
| ) mggy                 | 14              | 150                    | tall.         |
| T TENT                 |                 | CHC                    | 16.1-         |
| प प्रकारिका            | 14              | *at                    | 100           |
| 4 fage                 | ¥               | 854                    | 16.21         |
| · 300)                 | tro-            | 25.46                  | 2,00,00       |
| र परिज्ञानी            | ₩c              | 5365                   | <b>₹8,</b> ₹≈ |
| 1 000                  | 44              | <b>t</b> *             | 60            |
| र अविश्वदर्य           | 48              | 12                     | t,m1          |
| E MED                  | •               | 1                      | 600           |
| S SAME (CIT)           | 40              |                        | 100           |
| () Wills               | %c              | a                      | 1,44          |
| रेश अस्तिपृक्षित       | 44              |                        | 534           |
| रव न्याय वृत्या        | •               | į.                     | w1            |
| १५ विरुक्त मानारी      | 14              | i                      | 10            |
| १६ विरम्स नियद         |                 | 177                    | 2,000         |
| to three street        | **              | te                     | 100           |
| रेंद क्रिक्स क्रमती    | *9              | 1                      | 42            |
| रेड सक्का किया         | t               |                        | 100           |
| २० रकस्या विश्वर       | 8.8             | i                      | 11            |
|                        |                 | (appr                  | 9 4,8,995     |
| वाकति                  | स्पादि सकताने । |                        |               |

#### ।कालस्याद् स्कामां अन्दर्शं सन्त्रसंस्या।

| कन्त्रोत्सन्त्रत्ति ।<br>१ वाक्की | मक्त्रतीकात् । | क्ल्प्यां कार्यक्ता । | at Marchine |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| * ====                            | W.             |                       | 395         |
| 1 100                             | 17<br>14       |                       | To The      |
| ¥ चक्किता                         | 70             | 44                    | 4546        |
| प मिन्द्रप्                       |                | 1                     | 8+          |
| ६ ब्यक्ती                         | Bc .           | _                     | \$+£        |
|                                   |                |                       |             |

At Codds

140497

# अथ परिशिष्टानि ।

## ( अथ खिलसुकानि । )

(१) [ ऋ॰ अ॰ १-४-८] [ ऋ॰ म॰ १।५० स्कस्यानन्तरम् ]

श्रुनेश्चित्वय सूर्येणा—ऽऽितृत्वेन सहीयसा । अह यशेस्विना यशो विद्यार्रूपमुपा देवे १ प्रयम्गय वि नी मज पिता पुत्रेश्यो यथा । दृध्यियुत्वस्य होशिष्टे तस्प नो धेहि सूर्य २ पुरानी ता मित्रमह आरोहन्त विचक्षण । पश्येम शुरुद्धे शत जीवेम शुरुद्धे शतम ३

(२) [पर॰ भ॰ २-५-१६] [भागेवस्य प्रथममण्डलस्यान्ते।]

मा विभेनं मेरिष्यसि परि त्वा पामि सर्वतः । युनेन हन्मि वृश्चिक्त महिं वृण्डेनार्गतम् १
आवित्यस्थवेगेन विष्णुवां वृद्धवेनं च । गुरु वृष्धिकि मृति गंच्छ महार्यशाः २
गुरु स्पु पार्तमान्नेण न्या लोकाः प्रकर्षिताः । प्रकिष्ता सही सर्वा स्वेतितः ।
पेता मर्यमिताश्च मारुतो न प्रकारित ।
पेता मर्यमिताश्च मारुतो न प्रवायित [मारुतो न प्रवायत्यो नर्मः] ४
मो सर्प मंत्र मृत्रं ते दूर्ग गंच्छ महाविष । जन्मेश्चयस्य यज्ञान्ते आस्तीकेवच्न स्मर ५
आस्तिक्वचेनं मुत्वा यः सर्पो न निवतिते । शत्या मिर्यते मृत्रि शिशवृक्षप्रल यथा ६
ग्रेमेंवृप्य नेमः प्रात नेमेंविय नमो निशि । नमीऽस्तु नर्मव तुम्यं न्याहि मा विप्रसर्पतः ७
पो जीत्कार्वणा जातो जुरत्कार्वां महार्यक्षाः । तस्य स्मुरामि मृद्ध ते दूर्ग गंच्छ महाविष ८
[असितिं नार्थसिदिद्धं च सुनीतिं नाष्प्य स्मरेत् । वृवा न्यायेवा ग्राने नास्ति सर्पम्य मवेत ९.
अगिसिन्मार्थवश्चेव मृत्युक्तवो महार्मुनिः । करिलो मुनिरास्तीकः पुन्नैते सुन्धशारिनः १०० ]

विक्रमधन= 'परशास्त्रीय स्वशास्त्रायामपेक्षायशात्पठयते तत्स्विकमुच्यते । "

[ स॰ भा॰ शां॰ ३१३।१० (कु॰ ) नीककर-टीका ]

स्० १ पाउमेदाः— १ शनैदियत्स्येंण आ० । ०क्तपाण्या देवे । २ । देवि ( तै० प्रा० ७।६।२२ ) । स्० २ पाउमेदाः- १-०मर्त् दण्डेना० । [ १ घनेन० । भपर्य० १०।४।९ ] ३ जातमात्रेण । ४ भयवित्रस्ता । ५ महायशाः । जनमेजयस्य । १० अगस्यो माधव० । [ ५ ९-१० यहुपु पुस्तकेषु नोपलभ्योते । ]

( ५-६ महाभारते आदि० ५८१५-१६ क० )-

सर्पापसर्प मद्र ते गच्छ सर्प महाविष। जनमेजयस्य यहान्ते मास्तीकवचन स्मर॥ मास्तीकस्य वचः पुत्या यः सर्पो न निष्कृते। शतभा मिग्रते मूर्था शिश्वपृक्षफल यथा॥

८ जरस्कारणाज्जातो। जगस्कारणाज्जातो । भूमि गच्छ । मदायशा ।

( महामारते आवि० ५८।१४ कु० ) यो जरत्कारुणा जाती जरत्कारी महायशाः।

८-१ इरेत्। ( महामारवे आवि० ५८।११ कु० )

| संस्तिश्वेषते हुव क्यो विकार्यन्तुर्व का ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| स्मारक्षं समिध्यते संबोधकाच्या और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *           |
| व गंपक्रप्नं ने वंद्रभ्यु नं ना नगांचि जामतासः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| हेगा <u>सार्ग गन्मा पूर्व</u> संज्ञ <del>ातका प्रधान</del> िक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9           |
| सतानी मन्द्रः समितिः स्तानीः संतानं सर्थः हात् शिवर्णसम् ।<br>सतानं मन्त्रंति नंत्रवरे यः स्तानेत्रं वो इतियां जुतीनि<br>सतानं स्राहितः सतान्त्र इत्यानि यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •           |
| सहानमंद्र को कन्त्र पकां कः सुराह्मकान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A [Adjona)  |
| ।। स्ति दश्चर्य मध्यक्षे समाप्तव् ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <ul> <li>अन्तेवसंविका समाधा ॥</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| The state of the s | minum (onto |

[weil] (11) १ सामुच्यान्तीऽयसर्वतः । अस्तर्वस् । लगुप्तर् । मते चे <u>त</u>र्च <u>चार्मीञ्</u>रातः त<u>पुत्तोऽध्यंत्रायतः। सही यार्चन्नासन्त</u> क्षांः स्कृता <del>प्रक्रि</del> रे मञ्जूषार्श्यमापृषि नेकानुरो अंजापत । अहोराज्ञप्रति विश्व क्रिनंश्य निर्मा उसी है बुर्जानुम्हतती याता वंबापूर्वमंद्रम्यका । दिवं च बुल्किरी च्या प्रतारिक्षमत्त्री न्ये व्यवस्थित (841) प्र कंपान आहितकः । १ मस्यदः । ४ संज्ञानकः अष्ट्रपुरः १ मिन्दर्।

क्रमेका। सदसदद ४ 🏌

[ # ta 40 150 fe 1

## ऋन्वेदे मण्डलानुसारेण मन्त्रसख्या ।

| मण्डलानि ।               | स्कसक्या ।  | मन्त्रसंख्या । |
|--------------------------|-------------|----------------|
| मधममण्डलस्य              | १५०         | F004           |
| दिवीयमण्डलस्य            | 8.5         | ४१९            |
| <b>त</b> तीयमण्डलस्य     | <b>इ</b> व् | ६२७            |
| <b>चतुर्धमण्ड</b> ळस्य   | 46          | ५८९            |
| पञ्चममण्डलस्य            | CO          | ७३७            |
| पष्टमण्डलस्य             | ७५          | <b>ড</b> র্প   |
| सप्तममण्डलस्य            | १०४         | C88            |
| <b>म</b> प्टममण्डलस्य    | 90          | ३६३६           |
| नयममण्डलस्य              | \$ \$8      | ११०८           |
| व्याममण्डळस्य            | <b>₹9</b> ₹ | १७५८           |
|                          | १०१७        | १०४७१          |
| पा <b>लिस्यम्</b> कानाम् | ११          | <0             |
|                          | १०२८        | १०५५२          |
|                          |             |                |

## अप्रकानुसारेण मन्त्रसच्या ।

| अष्टकानाम् ।            | मृकानि ।    | यर्गाः ।    | श्रचा                          | अक्षराणि ।      |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| मधमान्द्रकस्य           | १२१         | <b>२६</b> ५ | १३७०                           | <b>४८९३</b> १   |
| <b>द्वितीया</b> प्टफस्य | <b>१</b> १९ | <b>२२</b> २ | ११४७                           | 48086           |
| <b>नृतीया</b> प्टकस्य   | १२२         | २२५         | १२०९                           | 89 <b>5</b> 35  |
| चतुर्घाष्टकस्य          | 580         | <b>२५०</b>  | १२८९                           | <b>इह</b> ७इइ   |
| पश्चमाष्टकस्य           | १२९         | 214         | १२६३                           | 84088           |
| पष्ठाण्डकस्य            | 248         | - 323       | १६५०                           | 86388           |
| सप्तमाष्टकस्य           | 28£         | २४८         | १२६३                           | <b>इ</b> म्म्बर |
| अप्रमाष्ट्रकस्य         | 184         | રહ્ય        | <b>?</b> ? </td <td>48800</td> | 48800           |
|                         | १०१७        | Boos        | 308/05                         | 398988          |
| बालकिस्यस्कार           | नाम् ११     | १८          | 60                             | \$088           |
|                         | १०१८        | २०२४        | १०५५२                          | ३९७२६५          |
|                         |             |             |                                |                 |

[u(c)

#### ऋग्वेदे वायक्याविक्यम्द्रस्तं अन्त्रसक्या ।

| मक्षरदेख्या ।<br>१८ | क्न्युक्षं सन्दर्शकाः। 🛝 | mp cife  |
|---------------------|--------------------------|----------|
| te                  |                          |          |
|                     | \$ BEET                  | 140,000  |
| 9.0                 |                          | 11.70    |
|                     |                          | PARME    |
|                     |                          |          |
|                     |                          | \$\$ Pe4 |
|                     | #%£                      | 10.51    |
|                     | 8446                     | 1,00,000 |
|                     | 2445                     | 48 fec   |
| 46                  |                          | 601      |
| 44                  |                          | Logi     |
| 40                  |                          | Lee      |
|                     |                          | THC.     |
|                     | •                        | 1,144    |
| ***                 | •                        | (166     |
|                     | 3                        | 94       |
|                     | 3                        |          |
|                     | *                        | 84       |
|                     | 141                      | 6,000    |
|                     | 4.0                      | 944      |
|                     | ę                        | **       |
|                     | *                        | 40       |
| 2.5                 | ŧ                        | 33       |
|                     | topet                    | 199,849  |
|                     |                          | 8c       |

| पार                        | विस्पादि सूकान | <b>धन्द्र</b> सां सन्त्रसंस्या। |            |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|------------|
| कन्द्रोन्सकानि ।           | क्षरबंबना ।    | ज्याने क्यानेका ।               | क्यारामे । |
| र करनी                     | 6.8            |                                 | 154        |
| १ जडहरू<br>१ इस्तो         | 3.6            |                                 | 74         |
| P www.                     | H              | 46                              | 4146       |
| ण प्रकृतियाः<br>भ विश्वपुर | Po Po          |                                 | 294        |
| सन्दर्भ                    | 100            | •                               | <b>Rec</b> |
| 4 44-401                   | te             |                                 | 115        |
|                            |                | 69                              | 1007       |
|                            |                | <u> </u>                        |            |

## अथ परिशिष्टानि ।

## ( अथ खिलसूकानि । )

(१) [ स॰ भ॰ १-४-८ ] [ ऋ॰ म॰ १।५० सूकस्यानन्तरम् ]

श्नेभिद्य सूर्येणा ssवृत्येन सहीयसा । अह यशेस्विनां यशो विद्यार्क्षपमुपा देवे १ उपमुख वि नो मज पिता पुत्रेम्यो यथा । वीर्घापुत्वस्य हेशिये तस्य नो धेहि सूर्य २ उपनौ ता मित्रमह आरोहन्त विचक्षण । पश्येम शुरुदं शत जीवेम शुरुदं शतम ३

(२) [प्तः भः २-५-१६] [म्हायेतस्य प्रथममण्डलस्यान्ते।]

मा विमेनं मेरिप्पिस परिं त्वा पामि सुर्वतः । युनेन हिन्म वृश्चिकः महिं दृण्डेनार्गतम् १
आदित्यरयवेगेन विष्णुवांतुवुलेनं च । मुकंपुक्षानिपातेन भूमिं गंच्छ महायेशाः २
गुरुष्य पार्तमान्नेण अयो लोकाः पृक्षिपताः । पृकंपुता मही सर्वां स्वेशेलंबनुकानंना ३
गुने नष्टेचन्द्राके ज्योतिपं न प्रकाशित ।
वेषता मर्यमीताश्च माकतों न प्लवायिति [माकतों न प्लवायत्यो नर्मः] ४
मो सुर्व भेत्र मुद्दं ते दूरं गंच्छ महाविष । जुन्नेज्ञपस्य यज्ञान्ते आस्तिकंषच्न स्मरं ५
आसीक्वयचं भुत्वां यः सर्पे न निवर्तते । शर्त्या भिष्यित मृश्चि शिश्चृक्षफुल यथा ६
नुमंद्रावे नेमः पात नुमंद्रिय नुमो निशि । नमोऽस्तु नर्भवे तुम्य आहि माँ विपुत्तपंत ७
यो जेर्क्तार्वणा जातो जुरत्कावाँ महायेशाः । तस्य समुराधि मद्व ते दूरं गंच्छ महाविष ८
[आसिति चार्यसिद्धि च सुनीति चार्ष्य यः स्मरेत । दिवा वा यदि वा गुन्ने नास्त सर्पम्य भवेत ९० अमित्तार्गाच्येत्र मुद्धक्रीय महामुनिः । क्षिलो मुनिरास्तीकः पुञ्जैते सुक्षशायिनः १० ]

िषक्षक्षण= 'परशास्त्रीय स्वशास्त्रायामपेक्षावशात्पठ्यते तत्विछमुख्यते । ''

[ म॰ मा॰ शां॰ देरदे।१० (कु॰ ) मीछक्ठ-टीका ]

स्० १ पाठमेदाः— १ शनैश्चित्स्यूर्पेण आ० । ०रूपाण्या दवे । २ । देहि ( तै० झा० ७।६।२२ ) । स्० २ पाठमेदाः- १-०मत् दण्डेना० । [१ धनेन० । भयर्व० १०।८।९ ] ३ जातमात्रेण । ४ मयविश्वस्ता । ५ महावशाः । जनमेजयस्य । १० अगस्स्यो माध्य० । [\* ९-१० वहुषु पुस्तकेषु नोपछभ्येते । ]

(५-६ महाभारते आदि॰ ५८१९५-१६ कु॰ )— सर्पापसर्प मद्र ते गच्छ सर्प महाबिय। जनमेजयस्य यहाग्ते भास्तीकषचन स्मर ॥ भास्तीकस्य यद्या श्वस्या या सर्पो न निवर्तते । शतधा मिघते मूर्या शिशपृक्षफळ यथा॥

८ जरस्कारणाज्जातो। जगस्कारणाज्जातो । भूमि गच्छ । महायद्याः ।

( महामारते आदि० ५८।२४ ५० ) यो जरत्कावणा जातो अरत्कारी महायशाः। ८-१ हरेत् । ( महामारते आदि० ५८।२३ ५० )

मसितं चार्तिमन्त च सुनीय चापि या स्मरेस्। दिवा वा यदि रात्री वा नास्य सर्पमय मयेस् ॥ % ९७

| चेत्त्व ]                                                                     | [961]                                                             | [=                     | શુત્ર ખૂત છે |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                                               | (1)[4 ]                                                           | <u>{</u> }[4; 1;       | إه وجدامته   |
| ∢ हिरम                                                                        | त्या १२ द्रद्वा३-४ अनुर्वे<br>विस्तृत्, ५ यावजी३ ४. ≉ म           | ने५ ५०८ घला<br>इप्हर्म |              |
| मुक्ता सुबूत विद्यानापंत ना                                                   | स्तित् <u>त्र</u> तं <b>पूछां</b> आईवीमि ।                        |                        | ,            |
| हर्षेत्रामानुस्तेसम् पत्नी ह                                                  | तस्यं हे देवि इक्तियां विधेन<br>स्वा वर्ष अस्य इक्तियां सुव्योज्  | 1                      | ,            |
| श्राम्यं निरम् पूरि गुर्म<br>अम् <u>नोऽधानं</u> मति <u>र्</u> षे              | शुक्रस्यकुं पर्वकाने वृषानु                                       |                        | १            |
| अनु ताउधानुसस्य उत्र<br>अप्रियं दृष्युसर्वतो सर्<br>अन्तिदेनुसन्ने स्व सस्वति | र्व द्रामुखं वर्षः                                                |                        | 1            |
| करेंद्रे इस्तंत्र नो मिन्न                                                    | च जार्युपि नारिकन्                                                |                        | ¥            |
| जाता क्यात कासने वर्तात                                                       | नो जर्गनुस्पर्धः । स बीः दूर्णन<br>। भूगाचीनस्य ग्रीव्याचे दुरोपं | વે દ                   | 4            |
| तस्में हुंबा अनुता वे व्यो<br>पाना वेदान द्वानुष्टं गायी                      | पन्ता निम्बं देवालो अदिनी                                         | <u>न</u> जोची          | •            |
| वृदं पुंचकनं चीमाहिः सुमुति<br>माता मजानांपुत गुच हुई                         | शुक्रियोंकरा<br>१ - शुक्रम् वि <u>स्त्री</u> कुर्बर्ग अञ्चल       | 11                     | J            |
| पाना कुन्तीनमिम्नामिर्क                                                       | च शाब श्लाब्य पूर्णकारहा                                          | त                      | ć            |

( ॥)[य १८११][कोन्स देनेव्यवस्ताने। मुद्रं वेद दक्तिगुता अवर्तुचरुता वेद । भुत्रं पुरस्तांको वद मुझं के पुत्रे - होई के पुत्रे हैं था। सुत्रमुक्ताई को बन् पुत्रों को अर्थ कर मुद्रमुक्ताका कर अप्रमुक्तिवाको कर्। अर्थनी धु मा वर्ष अर्थ में कर्तनो की असपन प्रस्तांकः क्षितं वृद्धिकृतस्त्रीति । अर्थतं क्षतं प्रभावः अपन्तिप्रसे कृते पीवर्गानि गुइरोपि जिन्दुवासिनु दुर्गासः । शहुनुक प्रवृक्तिनं सुनर्पकृति सं वर् भावकृत्त्व प्रकृते <u>भव्ना वंद</u>्र तुष्यीनार्त्त्वा सुब्रति विकिन्दि ना ।

प्यूप्यान क्यांति कर्युरियंथा प्रदासिक क्रिक् सुनीयोः क् र पारतियाः १ थ-विकास (निय० शास्त्रः) । १ कारायं वर कार्यं प्रति। ( १ ) [स • अ • ४-१-१५] [स • म • ५।४४ मुखस्यातन्ताम्।]

जागर्षि त्व भूवने जातवेवो जागर्षि यद्य यर्जन हविष्मान । इव इविः भ्रद्वधनि जुहामि तेन पासि गुत्य नाम गोनाम

₹

(६)[%० ४० ४-३ ३][स० म० ५।४९ मृत्यस्यानम्बरम् । ]

सुक्तान्तेऽस्येर्नृणान्यमा विश्णि वोवृकेऽपि या । यवृस्तृणैरधीत तत तृणानि मवति ध्रुवम् १ षापीकृपतंत्रागानां समुदं गच्छ स्वाहां [अग्रि गच्छ स्वाहां]

( ७ ) [स॰ ४०४-३-७] (स॰ म॰ ५।५१ सूकस्यातन्तरम्।]

ख्रस्ययम् ताक्ष्यमिरिटनेमि मुहर्मृतं वायस वृवतानाम । <u>असुर</u>प्तमिन्द्रंससं समत्तुं यूहद्य<u>ञ</u>ो नार्<u>यमि</u>या र्रहेम अंहोमुर्चमाद्गिरेस गय च स्वस्त्यां चेय मनेसा च ताक्ष्यम् । पर्यतपाणि. शर्णं प्र वंद्ये स्वस्ति सं<u>वा</u>धेव्वर्मय नो अस्तु

Ŗ

(८) [ भ॰ भ॰ ४ ४ २२][ भ॰ पा८४ स्कस्यानन्तरम्।]

वर्षन्तु ते विभावरि दिवो अभूस्य विद्युत । रोहन्तु सर्वेभी<u>ना</u> न्यर्थ बह्मद्विपो जिह १

(९) [स॰घ॰४-४-३४] [सम्पेरम वस्त्रममण्डरमाम्ते ।]

आ ते गर्मी योनिमेतु पुमान् वार्ण इवेप्धिम् । आ बीरो जायता पुत्रस्ते दृशमास्यं क्रोमिं ते पाजापुत्य मा ग<u>र्भी</u> योनिमेतु ते अनुनः पूर्णी जायता मह्लोणोऽपिशाच<u>धी</u>त पुर्मेस्ति पुत्रो नारिं तं पुमाननुंजायताम्। तानि मुद्राणि बीजां न्यूपमा जनयन्ति नौ यानि मुदाणि बीजी न्यूपर्मा जनयन्ति न । तैसवं पुत्रान् विन्दस्य सा प्रसूर्धेनुका भीव

२ Ę

3

8

स्० पा१ ( भ • पाइ। १) तेन पासि०'। म्० ६ पाठमेवाः — १ | निश्चित्तरमयत्नेन त्यक्तेऽन्यव भवाबह्म । ( ऋतिक्याने )। २ तृण हस्ते घृरवा उदके निक्षियत् । ] यन् स्तृणेशस्ययन नव्धीन स्तृणानि भव ते भव। स्०७ पाठमदाः १ महाद्भुत । १ ० मध खा।

| बभेरस ]                                                                                                                                                                                                                                                                  | [ F4A ]                                                                                                                       | [4                            | statish is the           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| कामु: सर्मृद्धकर्ता सुका: सुपर्गामितुमेर्व ने ।<br>यं कार्मु कार्मये देव : श्रं व वाँपो तुमर्ज्यं                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               | 4                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1)[4 B-8-11                                                                                                                  | ] <del>wh</del> ee            | distantation of          |
| अधिर्व पद्मवा कुलतोत् । बोडर्स इन्हें इ                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |                               |                          |
| स्त्रं एका बहुचाऽनुमन्त्रसं बन्नेपं खी                                                                                                                                                                                                                                   | पीत्रमञ्जू न श्रीकृत                                                                                                          | 1                             |                          |
| इमामुग्रिकांपत्तां याविकवाः मुजानुस्यै वर्ष                                                                                                                                                                                                                              | लु बुर्विमार्कु ।                                                                                                             |                               |                          |
| अधुम्यायेख्या जीवेदामस्य मुद्राः जैकेका                                                                                                                                                                                                                                  | नुम्बुम्समि मर्चु द्वाचनप्रक्रियम्                                                                                            | 8                             |                          |
| मा है गुहे निमि बोर प्रत्या स्न्यंत स्पर्                                                                                                                                                                                                                                | संसुर से विसन्तु ।                                                                                                            |                               |                          |
| मा त्र्वे विकेशपुर अविधिन्द्राः जीवपंत्रीः                                                                                                                                                                                                                               | पंत्रहुके विध्य                                                                                                               |                               |                          |
| पहचेनी पूजी चुंतनुस्यतीमा<br>अर्थनुस्ता पीर्वहर्तुः पुल्यानंतुन स्रोव                                                                                                                                                                                                    | m 1                                                                                                                           |                               |                          |
| ह्यीर्कः सुवर्तिशोग्युच्यः विके <b>हर</b> व                                                                                                                                                                                                                              | त्यू ।<br>जिल्लाका चाला                                                                                                       | ¥                             |                          |
| देशक्रेन बाह्यमं सहरामान् तम हम्मि पी                                                                                                                                                                                                                                    | निवर्ध पिद्याचान् ।                                                                                                           |                               |                          |
| अन्यासे कृत्रांक्रपन् पांतवानि शीर्वमार्                                                                                                                                                                                                                                 | स्तर्व जीवन्तु दुव्या                                                                                                         | 4                             |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | (tt)(= = ==+1                                                                                                                 | ][=41                         | enteriorismi )           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | अन् धीन्द्रकम्                                                                                                                |                               |                          |
| ( क्ष्मका- क्ष्मकाद्वर्वकार्यः                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               | ा⊢ औरब्रि<br>र <b>शी</b> का ) | sit                      |
| हिरंगवरच्छे हीस्त्री सुन्धंस्त्रसंस्थायः।<br>तां तुः भा वंत मात्रस्त्री सुन्धंस्त्रसंस्थायः<br>अञ्चलां वंत्रसंस्थायः हिर्द्धसंस्थायः स्थापितः<br>यो सरिक्षा दिर्पण्यास्यायः स्थापितः ।<br>प्रतिपित्रता प्रयस्त्री नाविक्षयं स्थापितः<br>प्रतिपित्रता प्रयस्त्री स्थापितः | र्मित्। एस्ट्रा द्वित्व क्रिक्<br>( । क्लि कृतिवृधं वृद्धे । प<br>स्टब्टी हुवी हुवंबन्दीय ।<br>क्लिय<br>(क्लियुक्तिक्तारम्य ) | र्वे सम्बद्ध                  | । पुरंशक्रस <sup>्</sup> |
| कः ११ कामोकः १ कामा का का<br>सरकार रक्ष कृषेत्री                                                                                                                                                                                                                         | । १ सन्दर्शी, ध्यानेसिक्तीय)                                                                                                  | नेपीन ।                       | प्रकेटी, प्रकेटी         |

<u>आदित्यवेर्णे तपुसोऽधि जातो वनस्पतिस्तवे वृक्षोऽथ विल्यः।</u> तस्य फलानि तपुसा नुदन्तु या अन्तरा पार्थ ग्राह्मा अलक्ष्मीः Ę उपेनु मां देवससा क्रीतिश्च माणिना सह । पावुर्मतोऽस्मि राप्ट्रेडस्मिन् क्रीतिमृद्धि व्वातुं मे श्वितिप्पासामेला ज्येप्ता मेलुदभी नोदायाम्यतेन । अर्जूतिमसंमृद्धि च सर्वो निपुद् मे गृहोत् गन्धेद्यारी दुराध्या नित्यपुष्टां कर्ग्रापिणीम् । ईश्वरी सर्वभूताना नामिहापं ह्यये श्रियम् मनेतः काममार्कृति वाचः सत्यमंशीमाहि । पुश्ना कर्पमञ्चम्य मृष्यि श्रीः श्रेयता यशं. १० [२] कर्वेमेन प्रेजा मूता मायि सभव कर्दम । श्रियं वासर्य मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् 88 आए: मुर्जन्तु सिम्धिति चिर्क्कीत वस मे गृहे। नि चे देवी मात् अर्थ वासर्य मे कुछे १२ आवाँ पुष्करिणीं पुष्टि पिद्वलाँ पद्ममालिनीम्। चुन्दां हिरण्मेपी लुक्ष्मीं जातविदो मु आ वेह १३ आर्बो यःकरिणी युष्टि सुवर्णी हेममालिनीम्।सूर्यौ हिरण्मेयी लक्ष्मीं जातविदो म् आ वेह १४ तां म आ यह जातवेदी लक्ष्मीमनंपगामिनींम् । यस्यां हिर्रण्य प्रभूत गावीं वास्योऽध्वान् विन्वेय पुरुपानहम् १५ [३] पः श्चिः पर्यतो मृत्वा जुहुर्यादाज्यमन्वेहम् । सूक्तं पश्चर्शर्चे च भीकामं सत्तत जीपेत् १६ पद्मीनुने पंयुविपद्मपुत्रे पद्मपिये प्रयुव्हरियताक्षि । विर्ध्वपिये विष्णुमनोऽनुक्ले त्वत्पविषुद्म मृष् स नि धत्स्व 80 प्यानुने पेद्मञ्चर पुद्माक्षि पद्मसमेवे । तन्मे मुजासे पद्माक्षि येन सींख्य लुमाम्येहम् 36 अध्वकार्ये गोवार्यि धनवारि महार्धने । धन मे जुर्वतां वृवि सर्वकामां अ देहिं मे १९ पुत्रपोत्रधनं धान्य हस्त्यश्वाश्वतरी रथम् । प्रजानां भविस माता आयुष्मन्त करोतुं मे २० पर्नमुग्निर्धन <u>वायुर्व्य सूर्यों धन</u> वसुः । धनुमिन्द्वो बृहुस्प<u>ति</u> वर्ष<u>णो</u> धनुमन्द्विना २१ [४] वैनेते<u>य</u> सोमं पिब सोमं पिबतु <u>घुत्रहा । सोम</u> धर्नस्य <u>सो</u>मि<u>नो</u> म<u>ाग्</u>य द्वांतु <u>सो</u>मिनी. २२ न कोषो न चं मात्सर्यं न लोमों नाशुमा मंति । भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसुक्तजार्पनाम् । २३

६ मा यान्तरा०, ममान्तरा। ७ भूतःसु, ० भूतोऽस्तु, ०भृतोऽसि। ऋषि, वृषि । ११ मे गृहे। ११ सजन्तु स्वजन्त । ११ यक्किर०। यर्धा, पुर्च्छा०। पिङ्गलां पद्म०, चन्द्रा हिर०। ममा वह। १४, ०यर्धा, पुष्किरणां पर्च्छा, यःकिरणां प्रमाता। १६ थिया पञ्च०। १८ पद्मासने पद्मा। पर्विति पद्मपात्रे०। १९ अध्यत्। च गौत्रये धनदाये, लमता। १० हस्त्यभ्यादिगवैदकम्। करोतु मां। ११ यदण धनमस्तु मे, वकण धनममस्तु ते, ०धनमद्वते। १९ मा। १३ श्रीस्कजपकारिणाम्। भकानां श्रीसूक्त अपेत्।

| क्ष्मेंसर )               | [#4]                              | [ = • | · I ffel g #74              |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------|
|                           | वरत्वर्तपृष्ठपुर्वस्यक्षेत्रेते । |       |                             |
| मनवति इरिक्तमें मन्द्रेके | निमुचनमूरीकरि वे सीव नुसम्        |       | 48                          |
| - قديل فيليم              | الأرب الملسم العرب وسيانات الأرب  | -     | <del>जेक्काराजे</del> सम् 👯 |

विभ्युपनी संग्री देवी - गुप्तवी गप्पपतिवास् । सन्त्री विपन्नवी सून्त्रे - मुनाम्बन्दुरायनगरः \*\* <u>जुरुपुर्वाचे चे विद्यों निष्णुपन्ये चे भेजदि । एक्टो कर्नाट व दोर्ह्य</u>य बार्वपुर बर्वेगः पीत् सिक्कीर्त इति विश्वीता । कर्तपुर विश्वे प्रक्राधः शुन्तिविदेश्या नेताः २० **२४ [५**] क्षानीभाविशाहिता प्रापर्श्ववृत्त्रसंदा । सर्वक्षीकर्मनस्ताचा अववस्त्री मन् सर्वेश

युन पुल्ल प्रश्ने प्रश्निक्षामं शत्तीवातुरं द्वीर्वमार्चुः । इति व्य<del>वस्</del>वस् । अ 25

भीवर्षस्यम्बनारोग्यमार्वियाः यहोर्यमा स्क्रीयते ।

स्य मुख्यारा । ब्रूमरण्यासम्बद्धारे, अप्रवयन्त्रासम्बद्धा<u>र</u> हो । अप्रविकरो । स्पर्तन्त्रा स्थितः । रन् अस्तेचे। १४ सा विकारपुरमानं आसिकान् द्वास्त्रानं। १८ शासन्दर्शमान्तिः। १९ रोनझंदः। क्रीब्रह्मको यहे क्षोबाः बेड्डिक्यूकरेड् हत्त्वे—

(1) विनोध्यर निकासं किनका क्याहित । इरलं का सुनेश करवाकर संकर इर क्षेत्री स्थानेर निर्मेनराज्यक्षम । क्षित्र क्षेत्रर सर्वात्वम् वीक्रकेट करोडस्तु वे 8

कुर्जुजपान वहान श्रीतकेताव संगर्भ । अनुतेताब क्षतीन स्वामेनाप है समा प्तानि जिल्लामानि पः प्रवेशिकाः सङ्गत । नारित क्रुप्तरं तस्य पापरोगानि जिल्ला ४

बढ़ेशाध्युत गोविन्य् बाक्यानन्त पंजाय । प्रध्या विक्यो प्रशीकेल वास्त्रय संघारस्य ते हैं क्रुप्याच गोरिमायाच पक्रिये हुरवैश्यि । जनुनेक्षाप भारतय गोक्सिक् बर्मा नमः क्ष्मान्वत्रस्तमामानि मण्डलानो ( ऋहा ) प्रदेश ।

चातमार् वासुनेवासमि वासितं ते अगल्यनं । बर्वसूतानिवासोदवि वासुन्व समादश्तु ते 🚶 द्भ सब च मामानि मन्द्रतान्तेषु थः प्रोत् । ब सिनस्य वर्ष भाषा विवलीके स्थिति 🕈

कामि विकासकी कार्यक्र संस्थित ( t ) t stateques i

( २२ ) [प्त॰ स॰ ४-७-२०] [ऋ॰ म॰ ६।४४ स्करवानस्तरम् ।]

चक्षुं<u>च</u> मोत्रं <u>च</u> मन<u>श्च</u> वाक् चं पाणा<u>पा</u>नी देह इद शरीरम्। द्दी पृत्यश्चीवनुलोमी विसर्गवित त मन्ये दर्शयन्त्रमुत्सम् 8 नर्लश्च पुष्ठश<u>्च</u> करीं च <u>बाह</u> जंघे <u>चो</u>क उदर <u>शि</u>रश्च । रोमोणि मांसं रूधिरास्थिमञ्जूमेर्तच्छरीर जुलर्बुद्ववोर्षमम् २ मुधी छलाटे च तथा च कुर्णी हर्नू कपोली खुबुकेस्तथा च। ओफी च वृन्ताश्च तथैंव जिह्ना मे तेच्छग़िर मुखरत्नकोशीम् 3

(१३) [क्रः २०४-८-४] [क्रः म॰ ६।४८ स्क्रह्यानम्तरम्।]

सूक्तान्तेऽस्येर्चुणान्युग्ना<u> वि</u>रिणे वोवृकेऽपि वा । यवृस्तृणैरधीत् तत् तृणानि भवति ध्रुवम् १ वापीकूपतंडागानां समुद्रं गच्छ स्वाहां [ अग्नि गंच्छ स्वाहां ]

(१४) [म्र॰ भ॰ ५-३-३०][म्र॰ म॰ ७।३४ स्करवानम्धरम्।]

भेषतीः पारंपन्त्येते त पूंच्छन्ति व<u>चो</u> युजां । अभ्यार् तं यमार्केतु य एवेव्मिति वर्यन् ? मासाकेतुं परिस्नुतं मार्रतीर्वह्मवर्धनीः । सजानाना मही माता य एवेव्मिति वर्षत् इन्जर्स किं <u>षिमुं प्रमुं भानने</u>य सरस्वतीम् । येनं सूर्यमरीचयु <u>चेने</u>मे राद्सी <u>उ</u>मे जुपस्वामे अद्गिरः क्याण्य मेध्यातिथिम् । मा त्वा सोर्मस्य वर्वृहत् सुतस्य मधुमत्तमः र्भ न . क्षनिकवृद् वेव । पुर्जन्यो अभि वर्षतु । श नो याषापूरियो हा प्रजास्य हो ने एधि द्विपदे श चतुष्पदे Ę

(१५) [स॰ भ॰ ५-४-११] (स॰ म॰ अ५५ मुक्तम्यानस्तरम्।

स्व्रम स्व्रमाधिकरणे सर्वे नि प्यापया जनम्। आसूर्यमन्यान् त्स्वापया च्युर्शय जांग्रियामुहम् १ अर्जगरो नाम सर्प. सूर्पिरविषो महान् । तस्मिन् हि सर्पुं सुधित स्तेन त्वा स्वापयामसि २ सर्पु, सर्पी अजगर सुर्पिरवियो मुहान् । तस्य सर्पीत् सिन्धव स्तस्य गाधमंशीमहि

स्॰ १२ पाठमेदाः- २ वरम पृष्ठीस्न, उरस्र पृष्ठस्न, उरस्य पृष्टिश्च । लोमानि । ३ हुनुः।

प् ११ पाडमेदाः- १ यस्तुणैरध्ययन तद्यीति o यरस्तृणैरध्ययनस्तद्यीत स्तुणानि भवते भव । स्तृणाम्य • । यस् स्तृणौरध्ययन० । स्कान्ते स्तृणान्यग्नौ० ॥ २ ॥ ( पदय पष्ट परिशिष्टम् )

स्०१४ पाउभेदा - १ ०यन्स्येत त, यन्स्येतेद । अभ्यार स । प्रयत् । २ पुरुस्पृद्ध । ३ सरस्वती । ५ शांति स्व०। शार्ति स्व०।

प्०१५ पाठमेदा - १ स्वमः। यामिन। ०द्वपुष यद्वपूर्व्वह। ३ यस्य शुक्तारिसघव ०।

| बन्दिन )                                                            | [44]                                                                                                                                  | [ <b>4 4 4 1 1 1 1</b>     | 474  |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| क्राक्षिको नांग प्रची जनगंग                                         | वर्षकाः । अञ्चल्हे हे सा जाती                                                                                                         | वो नाराक्युवस्त्रः         | ¥    |
| वाई <b>डाकिक्यून</b> स्य पुनि का<br>जन्मपूर्मिनशिक्युन्तो सिविदे    | पानि कामिका                                                                                                                           |                            | ч    |
| तृहा जबूर्वातुष्यस्थेत रोगां स                                      |                                                                                                                                       |                            | •    |
| बुद्धस्ति वर्तवन्ते बुद्धस्ति तन्<br>संबोधिनीयान्यपर्तितेपुर्वाः व  |                                                                                                                                       |                            |      |
|                                                                     | देशिषु सम्बद्धि । तस्य सुर्यस्य सर्वत्यं                                                                                              | नुस्में तुर्व नुनोऽस्तु है | 1    |
| बेडमी र्यापने विची वे सा स                                          | र्वस्य प्रसिन्तुं । वैवांभुष्य अवस्कृतं                                                                                               | तेमके तुर्वेग्द्रो तमे     | 3×   |
| या इन्त्री सञ्जूषान्त्री प्र                                        | वनुस्कृतिन्तुं । वे वांत्रदेषु क्षेत्रेतुं ।                                                                                          | क्यां सुर्वेन्द्रों सर्व   | 1    |
| नमा अस्तु नुपस्या व व व                                             | इ <u>चि</u> र्वास्त्र । वे जुन्तरिक्के वे प्रिनि<br>राज्यवित्रां इकिन्द्रो क्षिण्यंज्ञासः ।                                           | हरमा नुपन्तु नम            | ",   |
| <u>वे मे</u> न्यस्य प्रसास्य <u>ज्या</u> यः व                       |                                                                                                                                       |                            | 18   |
|                                                                     |                                                                                                                                       | ][4 4 00[400               | -(1) |
| बर्स्स हुनं पश्चचे वस्ति क्लें<br>बर्स्स हुने पुन्तिपश्चिमिकिन्हा क |                                                                                                                                       |                            | ŧ    |
|                                                                     | (tag*:tisp)(6))                                                                                                                       | [4 × 6]15 444              | ( )  |
| क्षत्रपूर्व अम्बूबि पूर्वमा के                                      | (शादुरि । अध्ये क्षुदुस्ये व्युक्तस्ये                                                                                                | निर्मा भूतुर्थ पुरा        | ŧ    |
|                                                                     | (१८) चिन्य <b>क</b> रे ह                                                                                                              | dia ses <del>tata</del>    | -    |
| क्रमानीर्वसम्बन्धः स्थानी                                           | श्रा दि पूंतपुर्के। कविन्तिः संस्कृते रस<br>स्माना <u>अनुस्</u> । का <u>त्रस्थ सम्मीत्रः</u><br>स्थानस्था । सम्मीत्रसंख्याना सम       | ते हेपीर्नेचेः सम्बाधिका   | 12.2 |
| भू दृ हो से काली ( बारु वान ही<br>सा १३ कास्त्रोताल है उच्छादा      | वर्णकाञ्चलत् चावाद्वित्राञ्चल्यः काव<br>१-८-६ १)।(१६)   ब्रो-ए-पू<br>१ नगूडी ज्ञवस्य। विद्वतः क्या।<br>। देवेर्तिः।१ सद्यंत्रः व्यस्त | . (6)                      | 1000 |

पावमानीः स्वस्त्ययेनी यांभिर्गच्छति नान्यूनम्। पुण्यांश्च मुक्षान् मेक्षय त्यमृतुत्व च गच्छति १६ <u>पावमानीः पितृन् देवीन् ध्या</u>येद्येश्य <u>स</u>रस्वतीम् । पितृंस्तस्योपं वर्तेत क्षीर सार्पर्मधूनुकम् १७

५ सुनीती, पुनीहि । मां । मोर्जयन्त्या, ऊर्जयन्त्या। १० पृपळि(ली)गमन० । १० दाराखि ग०, दाराभिग० । १७ पायमानीः, पायमानीं, पायमान् । ऋपीस्तस्योप विष्ठे।

| क्नोहरू]                                                                                                                                       | [ <b>90]</b> ]                                                                | [संसंभाग                                  | 411    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| <u>पाछिको नांव पुर्धे</u> कुरुवीपनुसूत्रीस                                                                                                     | प्रशासी के स <u>मार्थ</u>                                                     | दो स्रोतक्षुकार्यस                        | ¥      |
| वार्षे क्राध्यकंतुरस्य पुरि कांकाक्क<br>क्रमांकृष्टिकतिकाम्यो द्विविद्यं वार्ष्ट्र                                                             | कास्मिका                                                                      |                                           | ч      |
| भा चौहित्र प्रचितिरा <u>धिकीची वृत्रति</u><br>तृतो चेत्रुर्वातुंधरकेतु कोची <u>सा</u> गस्ते ।                                                  | में में मानुदेवें पूराव ।<br><del>भौतारेकी</del> सामग्री                      |                                           |        |
| इसस्केर् क्लंबन्तं इङ्गलं तक्क राज                                                                                                             | विक्रीर्वम्य ।                                                                |                                           |        |
| मंडीर्मकांगानुस्पर्धितालो सुंग्रहर्व<br>इडीरको तान तुर्चे सो इडीस्ट्रिस                                                                        | स्तरं पूर्विवर्षः                                                             | والمحمد عداد                              | 4      |
| पंज्यो रोजने दियों के सामुक्तिक सं                                                                                                             | रेमन् । देवतिसम्ब स्टालकार्त                                                  | तेल्या सर्पेन्या समे                      | S×.    |
| या इपेची पेल्युबल्यान्त्री वे ब्रा बन्नुस्टक                                                                                                   | पुनन्त । वे बांबरेच क्रोति के                                                 | र्वाः नुर्वेन्द्रो सर्वः                  | 1      |
| मर्गा जस्म सर्वेष्ट्रो हे के चे हिम्ब<br>प्रमादुवा मर्वेनिया स्वीत स्वादित                                                                     | म्म्यु । वं <u>ब</u> म्बलि <u>से</u> वे श्रिक्ते<br>यें दक्षिणे क्षित्रकारः । | इंस्ट तुषस्य सन                           | **     |
| वे द्रेवानतुंचा प्रचानम् तांसवं वर्व                                                                                                           | व मबपुन् निर्मारव                                                             |                                           | 18     |
|                                                                                                                                                | ( ११ ) [ <b>q</b> -m^t/L <sub>1</sub> १ ]                                     | [ = = =\ <del>  ====</del>                | erti]  |
| बर्स हम पहची पनिः क्षेत्र वस्त्र ह                                                                                                             | सम्बद्धिक आर्थः ।                                                             |                                           |        |
| परवे हुई पुन्द्रियश्चितिके स्त करिन                                                                                                            | ल्युक्तकी हुदेश                                                               |                                           | t      |
|                                                                                                                                                | (to)[q m-van)]                                                                |                                           | -(1    |
| उप्पूर्ण नगहिक वृष्ट्रना र्वष् क्षापुरि                                                                                                        | । मर्च्य हुर्स्य पुत्रस्यं 🛭                                                  | क्रमं उन्नरं उस                           | ₹      |
|                                                                                                                                                | (१c)[च <del>को</del> ६c]                                                      |                                           |        |
| प्राचनानीः स्वपंतर्वतीः नुरुषा विश्व<br>प्राचनानिसम्बन्धः सर्वे स्वेत्रकार्यः<br>वर्ते पुराम प्रविज्ञेताः कार्यः पुन्तः कर्त्                  | स्तर । कारण स्टा <del>र्नेनेका</del> को                                       | de la | ₹<br>₹ |
| वे पानुष्यक् करावा व प्रवासक्तिका<br>१ ११ वे कार्य ( काश्य १३०८ क.)<br>ब् १० कार्यकााः ( रुप्तुक्ष् अस्य<br>ब् १८ कार्यकाः १ ज्ञावं । वृक्ष्ये | रका, शावतिकासूबर, बादा<br>१)। (११) (के ए क्                                   |                                           | 1      |

| <u>प्राजापत्य प्</u> वित्रं <u>श</u> तोद्याम हिरुणमर्थम् । तेन ब <u>स</u> िविदे वृष पूत बह्म पुनीमहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ĸ               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| इन्द्रः पुनीती सुह मा पुनातु सोमं स्वस्त्या वर्षणः समीच्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| यमो राजा प्रमृणामि. पुनातु मा <u>जा</u> तर्वेदा मुर्जयन्त्या पुनातु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ч               |
| ऋषयस्तु तेपस्तेषु सर्वे स्वर्ग <u>जि</u> गीषव । तपन्तस्तपसोग्रेण पावमानीर्ऋचोऽब्लवन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६ [१]           |
| यन्में गर्भे वसेतः पापमुग्र यज्जीयमानस्य च किञ्चिदन्यत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| भातस्य च यचापि च वर्धतो मे तत् पावमानीभिन्त पुनामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ৩               |
| मातापित्रोर्येच कृत वर्चा में यत स्थावर जनममानमर्थ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| विश्वस्य तत् प्रहृ <u>ष</u> ित वची मे तत् पविमानीभिरह पुनामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6               |
| गाम्नात् तस्कंरत्वात स्त्रीवंधाद्यच्च किल्बिपम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| पापुक च चरणेभ्यस् तत् पावमानीभिर्ह पुनामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8               |
| <sup>बह्मवधा</sup> त् सुरोपा <u>ना</u> त् स्वर्णस्तेयाद् वृपेलिगमनमैथुनसंगुमात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| गुरोर्वाराधिगर्मनाच्च तत् पांवमानीभिगुह पुनामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १०              |
| बालंब्नान्मातुंपित्वधाद्धभितस्करातः सर्ववर्णमानसेथनसम्भागतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| पापेक्पेश्च मृतिर्महात् सर्च पहरति सर्वदुष्कृतं तत् पोवमानीभिर्ह पुनामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.5             |
| कर्पविक <u>या</u> चोनिंदोपाद् म <u>क्षा</u> न्द्रोज्यात् <u>प्रतिर्महात्</u> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | , ,             |
| असमोजनाचांपि नुशस् तत् पांवमानीभिद्ध पुनामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १२              |
| दुर्पर्दे दुर्रभीतं पाप यद्याज्ञानतो केतम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |
| अयाजिताश्चासयोज्यास् तत् पांचमानीभिरह पुनामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १३              |
| अमुन्ममन्नं यत् किंचि द्भूयते च हुताशने ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14              |
| संवत्मुरकृत पापं तत् पावमानीभिपुद्द पुनामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>\$8</i>      |
| चातस्य योनयोऽमृतस्य धाम विश्वा वेवेम्यः पण्यंगन्धा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |
| ता न आए प्र वहन्तु पाप शुद्धा गेच्छामि सुकृतीम लोक तत् पविमानीभिग्द प्रवासि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | รงโอไ           |
| <u>ार्यामा स्वस्त्यपना यामिगच्छात नान्द्रनम्।</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 1/47          |
| पुण्योश्च मुक्षान् भक्षय—त्यमृतत्व च गच्छति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १६              |
| <u>पावमानी पितृ</u> न् देवान् ध्यायेग्रेश्च सरस्वतीम्। पितृंस्तस्योपं वर्तेत क्षीरं सार्पर्मधूवृकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 910             |
| र सुनाता, पनीष्ठि । माँ । मोर्जयन्त्या, अर्जयम्त्या। १० वयन्त्रिः राज्यात्र । १० वयन्त्रिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| and the state of t | ता <b>भग</b> ः। |
| भ• ९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

| क्र <del>मेर्स</del> ।                                                                                                                                                    | [ 000 ]                                                                             | [=                                                             | their g also                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| पानवारं परे तथा मुक्कं ज्यारिक त्रवा<br>प्रान्तामं परे तथा वे व्यक्ति त्रवीरिकं<br>वस्त्रीत्रपार्युवर्णिक प्राव्यक्ति त्रवारि<br>परस्तुवन्यं प्राप्तुवे प्राप्त्यक्तिकार् | यः । सर्वे कुम्य भविद्वीश<br>वै स्त् । कुशस्त्रहरूकम् व<br>स्रोती मुख्यानी देव पुरा | ञ्जनावये वर्षः<br>वर्षः <u>ज</u> ारकृष्यः<br>वर्षे वर्षः वर्षः | शरभा १५<br>इकेशिय १                                 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                |                                                     |
| प्रश्नित बांसम् बस्ता हुने व वस्ता है<br>पुतर्परी <u>स</u> कती बांसमुको व प्रश्नित                                                                                        | र्भरा पुरुषदेशी                                                                     |                                                                | *                                                   |
| हे <u>न्त</u> केची बुंबती केच्या ह्या चारकांक्षित<br>तका कर्मका क्षायकोंक्की कुर्य स्कृति                                                                                 | र्भपो रचीकाम्                                                                       |                                                                | ę                                                   |
|                                                                                                                                                                           | (4)(4+4+44                                                                          | ाक्षा क्रम्बर<br>विकास                                         | از وجعدستون ال                                      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                |                                                     |
| पष्ट कर पंथ्ये हुई निष्मोतुर्वेक सई<br>देवे तुक्कांकर्वाच्या स्वस्थि कृ                                                                                                   | वी-न्याये <u>न्</u> यो वर्रि शव                                                     |                                                                | 1                                                   |
| षञ्च तत् पेरमान्यं कृतामोन <u>पिचाँनेत्</u><br><u>मात्रम</u> ानी च पोनीश्च तञ्च माञ्चक्र                                                                                  | कृती न्द्रविन्द्री धर्रे स                                                          | •                                                              | *                                                   |
| यमं हो बार्यकृत्यकः अञ्चला वर्षः<br>सर्वास यस मधी च सन्न मानुसूर्यः                                                                                                       | क्रपी न्यकिन्तां वर्षं स्थ                                                          |                                                                | 1                                                   |
| यमं देवा संदारमुख्यः सेन्द्रांश्यः का<br>कर्मा च यञ्ज निष्मुंखः तम्र कालकु<br>यम् गुन्ता च वसूना च पुत्र अस्ति                                                            | र कृती न्यापेन्। वर्ष व                                                             | म                                                              | ¥                                                   |
| यम शुक्त से यनुका से पुत्र करने<br>यम शुक्रकोरी यूंचा लाह्य बाह्ययूर्व ।<br>यभ राष्ट्रिकोर्वाको भूराव्यक्तिश्वरी                                                          | क्वी <sup></sup> ल्लकिन्। वर्ष कर                                                   |                                                                | ч                                                   |
| वर्ष सङ्गपकामाकुरस्तरंत्रं सुकिन्त                                                                                                                                        | तम् अवसूर्वतं पृथी स्व                                                              | विका परि क                                                     |                                                     |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                           | (११) [प्रभ्यन                                                                       | HW IA I                                                        | ( V desirent)                                       |
| नुभू⊈स्तर्रच्या दिखासकं चनुस्                                                                                                                                             | स्ति । वर्णवस्तुपुरमा                                                               | पूर्वात्त्वी पूर्व                                             |                                                     |
| हेंद्र विश्वासम्बद्धिया वर्षे क्षित्राच्या वर्षे<br>कहतु व शहरा स्तृ वे क्षत्रोत्राच्या वर्षे<br>सारमावि स्त्र वार्ष्य संबद्धी सीहरी                                      | । १ अनुवर्धेयः संर्वेष<br>१०सम्बद्धाः स्थानसर्वेषस्य<br>१०सम्बद्धाः समाग्रहे        | रुक्त श्रृष्ट<br>- प्रमुख्यम्बर्ग<br>- [१००] (प                | ब्राह्मेसाः ( होता ।<br>१. थूलानामधिकी ।<br>। (९७४) |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                |                                                     |

(२२) [फ॰भ॰८।२।२] फि॰ १०।७५।५ मन्त्रस्वानन्वरम्।] सितासिते सरिते पत्रं सगुथे तत्रांषुतासो विवसुत्पंतन्ति । ये वें तन्त्रं नि र्स्जन्ति धीरा स्ते जनासो अमृतृत्व भंजन्ते ?

( २३ ) [स•भ•८।३।१८] [स॰म॰ १०।८५ स्केरवानन्तरम् ।]

अविधवा मर्व वर्णाणि ज्ञत सीम्र तु सुवंता । तेजस्वी च यशस्वी च धर्मपेवी प्रतिवंता १ जनयद्वसुप्रत्रीणि मा च दुःख लुभेत केचित । मृतां ते सोर्मणा नित्य मृवेन्द्रमंप्रायण २ अम्युवा मेव त्व च सुभगां च प्रतिवंता । मृत्रीश्चेव पितुर्श्वातु हृव्यानिवृत्ती सदा ३ जनस्य तु यथेन्द्राणीं श्वीधरेस्य यथा श्रिया । जकरस्य यथा गौरी तुन्द्रतुरिष भर्तिर ४ अनेर्यथानुस्या स्याद वृत्तिष्टेस्याप्युक्तर्ध्वति । क्वीशिक्तस्य यथा सतीं तथा त्वंमिष्य भर्तिर भृतेष्ठि पोष्या मृष्य मृत्री तथा त्वंमिष्य भर्तिर । भया पत्या प्रजावंती स जीव जार्व, ज्ञतम् ६

(२४) [स. भ.८।५।२३] [स. म.०१०।१०३ स्कस्यानन्तरम् ।]

असी या सेनां मरुत् परेपाम् स्येति न ओजं<u>सा</u> स्पर्धमाना । तां गृहत् तमुसापंत्रते<u>न</u> यथामीपामस्यो अन्य न आनीत् अन्या अमिन्नां भवता शीर्पाणा अर्ह्य इव ।

?

तेषां वो अभिर्वन्थाना मुग्निर्मूळहानामि न्द्रो हन्तु वरंवरम्

(२५) [मर•भ०८।६१२] [सर म० १०।१०६ स्लस्यानन्त्रस्या]

कृषि<u>र्मिरेके</u> स्व<u>रित' सर्चन्ते सुन्वन्त एके</u> सर्वनेषु सोमान् । श<u>र्चीर्मर्यन्त उत वृक्षिणामि नेज्जिक्षायन्त्यो नेर</u>के पंताम

?

(२६)[मः • भ • ८।७११४] (मः म • १०।१२७ स्कन्यानन्तरम्।) ॥ अध रात्रीसक्तम् ॥

आ राजि पार्थिष् रजेः पितरः पायु धार्ममि । विनः तदांसि बृहती वि तिंप्त<u>सः</u> आ त्वेष वंतिते तमं १ ये ते राजि नृचर्क्षसो युक्तासी नवतिर्नर्थ । अज्ञीति सत्वृष्टा <u>उ</u>तो ते सप्तृ सप्तेतीः २ राजीं प्रपं**धे** जनर्नी सर्वमूतिनिवेशनीम् । <u>भवी म</u>गर्वती कृष्णो विश्वस्य जगुतो निशाम् ३

स्० २२ पाठमेवा १ सरितो । संगते ।

स्० २३ पाउभेदः - १ ०नदनी । [स्० २४] १ यधामीपा अन्यो । १ [ अथ० ३।२।६। वा० य० १७।४७ साम० १८६० ] १ [ अथ० ६।६७।१; साम० १८७१ ] [स्० २५] नग्द । स्० १६पाठमेदा १ पितुगः मापि, पितरमायु पितुरमायि, पितुरा मायु । १ सम्स्यप्रा । सप्तिः, सप्ति । ३ विद्या ।

| वभेक्त ]                                                                                                                                                                                      | [ ece ]                                                                            | [= =                                           | म्बाराचे रजार               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|
| नुवेतियां बंबस्थितं प्रदर्ममञ्जातियां<br>वर्षप्रार्थः विश्व गुणीः सुद्धः वर्षप्रक्रीय<br>स्टायम्भि वस्या वृत्तीः सुरवयां बह्नयां<br>इत्सुविकारं दुर्गाः सुद्धवर्षस्य सुनवस्य                  | दि (मुद्द चरवुकीमुक्को नमे<br>विवाद।                                               | j                                              | ¥<br>4[1]                   |
| शास्त्रपुर्वे नह द्विज्ञानीन मृतिर्विद्ध को<br>सम्बद्ध को संस्कृतकान राजीवृत्त वि                                                                                                             | ¢pB •¢                                                                             |                                                | •                           |
| वे क्यों देशि व वयस्ति आक्राची हर<br>इतिया वहारिया वा अन्ये वर्तुत्री                                                                                                                         | र्षुर्माणि रिम्बो                                                                  |                                                | y                           |
| वे अधिकृषां होता श्रीमधं श्रीतेरिक<br>मान्तरकी दुर्वोचि अवकु निर्म्दुं हो                                                                                                                     | सम्ब व श्रिकाः ।<br>हितानुब्धाः                                                    |                                                | •                           |
| दुर्गेषु क्षित्र बार्र श्रेयार्थ रिपूर्व केंद्र 1                                                                                                                                             |                                                                                    | वार <del>्यच</del> ि                           | 3                           |
| दुर्नेद्र तिपनपु त्ये श्रीयानेद्र पुनर्तु च ।<br>समृद्धित्य चं पद्मलः तृत्यं वं अञ्चर्ते                                                                                                      | देश जिला से अनुसे देशी :                                                           | ob]                                            | <b>રન[રો</b>                |
| कप्तिश्च नर्भुत्राच्यं कुक्क्षीले कुन्त्र<br>मा मां क्या क्षिण रेची कुर्व्यं वर्ष                                                                                                             | ાવી સિંફણ ક્રમ્યાં ક્રમાં<br>આવા                                                   | rė]                                            | 11                          |
| सम्बद्धित्ये तथ्या ज्यमुक्ती वैरोपुः<br>यूर्णपुर्व सर्वयम् व वेदा जुन्तीन                                                                                                                     | तानु अर्थः भूतर्थि तानु व                                                          |                                                | 19<br>mm stat 19            |
|                                                                                                                                                                                               | केनक समित्री ज्याहाओं शरिकारी                                                      |                                                | aben                        |
| गारीतृत्वे क्रोडिक्तं सम्बार्णनुष्यार्थेत्<br>क्राप्टार्थे कृतिगत्तुरितः सुर्वेद्धीयः सुनुष्                                                                                                  |                                                                                    |                                                | 14                          |
| यु में कारहार ने स्वराधी स्व<br>स्वीतारणी कोरणी में हुइत्तिस्वर<br>हिंदा सार्च हुइ हिंद्यार (हिंदु को<br>सार्च हिंद्या हुई हुई में हुई ना<br>सर्व मार्च कीरणा हार्चनी सारहात<br>स्वीतार करायन | च न्यू शकादनिकाण, व्यक्ति<br>का राज्यों क्षणुक्रकारे का<br>विकासकावार विकास स्टब्स | चन शिक्षा ।<br>१ वे द्वाची हुन<br>१९८१ महोत्सर | Amel Ganda<br>a man (Canda) |

| after and the second                                                                                                                                                   |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| <u>किंग्रि बार्षिता दुर्गा चन्द्रनेन हिल्पिता</u>                                                                                                                      |                    |              |
| <u>विल्युचर्रतापीटा नुमो दुर्ग नुमो नम</u>                                                                                                                             | रं∙ [३]            |              |
| सर्वमृतापिशाचेम्यः मृतसर्वमृतीमृपे ।                                                                                                                                   |                    |              |
| र्वन्यो मानुपेम्यत्र उभवेन्योऽभिरक्षं मान्                                                                                                                             | <b>?</b> ६         |              |
| वा ऋग्वेदे म्नुता देवी आहरपर्वन उदाहता।                                                                                                                                |                    |              |
| जातवें प्रमा गौरी जातवें वसे नुनवाम सोमेम्                                                                                                                             | १ऽ                 |              |
| मुर्गनुर्गेर्द्वेजबुरेः <u>वि</u> शाचीरगुराक्षसैः ।                                                                                                                    |                    |              |
| अर्गातिमर्य उत्पन्ने अरातीपुतो नि वहाति वेर्द                                                                                                                          | १८                 |              |
| गर्न <u>द</u> ोरेऽपंधे <u>घो</u> रे संग्रामेषु च गीतंनी ।                                                                                                              |                    |              |
| सर्वे <u>प्टर्स्</u> दुव्ति स नं पपुंत्रतिं दुर्गा <u>णि</u> विश्वा                                                                                                    | 28                 |              |
| नहामिये समृत्युन्ने स्मान्ति च जुपन्ति च।                                                                                                                              |                    |              |
| मर्वे तार्यते दुगो नावेव सिन्धुं दुपितात्यप्रिः                                                                                                                        | २० [४]             |              |
| य इमें दुर्गास्तंत्रं पुण्ये शृण्यन्ति च अपन्ति च ।                                                                                                                    |                    |              |
| बिषु <u>टो</u> केषु विस् <u>या</u> त <u>बिषु</u> छेकिषु पूजितम्                                                                                                        | 23                 |              |
| अर्पुत्रो उमेत पुत्रान् धुनहींनो धुन समेत्।                                                                                                                            |                    |              |
| अर्चमुट्रमित चुन्नु बुद्धो मुच्येत बन्धनात                                                                                                                             | २२                 |              |
| व्याचिता मुच्चेते ग्रेगा कृरोगी भियमाप्नुयात ।                                                                                                                         |                    |              |
| द्यांति कामित सर्व कात्यापीन नमोऽस्तु ते                                                                                                                               | २३ [५]             |              |
| चिर्क्रपातुं शुशुलूर्कपातु जहि स्वर्षातुमुत कोकपातुम् ।                                                                                                                | _                  |              |
| मुप्पायातुमुत गृथयातु ह्यदेंच प्रमृण रक्षे इद                                                                                                                          | [ऋ॰ स॰ अह्टबारेरे] | 8            |
| पिशर्गमृष्ट्रिमम्मूण पिशाविमिन्द्र सं मृण । सव रह्यो निर्वर्हण]                                                                                                        | चि म राश्ववादी     | 5            |
| (२०) [च-म-८अ१६]                                                                                                                                                        | -                  |              |
| ११ सनक-सनम्दन-सनाननादयः । हिरप्यम् । अनुहुद् , ५, ४९ निहुष्, ७ ॥                                                                                                       |                    |              |
| आपुष्पं वृत्तेस्यं <u>गायस्योपमोद्धिद्म् । इदं हिर्गण्यं</u> वर् <del>चेस्य जीवा</del> या                                                                              |                    | _            |
| ज्यक्षेत्र पुरस्य <u>ग</u> पस्याद्मा। द्वर्षम् । इर १६७५ पपस्य प्य <u>ज्ञा</u> पा<br>जुरु <del>वैद्य</del> ांजि पृत <u>ना</u> दाह् संमा <u>साह</u> धंनं <u>ज</u> पम् । | ावशता। तुमाम्      | \$           |
| सर्वाः समे <u>षाः</u> ऋ <u>त्रेषो</u> हिरण्येऽस्मिन् समाहिताः                                                                                                          |                    | •            |
| [ उल्क्यातुः १-२ इमी मन्त्री बरवेदस्यी विकेषु गमवितु न योग्बी । ]                                                                                                      |                    | <del>?</del> |
| स् २७ पाठमेवाः- १ विशवादु माँ। (बान प० १४१५०) २ स्वमाद्विर                                                                                                             | 1:12               |              |
|                                                                                                                                                                        | -                  |              |

| धनेत्सः]                                                | [sct]                                                    | [स.स.समाप्त्रं                | 1 114    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
|                                                         | विंद जुपने । तेत्र स्त्रे दर्पत्तु                       | न्देर कुन्तुं शिक्त           | 1        |
| तुक्तमं च लियार्ज चार्णाम्<br>द्रक्षम्य प्रकल्प या संसे |                                                          |                               | ¥        |
|                                                         | त्युत्र सामग्रह <b>व व</b> न                             |                               | 7        |
|                                                         | उपमृत्यांवति को विपानी                                   |                               | ١١] به   |
| शहेषु राजा बर्देको पर्दे                                | वी सरस्की। इना चहुंद्रा देव                              | क्षम् वर्षम् आर्थ             | •        |
| व सहस्राति न विसायाध्ये                                 | पनित देशाकामानः श्वामनं हो १                             | 178                           |          |
| पा निपार्थ दास्यक्रमा विरंग                             | d nag ban biggit !                                       | भ्येत्वर्ते क्षेत्रेश हे।बशाह | •        |
|                                                         | र्व अतार्गिकाय सुक्रमुक्तमील ।                           |                               |          |
|                                                         | वा क्यान् अवस्थिकसम्ब                                    |                               | -        |
|                                                         | वर्गनुषं नुवर्ण पाएडिप्सु ।<br>नवा ४५८वं यो यहतं शीमीनाव |                               | 4        |
| Had at any part the                                     | एजंतु अ इंच । दिने विभेन्न छेन                           | के वर्ष केरी इस दर्श          | κi       |
| अधिकि विकास सर्वे                                       | वेन विकासी ।                                             |                               |          |
|                                                         | इम्बान् बंद्रम्बस्के विर्धंत्र क्रिकि                    | र्व प्रद                      | 11 [4]   |
|                                                         | (%)[4                                                    | court (a a bited              | (Preside |
|                                                         | ( ferme stiferen erg i sa                                |                               |          |
| <u>अर्थाक्र निर्मानकृती इपान्त</u>                      | थ समित्रशिक्षिक्षिण ।                                    |                               |          |
| हमें सी हत्त्वे सिंहने जुंदस                            | प्रकृत कृष्यो हरिया देखि स्वा                            | *                             |          |
|                                                         | ( *t )[* = 4                                             | (mit)[स के रेमोरंट <b>र</b>   |          |
| षो कुरवर्षन्ति बाइर्रवः                                 | कृषे कृत्यो वृत्त्वीत ।                                  |                               |          |
| स्र मेह्यचर्च विर्जुद्धःः                               |                                                          | ₹                             |          |
| सीर्युन्त्रक्षी क्षेत्रंकृती वि                         |                                                          |                               |          |
| कः वर्धीनाविद्याप्त नर्व                                | तर भ्यान सम्बद्धाः । यस्तरहरू                            | A                             | 101      |
|                                                         |                                                          |                               |          |
| मध्यनम् (सक् १३८                                        | <sup>१</sup> ) ९ प्रशा <b>रुको भूशापुरुको। स</b> रूक     | ene (une thirt)               | 444,     |
| १९ मिराइक्ट ( नेज व                                     | Emitant fram die sie !                                   |                               |          |
|                                                         |                                                          |                               |          |

वन्दे(सः) [ 448 ] [ 4 40 4015 to 10154 मृतन्त्री विकास विद्वानिक नुष्यं । तेनु वां दुर्गलकु नकी पूक्तुं निषय सुमार्थ च दिवर्ण चा मिन्द्रियों चे वे वृक्त । द्वरभी ग्रहस्य वा मूल वद्या मासिन्द्र संस्थ क्तो। पर्जातं पति पश्चितंतव "तुनृतं पुत्र अश्वि सर्वेतु । व एउपेपु छ इर्जनमहित जुरामूब्यूमेंबट्टी का लियानी ۲ [۱] चोरु एजा वर्षको पर्युपी बर्रम्कती। इन्हा बर्युक्क वंतु तन्तु वर्षमु अपूर्व व तक्शांति य रिम्लाबाबरान्ति । वेशानुमानी प्रथमने हेर्नु कर् चे पिमर्वि समाप्रचा विरेत्ये ह पुरेषु हुन्तुने द्वीर्वर्याका ह जीवनेषु हुन्तुन द्वीर्वसर्थः " पुरुषेत्रम् वृक्षानुष्या विरेत्रये । मुताबीकाच नुकनुस्वतीन्य । वक्त न्या बंद्रावि भुवक्तरेशाचाः पुरमान् अस्त्रीपूर्यकार्यत् क्ताक्ष्मीयुं नर्पमानुकर्ण वर्गमुकं प्रवर्ण वारक्षियम् । क्रमण प्रमान्त्रपंथ इत्यहा अर्थह मां महते हीसंन्यन Be जो इन केर्ने हिन गर्नतु स इन । Be दिनांतु क्षेत्रोतु सनि वेशि क्या वर्षस ! क्रप्रिकं क्रिकंटी वर्षे क्र दिएमंत्री। विचन्दर निर्पत्रति तन्तुपमान् बंद्राय्यस्त्री निर्पत् तुविर्वं कृष સાંચિ (tc)(= = conti)(= i bitcqueront) (विकासियकाश्रद्ध स्टारी) अर्थक्रिमिन्तुना इराव्ये से मोजिन्द्र विदेशक्रिक्टा। इने मां कुल सिंहर जुंसला उत्त्य पुरुषो इसियो देखि का ( if )[4 quit] [4 4 totte question र्च द्वराचीनु केऽरंदः कृतं दूसर्व हर्द्वस्त । सो अञ्चलकं विक्याः अत्येक्त्रवारंक्ष्यः सर्विन्दरी वेर्वदरी विदेशकी सर्वदुरीय । कः ग्राम्बिनोनिकास त्वां वितं त्वं कांत्रपुत्त्विः [40] ? Armentgafen, mine gentet | unburffe ebeniet, ebgnist ebentet क स्थापन दिएको (सा का लिहरे) ८ कालका स्थान सह क्ये करा प्रसाद अवस्थ स्थ anteid i (ate de 1944) 5 Sattles Sattlebe i marteide (men 1944 f.) 6 mgd. tt fermen [fr d neten, du ne tinifit.]

येत विष्टेह पहिस् भातिकृतस्यापिनि । 3 तमेवेतो निवंतस्य माम्मान मृद्यो अनागन अमिवतंम्य कृतार् निग्न्याम्मानिरानंसा । ¥ आर्पुरम्यु निर्मन्तम्य प्रजां चं पुरुपादिनि पस्त्री कृत्ये चुक्रांस्तु तत्व गंक्छ पूनुन्य । [3] अरोती कृत्ये नाडाय सर्वात्र पानुभान्ये. क्षिपं कृत्ये निवंतम्य कत्रेव गृहान मंति । 8 पर्दें भेवास्य नादाय धीरां धांस्य नि पहिष पस्त्वी कृत्ये प्रांजचाय विद्वा अविदुणे गृहोन् । 6 तस्येवेत परंत्याश तनु कृषि पर्वष्पर मृतीची त्यापसंपत् बत्तं राचिप्पविमञ्ज्हा । C अभिम फ्रत्ये रह्योहा सिमुहा चार्च एकपात प्या त्वाद्गिरम् पूर्वे मृगंवध्वापं सेधिर । ٩ अञ्चयश्च वृत्तिप्डां भ्य तथुव त्वार्व सेधिम पस्ते पेरुपि सन्देशी रथस्येव विमुर्शिया। १० [२] तं गंच्य तद्य तेऽपंन मुज्ञातंस्ते अय जर्न पो ने, कश्चिद्वणस्थी वा किर्बिद्धान्योऽमि हिसीते। 77 तस्य त्व द्रोरिविद्धोऽग्नि स्तुनूर्मृच्छस्य हे<u>ब्</u>टिता मर्वाश्चर्या वेवहेळि मुस्यतं पापुकृत्वेन । १२ होस्वती त्व च कृत्ये मोर्च्छिपुस्तस्य किचन यो न कश्चित्रहोराति मेनेसा प्रतिभूपेति । 33 र्रम्यो वान्तिकस्थो वा तस्य हुयुममूक् पिय पेनांसि कृत्ये पहिंता दूब्येनास्मज्जिघांसंया। तस्य व्यानक्चीव्यानच हिनस्तु हरेसाशनि 38 ये ने शिवासु पन्थानः प्रायन्ति प्रावर्तम् । तेर्देषि राज्याः कृत्या नो गुमर्यम्बानुकृत्तेये १५ [३] पिष् वैपि द्विपद्यसमान् यदि वेपि चतुंष्यदी । निर्रस्तेतो बजास्माभिः कर्तुरुप्टापेदी गृहान् १६

| क्रमेरल]                                                                  | [+ct]                                                                                     | [= | क्षानाद्यं भा |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| को व समुद्धिका कर्म                                                       |                                                                                           |    | ξu            |
| कुश्चर्मित <u>तिस्त</u> ्रहासुः नगासूँ<br>वं द्विष्यते वर्णा हो । स्टब्स् | तुपुत्र सामय<br>वार्याको स्थानकोत्र ।                                                     |    | ,             |
| कुन हिस्स्य केंद्र साम्री संघ                                             | विद्यास्य स्टास्टर्स                                                                      |    | ţc.           |
| वर्ष सामुख्यः श्रुपयो यथ                                                  | दार्गी प्रयासीनः।                                                                         |    |               |
| मझाँ पु पत् कुन्दाः संयुक्त                                               | सर्वे तम् क्रांचकारमुद्                                                                   |    | 15            |
| सर्वपुर्वाचित्रपुर्व च :                                                  | पुरवर्षे अञ्चि शास्त्री ।                                                                 |    | e [v]         |
| वस्य त्यं विकर्णेपुष्यार्थ                                                | पुरा वरस्युषु ताब्द्राट                                                                   |    | 4 643         |
| अभि वेर्षे सहसामं दूस                                                     | भार तु सर्पर्तु रथे।                                                                      |    |               |
| शकुनानियक्ती कृत्यं कृ                                                    | धीर्याचित्रको सूद्धानः                                                                    |    | <b>ए</b> र    |
| यर्रि को बृह्पि <u>श</u> प् <u>य</u> ान्                                  |                                                                                           |    | ११            |
| सबुनेवां <u>ति</u> यो अपि हिन<br>सबुन् ये ताल <u>स</u> पर्याद             | पा बुस्तिसमुद्राधाः<br>सम्बद्धाः स्टब्स्टिसम्बद्धाः                                       |    | **            |
| शिक्षाः स्तरभावां <b>पूर्व</b> ः                                          | प्रतिस्था सहरूक्तास्य ।<br>जनसङ्ख्या सहरूक्तास्य                                          |    | <b>9</b> 1    |
| अस्तिक पुरस्तिक क्रिक                                                     | स्थितकः <b>कृ</b> ति ।                                                                    |    |               |
| अभेर्य सर्वतं कृष्यानः मुप्त                                              | (मुंचरुको भूद                                                                             |    | 48.           |
| क्रोंचे इस्ते क विन्त्रं है                                               | प्रास्थेन पूर्व भेग ।                                                                     |    | <b>રન</b> [૧] |
| बूर्यस्तु विश्वंकितियो ज                                                  | म् । परस्तुम्बाध                                                                          |    | 44 [3]        |
| क्रम्बारमंत्र वर्ग <b>र</b> े वि                                          | HOLD I                                                                                    |    |               |
| जुनिक्ता वर्तिपृष्णीन्य ।                                                 | स्वयनिष् प्रश्लीतम्                                                                       |    | ₽ <b>4</b>    |
| त्यमित्रो पुत्रो क्ले <u>ड</u> स<br>लंडाक्र केल्डा स                      | कार्या द्वारा है ।<br>स्टब्स्ट्रियो स्टब्स्ट्रिय                                          |    | ę,            |
| अपनीय विकास स                                                             |                                                                                           |    | \             |
| अक्षेत्रवाभाषाम् सं                                                       | विकार प्रविक्रमा व                                                                        |    | <b>१</b> 4    |
| त्वं पूर्व वर्षेष्ठं क्षेत्रं त्व                                         | म <u>धोधनियंपानितं</u> य ।                                                                |    |               |
| अमोहत्य संदूर्भेग कृत्य                                                   | मंद्री राष्ट्रिय                                                                          |    | <b>P</b> 5    |
| न <u>त रहा</u> दक्षान्त सर<br>कुम् <u>लीक</u> सर्वे क्षीर                 | र्मन क्रिय क्षेत्री इत्तेष्ठ निर्मेद्राः।<br>क्षेत्र क्ष्या इते <u>ईत्त्रमञ्</u> ची वर्णल |    | • [0]         |

यो में करोति प्रहारे यो गृहे यो निवेशनि । यो में केशनेखे कुर्या वृक्तने वन्तुधावने ४३ मतिस<u>र</u> मतिधाव कु<u>मा</u>रीव <u>पितुर्गृहान्</u> । मूर्धानीमेषां स्फोटय प्वमेषां कुले कृधि ጸጸ

<sup>+ [</sup> २९१४० ] झ० दिल्पारेटी अग्र० रीहेटीई ( पाउमेदेन ) W. 99

| वनेत्र्ल]                                                                                                       | (4cr)                                                       | [* | भूमाध     | 141 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|
| या <u>न</u> सपुत्रक्षेत्र <u>ता</u> पर्धः<br>प्रकारिक विद्युतासु तमासूर<br>ये विद्योग पर्धा <u>से वे</u> प्रकार | प्रकृत स्तेवय                                               |    | ţu        |     |
| सुने विष्यमित् कार्ड अंध्य<br>पर्स्न सायुक्तः शुपको प्रश्न                                                      | पेर्जु स्वनूत्स्त्र<br>वामी सुवार्ति गः।                    |    | 10        |     |
| महार्थ च पत् कृत्याः संपुत्रः<br>सर्वेणुकार्यकनुष्यः यो च                                                       | स्त्री तथ् क्वेथ्यधनपुरूष्<br>(स्त्री असि दास्त्री ।        |    | 14        |     |
| तस्त्रु त्वं विश्वविश्ववर्षः                                                                                    | क्ष विस्तूर्यं तन्त्रियः                                    |    | ₹ [¥]     |     |
| अभि वर्षी बह्मानी पुनस्य<br>सनुवर्णिच्छाने कृत्ये हुनी<br>वर्षे जो बृक्षि हुएनान् ।                             | विक्षितः गृहानः<br>एक्प्रिमिर्देशं अकृतः ।                  |    | 93        |     |
| सबुज्यां <u>पि</u> तो जीने विका<br>सबूद में योध सुक्यांद व                                                      | हत्त्वास्त्र प्रवाहित्वास्त्र ।                             |    | ११        |     |
| विकार स्टारकार्थ पूर्वपुर<br>अञ्चलके पुरस्कांकर क्रिये                                                          | विस्तान के वि                                               |    | २६        |     |
| सर्भ <u>यं</u> सर्वतं कुमारः सुब्रह्म<br>परित्रे क्षारो या तिस्त सिन                                            | च्यतो यूर्वे अंच।<br>इस्त्रेग यूर्वे अंच।                   |    | ₹¥        |     |
| भूगंरत क्षेत्रं पूर्वादियो व स<br>भूज्यास्त्रंत्र वीर्थक्ये विद्                                                |                                                             |    | P4 [4]    |     |
| श्रृष्टिनम् वर्तिगृत्यनित् स्व<br>स्वर्जिनम् युवो वर्षम् स्वय                                                   | (पर्माग्रेषु पार्त्तुरु४)<br>गार्चेऽशिर् <u>जा</u> निर्दर । |    | <b>२६</b> |     |
| त्रो हात्र वेर्त व्याप स्तुप<br>कार्तीच निर्माण कृतिः                                                           | परिकासकाः ।                                                 |    | ę.        |     |
| <u>स्क्रोप्रमाधान्यासः</u> तर् वे<br>त्रोड्न क्षेत्रं क्षेत्रं त्रम्                                            | <u>प्रोऽतिर्वपुर्तिस्</u> वा ।                              |    | ₹€        |     |
| अस्तित्व योष्ट्रीय पुरस्कृत<br>य हे हुई कुडुमड़ें कर्क                                                          | र्व द्विप क्रीत दुसे निर्मात                                |    | 4.        |     |
| कुर <u>मी</u> शाचे गरेचे <u>श</u> ीपर्य                                                                         | र्व हम पुर्व क्रिक्तो करिय                                  |    | • [•]     |     |

| भै॰ मर॰ टानाव्हा मक १०११२८ ] [७८५]                              | [ पारेशिग्रानि            |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 30-2-1                                                          |                           |
| अम्पंताका स्वेलहूना सर्वे नो दुर्गतं देह।                       | 38                        |
| जानीधाश्चेव कृत्याना कर्तृन नृन् पापचेतसः                       | 47                        |
| यया हिन्ते पुरासीन तथेवेच्या सुक्रस्तर ।                        | ३२                        |
| तया त्या युजा वय निर्कृषम् स्थास्नु जङ्गमम्                     | *1                        |
| उत्तिष्ट्रेव परेंद्वीतो ऽज्ञति किमिहेच्छंसि।                    | 23                        |
| गीवास्ते कृत्ये पावी चा ऽिम केत्स्पामि विदेव                    | 33 /                      |
| सायमा मन्ति नोऽसयी विद्य चैंव पर्कपि ते।                        | 38                        |
| तेस्ते निर्कृण्मस्तान्यु <u>ंगे</u> यदिं नो <u>जीवय</u> स्वरीन् | 28                        |
| मास्योच्छिपो द्विपद् मोत् किञ्चिच्चतुष्पदम्।                    | ລາ. [ທີ                   |
| मा जातीननुजान पूर्वान् मा वेशि प्रतिविशिनी                      | <b>રૂપ [</b> ७]           |
| <u>शत्र्यता प्रतिनासि दुद्येनामि</u> य <u>था</u> यत ।           |                           |
| तर्तस्तथा त्वा नुवतु <u>यो</u> ऽयमुन्तर्मायं श्रितः             | ३६                        |
| पुत त् निर्मुतास्माभि निर्मुणा देवि सर्वशः।                     |                           |
| प <u>ध</u> तमाधिता <u>ग</u> त्वा पापुधीनिय नो जिह               | ३७                        |
| पर्या <u>विद्युक्त</u> तो दुक्ष आ <u>मूल</u> ाद्नु शुब्दति ।    |                           |
| र्य स मातश्रूच्यत यो भें पापं चिकीर्पति                         | ₹८                        |
| भ्या भातशुको मृत्वा तमेव प्रतिधावति ।                           |                           |
| राष तम्ब धावत यो भे पाप सिक्तिशिति                              | ३९                        |
| भ में स्वा अस्पो । यस जिल्ला जिल्लामि ।                         |                           |
| रेवास्त सर्वे धूर्वन्तु अ <u>ह्य वर्ष</u> ममान्तरम्             | + 80 [s]                  |
|                                                                 |                           |
| उत्तों मन्त्रन्तु स्तोमां कृणुष्व राधों अदिवः। अवं व            | <u>ाह्य</u> द्विषो जहि ४१ |
| भ <sup>ार्य</sup> व वर्ष सह । जिल्लान्य सम्बद्धाः               |                           |
| भ्याप्ति । सिंहर न्यान्य के <del>क्याप्ति</del>                 | ४२                        |
| ं गुर्गात प्रतार सो सन् को विकास                                |                           |
|                                                                 | 8.5                       |
| "'2 Tingle Antibe the line .                                    | ***                       |
| ं भारत प्रमाण कर्ल कर्तन                                        | 88                        |
| + [२९१४०] न्न० ११५९१ अय० ११९९१ ( पाठमेदेन )                     |                           |
| - •                                                             |                           |

| mates] [act]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | चिक्रकास्त्रे । स       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ये मा पूर्व बुंब्राक्रियासी अजे अञ्चर्करीतो अर्थन वर्षम्यः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>V</b> K              |
| ते <u>चां वर्र्यञ्</u> चित्रं जातकेदः भूत्रकं न दूशस्त्रज्ञि सं देहस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •                     |
| कृष्णकुर्वे संस्कृषे पुरुष्केचे पुरुष्कि । देखि देखि बेहापुणि अन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | क्षेत्र विवासय ४६       |
| सन् पेन् पृष्ठि महाकृत्वे शिकुमांतिसमयंगे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| अपि अवृत्तिमुक्तेत्र प्राच्यास्य विश्व क्रोचित्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80                      |
| पे हुद्युक्तंत्रके महानक्षे कुस्तिकां हुद्रेश अहर्मनावः ।<br>आवृत्येकांन् क्षोतिकां विष्यु कर्मन् विश्वतुत्रस्य वर्षने सवस्य                                                                                                                                                                                                                                                                              | [6] as                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| ( fo )[# acomp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fie notutut dmenantig   |
| क्षित्रस्यं का <u>ज</u> रापूर्व्य शब्दो परि व्ययस्थि । क्रिन हुदो मिं से रि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | को अभिवास भेषुनवर्ष है। |
| शीयक्रमो में हो विद्यो अभिवेशमु नेतृत्वद् । अन्तिकानुसिन्तन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Specialists report      |
| ज्ञानतमुक्यसम्बद्धं सुर्वे सर्वे हृपते । निर्मुद्धं वर्व प्रक्षात्राद्धे । वर्षः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE RESERVE OF          |
| म् म प्रमास क्षेत्र सर्वममूर तथे। सिम्म क्षेत्रियोव क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AND WATER IN IS         |
| क्षामाधिकरित्येनां ज्ञानांस्पी <u>र्</u> यस्य विद्या । हमार्थः अर्थ वृंद्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (5)                     |
| <u>साल्यों</u> निर्धनं <u>चा</u> त्सु <u>ज</u> य भी अञ्चलेर्याता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.0                     |
| कवितन्त्रवी सर्वमंत्री आणि वंत्यक्तिकत् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | u                       |
| पुराने ह सत्तामधी हम देशोड परंतु [हम देशोड पहलों स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.0                     |
| सार्थ वर्गसर्व क्षीन हिर कांत्र प्र करने र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 1                     |
| इन्सियांच विज्ञांक्षेत्र कुल चे पशु पार्लव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *                       |
| कार्यम्पिकसंपति वार्यसम्बद्धी वार्यसमः । अस्त्रस्थाः इस्रोवति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वालेकील जमां जब ११      |
| वान केन्स्रक्षेत्राः ( कार्युक्को । क्षूनीऽकिः हुनीऽकिः, कार्युक्को ।<br>प्रीवद्दाः । कार्युक्तिः, कार्युक्तिः, कार्युक्तिः, कार्युक्तिः, कार्युक्तिः, कार्युक्तिः ।<br>अपन्य क्षित्रे । वाक्षः भे कार्याद्वादे वान्तिः क्ष्मित् ।<br>अपन्य क्ष्मित्रे । वाक्ष्मित्रं कार्योः कार्यः ।<br>व दुनीकारित कार्याः । विकास्य कार्याः ।<br>व दुनीकारित कार्याः । विकास्य कार्यः कार्यक्तिः । व वार्याः विकासः व |                         |

पेने केन प्रकारेण को हि नाम नु जीविति । परेषामुर्णकारार्थं युज्जीविति स जीविति । एता वैश्वानरीं सर्वदेवाञ्चमोऽस्तृ ते

१२

न चौरुमयुन चंसर्पुभयु न चंब्याद्यभयुन चंमृत्युभयम्। युस्यापुमृत्युनं च मृत्युः सर्वे लुभते सर्वे जयते

१३ [२]

(३१) [ऋ०४०८।८।९] [ऋ०म० १०।१५१स्मन्यानन्तरम्।]

# अथ मेघा-स्कम्।

मेथां मह्यमित्रिरसो मेथा सुप्त क्रपेयो दृदुः । मेथामिन्द्रश्चाग्निश्चं मेथां धाता ददातु ते मेथां ते वर्षणो गुजा मेथा वेवी सरस्वती । मेथां ते आश्विनी वेवा वा र्थता पुष्करस्रजा २ या मेधा अप्सरस्तु गन्धवेंपुं च यन्मनं । वैद्यी या मानुंषी मेधा सा मामा विंशताविमाम ३ वन्मे नोक्त तर्वमता शकेय यद्नुबुवे । निशामत नि शामते मार्च <u>बत सह वतेषु भूयास</u> बह्म<u>णा</u> स गैमेमहि Å शरीर में विचेक्षणं वाङ् में मधुमद दुहाम्। अष्टुन्हमुसी सूर्यो बद्धाणानी स्थः श्रुतं मे मा प्र होसीः ५[१] मेघां देवीं मन<u>सा</u> रेजमानां गन्धर्वजु<u>ष्टा</u> प्रति नो जुपस्व । मह्य मेथा वद् मह्य श्रियं वद् मेथावी मूर्यासमजराजिरिष्णु ६ सर्मस्पतिमञ्चत पियमिन्द्रस्य काम्यम् । सनि मेधामयासियम् र्षो मेधा क्वेचर्गणाः <u>पितर्रश्चो</u>पासति । त<u>या</u> मामद्यमेधर्या ऽग्ने मेधाविनं कुरु मेधाव्य है सुमनाः सुपतींकः श्रद्धार्मनाः सत्यमीतः सुशेवः । मुहायुशा धारियदणुं. प्रवृक्ता भूयासमस्मै शर्या प्रयोगे ٩

स्० ३० पाठभेदाः-१२ विनामनु, हि नाम न, धीनामनु, द्वीनमनु । वैश्वानरं, वैश्वानरं देव सर्वदेव । मिति वेभ्यानरं धन्दे सर्वदेव ननो ऽस्तु ते । १३ यस्यापि मृ० । स सर्वे लमते स सर्वे जयते ।

स्० रे॰ पाटमेदाः- १ मेघा महा॰ दघातु ते, ददातु मे । २ मेघा मे । ३ अप्सरासु अप्सरासी, अप्सरेषु । मातुषी युगा। सा मायाः मेघा विश्वतादुमा, मामा विश्वतादिह। ४ तद्रमतां। यदनुद्रथे । निशामह मिप वत सह प्रक्षणा सगमेमहि, ०निशामिय मिथ वियेण भूयास प्रः। ५ विचक्षण, मधुमद्वुदा, प्रमहता, प्रमहता, मधुमलमा । अधृतमः । प्रहासीत्। ६ वेयीमनसी वेयी समनसी । मेथावि । ्ञारिष्णुः । ८ ०मेघया मेघा०, ०मामश्चमेघान्ते मेघावित्तय ९ ०समना, मेधाव्यस्माण, मेधाव्य समा। वमनाः सत्यमुषः सुव, वमनास्यप्रमति सुवीरः। प्रविक्ता भूयासमस्ये, वसमर्थे, खधया प्रयोगे।

११७-८ ( बा० य० ३२।१३-१४ ) २ (बा० य० ३२।१५ संदद्यः)

| धन्त्रस्य ]                                                                     | [ ecc ]                                                          | ्रिक्क स्थापनिक्रिक्त                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <u>पास्त्रस्थितं पंजातस्याः वर्षते ।</u><br>मुस्कूतः प्रजातः सं अञ्चार् वर्षा   | विश्वासंतु । जयां ततस्य सम्<br>! चु देवी है। मुस्सिन संसद्देऽप   | होज्ञानसम्पर्धित्वसम्बद्धीः १<br>तुञ्जनसंस्थितीयम् ११[९ |
|                                                                                 | (11)[4 = 00                                                      | attlie å totttennen                                     |
| कर्णतेला व सूनने निप्युरित<br>महा द्वारा उच दीर्वसपुरत                          | हिन्तुकी अनुनं जुनेवास् ।<br>वे वर्ष पुरसुन्य कुल्यि ।           |                                                         |
|                                                                                 | ( 11 ) [4-4 44                                                   | qts][4 in twiff <del>quarret</del>                      |
| बेलेर कृत सूर्वन महिन्दर पर्ट                                                   |                                                                  |                                                         |
| केन वृक्षसाम्बर्धे सम्बद्धेता अन्त्रे                                           | सन्द्र शिवर्डकुरमंश्य                                            | \$                                                      |
| सन् क्वीरनुपर्यो मनुस्थिते ।<br>पर्यपुर्वे व्रश्नकानुस्थाः तन्त्रे              | वर्षः अन्तर्वक्रस्यवेश्व                                         | 8                                                       |
| पञ्चामंत्रे रूपनेति हैर्न तत्ते ह                                               | प्रस्य ≇प्रेयेशी ।                                               |                                                         |
| यर ब्रह्मांकृत केले कृतिक                                                       | यस्त्रभोतिपुनस्मृतं कृतातु ।                                     | `                                                       |
| परनाम क्रुते विक्रूम कर्वे                                                      | क्षेत्रहे अने कर विवर्धकर                                        | र्मस्य ४                                                |
| पास्त्रपुत्रः साम् पनुस् चार<br>वस्त्रिमित्तं सर्ववेतं प्रवानतं                 | कृत् वर्तिपिका पुरामानिता<br>सन्दे वर्ता क्रिक्टिक्समंस्त्र      | <b>u</b>                                                |
| मुन्तिरम्बन्ति क्रानुत्व                                                        | र् के <del>प्रैकोऽभीतुंकिश्री</del> कितं इव                      |                                                         |
| इत्सीच्यं पर्वितं                                                               | तन्त्रे अन्य <del>द्वित्तर्वप</del> ्रस्थानतु                    | ₹ [१]                                                   |
| वे पर्वा पश्चासको प्रतं 🚽 🤧                                                     | हर्ष च हिट्टी फर्नुहे चे ।                                       |                                                         |
| ते पंजनितेपुकाई सरीं। तन्ते<br>वेद्रा <u>को</u> ई पूर्वते <u>त्वसन्ते साहित</u> | कर: <del>प्रिस्तेपुर</del> प्रबंध्य                              | •                                                       |
| तस्य पानि परिपन्नकीन कीना                                                       | काने कर्य हिन्दीक्र्यमंत्र                                       | <                                                       |
| केन करोलि पर्यानि पीता                                                          | वित्र शुच्य वर्तमुग कर्वेच्य या।                                 |                                                         |
| पत्र स्तु ।श्रसम् वर्षभित्र गुर्हित<br>के के को वर्षने के वर्ष नेवर             | नु परश्चे स्टब्स् हिन्द्रब्रहरूपोन्<br>व असरितं युवा कुरुपोन्त । | I                                                       |
| दे भोज च प्रमुख संबंधित                                                         | क्षेत्रे व्यक्त सिवस्ट्रीक्यांस्त्र                              | ₹ .                                                     |
| [ 13/5 t ] ( mo m thit                                                          |                                                                  |                                                         |
|                                                                                 |                                                                  |                                                         |

| العدم الماعة المعاملة               | 1-02-0        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| पस्येद धीर्गः पनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (परिशिष्टानि। |
| यस्येद धीर्राः पुनर्नितं कुवयों <u>ज</u> ह्मार्ण <u>मे</u> त व्याष्ट्रणातः इन्तुंम् ।<br>स्थावर जहमां ज धीराकावा उत्तरे स्थावर स्यावर स्थावर स्थावर स्थावर स्थावर स्थावर स्थावर स्थावर स्थावर स्थार स्थावर स्था स्थावर स्थावर स्थावर स्थावर स्थावर स्थावर स्थावर स्थावर स्था |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ११ [२]        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - · L · J     |
| येनेष सर्वे जगहराप्त प्रजानत तन्मे मनः जिवसंकल्पमस्तु अर्थक चार्यमेय च व्यक्ताराज्य जिल्हा विश्व ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२            |
| अन्यक्त चार्यमेय च न्यक्तान्यक्तपर शिवम् ।<br>प्रभात सङ्गति केर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.7           |
| स्थमात् सूक्मतर ज्ञेरं तन्मे मनः ज्ञिवसंक्ल्पमस्तु<br>केलास्तित्वर रम्ने क्लार्यमानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १इ            |
| केलास्ति। सर्वे व्यक्तिस्य गृहालयम् ।<br>वृवतास्तत प्रमोकल्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.4           |
| वृवतास्तत् प्रमोवृन्ते तन्मे मनः <u>शि</u> षसकल्पर्मस्तु<br>आवृत्यवेणं तपसा ज्वलन्त तन्मे मनः <u>शि</u> षसकल्पर्मस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १४            |
| आदित्यवर्णं तपसा ज्वलन्त यत् पश्यसि गृष्टांस् जार्यमानः ।<br>भिवस्य भिवमुदितं शिवालयः वस्ते प्राप्तं स्त्राप्तं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 0           |
| शिवस्य शिवमुदितं शिवालंय तन्मे मनः शिवसंस्तृत्यमंस्तु पेतेद सर्वं जर्गतो बुम्ब यहेवा व्यक्ति प्रकार कर्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५            |
| पेतेव सर्वे जगतो बुमूब यहेवा अपि महतो जातवेवाः ।  पर्वेवाध्यं तर्पमा ज्योतिरेक कार्य महतो जातवेवाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •           |
| यर्गार्यं तर्पसो ज्यो <u>तिरेक</u> तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १६ [३]        |
| गोमिर्जुन्से धनेन <u>स्मायुपां च बलेनं</u> च ।<br>पुजर्षा पुशुभि पुरुक्तगर्भ को जो च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17. [4]       |
| वन्तर्या प्रभूभि पुष्करार्धं तन्मे मनः <u>शि</u> वसक्तस्पर्मस्तु<br>पोऽसी सुर्वेषु वेदेषु प्रकारित्वत् कृष्ट्रीयः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.4           |
| योऽसी सुर्वेषु वेद्रेषु पठ्यतेऽनद् ईश्वरः ।<br>अक्रांची निर्वेणी साहस्य पठ्यतेऽनद् ईश्वरः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १७            |
| अकर्षि निर्विणो द्यातमा तन्मे मनी जिवसँकुल्पमस्तु<br>पो वेदाविषु गायुत्री सर्वदर्शाणी स्वेदनार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १८            |
| पो वेदाविषु गायुत्री सर्वव्यापी सहेश्वरः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10            |
| तर्कृत च येदा ज्ञेय तन्मे मर्न <u>जि</u> वसंस्तरः ।<br>वर्षा च येदा ज्ञेय तन्मे मर्न <u>जि</u> वसंस्तृत्यमस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १९            |
| या सव यस्य कि क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>*</b> •    |
| पो व वेत महातेल नम्म मने जित्रसंक्तल्पमस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २०            |
| पो वे बेव महावेच प्रणवं पुरुपोत्तमम् ।<br>आकार परमात्मान तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •             |
| " \\" \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१ [४]        |
| - " (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 2-1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २२            |
| क्त परांत परतो ब्रह्मा तृत परांत परतो हरिं। परांत परांत जान को को कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11            |
| म स शिवसक्ता सनः शिवसकल्पमस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३            |
| प इत् शिवसक्कलप सदार्थायन्ति बाह्मणा ।<br>ते प्र मोर्क्षमाप्हपुन्ति तन्मे मर्न शिवसँहलपर्मस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | **            |
| तन्मु मन <u>। ज्ञ</u> यस <u>ह</u> ल्पर्मस्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २४            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             |

| क्षेत्रल ]                                                                                                                      | [4]                                                                                                                                                                                 | [च क वेसर  क्रानीत                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| माध्य माध्य प्रत मध्युम वृद्<br>मध्य माध्य विश्वीतां क्वास                                                                      | र्ष भाषित् पुनसार्षेत्र हुन्धे पुष<br>तत्त्रे नर्मः सिवसंप्रकर्मास्<br>व अस्ति व्यक्ति गुझे वा ह्यं व<br>व्यं तत्त्रे मर्मा सिवसंप्रकर्मस्                                          | P4                                                                   |
| 1                                                                                                                               | (११)[च सन्दर<br>कदरफर्टी(देडमेरा) शिन्यु । क                                                                                                                                        | (187) [4:44   Acequation   1<br>                                     |
| नेक्यन को पन सूर्यक कुन्त<br>कोर्च प्रविधी कार्य कारण गर                                                                        | र्यतः। सुरवे में पुलकां करें। ग्<br>सित्तुचे । पूर्व तं गर्मुमा चेत्रिः ।<br>मार्गी गर्मुन्याम् । पूर्वातं पुलान                                                                    | र्मम की च प्रकार                                                     |
|                                                                                                                                 | (h)(T ac                                                                                                                                                                            | anile e foto <del>rouse</del> d                                      |
|                                                                                                                                 | क्य धारेश। व्यक्तिः वास्त्री                                                                                                                                                        |                                                                      |
| अमीडकातकृतदेशी भूभिक्षि                                                                                                         | म्बा। इ.सं. एक्ट्री दिसं                                                                                                                                                            | ţ                                                                    |
|                                                                                                                                 | (H) [44 00                                                                                                                                                                          | क्र] [क्लेसर स्वसम्बद्धाने ]                                         |
| पत क्षेत्रीयां श्रेषकां वृक्षो आ<br>वं शुः मन्त्रीचि आगतां शुमार्ष्<br>वैद्यस्यं चंत्रपूर्तनं पति वर्तेना<br>परिकारीनंत्रपतिकां | वांडक्ट्र । श्रीवानुकिर्माश्चामिकं<br>रेप्पः । श्रीवार्गानुक्यां पुतः हि<br>विंद्यो कर्ष्यः । रेजे वेड्यू क्यि ह<br>विवंद्योत्ति । अभी यो विकंताः<br>पञ्जासिकं । रेजिनिक्यां स्वाहर | डंडानं क्रिक्संद<br>इस्तांतु नि पंच्यार<br>याः सं तियां प्राचीनम् दे |
| क्याच्या जाधिकाचानाजनिकाल                                                                                                       | - 0 '                                                                                                                                                                               | 4                                                                    |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | वांची केवपाकी 💆                                                      |
|                                                                                                                                 | men i Ged tildafartig                                                                                                                                                               | 4                                                                    |
| म् १४ वस्त्रोत्। १ रहस्यां व<br>स् १६ वस्त्रयः १ ४ वस्त्रयः<br>सम्पर्नेत् सम्बोधान् ४ वस्त्रम                                   |                                                                                                                                                                                     | रेक्कर अ्ट्राजीस्करो । अस्तिके                                       |

u इति परिशिष्टानि n

अप्य जिगात मेपुजं कां नो अस्तु व्विपके कां चतुष्पदे

१३-१४ ( अय० पारटाजः वा० य० ३१६२ ) १५ ( ते० स० ११६११०१२ )

# अष्टी विरुत्य ।

परा समित्रकी संदित्य । (बाल्यामा ११३) १ प्रमेशी ) (पर्करानदेशीया वंतिया विश्वसम् र<sup>क्स</sup>)

[१] पंत्रियमन्द्रः।

ओपंचपुःसर्वदन्तेसोर्मेनसुद्दराज्ञां । यस्मेंकूणोर्तिज्ञासुणस्तराजन्यारयामसि ॥

(का सहस्र ८, स० ५, प० ११ औत्र १ क्र १८ औत्र १९) (प्रकारिकारी) जैसायतः।

ओर्षच्याः सं बेहतो । सार्यन हद राजां । यस्थे कृषोर्वि बाह्यकत् । तं राजन् पारधामति म

ritures.

क्तिच्छेत्रेऽबदियः (क्लेक्स्प्यूचे क्लास्यः) [२] स्ट्यासः ।

आर्थस्य । सं । बुद्धाः । स्रमंगः प्रसारकार्थः

यस्त्री । कुमानि । <u>सामा</u>न्यः । ते । <u>शत्त्र । प्रत्याननि</u> ॥ १ ॥

#### \_

स्मेन सहस्रक रहा। जनाने सामका न्याद्वा । 'स्त्रा क्रिया स्मृत्रिमां स्मा ( संन् । सम्बन्धः)

[१] ऋगयसः ।

आर्थपप्र वं । यं वेहन । वृद्धि कोर्नम । कोर्नम प्रव । पूत्र प्रदा । प्रवेष्टि प्रदा ॥

परमें कुमार्थि । कुमार्थि सामुन्तः । बुह्नावर्षः । सं रोजन् । <u>राजन् करपानिः</u> ।

<u>करवान</u>कीर्ति पारकमध्य छ १ ॥ ११ १९

# [४] पञ्जसन्धि ।

### पञ्चसधिलश्रणम् ।

मनुक्रमश्चोत्क्रमस्य व्य क्रमोऽभिक्षमस्तथा। सक्रमस्यनि पञ्चेते जटाया कथिनाः क्रमा ॥ फ्रमः १+ ३, ३ + ३। उत्क्रमः १ + १ ३ + ३। ध्युत्क्रमः ३ + १। अभिमामः= १+८, १ + २ । सक्तमः= १ + २, २ + ३। (\$4) ( भभिक्रमः ) ( बण्कप ) (इयुक्तम ) 8-8 2-7 ओपेषयु सा ससा ओर्पध्य ओर्पध्यः । ओर्पध्यः स । समोर्पधय । स वंदन्ते । स स । २ २ वुक्ते वुक्ते । वुक्ते स्। वृन्ते सोमेन । सोमेन सोमेन । सोमेन ववन्ते । ववन्ते ववन्ते । वुक्ते सोमेन। सोमेन सह । सोमेन सह। सह सह। सह सोमेन। सोमेन सोमेन। सह राजा। राजा राजा। राजा सह। सह राज्ञा । सह सह।

#### 一类。除一

तत्त्विष्ठित्वय भर्गो देवस्य घीमहि । ' ( প্র ১ ৯ ই।৪।१०। म॰ ই।ই२।१० ) इत्यस्य— पञ्चसन्धिः।

तसि<u>वितु । सिवतुस्सिवितु । सिवतुस्तत् । तत्तत् । तत्तत् । तत्सिवितु । सिवितु</u>क्तित् । तत्तत् । तत्तत् । तत्सिवितु । सिवितुक्तित् । सिवितुक्तित् । सिवितुक्तित् । सिवितुक्तित् । सिवितुक्तिष्य । वरिण्य । वरिण्य मार्गे । भार्गे मार्गे । भार्गे मार्गे । भार्गे नेवस्य । केवस्य मार्गे । मार्गे मार्गे । मार्गे वेवस्य । केवस्य । केवस्य भीरा । मार्गे मार्गे । मार्गे वेवस्य । केवस्य भीराहि । प्रामिहि ।

राजेति राजां।

द्वितिरीयं समाजाने व्यक्तिनेतं नद्वीरंखाः ज्ञाता विद्वर्गतची सन्द्रमा नान्द्रिक्ताम् १४

क्या शत्मा विश्व त्या अन्य एका एक भन्न । भची निकृतरा शस्त्राः धनपूर्व नहर्षिक ह १ अहै रिकृतक कम्पूर्ण बद्धील । अह अदर-क्ष्यहोडके हे विद्वारी तुक्ते । वह बहारनावकान विप्रवर्ग संस्थिति । तम् अर्थे शिष्णप्रमुखारीत । श्रवा च गुण्डे शासा-गया-न्यत-राम अनुसरीत । धनस्तु जदाएग्टावनुष्टाति ।

[ ? ] sa |

Red Straggy | अनुवाननिकोषान्यो विकल हि चरेलु करन्। निकोश पर्यापतिः। अनुकान वधानने ह

विवर्ष उद्यवस्थात्। को नवाचे रहजातम्य हिरम्यतपुत्तस्य पृत्रम् ।

बावस्य पूर्व प श्रवादरे क्वे अवद्यावनं क्षेत्र अवर्मनाविश ।

इटाच बहुबोर्ड १०२ + रिकोड २ ३ ÷ बहुबोर्ड १००२ (कार १००२ ÷ चूना २ ३ ÷ बंकार १००१) SERVE I

आविष्युत् सं समायेष्यु ओव्ययुत् स्ट ह संबंदन वक्ते सं संबंदन ॥

मुन्त कार्मन्, सोवेन वसूनी क्यूमो नीकंप ॥

क्षेत्रेन छ, छ। क्षान्त्र, क्षेत्रेन छ।

2 22 22 2 2 21

धार्मते धार्म व

सुरुपात व्यक्ति सुरुपार्थ ।

वर्ण कृष्येति, कृष्येति यसी वर्ण कृष्यार्थि ॥

कुआर्ति बाह्यको स्टोह्यकः कृषोति कृषोति बाह्यकः ॥ मुद्रभरते वं संद्रियो सद्भित्ततं ॥ तं रोजन, राजुस्तं, तं रोजन् म

1 erikonanden

# [२] माछा।

मालाया हो भर्ता पुष्पमाला-कममाला चेति । तत्र कममालाया लक्षणम्-कम-मालालक्षणम् ।

न्यात्क्रमविषयांसायर्थचंस्यादितोऽन्ततः। अन्त चार्वि नयेव्य क्रममालेति गीयते ॥

# (१ कम-माला)

सोमेन सह । सोमेन वदन्ते ॥ सह राज्ञां । वदन्ते स ॥ राज्ञेति राज्ञां । समोपंध्रयः ॥

पारवामसीतिं पारवामसि ॥ कृणो<u>ति</u> यस्मै ॥

+ ऋम-माछा

ओपंघ<u>यः</u> स । १ स चंदन्ते । ३ वृष्टनेते सोमेन । ५ सोमेन सह । ७ सह राज्ञां । ९

राज्ञे<u>ति</u> राज्ञा । ११ १२ समीपंघय ।

राज़ित राज्ञां
 <sup>8</sup> राज़ां सह ।
 <sup>8</sup> सह सोमेंन ।
 <sup>4</sup> सोमेंन वटन्ते ।
 खुकुन्ते स ।

यस्मै कुणोति । १३ कृणोति बाह्मणः । १५ <u>बाह्म</u>णस्त । १५ त रांजन् । १९ <u>राजन् पारयामसि</u> । २१ <u>पारयाम</u>सीति पारयामसि । २३ <sup>१४</sup> <u>पारयाम</u>सीति पारयामसि । <sup>१६</sup> <u>पारयामसि</u> <u>राज</u>न् । <sup>१८</sup> रा<u>ज</u>ँस्त । २० त बां<u>ड्य</u>ण । <sup>२२</sup> <u>बाह्य</u>ण कुणोति । <sup>२४</sup> कृणो<u>ति</u> यस्मै ।

<sup>🕂</sup> ऋममाखायाः पठनऋमीऽश्राद्वै प्रद्धितः ।



स्य कोशेन

रुक्त भन

क्वोद्धि सम्ब

d same

पर्नेश्र

हाञ्चनः कृष्येति

परकारी प्रसा

स्रोर्कन श्रह

तत राज्य

वस्य क्रमार्थ

राष्ट्रकार्त

ते श्रीका

इमोर्वि वाह्नस

धन-इरसामि

22

⊻ कालेंज सह

५ सह गडा

६ धकेष्टि गर्का ७ वस्मैं कृष्योति

८ इमोर्ति सहका

९ मध्यपनी

११ गजन्मत्रकान्यस्

१२ प्राप्तासर्गार्तं सरकावति ।

१ तंर्यसन्

# [३] शिसा।

## शिषा-लक्षणम्।

पदोत्तरा जटामेव शिखामार्याः प्रचक्षते ।

ओर्षधयः स, समोर्षधयः, ओर्षधयः स, — वेदन्ते । १ १ १ १ १ १

सं वेदन्ते, वदन्ते सं, स वेदन्ते, — सोर्मेन ।

वुन्ते सोमेन, सोमेन घदन्ते, घदन्ते सोमेन, — सह ।

सोमेन सह, सह सोमेन, सोमेन सह, — राजा।

सह राजा, राज्ञां सह, सह राज्ञां ।

राज्ञे<u>ति</u> राज्ञी ।

यसमें कृणोतिं, कृणो<u>ति</u> यस्में, यस्में कृणोतिं, — बाह्मण ।

कृणोर्ति बाह्मणो बाह्मण कृणोर्ति, कृणोर्ति बाह्मणम तम ।

<u>शाह्यणस्तं, तं ब्रोह्मणो, ब्रोह्मणस्त, — राजन्।</u> ९ १०१० ९ ९ १० ११

त राजन्, राजस्तं, त राजन्, — पारयामसि । १० ११ ११ १० १० ११ १२

राजन्पारयामसि, पारयामसि राजन, राजन पारपामसि।
११ १२ १२ १२ ११ ११

<u>पारवाम</u>सीति पाग्यामसि । १२ १२

आर्थकपुर सं । सम्पर्वतयः । और्वतस् स्वयः ॥

एक्क वर्स्स कुमार्ति आक्रमस्तं संत्रत् पारधानति ।

पुरुषांक्षि गुर्वको ब्राह्मका कुन्मेही बस्त्रे स्त्रा । सहा बस्ते ॥ सम्बं कृष्यार्थः । कृष्यार्थः स्थानस्यः । शुक्रायान्ते । वै चौक्रम् । <u>राजन् प्रास्तान</u>्ति ।

रै (verv) ... सं र्यान्तुं सोर्जन । कार्यन वसूनुं सं । सं र्यान्त ॥ र (भरपूर्वः) वर्षे वार्मन हुई राजी। राजी तुई वार्मन वर्षन्ते। वृत्रम्ते क्षांमेन ॥ ५ ( ररावन ) 🕳 बोर्जन तुह राष्ट्रा घरमें कुमानि । कुमानि वसी राख्ये तुह बोर्जन । बार्जन तुह । ६ (१९५१) = द्वब पहा वर्ध क्ष्मार्ति बाह्यबन्ती। वे बोहरूक कुळाडी वर्स्ने एक्पं हुई।

8 (4114)

( description

त्रव प्रजा<sup>ति क</sup>

<u>क्रम्बामुबीति पारवासनि स</u>

# [५]ध्वज ।

#### रहज कश्रणम्।

# मूयादादेः कम सम्यगन्तादुत्तारयेघदि । यमें च ऋवि या यत्र पत्रन स<sup>ा</sup>धज समृताः॥

| (आदे कमः)                      | (अन्तायुत्तारण)                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| र ओपंधयुः स ।                  | २ <u>पारवाम</u> सीति पारयाममि । |
| २ स वेदन्ते ।                  | ४ राजन् पारवामिम ।              |
| ५ वृद्नुते सोमेन ।             | ६ त राजन्।                      |
| ७ सोमेन सह ।                   | ८ <u>त्राह्म</u> णस्त ।         |
| ९ सह राज्ञो ।                  | १० कुणोति बाह्यणः।              |
| ११ राझे <u>ति</u> राज्ञा ।     | १२ यस्मै कुणोति ।               |
| १३ पस्मै कुणोर्ति ।            | १४ राजे <u>ति</u> राज           |
| १५ कुणोर्ति बा <u>ह्य</u> णः । | १६ सह राज्ञी ।                  |
| १७ बाह्मणम्त ।                 | १८ सोर्मन <u>स</u> ह ।          |
| १९ त राजन् ।                   | २० वृत्ने सोमेन ।               |
| २१ राजन् पारयामसि ।            | २२ स वेदन्ते ।                  |
| २३ पारवामसीति पारवामसि।        | २४ ओर्पध्य स ।                  |

# अत्र विदेश ।

रे सम्ब द्वातम्य पठमऋमोऽद्वे प्रदर्शित ।

२ यथा मन्त्रस्थैकस्पैच प्यजो भवति तथैव पण्च-पर्-सप्त-मन्त्रसक्याकस्य वर्गस्याप्येवमेव प्यजो भवति । वत्र वर्गादिस्यवस्य पदृद्वपस्य वर्गाम्बस्येन पदेन द्विरुश्वनेविकाससिंहतेन च सबद्धो ज्ञातस्य । यया 'अग्निमीळे आ गमिदिति आ गमित् इति प्रथमस्य वर्गसा ऋग्वेदस्य प्वजी बोद्धस्य )

के कोर्ग का ऋषि का था स्वास्पितिया स ध्वाता स्मृतः । इति का पाठः ।

[६] सम्ब

<del>(10-8511</del>)

कम्युक्त्या विवर्षका कृत्या कम्युक्तरम् । नर्ववर्तनेम्युक्तार्थं कम्पण्डेसमिर्वाने

क्वांबंदर-

रे = ओबंबम् सं ॥ सम्प्रदेश्यः।

Am midall. a a merane

१ = जोलंबपुः ई । ई बेंक्से ॥ चुन्ते समोर्थवयः।

४ = बोर्चचपुः हं । सं वेदन्ते । हुनुन्ते बोर्जन ॥ बोर्जन सहन्ते नमोर्न्डयः ।

प = जीर्चबद्धः हो । हो बेक्नो । शुक्तु होर्मन । स्वर्गन त्रह ॥ । प्रह होर्मन वक्ता सः

६ क जोर्चक्यूट हो । हो कंत्रमा । सुनुम्ने स्टेमेंब ६ क्रोर्टन सुन् । सह राज्ये ॥

पार्ज छुन् कोर्यन वहाने सम् भोनंबयुर सं । सं वेदनो १ वृक्तो सार्वेज । सार्वज हुद्ध । कुद् रार्जा स एकेटि एर

Stuite-

रे = पर्छ कृष्यति ॥ कृष्येशि पर्छ ।

रे = पार्श कृष्णोर्ति । कृष्णोर्ति शा<u>ञ्</u>यकः ॥ <u>अनु</u>रुषः कृष्णा<u>नि</u> पार्शि ।

४ = वर्से कृषोर्ति । कृषोर्ति सञ्चलः । <u>स्तुत्र</u>कारते ॥ तं संसूच्या कृषाति वर्ति । ५ = वर्से वर्षोर्ति । कृषोर्ति स्राष्ट्रकार <u>साहत्वको । तं र्यस्त ॥ गुलेर्</u>त संसूच्या कृषोर्

६ = पर्स्त कुमोर्स्स । कुमोर्स्स वाकुत्य । कुमुम्बर्स्स । ते प्रेम्स् । गुमुस् प्रस्ताहर्ति । स्वाच्यारि स्वाच्यारि स्वीच्या स्वाच्यारि स्वीच्या

<u>पात्रकति ग्र</u>ानंत संह्रकः स्वोति वस्त्रे कुमोर्ति । कुमार्ति आकृषः । <u>सहस्</u>रकतो । ते रोजन् । <u>ग्रान्</u>य ॥

<u>प्रतक्त</u>तीर्ति पार

(समाप्ति)

# [७] रथः।

#### रथ-छक्षणम् ।

## पादशोऽर्घर्चशो वापि सहोयत्या व्ण्डवद्रथः।

रथोद्यदिषः। द्विचक्रस्रिचक्रधतुत्रक्रप्रेति । तत्र द्विचक्रो रथोऽधर्षशी भवति । त्रिचकस्तु रथः प्रतिपादे समानपद्-क्यापुरुषः गापत्रीछन्दस्क्रस्यैव मम्त्रस्य भवति । चतुत्रको रयस्तु पाद्गः एव अवति ।

| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (१) द्विचक्रो रथ॰ (भषवश)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
| (प्रांधेः) (समरार्थ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                       |
| [१] (१) ओपंधयः सं । यस्मं कृणोतिं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (प्रथम ण्कपायक्षम )                     |
| समोपंघयः । कुणोति यस्म ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( ब्युरफ्स-)                            |
| [२] (१) ओर्षधयः सं । यस्मैं कुणोति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (दिपीयो द्विपाण्डमः)                    |
| (२) स वेदन्ते । कुणोर्ति बा <u>ह्य</u> णः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| वुन्ते समोपघयः । <u>बाह्मणः कुणोति</u> यस्मै ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (ग्युत्कम )                             |
| [६] (१) ओर्षधयुः स । यसीं कुणोति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (तृतीयखिपाय्कमः)<br>११                  |
| (२) स वेदन्ते । कुणोतिं बाह्यणः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |
| (३) <u>य</u> ुन्ते सोमेन । <u>ञात</u> ्वणस्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53                                      |
| सोमेंन वदन्ते समोर्पधयः । त बाह्मणः कुणोति यस्मै ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (स्युष्कम )                             |
| [४] (१) ओर्पधयुः सं । यस्मैं क्रुणोर्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (चतुपश्चतुष्पाध्कम )                    |
| (२) स वंदन्ते । कुणोर्ति ब्राह्मणः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                       |
| (३) पुरुन्ते सोमेन। बाह्मणस्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.7                                     |
| (४) सोमेन सुद्ध । त राजन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31                                      |
| सह सोमेन वक्ने समीर्थधयः । राजस्त बह्मणः कूणोति य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्मै। (ब्युलक्म)                        |
| (१) ओर्षध्युः सं । यस्मै कुणोर्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (पञ्चम पञ्चपायका)                       |
| (२) स वेवन्ते । क्रुणोर्ति बाह्यणः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "                                       |
| (३) वृतुन्ते सोमेन । <u>बाह्</u> मणस्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "                                       |
| (४) सोमेन सह । त राजन् ।<br>(५) सह रामां । राजन प्रारणासी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33                                      |
| 13 TO STATE OF STATE |                                         |

(५) तह राज्ञां । राजन् पारयामित।

₹. 209

राज्ञेति राज्ञां । पारयामसीति पारयामसि ।

िक्षित्रको स्व ब्लोस्प र [ cot ] (२) द्विषकास्यः। अग्रिमीके पुरोहितं पुक्रस्यं बुवनृत्विजेन् । होर्तारं रानुधार्तमस् ॥ To ttt अने देशान जनमें स्तोमी विवेतिराद्वना । शकीर रामुनार्यमः व We tried मन्त्रपुणस्य वर्षानकारम् श्रीकारे स्थो नयसि । सहोत्रियसस्योत्ते स हित्य विश्वनको । वस अस्यापन (States of the company) रि<u>ञ्जिक्कियों अन्य विवासी स</u> iमेऽसि । रेकापार्व स [२] अग्निसीके । हिंके पुरोहीर्त ॥ अन्ये देवार्थ । देवान् जन्मी ॥ क्राहितसील्क्षेत्रस्थि । जन्मी वेचानार्थ छ [व] अग्रिवंसि । 🕍 पूराहितं । पुराहितं पुत्रस्यं ॥ अर्थं कृषायं । कृषायु जनमने । जनमें स्त्रोकी प्रकृत्यं पूर्वविक्रमानुद्रेद्वति । स्त्रोन्ते जन्मने कृषापार्य ॥ [V] अधिवस्ति । हेन्ने पूर्वार्थने । पूर्वार्थने प्रकर्त । 'पूर्वार्थनुस्तिने पुरुवर्धिते' । बावरनं पूर्व प्र अर्थ देवार्थ । देवायु जन्मनि । जन्मने स्त्रोती । स्त्रोसी विर्धानी ह केबे प्रक्रसर्य प्रपक्षितयीष्ट्रदर्शित । किपेयिः स्तरेनो जन्मनि कुवापार्व ॥ [4] आप्रिमीक । क्षेत्र कुनाहितं । पुरोहिनं प्रश्नस्यं । पुरावित्तवितिं पुराव्यहितं । प्रशस्यं देवे । देवमृतिवर्त व अपे कृषार्थ । कृषायु अस्तर्भ । अस्तर्भ स्तार्थः । प्रश्नेतु विवेधिः । विवेधिराप्तवा ॥ क्रमिन पूर्व पुत्रस्य पुरोहिनमीक्षेत्रीं ॥ आमुना विद्यिः स्त्रीओ जन्त्रीत देवासुर्व ॥ [६] अधिनीके । हिन्न पुराहितं । पुराहितं पुक्तस्यं । पुराहित्यस्यं पुराहित्यस्यं पुराहितं । पुक्षस्यं हुर्यं । केववृत्त्रित्रं ॥ अर्थ बुबार्थ । दुवाबु जन्मने । जन्मने स्नाबी । स्नाबी विविधः । विविधितानुवा । ष्ट्रस्वित्रक्रियुन्तियँ । <u>अत</u>्युवस्यां<u>च्</u>या ॥ ि इसिर स्न्यार्थ । अकेरि स्न्यार्थाः ॥ धनपानेनं हार्तारं । सन्धानना प्रति । होगाँ रामधानेसं । अधारि रामधानेसः ॥ इरन्यार्जम। बर्लि स्मन्धार्णने । श्रमधार्णने इति शनुऽधार्णनः प्र

## (३) द्विचको रथ'।

प्रोक्तिवोद्रयोर्मेन्त्रयो: महोश्रया द्विषको स्थो भवति । धन्य द्वितीय प्रकारी यथा-

| -                               |                            |    |                                     |                                     |          |
|---------------------------------|----------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| (年・11113)                       | (स॰ ११२०११)                |    | (ন• গাগা)                           | (ন• গাংলা)                          | _        |
| [१](१)अग्रिमिळि                 |                            | 11 | [५](१)अग्निर्माळे                   | । <u>अ</u> य द्वेवार्य              | 11       |
| <u> इं</u> ळेऽग्नि              |                            | n  | (२) ईळे पुरोहित                     | - A                                 | R        |
| [२](१)अग्निमीळे                 | _                          |    | (३)पुरोहित युज्ञम्यं                | _                                   | ŧı       |
|                                 |                            | 11 | 'पुरोहिंतुमिति पुर.ऽहिंत'           |                                     |          |
| (२) इंछे पुरोहिंत               | 7                          | 11 | (४) युज्ञस्य देव                    | । स्तो <u>मो</u> विष्रंभि           | u        |
| पुरोहितमीछेऽसि                  | । जनमेंने देवा <u>ण</u> ाय | u  | (५) वेवमु त्विज                     |                                     | lŧ       |
| [3](                            |                            |    | ऋत्विजं वेव युज्ञस्य                | पुरोहितमीळेऽग्नि ।                  |          |
| [३](१) अग्निमीळे                | । <u>अ</u> य वेवार्य       | u  | <u>आस</u> या विष्र <u>ेभिः</u> स्तो | मो जन्मेन देवायाय                   | ţ        |
| (१) 🔯 पुरोहिंत                  | । वेषाय जन्मेन             | n  | [६](१)अग्निमीळे                     | । अय देवार्य                        | n        |
| (३)पुरोहिंत <u>य</u> ज्ञस्यं    | । जन्मेने स्तोर्मः         | u  | (२) ईळे पुरोहित                     |                                     | n        |
| युज्ञम्यं पुरोहित               | मीळेऽग्निं ॥               |    |                                     | । जन्मेने स्ताम.                    |          |
| स्तो <u>मो</u> जन्मने वेवायाय ॥ |                            |    | 'पुरोहिंतमिति पुरःऽहित              |                                     | "        |
| [४](१)अमिमींळे                  | । अय वृवाय                 | ŧŧ |                                     | । स्तो <u>मो</u> विषेमिः            | lŧ       |
| (१)ईळे पुरोहिंत                 |                            | u  | (५) व्वयुत्विज                      | । विवेभिरासया ।                     |          |
| (३)पुरोहित यज्ञस्य              |                            |    | (६) ऋत्विज्ञमित्युत्विञ             | त । <u>आस</u> येत्वां <u>स</u> या । | ll       |
|                                 |                            | 11 | [७](१) होतीर रत्नधार्तम             | । अर्कारि रत्नधार्तमः               | 11       |
| 'पुरोहितुमितिं पुरःऽहित         |                            |    |                                     | । रेत्नुधातुमोऽकारि                 |          |
| (४) यजस्य वेव                   | । स्तोमो विशेमि            | 11 | होतार रत्नुधार्तम                   | । अकारि रत् <u>न</u> धार्तम         | ``<br>II |
| देव यज्ञस्यं पुरोहितमीळेऽग्नि ॥ |                            |    | रत्नधार्तम्मिति रत्नुऽधार्तमं ।     |                                     |          |
| विषे <u>मि</u> स्तो <u>मो</u>   | जन्मने देवायाय ॥           |    | रत्नधातम् इति र                     |                                     |          |
|                                 |                            |    |                                     |                                     |          |



### [८] घनः।

धनश्रत्विष । धनो धनचलुभश्र । यो च प्रत्येक द्विषा भवत ।

[१] प्रथम धन-संक्षणम्।

अन्तात्क्रम पठेतपूर्वमादिपर्यन्तमानयेत् । आदिकम नयेदन्त धनमाहुर्मनीिषणः ॥

(१) पूर्वार्धस्य ( भन्तादादिपवन्तम् )

[१] राजेति राज्ञा । सह राज्ञा । सोमेन सह । वृदुन्ते सोमेन । स विवृन्ते । ओपंधयः सं-(भाषकोऽन्वपवन्तम्)

स वंदन्ते । वुदुन्ते सोमेन । सोमेन सह । सह राज्ञा । राज्ञेति राज्ञा ।

(१) उत्तराघंस (भन्वाद्गदिपयन्तम्)

२] <u>पारवाम</u>सीति पारवामसि । <u>राजन् वारवामसि</u> । त राजन् । <u>बाह्य</u>णस्त । कृणोर्ति बाह्यणः । पस्मै कृणोर्ति-

(भादिवोऽन्तपर्यन्तम् )

कृणोति बाह्मणः । <u>बाह्म</u>णस्तं । त राजन् । राजन् <u>पारयामसि</u> । <u>पारयाम</u>सीति पारपामसि ।

#### [२] द्वितीय चनळक्षणम्।

शिखामुक्त्या विपर्यस्य तरपदानि पुन पठेत्। अयं घन इति मोक्त [इत्यरी विकृती पठेस् ] ॥

[१] <-तस्पदानां प्रमःपाठ->> <----वस्य विषयास <del>---></del> 🗕 शिस्तापाठ -ओपंधयुः स वंदन्ते॥ वव्नते समोपंधय ओर्षधयुः स समोर्षधयु ओर्षधयुः स वंदन्ते स वंवन्ते सोमेन ॥ सोमेन वदन्ते स स वेदन्ते वुदुन्ते स स वेदन्ते सोमेन सुह सोमेन वदन्ते ववन्ते सोमेन सह॥ वृन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सह राज्ञ सह सोमेन सोमेन सह राजा ॥ सोमेन सह सह सोमेन सोमेन सह राजा राजेति राजां॥ सह राज्ञी सह राजा राजा सह 11

[२]
पर्सं कृणोति कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति बाह्मणो बाह्मणः कृणोति यस्मै यस्मै कृणोति बाह्मणः॥
कृणोति बाह्मण कृणोति कृणोति बाह्मणस्त त बाह्मणः कृणोति कृणोति बाह्मणस्तं ॥
कृणोति बाह्मणस्त कृणोति कृणोति बाह्मणस्त त बाह्मणः कृणोति कृणोति बाह्मणस्तं ॥
क्षाह्मणस्त त बाह्मणो बाह्मणस्त राजन् राज्यसं बाह्मणो बाह्मणस्त राजन् ॥
क राजन् राज्यस्त त राजन् पारयामसि पारयामसि राज्यस्त त राजन् पारयामसि॥
गुजन् पारयामसि ॥ पारयामसि ।। पारयामसीति पारयामसि।।

मुद्यार्जस्या पातकल दर्शकर्तिन येनिरे ।

ा जेप्राप्ता (१)

ि गार्पति त्वा त्वा वार्पनि वार्वति त्वा गानुविधीः भाषविधेस्त्व गार्वति । धार्वति त्या गायुविका ॥

[२] त<u>म मापुक्रिजां, मापुक्रिजंसका</u> त्या गा<u>नुप्रिको,उन्नैकः, उन्हें</u>द्र गा<u>नु</u>क्रिजंसका । त्वा या<u>न</u>विषोऽर्वति । [६] गानवियोऽर्थन, उर्देशि गानुवियां पानुवियोऽर्थन्युक्तं उद्येवदेशि वायुवियां।

नावक्रिकोऽकरपुर्कम् ॥ [V] अर्थेन्द्रकेष उद्यम्बेल उर्वेन्द्रकेष्ट उर्विको धर्वेको उर्वेन्य उद्यक्तिकी ।

[4] अक्ट्रक्रिको - इक्ट्रिकेट इक्ट्रक्रिको ॥ अस्ट्रिक इक्ट्रक्रिको ॥

(१) क्रितीचोऽर्थ।।

[१] बुद्धार्थस्य सा बुद्धार्थे बुद्धार्थस्या इतकते। इतकते सा बद्धार्थे बद्धार्थस्य सरकरी में

[२] ता स्टब्सी, स्टब्सीया या स्टब्स, म्यू प्रमेक्सो ला। लाइसका प्रथ [६] <u>सतका</u> स्मृत्यांतका सतका वर्षेसार्थनः ईस्त्विनेत्यांतकाते, सतका स्रोसर्थनः

अस्तालने अर्थि सर्वाञ्चले हैं भागाना वात व [४] ब्यांकर्मित वंबन्तिचेतुईस्पर्मिय वेस्तिन् वेस्ति वंबन्तिचेतुः इंबर्गिय पेस्ति ॥

[4] क्लाकित केलिरे, केलिरे क्लामिंग जेलार्कित केलिरे स

केस<del>्ट्रिके</del>से केसकार्यक । केस्ट्रिक्स केस्ट्रिक

( 111 11)

## पञ्चसन्धिपुक्तो धनपाठः।

#### (धनवस्य )

पन्त्यस्य कमोष्क्रमधुष्क्रमाभिक्षमसक्षेतं पञ्चनन्धियागे भगति । अनुलोमबिलोमानुकोमैजहापाठो जायते । वरया सद्दोष्ठरपन्यादेन शिम्हापाठो भवति । क्रममुक्त्या, विवर्यस्य, युनश्च कमपाठे हृते द्वजो भवति । जटावण्डाभ्यां पनपाठ सिव्यति । सर्वमेयवस्य विधुते घनपाठे पनपद्वभे समुद्ययेन सगच्छते । पञ्चसिध्युतेन भन्तान्यादि पयसमादेरम्धवर्यस च पाठेन द्वितीयो चनपद्वभ विभ्यति ।

पर्त मे यन्ति <u>धीतयो</u> गा<u>वो</u> न गर्<u>व्यूती</u>रत्रु । उच्छन्तींक्ठचक्षसम् ॥

(अ० ११०५।१६)

- [१] पर्ता में । <u>में में । में पर्ता । परा</u> पर्ता । पर्ता में ॥ पर्ता में , <u>में पर्ता</u>, पर्ता में , यति, यति <u>में</u> पर्गा, पर्ता में यति ॥
- [२] में <u>यंति । यति यंति । यंति में । में में । में यति ॥</u> में <u>यंति, यंति में, में यति, धी</u>तयों, धीतयों यति में, में यति <u>धी</u>तयंः॥
- [२] <u>यति धीतर्यः । धीतयों धीतर्यः । धीतयों यति । यति यति । यति धीतर्यः ॥ यति धीतयों, धीतयों पति, यति धीतयों, गावों, गावों धीतयों यति, यति धीतयों गावेंः॥</u>
- [४] <u>धीतयो</u> गार्वः । गा<u>वो</u> गार्वः । गार्वो <u>धी</u>तये । <u>धी</u>तयो <u>धी</u>तये । <u>धी</u>तयो गार्वः । <u>धीतयो</u> गा<u>वो,</u> गार्वो <u>धी</u>तयो, <u>धीतयो</u> गा<u>वो,</u> न, न गार्वो <u>धी</u>तयो, <u>धी</u>तयो गा<u>वो</u> न॥
- [५] गा<u>बों न । न न । न गार्वः । गाबों गार्वः । गाबों</u> न ॥ गा<u>बों</u> न, न गा<u>बों, गाबों न, गर्ब्यूती, र्गर्ब्यूती</u>नं गा<u>बों, गाबों</u> न गर्न्यूती. ॥
- [६] न गर्ब्यूतीः । गर्<u>ब्यूती</u>र्गर्व्यूतीः । गर्<u>ड्यूती</u>र्न । न न । न गर्ब्यूतीः । न गर्ब्यू<u>ती</u>,र्गर्<u>ब्यूती</u>र्न, न गर्<u>ब्यूती</u>र—ऽन्व,—ऽन्नु गर्<u>व्यूती</u>र्न, न गर्<u>ब्यूती</u>र्नु ॥
- िं गर्न्यू<u>ती</u>रतुं । अन्वतुं । अनु गर्न्यूतीः । गर्न्यू<u>ती</u>र्गर्न्तुं । गर्न्यू<u>ती</u>रस्य ऽनुगर्न्यू<u>ती</u> गर्म्यू<u>ती</u>रतुं ॥ अन्वित्पतुं ॥
- [८] इच्छतीरुठ्चक्षसः । <u>उठ्चक्षसमुठ्</u>चक्षसः । <u>उठ</u>्चक्षसम्मिच्छतीः । इच्छतीरिच्छतीः । इच्छतीरुठ्चक्षसः ॥ इच्छन्तीरुठ्धक्षसः मुठ्चक्षसम्मिच्छतीः विच्छन्तीरुठ्चक्षसम् ॥ <u>उठ</u>चक्षममित्यु<u>र</u>ुठ्चक्षसः ॥

 श्री स गरपूर्तीः । शरपूर्तीर्गक्र्यीः । नक्ष्रीति । य स । न मक्ष्रीः । व राष्ट्रीकंत्र्युतीनं स मक्ष्रीः । [७] मर्जनीत्र । अन्यनं । अन् तप्तिष्ठ । गर्जनीयंत्रपृतीः । याप्तीरा ॥

> The same of the sa [दुवनेय प्रा<del>वर्त न्युवा</del>न वर्षा सरि विकास स्वानी देशविद्या ।] वस्त्रक्षानिकारे वर्षकातिकारः । recognition and a contract of अधिकारक उन्ने हेच्ये सरकार । न्त्रितं अन्यक्तेत ज्ञासकेत पश्चिम् (वास्त्राते)

[८] इप्रांतीर हुक्सेसं । जुड्कसंस् कुक्सेसं । जुड्करोहस्थितीरः । इप्रांतीरिकारीरः ।

ग्रह्मित्रका ग्रह्मित्रेग्यंत्रीत् । अभित्रका ।

इच्छेरीक्ड्यरोत्त्व्यू वर्शक्तिक्छेरीतिक्षेत्रीक्ड्यर्थ ।

secultared "

[४] भ्रीतप्रा गार्न । बाबो गार्कः । मार्चा धीतर्पः । धीतर्वा धीतर्पः । धीतपा मार्चः ॥

बीतयो गावो, यावां बीतवां धीतयो मार्च

[५] मानान। नवः समावं।। बाबो व्यर्थः। यद्यो यः । मानो न न सन्दो, मानो व ।

इड्चसंग्रसिर्युद्धश्चरं व

# ऋग्वेद-मन्त्राणां वर्णानुकमसूची ।

अंग द्वानित स्तनपन्त २, ७२, ६
ध्रेषु व न्तपम ५, ५८, ६१
ध्रेषु व न्तपम ५, ५८, ६१
ध्रेषु व न्तपम ५, ५८, ६१
ध्रेषु व न्तपम ५, ५८, ६१, ३३, ते ज्ञा २,८,५,५
ध्रोषु वस्त वस्तन्त्रते वि वस ५,१५,३
अक्रम ते स्त्रसो अभूम ८, २,१९, अधर्व १८,३,२४
ध्रेष्ठम ते स्त्रसो अभूम ८, २,१९, अधर्व १८,३,२४
ध्रेष्ठम त्रम्य गोवमेमिः १,६३, ९
ध्रारि वस्त्र समिधान तुम्म ८,६३, ९
ध्रेष्ठम सम्मानसो ६,६३,३
ध्रम्भ व्याप्तिस्तत्त्रप्त १०,४५,३; वा स्व १२,६; ते स

भमान्तवसुनः मधमे ९, ९७, ४०, साम ५२९, १२५३, वैति बार १०,१,१५, ति १८,१६ भमो न बीम समिये ३,१,१२, ति ६,१७ भरावता कणवन्ता ससाये १०, ७१, ७, ति १,९ भरावता कणवन्ता ससाये १०, ७१, ७, ति १,९ भरावता सम्बद्धा स्थाप १,८२,१, साम ४१५, वा स

रे। पर, ते स १, ८, ५, २ अक्षान से नग्रतनोत १०, ५३, ७ स्थान से कृतिनः १०, ३४, ७ अक्षान स्य कृतिनः १०, ३४, ७ अक्षान से कृतिनः १, ५, ९, अधर्षं २०,५९,७ अक्षान्यति साक्षिकारवाँ १०, १६३, १, अधर्षं २,३३,१,

२०,६६,६७
अक्षेत्रविष्क्षेत्रविष् १०, ३२, ७
अक्षेत्रविष्क्षेत्रविष् १०, ३२, १३
अक्षेत्रविष्क्षेत्रविष् १०, ३४, १३
अक्षेत्रविष्क्ष्यस्य स्नाम ४,६०, ४, १ मा १,८,५,२
अक्षेत्र न पक्र्यो द्या ६, २४, ३, नि १,४
अक्ष्याविष्ठा ८, २५ ०
भाष्यत्र ह्यमाण पराचित्र १,११० ८
सार्व्य ह्यमाण पराचित्र १,११० ८

रे,११,६२ मगम्पूर्वि क्षेत्रमागरम ६, ४७,२० जगसयः क्षनमान सनिधे १ १७९,६ धारस्यस्य नद्भयः १० ६०,६ सप्त सा साहि बीवसे ६,१६,१०, साम १ ६६०, ते स २,५,७३,८,१, ते मा ३,५,१,१ क्या जा बाहामिन ८, द०, १। साम १५५२। अधर्ष २०,१०३ २ अम्र आयूपि पवसे ९,६६,१९, साम ६२७,१४६४, १५१८ वा च १९,३८, ३५,१६, ते वा २,६,३,४, ते भा २,५,१ के स १,३,१४,७,४,२९,१, ५,५ १,६,६,२ भग्न इका समिध्यसे दे, २४, २ भग्न इस्त्र वरूण मित्र देवा ५, ४६, २, वा स ३३ ४८ मप्त इन्द्रश्च दाशुपो है, २५, ४ **अद्य** ओबिएमा भर ५, १०, १, साम ८१ अप्तये प्रदा प्रमव १०, ८०, ७ अब्रा यो मध्ये हुवो ६, १४, १ अप्रिं पतुरमन्तुर ३, २७, ११ धारित वः पूर्व हुवे ८, २३, ७ अगिन वः पूर्व गिरा ८, ३१, १४, वे स १,८,२२,३ अप्रि वर्धमा नो गिरः रे, १०, ६ माप्न विश्व ईंळवे १०, ८०, ५ व्यप्ति विश्वा भभि पृक्षः १, ७१, ७ भन्नि विश्वायुवेषस ८, ४३, २५ भप्ति वो देवमग्रिभिः ७, ३, १। साम १०१९ अप्ति वो देवयग्रया ८, ७१, १२ अप्नि चो जूधन्त अध्वराणाम् ८,१०२ ७, साम २२ ० ८६ अप्रि सुरीति सुरत ने, १७, ४, वे मा ने, दे, ९ १ नामि सम्नाय दिश्वी प्रतो जन दे, १ ५ भार्ति सुनु सन्धृत है, ११, ड अप्ति सन् महसो जातवेदस ८, ७१, ११, साम १५५५

आर्थि स्त्रीमेन वीषय ५, १४, १, वा य २०, १५,

भार्मि हिन्दतु नो थिय १०, १५६, १। साम १५२७

भाम द्रोवार मन्ये दास्यव १ १२७, १; साम ४६५;

वै स. ४, ४, ४, ८, निक्क ६ ८

१८१२। भगव २०, ६० २। वा य १५, ४७,

तैस ४, १, ११, ४

अप्तिं होतार म युगे ने, १९, १

माप्न होवारमीळवे वसुधिवि (, १२८, ८

नगोरुधाय गविवे ८, २४, २०; अयथ २०,६५,२

anis-reset [a] क्षेत्रकातिक १९ १ च्छी प्रेमिकेसिके ध ध के कि छ १६ min mit many 4, 23, 11, mar. fatt &. m. क्यों की प्रशीत दे हैं। हैरे वर्ते कर्ने हेशान्त्रेयम्म १ व. रे **1 4 5 2** wheel word t track when selections of the the the title of afternativé E. III. II 2.2.3 क्विप्रीत कामरा सम्बोधा है १६ के वट र. हैं. है क्ष्मित करोति वीचीनि है 👯 है unter Transact cont A. (18.7 with the male of \$8. 4 achtific uber f. to t ubede ufreit t. If fi me. all f. u. व्यक्तिको सङ्ख्ये विका १८, ६५, १५, १ while and fefter t ca to met all! \$ \$5.45 % \$ \$ \$25 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ R. t.te **स्वतिक हुनैय पहुं १, १५** १८ <del>भीती है जा दे हुए से दे हैं।</del> व्यक्तिके पुरुष स्थिपक है, ११ है E \$ \$\$ 9. undered a series of Ph. S. Ph. S. Ph. S. S. स्रोतीये प्राची बच्चास्य छ, १६ ह mfe dard if my ", \$ \$1 mx, 24% tolthe बक्रीके कल्पन है, १९ ८ व्यक्तिकार प्रतिकाद १६ १। सन्दर्भ 41. 4. (4.2) martinereme ? If toy mer tette mit क्षांत्र इस इस्तेवहें है, हैरे हैं, बच्च के पहल, नवर्ष teut attet ર દેશો છે જ ૧૫,૮૫ કે ચ્યા ૧૫,૧૧ स्त्रीय हो इसे देवे ८, इसे ने र और में जानाते हता क्षेत्रक many and and on the last like one butte क्षेत्र हुन स्त्री क्रक्तांच व दे हिंदू है mille berat uche f. 16 Be editable based soles & 90, \$ winds under to. 92.4 mile tred neg dig Pag ? E. T will be that I wanted a st. ?" व्यक्तिको क्लेक्ट ५ १४ ४ BE SEASON & FE TS whiten at the t. 13 h and 1845 ME WHAT & ROPE C SC & and the section wat tit definition # t t war of theft. whole plant ca. a. b. d. t t tt A 4. 8 व्यक्तरियोज्ञास महरू १ ६ ( uded u utu i, t. t. f STREET WART T PT. E श्रीवर्धा यो परीच्य ८ वेट वेट marter der C. Pt. o mit gefe gefreife 2. 22, 9 mm. 05% mmt. च्येनेचे देखवासमस् १ (% B 14 1 1 1 E & E & E & 12.6 mannen i tr. ? American Secret IV. E. II Alle water to the to manufacture & 10.2 A 12.23 1 5 5 8 4 mares \$0, 04, 6 Pc. 6 mbefrend unm 4, fot, tt, um. 29. को ने सम प ६ ०८ १ stational c. of. Its we. 1% wel. white to to t . ... - te um ge f ta, # mbedden wil 4, 15, 4 ज्विते र**ञ्चर देश सह**रा ५, ११, ४ when the title of the कोर्नु में दिन कार ८,83 है। बाद रेक रेपीर m. 8.27 fb fm fc. 6 ; 8.4. P 4. 74 milestite grad select t . to, t 24.48 # # 2 E E = 4 4 8 1 martine (a. co 4 marin mebelaka 2, 34, to

भिन्नंत्राणि जवनत् ६, १६, ३४, साम ४, १३९६, पा प ३३,९, ते स ४,३, १३,१ते मा ३,५,६,१ शिंद्रां पा २,५,६,१ शिंद्रां पा दर्ग, १०, ८०, ३ स्ति पा पा १०, ११५, २ शिंद्रां वाति प्रयो ८ ७, ३६ भित्रं वाति प्रयो ५,६,३, साम १७३८, ते मा

र, ११ ६, ८ श्रीमार्डे विधमा निदः ६, १८, ५ जीनडॉंग कविक्तुः १ १, ५ श्रीमडॉंग एटपिट ६ १५, १३, ते मा ३, ५, १२, १ श्रीमडॉंग सस्ततः ५ २ श्रीमडॉंग नो अध्वरे ८, १५ १, ते मा ३, ६, ८ १ श्रीमडॉंग न्यसीदस् ५, १, ६, ते मा १, ३, १८, १

मीनहोंवा पुरोहितो ३ ११, १ मीनध्र परमन्त्रो ५, ६०, ७

मनिविधयो सद्देश २, २६, ५। ते मा २, ७, १२, ३ मनिव्यासाः विवरः १०, १५, ११, भयवं १८, ३, ४४;

षा प १९, ५९, ते स २, ६, १२, २ प्रतिस्तिमेन शोधिपा ६, १६, २८, साम २२, वा य

रै७, २६, वै स ४, ६, १, ५ भिनस्तुविध्वस्त्वम ५, २५, ५ भिनस्तिभि त्रिपात्भि ८ ३९ ९, वै स ३, २, ११,३ भागीवर्षम्यायस्य ६, ५२, १६ भागी रक्षांति सेपति ७, १५, १०, अपर्यं ८, ३, २६;

ते मा २, ४, १ ६ भानीपोमा चेति तत् १, ९३, ८३, ते मा २, ८, ७, १० भानीपोमा पिपूत १, ९३, १२ भानीपोमा प आपूर्ति १, ९३, ३, ते मा २, ८, ७, १० पानीपोमा यो अध्य वां १ ९३, २, ते मा २, ८, ७, ९ भानीपोमाविम सु मे १ ९३, १० भानीपोमाविम सु मे १ ९३, १, ते स २, ३, १८, १

धर्मापोमाविमानि तो १, ०३, ११ धरमोपोमा ग्रुपणा बाज १०, ६६, ७ धरमीपोमा सवेदसा १, ०३, ९, है स २, ३, १४, १।

वै मा २, ५, ७, २ भानीपोमा इविष पस्थितस्य १,०३,७,वे स २,३,१४,२ भाने अस्मा बदेह न २०,१४१, १, अधर्व ३,२०,२,

पा य ९ २८, ते स १ ७, १०, २ भाने भवी समित्यसे ३, २५, ५ भागेः पूर्वे आवशे १०, ५१, ६ भाने इसा समित्यसे ३, १४, १ साने कदा च षानुपक् ४, ७, २
सम्ने किवर्षेषा धांत ८, ६०, ३
थम्ने किवर्षेषा धांत ८, ६०, ३
थम्ने क्वर्षिवामित १०, १५६, ५, साम १५३१
थम्ने पुत्रस्य धीतिथि। ८, १०२, १६
थम्ने चिठित्यस्य न, ५, २२, ४
थम्ने चरिवर्षिक्षित ८, ६०, १९, साम ३९
थम्ने चरिवर्षिक्षित ८, ६०, १९, साम ३९
थम्ने खुपस्य भी हथि। ३, २८, १
थम्ने खुपस्य प्रति हथे सद्या १, १८८, ७
थम्ने चमद्याय न स्वीमै। ४, १०,१, साम ४३४, १७९०।
या प १५,४८,६७,७९, ते स ४,४८,७

धाने तम स्यतुमस्य १, १०५, १६ धाने तम स्र धातर ८, २३, ११ धाने तम स्रो वयः १०,१४०,१, साम १८१६,मा प

१२, १०६, के स ८, २, ७, २ भाने सुतीयो सबने हि दे, २८, ५ भाने त्री के वाजिना दे, २०, २, धे स दे, २, ११, १ भाने स्व पत्ता अस्या ८, २३, ३०

कान त्व पंता जस्या ८, २२, २० बाने श्वच पातुषानस्य १०, ८७, ५, अथर्प ८, ३, ८ बाने श्व नो अवमः ५, २४, १; साम ८८८; ११०७,

या य ३, २५, १५, ८८; २५, ८७। है स १, ५, ६, २, ८, ८, ८,

धाने खमसामुयोधि १, १८९, में में मा २, ८, २, ४ धाने खपारया नम्मः १, १८९, २, वे स १,१,१४,८, ते मा २, ८, २, ५, ते धा १०, २, १

धाने वा वाद्यपे रिवें ने, रेड, भ, ते स रे, रे, रेन, द भाने दिवा सुतासि ने, रेथ, रे भाने दिवों मणीमच्या ने, रेरे, ने, वा य १२, ४९।

ते स ४, २, ४, २ भाने देवी दहा यह जशानः १, १२, ३, साम ७२२,

भयवे २०, १०१, १, ते मा २, ११, ६, २ बाने वेवाँ इहा वह साव्या १, १५, ४ भाने गुम्नेन जागूपे १, २४, १ भाने प्रव्यवाय वे ८, ४४, २५ भागे प्रव्यवाय वे ८, १५६, ४, साम १५३०

अन्त नवजनवर रेड, रे.५, ड, साम १५३० अन्ते नव सुपयाराये १, १८९, १, मा य ३, ३६,७,४३ ४०, १६, ते स १, १,१४, ३, ४, ४३, १,

के मा २, ८,२,६३, ते का १,८,८, शत मा. १८,८,३,१

मन्ते नि पाहि नहसं ८, ८८, ११ मन्ते नेमिरसँ इप ५, १३, ६, ६ स २, ५, ९, ३

(at 1 युग्येत-सम्बद्धाः magnetar 1 1 1 स्क्रीत स्थाप अन्यस्य ८, ३३, ११, कार १७११ है. वो. with the probable and \$1 all and franciscust to 10, t 4 ~ 4.2 when whenever a tree to be it is a to the co-वक्रितों क्यार्थ १० १५०,५ 4.4.8 वक्रमान्द्रभागां 🖣 👯 🛭 किरीन जन्मा कारोग्र हे हेई के बा. व. हेंदे हैं। witer write electe \$ 94 9 the Probable or t 91. 12.1 क्लि प्रोत करूरा ५ १३, ६ ucheftig mbar f, fit f udenfin ufreit t, to fi me, citt. S. d. करेबरेनो वक्को विका १८, १५, १ while well before to the seel BILL 2. 2 24. 44 425 to E. m. 24.27 \$ म्बीरण पूर्वच वर्ष १, १६ १८ Pt. 2 To क्लिकी रा अपने प्रमुख का ८, ४६ हरू E 1 11 4 salathir gam artisens if, 24 % अधिनेत्रं प्रकार ८ १५ ६ वि ५ ५ which are aware a. It. 8 करि बे करे हो एक ५, ६, १, कर, १९७ रेश्सेंक वक्रिके स्थानक है, ५५, ८ er e. teat व्यक्तिका हुने दिया ८, १४, १; सन्द ३८ mirditremme 9 44 to: mm. titte m. m. क्षांत तुर्व पूर्वकारी है, ११ है, बाज के व्याप कर्न ર દેશકાર્દે હેર્યું હાય કે માર્ય ttuk w tut व्यक्ति हुई हुते हुई ८, इई, है while murteum t 11 % व्यक्तिका क्षापा वार कर्त ५. १३ १५ वार. १८५४ mffe que alle unterfer er t. 165 % wife book mare 4, 14 Mil militates beart after at 14, 4 soft book angelig frag t E. S अक्रिकेट वर्णन्य १६, ११, ५ क्षा हैन नेन्दें देवनंतर द वर्ष हैं। allede) when y to I THE AND ADDRESS OF THE marger at face of \$3 % and \$80% with me all to from a, sa, 4 whiteh and to be ! actually street can be be at a fifth and and elements w t t war of theft uftefelträgen ugfte ? ? § AL R. E naferati az azirrat E. 194. E white walt of the B withdry's where & to, to मिर्दिश कराइ ८, १५, व mbaffe printe ? IT ? mu wit, mut. wittel fereinung te, [" ? wirmlerried \$ 9%, \$ Married Service St. E. B. f 35.4 starf to coffedie whereingthe & Eg. t. R. Y. 13 Wart & mires to, ac, ti ft & P.

कोली रेक्स मा ६, ८८, ५

क्येंगे हुन्ते को है, हट ह

मध्येता अन इप ६, १०, प्र

क्किसे बहुतुर वेषु बाहुदा ५, ११, ४

allelle grebelong albelon

24,4,2,8,8,2,8,8, ac \$ 4.4.8

व्यक्तिकार्वे सम्बद्ध ८, १७९, १९, वल. १९

. . . .

निक्र १५ स्थापनिके प्रश्ने स्थित १ १८, १

----

emertion to co u

affenhancet c. vt. In we. 1% wet

भिष्यं चािन वसनत् ६, १६, ३८, साम ४; १३९६; या ४ ३३,९, ते स ४,३,१३,१, ते मा ३,५,६,१ श्रीकृष्ट वस्ता कर्णम् १०,८०,३ श्रीकृष्ट वाम पािप १०,१६५,२ श्रीकृष्ट वामिन वस्ते ५,०,३६ श्रीकृष्ट वस्ति प्राप्ति वस्ति ५,६,३; साम १७३८; ते मा ३,११ ६ ८

अभिक्षि वाश्रिम विशे ५, ६, ३, साम १७३८, छै मा ३, ११, ६, ४ ६, ११, ६, ४ अभिक्षेत्र क्षिल्यः १, १, ५ अभिक्षेत्र गुरुपतिः ६ १४, १३, छै मा ३, ५, १२, १ अभिक्षेत्र गुरुपतिः ६ १४, १३, छै मा ३, ५, १२, १ अभिक्षेत्र गुरुपतिः ६ १४, १३, छै मा ३, ६, ४१ अभिक्षेत्र ग्रास्त्र ५ ५, १, ६, छे मा १, ६, १४, १ अभिक्षेत्र म्यास्त्र ५, १, ६, छे मा १, ६, १४, १४ अभिक्षेत्र प्रमुक्ते ५, ६०, ७ अभिक्ष्यामाः विवरः १०, १५, ११, अपर्यं १८, ३, ४४,

षा य १९, ५९, ते स २, ६, १२, २ प्रतिस्तिमेन शोधिपा ६, १६, २८; साम २२, पा य

१७, १६, ते स ४, ६, १, ५ भीवस्तुविधवस्यम ५, २५ ६ पविवद्योगि विधात्वि ८ ३९ ९, ते स ३, २, ११, ३ भागीवर्जेग्यावस्य ६, ५२, १६ धानी दक्षांति सेपति ७, १५, १०, अधर्व ८, ३, २६;

तै मा २, ८, १, ६ भागीयोमा चेति तत् १, ०३, ८, ८, ते मा २, ८,७, १० भागीयोमा पिष्ठत् १, ९३, १२ भागीयोमा प आयुर्ति १, ९३, ३, ते मा २, ८,७, ९० भागीयोमा यो अप वां १ ९३, २, ते मा २, ८,७, ९ भागीयोमायनेन वां १ ९३, १० भागीयोमायनेन वां १ ९३, १, ते स २, ३, १८, १ भागीयोमाविमान नो १, ०३, ११ भागीयोमा पुपणा वाज १०, ६६ ७ भागीयोमा स्वेत्सा १, ०३, ९, ते स २, ३, १८, १,

वै मा ३, ५, ७, २ भागीयोमा इविषय पश्चितस्य १,०३,७,वे स २,३,१४,२ भागे अस्त्रा वर्षेद्व न १०,१४१, १, अस्यव ३,२०,२, या य ९ २८,वे स १ ७,१०,२

भाने भवां समिध्यसे ३ २५, ५ भन्ने। पूर्वे आवतो १०, ५१, ६ भाने इटा समिध्यसे ३, २४, २ भाने कदा स भानुपक् ४, ७, २
भगो कविर्षा मिस ८, ६०, ३
भगो कविर्षा मिस ८, ६०, ३
भगो कविर्षामिस १०, १५६, ५, साम १५३१
भगो प्रवस्य पीतिभि; ८, १०२, १६
भगो पिक्रियस्य न, ५, २२, ४
भगो वास्त्र स्वपत्र भापुनि ३, ३ ७
भगो वास्त्र स्वपत्र भापुनि ३, ३ ७
भगो वास्त्र स्वपत्र भापुनि ३, १८, १
भगो व्रयस्य मी द्रिय ३, २८, १
भगो व्रयस्य मी द्रिय ३, २८, १
भगो व्रयस्य मिस इमें व्रद्या १, १४८, ७
भगो व्रस्य मिस १३, १०, १, साम ४३४, १७७७।
पा प १५, ४८, १७, ७७ वे स ४, ४, ४, ७

धाने तब समुदंग्या १, १०५, १६ माने तम से अजर ८, २३, ११ भाने तम से अजर ८, २३, ११

भग्न तथ प्रवासय १०,१४०,१; साम १८१५; वा प १२,१०६; ते स ४,२,७,२ भग्ने त्रुतीयो सपने दि ३,२८,५

बाने ग्री हे वासिना दे, २०, २, धे स दे, २, ११, १ अपने ख बशा अस्या ८, २३, ३०

थाने स्वच मातुपानस्य १०, ८७, ५, वयर्ष ८, ३, ४ बरने स्व नो धवमः ५ २८, १, साम ४४८, ११०७,

या य ३,२५,१५,८८,२५,८७,१९ स १,५,६,२६८,८,८,८ अन्ते स्वयस्यसुयोधि १,१८९,३,१९ या २,८,२,८

भान त्वाच्यापुषाच्य १, १८६, २, ७ मा २, ८, २, ४ भाने त्व पारवा नन्या १, १८६, २, ६ स १,१,१८,८; ते मा २, ८, २, ५, ते भा १०, २, १

क्षाने वा वाद्युवे रिवें दे, २४, ५, तै स २, २, १२, ६ आने दिवा सनुपति दे, २५, १ धाने दिवो मणैमस्या दे, २२, दे; वा व १२, ४९;

तेस ४, २, ४, २

अपने देवीं इहा वह खद्यान १, १२, ३, साम ७९२, अथर्व २०, १०१, ३, वे मा ३, ११, ६, २

भाने देवाँ इहा यह सादया १, १५, ४ भाने पुम्नेन जागुपे १, १४, ३ भाने पत्रवाय ते ८, ४४, २५

बाने नक्षत्रमञ्जर १०, १५६, ८। साम १५६० अस्ने नय चुपयाराये १, १८९, १। या य १,६६,७,८३

80, १६, ते स १, १, १८, ३, ४, ४, ४३, १, तेमा २, ८, २, ३, ते आ १,८,८, सत्त मा १८,८,३,१

अम्ने नि पादि नस्त्य ८, ८८, ११ अम्ने नेमिरसँ इव ५, १६, ६, ६ स २, ५, ९, ६

und feitefterferfer ? ?? u

क्लो विश्वेषित वहि भ १६, इ

क्को बीटी इकेटलो है, १८, है unt with ufter w ta, ?

बन्ने पृक्षय व्यवस्थि है १८, ह untukukuun ta ba bant 2, b.

कारे पर्य क्या वर्ष भू भूद १

समी प्रक्रिय सोविकोच १०, ११, ८

क्के द्वारात रोजने ५, ५९, १ art and gree & c. 22 1

कार्ज निष्या कारणी प्राचे थे. प्राचे हे \$185 June (198 Pa de performante treffe

. 426 58 of figer state of the state 1 11

and front ad a gru ga

क्लो व केस्टरच ६, १. १ काले कार्यकार अर्थ ११ १ है है कर १, १ १ है

क्की बार्व नहरू जीववान ग. २८, १। वसरे स. वर्ष, १०

क्ष्में प्रकेष बोधिया विच्याना है ११ ११

क्रमें बहरर द्रक्ता है रहे हैं। बा. ब. फ रेन

and present to 9 St. to any 1940

म्बार क्रिके मान १ ई.इ. हे बाल क्रिके with the restrict of the table of the t

and a land der de de de de de de

वारीरच्छारतीव्यक्ति है . द्वा प्रश्न वार्थ हैंड, दे हैंड

बर व देश हरा है. बार र अ. र. रे। प. रे. र

\$ mt. 8, 8 8 84 ms 4 % 8 करने कारक रोक्सिंग ५, १६ १, अपन १५१६ का. य. ta 42 4 1 2 18 4 5 4 6 18 18 18 18 and get sepret t. BU t क्रमें पावक विकृष्ये हे पुद्रश् है जा १ पद्रश und see mufaut a. to, ? and made or I to ble to b. b. to

C RC \$ 4 1 1 18 44.4.9 5.9 9

काने क्लीप्रेसा वह ए. १९ ९, वट व १६.५ काने कारत कारता ६, वृष्ट् वेश काम १५३ । था. व

met west stated c. 27, 18 un marit ure 4 c, 72, 1 बाने जन्तुं प्रतिप्रस्त १ ११८, ६ अन्ये, ५, ३ १ \$ 4. V . 18. 4

भागे तमीहा **स्थानीता % ५** - ८ and safety twee a st, a सम्मे पूर्व तहीं अभि व ९, ६, वास २३ unt warmt t. t. 6, 2, 4 w. t. 10, 1 बाने पक्तर इतिक १ % ४ साने राश्चित वाली है है का बाद १०० und und fieft und b. te a un u. te sich nit. . . . . werd waren formit de grow that the all the 20 th all the P 150 9 41 0 41 4 54. 4

with talk ger at D. N. B. M. P. at D. E. and and waterles a 48 4 EL 11 14 8. 4, 8 2. 4. 4

and part if it was 4 14 Miles were 2% 1969s. क्रमें क्या को क्षेत्रक के हैंगा हैंगा क्या है। स 2. # 2 4 क्लोपाया क्लिप्ट्य १ - ८०, १ धारी विकास की अपने १ ८, ६

whitemark to, the, s inches concentrated to be, t Lur t t. r

and Resident to \$2 0.

क्लेक्के को केलित हैं हैं के करते हैंदा है जब and trace there I was to man the profit HEREN PH BERREY wit frements t, SR, t, ster to, tuco

and filter write & Pu. 16 & d. 9 of 10.0

\$ 98. 88

bertreitebelen 2 248 fr met, e, 45 A. whereh is from to, to a web to buch W. W. 29. 4 18 de 9 4 20 4 PL 22.25 विकासका पर विकास द १५ । १४ नीनिया जोरे १ रेड, १५ जबने १८, ६ १४० L & . 9 . 9 4 mirrhantinfure & the t week & a. w. व्यक्तिए पुत्र वरिः १,१ ६, कार, ४५६, १०४१। क. स

دادت الماري ور براز بي صور 100

व्यक्ति से सम्बद्ध है औ, है बार पर्य

\$4, 93, ft. uz. 2, 22,5 करियो प्रमुख प्रश्न १ है, के 8 दे, देंट रै वर्षेति एका जूनाक्यून्यक १ ११९, ह वर्षने रियो दुविस क्लीने ८, ६८, ह

भरपुरा चिद्री भरमञ्चा ८, २०, ५ बच्छ ऋषे मास्त गण ५, ५२, १८ श्रद्या कवि मुमणी गा श्व, १६, ९ बच्चा क्रोश मधुद्रव्युत ९, ६६, ११, साम ६५८ बच्छा गिरी मतयो ७, १०, ३, ते वा २, ८, २, ४ भन्ता चरवैना नमसा ८, २१, ६ भष्मान जीरशोधिप ८, ७१, १०, साम १५५८ मण्डा मुषक्षा असरत् ९, ९०, २ मन्त्रा नो भगिरम्बस ८,२३,१० भाषा नो मित्रमहो देख ६,२,२१ मणा नो मिश्रमहो देव देवान् ६,१४,६ भएता नो याद्या वह ६, १६, ४४, साम १३८४ भागा म इन्द्र भवयः १०, ४३, १। अथव २०, १७, १ मण्डा मही पूरती राष्ट्रमा ५, ४३, ८ धम्छाय वो सदव ७, ३६, ९ भच्छा यो गता नाघमान ४, २९, ४ बच्छा बदा सना गिरा १, ३८, १३ मणा वर ववस गीमिं ५, ८३, १, ते मा २, ४, ५,५ मध्य मियाबेम रोवसी ३, ५७, ४ भव्या वो भरिनसवसे ५, २५, १ मध्या वोचेय शुरुवान ४, १, १९ मम्मा वो देवीसुपस ३, ६१, ५ भष्ण तसुवर्मिद्यः ९, ६६, ११, साम ६५९ भव्छा सिंधु मात्तमा ३, ६३, ६ भक्ता हि तो सहसः सूनो ८, ६०, २, साम १५५३;

भवावं २०, १०३, ३
भेष्या हि सोमः कछतात्र ९, ८१, २
भेष्या हामं सरित ३, १५, ५
भेष्या हामं सरित ३, १५, ५
भेष्या हामं सरित ३, १५, ५
भेषा भन्यस्य चहुत्यः ६, ५७, ३
भेषावश्यस्य चहुत्यः ६, १७८, ३
भेषावश्यस्य चहुत्यः ६, १७८, ३
भेषावश्यस्य चहुत्यः ६, १७, १३, ते हा १,२,१,१९
भेषावश्यस्य मध्यां ६३, १९, १३, ते हा १,२,१,९९
भेषावश्यस्य मध्यां ६३, १९, १३, ते हा १,२,१,९९
भेषावश्यस्य मध्यां ६३, १९, १३, ते हा १,२,१,९९
भेषावश्यस्य स्थां ६३, १९०, ३, साम १३६५,
वा म २२, १८

भितमापायनाम च ८, ४७, १८; १०, १६४, ५

अजैब्साचासनाम च १०, १६४, ५ धजो न क्षां वाधार प्रथिवीं १, ६७, ५ अजो भागस्तपसा स १०, १६, ४, अधर्ष १८, २, ८, में आ दि, १, 8 अञ्चोहबीदधिना तौरन्यो १, ११७, १५ अजोह्मबीवृधिना यर्तिका १, ११७, १६, नि ५, २१ अजोहपीपासत्या करा वो १, ११६, १३ अज्येष्ठासी छङ्गिष्ठास ५, ६०, ५ असे चियसी हुणुधा न्यचन ८, २७, १८ अजते व्यजते ९ ८६, ४३, साम ५६४, १६१४, अपर्व १८, ३, १८ अजितित्वामध्यरे ३.८,१। हे मा ३,६,२,१। नि ८,१८ अजित य प्रधयतो न विप्रा ५, ४३, ७। ते भा ४, ५,२ अज्ञत्येन मध्यो रसे १, १०९, २० अस उत्या विद्युष्ट्रत १०, १, ४ अब परिज्ञा गहि १, ६, ९, अधर्व ००, ७०, ५ थव समुद्रसुद्रवः ८, ६, २९ अस सहस्रनिर्णिया ८, ८, ११ अष्टप्यमाने भवसायंधी १, १८५, ४ अविविविद ण उपा ८, ९२, १०; माम ११५ अवस्त्वा रियमिन ९, ४८, ३, साम ८३८ भवारिपुर्भरवा गब्ययः स ३, ३३, १२ अवारिष्म वमसस्पारमस्य मि १, १८३, ६, १, १८४, ६ अवारिष्म वमसस्पारमस्य प्रति स्तोम ७, ७३, १ अवारिका कमसस्पारमस्योपा १, ९२, ६ भतितप्ट पचिक्षिया ने, ९, ने अवि त्री सोम रोचना ९, १७, ५ अविधिं मानुपाणां ८, २३, २५ अति जय सारमेयी १०, १४, १०, अधर्च १८, २, ११, ते भा ६, ३, १ श्रति नः सखतो नय १, धर, ७ भति नो विषिता पुर ८, ८३, ३ सति वा यो मरुवो ६, ५२, २, अयर्व २, १२, ६ भक्ति वायो संसवी याहि १, १३५, ७ अप्ति धाराण्यमानी असिध्यत् ९, ६०, ३ भातिबिदा विधुरेणा चिष्सा ८, ९६, २ अति विश्वाः परिष्ठा १०, ९७, १०, वा म १२, ८४; वेस ४, २, ६, ३ भवि थिवी विख्यवा ९, १४, ६ भविष्ठवीनामनिवेशनानां १, ३२, १०, नि २, ८६

अतीतु गुक्त ओहत ८, ६९ १८। अधर्व २० ९२, १६

प्रवेश-समाध्य [413] क्योगाम निक्रक्तिः ५, ५३ १४ अर्रकारको ने कार्य ५, ११ ८ कर ११५ मधीने ब्लाइपरिनं ८, ११ १६ बाब, ११३ P. 2 . -wegete Renn # 10. ? अपनी जन्नको ब्रोमको १,१३६ १ बती देश करना सा १ १२ १६ वाम, १५०४ well wegleunt e, ? ? I and, 80; fift क्यों व व्य क्रिकेटी प् एक है जाने वैक्स ६ ६१, १६ und underfilbefammt ? 164, 4 antient Sieben 3 \$5 ff mier Liebe gran und franceit ! 44, 22 7 8 6 8 कर्त हरित बाबों कर राष्ट्र ५, १३ है क्यानेत सोविया १ ११८ व च्या पाति करते ६, ८९ ४ ब्यान्ती प्रकारी ह ५१ ह व्यवस्थानकात्रिया ५, वन्, २, व्यवः, १७६३ वरिविर्मानापुरियो वर्ष १ ६६ ४ mer gang üffer # ? \$ mit Befriedig t, en, to, well is, f. t. म्बलाको व वे सक्या क भव्द, रृद्ध के क व ११ क W. C. C. C. S. L. C. C. C. C. P. S. C. माना दिकारा ग देवाँक १, १३ ६ कम, ११९१ WHITE STORY & BUT O B. A. C. Y. T. T. क्यू प्रतिकासकोत् ६, इन्, इ क्षीरेचे रेच ८ १८ १ erquident uni 9 fe. 9 व्यविक्रीयनिक १ कर ५ क्यां र सेक्ये करे १ दर ६ व्यक्ति निष वक्तीय १ १७ १३ क्ती गावस्त्रकेत्रका है, है५, ह व्यक्तिमं विकास है ५१ है मध ने कस्तुकर्त है १६६ के मा क १९, १८। करियुक्तमाओं ६ ११, इन जबरे १, १, १ LEREPERFE menne dure fin ? mil th ? 14 ore A bilitie c. He is wer. Conc 1 84, 24 WHITE C. St. नाम नोरक्ता १ ८३ है। सार १७०) वहार <del>प्यान्त्रिकाच्या १ १५६ १</del> and a statement was the se व्येतिस प्रया संबद्धितः हे हेर् ११ करार बहरेने कार बाहति है, ११% ट क्षेत्रकेत प्रकार १२४ र mer it aftem # 44 m करेरेन करका २ १३ ११ edicing teresis is 4. 4. 4. on) upo gui f fre. I

whitewille to be # क्क्रीमां क्षेत्रवर्षियों वह ८, ३६ व मनेद ने बंतनी क्लाइयां है एक ह white and whole c, 74, 15 afte affennete bete afte भवा है अरेल्कर १ ४५, १ नक वे कारकार्य है, में है। तस है करहे। करहे 9 44.1 FC 8 मना अवस्थित ११६ व अरक्या एको राजीक ग्र. हमू. ह मरण बाबी बाबे बचार्य है, पहे, हते बरम्ब हुए परके हु दय, ह क्षेत्र सम्बद्धानसंख्या १ १२ ८ **417444 SERVIC C. 22 8** myshife aften f of 1; as. c. 11 42, cm mille mr. und ampele 9, wh. b

表电影物物表现有重要的

auchfur dun 1 C.

within statute of the contraction महित्र क्षेत्र पर्यापना १ वर्ग १ wat from from 9 to 11 ft. 8 to mut gå grabat f. 89 } बचा देख करिया पूर्वज़ १ ११५ दे बा व १६, ४% tuct cor क्का कर हुन्। दे देश हैं। हैं। सब रहा है men al traffen v ct. pr une tat b. m. 4.28 E. 4. E. m. 2 2 4 क्या ब्रोप वर्ष वातुवालक, देवत हैंच क्यारे दर्ज हैंच

R u 1

मधेल के समित १ १८३

नदिन्ति हुन्ते वक्तिक १, वर ह

न्योपि हास कर्षे क्रील १, ८६ १३

ध्योषमा धरोसतो यविष्ठ्य ८, ६०, ४ बदोष सद्य तव तन्महित्व ३, ३२, ९ भन्ने चित्रमा भन्तर्तुरोणे १, ७०, ४ महेपो भव बर्हिपः १०, ३५, ९ मद्रेपो नो मस्यो गामु ५, ८७, ८ मधा पर्यस्य मोपरि ८, ३३, १९ भव ऋता समबन्तुस्य वेयाः ५, २९, ५ मध्या परिष्कृत ५, ५९, २। साम १५३१ भव रमता नहुयो इब स्रेः १, १२२, ११ भव रमतोशना पुरुष्ठतेवां १०, २२, ५ मय विद्वा पापतीति ६,६,५, नि ४, १७ मव उमो अध वा विष: ८, १, १८; साम ५२ अप व विश्वमनु इसिविष्ट १, ५७, २, अथवे २०, १५,२ मपाय ब्रप्सं विश्व विश्वक्षण १०, ११, ४। अपने १८,१,२१ मध खिमिन्द्र विदि १०, ६१, २२ मप लक्षा वे सह ६, १७, १० मच का विशे पुर ६, १७, ८ भव रिवपीमाँ सम्योजसा २, २२, २, साम १४८८ षप युवानः विग्रोः ४, ५, २० थप चौतिचे अपसा ६, १७, ९ भर मप्यो अञ्चमस्या उपस्थे ८, ९६, १५, भयर्थे २०,१३७,९ भव धारवा मध्या २, ९७, ११, साम १०२० मच प्र जजी वरणिसमत् १, १२१, ६ मप विविधिषिराय ८, ४६, २९ मध ष्ठायोगिरवि दासदम्यान् ८, १, ३३ षप वचारचे गणे ८, ८५,३१ मप परिमे पवमाम ९, ११०, ०, साम १४९६ मप यहाजाना गित्रेष्टी १०, ६१, २३ मय युव कवप पूज ७, १८, १२ भव चेत कलस ९, ७४, ८ मध येत कलहा गोमिरक्तम् ४, २७, ५ मप सम यस्यार्थयः ५, ९, ५ भव समा ते चपणयो ६, २५, ७ भपस्मा न उद्वता २, ३१, २ भष स्मा मो सूचे भव ६, ४६, ११ भव स्मास्य पनयम्ति ५, १२, ५ भव स्वा बोवजा मही ८, ४६, ३३ भघ स्वनादुत विम्युः १, ९४, ११ मय सनाम्महतो विश्व १, ३८, १० भव स्वमस्य निर्विदे १, १२०, १२ मपाक्रमोः पृथिवीं २, १३, ५

सवाष्ट्रणो प्रथम यीर्थ २, १७, ३ धंपा गांच उपमाविं १०, ६१, २१ भवा विन्तु पहिचिपामहे १०, १३२, १ अपा वे अप्रतिष्कृत ८, ९३, १२ क्षमा त्व दि गस्कर ८, ८८, मृ। साम १५५१ जधा गरी म्योहतेऽभा ५, ५२, ११ भाषा नो विश्वसीगग १, ४२, ६ धधा व्यस्य जेम्यम्य १०, ६१, २४ क्षधा न्यस्य सदया जगम्बान् ७, ८८, २ भधा मन्ये मृहप्तुर्यम् ६, ३०, १ सघा मन्ये धर्मे असा अया १, १०४, ७ बचा नदी न शायस्यना ७, १५, १८ अचा मातुरुपसः सप्त वित्रा ४, २, १५ अचा यया न विकाः परासा ४,२,१६। अधर्व १८,३,२१। वा य १९, ६९, वे स २, ६, १२, ४ अधावि धीविरसंखम १०, ३१, ३ सभा यो विश्वा सुवनाभिः २, १७, ४ अधाटयग्निमाँनुपीपु विद्यु नै, ५, ने क्षचारयव चूचियी ५, ६२ ३ अधारयत वस्त्रय १, २०, ८ अधास मण्ड्रो अरविः १०, ६१, २० व्यथा ह बहुवममें खबा है, १, १8 ध्या इ यन्त्री शिवना ७, ७४, ५ सभा हि काष्पा युव ५, ६६, ४ क्या हिन्नान इन्त्रिय ९, ४८, ५। साम ८३९ ध्या वि विद्योग्योऽसि ६, २, ७ अधा दीन्द्र तिर्वेणाट, ९८, ७, साम ४०६, ७१०। अपने २०, १००, १ अवा होतान्यमीदो ६, १, १, ते मा ३, ६, १०, १ मधा एस एवा ५, १६, ४ थवा श्राप्ते कतोर्भवस्य ४, १०, २, साम १७७८, वा प १५, ४५, के स ४, ४, ४, ७ भाषा समें सम्रा निपदा १०, ६, ७

क्या प्राप्त महानिया १,८५,९ श्रीय प्रामस्यात् प्रयमो ९,८५,९ श्रीय व पृत्तेपां ८,८३,७, वा य ३३,८७ श्रीय व पृत्तेपां ८,८३,७, वा य ३३,८७ श्रीय प्रयोगनध्य १०,३३,७ श्रीय प्रयोगनध्य १०,३३,७ श्रीय प्रयामित्र १,४५,३१ श्रीय प्रयामित्र १,४५,३१ साम ५३९,३ स क्योगान निकृतिका ५, ५३ १४

भागित बन्द्रसाचितं ८, ११ ११ वस्त १२३ armit ferra 8 fc. f बती देश करन्द्र रा १ ११ १६ बार, १६०४ बनो प व्यापनियो भ भ 🐧 कारे परसंस्तीतिष्टकारा है, १६५, ५ and framequit to 12

कर्म प्रनितं कर्को कर प्रायु: ५, इस १ क्षा पूर्वति कर्मा ६, ८९, ४ mercurature to see to see toss mer gunt differ # ? ?

माराज्ये व वे प्रकार ७ भन् १६ है. है. है. है है है है 1995 was \$ 69 % unit beine beim कर् रविभाजनीय ६, इन, इ क्रमुर्विकेक्ट्रो सहा है एक है कर्न र प्रेराने करे १, ८६ ३

क्यो कार<del>ान्सिका</del> है, हैंच, है ant & seguit ? ? ?? War. w ?4. \$44 2. E. T & B & R & C

was fe blibbel or be & mer board ment openion 5 th Lib min 1800 464 met + 2+ 30 me + 4 6 5 m + 400 कारण बहारेंचे बच्च सामूजी है, १६५, ८ more it utteres with the w witness word ? c. n. करियंत्रमध्येत् १, ६८ ह miles winethed as c. \$4, 4 why it shall swenger ? The ?

भागित न्यानं प्रतिकृति ८, १५, १६ और नेमिनकारि १ १११ है unt & Allerton E, 47c, 1 बाब है सन्दर्भाग्य है है है साथ. १०४६। सामार्थ

1 44 T FC F mm unter 2, 47 9 भारतमा इसमें बार्यामा ४, ३९, ६ न्यस पार्थ करते बच्चली है पह हते nem to red t. cc. 5

Marin work c, 12, 9

mystr with 4 st, 1; m. v. 12, 12, co. 8 6. 7 8, 48 6 8. m. 9 8. 8 8 apaler dar 4 c. o

ne gereit bem f. 72 g mbei beate werber 3.38 9 marrie milion t ttc. o ल्यान्त्री प्र**प्रशासि छ** ५३ ड U PF 5 Northeadership extendiciplement t, co. t ; were a, t, t ME 4 44 4P F. M. 2 45 4 P. 8 45

melymanyah fe mile u. 99 31 mer 6 feb

व्यक्ति व्यक्तिकता ८, १.३ हा कर, ३५१ हिन्ह

P. S. M.

व्यक्ति क्षाप्ताचे प्रधेनकी १,१३५ १

work degree 4 tt, 15

within a way of the first first क्रीकी मेच द. १८. १ militaring to the facilities करिये जिस क्याचेन १ रेन रही softward Process 5 N.S. 3 mermen f tt mart t, t t the figures of F. 9 and the state

40 90 PU 100 4 C. 20 nemperously tal t 37 St 5 chebra surp until etotorent tits t क्को वक्का इनके १ १५५, ५ matthew submitted to \$14 cy ffc 4, 14 क्षी। क्षेत्र रहकारा १, व्या १ was Part Prunt & to to R. B to

may be total to be कका कुंदा उदिका बूर्याच्य १, ११५, ६। वर व. १६, १६। BER CUT AND SEC. 184 SEC. 184 SEC. 1846 लक के देव करिया थ, ८६, हा कार, देहरा है. स. \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

क्या हुकेर कीई वाह्यसम्बद्ध है क्षी हैया अपनी ८,४,१५५ R W. L

कोषु क्रवीर्व्यक्रिया है। ऐर ८ marine it or Paper 1 . Cal. 1 maken gre, web recent to all t malife mit verb uben 1. 45 11 वस्तिक क्रमें वस्तिक १, ४० व

मनु मुवाममर्थि बर्धेत् ५, ६२, ५ बतुसारो मवस्येव १०, १६०, ४, अपर्य २०, ९६, ४ बनु स्वधामसस्बापी १, ३३, ११, वे मा २,८,३,८ क्तु हि खा सुव सोम ९, ११०, २; साम ४३२; १३६६ नन्तीरत हरायहो अग्रि ५, ४५, ७ मन्दे गोमाम्गोभिरक्षाः ९,१०७,९। साम ९९८। नि ५,३ बनुसरा बजबः १०,८५, १३, व्यथवं १४, १, ३४ बनेबो को सहता ६, ६६, ७ नवेइस को इक्सानमृत्रेष ८, ५०, ४ बनेइस प्रवरण वि बक्षण ८, ४९, ४ बनेहो राजमदिवेरनर्व १, १८५, ३ बनेही व बस्तवे ८, ६७, १२ बनेही मिन्नार्थमन् ८, १८, २१ बन्तरियमं रजसी १०, ९५, १७ बम्बाबिण ववति १०, १३६, छ। अथवं ६, ८०, १ क्तारिक्षे पविभिन्नः १०, १६८, ३ अविरिम्हति व जने ८, ७२, ३ बन्दीश्रकेस्तनवाय ६, ६२, १० बन्दर्वो रोवसी वस्म इंयवे ३, ३, २ बन्दबंब्स जिम्रोसतः १०, १०२, ३ मन्त्रंप्त भ्यते २, ६, ७ वस्तव मागा भवितिभैवा ८, ४८, २ बन्तवस्ति रोचना १०, १८९, २, साम १२७७; मधव द, देश, १, २०, ४८, ५, वाय दे, ७, ते स 8, 4, 3, 8

रे, ५, ३, १ बेन्ति किए सलसङ् ८, ११ ४ बेन्तिनामा क्रे धनित्रमुच्छ ७, ७७, ४ क्ष्यत्य कर्वरसन्देतु ६, २४, ५ बन्तसम्बद्धा क्ष्यत्य ८, ७५, १३, ते स २, ६, ११,३ क्ष्यत्य कुर्वरसन्दर्भ १०, १०, १४, अधर्ष १८,१,१६;

ति ११, २४
अन्वत्रतमाञ्चप ८, ७०, ११
अन्वत्रतमाञ्चप ८, ७०, ११
अन्यत्रा पास रिहती ३, ५५, १३
अन्या को अन्यामवसु १०, ९७, १४, वा य १२, ८८।
ते स ४, २, ६, ३
अन्ये जावां परिस्तसस्य १०. ३४. ४

मनोज्यान्त पुरुवादि ७, १०३, ४ भवा बम्यतम्माते ७, १०३, ४ भवा बम्यतम्मातेवात ७, ८१, ३ भारत स्प्र रदो पुरस्वाद ८, १, ३४ भारत माला कन्निबनानि १०,८९,१३, ते म १,७,१३,१ अरेड) बद्दि बहुदादि २, १३, ३ जवान्तो खराष्ण ९, १३, ९, साम ११९५ जवान्नोषि पदमान ९, ९६, २३ जवान्नोषि पदमान ९, ६६, २५, साम ५१०, १२१३ अवप्रान्यसे मृद्यः ९, ६३, २४, साम ४०२, १२३७ जवान्यसोम रससः ९, ५६, २५ जव ज्योतिया तमा १०, ६८, ५, जव च्य द्वित रिप्न ६, ५१, १३; साम १०५ - जव स्य परियमिन १, ४२, ३ अव स्या सस्युरीनस ८, ४८, ११ अव स्य तम्योतिस ८, ४८, ११

२०, ४७, १४ भप द्वारा मदीनो ९, १०, ६, साम ११२४ भप नः सोशुपद्धं १,९७,१-८, भपर्षे ४,३३,१, ते मा ६, १०, १, ११, १

भर प्राच दंव विश्वास् १०,१३१,१, भववं २०, ११५,१,

ते मा २, ८, १, २ भप योगिन पापचे १०, १०५, ३ अपिक्षचेप विभ्नो वसूनाः १, ११, १६ भपस्य गोपामनिषयमान १, १५४, ३१, १०, १५७, ३, ऐ सा २, ६, अपर्य ९, १०, ११, पा य ३७,१७,

ते आ ४, ७, १, नि १४, ३
भवस्य याम वहमान १०, २७, १९
भवस्य स्वा मनसा चेकितान १०, १८३, १
भवस्य स्वा मनसावीष्याना १०, १८३, १
भवस्य स्वा मनसावीष्याना १०, १८३, १
भवस्यमस्य महत्व १०, ७९, १, नि ६, ६
भव स्वसुत्यसो निज्ञहीते ७, ७१, १
भव हत रक्षसो मगुरायवः १०, ७६, ४
भवा पूर्वेषां हरिव १०, ९६, १३, अथर्व १०, ३२, ३
धवा सोममस्यमिग्द ३, ५३, ६
भवा मुहबमुर्वा १०, १७, १, अयर्व १८, २, ३३,

नि रेर, १० भर्पा गर्म द्र्योवस् ३, १, १३ भपा म् प्राकेति स्वयमा १,१५४,३८, पे. भा २,८। मधर्य

े, १०, १६, नि १४, १६
अपाद्दक्षो अप्रतम्पद १, ६२, ७
अपाद्दको अप्रतम्पद १, ६२, ७
अपाद्दित उदु निश्चम्रतमः ६, १८, १
अपाद्दितो अपाद्दिनः ८, ६९, ११; अधर्व १०, ९६, ८
अपाद्दितो अपाद्दिनः ८, ६९, ४; साम १४५
अपाद्दित मध्मापद्वतीनां १, १५१, ३; अपर्य ९, १०, ०३
अपाद्दित मध्मापद्वतीनां १, १५१, ३; अपर्य ९, १०, ०३
अपाद्दित मध्मापद्वतीनां २, ८९, १; या य ३३, ९५

बन्धिया पुरुष्टे हिंगा ८, १५, ४ we fer fe unere ? o? ?

ufe fet giber f ff 4

भारत पानी में रिकार्ड रे ४० दे PS FF SW PRES FEW PPER स्थीर क्षीतियों दे व देश g oll) f yen fin berben mer bei auf d' g gi min f få manfragt/fre c. 44 14

mani une me for want ? tto ? marrie salar e 19 9 क्रमचेत्रा रहकोका है देश है meritagein arch 4 81 3 कव्यक्ता न क्षित्रिक्ष ८, ११ १४

mmfilte ger unft ? ? क्रव्यक्ती भरकेन्द्राय ने देश है, कि ५ है model and the m बच्चनीके या क्रम्बं बंधरस्य २ १४ व बळानेको प. सर्व १ रहा व married or separit 7 18 % बाबार्गाचे का रे हैं। द

सम्बद्धी की क्यों विकास र १४ व moundate all fermen to the fat for the क्रवरंती को पुन्नीकर्ज ने देश है प्रकर्मधीत्रमं द्रेगरानंह स. ५८, १. तपर्न २

married planning for \$ 9 9 कमार्थ मा अनुसालि है। वह व wordfut walk 1 & & more milite an t. t to min ung turen

अध्यानी प्राचना तर ८ थ रहे। सम्बर्ध रेक्ट es es

meeng Remarken f fift fot meng d' 5 % mand Link if if i

the bat & bt & Regen na me me

medrift egergergie e, 99, 21 mm, 292

6, 1, 11

बन्द्र को हात्ते कुक्त है है.

But I Be see a Contract

multingen रागो र पर् व वे स व € क प

..... मप्रभा नियों क्षेत्र अञ्चलके द्रा क्या हैरा स्वयं हैरी।

# 98 9 Jum लापूर्वक शेरको सन्दे कर्क र है केंद्र **લ્લા મહારો છે અને ફેપ** કે ફે**ડ**, ફેફ अप्र व्या<del>वस्थानियोः इ. १८, १५</del> My graphs (ton 5, 5 2 प्रशासिक वस्तात ।

अप्र बूचीक्टोक्स ८, १५, १३

माने अन्तरंत्रीतमः हं हे हैं। ब्यामा क्षत्री अन्तर्थ हर्गाह ह

mit menter of \$2 4 min' so 4

wendhwemmen bif e

वर्ष वरी क्ये क्लब्राम ४, १९, १

थम् अकान जन्मकारतासः ३ ५६,९

mud. 4 804, 4 at. 4 \$\$ \$0

marty cannel und e' \$5 a! m 2/4 and

R. d. 2 4 20, 4

जन्मो क्रमो व्यक्ति है है है

बराकते वरिष्णे ५ दर. ह www.port giftes & 214, 9

ormore nothings 4, to, t

अभावती प्रचारी <del>क्रांग्</del>स १ ११ ११

करामुको शुक्रको शुक्रका १ दे१ ४ व्याचको व्यक्तिका: क्याचं ह ११ ५। ह १४ ५

सम्बद्धमाने अपूर्णाल्येका १, १६६ प

क्षतिक वच्चा काल्वेन ॥ ९. १४

on med auffaul burd & De. ? भन्न ज्यूची रोतको छ १४ ९४

ayout stitute to 1 of 34 Prices Gestign des ye

un un arredo a la f वाज के काल जब बर्गरकार में राम्प्टर के सार में रहे छैं।

B = 9 4, % and po Man distribution of diff of man differ

काचो वाचे कावीबार्य है, १५१ ५

mit frade Zocat C' w' pa 17 195 3 dwn flexwift and to pro go

महत्त्वा है कारकारे हैं है हिंदू का बाज है औ

न्यु व्या रक्ते क्यु सन्ते कर्तर है १११ हा वर वर १९,११

वषु क्रमानीक्सा ८, १९, १८, वसके १०, १९ १९

मनु मुवाममर्ति बर्धेत् ५, ६२, ५ मनुस्तरो भवत्येका १०, १६०, ४, अपर्य २०, ९६, ४ बनु स्त्रपामसरकापी १, ३३, ११, वे मा २,८,३,४ न्तु हि त्वा सुव सोम ९, ११०, २; साम ४३२; १३५६ बन्दोर्व इस्तप्तो भवि ५, ४५, ७ बन्ने गोमान्गोमिरकाः ९,१०७,९। साम ९९८। ति ५,३ बन्धरा व्यवव १०,८५, २३। सथवं १४, १, ३४ बनेबो वो मस्त ६, ६६, ७ बबेह्स वो हवमानमूडवे ८, ५०, ४ बनेइस प्रवरणं वि बञ्जण ८, ४९, ४ नवेडो दात्रमदिवेरनवं १, १८५, ३ बनेहों न उपनाने ८, ६७, १२ वनेही मिन्नार्यमन् ८, १८, २१ बन्वरिष्ठमां रजसो १०, ९५, १७ बन्तिस्त्रिण पवति १०, १३६, ४, सथवं ६, ८०, १ भन्तिरिक्षे परिमाः १०, १६८, ३ मावरिष्यति व जने ८, ७२, ३ क्लोबोस्त्रयाय ६, ६२, १० बन्तर्वेवो शेवसी वस्म ईपते ३, १, २ क्ष्यपंत्र जिषांसवः १०, १०२, ३ क्षत्रांच श्रंपसे २, ६, ७ बन्तव मागा भवितिभेषा ८, ४८, २ बन्तमावि रोचना १०, १८९, २, साम १३७७, अथर्व व, वे१, २, २०, ८८, ५, वा य ३, ७, ते स १, ५, ३, १ मनित बिल् सतमह ८, ११ ४ विवामा पूरे धमित्रमुच्छ ७, ७७, ४ धन्यव्य कर्वरमञ्जूदु ६, २८, ५ कम्बमस्मित्रिया इयम् ८, ७५, १३, ते स २, ६, ११,३ बम्बम् इ स्व यम्यन्या १०, १०, १४। अधर्व १८,१,१६,

नि ११, ३४ नम्बत्तममानुष ८, ७०, ११ अम्पस्या बस्स रिष्ठती ३, ५५, १३ अम्याची अन्यामवतु १०, ९७, १४। वा य १२, ८८। वेस ४, २, ६, ३ मन्ये बावा परिमृशसम्ब १०, ३८, ४ अम्योज्यमनु गुम्माति ७, १०३, ४ भम्बपो सम्बतुन्त्रमोजसा ७, ८२, ६ बम्बस्य स्पूर दच्यो प्रस्ताद ८, १, ३४ अन्बद्द मासा अन्यिद्दमानि १०,८९,१३, ते स १,७,१४,१ मन्देको बव्ति यह्ताति २, १३, ३

भपमन्त्रो अराज्य ९, १३, ९, साम ११९५ भपप्रश्रेषि पवमाम ९, ९६, २३ मपाम्यवते स्थः ९, ६१, २५, साम ५१०, १२१३ मपन्नत्रवस्ते गृषः ९, ६३, २४, साम ४९२, १२३७ भपप्रत्स्सोम रक्षसः ९, ६३, २९ अप ज्योतिया तमो १०, ६८, ५, अपर्य २०, १६, ५ अप स्म मुखिन रिपु ६, ५१, १३, साम १०५ व्यव स्य परिपयिन १, ४२, ३ अप स्या अस्पुरनिरा ८, ४८, ११ भप स्ये तायवी यथा १, ५०, २, अधर्म १३, २, १७, २०, ४७, १४ भव द्वारा मतीनां ९, १०, ६, साम ११२४ थप न शोशुपद्धं १,९७,१-८, भभवं ४,३३,१, ते मा **4, 20, 2, 22, 2** भर प्राच इत विकास १०,१३१,१, भगवे २०, १२५.१. ते मा २, ४, १, २ भप योरिंद्रः पापजे १०, १०५, ३ भपश्चिदेप विस्को दमुनाः ३, ५१, १५ भवहय गोपामनिषयमान १, १६४, ३१; १०, १७७, ३, वे जा २, ६, अधर्म ९, १०, ११, वा य ३७,१७, ती भा ४, ७, १, नि १४, ३ भवद्य प्राप्त वहमान १०, २७, १९ भवहय स्वा मनसा चेक्सिमं १०, १८३, १ अवद्यं रया मनसादीष्यामां १०, १८३, २ अपदयमस्य सद्दव १०, ७९, १, नि ६, ४ भप स्वसुद्यसो नियहीते ७, ७१, १ भव इत रक्षसी भगुरायतः १०, ७६, ४ भगाः पूर्वेषां इरिव॰ १०, ९६, १६; भधवं १०, ३२, ३ भवा सोममस्वामित्र रे, ५३, व अवागृहचमुवा १०, १७, २; अथर्व १८, २, ३३, वि १२, १० अयां गर्भ दर्भवम् ३, १, १३

अपाक् प्राकेति स्वचमा १,१६४,६८ ऐ. आ २,८, अधर्थ. ९, १०, १६, मि १४, २३

अपाव्हरतो अप्रवन्यत् १, ३२, ७ भपादिव उदु मश्चित्रवमः ६, ३८, १ अपार्दिको अपादिना ८, ६९, ११; अधर्य २०, ९२, ८ अपायुशिष्य यसा ८, ९२, ४, साम १४५ अवार्वेति प्रयमापद्वतीमां १, १५२, ३, भयर्ष ९, १०, २३ धपादोत्राद्वत पोताव्मय २, ३७, ४ अपाधमदिमिशस्ती ८, ८९, २, या व ३३, ९५

[ < < ]

बर्ज रक्का करव्युक्तर १, १९८% है थे, १ ५, ११ १ क्यान्त्रीयान्याः न्योद्धिः १ ११३ च membergeregi um t, vil t क्यान बोनरम्ब प्रमुद्ध ८,३८% है. है. है. है. है. है. है. martet room ? TER as met. 9 to 4 to B.d.

1 4 1 1 m w ta. o neithbedrageren 1, 44, h was 198 बरामीयां क्रीका १ १ ४ स्त्रवीयाच्य विन्दे १ ६३ ११ कानीका विश् ८, १८, १०, वाय, १४३०

स्वाहरूररे वहित्त व ८ ४ वि. ७ १६ want Higher C. 18 24 week ? C. 8: 37 4 क्या देवं बीलक्य १ ३३ ८ करा क्षेत्र व्यक्ति ८ १४ १३ वाच ११६ धन्ती. 1 12 have 10. 41

क्षमा प्रणी परिवर्शन छ ८९, ह ----क्लानो यो बहिका ५, ८७ 🖣 1 4 2 1 ultimages gring at grin, 6th, some \$10 uft gut greent c, to \$1 and a. 9 ?

aft framewife & up 16; up u w 19, ft, al. of pr where he le mend germit 9 39 % mic 349 t t t t4 8 m t to 4 6 4 4

who the ft was a total the same of the total wu, te w. b. u. 2 9 2 t. b.m. will freit unt b. but W. muß ? bent at Po g ben 3 495 3 fenas Ala G 1 1 क्की देशीक्ष्यूचे १ १३ १८ अपनी १ स व

pite f murinf fen क्ष्मे बर्ग्य प्रकृत है १६ ८ वर्ष है 😘 ८ per went pfeimmile e. ton gi war est collector to 65 oc. over\$ 9 oct. or

wherever men # 1 to, for the pr

WILL E MO C. S. P.

wit breezes to # 11 9

word un neft ? 42 %

with grown and to be for the t

# w. w. t

क्षपि कन्या अनुस्त ८, ६. ५४ mel. 8 24. 5 mfe fire amme f. 20. 0 व्यक्तिया के वयस्य हैं है है है व्यार नेपरेक्ट्रक्ट् ८, ००, ५

व्यक्ति संस्थित प्रमुख्य ३ हेर्, प्र

वावि गरेप दीक्या अभीयां है देत है

कवि पन्दारि बीचने दे, पूर्व १६, कव, १ ६१ व्याप व्यापे शयरियक पू. १४ १ १ वाय, १६१ क्रमि कर्ता क्ष्मुच्य क्षेत्र ९, ११ ५

भीरे नेमांच कर्या है है है है सब है देश नहीं

**[电影的现在形成影影影影片等于** 

with property of the section of the ale around 7, co or 8 d. 9 9 88 61

education with get 2 feet from 1896 कर**मध्यप्रदेशी थ** ५३ १६; वि. १ अर्थ मामार कार कोसा १ दरे ५ वर्च ह रेर ९ with making agree o et. 4 & d. 8 th, 1

ગળુ કેલોનો લખ્યોનું કે રેકે રેક્ક્ક્કિફ્ 医有电影概要 化成界 करूरको समित्रक ८, ४१ ९। वट व ११ १६<u>१</u> है.स. \*\*\* \* \* \* \* erreren gent ? et thurt be & · 电电子系统分别 · न्द्रते प्रकारको स्थल १ १४ म न्युरुष्ट्र स इन्युकंट १ 🙌 १ क्लोड का उस्तां ह १ ह while the wave of the are today for the सबेक्टीक स्टोरक प्र. १ रे. साह, सी: १४६६) सर्वे 27 2 841 W. Pu 178 2 A.

बच्च मा भ्रमको ६ १० ५ भक्त पूर्णन दर्मेश १ १०४ १। अवर्ष २ के.<sup>१</sup>

व्यक्तकोवाधिया सावाद १, १११ १४<sub>।</sub> व्य. व. १४,१९ कारिये वह विकर्ष हकते हैं, गाँ५ द नवर्गाचे क्यारे व क्यारे 👫 🤻 स्मृत्या गुज्यस्ति १ (४) ८ **प्रधानकात संघर ५ ६१ ह** ज्याची केलीयां १ - १२५ ५ क्यार **कारमधीर्थका**च्या १ ११३ ५ जन्म हत्त्वाम बावने ६, ६६, १७ व्या ५९५

वर्षिते मधुनापव ९,११,२, साम ६५२ मिस वीर गिवंगस ६, ५०, ६ धिम स्य गाव प्यमा २, ८४, ५ भमि त्य पूर्व्यं मन् ९, ६, ३ भिम स्व मद्य मद् ९, ६, २ अभि त्य मप पुरुष्ट्वमृतिमय १, ५१, १, साम ३७६ ममि प्रिमुख्य बुषण ९, ९०, २, माम. ५२८, १४०८ भिम वा गोवमा गिरा जावधेवः १, ७८, १ भाम खा गोवमा गिरान्पत ध, ३२, ९ मीम ता देवः सविकामि १०, १७४, ३, अथर्व १,२९,३ मिम त्या देव समितः १, २४, ३; मे. म ३, ५, ११, ३ मिस ता मकीरपस २,२,१,२ भमि खा पाञी रक्षसः ६, २१, ७ भिम ता प्रापीयमे ८, ३, ७, साम २५६, १५७३, भगवे २०, ९९, १ जिम ह्या प्रविधिवये १, १९, ९, नि १०, ३७ मिन त्वा योपजी दश ९, ५६, ३ मिस्वा चुवमा सुते ८, ४५, २२, साम (६१, ७३८, धयवं २०, २२, १ भामे स्वा द्यार नोमुल ७, ३२, २२, साम २३३, ५८०। भवव २०, १२१, १। वा य २७, ३५। ते स **९ ४, १४, २** भवि मा पिंघो शिद्यमित् १०, ७२, ४ भनि यो महिना शुव १०, ११९, ८ अभि पूम्न पृहचता ९, १०८, ९ साम ५७९, १०११ भनि घुम्बानि वनिमा ३, ४०, ७, अग्रव २०, ६ ७ भीम बोणानि बभव ९, ३३, २; साम ७३५ अभि द्विसमा विषुद् १, १४० २ अभि दिवामा श्री रोचनानि १, १८९, ४। साम १७७५ मिन मृजा य्यस्य माता ५, ४६, १९। नि ११ ४९ मिन नक्षतो भाभे ये त २, २४, द भीभ नो देवीरवमा १, २२, १६ भिभ नो नये वसु ६, ५३, २ अभि को बाबसावम ९, ९८, १; माम ५४९, १२३८

मध्य २०, २२, ४; ९२ १

नीने प्रयासि बाइसा ३, ११, ७ साम १५५७ भामे प्रयोभि मुचिताति ६, १५, १५

मिभि प्र त्युजनयो न ४, १९, ५

भाभे प भर पपता पपद ८, ८९ ४

अभि प्रवासुराधस ८, ४९, १, साम २३५, ८११, अपर्व २०, ५१, १ भींभ प्रवत समनेव ८,५८,८, वा य १७,९६। नि ७ १७ बाभि प्रस्थाताहेम ७, ३४, ५ अभि प्रियाणि काव्या ९, ५७, ३: माम १७६० अभि प्रियाणि पवते ९, ७५, १, साम ५५४,७०० अभि वियाणि पवते पुनानः ९, ९७, १२, साम १०२१ धामि प्रिया दिवस्पदं ९, १०, ९, साम ११२७ अभि प्रिया विवस्पदा ९, १२, ८, साम १२०४ अमि विया महतो या ८, १७, व मिम प्रेहि विक्षणत १०, ८३, ७, भधवं ४ ३२,७ भभि महरीरन्यत ९, ३३, ५ साम ८७० भ्रमि भुवेऽभिभगाय २, २१, २ अभिमूरहमागम १०, १६६, ४ अभि यज्ञ गूणीहिन १, १५, ३; वा य २६ २१ व्यमि य देवी निम्हितः ७, ३७ ७ मीन य देव्यदितिः ७, ३८, ४ धभि ये स्वा विभावरि ५, ७९, ४ धिम ये मिथी वन्प ७, ३८,५ भामि यो महिना दिय ३,५९,७, वा य ३८,१७ धै स ८, १, द, ३, ते आ ८ ३, १ अभि वचा सुवसनानि ९, ९७, ५०: माम १४२७ भभि बह्रय उत्वये ८ १२, १५ भीभ विद्वासध्य ९, ९, ६ अभि वां न्नमधिना ७, ६७, ३ अभि वाय बीध्यपा ९, ९७, ४५ माम १४३६ नीम विमा भन्यत गाव ९, १२, २: साम ११९७ श्वमि विमा धन्यव मुधन् १, १७, ५ आमि विश्वानि यापा ९, ८२, ५ अभिनुद्ध सपरनान् १०, १७४, २, अथव १ २९, ६ मीम वेना भन्वत ९, व्ध, २१ मीभ मो मर्चे वोष्यामतो ५, ४१,८ अभि वो देवीं धिय ७, ३४, ९ मिम यो यीरमन्यमी मदेषु ८, ४६ १४, माम ०१५ बीम प्र गांपनि गिरा ८, ६९, ८। माम १६८ १४८९: अभि व्यवस्य खदिरस्य ३, ५३, १९ भामि बाब न विविषे ८, दे, २५ अभिव्छन्या चित्रदिव १, १३३, २ अभि इयाव न इसानेभिः १०,६८,११, भयत २०,१६,११ अभिष्टने ते सदियः १, ८०, १४ अभिष्टवे संशाक्त्रें ८ ६८, ५

**4194-4-20-4** 

all and the a till the

1 17 1

बारि मार्थ में कर ८, ११ १८

समील क्षाओं स्ट्यी। हे ५६ ह

समी व्यापनुष्य है हैं? ह

mittagen un f. 2, 4

unteren feet 9, 18 4

M. 10 %

mat 2 mmi uff 4, 93 42

unitered their to Mark

मनी मी कल करवन् है, इंड० १६

वर्गामपन्त्रमधीयोग्यान १,५१,१

will recover to \$4 4th aut. For

want four cattle week to tot t

अभि क्षेत्रमें की करा हुआ १, ५१ ५

भीत कोवान करका है, हेक्ट हह कार १९८५ दनह

[40]

week aughol to the te and rage 2, 8 0; and 1918 भारे कि बार श्रीमध्य ८, ६८, ५ मा ११४८ मध्ये कार कीररफाक रे. हे दे साम रेडपेंड \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\* \*, 21, 1 mentiones of its one ifet unpails anni c. st. ? बन्द्रों व सम्बद्द का है वाक्रमेर क्रांचे स्कूछ ५, ५४ % ति. ६ ४

urdistinates a second R. S. B.

वनी क्ली बहुद्दे हैं, है अहे बहद पर बन्ने के क्ये हिन्सा है, ६७ पड़, साम १६९८ मानेपास्थ रोहाय महार है, इस्त न

व्यक्तकेत ईस वृक्ति १ १२४ का वि. वे प miles of personal lands क्योरच्या समाध्येक १, ११५, ११ unbelle effen t. tot tomel t. tt. t. adjustment abor ? 194 to Pt. S. E. united published & Pt, to & said 4, 6 & assultance c, t, ts, and t ' ttl, b unique and at \$1, \$ and \$40 and omacherel 34 ( 15, ) t ter bim. e to sei tit ai ft. m

mungfie fich ? fo u कारीयां विरास ५, ५९, १ क्कार से मस्त ८, १० १ undfraret erm ! al h und u be b

uthan breifer f. ft is mir. (1946 व्यक्तियाचे वच्छारित है १९, १५ mann brent umb 2, 218 9 R. F P

मान्युदेशि सरका १, ११ - ५ कार, १५०५ मि. ५ ह

عبوقه پرواز مبعد ۵ جدر زم محد در دار او

uped vasces & Dr 1

W W. to to

जन्म बहुमां १, १, 8

कार्य विकास है, पर, प

बजायके व बोक्स है प. प बारायुक्ते करा वर्ष द, ११ ११) व्यक्त १९९८ १३८५

wol. to tte t

steems, 9, 8 8

कर्म्य द्वारका १, १० ३, सम्बन्धि

बब्दिरे स्ट्राप्ट इ स्टब्स १ १६९ १ well a worft from t, ta, to, h az t, tt, b 15 Pt | Folian 2pm ung muchaft bif f तकी वे देखाच्या १ १०५,५ व्यव ११८ war if frei mebe b to u wall & ridown to toru, t सन्द्रित हर्डा क्टोनी क वर्, हे and 4 am cases to fact, 5 MATER SEALS, S. M. C. व्यक्तिया वाक्रेक्ट के पद है है। है। areter aften du t in f. b m. ? जनीयों किये की है है है है है सामा है देही अपनी 1 9 5 m. c. to, 115, 2c. 9 (4) 5, 11 orga whallfa a, 2, 3

अनुस किया पुरस्कतिया छ, ६१ ५

ungs abe fieben f br., 18

unia circle 1 10 1 antibilet was to to a

क्तृते होताम्बसादि ४, ५, २ अनुवी वय सूर्वे १,२३,१७, अधर्व १,८,२। वा च ६,२८ अबुद्धेन स्थाता ९, ६९, ५ मयुत जातवेषसं ८, ७८, ५ बतेब न सुबवा २, ३६, ३, वा य. २६, २४ बामको बमसम्बामा १, २३, १६; अमर्व १, ४,१ बमिवने नदीवमे २, ४१, १६ मानकसात इत कापिरसमे १, १६९, १। ति ६, १५ जब का सकते प्ररा ८, १५, ८ मध बजो देवना अयं १, १७७, ध मन बया व बा सबस ८, १०२, ८। साम ९४७ वर्व मो विज्ञाहमाय वयन्ते ४, ३, २ मनं यो बन्न प्रत्या १०, २७, २१ बन यो दोवा किंद स १०, ५३, १। नि ६, ३५ वर्ष रोषववृद्धक ६, ३९, ४ वरं वां हुम्मो भविता ८, ८५, ३ मद वो मर्तो अविना ८,९, ८। अधर्य २०, १६९, ४ नेव बामिषिमि झुटः ८, २२, ८ मनं वो परि विषयते ४, ४९, २, ते भा ३,३,११,१ नवं वां मागो निहित ८, ५७, ४ नर्थं को मञ्जाचमा १, ८७, १। साम ३०६ वेष वो मित्रावरूमा २,४१,८। साम ९१०। वा य ७,१९। वेस १, ८, ५, १ वय विवयंगिहिता ९, ६२, १०; साम ५०८ भवं विविधिष्रस्तीक ६, ८७, ५ भव विमाय बाह्यचे १०, २५, ११ वन विभा भीम थ्रियः ८, १०२, ९। साम ९८८ नवं विश्वानि विश्वति ९,५८, ३, साम ७५७ नय बुवनावयवे ४, १७, ९ भव बेन बोदयद १०, १२३, १। या य ७, १६। ते स १, ४, ८, १, नि १०, ३९ मन वो यश कामव ८, ३८, ३ मर्प मध्ये अध्वयम्तुव ४, १७, १०; ते मा २,८,३,३ अब समह मा वसू १, १२०, ११ भय स बस्य सर्मन् १०, ६, १ भव स यो दिवस्परि ९, ३९, ४। साम ९०० भवं स यो बरिमाज ६, ८७, ४ बप स सिंखे १, १६४, २९, अयर्व ९, १०, ७ नि २,९ भप सहस्रम्पिनः ८, ३, ८। साम १५०८; अधर्व

२०, १०४, २, बाय १६, ८३

मय स दोता यो द्वियनमा १, १८९, ५, साम १७७५

त्रम सु तुम्म वदण स्वभाषः ७, ८५, ८ अब सूर्य इवोपहरू ९, ५४, २, साम ७५६ अय सो धरिनराहुतः ७, १, १५ भय सो मरिनपैरिमार ३, २२, १, मा य १२, ४७। ते स ४, २,४,२ भव सोम इन्द्र तुम्य सुन्वे ७, २९, १ भय सोम इन्द्र तुभ्यं ९, ८८, १, साम १८७१ भय सोम धपार्विने ९, ६७, ११ अप सोमझमू सुतो ५, ५१, ४ धय सातो राजा वदि १०, ५१, १५ भव स्वाद्विद्व मविष्ठः ६, ४७, २ भय इ यद्दो देवया च ७, ६८, ४ भय ह येन वा इद ८, ७६, 8 भय हि से भमर्त्य १०, १४४, १ धय हि नेता परण ७, ४०, ४ भय होता प्रथम ६, ९, ४ मप इधिरमधिपु ७, ४, ४ अय कुलुरगुमीता ८, ७९, १। ते मा २,४, ७, ६ अय च स तुरो मदः १०, २५, १० जय चक्रमियणरस्पेंस्य ४, १७, १४ भय जायत मनुपो धरीमणि १, १९८, १ धर्य त भा प्रणे सुत ९, ६७, १२ भए त इन्द्र सोम ८, १७, ११। साम १५९। ७१५। अथवे २०, ५, ५ भय व पुनि चन्वा ८, १००, १ ध्य से अस्त हर्वतः १, ४४, १ अय ते अस्त्युपमेदावीस् १०, ८३, ६, अधर्व ४, ३२, द अब वे मानुषे अने ८, ५४, १० भयं ते योनिकंखियः १,२९,१०, अथर्थ ३,२०,१, वा य ३, १८; १२, ५२; १५, ५६; ते स १, ५, ५, २, ८, २, ४, ३, ७, १३, ५, ते मा १, २, १, १६, 7,4,6,6 भय वे धर्वणावित ८, ५४, ११ भय वे स्वोमो समियः १, १६, ७ अय दक्षाय साधना ९, १०५, ६। साम ११०० भय ब्रास्पद्मयोभिः १०, ९९, १० अस दिव इपिंच विश्वं ९, ६८, ९ अर्थ दीर्घांव चक्क्षसे ८, १३, ३० भयं वेब सहसा ६, ४४, २२ अर्थ देवानामपसामपसा १, १६०, ४ वर्ष देवाय जन्मने १, २०, १

er <del>abrega</del> ( 12, 1 नां साम्य वर्षा यस्य यः १ देश ह

ur fifte unt ? Loc, u क्षे के विश्वास १ कर ह

senselyra (, pa e)

\* 4. tt. t. # # # t

अन्याची स्त्रीच्या वर्ते हे . १३१० ह

प्रथम से भी दे हा रेट

क्षतकारम्बरमधी ३,५३ १

HERWING SPILE ! THE P

uniqui avent c. of ?

क्षत्रक्षित्र अभिक्र क्षत्र ८ १०० ह

to take the t

प्रवास क्या विकास ८ १८ के अवर्थ १ % १

at you see ? el. 12 me et?

we was seein to \$ \$ 9 and \$50

nei Gener arrert man E. 188, W.

and fired water & 42, 8 & 12, 9 d. 12, 4

to Puti Aut t

neg è merà ship e 19, 1

neg of great relief \$ 44 4

water will i the

कार्यत हुन्य दुवन ८, १५, १६

unt von unferer E. f.c. ?

नं सम्बद्धाः ६ दी ११

mit der effeff f ba ?

and some from \$ 1 ne ferre street ? The ??

स्तर ज ह्या है द

कामनिय सुर्थालों हे १६ १। बाग, प्

mentemmente f fall, in ft. d. b. v. 21 f. mentelmenn ! \$2, 22

पचा है क्यो विकेशोर्वे १ ६, १ mer de mel mellen in in Profe de la Fo fo fo R. 9 98 क्या विश्वा प क्याचा ८, ९१ १३, **व्यक्त** १८८ wealth and was a set, to see the fit it is अवा विकासिक्षक दू परे स्व साम देवति merren fry d. ? f. fit; mer mit नवा पत्रस्य कारणा है, देने छ। जाना प्रदेश हरीई ल्या क्या कार्यक्या है, देश वर्ग साथ, प्रार्थ, ११०वें

entant plicit t Pr. tr was first francis 2, 54, 21; mit. 484

लंके इच्छे अन्यान् १ द १५ अन्यं १, १५ ई

क्यान क्षेत्रको क्षिप्ट ८, ११ 11 अवस्थितीय हुन्यु का ११ रह अवस्थित है रे रे mart è qualle è ca è क्या क्ष्म हमेन्स के हुई हैं। बाब्द प्रवृक्ति हैंगी me out tolly & to be me best man 14. 17 64 17 % 11V 4 क्या बीचि प्रति काल पू. इतु. १८ क्या. प्रपुत्त इतुत्त क्राकित इक्क्सी १ ८६ १८। क्रक्ट १ ११६ १८ set sitt: \$30001 \$, 30, \$; 430, 430 war daren open f. tt f. urt. to 16 % स्पनित प्रकार सामित के हैं। या या है है है है है है है अक्टब क्य हेच्युका है, पत् १ बर्की, १६ १ १४ 94, 64, 98 E. M. 9 8 4 8 which we then a, to 3

THE B MARKE & DO I WAS LOT TOUCH orn at and 2 ft of me title क्ष्मची सकतो गुनित दं, ११, १ want or french to title ? use equest a rail and the word trust toll b & b u. tl. b अपुरक्षेत्री विच्या १ १६८.५ \$ 44 3 hed transmitted and (m) rather to, co, to mark d. ? अपोर्य पुर्वत का क्षेत्र है है है है अप वे का के कि welfe frame to et it med to telle B. S P भो है भा पुरेष्ठ क ८, ११, १९ side pine de 35 à part tont les or you often to I have may test also at group left E, 240 It ज ककर वो को द. १५ १६ secure to tel to be a cons

R. 2. 10

आरक्टोनिंदीचे अवदेशा ३ १९ ६ वान गी

क्षेत्र इन्द्र प्रको ८, पुर १६, ब्ल्स १९११

को प्रमो व बीजाने उच्चीर थ, दर्, व

मामबाव गावति ८, ९२, १५, साम ११८ भर म उचयाम्म ४, ३२, २४ अरं मे गम्त हयनायास्म द, ६३, २ भारमानी येऽस्था ९, ९७, २० भा इबेदचामा ५, ५८, ५, व मा. २, ८, ५, ७ मताधि होता निपदा १०, ५३, २ भराषि होछा स्वनिषच १, ७०, ८ बराबि काणे विकटे १०, १५५, १, नि ६, ३० मराबीद्तुः सचमानः ९, ७४, ५ भीव वां दिवस्तुस १, ४६, ८ मिरिष्ट स मर्वो । विश्व १०, ६३ १३ भक्तपुरमा भमूत् ८, ७३, १६ मरुचे मा सक्रव् इका १, १०५, १८। नि ५, २२ महत्रस्य बुद्धिया ६, ४०, ३ महर्षो जनविमारो ९, २५, ५ मक्कपदुवस प्राप्ति ९, ८३, ३; साम ८७७ नरोरवीद् खुण्यो सस्य २, ११ १० भवंत मार्थत ८, ६९, ८, साम ३६२; अथव २०, ९२, ५ मर्चत् हुपा चुपाम १, १७३, २ भर्तत एके महि साम सन्वत ८, ३९, १० भर्वतस्त्वा हवामहे ५, २३, १ अवेन्ति नारीरपसो न विष्टिसिः १, ९९, ३, साम १७५७ अर्था दिवे बृहते शुष्यं १, ५४, ३, नि ६, १८ भवामि वे सुमति ४, ४ ८; वे स १, २, १४, ३ भवीम वा बर्धायापी १०, १२, ४; अधर्व १८, १, ३१ अर्था सम्बद्ध साकिने सची १, ५४, १ अणांति चित्पमधाना ७, १८, ५ भर्यमिद्रा उ भार्थिन १, १०५, २ अर्थिनो यति चेत्य ८, ७९, ५ मर्थं बीरस्य शृतवी ७, १८, १६ अमही म कुमारकः ८, वृष्, १५, अधर्व २०, ९२, १२ भवंमण वरुणं मित्रमेषां ४, २, ४ मवमण प्रस्पति १०, १४१, पः अथर्ष ३, २०, धः बाय ९, २७। वे सं १, ७, १०, २ भवना जो भदितिः ३, ५४, १८ भवेंच्य बढ्ण मिन्य या ५, ८५, ७ वर्षों वा गिरी धम्यच १०, १८८, ३ भवों विशां गाप्तरेखि १०, २०, ४

अरमविरनर्थमो ८, ३१, १२

अरममामो मत्येति ९, ७२, ३

अरमयः सरपसः २, १३, १२

भवीद्वेरप्रे धर्यती नृभिः १, ७३ ९ भवेंन्त्रो न भवसी भिक्षमाणा ७, ९०, ७, ९१, ७ अर्वाप्रय विश्ववार से व, ३७ १ अवीमध नि यच्छत ८, ३५, १२ भवांग्रेडि सोमकाम ध्वाहु ?, १०४ ९ अथव २०, ८, २ अर्थाष्ट्र प्रिचको मधुवाहनी १, १५७, ३, माम १७६० प्रवाहनरा चैत्रवेनावमा ७, ८२, ८ अर्घाधीन सु से मन ३, ३७, २, अगर्व २०, १९ व अवांचीनो यसो मन ४, ३२, १४ भवांची सुभगे भव ८, ५७, ६, भधव ३, १७, ८, ते भा ६. ६. २ अवाच स्वा पुरुष्टुत ८, ६, ४५, ३१, ३० भवाँच स्वा मुझे रथे ३, ४१, ९। अयर्व २०, २३, ९ अवाँच देश्य जन १, ४५, १० भर्षांचमध यटम नुवाहण २, ३७, ५ अर्थांचा चां सप्तयो १, ४७, ८ भवाँच्यो भवा भवता २, २९, ६; वा य ३३,५१ अधी इव श्रवसे सावि ९, ९७, २५ अर्थावसी न भा गहि परा ने ४० ८, अधर्व २०, ६, ८ अर्वावतो न भा गद्मधो शक ३,३७ ११: अधर्व २०,२०,४, अर्था णा सोम जा गवे ९, देश, १५, साम १३३७ अर्था सोम धुमलमो ९ ६५, १९; साम ५०३; ९९४ अहँनतो ये सुदानय ५, ५२, ५ अहन्यमपि सायकानि २, ३३ १०, ते आ ८, ५, ७ अलातृणो यक इन्द्र ३, ३०, १०, नि ६, ३ अछाटवस्य परशुनैनाश ९, ६७, ३० भवशे धामस्त्रभायव् २, १५,२ अवः परेण पर एषा १, १६४ १७, अधर्व ९, ६, १७ अवः परेण पित्तर यः १, १६४, १८, अपर्व ९, ९, १८ अवक्रक्षिण चूपम यथार ८, १, २, साम १३६१, अथम २०, ८५, २ अब ऋन्द दक्षिणतो गृहाणां २, ४२, ३ अब क्षिप दियो अहमाम २, ३०, ५ अव चष्ट ऋचीपमी ८, ६२, ६ अब ते हेळी बरुण नमीभि १, २४, १४, रे स १, ५, ११, ३ भव समता भरते केतवेदाः १, १०४, ३ भव ह्या चुइतीरियो १०, १३८ ३ भव स्वे इस प्रवतो ६, ४७, १४ अवधासिष सम्यमाना ४, १८, ५ अब धुतानः कलभाँ ९, ७५, ३; साम ७०३

un fitz unfer f. un f.

ur mereleit i gu tu

भर्व क्षेत्रवस्तुक ६ १९, ६

fatt 1

ng eines aufig med a 6 få R or film wit t toc, a व्यं वी विद्याद है कर ह mengeliter i 22 th अपनीका व्यक्तिका ८, व्या, झंचा व रूप, वर्र हरे हैं. के \* 4 27 2.8 8 8 2 weeden material & 18 to me. I

नपर्याच्याच्या १ । १०६ ३६ १८ १८ १८ १ enftelmen t 19. 19 अपनाने करिया और १३१ १ मरामने से क्षेत्र द इह १८ 19 mm 1 mm 2 49 4

mermen uner f. 100 s मक्तीत प्रतिश कर ८,१ व्यक्तित इस्कोर १ ८५ १८, व्यक्ति १ ११६,१८ क्वांक्रियां महत्त्वक्क ८, वर्षः १ मकीर प्रस्ते करेश के देशक के हैं कि हैंग्डिय 韩 劉華 眠 乳 气 气 气 well & worth ! I By with fall and.

to but he t well it would take it, Tr. 5 मन्त्र का रिकांने ८ १६ के सम्बंद १ % १ भवा वा क्षमध्ये भविता है है। है megano 166 \$ 34.0 मन्द्र मा र केन्द्रा र १००१ व १०४ व ५ १६ १

THE PE MINE O. C. S weign man group C. 1%, 25 welch france ? of the and to the the mitte makes a tect me fine and 8 of 45 am est and the support of the same supply sales

of the mate & fet it am figs nd season of the

ord speed flow ( ) me Sente toper L 42, 10

मन मिलान क्कान क्कार है, हहेंहैं, ह

mit der efect ? De ?

मन मिल्ले सम्बन्ध है, प्रमृत्त है, स्ट्राह ८, छ, प्

क्या प्रस्थ मारचा है, हैरे छ। क्या हरेड़े हरते तथा क्या क्याचेचा है, हुई, कहें। साथ, बाह्र हैं[बी अवाम बीचको विचा ८, ६१ ११ क्रमाने बीच इन्त क, ११ श अबहे १ ११ १ स्थानि है व्यक्ति है 18. है क्या क्या क्षेत्रका कु ११६ हैं। इसके वर्ष के १९९० वका वार्थ केम्ब्रीय है हैते, देश प्राय हुन्छ। सबसे 14. 18, 2 to 41 h 118,4 क्या थीति प्रति साम १, ११, ६। वास. १९७६ (११) ल्या कोतः सुक्रमता १ वर्ग, है। सन्द्रः पूर्व

वर्गते हको बनसर्ह दे हर बन्दे हैं कि

कत विशे क्लिका १, ६५, ११। सब. ८०५

वक विकासिका है, परे के साथ देवहर

क्या प्रस्त हेन्द्र या है है है है है इस कर

welcook privile to 14, 14

um b ub freiff ? f ? mer frumb unber # Pie fe fe f. f. f. f.

A 1 22 क्या विधा व कमारा ८, ११ १० साम ६८६

was a status upari 5, 49 Camb to 15 fe ज्यूच का मुख्या है था, है। सबसे हैं। के हैं। 9 mg 921 ft. m 9 2 9,2 ugul me efter 4, 4 . 4 affer all drag & all or and life. क्रूबो क्रम्बो पुनित ८ १६ १ argin fir Respite 2, 25% ? AZE ESTATE C S.C. P. Ref. 1600 ज्योदेन हुनेर व्यक्ति हुने देश है है अर्थ के दूर है B. 1 2

warehalt freit ? 366.9 statement and 5, 44 ft معل (س) معاشد وم، حه ور معاد در اد و को के का सुनेह का ८, ६२ १६ mi man eine f. 35 m und 9 86.5 ad going het ?, too, S minumerteife to, tal & & at & & & At 1. 80 नरनोर्दिको सक्तेक १ १९, २, वसः वर् mi you make 99 49 and 1444

वर्ष क्षारी व जीव्यूचे क्षार्थन क, वर्ष, व

भागवित्तवजी ८, ३१, १२ अरममानो भरवेति ९, ७२, ३ भरमयः सर्वसः २, १३, १२ जानकाय गायति ८, ९२, १५, साम ११८ भर म उखवामा ४, ३२, २४ मरं में गम्त इयनायास्ते ६, ६३, २ असमानो येऽस्था ९, ९७, २० आ। इपेर्यामा ५, ५८, ५, त मा २, ८, ५,७ मराधि होता निपदा १०, ५३, २ मरावि बोसा स्वनिषच १, ७०, ८ मराबि काने विकटे १०, १५५, १, ति ६, २० भगवीदनुः सचमान ९, ७४, ५ अरित्र वा दिपस्युश्च १, ४६, ८ अरिषः स मर्वो विश्व १०, ६३ १३ भक्तपुरमा भमूत् ८, ७३, १६ अस्तो मा सकृत् बुका १, १०५, १८, नि ५, २१ मस्वस्य दुविवस ६, ४०, ३ मर्बो जनवन्तिरो ९, २५, ५ महरवर्षका शासे ६, ८३, ३; साम ८७७ मारिबीद् पृष्णी अस्य २, ११ १० भवंद मार्चत ८, ६९, ८, साम ३६२; सथव २०, ९२, ५ मन्द्र मृपा तृपामि १, १७३, २ भवत पुके महि साम मन्यत ८, २९, १० अर्चेवसवा हवामहे ५, १३, १ अवेन्ति नारीरपसी न विष्टिमिः १, ९१, ३, साम १७५७ भवां दिवे रहते शृष्यं १, ५८ रे: नि ६, १८ मचीमि ते सुमति ४, ४ ८; ते स १, २, १४, ३ मचीम वो वर्षायापो १०, १२, ४, अधर्व १८, १, ३१ अर्घा सम्बाग धाकिने शची १, ५४, २ अणांकि विस्प्राचाना ७, १८, ५ भर्पमिद्वा उ मर्थिन २, १०५, २ मर्पिनो वति चेत्र्यं ८, ७९, ५ भर्ष बीरस्य गृतपा ७, १८, १६ बमहो न जमारकः ८, दु९, १५, अधर्व २०, ९२, १२ अर्पमण वरुण मित्रमेषां ४, २, ४ वर्षमण बृहस्पति २०, १४१, ५, अधर्व ३, २०, ७,

वा प ९, २७, १४१, ५, अधर्ष ३, वा प ९, २०, १ से स १, ७, १०, २० १ स्वां प ९, २०, १० १ स्वां प १, ८५, १८८ भर्षम्य बरुण मिष्य वा ५, ८५, ७ वर्षे वा गिरो अस्यच १०, १४८, ३ वर्षे विद्यो गासुरेति १०, २०, ४

भविद्विसे भविते तृभिः १, ७३ ९
भविद्विसे भविते तृभिः १, ७३ ९
भविद्विसे सम्मान १, १०, १०, ९१, ७
भविद्विसे सिम्मान १३ १, १० १
भविद्विसे सीमकाम १ वाहु १, १०४ ९ अथव २०, ८, १
अविद्विसे सीमकाम १ वाहु १, १०४ ९ अथव २०, ८, १
अविद्विसे सीमकाम १ १, १५७, ३, माम १७६०
अविद्विस सैम्मेन १, ३०, २, अथवे २०, १९, २
अविविने सुते मन ३, ३७, २, अथवे २०, १९, २
अविविने ससो मन ४, ३२, १४
भविति सुते भन ४, ५०, ६, अथवे ३, १७, ८, से भा

दं, दं, २
अयांच स्वा पुरुद्धत ८, दं, ४५, ३२, ३०
अर्वाच स्वा सुद्धे रहे १, ४१, ५१, अयर्षे २०, २३, ९
अर्वाच देव्य जन १, ४५, १०
अर्वाचनम्म यथ्य नृधावण २, ३७, ५
अर्वाचा में सम्रयो १, ४७, ८
अर्वाचा में सम्रयो १, ४७, ६ वा य ३३,५१
अर्थो इव अवसे सार्ति २, ९७, १५
अर्थो इव अवसे सार्ति २, ९७, १५
अर्थोवसो न आ गद्धियो शक्ष ३,३७ ११, अर्थ्य २०, २, ८
अर्थावसो न आ गद्धयो शक्ष ३,३७ ११, अर्थ्य २०,२०,४,

५७,७
अर्था णः सोम वा गवे ९, दे१, १५, साम १६३७
अर्था सोम शुमणमो ९ ६५,१९; साम ५०३;९९४
अर्दम्तो ये सुदानय ५,५२,५
अर्दम्तो ये सुदानय ५,५२,५
अर्द्धम्याप सायकानि २,३३ १०, ते आ ८,५,७
अस्रातृणो वस्त इन्द्र ३,३०,१०, नि ६,०
अस्रात्यस्य परशुनैनारा ९,६७,३०
अवदे प्यास्त्रभायव् २,१५,२
अवः परेण पर एवा १,१६४ १७, अथर्व ९,९,१७
अवः परेण पितर य १,१६४,१८; अथर्व ९,९,१८
अवस्त्रिण पूपमं प्यार ८,१,२, साम १३६१,अयष

भव कन्द दक्षिणतो गृहाणां २, ४२, ३ अब क्षिप दिवो भइमाम २, ३०, ५ अब वष्ट ऋषीपमो ८, ६२, ६ अब ते हेळो चरुग नमोभि १, २४, १४ ते स १, ५, ११, ३ अब समा भरते केतबेदाः १, १०४, ३ भव स्त्रा प्रहतीरिपो १०, १३४ ३ भव स्त्र प्रवतो ६, ४७, १४ अबध्यसिव मन्यमाना ४, १८, ५ अब खुवानः करुगाँ ९, ७५, ३, साम ७०२

| क्रमेर-क्रवासम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | at ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ज्ये हें मु ज्युरित है 125 है । ज्ये का महिल्ली है कह है । ज्ये का महिल्ली है कह है । ज्ये का महिल्ली है कह है । ज्ये की महिल्ली है कि है के है के है । ज्यो की महिल्ली है कि है के है के है । ज्यो की महिल्ली है कि है के है के है । ज्यो की महिल्ली है कि है के है के है । ज्यो की महिल्ली है कह है के है के है । ज्यो की महिल्ली है के है के है के है । ज्यो की महिल्ली है के है के है के है । ज्यो की महिल्ली है के है कि है के है । ज्यो की महिल्ली है के है के है । ज्यो की महिल्ली है के है के है । ज्यो की महिल्ली है है है । ज्यो की महिल्ली है है है । ज्यो की महिल्ली है है है ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | क्यों से हात्रों कराजार है है, हम करते है, है है करते कर है है है करते हम है हम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and any other forms and a first comment of the first control of the first comment of the firs | U. 12 to 61 to 12 to 62 to 62 to 62 to 62 to 63 to 64   |
| कार्य में पूर्ण हैं कि है के हैं के हैं है के है के है के हैं है के है है है है के हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | amplitable from \$\begin{align*}{c} \cdot \ |

भामतिवदमी ८, वृष्, १व अत्मनामी भावति ९, ७१, ३ भरतवः सरवसः २, ११, १९ बामकाय गायति ८, ९२, १५, माम ११८ भर म उद्ययास्त हे, ३२, २४ मर मे गम्त इवनायास्त द, ६३, व बाह्माओं वेन्छा ९, ९७, २० क्य हरेदब्दमा ५,५८,५, व मा २,८,५,७ भगावि होता निषदा १०, ५३, २ भगनि होता स्वानिष्य रे, ७०, ८ भगवि काले विकटे १०, १५५, १, नि ६, ३० महाबीद्शुः सचमानः ९, ७४, ५ शीत्र वा दिवस्यम् १, वर्षे, ८ भरिष स मर्छा । विश्व १०, ६३, १३ धक्तपुरमा भभूत ८, ७३, १६ भएको मा सक्कद् श्रमा १, १०५, १८३ मि ५, २२ बहरस दुहितरा है, दुर, वे महत्रो जनविमारी ए, २५, ५ महरवदुवस शाम ९, ८३, रे। माम ८०० भारतीय पृष्णी भस्य २, २२ १० भवंत प्रारंत ८, ६९, ८, साम ३६२, अथव २०, ९२, ५ मबेद् ह्या वृशमि १, १७३, २ भवेत एके महि माम मन्यत ८, २९, १० प्रभेवस्या हवामहे ५, २३, १ अवेन्ति नारीरपसो न विद्विमिः १, पृष्, ३, साम २७५७ अवी हिंचे हहते शुच्य १, ५८, ३; नि ६, १८ मचौमि वे सुमति छ, छ ८; वे स १,२, १४,३ भवामि वो बचायाची १०, १२, ४, अधर्व १८, १, ३१ अर्था सम्बद्ध छाडिने हाची १, ५४, १ भगोंकि पिल्यमयाना ७, १८, ५ अर्थमिद्रा उ अधिन २, १०५, २ मणिमो वति चेदर्य ८, ७९, ५ अर्थ बीरस्य गृतपा ७, १८, १६ नमंद्री न कुमारका ८, वृष्, १५, अधर्म २०, ९२, १२ भवंसण वरूण मित्रमेषां ४, २, ४

अवसण सदस्पति १०, १८१, ५, अधर्ष ३, २०, ७; वा य ९, २७। ते स १, ७, १०, १ भवेना जो अवितिः ३, ५४, १८ भवेन्य वरुण मिन्य वा ५, ८५, ७ वर्षे वा गिरो अन्यचै १०, १४८, ३ वर्षे विद्यो गासुरेक्षि १०, १०, ४ सर्वतियो मधवी जुमिर २, ७३. ९
सर्वम्बो न सबसी निक्षमाणा ७, ९०, ७, ९१. ७
सर्वाम्य विषया हे ६, १७ १
सर्वाम्य विषया हे ६, १७ १
सर्वाम्य नि वच्छव ८, ३५, ११
सर्वादेशि सोसवाम रवाहुः २, १०४ ९ अथव २०,८,१
सर्वादेशि सोसवाम रवाहुः २, १५७, ३ साम २७६०
प्रवाद्त्रस इंग्येनायमा ७, ८१,८
प्रवादीन सु ते मन १, ३७, २, नगर्व २०, १९ २
अवादीन सु ते मन १, ३७, १, नगर्व २०, १९ २
अवादीन सु ते मन ४, १७, ६, भम्य ३, १७, ८,४ सा
६, ६, १

द, द, २
अवाच स्वा पुरुष्टुट ८, द, ४५, ३१, ३०
अवाच स्वा पुरुष्टुट ८, द, ४५, ३१, ३०
अवाच स्वा पुरे स्व ३, ४१, ९०
अवांच देवप जन १, ४५, १०
अवांच प्रच नुवाइण १, ३७, ४
अवांचा पो सक्ष्यो १, ४७, ८
अवांचो भवा भवता १, २९, ६। वा च ३१, ५१
अवीं इव श्रवसे सार्ति ९, ९७, २५
अवांचो न आ गदि परा ३ ४० ८, अधर्व २०, ६, ८
अवांचो न आ गद्यो सक्ष ३,३७ ११, अधर्य २०,२०,४,

अर्था ण सोम रा गये ९, दे१, १५, साम १६३७ अर्था सोम शुम्रसमे ९, ६५, १८, साम ५०३, ९९४ अहम्बो से सुदानय ५, ५१, ५ अहम्बिअपि सायकानि २, ३३ १०, ते आ ८,५,७ अहम्बिअपि सायकानि २, ३०, १० नि ६, ० अकारवस्य परश्चनतार ९, ६७ ३० अवश्य सामस्यभावत् २, १५, १ अम्बर्ग प्राप्त प्राप्त १, १६७ ३७; अम्बर्ग ९, १, १७ अम्बर्ग परा प्राप्त १, १६५ १७; अम्बर्ग ९, ९, १७ अम्बर्ग प्राप्त परा १, १६४, १८, अम्बर्ग ९, ९, १८ अम्बर्ग प्राप्त व्यार ८, १, १; साम १३६१, अम्बर्ग २०, ८५, १

भव कन्त्र विभिन्नतो गृहाणा २, ४२, ३
अव क्षिप दिवो भवतामं २, ३०, ५
अव वष्ट ऋजीपमो ८, ६२, ६
अव वे हेळो परुण जमोभि १, २४, १४, ते स १, ५, ११, ३
अव स्मा भारते केलवेदा। १, १०४, ३
अव स्मा चृहतीरियो १०, १३४ ३
अव स्त्र प्रवती ६, ४७, १४
अवचमिव मन्यमाना ४, १८, ५
अव स्त्राम करमाँ ९, ७५, ३, साम ७०३

| mit-mainl                                                                                                                                                                                                                                                             | [at]                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भारे में हैं कार्युक्त है एक है भारत महिल्ला कर महिल्ला है है है है भारत महिल्ला है है है है भारत महिल्ला है है है है के है है महिल्ला है | व व वा प्रस्त कर है है है है है का का की है है है है है है है का का की है है है है है है है का का की है है है है है है है का का की है |
| मच्छ वे बाक्सीर है के छ कम देदन                                                                                                                                                                                                                                       | 5. 20' 65' F' EL & B' 0' 8                                                                                                                                                |

न्त्रक की रंगव है हैं। दा काद हिर्देश

THE THE TH C. P. Law. 1894

and (m) affect to, co to and, c. b

नां कावार राष्ट्र १६ व वर्ग्य १ १८ १

वान्यान्यान्याने १ १४६ १ है है है है है

अन्योजितिको जाननेएक हे १९ १, साथ. **१९** 

₹4 844 € 21 12 EE 1161 भ्यं क्रमो जीव्युरे क्यूनि ४, ६६,४

क्लोबेर हुनेर का हि सबे दृश्य हु है का र य है है

अपूर्ण कड हरिया के देव है

क्टूबो करूने कृति ८, ११, १

A. S. B

Pc. 9. 1a

वर्ष प्रकार केल् १, १४०, ४

न्त्रं क्यान भी को ८, १५ ११

marin de Armedia & 25% ?

मंत्री का सर्वेष्ठ वर ८८ ११ १५

40 PL & PL & P

बर्दा है कारती संकेत थे, हैंगे, हैं

मध्य में क्षणाओं स्थीनों है हैं है है

मन्त्र भा व देखा है देखा है ।

\* 14 \$ 1990 DESIGNA

nei den night m. E. C. C

mi announce e col es

and Glace Course 2 QB 24

मर्थ के बील प्रतिसंधि है कर है

मां जिल्ला करूप बंदात है, होते ह

भने सामाने तिथा १ दिव

भार भ स्वारी थ, द. १ weeps for \$44 4' 64' 56 mobile framework of \$5 and \$

and at Hold C by a man's

and grove water to call the same call

of one make & fed a new fire

अर्थ विश्वी समझ्या है, भई, ह है बद १ ८,७ ५

नर्व दूरा क्षेत्रकेत. है, है है, का काम अवहें। उद्देट

अनितिनक्यो ८, ३१, १२ भरममानी नायवि ९, ७२, ३ अरमवः सर्वतः २, ११, १२ नामकाय गापति ८, ९२, २५, थाम ११८ भर म उन्नवास्त त, ३०, २४ अर मे गम्त इस्तायासी दे, देरे, ए भारताची चेऽरथा ९, ९७, २० भा इदेदवरमा ५, ५८, ५, व मा २, ८, ५,७ नामंदि होता निपदा १०, ५३, २ भगवि बोसा स्वतिमन्त १, ७०, ८ माबि काले बिकडे १०, १५५, १। नि ६, ३० माबीर्तुः संचमानः ९, ७४, ५ भीत्र वा दिवस्यश्च १, ४५, ८ मिर स नहीं विश्व १०, ६३, १३ भक्तपुद्धा अभूत् ८, ७३, १६ वस्तो मा सक्कृ बुडा १, १०५, १८; नि ५, २२ भारतस्य बुहितता व, ४९, ३ भरतो जनपनिगरो ९, २५, ५ भक्कपुरस शक्षे ९, ८३, है। साम ८७७ भोरबीद् मृष्णो अस्य २, १३ १० भवेत मार्थेत ८, ६९, ८, साम ३६२। नथम २० ९२, ५ मर्वे हुपा लुपाम १, 7७३, २ भवेत पृष्ठे महि साम मन्वत ८, ०९, १० अर्वेवसवा हवामहे ५, १३, १ वर्षन्ति नारीरपसी न विष्टिभिः १, ९१, ३, साम १७५७ अर्था दिवे पृथ्वे सूच्य १, ५४, ३। नि ६, १८ भवीमि वे सुमवि ४, ४ ८; वे स १, २, १८, ३ भवामि वा बचायापी १०, १२, ४; अधव १८, १, ३१ अर्था सकाय धाकिने हाची १, ५४, २ भगाति बिलप्रयाना ७, १८, ५ भवंतिका उ भाधन १, १०५, २ मर्पिमी यति चेत्रम ८, ७९, ५ भर्ष बीरस्य गृतवा ७, १८, १६ जमही न कुमारकः ८, दृष् १५, अधव २०, ९२, १२ भवमण वरुण मित्रमेषां ४, २, ४ जयमण बृहस्पति १०, १४१, ५, अयम ३, २०, ७। बाय ९, २७, वे सं १, ७, १०, २

भवंसा जो अदिति। ३, ५४, १८

भवेष्य वद्या सिच्य वा ५, ८५, ७

भवों विद्यां गानुरेति १०, २०, ४

नवीं वा गिरो धम्यच १०, १८८, ३

भर्यद्वितो भवतो नुभिः १, ७३ ९ भवन्तो न भवसी निक्षमाणा ७, ९०, ७, ९१, ७ भवीत्रय विश्वतार से ६, ३७ १ नवांमध नि यच्छत द, ३५, २२ भवादेहि सोमकाम ध्याहु १, १०४ ९ अथव २०,८,२ अर्थाष्ट्र विचळी मधुवाहना २, १५७, ३, साम १७६० असहनम दंग्येनायमा ७, ८२, ८ अर्थापीत सु के मन है, हैं0, २, अगर्व २०, १९ व भवाषीनों वसो मन ४, ३२, १४ भवांची मुभगे नव ३, ५७, ६; अथव ३, १७, ८, में ना **₿. ६. २** भवांच रवा पुरुष्टुत ८, ६, ४५, ३१, ३० भवाँच त्वा मुखे त्ये ३, ४१, ५, अवर्ष २०, २३, ९ अवीच देख जन २, ४५, १० अयांचमच यटव नवाइण २, ३७, ५ अवांचा वो सष्ठयों 7, 89, ८ अबाँच्यो भवा भववा २, २९, ६ वा य ३२,५१ प्रवी इव श्रवसे साति ९, ९७, २५ अर्वावको न भा गढि परा ने ४० ८, भपन २०, ६, ८ अवावतो न भा गद्भगो शक रे,रे७ ११: भवर्ष २०,२० ४. 40.0 भवां ण सोम श गवे ९, देश, १५, साम १३३७ अर्था सीम शुमत्तमी ९ ६५, १९। साम ५०३। ९९४ अईम्बो ये मुत्रानय ५, ५२, ५ अहम्बिभिष सायकानि २, ३३ १० व आ ८, ५, ७ असामृणी यस इन्द्र ३, ३०, १०, नि ६, व अकारवस्य परश्नेनाश ९, ६७, ३० भवशे धामस्त्रभावव् २, १५, २ भवः परेण पर एया १, १६४ १७, अधर्ष ९, ९, १७ भव परेण वित्तर यः १, १६४, १८, अपर्ध ९, ९, १८ अवस्रक्षिण क्यम यथार ८, १, २ साम १३६१, अथव 20, 64, 2 भव कन्द्र वक्षिणतो गुहाणां २, ४२, ३ अब क्षिप दिवी भइमाम २, ३०, ५ अब चष्ट ऋचीपमो ८, ६२, ६ अव हे हेळो परण नमोभि १, २४, १४, वे स १, ५, ३१, ३ भव शाना भरते केसवेदाः १, १०४, ३ भव ह्या चुहतीरियो १०, १३४ ३ भव स्वे इत् प्रवतो ५, ४७, १४ अवध्यमिव मन्यमाना ४, १८, ५

अब धुतानः फलगाँ ९, ७५, ३, साम ७०२

min-served [ 41] कों है हुओ सकाम १ है। हुए बचर्र है हैं। wi http weeks to bits, h meinni gfüßt ? Pr 37 भरं क्यानिये । इस १३ क्या कियो विशासका है, वेग, हेश करा. दक्ष मनं चीवनस्थाः व ३१ ३ A and Stable L. S. महं राज्य पद्मी कहा था १ ११ ह त्रवा के व्यक्ते करीया है हैं हैं, है, है, है, है, मर्ग विकास करें रे रेक्ट, क PR 4) REPL S. 00, E A 3 91

menter gebiebt ? 14 to une. § senteners t tot a b. d t v. et t mentidueum ! 49, 29 अराज शीवनो क्लिट ८, १२ ११ अवस्था करिया और १३९ १ F W F allere & show मन्त्रमें से स्तर द हर १८ **अवकामकामक है, ५३ १** अन्तरकाष्ट्र कामाः १ १३४ १

HERBER SERBER C. D. B. M. C. To 45 E.S.

\*\*\*\*\*\*\*\* \* \$2 45

9 4 82, 2, 8 8 8 8 8

श्वमानेत परिकादस ८, १०० ह मन्त्रिम **इक्क्**री। १ दर्ष १८<sub>१</sub> अन्त्रे २ ११६ १८ अन्तिको सक्का ८, वर्ष १ weller reed with it is to star it is you proble 11 4 ka 2 4 4 2 ung b umir? ? # mm. teb forte auf

9 848 A 88 ung b werch ufter mi ge, f mag to Roll City or and 2 % 2 क्या वां प्रस्ताची स्थीन्त है ६१ १ estamo edit 6 14, 8 RING OF PARTY AND PARTY OF PERSONS ASSESSED. भाग भा तमही ब. ८. १

man per 224 4, 74, 15 weble frames ? of the man to tell the me est mydem E, Ec, E and grow some to call the man call are the cities to 1 to seek wat also to the interest on

wi word from 1 1 a me fenne umien f du to

mi à die afreit & de &

mi was seein 2 fol 7 mm ffr मन विकास बकान संस्था है. हह है. ह अन्द्रिको सन्तरम् हे भूत् हे हे हरू १ ८,७,५

at grain till & fee, t

जो क्यान यो नहें दर हैया है। A LI

अरुपोर्विके व्यक्ति है १९ ६ साट ही ni tante is in an itte

of the stand or the stand

क्लो (क्लो व्यक्ति १६, ८० १) वर्ण ८,६ १

stemming 5 tot # \$ W + Je

मंद्री का स्थेत क दर् ११ १६ of moneyers? 38 of man ? 40.4

म्मोर्नेप दुर्वेष था में बड़े देने दे है. बह है पूर्व

again to Respite to 1951 9 महत समारत ८ वट है कर, 190 transport Real E 184, 4 If I had present the

1 34, 12 k, m 1 8, 4, 8 ogel out this o, be ? nites die darg 5' 65 et aim fife. क्ष्मी करको प्रशित है है। है

was about growing, and & and well क्या ह से मानव कहाने हैं ११ है जारे १५ की ale at \$40 F or & any 19 g

( e ( 8 6 10 11 6 140 1 may allfi all mer 9, 87 & art. pfin (tfe

क्या क्या वृत्तिन्या थे, ११८, १, आम. स्वीक् राहि बना कर्त देवर्शन है हैं। हैंगे हैंगे इस्त हमी वर्ग

सम्बद्धि कीए क्ष्यु क रहे हैं। सम्बद्ध है है है

क्का क्वार प्रस्ता है, हैं। क) क्वार **श**हे हैं। हैं

क्य क्या प कारा ८,९३ १५ अरू कि unt fenfebrur 9, 47 by um. fefe क्या प्रथम नेक्यु ६, १४६, १४। जन्म अने

क्या पता क्यांच्या है, देव, परें, साथ, स्ट्रीर्ट हैंस

मितानवंत्रो ८, ११, १९ ममानो अरवेति ९, ७२, ३ मयः सरपसः २, ११, १२ सिकाव गायवि ८, ९२, २५, माम, ११८ र म उच्चवाम्य ४, ३२, २४ त में गम्ब प्रवनावार्स दे, ५३. र परमानो चंडरचा ९, ९७, २० भरा द्वद्वरामा ५,५८,५, तं ना २,८,५,७ मापि होता भिषदा २०, ५३, २ मराबि होता स्वानिषच १, ७०, ८ मणि काने विकटे १०, १५५, १। नि ६, २० भाषीत्रा सवमानः ९, ७८, ५ अतित्रं वां विषस्यत्र १, ४५, ८ भीड स मर्तो ।वैश्व १०, ६३, १३ भक्तप्तुरुपा अमृत् ८, ७३, १६ बस्तो मा सहरू हुडा १, १०५, १८। नि ५, २० भएतस्य दुविकार ६, ४९, ३ भरता जनविमारो ९, २५, ५ भस्दबद्वत साम ९, ८३, है। साम, ८३३ मरीरबीद् बुटली अस्य म, ११ १० भवेत मार्चत ८, ६९, ८, साम ३५२; नथव २० ९२, ५ मधेव् ह्या चृषाम १, १७३, २ भवेत पढ़े महि साम मन्वत ८, ३९, १० अर्थेवस्ता हवामहे ५, १३, १ अर्थम्य नारित्वसी न विष्टिमिः १, ९१, ३, साम १७५७ भर्षा दिवे हहत शब्द १, ५४, ३। नि ६, १८ भर्गीम वे सुमवि ४, ४ ८; से, स १ २, १४, ३ जबांमि वो पर्धायाची १०, १२, ४, अधर्व १८, १, ३१ अर्था सकाव दाकिने दाची १, ५४, २ मनासि बिस्पप्रधाना ७, १८, ५ अर्थमिद्धा उ मधिन २, १०५, २ अर्थिनो वित चेत्रय ८, ७९, ५ भर्व बीरस्य गृहची ७, १८, १६ अमंदी म कुमारकः ८, ६९ १५, अधर्म २०, ९२, १२ भवंगण वरूण मित्रमेषां ४, २, ४ भवमण सुरस्पति १०, १८१, ५; अधव २, २०, ७। बाय ९, २७, के से १, ७, १०, २

वर्षना मो भदितिः ३, ५४, १८

भवेम्य वरण मिन्य वा ५, ८५, ७

वर्षे वा गिरी अस्यच १०, १४८, ३ भवों विश्वां गातुरेति १०, २०, ४

भवविरम्ने भवतो गुन्ति १, ७३ ९ अर्थन्त्रो न धवसी निधमाणा ७, ९०, ७, ९१, ७ भवींत्रय विश्ववारं से दे, देण, रे भवीमध नि वच्छत ८, ३५, ६२ भवजिहि सीमकाम रवाषु २, १०४ ९ अथव २०,८,० अर्थीक् त्रिचको सधुनाइनो १, १५७, ३ साम १७५० अवीद्नम नृंद्वेनायमा ७, ८२,८ अबाबीम मु से मन ३,३७, २ मधव २०, १९ " अवधिनो वसो मन ४, ३२, १४ सर्वांधी मुभगे नव ८, ५७, दें। भषव ३, १७, ८, रे मा 4, 4, 2 भवांच खा प्रस्पुत ८, ६, ४५, ३१, ३० भवांच स्वा मुखे त्ये ३, ४१, ९। समर्थ ३०, १३, ९ अवीय देश्य जन ?, 84, १० अपाँचमध परय नृवाहण २, ३७, ४ भवांचा पो सहवों २, ४७, ८ अवस्थि अद्या भवता र, रु, ६, वा, म ३३, ५१ भर्षी इप श्रवसे सार्वि ९, ९७, २५ अर्यायको न ना गाहि परा ने ४० ८, भागवं २०, ६, ८ अर्थावतो न भा गदायी हाम दे,दे७ ११, अथर्थ २०,२० ४, अर्था का सोम ज गवे ९, दे१, १५, साम १६३७ 49.9 भर्पा सोम शुमचमो ९ ६५, १९१ साम ५०३। ९९४ अईम्बो ये सुनानय ५,५२ ५ अर्हन्यभवि सायकानि रे, ३३ १०, ते आ ८, ५,७ असातृणो यस इन्द्र ३, ३०, १०, नि ६, व असाय्यस्य परशुनीनाश २, ६७, ३० भवत यामसभागद् २, १५,२ भवः परेण पर ज्वा १, १६४ १७, भवर्ष ९, ९, १७ अबः परेण पितर य १,१६४, १८, अधर्व ९, ९, १८ अवाकक्षिण वृपभ यथार ८, १, २, साम १३६१, अधम 90, 64, P भव ऋन्त्र विभणतो गृहाणो २, ४२, ३ अब क्षिप दिवी भइमाम २,३०,५ अब वष्ट द्याचीयमी ८, ६२, ६ अब ते हेको बदण नमोभि १, २४, १४ ते स १,५,३१,३ भव समा भावे केवबेदा। १, १०४, ३ भव थ्या चूहतीरियो १०, १५८ है अब स्वे इत प्रवती ६, ४७, १४

अवसमिव मध्यमाना ४, १८ ५

अब पुताना कलगाँ ९, ७५, ३; साम ७०३

| [ 41 | *]                      |   |                  |
|------|-------------------------|---|------------------|
|      | वर्ग ने इस्त्रे करात् १ | 4 | 24: mml. 8, 16 f |

ng epatition 6 54 2 भई राज्य बहुनि करनु का है। इह स क्ष विशेष करते हैं है कर, क मनं से बिहान् १ ४४, ह medicifien g 88 42 weather explana of my state of the state of 9 4 66 518 8 8 8 weeks addited & Life & one & seathcomp ? for a b. & ? 4, 2? ? nunfelmenn ? 40, 49. the same production मनमाने भी स्त्री ट क्षत्र १८ महत्रकाल्यकारी है पहें ह netaril and § \$88 \$ मध्यमित बरिना रस्य ८,१ क्योल्स इकसीर १ टर्ड रेट) करते. १ ११६ १८

mar-manual

and \$25 marges 5, 615, \$

वर्ष बाद्यद्विती द तक देश

मस्त्रीमही सक्कबा ८, वर्न १ 11 64 . . . . . .

म्पानित प्रचाने वानि हें थे हैं। बा. ब. हे हिंद हैंप, हेंस् was a march to be as any total battle and \* PLEIRE ? men g meerte mires in del' & BEE OU ROLL C SO, OF MICE A S. S. and of Second second & 44 &

\*\* \*\* \* \*\*\* \* \*\*\* बन्धान केन्द्रा है किये हैं के बाह माहिए माह भ हुरही थ, ८, १ media for East C. 50, 56 med \$1 frammer ! cf ?9 mark \$4,204,29 क्त क्या प्रकृतिक छ १८ १ mt man was t. ct. 42 was cel or for white & I Can was talk the कर काल काली है है की व बाल हैंदेन of sections of the वर्ग सम्बद्ध विकार है । इस

वर्ग कियो सम्बद्धा है पहुं, हा है जा, हे दं, छ प्

mit fir effett e su b

वर्ग विकास प्रकार है, देश हर अब जिल्ला क्यांच्या समार है, हिन् श

A. t s

Ammungen fint t. 83 f क्यों क्यों करिया है तह रह कर्म द है है mitte gibe mift al ter f. b m. e. q. b.

return yelle it ? Pr. ?"

क्या है बसे विशेती है है है

क्या केवरो विकास दे देते. हेर्र

mufe è englis à tit, è

ugel au effen u. be ?

क्ष्मचे क्क्नचे पुष्टि ८, ६१, १

transferi fermi ? ११८.4

wante da Armado L. 199. 1

क्या विके निकास १, ६५, ११, सन. ८०५

नगा विशा च नगरा ८, १३ १८, अन् रेटर

wei fenthebaur e. 48 e. um. tat?

mer erme bem e. t. f. te: mm. mit

क्या प्रशंत काला है, हैंहें के अल. शहे हैंहर्ड

क्या क्या क्याकेश है, देश पर, बार, धारे, रेडिंग

भवानि कोच हुन्युक्त १३ र<sub>। स</sub>न्यर्थ, १. र<sup>९, १</sup>

MI FIR DES S 311 & SORT BES BER

te te tien to bette f

क्या बोलि पत्रि कार ६, ६१, ६, वस्ट ४१७ १११

करा बोग्र हुइकास १ ३४, ५ सब्द पार्श क्या ह से बारवा राष्ट्रकार है, देर हैं, करने १८, १६ है

ward on road o \$5 co core 1970

PRE 15 10 10 C 20 P 410 (\$150

क्य कर्ष हेर्सियं है है। इस इस इस्ता कर

म्बूक का बुजुरा है कहा है। सबसे हैं। है है

40 30, 42 k, m 4 8 % F

we down where y pu h & L ! If

जंशे का <del>तरे</del>द्र कट ११, १९ र्मा कारण हरता है। १६ सा सबसे १ वट है

वर्ष दालो जीवपूरे क्यान ४, ८६, ४

वर्ग प्रमान्त केल् १, १०० व न्तं वचन नो तो ८ १६ १३ R. t. be

करमोर्निको असनेदाः ३ १९, १, <del>सन्</del> *स* को इस कार द ११, ११ कर १६६१

meaning the state of the state of

अस्तितित्वको ८, ३१, ११ भागमाधी भावति १, ७२, ३ भागवा मायमा २, ११, १२ जानकाय गायति ८, ६२, १५, साम ११८ अर म उद्ययाच्य ते, रेक, २४ अरं ने गन्त इसनायारने वृत् पृत्र व भारमानी बेटरया ९, ९७, २० था इरेंद्रवामा ५, ५८, ५, व. मा १,८,५,७ अगापि होता नियश १०, ५३, २ मग्रीव होता स्वनिषय १, ७०, ८ भगवि काने विकड़े हैं , हुपंप, हा नि वृ, हैं 0 मराबीहारु सचमानः ९, ७४, ५ अरिव को दिवस्युध १, ४६, ८ भीका स मधीं ।वेब १०, ६३, १३ भवनसुरमा भमूत् ८, ७३, १६ बक्तों मा सहस् मुका १, १०५, १८। नि ५, २१ मल्यस्य बुद्धिया व, देश, वे भरता जनविमारी ६, १५, ५ महत्वपुरत राम १, ८३, है। साम ८०० मोरबीद् मृष्णो अस्य २, ११ ८० भवंत प्राचेत ८, ६९, ८, साम देहरा अथय २० ९२, ५ मर्बर् ह्या कृपाम १, १७३, २ भवंत पुके महि साम मन्वत ८, २९, १० भवेतस्या हवामहे ५, १३, १ विकित नारीरवसी न विदिन्तिः १, ९१, ३, साम १७५७ मधी दिवे एकते शुक्त ?, ५४, दे। नि दे, १८ भवीमि वे सुमवि ४, ८, ८, वं स १, ३, १४, ३ नवांति वो वर्धावाची १०, १०, धः, अधर्व १८, १, ३१ वर्ष सकाय पाकिने शकी १, ५४, १ भगाति चिल्पमयाना ७, १८, ५ प्रयंभिहा उ अधिन १, १०५, २ प्रियंनी वित चेत्र्यं ८, ७२, ५ भर्ष बीरस्य पृत्यां छ, १८, १६ अमही म जमारकः ८, देव १५, अधव २०, ९२, १२ भवमण बहुण मित्रमेषां ४, २, ४ जवमल ब्रह्स्पति २०, १४१, प्राध्य ३, २०, प्रा अपना जो भदितिः ३, ५४, १८ भवेम्य बद्ध्य मिन्न्य या ५, ८५, ७

वर्षे वा गिरो धम्यच १०, १४८, ३

वर्षे विश्वां गातुरेषि १०, २०, ४

भवीत्रिया बच्छो गुनि १, ७३, ९ भवन्दो न भवसो निधमाना ७, ९०, ७, ९६, ७ भवांप्रप विश्ववारं से व. ३७ १ नवींमध मि बद्या ८. ३५. ११ भवाँछिद्वि सोमकाम स्वाहु १, ६०४ ९ अथव २०,८,२ अर्थाष्ट्र विकलो मधुबाइना २, १५७, ३ माम १७५० अर्थाहुनम देखेनापमा ७, ८२, ८ भयांपीत मु थे मन १, ३७, २, नगर २०, १९ २ भवापीनी वही मन छ, ३२, १४ भवांची सुभगे नव ८, ५७, ६, भथव ३, १७, ८ है जा भवाय खा प्रहार्य ८, ६, ४५, ३१, ३० भवाँच था मुझे १४ ३, ४१, ९। मधर्व २०, १३, ९ अर्थाप देग्य जन १, ४५, १० भगांचमध बदय नुवाहण २, ३७, ५ अवांचा वां समयो 7, 89, ८ अर्बाच्यो भवा भवता २. २९. ५। वा य ३२.५१ अभी इय ध्रमसे सार्ति ९, ९७, १५ अर्वावती न भा गहि परा ने ४० ८, भारत २०, दे, ८ अवावतो न आ गद्धभी शक्ष ३,३७ ११; भभर्य २०,१०,४, 43. 3 भवां जा सोम ज गवे ९, देश, १५, साम १३३७ अर्था सीम धुमचमी ९ ६५, १९, साम ५०३, ९९४ अहँग्वी ये मुदानव ५, ५२, ५ अहन्दिभपि सायकानि २, ३३ १० ते आ ८, ५, ७ अछात्वणी यछ इन्द्र दे, दे०, १० नि ६, व अलादयस्य परश्ननास ९, ६७, ३० नवश धामस्रभायव २, १५,२ भवा परेण पर पूपा १, १६४ १७, अधर्व ९, ९, १७ अव परेण पितर य १,१६४, १८, भघर्व ९, ९, १८ अवकक्षिण यूपभ यथार ८, १, २, साम १३६१, अयव 20, 64, 2 भव ऋम्द वृक्षिणणे गृहाणां २, ४२, ३ अब क्षिप दिवी अध्माम २, ३०, ५ अब चष्ट ऋचीयमी ८, ६२, ६ अव से हेळी वरुण नमोमि १, २४, १४, वे स १, ५, ११,३ भव ध्ममा भरते केत्रवेदाः १, १०४, ३ भव ध्या बुहसीरियो १०, १३४ ३ अव स्वे इस् प्रवती ६, ४७, १४ अवद्यमिष मन्यमाना ४, १८, ५ अय गुतानः करकाँ ९, ७५, ३; साम ७०२

[ 41 ]

man record वर्ष हेरेषु ब्यून्सेः १, ४४ ह ne uteipfeit & we tu an abantem ( 15, 5 मार्थ नाम्य वस्त्री क्या का है। ६२ छ

लय विकास करते हैं है*वट स* क्यें नी निहान् १ ७० ड menterplaten 4 na 68 व्यवस्था कर्मका ८, वर्ष हे स. व. १५, ११। है हे 4 4 12 21 8 8 8 8 5

merge dappoint & fd & mer & makereit t for n. b. e ? 4, tt ? manftelung | Ff. fe भारताने करिया और १३१ १ मपाने से की द है द

nentmetent F 41 6 sentemit eines 5 588 4

मरवर्तन बॉल्ड दल ८, १०० ह क्ष्मित्र इक्कीत है. दर्व हैंदर करते हैं मक्तिम्हां बक्क्क ८ वर्ष १ नवसिंद तकारी पानि छ । है। यह था है हैंक हैंक वेसी \$\$ 41 \$ # 2 45 45 \$ on & anele ? ) I am Ich foft und. W. P. R. P. E. wall is meanly tribut it. Sec. 5

wag on Artis c. ta. o. mai ? ness et genet eelect ? C? mellen beif f' 16' 6 ung er nitrigit faf b & A. भाव भा कुनते छ, ८,

made frei 244 C. Pt. EC with framer to, ct it med to, ttl to ur fei ugfem 2, tc, ? me bein name & ca ag um eas and the column is I is an expensed as the ne and marks & \$ \$ \$ to man \$50 or assemble of 4 is and server from \$ \$4. मच विकास संस्थान है, ९४ (व

an Unit about name of \$16.5.

वर्ष के साम प्रतिकास के प्रति के

and Drait waters \$ 45. 8 \$ at. 8 4. 4 4

regral and affect to, Co. To. T

म्बूब का कर्जा है हैं। दा कर हैं।। म्ब्रुको क्लाको श्रीक ८, ६१ १ make as Republi & 199, 9 PRE LEWIS C. P. L. M. P. ST. LANS. ज्यातिक विकास । स्टिट प "The second and \$, 11 \$

क्यों हैनों क्योंस १०, ८० १। कर्र ८ ७ १ असेवेव हुनेर का वि सहे १३१ ६ है. क. १ ५ ह छ

करी हक्की करताहुर हु १५ वर्ग्य है, री. री

our drawn and war as the drawn the first the

क्या विको विवासका १ . ई.भू. ३२, साल. *द*ार

क्या क्रिकाण क्याचाट १३ १८ अल्प १८४

भवा विज्ञानिकता १ ५३ १, तार १४१७

क्या परसर देवकु ६, १ १ १३; अस. अस 

व्यवस्थि वीच प्रमुख, १३ १, व्यवसे १ १९ १

क्षम क्या प्रकारिक है, देश, परें। साथ प्रार्थ है स्थि

or out tall to the me the me

14. 18 6 40 18 4 1H 5 क्या कीमी पाने कार दे, हैं। दे कार अपने हैं।

ore on fair ? he, ?! and ib &?

90, 00, 92 km 1 7 4 F

क्या क्षेत्र प्रकारत १, ३०, १, सन्द एवं क्या ह से बायश रामुख्य है, ११, ६ करो, १८ फे

व्यक्तिको तुक्तिमें १ १५, १५

न्या वे बन्ने विकेशोर्वे १ ६ १

क्याम श्रीको विच ८, ९१ ११

क्यानि वे बमर्राष्ट्र है है। है wer was gibres o. 21% & are #ff fri

PC 9 22

અંતિ અહનુત્રે ક્રવ્ય ૮,૧૧૧ of more rear to, 15, or and, 1 H. of group left 2, too, it meaningly to be a comp

ज्यं क्यान को को ८ १५.११ At. 9, 10 eredikini meta i tt. t. me et

t ter and c. 27 th one (fft भा राज्ये व बोज्यूने क्यांन थ, ८६ व

महोद्य क्यूबेविक १०, ८५, ५०; कार्य, १४, १, <sup>१५३</sup> ममान को निवदनं १०, ९७, ११, छ। स १२, ७९। ३११,छ। 4, 4 8, 4, 4, 4 वेन गोवी १६वे ८, २०३, ७; भाग, २५८४ वे म गुष्टक्रमध्यमा १, ११७, ५ र्षेत्राचा भारताने २, २०, १६ माम. २७६ १९५४। 14.3.90 । विभिन्न रममी ८, ७४, २५ Micit affeiter 4, 44, 4 મ્યા દ્વેષ્ટ્રવાસ: બ, પર, પ मकारियायीय वस्तिम १०, ७३, १० भवा भ या बाजिना में, मूळ, छ अवायांचा मामको १०, १६०, प्रा समाने, २०, १६, प्र ने भा. २, ५, ८, ३६ मेणार्थि प्रथमा भाषा १, ८६, ३६ समर्थे. २०, २१५, १ भवारती सोमानती १०,९ २/३। था प. १०, ८१। ते. रा. 4, 4, 4, 4 भवाषनीर्धापनीर्धाम ७, ४३, ७, ८०, ६, भवर्ष ३, १५,७) नाम देश, धन् ते आ के, ८, ५, ५ ववावनीर्गामनीर्निक्ववारा ३, १२३, १२ भवायतीगोसनीविष्यद्वाचित्री है, घट, ह मकाराज र्वायने भीश ३०, छा, 'र बर्माण भ व उवहाय ३०, १३८, १४ बबाना न बासूर छ, छस, छ भिवत और भाषिता है, ५८, ८ What then no 2, 24, 27, in me 4, 13, 10, 3 भीषमा भूषतिता १, ५, ० भविता मात्रमार्थ १, ५५, ३ भविना मपुरुष्तमा १, ५८, ५ भविता मध्यशिक्षा है, के ह मित्रमा यह प्रारंभित ११, ७३, १० कृषिना बामहानमा ८, करे, प भित्रा वर्तिसामा १, १४, १६ मासः १ १६त मविना माप्तिनीनाह 'व, ७८, ३ विका भाषुना सुर्व के, ५८, ७ भविताबर सम्बन् ५, ४५, ३६ वि दे, ४०

भवी क्वी शुक्त इत ८, ४, ०, वात २०७ भवन विज्ञाननी छ, पर, का नाम, रेजरह મમા ન ઋરો મુમલા જ, ૧૭, ૧૮ અથા બ જંતુરત્રતિથા કે, રેંગ, રે जधा म चम्रको प्रवा २, वृष्ठ, व બધો ધોઘરા સુર્વ ૧, ૨,૧, છું નિ, ૧, ૦ भन्पस्य सामा स्थार्य छ, प्रश्न, र्० सम्बद्धा पात अतया १, ३६, ३० भवानद तीती त्रवात ५ ४५ ५५१ था च इप्ते ००। वृ मा 4, 4, 4, 6, 6, 9, 8, 7 मनावर्गामं राज्यासं ८, १३०, छ नाम १२५६। भन्दे, 20, 92, 19 भवादही भाग प्रवा के १५ त भाषा समा विको १, १६७, ८ भक्षी मुत्रामी भरिता २०, ७१, ८। मे भा ३, १३, ५; तांक्य मा २५, ७२, ५ सर्वी स्थवतंत्र क्षांवतः १, १५, ८, या यः ५४, ६५ सराम सच वरत भ्यामम् ३०, ५, १३ अपूर्ण त जिल्ला १०, १७, १ भारत स्वीवे ८, १३, १८ प्रविद्यान भाष्यमानि ७, ८, ५ भववाना सपलका १०, १७ने, प्रामणे, ४, ४९, ६ आग्यान व्यवस्ती १०, रूपक, प् पतार्थं हाजवयमा मनीचा 🤊, ५४, ८ भरावानि निमासनं १०, ५०, ६ अक्षित जानम सात्रा १, ३३, ३: ति आ. १, ४, ३, ३ भवात क्ष्रवीं अभि 🐧 १५६, १०। वाव, ९५० अस्ति स्था बचा १, ३१, ३। मान ७५० अवि महा १८व थ, ५३, म बाम अन्द नगर्वि यो क्विया नेपता र, रदर, छ भवानि गाना निवा गवित्रे पु, १६९, ३० भगति बद्रामा दिन ७, ८३, तर्द सत्रम्या रामधारा ४, ८५, ५७ भगभग सपवस्यों दि छ, १५, १ ખાલામાં માલિકા મું, ૭૦, જ નિ પા ક जार्राद्व पुत्रा मंद्रिः ७, ७,५

जनाम मेंचा भू (ऋष २, १३५, ५

क्ताव्यात्रा वि द्या १, ६०, १०, नि १, १३

भवामि दि अवस्वयः ३, ५९, ९

अमानम्भा असुर ३०, ३३७, त

भिवित्रविष्ट् गारवातात्त्व, अ. १

भविता में विभारतार् ८, ७३, १०

मधिना रहेन स्पार ८, वर्ने, हे०

भवितास्थर्ने स्थ ५, १५७ देव

मित्रा हरिकारिक प्र, १३८, क

**प्यक्तं** वक्तक्रदे ६ ११६ हे

<del>umple (mu)</del> e s, ?!, ?

अमेल यो बक्क दे, इस है

wheth good 4, 15, 1

<del>ाकिन्</del>रीचे निर्मा र रा १

wheel & while to, tet, ?

melt ferti eme f I't ?

व्यक्ते व स्तरिक्द ८, ६८,६

mind wondering is, \$11, \$5

क्लीको व्यक्तिकात् के स्थ १४

**麻韦秋** 

ache drafter a fa fi fe se ? It ha

whater met fo, ch fi art, to, tft,

aftere And L St. o

शक्तभूषा तथा संघया १ - १६८, १

weet to, the es & m. ? & ? **व्य हाक्सी रिला एक्सी थ, ८५ ५** भग हुने बन तेमा १०, ५१, ९ मर नो प्रवेशन सिमोदि १०, १०५, ४ मान्यको कृते ८, ४५, ७ थरूत वा विजय पुरुषक है, १७६, ३ and sides; £, 45 & werendrung to to to un if this. at .... मन नन्त्रीओ सक्तरीत् ॥ १० १ मन वर्ग क्षत्रकत है।, १६४ ४ म्म कर्मा हरको ८ वर्ग, १ मन्त्री हुन अध्यक्ति है दे हैंदे मरबंदर तुक्तां 🎮 वहीर है है है करावंद देश करारे जुन्में का है, ११६, १ medition 4, ch. t मर्थान् मेन्सरम् १ १४९ ६

ne ton garanter C & ff (ff mer 16).

Market Street

me tit eimfebar w fa, ? तर किंद्रे परनी संक्षेत्र थ, ८०, व erteret mit t. tat. tt ween and to the work to t took on 4 . . मन कुल परस्को १, १३ ११ ways to to far, if one loth and i the कर स्त्रीय विका बोर्टी ५, ३ ९

भग रत ब्रान्समें राजे हैं हर्ष है अपने देश, करा, है

at mitt femal 8, 42, 8 भग महाका दिन का प्रका है, होट, ह भर केरा इसमिती १ १६४.५ भव वर्त्तम् च इक्ष ६.९, ०

we we galanted 2 . The P. and 2 and 2 श्रद का जा देखी पा छ, प भारती दाले झील्टन है, ११६, १६

वर्षमध्यो व्याव ८ ८० १

व्यक्तिका केवल ४, १६, ११ mbendguft: 2, 242, 22 urbun unt a life ma fatel & E.F.R. क्योच्या क्यो वक्या है, ११४, ११ क्योक्स विकास है, दिन द क्षेत्रक करने जीवनात ८ १६ ५ क्येक्स प्राप्त १, ६८, ५ बचे दान्त स राज्य है। हैं। स सर्व हैं। हैं। undem et mifer f, fo 22

करोची स्पर्माच्या द्वारक स, १४, ४ क्लो इक्लो प्रते कर १, ८६, १५ क्यो पर्दाप्त पत्नी १, ११, १ ment uft un fiet f. 4 % mm. files and at 18 Rei o, a, & and (11) कार्ने कोतीत करते हैं, है है, हैंद महीन्त्रीक स्थितारी व, ६०.१

wanted up t took well to the fit fall mercal fred & ASIN may 54 5 48 at a Pro Pay & was E. P. P. manuferingen v. FE to Pt. 7 - 27 क्तार वे बाकानो है, ५, क, या प हैंद क्या है. meers & graft to ? ? ??!. ? and Ruftenen at Cloudy & at CETA

का कार्य करी द है। या बार्ट १ दूर द

**441 444 19444 644 %** \$4, \$ बच्च हु के ब्लाब्टम् १८, ५० ५

करा के तथ प्रक्रिया है करे के तकर हैरहेड क्य के कर्मा सं ८,८० वें क्याचंत्र केल्से १, १९, ३

2. 3 Et. 3 A 51

बसाहमप्ते मधबस्य दोनिसम्ब १, १४०, १० नमाध्यप्रे मघवासु धासा ६,८,६, तै सं १,५,११,२ असाकाम पितर ४, ४२, ८ असारमञ्ज पितरो मनुष्या ४, १, १६ मसाबमध वामय ८, ५, १८ बबाबमधान्तम् ८, ३३, १५ बसाबमायुर्वर्थम ३, ६२, १५ बसाइमिल्सु अणुदि ४, २२, १० बमाद्यीम्बः समृतेषु १०, १०३, ११; साम '१८५९; भवर्ष १९, १६, ११, मा य १७, अ६, से, स 8, 8, 8, 3 भसाकमित्र तुष्टर ५, ५५, ७ नकाकमिन्त्र नृतु ते ६, ४५, ६० बसाबीमध्यावस्मा मरे ७, ८२, ९ भसाकमिन्त्रीहि नी ५, ३५, ८ भमारमुचम फ्रांच ४, ३१, १५ धसादम्बां स्य १०, २६, ९ बसाइ मियावस्मावतम् २, ३१, १ बबादेभिः सत्वभिः २, ३०, १० बसादह विवासीयमाण १, १७१, ध भसों जवतु से सव ४ ३१, १० भरमाँ भविद्धि विश्वहेन्द्र ४, ३१, १० मस्मी द्वा चुणीच्य ४, ३१, ११ बसामसमर्थ प्रमान ९, ८५, २ भमान्सु वय चोव्य १, ९ ६। मधव २०, ७१, १२ असिष इन्त्र प्रसुवी १०, ३८, १ भरिमन्यदे परमे ,२, ३५, १८ मरिमम्बजे मवास्था ५, ७५, ८ मिस्तिमसमुत्रे अप्युचर १०, ९८, ६ भरिमसस्वेश्वब्छकपूत १०, १३२, ५ भरमे था बहुत रचि ८, ५, १५ भस्म इत सवा सुते ८, ९७, ८ भस्ते बन्नापुरस्तवी छ, छ९, छ, ते स ३, ३, ११, १ धामे इन्त्रावरूमा विश्ववार ७, ८४, ४ मस्ने बन्नो बरमो ७, ८२, १०, ८३, १० -भरते क प स्वामा १, १८८, १ धर्मे विकित्रावदणा ३, ६२, ३ भरवे वा व इन्इ सन्तु १०, २२, १३ बल बेहि पुमर्वी १०, ९८, ३ माने पढ़ि मुनयसी ९, ३२, ६ बामे पेदि भनो बुदम् १, ९, ८। अथन २०, ७१, १४

भरमे प्र पश्चि सधवन् रे, रे६, १०, नि ६, ७ थसो रविं न सार्थे १, १८१, ११ भरमे रायो विवेदिये ४, ८, ७ बस्मे बता मेहना ८, ६३, १२, वा च ३३, ५० भरमे घरत परि पत १,७२, २ भस्मे वर्षिष्ठा कृषुदि ४, २२, ९ धरमे वसनि धारय ९, ६३, ३० सरमे पीरो महत ७, ५६, २४ अस्मे धेप्रेमिर्मानुभिः ७, ७७, ५ थरमे सा घो माण्यी शक्ति ?, १८४, ४ धस्मे सोम धियमधि १, ४३, ७ भरमे तिस्रो बध्यध्याय २, ३५, ५ सस्मै वे प्रविद्वर्यं दे ८, ४१, २ अस्मै बहुनामबसाय २, ३५, १२ धस्मै भीमाय नमसा १, ५७, ३, भथव २०, १५, ३ थस्मे धय यद्वादान ६, २३, ५ अस्य इक्ष्या विचेतसो ५, १७, ४ शस्य मा पीर ईवरो 8, १५, ५ भरय से सक्ये वय ९, ६१, २९; साम ७७९ जस्य ते सक्ये वयमियक्षवः ९ ६६. १४ भस्य त्रिवः ऋतुना १०, ८, ७ अस्य खेपा धजरा अस्य १, १४३, ३ भस्य वेवस्य मीज्हुपः ७, ४०, ५ धस्य देवस्य संसदि ७, ४, ३ भस्य विव ध्रमव १०, ११६ २ नस्य विवतमश्चिना ८, ५, १४ अस्य विय यस्य जउज्ञान ६, ४०, २ अस्य पीखा मदानां देवो ८, ९२ ६ अस्य पीरवा मवानामिन्द्रो ९, २३, ७ भस्य पीरवा शतकतो १, ४, ८, अथवं २०, ५८, ८ अस्य प्र जातचेतुलो १०, १८८, २ अस्य प्रजावसी गृह ८, ३१, ४ अस्य प्रातामन् पुत १, ५४, १; साम ७५५: वा य ३, १६; ते स १, ५, ५, १ भरव बेपा हेमना ९, ९७, १; साम ५२६; १३९९ अस्य नवे पुरु वर्षांसि ६, ४४, १४ भस्य मदे स्वयं दा प्रावाय २, १२१, ४ भस्य मदानी मध्नो २, १९, २ भस्य मे बावाग्रुधियी २, ३२, १ भरव चामामा चुरुतो १०, ३, ४ अस्य रच्या ग्रह्मेच पुषिः २, ४,४

मधानि वे सहरामार ५, १६, ५ wurft bei ubmatri a. 22 & urm. 113

पार्नेर क्लाक

क्यारि क्षेत्र रूप्त वे १ ८४, १; क्षात्र, १४०, १००८, 24 6 2 72 9

अक्रमी क्षेत्र। प्रश्<u>व</u>त १०, १०६, १

महिल्ली प्रशासी है हैंगे, हैंप

₹0 **%**₹. ₹ wards growng (a, 47 &

क्यानि मची समाम १०, पर् क् वि. १ 8

recen talked to \$2 \$1 total Best \$ \$9 ---numbried unred L. fd, for mer Lete

<del>uquluq</del>ei eur 9, u, ti um. 2146 weather & first 5.2.8 and ter med.

1 30 1

wertenand a set, to ear a log & a 1261

क्कपी राज्य पूर्ण ८, पर ९, सामा १९४४, पर्का \* 112.1 egeneter freihelte f. 212, 23 मकाम्पनिर्दात सुबंधी हैंड, इन्द्र, हेंगे वह वह हैंगे हेंगू afe to min a for a who ain) we get & 28 th am. (44) (444

war furmitmit, tou ff

Belt umere ta to ft. 6 te

कम्मु कीरद् प्रमे १, १३९। १। सक्द ४५१

ufer ft unter uber of, f

with 24 and time to the bearticulument ? 49, 5

क्षेत्रा ए रवशे हैंब. हेब्द इ क्यों पथा क्वेंब्द् ८ ९१, इ क्ली क्लीक्लीट वृह्द व

married and said \$ 100 8 manufact start a 12, the and a, 22 4 क्ट्र को पूरवी है देंदे प wen gietelt ? Lic ?

tur tur मनी के पेर केन्द्रे १,८१ का बाद १ के बदर्व

मक्रि मारे सक्दारिका १, १६६, ६, व्ह. व. १९, १॥।

क्यानि कोची क्षत्रेति है, दरे हैं बाज रहें । हरेही mentigebrung f. 65 it une bab fanc

मानामं हा लामिना १० १३३ ७ बस्तार्थ ह नुस्तरह ८, १६, १५ wared arpliques to tol, &

मनाने वरियो करतः र १८, ११ क्लानं बाबो क्यार १ १३ १३: श ११ र्म उर्ड का कुल के के लेखा

warm an explic of the St. St. Sec. 449. Part war is t. gutterferen trees are \$ \$2.3 topological parts क्का हमार्थ का ५,३९,५ wer or water ? I be and to Phis

man an men & ft. to unt to. Pu !? war er mura t. ft. ft. auch te. Ph. ? went are west to \$2. \$1 wash to \$4. \$ THE PART OF THE PARTY OF THE PARTY IS NOT THE PARTY IN Pe 4. 11

wenter un t to tet und te bei fie PL 4 P management to a mage the mur ar adeler 2, 48 %, mut, to, 24 % men ar wid 2, 44 il. med 4 Pu. F

क्ष्मा क्ष्मान वर्गतन ५, ४५, ३ were balt ut f. ? to b m. L. f. f4.# मका शक्क अक्रिय ८, १६ १ भक्ता स ह अपूर्ण ८, ४१, १

क्ष्मा क्राहिल । केंद्र है है। ह सम्बद्ध है के प्रमुख्य के कि मू tions therein brown ummi fielbeftel ? fu, ?? word with mich we. ? मक्क जीवासी है है, व वाकार्य तथा करीयो है है है है है

क्ष्माने क्ष्म पूर्व वर ८ ५ वर नकार्व देश राज्यात १ देश, ११ क्याचं समुख रक्षे ३, ३१, रि waters and 4. F &

अमेर प्रकार है। हर है। अर्था रेश दी है

wared threat aft q, m, q, max. 1119

mairi alea ( 278, 29

अस्त्रक विचा बच्चा ४ ५१ है

व्यवर्ग कामिनाय ८५ ११

बबादनमें सववासु दीविदाच १,,१८०, १० बनाब्मग्रे मधवत्सु धासा ६, ८, ६, ते स. १, ५, ११, २ भसासमत्र पितर ४, ४२, ८ वसाबमत्र पितरो मनुष्या ४, १, १३ बसाउमध बामय ८, ५, १८ बसाबमवास्वस ८, ३३, १५ बसाजमाञ्चर्यय ३,६२,१५ बसाबमित्सु अनुदि ४, २२, १० बमाडिमन्त्रः समृतेषु १०, १०३, ११; साम १८५९: अवर्ष १९, ११, ११, या च १७, ८३, ते स 8, 4, 8, 3 मसामामंत्र तुहर ५, ३५, ७ असासमिग्य मृत ते ६, ४५, ३० बसाइमिन्द्रावस्मा सरे ७, ८२, ९ भसादमिम्ब्रहि नी ५, ३५, ८ भमाबसुचम छपि ४, ३१, १५ धसाबम्बां रच १०, २६, ९ बसाइ मित्रावस्थावतम् २, ३१, १ बसाकेभि सत्विमः २, ३०, १० मसार्ह विषयाशीयमाण १, १७१, ४ मसाँ भवतु ते शत ४ ३१, १० भरमाँ भविष्ठि विखडेन्य ४, ३१, १० बस्मी इहा युणीच्य ध, ३१, ११ भसामसमर्थ पवमान ९, ८५, २ धमानसु वन चोदय १, ९ ६; नधर्व २०, ७१, १२ भिसास इन्ज एरसुवी १०, ३८, १ भरिमन्यवे परमे ,२, ३५, १८ बरिमम्बज्ञे अवास्या ५, ७५, ८ मिमससमुद्रे मध्युसर १०, ९८, ६ मस्मिम्स्बेश्वकपुत १०, १३२, ५ भस्मे आ बहत राय ८, ५ १५ भस्मे इद सवा सुते ८, ९७,८ भस्मे इन्याबुहस्सवी ४, ४९, ४, वे स ६, ३, ११, १ भस्मे इम्बावरूमा विश्ववार ७, ८४, ४ भस्ते रुको बहुजो ७, ८२, १०, ८३, १० -भस्मे क पु चूपणा १, १८८, २ भहने विकित्रावरूणा ३,६२,३ भरमे वा व चन्न सन्त १०, २२, १३ मस्मे चेहि पुमर्ता १०, ९८, ३ मध्ये पेहि शुमचत्री ९, ३२, ६ मामे पेदि भवी पूदस् १ २, ८: अथम २०, ७१, १४

धरमे प्र यथि मधवन् १, १६, १०, नि ६, ७ भरमे रवि न खर्प १, १४१, ११ भरमे रायो दिनेदिये ४, ८, ७ बहमे ध्दा मेहना ८, ६३, १२, वा य ३३, ५० थरमे वास परि पत १, ७२, २ भरमे चर्षिया फ्रमुक्टि ८, २२, ९ धरमे वसनि भारय ९, ५३, ३० अस्मे पीरो महतः ७, ५६, २४ महमे धेधेमिभामुभिः ७, ७७, ५ मस्मे सा पो माध्वी शविः १, १८४, ४ भस्मे सोम धियमधि १, ८३, ७ श्रदमे विस्तो घडवध्याय २, ३५, ५ धरमें वे प्रविद्यंते ८ ४३, २ अस्मै बहुनामबसाय २, ३५, १२ अस्तै जीमाय नमसा १, ५७, ३: भथव २०, १५, ३ धस्मे वय यदावान ६, २३, ५ अस्य ध्ववा विधेवसी ५, १७, ४ शस्य पा पीर ईवतो ४, १५, ५ अस्य थे सक्ये थय ९, ६१, २९। साम ७७९ भस्य ते सक्ये वयमियश्रमः ९ वृष्, १४ भस्य विषा कतुना १०, ८, ७ अस्य खेपा भवता अस्य १, १४३, ३ अस्य वेषस्य मीज्ह्रपः ७, ४०, ५ भस्य वेवस्य संसदि ७, ४, ३ अस्य विव भ्रमत १०, ११६ २ अस्य पियतमिश्रेना ८, ५, १४ अस्य विष यस्य जज्ज्ञान ६, ४०, २ भस्य पीखा मदानो वेवो ८, ९२ ६ थस्य पीरवा मदानामिन्द्री ९, २३, ७ अस्य पीरवा शतकतो १, ४, ८, अधवं २०, ६८, ८ अस्य म जात्तवेषसो १०, १८८, ३ अस्य प्रजावती गृहे ८, ३१, ४ नस्य प्रानामनु शुव ९, ५४, १, साम ७५५, वा य ३, १६। ते स १ ५, ५, १ अस्य बेपा हेमना ९, ९७, १; साम ५२६; १३९९ भस्य मदे प्रस वर्षांसि ६, ४४, १४ भस्य मदे स्वयं दा प्राताय १, १२१, ध भस्य मदावी सध्बी २, १९, २ अस्य मे धावाग्रीयवी २, ३२, १ भस्य यामामी नृहवी १०, ३, ८ सस्य रण्या सुरस्पेत पुष्टिः २, ४, ४

| htyd-metrid                                                                        | [46]                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| कार वाकार प्रकार है, हैं। है कार है है, है, है | है। ज्यां व्यक्ति हैं हैं हैं हैं हैं है |
| मर्द राम राज्ये अब्र ४ हर १                                                        | न्यस्तित्रो क्लाको सदि ह हर् है                                              |

भद्दमेत गम्ययमदस्य १०, ४८, ४ महमेवाम्बायसवी १०, ४८, ६ बहमेद बात इस १०, १२५,८। अथर्प ४, ३०,८ बहमेब स्वविमद १०, ११५, ५, अधर्ष, ८, ३०, ३ बह पितेब बेतर्स् १०, ४९, ४ वहं पुरो महसानी ४, २६, ३ ना मनेन मन्मना ८, ६, ११, साम १५०१, अधर्म २०, ११५, २ बह सुब बसुब १०, ८८, १ बर् भूमिमद्दामार्याय छ, २६, २ मह मनुरमव सूर्यमाह ४, २६, १ भरम कृष्णमदरश्चंग द, ९, १, नि २, २१ माका वदपदी १०, २२, १४ म्हानि गुन्ना पर्वाच १, ८८, ४ रा परिन्त्र सुदिना ७, ३०,३ मास्यमे हविरास्ये १०, ९१, १५, वा य २०, ७९। वे मा १, ८, २, १ विवेत चिव्वेता ८, ६२, ३ पितिव भोगे। पर्वेति ६, ७५, १४; वा म २९, ५१; वे स ८, ६,६,५, मि ९,१५ बहेळवा मनसा श्रृष्टि २, २३, ३ बहेंबमाब उप बाहि ६, ८१, १, है मा २, ४, १, १२ धरेम यज्ञ पयामुराजा ७, ७३, ३ भरेषांवारं क्रमपद्यव् १, ३२, १८ आको वसोजीरिया २, ५१, ३ मा क्खरा। अनुषत २, ६५, १४ भा कहतेषु भावति पविचे ९, १७, ४ भा क्यारोषु पावति इयेन ९, ६७, १४ भाडी स्वंत्य रोचनात् १, १८, ९ था रुप्येन रजसा वर्तमानः १, ३५, २, वा य ३३, ४३। रे8, रेश के स ३, ४, ११, २ माहेनियासी महिमः ४, ४५, ६

बाहेतिपासी बहुति । १, ४५, ६ भा क्रम्य बळमोजो ६, ४७, ६०, अथय ६, १२६, २, बा य २९, ५६, ते स ४, ६, ७, ७ बाहित्यस्वपरा ३, ५५, ५ बा छोरो महि पृच ६, १७, १२ बाह्यवायानो बहुत्वि ८, ७, ३५ बाह्यवायानो बहुत्वि ८, १, ६५ बाह्यवायानो सहित्य ८, १२६, ६, ति ५, १५ बाह्यवायानो सहित्य ८, १२६, ६, सम ४०१ बाह्यवे बहुत्वि केर्नु १, ५१, ७ बाह्यवृक्ष्मित्व ४, ३५, २

मागरम युत्रहरतम ८, ७८, ८, साम ८९ था गावी समान्युत ६, २८, १, समर्व ४, २१, १; हे मा २,८,८,११ मा गोमता नासत्वा रघेन ७, ७२, १ भा रना भारत इहायसे १,२२,१० थारिन न स्वयुक्तिमि १०, २१, १, साम ४२० भारिनरगामि भारतो ६, १६, १९ भारने गिरो दिव सा ७, ३९, ५ भारने पादि महासजा ८, १०३, १८ वसे वह बरुणं १०, ७०, ११ भारने वह इविरद्याय ७, ११, ५ भारते स्पूर रापि सर १०, १५६, ३, साम १५२९ भारमधाप उश्वतीर्यक्ति १०, ३०, १५ मा प्रावसिरहरूयेभिः ५, ४८, ३ मा च स्वाची सामा १, ३०, १४; साम १०८५; अधर्ष २०, १२२, २ का भा रामचादि भवत् १, ३०, ८; साम ७८५; अधव २०, २६, २ भा या वा गब्दानुचरा १०, १०, १०, भयवं १८,१,११, A 8. 20 भा था ये अग्मिमिन्भेत ८, ४५, १, खाम १३३, १३६८; षा य ७, ३२; ते मा २, ८, ५, ७; नि ६,१४ भा धा योपेव स्तरी १, ८८, ५ भा च त्यामेवा पृपणा १, ४१, ४ आ चन स्वा चिकित्सामी ८, ९१, १ भा च वो पहिः सववा ७, ५९, ६ भा चर्चणिया वृपभो १, १७७, १, ते जा २, ४, ३, ११ भा च बदासि वाँ इत १, ७४, ६ भा चह भारतं पायो ७, ३४, १०, नि ६, ७ मा चिकितान सुकत् ५, ६६, १ भाष्या जानु वृक्षिणवो १०, १५, ६, भपवे १८, १, ५२, वा च १९ ६२ मान्छद्विमानेगुंपित १०, ८५, ८, अधर्व १४, १, ५ मा जिल्लानित साम्बेपों ६, ७५, १३, वा य २९,५०; ते स 8, ६, ६, ५, नि ९, २० मा जम खेपसद्या १०, ६०, १

आ जनाय हुद्दुणे ६, २२,८; अधर्व २०, ३६,८

भा जागुविभिम सवा ९, ९७, ३७, साम १३५७

आश्रासः पूपण रथे व, ५५, व

भातितां सापविं विष ८, ५३. व

भा जात जातवेदसि ६, १६, ४२, वे स ३, ५, ११, ४

मा जामिराके अध्यक्ष ९, १०१, १८, साम १३८७

mer umer ubmur t. tip t. und q. q. t. A. E. 15 कार पास र व्यक्ति ५, १८, ६ च्या केला प्रति १,८१ ह

क्स रूप्ये और द है। १ बस से प्रस्ता है, ६८ ८

क्क बनारि धारते दू. पर्. है। साम. १७२६ क्या को संबोधको है, १०१ ५ क्स कानुस्तराक्त है, दें ह

नम हम्मको राज्यसम् १ ३ १

मन क्यों गया का है १०१, १, १ का १ ८, १, १ क्या जिले विकासका है, ५, १५ मन के ब्रह्म ब्रह्म स्टब्स्ट के के क्या क्षेत्रंक प्रशा है दहे प

क्या क्रोबो हिरीको १ १९०, ह um gener uber: t 22.0 क्या कृते सम्बद्धा राक्ष है, १९९, ड um mitifebitett (a. 9%, 12

करर कोने वरोक ५१६ ३ म्मा के सरवासक ५, १५, १ and it servered to etc. It

wee with a wind of the se for the क्लाभाको एवं १०, इर्न, क्ष था थ ११-१) के छ। 2 99 0.5 व्यविश्वी व्यंच्या वर्ष ६, १०६ % कार १९६

क्ष्मिति वरेचा क्षेत्रा ६ ६ १ म्मीरियो कहरे गुम्बंब ८ हे ८ क्या (क्या

met + 12 4 m a 17 to and them to 40, 45, mark 4. The 40 and the finish t at the and a brite

A. 4. 8 4 8 27 8

undg ftem firem t. ft. tib. werf. 9. 14. 12 unity may make to \$5, 00, mark to, \$4, 00

अभीप असे १६६६ वर्ग्य १५६ दे से

second and ( 50. ) व्यवशे धरित्रहरूकाच्य ह, ३१ ह न्यवर्थि क्यामहो १०, ११९, १९

met + 254.5 व्यक्तिको क्षेत्रे वर्त १०, ४८, १

व्यक्तियो सम्बद्धे नमि ४ ४९, ३

of the board to the board at the

sal ages ages to tru, fo made at the ?

ut utilityin j jee, g wel 2, to !

mi git flerere fo, ffr, as med 8 fo #

of district ! ! !!!, !, net !, !!, !

व्यं वर्णव पुष्पप् ८, ६१ ११। हे के क है, १६ है

ment efterme & be ff; mr. m. f. & & &

week of hibrary ? he e, and t to be

व्यं का बराने १०, १६, १

न्यां सक्का नहुत्ते १४, ३९, ८

क्षां ल को वशकारण है। अर्. ह

महं वर्षस्य की बाति हैं। इर्. क

भर्रे को शक्ति क इस है, रेटप, छ

वर्ष में हे इसेने मा ८ में ८

र्ष्ण प्रथम कार्वे ८, ४४, ११

र्व्य रोच लाबोर्ड १०, ५२ १

वर्ष केवार्थ ज्ञारी १०, १५६, १

प्लं इरहामी बक्तिमां १०, ३८, ८

ut adaqui to, tch ?

व्यं का क्यूक्षित है, रहे व

व्यं वरानु कर्त्य १०, ४९, १

ert ebe wegt to, the, "

**100** 40 from 100 2 2 2 4

व्यं संकृति हुने १ और १

A. m. 9 2. 2. 9

व्यक्तियो प्रशासित है रेट है ज्यान्त्रते पुरुष्टरे करेता है, हेर के है अप र फार के है

न्तरमुक्तका ८ ११ १६

R S H

A. L. S

मानका प्रकारित १०, १६६ १ मार्गरेष सम्बद्ध झालां है, देह, हेव, अवसी रेव, देश, हे भागतिक स्थानक १ १४५ % सम्बर्ध १ १८ <sup>५</sup> क्तरीय प्रमीत संस्था १०, ६१, ६ milit frank C. E. to, and fire from merengelieb it fa, ?? unclimate our flow East to - veri uni (a, 50, 4 भर्द गम रक्ते का 8, 89 व

मानास स्पोठने ८, ६८, १, छान ३५३, १,७३१, A 9, 3 यमा स्पे दिस्पारे ८, १, २४, सान १३९० य ता सम म जियमे ८, ४४, २०, ति. ३, ४१ मा वा बहुन्त इरवो १, १६, १ बना त्या बच्चनु १, ४५, ८ म ला दिवन्यावय १, ४, ७, अयर्थ २०, ६९, ५ बदा विश्वनिवस्त्र ८, ९९ २०; सान १९३। १६६० य सा मुक्त बनुष्यमु ८, ९४, २ य ता व्यथमा ग्राच्य ८, १, २४। साम २४५, १३९१ म वा मुकास रम्बची ८, ४९, ३ य वा सबी नृपनी दे, 88, १९ माला हर्गेंड न्युक्ते १०, ९६, १२, धमन २०,३२, २ म वाहार्यमध्यमि १०, १७२, १, मध्य ६, ८७, १ बा, व रू, २२, व स ८, २, २, ८, व मा ₹, 3, ₹, € य या होता न्तुहिंबो ८, ३४, ८ प लेबा नि पोइव १, ५, १, सान १२४, ७८०, मपर्य २०, इ८, ११ ध्योन रावची स्तो १, १३,३ चेपरनापाधिना क्योचे १, ११७, २२ बा दक्षिना स्वते ९, ७१, १ कार्दिश प्रयत्न वृश्वि १, ८३, ८, भयवं. २०, २४, ८ प रेकियाः सवसा ४, ३८, १०, ते स १, ५, ११, ८, Pt. 20, 32 मा मुखानिर्विषस्तव ८, ७२, ८ बरुवा वे घ्यसपत्रों १, १३०, प बार्ख ग्राप्तियों रसे १, १८, ३ बा देखका मनसा ४, १६, १० धार स्वयाननु १,६,८, सान ८५१, समवे २०,८०,३, महाय स्वनो सनस्य व २६, ७; नि. ११, १ म्दरतो वां नदीमां २, ८३, ५ बातिचे बस्त बांवस्य १, १३१, ५, भगवं २०, ७४, ३ मारिये विश्वे मत् १, ६८, ३ काहितमा उन्हराता ४, १, १८ षाद्रियस्य रेवसो ८, द, देश साम २० क्रीदेवा बंद हि स्पता ८, ८७, ११ द्वितानां वसूनां १०, ४८, ११ बर्जेस्पानानवसा ७, ५१, १, व. स. २, १, ११, व

क्यांच्या द्या वतव सुनीया ३,८,८

धादिष्या स्त्रा चमयो अ, ३४, १४, अपन, १९, ११, ४ भादित्या विश्वे नस्तर्व ७, ५१, ३ बादिसमो अति धिबो १०, १२६, ५ मारिह्मासी मरिवयः ७, ५२, १ भारित्यामी भरिष्ठि ७,५२, २ बादिचैरिद्रः समारे १०, १५७, देः साम ११६०, भयन २०, इ३, २, १२४, ५, वे सा १, २७, १ आदिरहाहस्य चर्किस्त् ८, ५०, ४ बादिद नेम इदिय ८, २८, ५ थादिबोवार नृपवे १, १८१, न बादिन्द्र सन्ना विविधीर् १०, १२३, ५ भारिस्मानुराविशद् १, १४१, ५ भा दिवस्प्रतमयमु ९, ३६, ६ धार्दी रायम्बमबीर् ८, ७३, <sup>३</sup> मार्थी इसी यथा गाम् ९, देश, ३, साम ७७० आदी के चिलरपमानास ९, ११०, ६ मान. १४९७ नार्दी त्रिवस्य योपगो ९, ३२, २, साम ७७३ भादीमध न हेवारी ९, ६२, ६, सान १०१० साङ् ने निषरो सुवस् ८, ९३, १५ सार् सु वे अमु ऋतु ८, ६३, ५ भारप्नोवि इविप्कृति १, १८,८ क्षा देवानामप्रयावेह १०, ७०, ३ आ देवाबामिय पन्या १०, २, ३, अपर्य १९, ५९, ३, वे स १, १, १४, ३ मा देधानाननव केतुरमे ३, १, १७ भा देवो दवे बुप्पा ७, द, ७ भा देवी दूवी भन्निर १०, ९८, > मा देवी यात सविवा ७, ४५, १, वे मा २,८, ६, ३ भा दैम्यानि पार्थिवानि ५, ८१, १८ भा दैस्यानि त्रवा चिक्त्या ?, ७०, २ था दैच्या ब्रुगिनहे ७, ९७, २ भाष रथ चानुमी ५, १, ११ सा वां वदोषि रहिनानि 8, ५२, ७ मादोदसी विवर विष्क्रमा ५, २९, ४ बा द्वाम्यां इतिम्यां २, १८, 8; नि ७, द् भा द्विवडों समिनो २०, ११६, 8 भा पर्नसिद्वहिंदिवो ५, ४३ १३ था धावना मुहस्स ९ ८३, ८, ति. २, ५ धाचीपनानाया पति १०, २६, ६ मा भूवंत्ने दशवा ७, ३४, ४ बा घेनमा पपसा ५, ३३, १

बा नो भर दक्षिवेनाधि ८, ८१, ५ मानी मा नगरित्र है, है०, १९: ते जा २, ५, ४, १। नि इ, ७ था को मर कुक्ज सुक्त ६, १९, ८ चा नो मर व्यंत्रन ८, ७८,६ था नो मकल दावने ८, ७, २७ या वो महीमस्मिति ५, ८३, ६ षा वो मित्र सुदीतिमि ५, ६४, ५ मानो मित्रावदना पृतेः १, ६२, १६। साम २२०। ६६१। बाब ११,८, वेस १,८,२२,३ ना चो निचानक्या इस्पत्तक्ति ७,६५,४६ के मा २,८,६,७ मानो बच दिविस्त्रा ८, १०१, थ्रा वा ग ३३, ८५ मा तो बज नमीनूच दे, धदे, दे ना नो बज भारती १०, ११०, ८। भएएं, ५, १२, ८। बाम १९, ३३, ते मा ३, ६, ३, ४, वि ८,१३ मा वी पत्राम तक्षत १, १११, २ म वो बात दिवस्परि ८, ८, ४ मा बो बार्त दिवो अच्छा ४, ४४, ५, अधर्ष २०, १४३,५ बा नो बावमुवस्रवि ८, ८, ५ बा को बाहि पराबद्धो ८, ६, ३६ मा नो बाहि सहसते ८, ३४, ७ य नो बाहि मुवाबतो ८, १७, ८; अयव २०, ४, १ ना नो वामुपभुषि ८, ३४, ११ बा नो स्लानि विस्तवा ५, ७५, ३, माम १७४५ वा नी र्सि मद्भ्युव ८, ७, १३ ना नो राषांसि समित ७, ३७, ८ ना भी खस्य स्नवो ६, ५०, ४ म बो बाबो महे तमे ८, ३५, १५ वा नो दिना भारका १, १८६, २, ते मा २, ८, ६,३ वा नो विश्वास्यविना ८, ८, १३ मा वो विचासिकविधिः सत्रीया ७, २८, ८, ते मा <sup>२, ८, ३, ३, ७, १३, ४</sup> वा वो विवासिकविमिरविना ८, ८, १ ष नो विकास इस्प ८, ९०, १; साम २६९; १४९२; वयर्थ २०, १०४, ३ ना नो विश्वेषां रस ८, ५३, ३ मा नो विद्देव सजीवसी ८, ५४, ३ या बोडबोमिर्महतो १, १६७, २ मोत्रेम्पचे १०, १६३, ३। अपने २,३३,४, २०,९६,२० बाल दियों मावरिका १, ९३, ६, वे स २, ३, १४, २ ₹. 204

मापः पूजीत नपत्र १, २३, २१; १०, ९, ७; भधव ₹, ⋤, ≩ भा पर्यासी भन्नानसी ७ १८, ७ भाषभयो विषययो ५, ५२, २० भा पत्राय ग्रहिना ८, ७० दे। साम ८६६ भगव ₹0, ८१ ₹, ९२, २१ भावमुबी वाधिवान्युक् ६, ६१, ११ धारम्पी विभावति ४, ५२, द मा वयी वाधिव १,८१ ५ या परमामिका ६, दे२, ११ भा पश्चरय सहतो ४, ५४, ५ मा प्रमान भारत ६ १२. ९: साम १२०३ भा प्रथमान को भरायो ९, २३, ३ भा परमान मुद्धि ९, ६४, ३, साम ९०६ आ पवास गथिएये ९, ६६, १५ भा पवस्य दिशों पत ९, ११३, २ भा प्रवस्य महिन्जम ९, २५, ६; ५० ४: साम १२०८ भा पवस्य महीमिष ९, ८१, तः साम ८९५ भा पवस्य सहिद्याग रवि मीम ९ विरे. १: माम २०१ भा पबस्य सङ्ख्या रावि गोमन्त ९, ६२, १२ भा पवस्व मुदीवं ९. ६५, ५: साम ७८३ भा पवस्त्र हिरण्ययद् ९, ६३, १८। वा य ८, ६३ भा पद्म गासि प्रथिपी ८, २७, २ भा पद्माताचाससा ७, ७२, ५; ७३, ५ भाषश्चितिप्यु खर्बे ७, १३, ८, भयर्व २०, १२. ४. षा य रेरे. १८ भापश्चित्हीर पिश्वन्त ७, ३४ ३ भापमिदि स्वयशस ७, ८५, ३ भाषानासी बियरवधी ९, १०, ५; साम ११२३ आपान्तमन्त्रः १०,८९,५, व स २,२,१२,३: ते भा १०, १, ९, नि ५, १२ आपी वो अस्मे वितरेव १०, १०वे ४ भा प्रवासो न मावर ७, ४३, ३ आयूर्णी अस्य ब्रह्मता है, हेर, १५; अधर्ष २०,८, ह भा पूर्वाञ्चन्नबर्हिप १, २३, १३ आपी अधान्त्रचारिय १, २३, २३, १०, ९, ९, वा य २०, २२, वे म १, ४, ४५, ३, ४६, २, वे मा २. ६. ६. ५ आपी भरमान्मादर १०, १७, १०। भयवं ६, ५१ ०. भार होता व भेषत्री १०,१३७ ६; अथर्व ३,७,५, ६,९१,२ । आयो न देवीहर यति १,८३,२; अथर्व २०,२५,२

मा देवारी हार्गाम्प है भी, हैं बा देवारी मार्गामी है, हैंगे हैं मार्गाम विवादी में, हिंदी है, वाद का बार्गाम विवादी में, हैंदी है, वाद का है है हैंगे, हैंगे भाग मुक्ती मार्गिमी है, हैंगे हैं, हैंगे बात महारों कार्मिमी मार्गी में, हैंगे, हैंगे, बाबक दरिए

मान हुन्। क्वान्ता नगर ५, १५, १४, १०० मान हुन्य हुन्। ११, ११, ११ मान हुन्य नहीं हुन्। ११, ११ मान हुन्यो हुन्या ११, १, मान ११, १

मा व हमी पुत्रकार वे के कि मा न वे कर भा व हमी वृद्धिकर्त के वे के का मा कर कर कर भा व इन्दें बहरवाकिया हुई है, हुई के

मा ना परमा सरना १, है। है मा का परमा बहुमाई १, है। उ मा का पूर्ण एक्सारा १, ८६, ४ मा अभी करना १, ८६, ४

मा क्षा करता है। है है है मा के व्यक्ति कर्त दें है है। मा के व्यक्ति करते दें हैं। क्षा है हैं।

च्या का क्षेत्रण १९९० १, १९५ १, व्यक्त १९०० व्या का क्षेत्रण क्ष्मेलका निका १, ४६, १ व्या का क्ष्मेल क्ष्मेलका १, ६५, १६ वाल. १९०४

मा पा करेग करो क्षमी है, हैए, हैं, कार, उद्देश का पा क्षमी क्षमार दे, पेठ, प का पा क्षमी क्षमार दे, पेठ, प का नदाना करकी है हैंहै, हैं

या क्यूने एकि है किंद कें या नेवी क्यू सकता है, किंद, है। कार्य. (प्रवृहे या अपूर्व कर प्रतिक्ति के रेप्तू, हैं।

मा न को सहन प्रकर द १५ के था को सहन प्रक्रियाओं द, हुदू, ५ या प्रक्रियोक्को पनि ५, हुदू, १ मा मार्गल पनिमा द देह देव

क बच्चा वर्का हुनी दे हैं। १ भा कामा मिकि है हैं। १६ वह वह है। १०

or februge that is, to the transfer when the transfer is to the transfer in th

मा निर्दात कि कांग हुए। हुँ हुए, हुँ मा पूर्व नामानिका रोग डं, डं, हु भा पूर्व नामानिकायोग डं, डंड, हु

मा पूर्व राज्यक्रिया द दे हैं। सब्दे १०, १४६ छ |

े जा पूरे रहारोजि ८, ६, ८ वार्स, १४, १४% है जा पूर्वातेष्य पूरे थे, ६, ६ वार्स, १४, १४% है जा पूर्वातेष्योजेश ८, ६ का करते, १४, १४% है जा के को रहे जा है, जी, ८, वार्स, १९% जा की को रहेग्दर्ग ८, ६० १६, वार्स, १९% जा ही को प्रतिकार है, जी, ६, वार्स, १९% है

हे हैं, पे, हैं जा को कह परमाने दें, हैन, पे जा को कहार होना दें, हैं हैं हैं जा को करिया दिल्ला है, हिंदे जा को कर्त निवार से हों, हैं, जा को कर्त निवार से दें, दें, हैं।

जा को कर्ज स्थितहरूमों के, के हैं। जा को जाने मार्गेहुमां के, के, हैं हैं जा को जाने मार्गेहुमां के, हैं हैं, हैंं जा को जाने मिराजीर के, को, हैंं जा को जाने मार्गेहरू की हैं, है, हैं जा को जारे जाने हैं। है, जा की जारे जारे को प्रदेश हैं। है, है, हैं जारे को जारे जाने हैं। है, है, हैं है

वा के ओल्क्यप्रेमिय द. ५. १ वा के कुमिया कर्मा के 89 भ वा भी के का प्रतिकास कर ११, १ वा के क्षेत्रों प्रशास क. ३३ १३ है. ६. ६. ६. १६ वा के क्षेत्र प्रशास करवाओं है. ५४, ४ वा के कुम क्षावस क्षात्रिक्त १. १८० है

का थी हैंच करका था, हैन, हैं बा को हैचारामुद्द केतू हैंन, हैंदें हैं का को होर्डियम कर्त के कर हैं का वी होर्डियम कर्त के कर हैं का वी हुआर क्लोडिया है, हैंदें, हैं का वी हुआर महास्थान है, हैदें, हैं का वी हुआ क्लोडिया है है, हैदें हैं

का को नेजुबीर प्राचितिका के बुक् का कर कर है, जर का दे हैं, है जर की नेजुबीर प्राचितिका है हिन्दू है जर की क्यों क्याकर है, है कि है

व्य की नहीं रिकालके हैं, रेई, हैं व्य की कुटका इस्प्रेटिया है हैंदें हैं व्य की कुटका इस्प्रेटिया है हैंदें हैं व्य की कुटका करता है हैंदें हैं

का की बाद करवेड़ है, एक का बाद हराई बादी बाहा बादने का है उन्हें है कर है कर दे

H 6 57

वा नो मर दक्षिजेनामि ८, ८१, ५ भा वो सर मगर्मित्र दे, दे०, १९; वे मा २, ५, ४, १; नि इ, ७ ना को भर वृषण द्वारम ६, १९, ८ मा नो मर ध्यंत्रन ८, ७८,६ बा मो मबस्य दावमे ८, ७, २७ वा वो महीमरमर्वि ५, ८३, ६ मा नो नित्र सुदीविभिः ५, ६४, ५ ना नो मित्रावरूमा प्रतेः ३, ६२, १६। साम २२०। ५६३। बाय २१,८,वेस १,८,२२,३ म वो मित्रावदमा इत्पस्ति ७,६५,८, ते मा २,८,६,७ मानो पन विविद्या ८, १०१, ९, वा य ३३, ८५ मा नो मज नमोनूच १, ४२, ३ ना तो बज मारती १०, ११०,८; अमय, ५, १२,८; वा य १९, ३३, ते मा ३, ६, ३, ४, नि ८,१३ मा नो पञ्चाप तक्षत १, १११, २ मा नो पाव दिवस्परि ८, ८, ४ वा वो वार्ष दिवो अच्छा छ, छछ, ५; अधर्ष २०, १छ३, ५ वा वो वावसुवस्रुवि ८, ८, ५ या नो बाहि परावतो ८, ६, ३६ मा बो बाहि सहेमते ८, ३४, ७ भा नी पाहि मुवानको ८, १७, ४, अयव २०, ४, १ मा नो पासुपभुषि ८, ३४, ११ मा नी राजानि निम्नता ५, ७५, ३, साम १७४५ मा तो सर्वि सद्च्युत ८, ७, १३ भा नो राषांसि समित ७, ३७, ८ भा को रामस्य स्नवो ६, ५०, ४ ना वो बाबो महे तने ८, ४६, २५ नानो दिवासासका १, १८६, २; ते मा २,८,६,३ मा नो विश्वास्यश्विना ८, ८, १३ ना नो विकासिक्विमिः सजीपा ७, २४, ४, ते मा १, ४, ३, ६, ७, २३, ४ वा मो विश्वामिक्तिमिर्श्विना ८, ८, १ वा को विकास इव्य ८, ९०, १, साम २६९; १४९२; मचर्च २०, १०४, ३ वा मो विद्वेषां रस ८, ५३, ३ वा वो विद्वे संयोपसी ८, ५४, ३ षा बोडबोमिमँक्तो १, १६७, २ वांत्रेसको १०, १६३, ३, व्यार्व २,३३,४, २०,९६,२०

भापः पूजीत नेपज १, १३, २१; १०, ९, ७, भधवं 2. 4. 3 भा पर्याप्ती मळानसी ७ १८, ७ धापधयो विषययो ५, ५२, १० था प्राप महिना ८, ७०, ६, साम ८६३। अथव २०, ८१, २, ९२, २१ भारमधी पाभियान्युरु ६ ६१, ११ भाषपूर्वा विभावति ध, ५२, ६ भा पन्नी पार्धिव १,८१ ५ भा परमामिस्त ६, ६२, ११ भा पर्वतस्य महतां ८, ५५, ५ मा पवमान धारव ९ १२, ९, साम १२०३ भा प्रवान नी भरायी ९, २३, ३ भा पवमान सुर्वि ९, ६५, ३, साम ९०३ आ पवस्व गविष्टये ९, ६६, १५ भा पबस्य दिशां पत ९, ११३, २ भा पबस्य मितृन्तम ९, २५, ६। ५० ४ साम १२०८ भा पवस्य महीमिष ९, ४१, ४, साम ८९५ भा पवस्य सहिद्याग रविं मीम ९, ६३, १, माम ५०१ भा प्रवस्य सहस्रिण राय गोमन्त ९, ६२, १२ भा पनस्य सुवीयं ९, ६५, ५, साम ७८६ भा पवस्य द्विरण्यवव् ९, ६३, १८, वा य ८, ६३ भा पहा गासि पृथिषीं ८, २७, २ भा पद्माराष्ट्रासच्या ७, ७२, ५; ७३, ५ आपिशायिष्य सार्थे ७, २३, ४, भयर्व २० १२, ४, वा य देते. १८ भापभिष्की विस्वस्त ७, ३४ ३ भापिसवि स्वयंगस ७, ८५, ३ भाषानासी बिवरवती ९, १०, ५; साम ११२३ आपाम्तमम्युः १०, ८९, ५, व सं २, २, १२, ३: ते भा १०, १, ९, मि ५, १० आपी को भरमे विवरेष १०, १०६, ४ भा प्रवासी न भावर ७, ४३, ३ आपूर्णो सस्य कलवा ३,३२,१५। अधर्व २०,८,३ भा पूर्वाञ्चनवर्हिय १, २३, १३ भारी भग्नात्मचारिय १, २३, २३, १०, ९, ९, वा य २०, २२, ते स १, ४, ४५, ३, ४३, २, ते बा ર. ધૈ. ધ. પ आपी अस्तात्मावरः १०,१७,१०; अथवं ६,५१,०; वाय ४, २, तेस २, २, १, १ भाषी न देवीहरा यति १, ८३, २, भधवं २०, २५, ०

बाल्य दिवो मावरिका १, ९३, ६ ते स २, ३, १४, २

भाष इहा उ भेपजी १०,१३७ ६; भयव ३,७५, ६,९१,३

क्यों विद्यारिकार की के वर्ता रेक रेक व विकास की प्रदेश क्के बुनिय एक्के हैं, १६६ ६ mit d to sud u. 20, 2 क्या रेक्ट्री बरधार कि ११ unt : m getter to, ttt t, unt. 8, 2, %; m + to the to be did to the to 2. 2. 4 E . E . E . E . C <del>ब्राह्मी क्रिया</del> संशोधकार १.६. इसमा ६८१७० वर्णाः 2 4 2 W 4 22 44 45 18 6. 6. # 2 2 5 2 2 2 2 4 5 5 7 13 7 13 8 m.

2. 29 B & E && R. S. to क्ष मारक अभिन्य है, देह के बर व हरे हैं। 1 to 2 2 3 ? 2 & at 9 ? to ? at winn wir 2, 92, 2%, 2, 92, 9 m. c. 19 114 kd \$ ? ? % 8 8 8 8 8

Market L. C बा अप करण्ये ८ ८६ १ का सम्रथ धरेगी भा देश व निकास देश व्या पाय सम्बर्धे ८, १४, ४ क्षाब रहाँके हिम्पाने हैं १६ है mercerary to be 2 well to 16. 2 mark good of the same of the मा पर्वाची प्रकृष्टे हे रहते क

मा प्रमुशने वस्त्र है है, है muni fieri unug t toun ber \$4 ttt as an electrical 4, self. It seen, hereby m uma miani t f f w with within \$ 2, 4, 4, 4, 4, 4

मा व्यक्तिकार दे दे १६ १६ miles we delle 2, 1 2, 2 4, 2 4, 2 6, 2 0 unfe erd femfu f et, ti & m. C. C ? unquintra ex t cl. f und. # 12.4 क्रमोर्ग्स के बक्ती थे, ५५, ह mainer ? [2 ? व्य सन्त्रो काम व्यक्तिक्त् १०,१९,३५ वसर्थः १ ,३६,७ व्य क्रमेक्क्जीशत १,११ ६

म कारा क्षेत्र १, १५, १६ वक ११६८ था सम्प्रत्य वर्तनमधे है m if chart be, to me tele total वर्ष के हुर्त है। यह व पूर्व के बाद व्यवस्थित के पता t tt 4

थ ज इल्क्स्स स्ट १ ३८,३५ मा वो विकासकेत थे, ५४, १ क्या क्रिस ८ दी के कर 1911। है के 24 27 4 4 14 15 Braves of \$, 0, 4; art \$175

व्यक्तिस्त्रीसंध्रीष्टर water amount & so it were & the b west makes 660 भावे कार अर्थनं ८ २५ ४

म है रफंक्स्य ८,१ ६,9 us had married a co. t m 4 gh c mht 6, 15 au 8, 4 1 4, 15 स क भी सरदार ६.१५.४ था का का का बार है कि है wo stated to the back took

ou en oùber out 4. M. f वा रा कार्य क्लब रे ८, इ and the processing to feel to me. The their ant & 12 to 14 34 th at & 4 245238 H S. A. B. S. S. Demons from व्य क्षेत्रिंग कर्त ५, १६, १ करं कर कविष्ये % ३६ ११

wanished a 12 to and to the ---व शक्तका दे हैं हैं। वर्णावचो ८ भ ।। वादिने कुछ देव कार् है को दा क का है है है 鹿也包午 1865 म न्द्राय कर्मा है है। है। बाद है क्टी वर्ग

40. 277. F at of ferme feet a mer lifts !! व्य प्रवृत्ति हमा विश्व है, ६३ दे or real filtered war to East व रकेर दिल्ला बहुः १, १३, १

न शहरत परम्ब दर्भ १, ८८, १ न बांध राय करे ८ १६ ५

न या केव ल ८ ८ । TIME TO SERVE STATE OF THE SERVE बारने ते परावने १०, १४२, ८। अपने ६, १०६, १ बारमार महि किरंद, ११, १४ बा बचा पारीगीसन् ७, ५४, २० भा व वर सहामधी भू ५६, ६। छ। स २, ४, ८, १ बा रामा देना बहरम्-(वस्य ८, १००, ५ भाराने बाब २, ४, ५। वि ६ १७ बारमब सुरुत्रे मातारेस्य 🤰 १८५, ३ या व प्तनिव दिवि १, ५१, छ वा पनोश्चिम्रत तमा रू. ५८, ४। साम १०५० था बच्चक्य रोइसी ६, १, ११, वे मा ३, ६, १०, ५ था बकाको सुबनानि ९, ८४, २ ना रखे प्रम इपवे ७, १,८ षा रखे सर्पितमुखे ५, ७. ९ भा बहिनम्बे सम्वाके ६, १२, २ षा बरिममसस स्थमब १, ५, २ वा बहिमम्हत्वे नवां ६, २९, २ मा बस्य व महिमानं ८, ४५, ३ का बाव महुपस्मिर ८, ८, ३ बा बाव महारो दिव ५, ५३, ८ ना बातमुप मूचत ७, ७८, ३, पर. य ३३, १८ भा वात निमावसमा जुवाला ७, ६६, १९ बा बात मित्राबदमा सुशस्ति प्, ६७, ३ षा पारिवाः स्वपतिः १०, ४४, १; अपर्व १०, ९४, १ था बारिंक्जो दिव बा ४, २१, ३ था वारिवादेश्यस उप छ, २१, १; वा च २०, ४७ भा थाहि छुमबाम छ ८, ६२, ध भा वादि वर्षतेम्य ८, ३८, १३ मा बाहि पूर्वारित के, अके, र ना बाहि बनसा सह १०, १७२, १। साम 88३ वा बाहि बस्मा पिया १०, १७२, २ मा बाहि समबुशय ६, ४०, ४ मा बाहि सुप्रमा हि से ८,१७,१, साम १९१, ६६६, अधर्व २०, ३, १, ३८, १, ४७, ७ ना बादीम इन्द्रवो ८, २१, ३; साम ४०२ मा बाह्यसे प्रथ्या सञ् ७,७, २ मा बाबाबे समिपानो अर्था ३, ४, ११, ७, २, ११ षा बाह्मक्रिमिः सुर्वे ५, ४०, १ भा बाह्यचे भा परि ८, ३४, १० था बाह्यबाँक् उप ६, ४३, १ नानुर्विचातुः परि १०, १७, ४, अधर्म ते, आ ६, १, २

था पुषात कवयो ५, ४५, ११ भा मूचेय मुम्रति पदा छ, २, १८, भवर्ष १८, ३, ०३ था वे कम्बन्धि राहिमानिः १, १९, ८ भा व मरमुः प्रवतीपु भ, वृव, व या व स्थिति तक्विमित दे, रैपैने, व भा वे विचा पार्थियानि ८, ९४,९ सा वे विश्वा सरावानि तस्पु १,७२,९६ ते मा १,५,८,३० भा वो गोमिः गुत्रवत ९, ८३, १ सा योनिमप्रिभेवयन्तम १. ५, ७ धा वोविमदमा दश्य ९, ४०, २। साम ९३५ भा यो मूपान वित्रोः १०, ८, रे धा वो वोनि दबहुत ७, ४, ५ था यो यना वागुपाणी २, ४, ५ भा यो विवाय संचयाय १, १५६, ५ भा यो विधानि बार्यो ९, १८, ध भाष्ट्रश्य मध्ये १०, १०६, १० भा रियमा भुषेतुन ९, ६५, ३०; साम ११३९ भाराष्ट्रज्ञमय वाधस्य १०, ४२, ७, भघवे २०, ८९, ७, के मा २, ८, २, ७; नि ५, २४ भा राजाना मह प्रतहर ७, ५४, १ भा रिच किकित छण व, परे, छ था रुतमेरा पुषा थ, ५२, दे। नि ६, १६ भा स्त्रास प्रत्यवतः ५, ५७, १, नि ११, १५ थारे भपा को निवामा १०, १०२, १० धारे भरमवसविमारे ४, ११, ५ भारे से गोमसूत १, ११४, १०, में स ४,५,१०,३ भारे सा वः शुदानवी १, १७२, २ भारीका इय घेवडी ८, ४३, ३ बा रोवसी अपूजवा स्तः ३, १, ७, वा य ३३, ७५ भा रोष्सी भग्नण जायमान ने, ने, ने भा रोवसी भग्नजादोव १०, ५५, रे आ रोदसी पृहती बेविदान १, ७२, ४ मा रोव्सी इयेमाणी १०, ९६, ११, मधर्व 30, ३२, १ मा रोहसापुः १०,१८,६। मधर्य १२,२,२४। ते मा €, 20 € भाषेश्रत महतः १,५२, १५ कार्डिपेणो दोत्रम् १०, ९८, ५; नि २, ११ बाह्यका या इस्मीको ६, ७५, १५

भा व इन्द्र किथि यथा १, ३०, १; साम ११८

भाव अरक्षस ऊर्जा १०,७६, १, नि ६, २१

कारो स विद्यासि कहा है अहे के बचके देश. १७. १७. छ । धानो परिवा रागेनो १, १६१ १ ब्राचे के अपने के 84 है

and ted; area to, to 11 wei z er egelffer fa, 197 m wert. 2, 9 % at to the 24 to 8, at 9 to 29 to

2 2 4 4 m 2 49 c met frem unbereit 1. b. mm tabe unt.

2 4. 2 W. F 12. 44 H 25 8. 6. 1 2 4 21 4 8.2 M. U. R. 22. 21 E. W. 

म जानका अधिनात रे ११ रेक बा. व ११ रेरेंडि। B 11. C 21 55 5 E 112 5 70 6 m word whe titlife titte me

14 515 FA 6 4 4 4 6 6 WW MATERIAL & N. C.

सा प्रश्लामां ८ ८६ । ur pu gfeit in, ft, ti ft 8. 42

भा पात्र करते दे रेप, ट THE REAL PROPERTY. MINISTER TO SC B AND TO THE BE

MI pri THE C. P. S ... 154 या बंदाबरी प्रकार १ १८९ छ III mend avail \$ 8. \$

or and flood recorn to broke the papers IN HAMPHONN TO BE & MIC CONT.

te ergel erfenft g. f. f. as med analytic t, & 4, 0, t, 4

प्याचिवामने ८, १३ १३ white water to be but a see welle veril french f te, ti & me t. e b b माञ्चलका पता १ टॉ के अपने है है। है कार्यन्त से बस्ते ५, ५५, ३

व्यक्तीया १११ १ का बाजी काम अविकार १०,१९,३५ वर्गर १०,३६३,३

us artemediere t, tt. % m mun ster 1, 44, 15; mm 173c

व्य क्लास क्लिक्ट है है है es ablir chibi ? Di, is use ton poles

wet the time ? with the land 2 24 4

च <del>क्लेक्स</del> को १ ५८, ह warrers ( ) L ( व्यानां निवासकोय के, ५० १ कालु कारेतर ८,८६ का कार रहता है से

E 4 24 & R. 4 28 क विकास को दू सुद्ध कर, १११९

as first and an in the magra march & So, bt, aret. C. 196 b W. C. PL 44 8 6 8 6 8 6 6 8

with more provided at the a व्य के वर्षात्मकता ८, १ १, ४ uz à ré manufeu c. c's. l m 4 cm w mart 5, 15, 54 2, 6, 5, 6, 5, 1, 15, 8

का राज्ये <del>करावार</del> ६.१८.३ वा राज्य प्रमुख ६ १८ ६ wwglaffele t. 191. h are fast

था या क्षेत्रेश कर्य ५, ३३, १ बाय बाले करना रे ८ है

and the exploration (a, belief) were filed their met 4 46 to 20,000 \$ 40 5 1 6 442461

H 2 A pt 25 5 persons form न्य प्रतिस्थित कर्ता ५, १६, १ क्यां कर समित्रको १५ ११, ११ ت معلقت در ای زی سند وی ۱۶ <sup>۱۶</sup> or complete (19) 14 14

मा करिया करे दे से १६ भा करेंचे एकी केन सम्बद्ध को दा वा का की हैंके

1. d. 2. 2. 24. 4 m of far amen file to me foch

40 111 3 न ज् इस्तात् इस्ते का ६११५ हर m nicht geg feine L. b.b. ?

or while Revent were 'v, to, t न्य प्रवेदनि हिरुपार्थ स्थाप १, ६३, १० क प्राप्त स्वका करें है, हट, है

व बोर कर करे देश ५ था को केल्प स**८८** । मा पर्या क्यों को १८ वर्ग, १

न पराचीरकाम ५, १६, ६

भाष्ठः विद्यानी वृषभी १०, १०३, १, साम १८४९: मधम १९, १३, २, वा य १७, ३३: ते स ४,६, ४, १, ति २, १५ मासु रिकिश तमु तु छ ८, ३९, १ भागु द्व विवस्तवी ८, ७, ४ बाद्धमिश्रियात्रिव २, ३८, ३ मा सुन्ना पातमियना ७, ६८, १ भागुर्प ब्रह्मले ९, ३९, १, साम ८९८ मा मण्यते सदपिता ४, ३, ३ मा स्वेनस्य प्रवसा १, ११८, ११। नि ६, ७ भामुतका मुनी इव १, १०, ९, नि ७, इ मासिमावस्थावाचेया १, ३०, १७ मा बैत्रेपस्य जसको ५, १९, ३ भा स पतु य ईवदा ८, ४६, २१ भा सपत्तिम् न द, २२, १०; अथय २०, ३६, १० षा समापः समर्चा द, ४८, ११ भा सायो यात समवी ४, १६, १, भगमे २०, ७७, १ ना सर सवितुर्वेषा ८, १०२, ६, ते स ३, १, ११,८ पाप्तवाजास प्रवसान ६, ३७, ३, नि १०, ३ था सहस्र पथिभिरिन्त्र ६, १८, १६ मासी प्रशासामहसु १, १२८, ९ माधीनामा भदगीनी १०, १५, ७, भधवं १८, ३, ४३। बा व १९, ६३ भा सीमरोहासुयमा ३, ७, ३ मा सुग्याय सुगम्य ८, २२, १५ भा सुते सिंचत क्रिय ८, ७२,१३, साम १९८०, व। य ₹₹, ₹१ मा सुद्भुती नमसा वर्तप्रध्ये ५, ४३, २

भाषु ध्या जो सधवन् ६, ४४, १८ मा सुरक्यमती यजने १०,११०,६। अयस ४,१२ ६। वा य

२९, ३%, वे मा ३, ६, ३, ३, नि ८ १४ मा सूर्व न रश्मयो भुवास १, ५९, ३ मा सूर्वो जरुहरमुक ५, ४५, १० भा सूर्यो न भाजुमितः ६, ४, ६ ना सूर्वो यातु सञ्चामा ५, ४५, ९ ना सोता परि पिचता ९,१०८,७, माम ५८०, १३९४ भा सीम सुवानी भादिमि। ९, १०७ १०, साम ५१३, १६८९

ना सुवासी मस्तो ७, ५७, ७ बाब्बापयम्त धुवति युवान १, १६७ ६ नाको बुक्या नर्तिको १ ११६, १८

आ समा रथ पूपपाणेषु १, ५१, १२ भास्मिन्दिशयिन्द्रवी ९, २१, ५ भा स्तमग्र युवमानो भनरा १, ५८, <sup>३</sup> भाइ सास्त्रतीयतो ८, ३८, १० भाइ पितृम्ससुविवृत्रौँ १०, १५, ३, अथव १८, १, ४५। वां य १९, ५६, ते स २, ६, १२, ३ भा रत्य सम्बन्धिरे ८, ६९, ५। साम १४९०। अथर्ष

२0, २२, ५, ९२, २ भा हपताय ध्रम्मचे ९, ९९, १। साम ५०१ मा इयतो भर्त्रेने मत्के ९, १०७, १३; साम ७६८ आहापै खाविद स्वा १०, १६१, पः अथव ८, १, २०;

२०, ९६, १० आ हि चाचाप्रथिमी अप्त १०. १. ७ भा हि रहतमिमना ८, २२, ९ भा हि प्या याति नयः ४, २९, २ आ दि ब्या सुनवे पिता १, २६, ३ था होता मन्त्रो विवयानि रे, १४, १

वुष्प्रस्व रेवो मिथसन्यु १, ६८, ८ इच्छन्ति स्वा सोम्यास समा ३, ३०, १, वा य ३४, १८ इच्छन्ति देवाः सुम्यत ८, २, १८, साम ७२१ अथर्य

२०, १८, ३ हुष्णप्रश्वस्य विष्णिर १,८४,१४, माम ९१४, अधर्ष २०, २१, २, ते मा १,५,८,१

इकामग्ने पुरुदस ३, १, २३, ५, ११, ६, २१, ७, २१; १५,७, २२,५, २३,५, साम ७५ वाय

१२, ५१, वे स ४, २, ४, ३ इकापासवा पदे वय ३, २९, ४, वा य ३४, १५ ते स

३, ५, ११, १ इका मरस्वती मही १, १३, ९; ५, ५, ८ इत करी वी भजर ८, ९९, ७; साम २८३; अथर्ष २०. १०५. ३

इति चिद्धि स्वा भना १०, १२०, ४, अधर्व ५, २, ४ इति चिन्त प्रजाये ५, ४१, १७ इति चिन्मान्युमधित्र ५, ७, १० इति त्वाप्ते बुटिहम्यस्य १०, ११५, ९ इति त्वा देवा इस १०, ९५, १८ इति वा इति में मनो १०, ११९, १ इति स्तुवासी असभा ८, ३०, २ इतो वा सार्ति १, ६, १०, अधर्व २०, ७०, ६

इत्या घीवन्तमविय ८, २ ४०। नि ३,१६

```
थ रेजो परच गैररक्द ८, १ रे ६ कर, ८०९
बार। इस्कील्य परित्यु १, १६, १६
मा की रेचे हर किए रे से के बच्छे रे के प
म रमम की परे ११ कर १ रेट
व्य राजक द्वाप दे, रेक्ट, रेवा बाद, हे हर
न्यराध्ये बाले बाला १ हो, ह
भागवित्रं पहुन्त थ १८, १९
undertall to t
माना के माना कर्म है है। १५ १५
warmerfelber 1 12 1
म्य कोचे सामाद ८ ५, ३१
14 41 44 Pen 4, 82, 8
west of grade to the w
क से ले हमेश क्रेंक है, ११६ १७
म यां रवक्तभां लुझे व, वर्ग, हे
का वी रव प्रधानमं अनीक्ष्यं १ १९९, १
मा को रूचे वरिच्या है, हेईद, ह
मा जो रही निक्रमान्त्रम् है, देवेन, ह
क वं तमे तकते ५, व्या द
व्य प्रेरणे केरले वं इच्छ है हा १ ८ ६ ६
म न लोजनी र, १८६ है
य यं राज्यसम्बद्धे हैं, दर्ग है
मा यो एकी पानो ६ है। अ
मा को प्रदेश हर है है रह ह
मा यां राजे हे भारत ८, १६, ४
मा भी दिन द्वारको ८, ८,९
m ul frestruttfe c. ca. l
ध्य वर्ष विव्यविक्तितित दे, दे, हैं ई
था वो क्षेत्रको व्यक्ति का है, ११८, 8
था बोक्स वं शत है, हर्द है
m ut gem aftere f 44 ff
 mulgel er tat far far ba
 न व मक्त्रो शरिया ८, ३१ ह
 व्य बाला क्योर म व्यक्त है है। य
 m ere und bred fa, fba, & und # ft &.
      R ME P, IF P, IS, B. ME IN P. P.
```

- ---- x -- 0, 15 '8

भा को क्या स्थापनी भा तथा ह

क दो राज्य रहतेन रूक १ १८० प

व्य वर्ग विको वर्गगुरुक्ताम् है, हरूर भ

on Pageodition & oc. to Pa 87 18 भा विकास क्रीएक र २३ - रे व्यक्तित्वरम् । १८६३ १ । १८६३ १ on Statement 5, 25, 41 and 502 व्यक्तिकार्य हुते थे, हैं। हुंच कर, अर्थ WE FORD MICH ? ? Y IZ E ?!, PA & & 8, 8, 11 % on front's more u, or on h, d. t. 2, 21 t up Remodern and as 9 see, t on from the water Levin has had the RCR wennember hands व्य पुरस्त प्रवस्तो ८, १६, १ III THE MENT C. 12 1 व्यवेशने रोक्ट्ने प्रत्ये ५, वर्ष १ । हे.स. ६५५० લાલો મિનાલ પ્રમાનાર કેર ૧ व्य को क्यू बनाव के १ १९, व भा की भारताला है जह द मा को पन्यास्थानों ५,५८ श के स. १ ५ ५ है व्य के पान दी को ते हैं, १७५ प - 1) und wester 2 ? 5 ms. \$5 E. it. £. \$ 12 2 व्य नो प्रसम<del>्य क्रीकार्थे</del> १, १११ प भ के व्यव कारो सुभावते द्वा, के बच्चते हैं है ज वे व्यक्ति सह र १० १ व्य की होना क्षेत्र केलिक पर्न, हैंड or and orient grant c, 11, 1 वा को एरेक्सकेल्स ८, १८, १९ smed freed ! CL by and to L to अवशिक्ष गणकारा १८, ५

थ कान्यमुब्रीओं है है। हरें। बस्टे हेंहे हैं प

व्य पानो जून झरिया छ, ५१ है। व्य. द, ४ व, है के

with the state of the state of

at married advantage 5 %LF

on unware deficience to Etc. 5

व्य वर्ष मुख्येकाचो जन्म दे, १९६३ है। व्य को विकासका हामा है, १९१ के हैं। अर १,५५५

26.0 2 2.0 2 1

on Hum Poor ? Ec. 5

व्य व्यक्तस्यकृतः १ वर्षः हो। हो। हि पू. वे

य काया। हुदुने ५ सि व

भाक्ष निष्ठाको प्रयमी २०, ६०३, १, मात १८४९। मथव १९, १३, ०, था. व २७, ३३, ते स ४,६, ४, १, नि २, १५ माग्र रिविका वसु तु प्र ४, ३९, १ माग्र दूर विषस्ततो ४, ७, ४ माञ्जमिबियान्ति २, ३८, ३ मा प्रमा पावमिषना ७, ३८, १ माधार्ष रहम्मते १, ३९, १। साम ८२८ मा ऋण्यसे सहपिता छ, ३, ३ भा स्पेनस्य प्रवसा १, १९८, ११, नि च, ७ बाह्महण सुनी इव १, १०, ९। ति ७, ६ मापिनावसावस्या १, २०, १७ मा बैनेपस जववो ५, १९, ३ मा स प्तु य देवदा ८, ४६, २३ भा सयविमित्र न दि, २०, २०, अधव २०, ३६, १० मा सम्राप संबद्धपा ६, ४८, ११ भा साबो बात मधवा ४, १६, १, अमर्थ २०, ७७, १ बा सव सिन्तुर्वेषा ८, १०२, ६, वे स ३, १, १०, ८ नासचाणास धवसान ६, ३७, ३, मि, १०, ३ मा सहस्र विधिभिरित्र ६, १८, १९ भाषां पूर्वासामहतु ?, १२४, ९ भाषीनासी धरणीनां १०, १५, ७, मधर्व २८, ३, ४३, वाय (९, ६३ भा सीमरोहासुयमा ३, ७, ३ भा सुग्म्याय सुग्म्य ८, २२, १५ मा सुवे तिचत भ्रिय ८, ७२,१३ माम १९८०; वा य 33, 22 मा सुप्तुती ममसा वर्तपत्त्वे ५, ४३, ३ भाष्ट्र ध्मा जो सधवन् ६, ४४, १८ मा सुरुवस्ती पञ्जते १०,११०,६, अधव ४,७२ ६,जा ग वेष, देश वे मा दे, ६, दे, के, नि ८ व्ह

ा पुरवानता प्रजाने १०,११०,६, अधव ४,२२ ६ जा २ १९,३२, वे मा २,६,३,३, जि ८ ११ आ सूर्य न रहमयो पुरासः १, ५९,३ धा सूर्यो जरहस्सुम्क ५, ८५, १० धा सूर्यो न मानुमद्भिः ६,४,६ भा सूर्यो न मानुमद्भिः ६,४,६ भा सौं यातु सप्तासः ५,४५,९ भा सौं यातु सप्तासः ५,१०८,७, त्याम ४८०,१३९४ भा सौंग पुरानो भाजियः ९ १०७ १०, त्याम ५१३,१६८९ भा स्वासो मरुतो ७,४०,७ भास्तास्वासो मरुतो ४,०,७ भा समा स्थ भूचपानेतु १,५१,१२ भास्मिन्दियागिम्द्रवो ९, २१, ५ भा समग्र वुषमानी भवरा १, ५८, ° भाइ साम्बरीयवोः ८, ३८, १० भाइ पिनुमसुविद्यौ १०, १५, ३, अथव १८, १, ४५। वां प रेपु, भर्दे। ते स २, ६, १२, ३ ना इरव सस्त्रिते ८, ६९, ५। साम १४९०। अथव २०, २२, ५, ९२, २ भा इपताय प्रणाव ९, ९९, १, साम ४५१ था इर्पेटी भर्तने माने ९, १०७, १३। साम अ६८ भारार्थं स्वाविद स्वा १०, १६१, पः अधर्षं ८, १,००। 20. 98. 20 भा दि चाषापूथियी भग्न १०, १, ७ सा हि दह्वमिश्रना ८, १२, ९ भाद्विप्सा यावि नयः ४, २९, २ आ दि या समये पिता १, २६, ३ भा होता मन्त्री वित्रयानि ने, १८, १ बुष्क्रन्त रेतो मिथकन्पु १, ६८, ८ इच्छन्ति खा सोम्यास सम्रा है, है०, है, बा य केंड, हैंद इच्छन्ति देवाः सुम्यत ८, २, १८, साम ७२१: अथर्थ २०, १८, ३ इच्छन्नश्रस विचित् १,८४,१४, साम ९१४; भथव २०, २१, २, ते मा १, ५,८,१ इक्षाममे प्रवदस २. १. २३। ५, ११। ५, ११। ७, ११। १५, ७, २२, ५, २३, ५, साम ७६, वा व १२, ५१, ते स ४, २, ४, ३ इलावासका पद वय है, ३९, ४; वा य है8, १५; ते स 3, 4, 22, 2 इद्धा सरस्तती मही १, १३, ९; ५, ५, ८ इत उत्ती को भवर ८, ९९, ७; साम १८३, अधर्ष २०, १०५, १

इति विदि त्वा धना १०, १२०, ४, मधर्च ५, २, ४

इति बिन्तु प्रजाये ५, ४१, १७

इति चिन्मन्युमधिज ५, ७, १०

इति रवा देवा इस १०, ९५, १८

इति स्तुवासी असमा ८, ३०, २

इति स्वामे बृष्टिहम्यस्य १०, ११५, ९

इति वा इति से सनो १०, ११९, १

इतो वा सार्वि १, ६, १०; मधर्व १०, ७०, ६

इत्या भीतन्तमञ्जित ८ २, ४०, नि ३, १६

per R aber greit t, co to me. 11 श्चे काल करते १ ११९ ७ हर्र पार्ट वर्णन्यम क्ष. ११ में है, यह १९५१ र्त्त कर बारका र ८,६ 28 **45** Feb. 4, 30, 4 pri val grain C. ? ?; wa. ??5, w?8 er want efte a av. t. t. a. ? ? ?? ? st of whit age, be, h wer, town

er freid unt t. tt. to. um. 149; 1550; week at 14 th the week to the 2 2 23 21 62 24 24

Line in b 133'S kemagine magint in fatte Pt 1, 22 PPS ..... of out, 5 benefite infilte bed by STERMOR LERICAL er mitribe ? ! ?! ! ररे र क्लीन ८ १८ १ efeitheure ? ?? . . R. u. 9

ert fit ut nitfe u. mi # It makes ? YE to me. the uto se whether t to t rd active t 46 to man den mach 24.7. A. M. 7.4.2.7 & m. 9.7 6.8 9 gelit und umfted t. tie & ed I wind my a fee a

er mexilenced 6, as 14 of souther set & for, it it as becade हर्द करो हरकर १, ५६ १५ present wit & 4c, 17: word to 14, 19 ermit affet t the tt grame une Lab er ! Lau und mat. h. at 4. 5 2 return date to t PS II II S .SP JE SONE BOY gun werft unt ? %. %.

regre fieblit titt c हर निर्माण क्यो कहा है एए है क्यों हैंदर है है m 12 46 2 4. 22 9 and first word t. tier & red it and from 1 4. 4

शुर है। य वसी व्यक्तिकों हैं, पैन, प mu frit bereit, tt 4 THE REPORT A. TR. 22 en & it Rut ! Pr. F print felt it bit turre हुन्य वक्षे कार है है है है por gre 1 14. 9

وطعه وحمة في وهر في عبط و وبياة Eng Change & & States Lette हती बाजाबं तकि १ १६ व इन्होंबात कृति दे हैं। है erf Rift uffer C. Sa. W स्त्रा क्षेत्र कर्काराय १, १०५, १५ वाट, ४११ falt ages gem & gie fier mer beg man grave and 5, tell 5 एक इसमें को ६ दी, १९ PER 2 SPECE PERSON

STATES AND STATES PERSON AND S. LOT IN MIC COM 40 170 4 exionment Lot 4 product and of one (of one stant lot) product sin t, to I professional shapes of \$ 4 क्षण क्षण कर करते हैं, पर, है। क्षण हैं में fielt auffar fier 6" 48 et mit des and severally 5, 60, 4 pri merales 4, to, 4

हुन्द अवान्तराति हैं हों, हेश्व कार्य १० १० में we t hant wit tifte ! pre until to \$ \$ \$ 4 mil. both and 15, 51 4, at a haden & a 4 6,6,6 per pulses quic, ? ? क्ष प्रथम है, में है। बाद पहले क्षेत्र सकी e say so you as a book house हुए हुओ बहारों दें, पूरे, के बार अर्थ देश हो काल क द. ११ सह कार १११

geg unte urm ! 300 4 geg unglentmefte ? Co 4 en f entitledige pre FT SERVENCE L. S.

स्म भोषधीरसनो ३, ३४, १०। अधर्व, २०, ११, १० इन्द्र कुरती युत्रहण १, १०६, ६ रुष वय महाधन १, ७, ५, साम १३०, अधर्व २०, ७०, ११, वे मा २, ७, १३, १ रत्त्र वर्षेतु मो गिर ८, १३, १६ रम वर्षेता अध्युरः ९, ६३, ५ रेन्त्र बाणीरनुसमन्युमेव ७, ३१, १२, साम १७९५ रम दिया भवीव्यन् १, ११, १: साम १४३, ८२७; वा य १२, ५६; १५, ६१; १७, ६१; ते स 8, ६, ३, ४, वे मा २, ७, १५, ५ रूप पूजाप इस्तवे देवसी ८, १२, २२ इन्त्र इनाय इन्तवे पुरुद्धत ३, ३७, ५, अधर्व २०,१९,५ रिश्रं वो नरः सक्याय ६, २९, १ रत वो विश्वतः परि १, ७, १०; साम १६२०; अधवे रै०, रे९, १, ७०, १६, ते स १, ६, १२, १ रम सोमस्य पीतये ३, ४२, ४, अधर्य २०, २४, ४ र्य सवा मुक्तम १०, ८९, १ रेम किस सस्य अस्य १०, १११, ३ राज प्रमेशाविष्य् ३,३४,१; अधर्य २०,११,१, नि ४,१७ रेमा स वामने इत ८, ९३, ८, साम १११३, अधर्ष रै०, ६७, २, १३७, १३, से आ १, ५,८,३ र्क समस्य यजमान १, १३०, ८ र्कः सहस्रवामा १, १७, ५ रना बीवां नि ४, ५७, ७, अमव ३, १७, ४ एका सुवेष सोमेषु ८, १३, १, साम ३८१, ७८५ इन्त्र सुत्रामा स्वर्षी ६, ४७, १२, १०, १३१, ६, अधर्व ७, ९१, १, २०, १२५, ६, वा स २०, ५१; है स १,७,१३,८ इन्त्र सु पूरा इपना ३, ५७, २ इन्द्रः सुशिमो भववा ३, ३०, ३ इग्नः सूर्यस्य रहिमभिः ८, १२, ९ रेन्द्रः स्त्रपा जनवन् ३, ३८, ८, अधर्व २०, ११, ८, वै मा २, ८, ३, ६ र्का साहा पियत ३, ५०, १

वेस १,६,१२,8

र्य स्त्रासमाविषु १०, ६०, ५

न्त्र गृजीप उ स्तुपे ८, ६५, ५

र्ष्यं कामा बस्यम्तो छ, १६, १५

इन्द्र चहि पुर्मात ७, १०४, २४, अथव ८ ४ २४ इन्द्र जामय उत्त ये ६. स्प. रे इन्द्र ज्येष्ट्र न भा भरें ६, ४६, ५, भगव २०८० ? इन्द्रवयेष्टाम्युहद्भयः ४,५४,५ इम्ब्रायेष्टा मरुहणा १, २३,८, २, ४७, १० वस्त्रतमा हि चित्वया १, १८२, २ इन्द्र तुभ्यमिवदिवो १, ८०, ७, साम ४१० इन्त्र तुम्पिन्मवयन् ६, ४४, १० इन्द्र त्रिभातु शरण वे,8वे,९, साम २५वे, अथव २०.८३ / इन्त्र स्वभिवेदसी ८, १३, २६ बुश्त स्वा सूपभ वय ३, ४०, १, अथर्व २०, ४ १, ६,२ इन्द्र स्वोत्तास मा वय १, ८, रे: भयव २० ७० १० इन्द्र रहा समयन् १०, १००, १ इन्द्र रहा यामकीशा दे, ६०, १५ इन्द्र रद्धारा प्रसि ८, ८०, ७ इस्त नेदीय पदिहि ८, ५३, ५, साम २८२ पुन्द त ग्रुम ८,७०,२। साम ९३४, भयर्व २०,९२.(७, १०५. ५ इस्त नरी नेमधिवा ७,२७,१; साम ३०८। वै म १,३,००,७ इन्द्र नो असे यसुनिः ७, १०, ४ इत पिव तुम्य सुतो ६, ४०, १ इम्द्र विय प्रतिकास १०, ११०, १ इस विव वृषध्तस्य ३, ४३, ७ इस पित्र स्वभया चित्सुतस्य ३, ३५, १० इस प्र णाः प्राप्तेव ६, ४७, ७ इत म जो चिताबान है, ४०, है। अथव २०, ६, ३ क्रंम म जो स्थमव ८, ८०, ४ इत्रमसूता वरुजप्रशिष्टा १०, ६६, २ इंत प्रेहि पुरस्य ८, १७, ९, अधर्व २०, ५, ३ इत बद्ध किवमाणा जुपस्य ५, २९, १५ इक्सप्रि कविष्यदा है, १२, है: साम दें ७१ ब्रंबसच्छ सुवा इसे ९, १०६, १ साम ५६६ ३९४ रिक कर्त न भा सर ७, ३२, २६, साम २५९, १४५६, इब्र सहस्य इद पादि है, ५१, ७, वा य ७ है गति स मयर्व १८,३,६७, २०, ७२, १, ते स ७,५,७,८ १,४, १८, १ रिम क्तुविव सुत ३, ४०, २, अधर्व २०, ६, २, ७,४ इंजिमिल्केशिना हरी ८, १४, १२, अधर्व २०, २९ २ रेन्द्र सम्माभ वास १०, १८०, ३, अधर्व ७, ८४, २: इक्रमित्या गिरो ने, ४२, ने, अवर्ष २०, २४, ३ इंद्रमिक्राधिनो बुह्द १,७,१, साम १९८ ७९६, अधव २०, ३८, ४, ४७, ४, ७०, ७, तेस १,६,१० ०, तै बा १,५,८,१,नि ७,०

हरा के अने व्योक्ताने हैं, हैर र स्थापनात कर्ना ५,३ ३ gree fit with great to co. to them, the P. Jf Promit 6 38 W IN IN WHERE & to 12 हर्ष काला करता १ दिए क IN R ST PING T PL P et em edene o e e, v, e, m, e ee, e reference a c 221,67 % Met carps हमां क्षेत्र करत है है है है st exficul 4, 80 4 हिम्माल हर्याच्याने हैं हैंद्र हैं। बार्यर है हैंद्र है हरं कर्ते हुन्यंक ८ १ श्रु कर, ११% वर्ष fate for \$ 34 \$ per worth affects and, to \$1, 46. 9. 9. 9. 9. fig many to 1 of spaces bill er et abt en c. Ic. I. wa. town हती सञ्चल क्षेत्र १ १६ ४ get Remel wat ! en to, une tet; jefft. (mffeire gelt 1, 11, 1 met a 24 a 12 4 4,24 h d PER REPORT OF SALES 28.88 6 Pt. 88 88. रक्ष और क्लोरल है, रेग्ड, कि कर हैरेर uf beleichteinisterung 2,222 to min 1988). fills agen geme 6 ff for mar bef R 4, 29 by and ordered political to be the new tors ergy grown and & total 5 (T) इसने की दू रहे हैं। gég à what e lec, as the high PER John Corp. ge unterire t ten c हरे ह स्त्रीचं ८, १८, १ graftigen aberd f. ter ti exten on Link's graftfenge titt # ft. # 4 CHE WHAT WHITE 40 660 4 the my are to be a secured at ह्यूर्वेक्क्यूक्कर्त है, एक प Predict and all are for one about the er straften ! tc. ! professional mate 4, 40 H get spiriture to 44 to make the more. LIMENTALL RULEUR full and sydne of \$ 4 हल्यों बच्च कर कारों है, पर, है, कार, देव क्षे है राजे क्ष्मियों है हरत है fich adifigia fire 6" 48 # mer 248 et à met se c. 12, c ge ummalegen 4, bu 14 led someth f. to, 4 at worthed and it, part, it is not buckled हत्त्वो स**ब्याजीका** है, हैने, है हुन्य व्यवस्थानम् र ४६, १५ सन्ते १ १५,% et und grune ? 92, 29 we too k. m. t w. t to R. C. t. remed unt ? Sc, 24; med. 4 98, 29 the many part ( ) to man look man tred gibi t, tee tt 15, 17 w as a taken & d. s f &

ern remail unt # 4. C. rents field t 191, c हर रिक्ति को कहा है है। है अर्थ हैं दे हैं है w u. to. 44 f. 46 f. 10 f. et Att und t, tte 4 er it wit from a 4. 5

true are \$45.55 \$ \$4 and act.b.

246 5

primer für t. 48 8

POE HOUSE IS, YE, U. R. S. PY.

श्च १को ज्याची ८, ११ % सम वर्ष हेर हो साह म ८, ११ १८ वन्द १११ इन्द्र वर्गन बरुता है। देश प हम्म ब्राह्मीत्रवीकारीत है देश प gre ungferiftelm & fo ET SERVICE ! IF !

PORTON DO THE CITY OF

ह्य ह्यांका सद् १ ४ हत्त हरूके हैं थे हैं। बार, मुख्य क्रुंब अर्थ इम्म भोवधीरसनो २, २४, १०। समर्थ २०, ११, १० इम्म वय महाधन १, ७, ५, साम १३०। अधर्व २०, ७०, ११: ते मा २, ७, १२, १ इम्म वर्षेतु नो गिर ८, १३, १६ इम्म वर्षेता अध्यार ९, ६३, ५ इम्म वर्षेता अध्यार ९, ६३, ५ इम्म वर्षेता अधीष्ट्रधन् १, ११, ११, साम १७१५ इम्म विश्वा अधीष्ट्रधन् १, ११, ११, साम ३४३, ८२७। सा य १२, ५६; १५, ६१, १७, ६१: ते स ४, ६, ३, ४; ते मा २, ७, १५, ५

रने रुनाय बन्यव देवसा ८, १२, २२ रिने देनाय दम्यवे पुरुद्दुत ३, ३७, ५, अधर्व २०,१९,५ रिने बोनरा सक्याय ६, २९, १

रत्न वो विश्वतः परि १, ७, १०; साम १६२०; असवे २०, ३५, १, ७०, १६; ते स १, ६, १२, १ रत्न सोमस्य पीवये ३, ४२, ४, अधव २०, २४, ४

र्ग सवा मृतम १०, ८९, १

रमः किछ सुरवा अस्य २०, १११, ३ रम्बः प्रमिदाविरद् ३,३४,१, अपर्य २०,११,१, वि ४,१७ रमा स दाममे छव ८, ९३,८, साम १२२३, अपर्य

२०, ४७, २, १३७, २३, के ब्रा १, ५,८, ३

रन्त्रः समस्तु पजमान १, १३०, ८ रम्यः सहस्रदाज्ञां १, १७, ५

रका बीतां नि ४, ५७, ७, भगव ३, १७, ४

रिया सुवेषु सोमेषु ८, १३, १, साम २८१, ७८६ रिया सुत्रामा सर्वो ६, ४७, १२, १०, १३१, ६, भयव

पुरि, ११ २०, १२५, ६। वा य २०, ५१। १, ११, १। २०, १२५, ६। वा य २०, ५१।

वेस १,७,१३,८

इन्द्र सु पूरा पूर्वणा १, ५७, २

रिया सुधियो समवा ३, ३०, ३

हैन्त्रः सूर्यस्य रहिमानिः ८, १२, ९ हेन्त्रः सूर्यो जनवन् ३, ३४, ४, अधर्व ००, ११, ४,

वै ब्रा २, ८, ३, ६ इन्द्रः स्नाहा पियतु ३, ५०, १

रेन्ड क्या न भा भर ७, ३२, २६, साम २५९। १८५६।

भयवं १८,३,५७, २०, ७२, १, ते सं ७,५,७,८ एन क्तुवित सुत ३, ४०, २, भयवं २०, ६, २। ७,८ एन भूत्रमभिनाम १०,१८०,३, भयवं ७,८४,२।

ते स १, ६, १२, ४ एम भयासमातिषु १०, ६०, ५ एम गुणीप उ स्तुचे ८, ६५, ५ एम कामा वसुयम्बो ४, १६, १५ इन्द्र कुतो बुग्रहण १, १०५, ६ इन्द्र जहि पुर्मास ७, १०४, २४, भथय ८ ४ २४ इन्द्र जामय उत ये ६, स्प. ३ इन्द्र ज्येष्ट न भा भरें ६, ४६, ५, भथव २० ८० १ इन्द्रविद्धान्यहज्ञयः ४,५४,५ इन्द्रज्येष्टा मरुप्रणा १, २३,८, २, ४७, १४ बुर्वितमा हि चित्वया १, १८२, २ इन्द्र नुस्यमिद्विवो १, ८०, ७, साम ४२० इन्द्र तुभ्यभिस्मधवन् ६, ४४, १० इन्द्र त्रिभातु शरण ६,४६,९, साम १६६; भयव २०.८३ / इन्द्र स्वमविवेवसी ८, १३, २५ इन्द्र रवा पूपभ वय रे, ४०, १, अथव २०, ७ १: ६,३ **इ**न्द्र स्वोतास भा वय १, ८, ३; भयव २० ७० ७२ इन्त् रस्न मधवम् १०, १००, १ इन्द्र द्या पामकोशा ३, ३०, १५ हुन्द्र राष्ट्रस्य प्रति ८, ८०, ७ इन्द्र नेदीय पदिहि ८, ५३, ५, साम २८२ इन्द्र त ग्रुम ८,७०,२। साम ९३४, अथर्व २०,९२,१७।

204, 4 इन्द्र तरो नेमधिला ७,२७,१; साम ३१८। ते म १,३,१०,७ इन्द्र नो अप्ने वसुमिः ७, १०, ४ इत पित्र गुरुष सुदो ६,४०,१ ब्रम्य विच प्रतिकास १०, ११०, १ श्रम विव वृपभूतस्य दे, ४३, ७ इम पित्र संघया चित्सुवस्य ३, ३५, १० इत प्र ज पुरव्तेव ६, ४७, ७ इस म जो चिताबान दे, ४०, दे। अथव २०, ६, ३ इंस म जो रथमव ८, ८०, ४ इत्रम्सा वरुणप्रशिक्षा १०, ६६, २ इंस मेहि पुरस्त ८, १७, ९, भयर्व २०, ७, ३ इंत् ब्रह्म कियमाणा शुषस्य ५, २९, १५ इत्माप्ति कविष्णदा है, ११, है। साम द्रेज? इंद्रमच्छ सुता इमे ९, १०६, १ साम ५६६ ६९४ इद्र सक्त्य इद्द पादि दे, ५१, ७, या य ७ देश म स

१, ४, १८, १ इन्रमित्केशिना हरी ८, १४, ११, अथवं २०, २९ २ इन्रमित्या गिरो ३, ४१, ३८ अववं २०, २४, ३ इन्रमिन्नापिनी बृहस् १,७,१६ साम १९८ ७९६; अथव २०, २८, ४, ४७, ४, ७०, ७, ते स १,६,२२ २,

तै मा १,५,८,१, नि ७,०

EFRITARIO C 3 % MR. PEL PSON HAR. + ttc + tribed and tout on the stackey ..... इंग्रेस क्रियारियों ८. ६ अप gullebrad # 12. 4 हराविकारशेलकारि है हैहें, दी बाग १९५१ इत्रहरपानि चलुक्क ८, ६ १५ gu qu auf f, po t 11 Au Prom \$ 19. 9 ET WART & THE C 24 PM PM C 45 5 en painer t 16 % PRINCE WITH bie fei emitteng f tip aft und S. Ca. Pa R. S. Cc ETS FOR VERNARED & COT 1 IT ET THE CE C हा पर बीच है दे से द हम् वर्षे स्थानमा ८, १५,५, वास ८८४ । इन्ह करेडू केम १, व ४। क्रम १९८० वर्ष medit wat brace, u. a. q property and grad 2 and 5. S. proversion to the state of the late of the 2. 2 2 2 error product (\$1.5 and \$1.6) TEN. C स्वक्ष्य भूकति निवासित् है रेड के 104 व के 104 erang reflere L. et B. any with some c. 29 22 श्याक्तो साम्बद्ध १९,८ वस १३०१ tre mit fi et af a fr. fi em fore treatment a till tit med t to t me t Print पार्थको हाराज्ये प. ५१. व हम्बन करोपी केवलो है हरू, है जान, १६१५ हाबार ओर निर्म है ५०, १०, वन्ते १ १३ १ production c. 11 to en gebig bier dicht fier ber er ein dreit ? 37 ? इन्द्र क्लेक्किन विचार १६४ व

I have be an have for the first term as graph and it is the name of the first term as are the first term as a firs

Jim who work grant to, a to some these from some work of the state growth who was to the congramment of the state growth with the total to growth with the state to the state of the total total total wounder to set to the state wounder to the total wounder to the same thank total wounder to the total wounder to the same thank total wounder to the total wounder to the total tota

हे जा है है है है है जा राजनी देखाई होनाओं क्षार्थ कर है है है जा राजनी देखाई होनाओं क्षार्थ कर है है है जा जा राजनी होना होनाओं क्षार्थ कर है है है जा जा राजनी होना होनाओं क्षार्थ कर है है है जा जा राजनी होना होनाओं क्षार्थ कर है है है जा जा राजनी देखाई होनाओं क्षार्थ कर है है है जा जा राजनी देखाई होनाओं कराई हो है है है जा राजनी देखाई इसा पुव वरणा ४, ४१, ४

रवाम्रो मित्रायरामानिति ५, ४३, ३; या य ३३, ४९ साम्रो पमयथ उभा ४, ८३, ४ स्टाप्नी सुच सु नः ८, do, । रमाप्ती युवासिम ६, २० ७, साम ००, हजाप्री सुबारवि इ. ५०, ६ रमाप्ती रोचना दिव है, १६ ९ साम १६०४६ ते स ४, २, ४२, १। ते मा हे र उ ३ इताबी वृत्रहरापु १० ५०, ० (बाम्री शतदामि ५, २७, द इमधी मणुत इस दे, दे०, १५ इंगणीमामु नारिषु १०,८३,११, अधव २० १०५,११; ने म १,७ १३ १ नि ६१,३८ रहातु पूपणा चयम् ६, ५७, १, साम २०२ स्वापश्ता बृहता रथन ३ +3, ८ साम ३३८ रंशकृहम्पती वय ४, ४९, ५ रमय गाव भाशिर ८, ५०, ६, माम ४४९० भधवं <sup>80,88,दी</sup> ९९ के ते मा २,७,१३ ४ नि ्के, ८ रेजाव विशे अनिसित २० ८९ था माम ३३९, ते मा ₹, 8, 4 ₹ र्वजाय न्तमधनी १ ८४ र, माम ९५१ हेडाय प्यत मह २ ४०७, १७; साम ५२० ह्वाय महत स्तर २० ,०, माम १४८ ७२२ अधव \$ c\$\$ of रेडाव पूपण मन् २ ८०३ **५** हेराव साम गायस ८ ९८ १: साम ३८८३ १०१५३ भगव २० ३२ ४, नि ७ २ हैताय सु महिलम ८ १, १९ इंगय सोम वरि विष्यसे ९ ७८, व इताय मोम पवसे ०, २३ ६ इबाय मीम पातव नृभिः ९, १०८, १५ इबाव सोम पातवे मदाय ९, ११, ८, माम १८४८ बनाय सोम पातच सूत्रान ९,९८,१०: साम १३३१,१६७९ हेंबाप सीम सुपूत ९, ८५, १; साम ५३१ र्वताप सोमाः प्रदिवो ३, ३६, २; ते बा २, ४, ३, १२ इताप दि चीरसुरी सनझत १, १३१, १ रेना वाहि चित्रभानो १, ३, ८, साम ११८६ अधर्व १०,८४, १, वा च २०,८७ रता बाहि त्तुवानः १,३, देः साम ११४८, अधवे १०, ८४, दे। वा म २०। ८९ वैता बादि चिवेषितो १, ३, ५: साम ११४७; अधर्व <sup>30</sup>, ८४, २। या य २०, ८८

इसायय वहना भव है, धरे, ५ इमार्यद्व प्रनीवनी ९, ६२, २९ दवायेंची महावते ९, ५४, २२, साम ४७०; १०७६ इमावरण न् नु वां १, १७, ८ इत्रावदणयोगद्द २, १७, १; ते म २, ५, १२, १ द्वायस्य पामह २, १७, ७ ब्रावरमा मध्मनमस्य वे, ६८ १८ अथव ७ ५८ १ इदापरमा यदिमानि चक्रपुः ७, ८० ४ इत्रावरणा यहविश्वो ८, ५२, द इद्रावरणा युवसध्वशयो न ७ ८२ १ ते स २ ५ १२ २; ती मारु, ८, ८, ५, नि ४ २ इद्रावरमा प्रधनाभिष्ठति ७ ८३ ४ इद्रावस्नायभ्या वर्गत ७, ८३, ५ इमावरुणा सुवपाविम ६. ६८. १० भगन ७ ५८ १ इद्रावस्या सीमनस ८. ५९. ७ इहाबिष्णु कारनयाय्य ६, ६९, ५ इताबिष्ण् रहिताः शबरस्य ७,९९ ५। ति स ३ २ ६१ ३ इज्ञाविष्णु विवत ५, ५९ ७ इद्याबिष्णु सदपती व, वृष्ट, व बताविच्य बविया ६, ६९, व श्वतालोमा वपत रक्ष उच्यत ७, १०४ है। सथब ८,४,१ इन्द्रासीमा बुप्हती ७, १०४, रे। मधव ८, ४, २ श्वासीमा प्रधमामास व ७२, ४ इतासीमा परियां भृत वि ७, १०४, ६। मधव ८ ४ ६ इदायोमा महि एहां ६, ७२, १ ब्रहासीमा युवर्धग दे, ७२, ५ इद्रासीमा चर्तवत विवस्त्रति ७, १०४ ५, अधर्ब ८ ४ ५ इदासोमा वतयत दिवो ७, १०४, ४: अधर्भ ८ ४ ४ इदालीमावहिमय ६, ७२, ३ इद्राक्षीमा वामवय ६, ७२, २ इक्षांसीमा समयग्रास ७, १०४, २ अथव ८ ४ २: नि ६, ११ इद्राह यो यहणा ४, ४१, २ इक्रा इ रक्ष वरुणा ४, ४१, ३ इद्रियाणि वातकतो २, २७, ९, अथव २०, २०, २ ५७, ५, ते स १, ६, १२, १ हुते भग्ना नमी बृहत् ७, ९४, ४, माम ८०० इज्ञग याथ सरथ सुते ३, ६०, ४ इद्रेण युजा नि स्वत १०, ६२, ७ ब्रोम रोचना दिनो ८, १४, ९। अपने २०,२८,३। ३९ ४

THE BRIDE gridlewer C, 3 %; and titl: (%Ch with 1 116.1 tribes and the town to be at a che £ 18 16 1 शामिक्षिमहोन्द्रं ८, ६ अप tribirat # 19. 4 इस्मीकारकोशकारि है, हेरे दा बाग हेरेन्ड EXEMPLESS C. I PO IT WE SEE \$, DO ! gate frem \$ 12. 9 ध्य मीम्लो ॥ १५.८ ETE HON MANUE C, ME E en univier ? ff ? smaller und bei im be tonftreg f. tip be muf SI TORRES Ere fre erraftent t f f f b रण रहतेत्रासद्दर् ter en plu à c er e इस वर्ष प्रतिकारी ८, १५, ५, वास ६८४ इस कोइ केल रे थे, के कर गांव काव and t set \$ = 2 4, 4, 4 PRINT OF BOX BE, 5 इन्दर्भ क्षेत्र है है है है है से सहस्र सहर है है नह Buting ? erring green gract tot a week t &. मा का देश दर्द treng grout Amilie, E. ta. 9 m. 10 m. \*\*\*\*\* \*\*\* \* \*\* \* I'M BUTE BOOK & PE 29 स्त इस्ते सामाद ६ १५ ८ वस ११०३ इन्द्र क्रुवी के वो तो दें दूर है। क्रम इंडब्ड property that it may be to be म्मास कारोची <u>कारा</u>ल प् पट्ट ह pries andred absent \$ 90, 2; mer \$520. gran also find it to for most 9 . 29 enformation c. 11 to graft teller tret \$ 24 2 mm. \$40 त्त्र प्रति श्र वे स्व ८ तर ६ per fruit gleneite e en a किसी क्षेत्री साथा है पर्यु द er de dent 1 to 1 "THE CAN'T WE CAN'T FOR PROPERTY क्या नोमधियं दिन १०, १४ १ frei furt sen if fy f de fter fert

रूप बीमें निय पहुंच है, हैंप, है इन्द्र क्षेत्रक मुका हुई है है है, है सकते है, है, है स्प क्षेत्रा भूका इते तातु है कर ५। सबसे रेक्ट्सि क्षणाचे वाच्य का ३ है। ए अवसे रह रहे र श्यारों लोग हापरत ६, १०६, १ जन-१३६६ era munitimi c, to to man (fice) and 4 58 % grai vergu gugi d. Et. De हरत को तुक्रम प्रकृति है हैरे ८ tem guttient toc. tem g efrife mit t t mac fit mit P to the B. mar P to B' to Plotte ? inn gwifelt ter t tem ou mont fait & 98, 9 tim and and & so to and & the b 11. 11. 12. 12 ku 2 4 5 4 ten foll come (s, f ) to section and the to the to the bel bel mint रिक क्लबुक्ता है है। है tim min enmel 9, pt 1 mm, tele tem win von gemi t. c. 1 um tici tem we treb f to # erw erff whereit f. toc. 15 Credited by C St 1 dress afriber. 1 112 E tree page tock ध्याक्ता ध्याक्य स्टेन ५, ३१ ९ क्षा को या बक्ता ह हुई, ह deal manufe \$ 55 0, and took (15) क्षामी क्यारिय में पूर्व के बाल नेटर बाल केंद्री रंगां प्रचलने ५ ९३. काको अल्ब्से हुई वे हर है। बाब, इदेह, बा, बहेरी 229 83 8 8 प्राची करि जन्मे है ५१ ग्राम्मी करकात्रका ६ ५५ १ क्षाणी में बाल का है पूर् प

8456'126

रतामी मित्रारस्थादिति ५, ४६, ३, या य ३३, ४९ इताप्तो पमयथ उना ४, ८५, १ इंडामी युव सु नः ८, ४०, १ इंगामी पुनामिम है, दें० ७, माम ००। इताप्री युवारिय ६, ५०, ९ इताप्ती रोचना दिव ३, ४२ ९; माम १६२२। तै स ४, २, ११, १ मा ३ र उ २ इताधी नृत्रहरोषु १०, द्रग् व इतामी शतवामि ५ २७, ३ इतामी मध्युत इव दे, देव, १५ इंगमीमासु नारिषु १०,८२,११; अधव २०, १२५,११ तेस १.७ १३ । ति ९१, ३८ इहातु पूपणा वयम् ६, ५७, १, माम २०२ स्वापनेता बृहता रथेन ३ ५३, ८ माम ३३८ ब्बाबुहम्पती वय ४ त०, ५ ब्राप गात्र भाशिर ८, वं०, ६, माम १४९१ अधर्व <sup>20,38,5</sup> ९९३; तेजा २७,१३४ नि ६,८ इताब गिरो भनिशित १० ८९ छ। साम ३३० ते मा ₹, 8, 4 ₹ इंडाय न्तमधनी १ ८४ 4, माम ९५/ इताप पचन मद् २ १०७, १७; साम ४२० हेंद्राय महन सुत ८ २० १०, माम १४८ ७०२; अधव 30 550 5 इतिय मृत्रण सक् २ १०५ ५ इंडाप साम गायस ८ ९८ ६ साम ३८/१ ६०२५। भथव २० ३२ ५, ति ७ २ हेबाय स मस्तिम ८ १, १० ्माय सोम परि विश्यसे ९ ७८, » द्वाप मोम पवसे ०, २३, ६ इवाय सोम पातवे नृभिः ९, १०८, १५ इताप मोम पातचे मदाय ९, ११, ८, माम १४४८ द्वाय सोम पातव पुत्रको ९,९८,१०६ साम १३३१,१६७९ बाप सीम मुपुतः ९, ८५, १; साम ५६१ र्देजाय सोमा प्र दिवो ३, ३६, २, ते अर २, ४, ३, १२ इताप हि चौरसुरी अनस्त १, १३१, १ र्मा याहि विज्ञभागी १, ३, ८, साम ११८६ अधर्व २०,८४, १, वाय २०,८७ इमा यादि त्तुज्ञानः १,३, ६। साम ११४८। अधर्ष २०,८४,३, वाय २०,८९ र्मा यादि थियेथितो १, ३, ५, साम ११४७। अधर्व ००,८४, २, वा य २०,८८

इसा युव वरना ४, ४१, ४ इसा युव बहुणा भूत है, 8१, ५ इतापेंद्र प्रनीवनी ९, ५२, २९ इमार्थेदो महावते ९, ५४, २२, माम ४७२; १०७६ इदायरण न् नु वां १, १७, ८ इताबरणपोरह १, १७, १; ते म २, ५, १०, १ द्वावहम पामह १, १७, ७ बद्रावद्या मध्मत्रमस्य ६, ६८ 🗥 अथव ७ ५८ र इवाबरुगा यदिमानि चक्रथुः ७, ८० १ र्ह्रावरुणा यरविभ्यो ८, ५२, द इदावरुणा सुवमध्यशयो न ७८२ १; ी स २५१२ २ ते मा २, ८, ८, ५, नि २ २ इदावदणा पधनामिस्प्रति ७ ८३ ४ इद्यापस्मावस्या वपनि ७, ८३, ५ इत्रायहणा सुवपायिम ५, ६८, १० भगर ७ ५८ १ इल्लावस्था सीमनस ८, ५९, ७ ब्रहाबिच्यू तापनयास्य ६, ६९, ५ इताबिष्णु हिता शबास्य ७,९९५, में स ३ २ ६१ ३ ब्राविक्यू विवत व, वंद ७ इवाबिष्णु सद्यवी व, वृष्ट, वे इवाबिष्णू हविषा व, वंद, व इज्ञासीमा वयव रक्ष उब्बव ७, १०४ दे, अध्रह ८,८,१ इन्द्रासोमा दुष्छवो ७, १०४ ३। मधर्ष ८,४,३ इद्यासीमा पद्ममामासु द ७२, ४ इतासीमा परि वां मृतु वि ७, १०४, ६। भधव ८ ४ ६ इद्रासीमा महि चद्रां ६, ७२, १ इंज्ञासोमा युवमग दे, ७२, ५ इज्ञासीमा बर्तयत शिवस्तरि ७, १०४ ५, अधर्म ८ ४ ५ इहासीमा वर्तपत दिवो ७, १०४, ४ अधर्म ८ ४ ४ इहासोमावदिमप ६, ७२, ३ इहासोमा वामयय ६, ७२, १ इब्रासीमा समयशस ७, १०४, २; अयन ८ ४ २: मि च. ११ इता इ यो परुणा ४, ४१, २ द्वाद रज्ञ वरुणा ४, ४१, ३ शक्तियाणि शतकतो २, २७, ९, अथर्व २०, २०, २ ५७, ५; ते स १, ६, १२, १ इते अप्रा नमी बुदत् ७, ९४, ४, साम ८०० इत्रण याथ सरथ सुदे रे, ६०, ४ श्क्रेण युवा निष्मवत १०, ६२, ७ इतेय रोचमा दिवो ८, १४, ९, अपर्व २०,२८,३, ३९ ४

```
होंग में के पाने हैं है, के बार, ८५०) बचने १०,३० है। | हाते वा वेहिननमां ८, १३, १४
    De 3 ft # 12
                                            भी है स्थापन व्यक्तिक रेज में
the part of the first some
                                            17) RANGE 1 48, 87
                                            til grand-radellin t to to and to the
हो प्रयं क्यासम्बद्ध र ११ क
ET ROOM on C 43 4
                                                 TL C. 33 45
utfit und fteund b to b
                                            in concurred t. co t
प्रेमि नामांको १९१ सन्, १८० सन्। अस्त
                                            (शे इक्स रोक्स १ ८० ५
                                            fill all gair solves of 1, 111, 5
     4L e. 11 Pt
होरी अन क्याप र प्रश् रेश क्या. रेश्या धार्म
                                            dat referende to the . 4
                                            freitiget t. 18 %
     to the work
                                            (we) and arrect to the fact of the
ge p. 26, jeg 30 d den feng fann filp
क्षी क्वी अस्ट्रास्ट्राहा है है है है के 9 हर्
                                            18 cm over 0, 4, t) met 40
fill out great was be, bee to
                                            I'd on market t, 174, 5
tiltbrigwind i ut th met a th t
                                            27 (1 4 move 2 4) 48
the read worth t can the even total ath
                                            an dem abet e, be a mu. egs
     met. ta. 20 to 8 m. 2 4, 4, 4
                                            इन वं क्य प्रकार के की देश
                                            हम कथा में उससे द, जन, हम, बस, हम
te fir triff ? ch to ft. v ?
p 999 9 hardin ark dit
                                           ed out secure 1 1 11
क्षी रोप्टेर अर्थ १, व, १, क्षक स्टूर अर्थ
                                            ried with to 1 1 1
     to te, 6 se, 6 se, , 8 m tyet
                                           gift and supposed it for I
tit dier mift ? cc. b
                                            et unde vit to, two, t
हारी केरिकाकदा है, पर क
                                           हमें पहारेश करते हैं है है है
                                           इसे प्रशासका के हैं देश, का शाकी देश हैं, हैं।
```

and ? 44. 8 en se stereghood & bt. 4 रंडी बर्च मिक्कासम्बन्ध १ ११,६ tri agr ment fich fie mod e ge ge की क्या करते १ १११, व हेरी मध्य के पर प्रमुख्य दूरे हैं। साम, १५०८ सपरे, 4 ttc.

the new word t, et, to um utte took

इसी करेड़ करि. ८, १६ क

<del>arty ward</del>

ही काली प्रकों में १८,३ जराई स ११ ६ के.स. 1 4 C !! हेरी पार्याणपराच्याच के हैक्स वहां क्यारे ८,स रहे | At the file tel und albere um t. ft. fr. R.m. P.C. B.

होते स्थल तस्त्रं प्रमेशे ५, १९. १ ₹ 4,4,6

हर्ग या बीचे प्यूपी दे १६ १९ RF all softed \$, 45, 4 art was men a to to and the of & grant th appearance for any to the ME POTO BREAKERS AM CIAS art we covered to the to work to age, a Ed 200 Pelo C 17 4 होते स्थापन स्थापन १ (६ ६ tif a ter grant ! tot. & R. S. 11

E d. 2.9 27 4

ná mhá brail à vo 1

हर्ष करेंने कक्तारों ने नेत, ने

शर्व क्षेत्रकानियों ८ ११ ह

ang 6 65 1

A ... 7 7. 8 2

स्थ जनी बर का घ वर्ग रे १५, रे

ed feith and work link to 9 4

an from wet umb un to. 85 4

ed coats to one t car, & not & & &

th manife marit file ft mer det freist

Ed and Aren without & Sa, top & we, to

इम त्रिवो भूवंबिदत् ६०, ४६, ३ इम नरा पर्वतासुभ्यमापः १, १५, ८ इम बरो मरुवा सक्षवानु ७, १८, २५ इमं नरो मस्त सम्रता पृथ ३, १६, २ इम जु मायिन द्वय ८, ७५, १ रम मुसोममविवो १, १७९, ५, नि ६, ४ इमं नो बाब उप यश १०, १२४, १ इम नो भन्ने भरवर होत ६, ५२, १२ रम नो भन्ने अध्यक्ष खपरव ७, ४२, ५ इस नो मझमस्तेषु ३, २१, १। वे मा ३, ६, ७ १ इमनधे चमल मा वि १०, १६, ८, अधर्व १८, ६, ५३। वैभा ६, १, ४ [मर्मबस्पामुमये १०, ९२, २ इमसिंद गवाशिर ने, ४२, ७, अथर्प २०, २४, ७ इमर्निम् मुक पित्र १, ८४, ४; साम ३४४, ९४९ रिममित्रां सदीघरत् १०, १७३, ३, अधर्वं ६, ८७, ३ वे मा २, ४, २, ९ रमस समयवंषव् ६, १५, १७ रमम् दु स्वमसाइं १, २७, ४, साम २८; १४९७; वे भा ४, ११, ८ इसम् यु बो मविधि ६, १५, १ इन बिमर्मि सुकृत ते १०, ४४, ९ अधर्य २०, ९४, ९ इमं नहे विक्ष्याय ३, ५८, १ इमं मे तागे १०,७५,५, वै भा १०,१,१३, नि ९ २६ इमं मे बरुन भुधि १, २५, १९, छाम १५८५; वा प २१, १, ते मा २, १, ११, ६ इस में खोसमिश्रवा ८, ८५, २ इमा अप्ते मतपस्तुम्य १०, ७, २ इमा भभि प्र जोसुमी ८, ६, ७ इमा भयी मतयो वाची १०, ९२, १२ इमा भस्य प्रत्तिय ८, १३, २९ इमा इब वरून मे ८, ८१, ९ इमा उ खा पस्युधाना ७, १८, ३ इमा उ स्वा पुरुवमस्य ६, २१, १ इमा र स्वा पुरुशान्त ६, २१, १० दमा उत्वा पुरुवसी ८, ६, ६; साम २५०; १६०७;

मपर्व २०, १०४, १, वा य ३६, ८१

इमा र वो विविद्याः ७ ७४, १, साम ६०४, ७५३

रेंगा द यो भूमयो मन्यमा १, ६२, १, ति ५, ५

इमा इत्या शतकतो ६,४५, २५, साम १४६

इमा उत्वास्युवेसुवे ६, ४५, २८

इमा उ वः सुवानवो ८, ७, १९

इमां या भिद्यापरमा ७, ३६, २ इसी सुपूर्वा थिय ८, ६, ४३ इसी गाव सरमेयाः १०, १०८, ५ इसा गिर धादिसेम्पो २, २७, १; नि १२, ३६ इमा गिरः सवितार ७, ४५, ४ इमां सनाम्योपधि १०, १४५, १, भूष्यं ३, १८, १ इमी गायत्रवर्तेनि ८, ३८, ६ इमा जुपेथां सपना ८, ३८, ५ इमा शुद्धाना युष्मदायनो ७, ९५, ५; ते अ। २, ४, ६, १ इमो च नः प्रथियी है, ५५, २१ इसा ते याजिल्लम मार्जनानि १,१५३,५; वा य २९,१६: ते स ४, ६, ७, २ इसा घाना पुढानुवो १, १६, २, वे मा २, ४, ३, १० इमा नाशरविषयाः १०,१८,७। भधवं १२,२,३१। १८, १, ५७, ते भा ६,१०, २ इमानि श्रीणि विष्टपा ८, ९१, ५ इमानि वां नागभेषानि ८, ५९, १ इसा न क भुवना १०, १५७, १; साम ४५२, १११० अधर्य २०, ६३, १, १२४, ४, वा य २५, ४६; ते भा १, २७, १ इमी व इब सुद्धि ८, १९, ३१ इसां ते चियम भरे महीमहीम् १,१०२,१; वा य ३३,२९, वे मा २, ७, १३, ४ इसां ते वाच चस्यत भाववो १, १६०, ६ इसां स्वसित्र मीद्वा १०, ८५, ४५ इमां थिय शिक्षमाणस्य देव ८, ४२, ३, ते स १,२,२,२ इमां भिष सप्तशीर्णीम् १०, ६७, १; भववं २० ९१,१ ब्रमा ब्रह्म पृहिद्देशे १०, १२०, ८, अधर्व ५, २, ८, 20, 200, 22 इसा मदा बद्धवाहः ३, ४१, ३ अथव २०, २३, ३ ते बार, ध, द, र, मि ४ १९ इमा बद्ध सरस्रति २, ४१, १८ इसा ब्रह्माणि वर्धना ५, ७३, १० इमा ब्रह्म तुम्य श्रवि १०, १४८, 8 इसामझे शर्राण मीस्य १, ३१, १६, अपर्व ३, १५, ४, वि ६, २० इसा म यु सोमसुविमुप नः ७, ९३, ६ इमाम् भ कवित्रमस्य ५, ८५, ६। मि ६, १३ इमामू पु प्रमृति सावये थाः ३, ३६, १ इसाम् व्यामस्य ५, ८५, ५ इमा मानाय सुदृति १०, ९१, १६

rd cretical te gui b mit mit gere ? so ! ent hand referenced e & & & 141 h mai fel c a. 9 रमा स्टाप वर्षे क्यांदि १११॥ १ पा El Wall BARNE ! to the fermen of at 5 g as 4,45,41 R 1 8 इसमा हा रचनो ८, ६ १९ नमा १८० th free must t, co, 12 इवे केवारी बन्द्रस्त्य को का है। प हते तीय शिवृद्धे १८३ वर्ष १९२ २ के.स्ट 4 1 4 th it had lide from bi una fol met + +4. # th tribuc t that will be up to the first of रते रियो क्वरेरिया व व व्यक्त व वृक्ष रने को इच्छान्त्र । १ क्षे भीमा संभित्नी है, पह छ हते वा रोध कार प्रकार ८, ३८, ५ देवे मित्रो परची हरवाओं के हैं। ह të memmijaqee u, 3, 40 हते हे हे हु क्यां बढ़ीजवा है, हेरू, ह देवे वे राज्येत का है जह व all the formers as well a इते के क्षेत्रा कच्छा हुता है, १३०, वृ th flore trail c. 21 1 th dan ter ! te t ph & & used stepf & & & & all de de mangers on tot it were freien हत्ते को रोक्स्प्राप्ति क, है, हैद है है है है है है है इसे देवी अवस्था स्वयं र है। है है है है है है इवं वा बीच्यमिंगी ८, १ ६,१३ 27 marc seen u. 12 ? mm 425 te unt me te, le, 6 ed at married grafter de Sate & be finftele mit ten bem bag a ed 4ft wit das E. 144, by mort. 9, 8 (8) W 49 49

graffeffenge t ber tiefe feit be

हर्व व्याप्तुका वश्वक्रक्रिय बाह है।, देहें भ इने लानी वसने होत्रीवित १ १८% गर् tages have 5 445 fe 11 Jet 3 unten toften et u er Ala c th u वर्ग व्यक्तियाची ८ ११ १ ti à must nit c ex £4 4 2rm 24 1 €0 af te gibilfigerei u. f. 29 ft, e ti swimmer t tur रगमस्यामम र १८ १ qual come in a, co ter 4 wrote a 11 a हरनेक ब्रान्स् १ अस् १ रण बार्ड ज्यूनीन १ ६५ १ gá milte gwelerg de d, da, de dt, 5 er arter gerft gam et. 42. 8 En & aufufte & 1 . 47 . 45. क्षानको सक्तमः १४ % 1214 W. E ton frie u. Campy grant of Lat for the sale 16 3. 69 19 1 6 1 1 4 Eurabeur berb et e. 49. वर्ष बोक्क्य को एक्ट् १, क्ट्रा १ कुछ १९४ Of ground F Tree of free of Ch Complement & e.g., to 1 mg | mare 9, c4 34 रण जेरकारू वे द, दर, है। thin it was good of he is ent fier tage ! fe. ! री रच्या कास र, स्ट १३ थाम १४५ दर्श Compared 5 680 A WE SCOT ST. C. tt tto Lurt of क्षितिकारिकारी शहरकार ८, ११, ८ रक्तमानकार ११६६ स. ॥ १५५ रक्तिकीत वो क्या १ पूर्व १ वा ११ दी। Lungie

Emilia artes C el 41 am fol

इह बा पुरुभूतमा देवा ८, २२, ३ ११ मा पुरमूतमा पुरू ५, ७३, २ रा सा सममाचा युजानः ८, १३, २७, नि दे, २० हर त्या संधमाचा हरी ८, ३२, १९, ९३, २४ इह त स्नो सहसो नो ४, २, २ रह लक्शरमिय १, १३, १०, वे स ३, १, ११, १ इह त्वा गोपरीमता ८, ४५, २४; साम ७३३, भगवं £ ,99,09 सः ला भूर्य चरेड्रप ४, ८, ९, ते स २, २, १८, ४ रह मजासिह रिंप ४, ३६, ९ र प्रमृदि यसम १०, ८७, ८; भथवं ८, ३, ८ १६ प्रयाणमस्तु वां ४, ४६, ७ र मिय प्रजया ते १० ८५, १७, अथर्व १४, १, २१, नि ३, २१ हर बबीतु य ईमग वद १, (इष्ठ, ७; सथवं २, ९, ५ हह श्रुत इत्री अस्मे १०, २३, २, नि ६, २३ सागत सुपन्तस् ८, ७३, १० रा विद्य पराववः ८, ३२, २२ रिवामी उप इवे १, २१, १ रहें बाणी मुप इसे १, २२, १२; नि ९, ३४ र्देव श्रवव पूर्वा १, ३७, ३; साम १३५ रहेंद्र जाता समनावशीलो १, १८१, ८; नि २२, ३ रोह यदा समना ४,४३,७, ४४,७, भथव २०,१४३ ७ सिर वा सतवस ५, ५९, १७, व मा १, ८, ३ र्देर वो मनसा बन्नता ३ ६०, १ रिंद स मा वि योध्ट १०,८५,४२, भयव (४, ४, २२। मि १, १६ रहेवैथि माप क्योद्याः १०, १७३, २, अधर्य २, ८७, २ वै जा २ ४,२८ इहोप यात शबको नपातः ४, ३५, १ ईसे राषः क्षत्रसा छ, २०, ८

इंबरतीरपंस्युची १०, १५३, १, साम १७५; अधर्व १० ९३ ४ इंबानमिइयोगृतां बसु: १०, १३२, १ इंबे यश्रेमि: काक्षमे ६, ३, २ इंबेल खामबस्थव १ १४, ५ इंबानायाबस्थव २, ६, ६ इंबिली आग्न आ वह १, १४२, ४ इंबिली आग्न आ वह १, १४२, ४ इंबिली अग्न आ वह ५, ५, ३ इंबिली अग्न आ वह ५, ५, ३ हाकिच्या हि प्रतीस्य ८, २३, १; साम 203 र्देळे धर्मिन विपश्चित ३, २७, २; तै मा २, ४, २, ४ हेंळे स्थित स्थवम ४, ६०, १ अथवे ७ ५०,३, ते मा २. ७, १२, ४ रूळे गिरा मनुर्दित ८, १९ २/ इंके च त्या वजमानी हविर्मि रे, ?, १५ हुँछे चावापृथिषी पूर्विचित्रये ? ११०, / ईक्रेम्य वो असुर ७, ०, ३ **र्वेटेन्य पवमानो ९, ५, ३** बंकेम्यो नमसा ३, २७, १३ साम १५३८, भगव २० २०२, १; ते मा ३, ७, २, ३ इकेन्यो यो मनुषो ७, ९, ४ इविवासमति किथ ३, ९, ४ इयरर्थ न स्पथ ७, १८, ९ इसुर्गाची न ययसाद् ७, १८, १० र्बुष्टरे वे प्रवसमपद्यम् १,११२,११। ते स ४,८३३,१ ते भा ३, १८, १ इसाम्तास सिकिकमध्यमा १,१६३,४० वा य ०९,०१, ते स ४, द, ७, ४, मि ४, १३ इमान्यद्रपुषे भावि ५, ७३, ३ इंशान इसा भुवनानि ९, ८६, ३७, माम ९५७ हंशानकृतो धुनयो १, ६४, ५ ईसानाय प्रहुति यस्त भा न ७, ९०, <sup>३</sup> र्द्रशाना वार्योणो १०,९ ४, अथव ४,४,४, त मा ગ, ત ૮, પાર્વ भा ૮, ૪૦, ૪ इसानासो ये व्यत्ते सार्ग ७, ९० इ इंशिपे वायस हि ८, ४४, १८, साम (१३३ हुरी यो विशस्या देववीते १०, ६ ३ इंशे द्यानिरस्वस्य ७, ४, ६ प्रकथ अनये सीम इन्द्र ७, ३६, ३, ते म १, ४, ४६, ४ उन्ध चन शासमान ८, २, १४, साम २२४, १८०४ उद्यम् सामभूत ७, ३३, १८ उक्यमिन्द्राय शस्य १, १०, ५। साम ३६३ उक्थवाहरी विस्त्रे मनीपां ८, ९६, १४ उन्धेभिरकागवसे १, ४७, १० उन्धेभिधूचहन्समा ७, ९४, १६, वा य ३३ ७६ उच्येष्विन्तु झूर येषु २, ११, ३ उधते भयाँ भलाँ इव २, ३४, ३ उक्षाचाय बगाचाय ८, ४३, १६, अधन ३ २८, ६: २०. र. के से स १ व का

उद्या नहीं भीन क्या रूपे १ १४६ १ aur frank aft 9 (4. 8. um. 1904 ser auft wen 4, be, fr et. fa.fin ft. & .... ब्रवेच पूजा परिचय ६, ४९, ६ und & to be to tope to be to be the को प्राप्त राज्यहरू कर ८ ६६ १९ and when form to, 45, to di mubr bite d. 84, 4 marin per sitt 4 \$1.1 married who I be 8

सम्बद्धाः क्यां प्रदूष १७, ६३, ६ our firsten un filen um ein mir füllt. स्था क्षेत्र प्रचलत है, रेट, स ufer au era ? ?& (w क्यों क्ये दोलांच छ, २०, ३ बनो स्रो करती स्थित १, वर्ष क and out to make \$4, to

sur b mermal 5, \$5, to me. W. C. 26, 16 am füll charicht t. Los. t. efem webbe t ec. t

रायुक्त भोरती १ १६,८ व. स. ११ तर् REPRES रण्योगिय सरक्त्यप है, हैद ह seem send & G & & ac & 9, 2, 4 क्ल्स्ट्रेस्ट इस्टि १८,११ वर्गे १८१५१। Truck of

Ruc Cu. क्यान क क्योरि क्या क ८६ ह ambier from 8 42, 9 ewind it even to be or

बच्चनुरुक्त क्षत्रिय परिवार १०, छ arm And Edw C. fr. C क्ष्मानीय है वर ८, ६२ १ amount water to, a by by more to the dean allegan f to 1 er er gret to the th

commenced to the ? Each of the

44 M WROWN N. S. S.

<del>प्याचित्र प्राथिति १८, १८, ११, ११वर्</del> १८,३ ५०।

का वे द्वाच वरी 4 रहे रहे या से की करकार देशिय दे दर्ज है बर से कर्जा को छ १ । १ 21 mg mmi c. 1 29, 8 m. 5, n. 15 f. or out and u, tc. t P JE P Fe been fam wa up of gamps: 15, 24, 25 un on trialing it. to, \$9

or or bull require to \$1.6 or at a relact & 4C ?

का में प्रमुखीमां क्या व हैंदे हैं का का रेग्य जिल्ला ८ १८, ८ है का है का रेग वस क्या के प्राथमानाचे दे ११९ का रि. ६ वरे me mei fi fermellemen f. 42. ?" on our is your sweet it. to it on our wond to by Ph. C en on ow and # to, to कर का दक्षिणे एक ६. ६३ ६८ कार. १११८

साझा लोड़ हेरकोऽ ५ स्तु ८० वर्ताम् हर्नु ६ छ।

en al fel grad ? 15.4 an ob an artmen grad to 9th \$ अब को की करते के रूप क on of an owner was 1 16? or it is thereon the 1 16 6 2 ff of processes to fe se क्य के कुछी विकासी है के करे पूर्व में रि-दे रि अन्तर्भ पूरी ब्यूको है १८,६ क्या मा प्रमाण करते हैं, बहे के कि है, दे हैं। on of everyon is The !

क करने का सुने ८, ४९, १० का त्य जीवनी यस ८, १४, ११ का जानका को दी है। क्य का की की दर्ज रहे se ou openit & st. !!

या का करेंगे गरे ८ स्त. र or other of t. I'v. ? बर भ्य को क्योनको ५, ६२ ६ on got differed in the 18

OW OTHER WHITE IS, No. 174 su tree with t ft t

रत देश बराहेत १०, १६७, १८ मयर्च ४, १६, १ वह वावाद्ववित्री अत्र मृ, ५० के रव बुनलुबीर्व १ ७४, ९ वन द्वार बमाबीः ७, १७, २ इत म है लहा गन्दरकासात् १, १८६, ६ वत म ई मत्रपोऽचयोगाः १, १८५, ७ बर न हैं मस्तो नृज्योगा १, १८६, ८ रव व प्या प्रवा १, ९७, ५३, साम ११०४ रव न पूर्व वस ७, १४, १८ वत का क्ष्मीयमाना ८, ७८, हे बंद क तिद्वमा भर ८, देश, ८ क्त ना विया विवास वृ,द १,१०। सान १४व१। वे मा 8, 8, 8, 8 बढ म सिंभुरपां ८, १५, १४ बत्त मः सुत्राची देव गोपाः ६, ६८, ७ बन ना सुमोतमा जीताच १, १४१, १३ ब्द न सुमगाँ भारि १, ४, ६। सपर्व २०, ६८, ६ बत नून परित्रिय छ। ३०, २३ बत मो गोमवस्कृति ८, १२, ९ का को गोमवीरिक था वहा ५, ७९, ८ बंद को गोमधीरिय उत ८, ५,९ रव नो गोमजीरियो विश्वा १, ६२, २४। साम १०६३ हत को गोविद्यवित ९, ५५, ३। साम ९०७ रत को गोपान धियं ६, ५३, १०। साम १५९३ वत को दिख्या इब ८, ५, २१ वत मो देव देवान् ८, ७५, २ ते स २, ६, ११, १ वत नो देवाबबिना १०, ९३, ६ बत मो बेम्बबितिः ८, २५, १० बव नो थियोगोसमाः १, ९०, ५ रत मो मक्तमशी १०, ९३, ५ उत वो महावादिव २, १३, ६ बत भी तहा चिम्स्टळत १०, ९३, ७ बब मो वाजसावये ९, १३, ८, साम ११९० बत मी बिष्णुदत वाती अस्ति ५, ४६, ४ इत नोऽहितुंच्न्यः म्हणीत ६, ५०, १८, वा च ३८, ५३। वि १२, ३३ बत मोऽहिर्बुष्योश्मयस्यः १, १८६, ५ डत प्रथिमुत्दबस्य १०, १०२, ७ बंद प्र पिष्य कवरस्वायाः ९, ९३, ३, साम १८९० बत महासविदीव्या१०,४२,९। अपर्व ७,५०,६। २०,८९,९ क्त महाच्या वर्ष ८, ६, १३

बन बद्धानी यस्त्री से सस्य ५, २९, ३ क्य मुक्तु बच्च है, उड़, है साम हैहेंदर्ह ने स रै, ५, ११, त बत मुक्तु भी निशी १, ८, ५, समर्व १०, ६८, ५ दव म भन्न पुर परव वृ, ६३, ९ उठ मन्द्र रिताहको है, १५९, ह उत माता ब्रहिया १०, ५४, १० उत्त आवा महिषमम्बदेश 8, १८, ११, वे स १,१,११,१ उब मे बवियोर्ववियो। ८, १९, १७; मि ४, १५ उत्त म रपपुराति भ, प्रे, ९ उठ म वीचठादिति ५, पर, १८ उत्त थासि सरिवधीणि ५, ८१, ४ इंड वो मानुवेद्या १, १५, १५ इत योषणे दिग्य मही ७, २, ५ बन व शसमुशिया रे. रेरे, द बत या उपरि पूजिक्ष १०, १४२, रे उव वो विश्व मधास्त्रभो १, १५३, ४, ति उ, १९ उठ वाजिन प्रदेशिष्यभ्यान ४, १८, १ उब वाब पितासि न १०, १८६, २ उछ वा या सहस्य म विज्ञान् १, १४७, ४ उत्त वा यस्य पाजिनो, १, ८६, ३ उस या यो नो मर्थपाव २, २३, ७ उत बहानि सोम वे १०, २५, ३ उत द्वाच्यास्य प्रच्युया ८, ३०, १३ उत्त संवास्यिकोदव ४, ५२, ३, साम १७१७ उत्त सिंध विवायम ४, ३०, ११ इत सु स्वे पयोषुषा ८, २, ४१ उत्त खुतासी महतो ७, ५७, ६ उत्त भा ते परुष्यां ५, ५२, ९, नि ५, ५ बत सा ते धनस्पते १, १८, ६ बत या तुर्गुभीवसे ५, ९, ४ उठ या य शिद्ध यथा ५, ९, ३ उत्त या राधि परि १, ८७, ९ उत सा सम्र इर्वेतस्य १०, ९६, १०, अभव २०. ३१, ५ उव सा सच इत्वरि ४, ३१, ८ वत साम् प्रथमः सरिष्य ४, ३८, इ उच सास्य वस्यतीरिय ८, ३८, ८ उत स्वास्य व्यवस्तुर ४, ४०, ३; वा प ९, १५ वे स ₹, ७, ८, ३ वत सास्य पनवति ४, ३८, ९ बच सा हि खामाहा छ, ३१, ७

क्यों है; वर्ष इसकेवानि व, ५६, दे कर कोर्च रक्तरमि रक्त इ. १८, १८, १८, ११ स बाल के ब्रोक्स १५ १३ und fir ut urer nich II. be. b का रव देखें हरभाव १ ३१ ह बन्ने के वो पूर्ण का विकेश है पान ह दव स्त न इंद्रो क्लि १ ३१,३ an er uftrugffet ta. th th बंद पर पानी किपनि है, इंक, इं, ध्या बा पू रेह है। 20 6 9 20 96 उस त्य करी शहरैकोस है, हैट, व er er errere 9 98 u वर का या बरस्की पीछ है, है**टे** क हर रचा का कारतबी सक्तरीय के ६% है बर रच को दिया ८.१८ का ब्यार १०% है कर 3 4 7 2 रत का यो करते रूक्त्रे हैं, १८१, ४ au err al agerraferen L. 279 9 an our borroll c. tf. tc sewa west of sit we a. cf. it उन कारते विश्वतिः कोर्य ८, १९ १४ un mont stille in 46, fe um. 1943 24 MR MON. 5 W. 3 we second fiele u. t. ten ft d. t. t. to u. SERT OF F WE SHE SHE court gray with t tare to be a cont corner and men is all its man band urness work to care, well at \$100 waters we write to the Et weste françois e, 22 ft. ft. 4, 58 went respect to the transfer of the contract o abent worde. Bl. & week ? the up. u. to tent or t a t. क्षेत्रिने सरका ५ दर, ५ uni m è sono o ec. s बर्ध के बार कार्टिंद ५ १८ ह बडी के कारत बस्की पूरेप 2,१६१,६, कर्का, २०३० and over short 4, 58, 5 and \$1000 इसे त्या कर्त ८, ४१ १८ को तथ क्यार ८ वर्ग ६ on and and a 11 1 und Propert affects & u. C und a martingfle. E. 48 th un murrie L. St. 15

control to, tre, h and t tall sweet got to, two, to med t, to t sweenstegt t t constitute was \$ 45, \$1 st. c. 18, 28 aftere week & tot, to met it we ! after an deal of the N. arteralization of a will be more good and. to be to me and to be a taken afes named & so & up at \$4 \$ to . . . urbala angui t ttc, t वर्ष पुरुषी वर्षण ४, इस है। सन्द १५३१ us omlignment t, tex, tti f f# f un munummu qu t, tot # of gree facility (St. 5 क्षे हुन्याव देखें थे, पेड, हैं। बाब, १९४५ or grand may 2, 48, 5; me. tat? ed work paul to to the med to but Lac. to 8 व गर करेंद्र कोच्या दा देश, है। क्यार हेर्स्स हरेग्स wet e 93 t manufe to the country the ortel games 4 MA 4 क्यूनों पूनर्यक्रकेत के ११, १ क्या क्यो प्रश्नि १ १०१ १ equation to 40 (t) to at 8, 14, 8, 15, 16, 19 वरते का व्यू पुजार ८ ३३ १ with the managest 2,2,2, ac. m. 15, 16; E. A. १, ए १३, ५ Fell am urs \$7 \$ yang new first and green dies to me fels & & LEMETTINE # # served at 5, 545 5 met 5, 48 5 erroren and yet (, 50, 4) are fort warm a web to, the fi much to, the first 8 m 82 8 stands merg & BE, 17 व्यक्ती करते । १९९१ वर्गी ६ १६ ५

बर्स्वनीत्समिषा ३, ५, १० उद्घ धिय उपसो ६, ६८, १ उद्देष पाह विधिरा ७, ४५, २ बदस्य शुरमाञ्चानु ७, ३४, ७ उदस्य शोधिरस्यादाञ्चद्या ७, १६, ३, ते स ८, ८, ४, ५ उन्स शोविरस्याव् वीव्युपो ८, २३, ४ बदावैजिंहते बृहद् ९, ५,५ उदानाककुद्दी दिव ८, ६, ४८ उदावता स्वस्तसा ६, १८, ९ बिदेवा यो निदिवा वेदिवा ८, १०३, ११ बिक्निस रिक्मते ७, ३२, १२; अमर्व २०, ५९, ३ बदीरवां सुनुवा उत्त १, १२३, ६ ब्दीरवामवर उत १०, १५, १, अधर्व १८, १, ४४, या य १९, ४९, ते मा २,६,१२,३, ति ११,१८ बदीरय कवित्रम ५, ४२, ३ ब्बीरबया सहतः ५, ५५, ५, वे स २, ४, ८, २ उनीरयन्त वायुमिः ८, ७, ३ उदीरय विवस १०, ११, वं, अधर्व १८,१,२३, नि ३,१६ ब्दीरायामृतायते ८, ७३, १ उदीरदर जियो मसु १, ११३, १६ विशि नापेमि १०,१८,८। अधर्ष १८,३,२,ते आ ६,१,३ उदीष्यांता पविषयी १०, ८५, २१, अपर्व १४, २, ३३ उदीष्त्रीं विश्वायसी १०, ८२, २२, सधर्व १४,२, ३६। श मा १८, ९, ८, १८ बेंद्र वयोविरमृतं ७, ७६, १, ति ११, १० बहु विष्ठ सविवः खुधि ७, ३८, २ बेंद्र विष्ठ स्त्रधावर ८, २३, ५, बा य ११, ४१, ते स 8, 2, 8, 2 बदुचम बक्म १, २८, १५, अधर्व ७,८३,३; १८,४,५९। बा च १२,१२, ते सं १, ५, ११,३,४,२,१,३, नि २,१३ बहुवर्म मुम्लिय नो १, २५, २१, ते मा २, ४, २, ६ बदु सब्बद्धमंदी ६, ५१, १ वद्भ बातवेवस १,५०,१, साम ३१, अपर्व. १३,२,१६: १०, ८७, १३, वा च ७, ५१, ८, ५१, ३३,३१, वे स १, ए ८, २, ८, ४३, १६ नि १२, १५ ब्दु त्वद्रांत बद्रः ७, ६६, १८ बदु स्वे अङ्गयसय ८, ७,७ बदु स्वे मधुमत्त्रमा गिरा ८, ३, १५, साम २५१, १३६२; भपर्व २०, १०, १, ५९, १ बदु स्ये धूनवो गिर १, ३७, १० माम २२१

वतु प्रवाः समिधा ३, ५, ९ उतु ध्य देयः सविता व्याता ६, ७१, ४ उदु रय देवः सविता यपाम ७,३८, १ बदु व्य देव मविता संवाय २, २८, १ उदु प्य देवः सनिता हिरण्यया ६, ७१, १ उद् च्य व सिवता ८, २७, १२ उदु ध्य धारणे दिवो ८, २५, १९ उत् स्त्रोमासी सिश्तोः ७, ७२, ३ उद्धिया स्वते स्याः ७,८१,२, साम ७५२, ते मा 3, 8, 3, 8 उद्य खानेभिरीरह ८, ७, १७ वद भया उपन्तेव ६, ७१, ५ उत् पु णो बसो महे ८, ७०, ९ उद्गा भाजविष्टिग्रेम्य ८, १४,८; साम १६४१ भथवे २०, २८, २, ३९, ३ बहावेब शकुमे २, ४३, २ उद्येद्भि म्हतासम ८, ९३, १, साम १२५, १४५०, अथर्थ २०, ७, १ रद् चामिवेत् तृष्णजो ७, ३३, ५ उद्यंग मधवन् १०, १०३, १०, साम १८५८, या य १७, ४२, वैस ४ ६, ४, ४ उद्गी इदमधिवजर्द्धपाण १०, १०२, ८ उद् बुध्यध्वम् १०, १०१, १ उधव् सहः सइस ५, ३१, ३ उद्यदिन्द्री सहते दामधाय ५ ३२,७ उच्चद् व्रशस्य विष्टप ८, ६९, ७। भथवं २०, ९२, ४ उचपच मित्रमह १, ५०, ११, वे मा ३, ७, ६, २२ उद्यम्पमीति १, ९५, ७ उद्यस्य ते नवजावस्य ७, ३, ३, साम १२२१ बद्ध कर्मि शस्या ने, नेने, १२, अधर्व १४, २ १६ उद्रास्त्रहमा अक्रणोत्तना १, १६१, ११, नि ११, १६ उद्भवनमेरतम् १, ११८, ६ उद्दय तमसस्परि १, ५०, १०, अधव ७, ५३, ७, वा य २०,२१, २७,१०, ३५,१८, ३८,२४, त स ४,१,७,४ वैमा २, ४, ४ ९, ६, ६, ४, वे भा ६, ३, २ सन्नो चक्षवेरुण ७, ६१, १ डब्री प्रकासी मधुमन्द ब्रेस्वे ८, ४५, २ उद्भी प्रश्नासी मधुनन्ती भस्यु ७, ६०, ८ उद्युहा रक्षः सह ३, ३०, १७, नि ६, ३ **रद्र मगा**प्येख ७, २३, १। साम ३३०। भववं २०,१२,१ उद्वेति प्रसंधीता जनानां ७, ५३, २

| all and france o ff f                             | ं क्यांनी कर्मा है कह है। तर होती कर हैरिं। |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| इर्लंड कृषि प्रवित्ती ५, ८५, ३                    | કિલેશ્યમ દ                                  |
| souther differ to, 184 \$                         | वर क्याच्याने कारचे हैं, १६३ हरें, बहर रूपी |
| armer militum: 9, 4%, Ba                          | R. 4 R. 1. v 2                              |
| area char areas ? ? ??                            | ur mujerel umani ? \$49 \$5 H. C. 25.48     |
| 2 ff f fürr von                                   | <b>电影影响响</b>                                |
| ET MARTINE C. C                                   | an mangaret unft at f. 164 at at at 44.     |
| an un den ift t. Un c                             | E4.8 64 8 4 44                              |
| B. 55.2.5 h f B. 45.55 malfen fru fin f. C. 22.80 |                                             |
| Continue graft ? ? 19                             | or he physics 1 47 tt # 4, t                |
| sy consider the f. ff. fc. ft. m. e & e f.        | ज्य न्यां वाक्रम पुरस्त हो। ८, ४ १३         |
| 5.0 C.F m 6 to 495 5 retra m 6 re                 | ur nurft ufter ta, tall. 4                  |
| Par fart gart ? the gart bet ve                   | वचर्च व्या समीवां ८, ५३ १                   |
| क है जोतान्यक्रम इचार्य है हैरंड है               | we ne tibyun: ta, tta, o                    |
| er men saret t. toc. t                            | or as advidere t \$55' 8.                   |
| av my und word fram u. u. u. u.                   | or on severe ander & ttl. t                 |
| an ficare emils 9, 204 9 mm. 2 20                 | ज व वर्षा छ द दि रे।                        |
| पर का कोन्क्ररे दे रहे रे बाद करहे वर्णा          | 44 ahts gwin u, e 4, 2, d. 2, 1 29 4        |
| 4 tm, t, 44 t                                     | कर की बजी क <del>नके</del> छ ११. प          |
| ar neck frefeft & & de mire to m. & be.           | वर व देवे कामा Buffet है, देवी, है          |
| B. 1 4, 4 9                                       | ज्य थ वर्ष क्षेत्रीया क्ष्मैन थ, प्रदे, छ   |
| - 2.1.                                            |                                             |

[ con ]

क्ष त्या ब्यामपी कियों ८. १०२ १३ व्यवस्था १३, १९७०० more school & see, eg, word & seed, by Lmtact THE PROPERTY OF BUREFULL ST. THE WATER AND ASSESSED AND ADDRESSED ADDRESSED AND ADDRESSED ADDRESSED AND ADDRESSED ADDRESSED AND ADDRESSED AND ADDRESSED ADDRESS events along to be \$4. \$ EV ALL PRESENT & 16, has note town

or ad and with t to to und to till दर तथा कामने करी के हैंग, द 2. w. 9 w. 2 24 to free of 1 tot. 1 **न्यानी प्रकार प्रकारि ये १, १९०, १** उदार करना भवे रे प्रे M tocc mul. PROPERTY S. Tree, II MER SER क्ष्मको सन्ते क्ष्मके ५, ३१, ४ genmen 4 at, b <del>erm</del>ûcanê c. 68. 5 नुष्त्रा स्त्री क्षेत्र हे इप हे अपने, व,शह है urwel will repeate t, 12%, 9

क्ष थे। किंदुर ८९३ है। क्रम

प्रथ का स्टाब्स सब्दे प्रविधित है है है, क overe amond b. Sc. 1 wed for \$ 40 9 am frequ at a credit crees of the sect that 23 45 B H. E. IE. V. क्ष्या किया कोलामा १ ,१५% वर्षा १८६४५ वर थ. १९ ५५ है व १, १ १८ १ प्रदेश के के प्राप्त करें के कि के कि प्रभ को बावक्रिया ८, १६ क्य क्षेत्र प्रदर्श केन्द्रवेश्वर १,१६८,१६८ वर्ष अ,व्हे अ, क्षा को पाला फल्पर प्र. हैने, ह S. E. B. A. CL 41 बर जो समीविश्य द गण हुने सहस्य मञ्चले १७, १६, ४

west facial & E. Sci and tall at a 1671 attification to co to R. A. V. b. It ...

बवाबित पुरुष्ट्रवाय सक्षिः ३, ३५, २ बवाबाव वाह्यय मर्स्याय ७, ७१, २ बवाबस्य सम्या १०, ११०, १०, अध्यवं ५, १२, १०;

वा य २९, ३५, ते जा ३,५,३,८; नि ८, १७ वराची गामता नर ९,११,१, साम ६५१; ७६३; वा व

रेरे. इश्वे मा १, ५, ९, ७ उपरासुपपर्वेन ६, २८, ८, भयव ९, ८, २३, ते मा १.८.८. १२

स्पन्न भनदामप्रतीत १, ३३, १
वर्षम सक्षि बात्रपु १, ३५, १
देशे सक्षि बात्रपु १, ३५, १
देशे सक्षि बात्रपु १, ३५, १
देशे सक्षि ब्रुट्युबो न वक्षः १, १२४, ४, नि ४, १६
देशे नवस्त कृपणा नपुष्योतेमय ३, ३५, ३
देशे मितः प्रस्पते ९, ६९, १, साम १३७१
देशे प्रस्पते ९, ६९, १, साम १३७१
देशे देशे द्वितिन शेषा ७, ७७, १
देशे द्वातम्पुर ९, ६१, १३, साम ४८७, ७६१,

बपो पु समारी गिरः १, ८२, १, साम ४१६ बपो ह यदित्व बाजिनो गु ७,०३,३, ते झा ३,५,१२,१ बपो हरीणो पतिं ८, २४,१४, साम १५१० बपा हरायवा मो ८,६१,१, साम २९०,१२३३, अयर्थ

रै०, ११६, १ उमनवा पवमानस्य ९, ८६, ६, साम ८८७ उमप वे न कीयते २, ९, ५ उमयाक्षे जाववेदः स्वाम २, १, १२ उमा इ नृत विदिद्धे १०, १०६, १ उमा क्रिसपुनै परा ६,६९८, अधर्व ७,४४,१, ते स

है, रे, ११, २, ७, १, ६, ७ इसा देवा दिवि स्ट्रसा १, २३, २ उसा देवा मुच्छतसा ९ ५ ७ उसा पिकतमधिना १, ४६ १५, वा स ३४, २८ इसाम्यो देव मधिता ९, ६७, २५, वा स १९, ४३;

वे मा १, ८, ८, २, २, ६, ३, ८ इमा बामिन्त्राझी भाहुबच्या ६,६०,१३, था म १,१३, वे स १, १, १८, १, ५, ५, १

बमा प्रसा नयामानिका १, १८५, ९ बमा हि वका भिषजामयो ८, ८६, १ बमे बसे पीपवटः २, २७, १५ बमे विदेश रोदती ७, २०, ४ बमे बावायुवियो विश्वमिन्दे ९, ८१, ५ समे पुरी बिह्नरा पिम्बमानः १०, १०१, ११ समे पुनामि रोत्रसी ऋसेन १, १३३, १ समे मद्दे जोषयेते न मेने १, ९५, ६ समे यत्ते महिना ग्रुम्ने भय ७, ९६, २ समे यदित्र रोवसी १०, १३४, १, साम ३७९, १०९० समे सुम्बद्ध सर्पियो ५,६९, साम १०२८, वा य १५,४३,

ते स २, २, १२, ७, ८, ८, ६, ६ इमे सोमावचाक्तन् ९, ३२, ८ इमोभयाविन्तुपथेहि १०, ८७, ३, अधर्ष ८, ३, ३ उठ पञ्चाय चक्रभुद्धि ७, ९९, ८ इकं हि राजा वरुणक्रकार १, २८, ८, या य ८, २३,

ते स १, ४, ४५, १ उत्त मध्यूविरमयानि ९, ९०, ४; माम १४१० उत्त मध्यूविरमयानि ९, ९०, ४; माम १४१० उत्त मधीरं जनुषा १, ४६, ४ उत्त विज्ञाय पर्वेति हम १, ९५, ९ उत्त नुष्य उत्त सब ८, १८, १६ उत्त नो कोकमञ्ज नेषि ६, ४७, ८, भयर्ष १९, १५, ४:

ते स २, ७, १३, ३, नि ७, ६ उठ यां रथा परि नक्षति ४, ४३, ५ उठस्पयसा महिनी असम १, १६०, २ उठस्पयसे महिने ७, ३१, ११, साम १७९४ उठस्पया मो महिषा १०, ११८, ८, अपर्य ५, ३, ८, ते स ४, ७, १४, ३

उकासा नमोक्षा २, ६२, १७; साम ६६८ उक्ष्या यो बनिसके २, ९१, १५ उक्ष्या यो मा परा दा ८, ७१, ७ उक्ष्यसाबद्वपूषा १०, १८, १२; भपर्य १८, २, १३;

ते आ ६, १, १ उरोष्ट इन्द्र शपसी ५, १८, १, साम १६६ उरो देवा अनिवाधे स्थाम ५, ४२, १७, ४३, १६ उरो महाँ अभिवाधे ववधे १, १, ११ दरो वा ये अवस्थि मदित १, ६, ८ दर्स प्रापिती बहुके दूरे १, १८५, ५ ते मा १, ८, ४, ८ वर्षा प्रापिती बहुके दूरे १, १८५, ६ दर्सस्थाते प्रपुत्तदस्थात ७, १०३, २१, अथवे ८, ४, २१ दर्सस्थाते प्रपुत्तदस्थात ७, १०३, २१, अथवे ८, १, १२ दर्सस्थाते प्रपुत्त क्षित्र ७, १०३, ११, अथव १०, १२६, ७ दर्शस्थ सुकाभिके १०, ८२, ७, अथव २०, १२६, ७ दर्शस्थ हि समवन् ७, १७, १ बक्क करकरण ८, व, १६ बक्का बक्कारको ५, १९, १ क्वांक्कार के बीमदि १०, १६, १३, वर्ग्स १८,१५६,

या. या. १९, ४००, है. सं. १ सं. १९, १ वर्णमा पूजा र राजार क्षेत्र था. १६. १ वर्षीय का से समूचान १ १ के सम्बंद १८, १, १

क्ष्मी को बदावाद १ १ के वर्ष्ट १८, १, १ इक्षानु इ.स. इंटर उर्वात १ १ ४ इक्षिप्रकारों कारीत १ इ.स. इ. स. ११ १३,

कवित्यापके पहुनों हु है है, है इस व्यापकी व्यञ्जा है, हैंद्र है इस हमें दि क्यों को हैंद्र, दं, हैं इस हमी दी क्याओं है, हैंद्र है

表电影中电子

करण प्रमे जब कर है पेता है बनाई केन्द्रों है, कर बनाई केन्द्रों है, कर बनाई-क्या पड़ है, है है है जब है। है स

क्षणां वचने हुनीरे हैं, देश ट क्या वन्त्रकार है जिले के क्या, हरहे वच्छे, रेड्री है है

१५ ११ १ वस प्रकारी प्रतिकते १, १९४ १ वस्त्रात्त्व इस्त्री १ ११ १ वसे कोट कोडीर १, ९१ १६ वस्त, १७६१

को देशनाओं है सबी है हैं है है को कार प्रहाशों के हैं है को को विकास है, हैंदू है को सोधार की दे, हुए, है को सोधार कर दूरते हैं पर, है को सामा की साम है है है है

क्यों सरब धाकुता है, हट, हैंग कर्म में हैं आपेड़ हैं, हट, है बामे बाद है जब है, हट, हैं क्यों आपेड़ ब्योजिंग क्लेश्य है, हट है क्यों कर्म ब्योजिंग हैंग्स हैं क्यों कर्मा है, जुट, हैं। ब्याद, हेंग्सट

कारी देवारी पर्यामकृतिक है होते, क कारी वंजीनकार है (तब का कार्य ए होते के कार्या वंजीनकार है, हिंदे के कार्या है होते थे। कि. होते हैंक

क्षां वाचे पाने १ १०० ।

कर्ते हेर्च करायोजना त्यं ८,१६,१ कर्ते वस्त्रकारेश १ १४० छ सम् १८१८ क. १ ११,१७८ वे चं.४ १ ४.१

कर्त हो क्षेत्र प्रतिको ६ क ६

हर, हेब्द है ने इ. र. त. र वामें नार्ज वा देखते हैं, इंद, रे; कार. करने, रेज, इड़ वामें नार्ज हानते द, रूर, इ, बाब. हरड़

कर्म वसम् हुक्तं ८, १९, ६, वानः १४१४ कर्म वसकावते १, १७, ११ कर्म वसकाव हुदे ८, इतः १६, वकः, १४११ कर्म वसम्बद्धकात् १७, १९५ ८ क्रोका विश्वसम्बद्ध ५, ५, इ

वर्ण वेद्री अस्ति होते हैं है । वर्ण बहुदेश्यों जीवार है और है जर्म गतुं करिया है से हैं है । वर्ण बहुदेश्यों है है है । वर्ण बहुद्धा व करने हैं है , देन देन करते हैं । वर्ण करते हैं । है , करा है

् क्रि. हैं कर्मों मेरिक करण सरात है, हिंदू हैं कर्मों को क्रेडिक पूर्त हैंक, हिंदू हैं कर्मों के क्रिकेटों दें कर है? कर्मों कर्मों के हैंक हैंक हैंक कर्मों कर कर्मों के हैंक हैंक हैंक कर्मों कर्मों कर्मों हैं कर्मों करिया कर्मों करिया कर्मों कर्मों कर्मों कर्मों कर्मों कर्मों क्

वाचा करोते प्रस्त १ हुए, १३ तस्तरे ६ ६८ है कर्च का जेपकारे १०, ०१, ११, १८ है, ४ वाचे का कर्म करोजर हुएक १०, कर्च ६१, १८ है, कर्म करा करा

Brach & State Prace & C. S.

श्रीवय इमिन्द्रावतो ४, २७, ४ त्रजीते परि मृक्षि ६, ७५, १२, वा य २९, ४९, ध स 8, 4, 4, 8 मत्रीबेनी दसती १०, ७५, ७ सबीपी इयेनी द्वमानी ४, २६, ६ नवीपी बन्नी पूपमस्तुरापाद् ५,४०,४; भयर्ष २०,१२,७ बरुः पबस्त वृजिनस्य ९, ९७, ४३ वित्रीती नो प्रकारी १,९०,१; साम २१८; नि ६,२१ | फ्रतानाना नि पदतु ८, २५,८ क्रतिबछहो बनवत् २, २६, १ मज्ञमुखन्वायने ८, २५, २२: नि ५, १५ बजाविन्त्रीत था वदे ८, ६८, १५ भव वेमान भागमिद्रनी ८, २३, १० भव बदम्मृतवुस्त ९, ११३, 8 मत बोचे नमसा प्रकार ४, ५, ११ वत शसनत चाजुरीच्यानाः १०,६७,२, अथव २०,९१,२ बदरवेन क्षिप्रेण २, २४, ८ विव च साय चामी वात् १०, १९०, १, वे भा १०,१,१३ वत विकित्य व्यवसिद् ५, १२, २ वतथीवय भागव ५, ५१, २ बद दिवे ददबोच पृथिव्ये १, १८५, १० कत देवाय छण्यते २, ३०, १ दरमुदेद सपन्देपिर ५, ६८, ४, साम १४६६ भवस गोपा न दमाय ९, ७३, ८ बद्ध गोपावधि ५, ६३, १ बवस्य जिह्ना पवते मधु ९,७५, १; साम ७०? बन्दाविवच ९, ७३, ९ मास्य रवहा परणानि ४, २३, ९ वतस्य देवा असु वता १, ६५, ३ चतस्य पथि वेथा ६, ४४, ८ बतस्य प्रेषा ऋतस्य धीतिः १, ६८, ५ बत्स कुम्न उपसामियण्य ३, ६१, ७ भवस्य रिममनुबब्धमाना १, १२३, १३ बतस्य वा केशिमा योग्यामि ३, ६, ६ अवस्य वो स्थ्यः पूत ६,५१, ९ भतस्य हि धेमवी बावशाम १, ७३, ६ बतस्य हि प्रसितिर्थी १०, ९२, ४ श्रवस्य हि वतमयः १०, ५, ४ नवस्य हि श्रवधा समित ४,२३,८, नि ६,१६, १०,४१ बतस्य हि सबसी १०, १११, २ विवाधिनी साथिनी १०, ५, ६ वतावरी वियो अवस्थान्या २, ६१, ५

परवापान व्यवज्ञामा ऋगामुधी ७, ५६, १३ भारतायान यश्चिय विप्रमुक्ष्य ३, २, १३ प्रतापान विचंदस ८, ७, ३ ऋतावानः प्रतिषक्षा २, २४, ७ ज्ञवाबानगृतायवी ८, २३, ० फारावान महिष १०, १४०, ६; साम १८२१; वा य १०, १२१, वे म ४, २,७,३ , ऋतावा यस्य रोवसी ३, १३, २ ध्ततुर्जानित्री मस्या <sup>३</sup>, १३, १ ऋतेन अत धरण धारयन्व ५, १५, Þ ऋदेन ऋत नियतमीळ ४, ३, ९ मातेन असमपिहित ५, ६२, इसलेन वेब सबिता रामायत ८, ८६, ४ भारतेन देवीरमूठा ४, ३, १२ घरतेन निधाषरूणा १, २,८; साम ८४८ मतन यावृतावृत्रा १, २३, ५; साम ७९८ भरवेन हि ब्सा धूपमिश्रदक ८, २, १० मार्वेनामिं व्यसिम्भवस्त ४, ३,११ इससे स विम्यसे युधा ८, २७, १७ भावदरेण सक्या सचेय ८,४८,१०, वे स २,२,१२,३, नि ६, ४ भ्रायस्या यो महतो ७, ५७, ४ क्रायमतीम स्वसाये ९, ६४, ३०, साम ६५६ मस्मिगित्या स मर्खाः ८, १०१, १, वा ४ ३३,८७ क्रथमके सुदानवे ६, २, ४। साम ३६५ प्रस्पाम स्वोम समुपाम १०, १०६, ११ असुक्षण न घतंब ८, ४५, २९ चासुस्वामित्रमा हुव उत्तये १,१११, 8 म्त्रमुक्षणो यात्रा ७, ४८, १ सञ्जती रथि प्रथमभव 8, ३५, ५ ऋभुमन्ता वृपणा वाजवन्ता ८, ३५, १५ मसुसुभूक्षणो रिप ४, ३७, ५ क्त्युर्फेसुक्षा असुर्विषवः १०, ९३, ८ ऋमुर्क्सुभिरमि वा ७, ४८, २, नि ५, ३ ऋधुने इंग्झा शवसान १, ११०, ७ म्हभुने रथ्य नव ९, २१, ६ ऋभुर्भराय सं शिशात सार्ति १, १११, ५ भस्मुविस्या वाज इन्ह्रो ४, ३४, १ न्त्सुधक ईंब्प चारु नाम ३, ५,६ ऋदयो न नृष्यज्ञव ८, ४, १०

मार्ग का कम्बनाओं रे १६६ १ क्षी मानेहक संस्थानं १, ११७, १ when a start \$, 51, 14, am, 1945 मारेने रहत्व तेष्ठ अबळ १, ६६ ४ white great 1, ca, 1 am. for परित राज को द १ हर को नेक्कन सोनिः ६, ११८ २ चरवी में बक्ती ५ ५८ ह चनकारित का बाध रे १६८ र चरमा है करा चीनवासी है की है वर राज्येनंतुन्त ८ ५८ १ eri ft was word worker 2, 12, 11 रंग लागे क्ल्य १६ ५ १ रका सक्ता व कहारे रेक रेरेड व 既 1 11年 क्षं पार्थ पहल क्ष्मोच्य १ १६१, २ ed it frest u, tc, tt दर्भ प्रश्य क्यांची गोवकार्य ५ ३२, ११ toward their t them well to the been THE ESTABLISH C. BA. B. P. V. S. द्वतासन हुन्तरन तकति ८, ३० ३ CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH ELV COS reducit you out a, to a रक्त किने रिम्बलीज १, १६५, १ corn restured our 2 716 91 स्थानेकाराकारी महीको छ, दुन्द, व रको है बहुवली संसीची है है है है ent egunelle areefilt t est to uneigt big पूर्व में स्पीरकपूर्, ११, छ es et errfe unteri u fan t p mei ann रा में सरस्य १ १९१. ५ er et eitenfen to, be, tu 25 FP 3 bygmmisthen by es mi um um qt f. 240, 14 क्षावन नवे विकित्यांच्या १ १५१ १ राव एक राधित ८, ५३ १ faces fol for any f' fon \$ quere physic & ea. 8 teres elements & ce a Br at a

क्रमा का को है। है। कि है। कि witte this to d of frequencies are the તુરે કે લાગે કે કુલ્લામાં મુર્જ ફર્ફ છે. લાક કે ઉપય and of their transfer to the little of Acres when to be the time that que of que find to the come that ting of the first to \$1, in one too! कुल में बर्जुने वहंका ६, १०८, १६, सार, ४८१ क्षां प्रक्रीय वर्ण श्वरूपं १, १९ १ पूर्व ब्यूजीय सम्बद्धित होती है, हैंग, के ब्यूजर, हेर्नेंड र्व के कोने करा है। देते हैं। को ने क्षेत्रकृति १, १६, १० एक एक **अञ्चलक हारे**। १,९३ ८ out with a may if the til and to the 11 FE **प्रा वर्गमानमा प्रकरी है दे**ं दें den mit mart 6 da 51 mer bade br fa't CO PRI SPICET N. SC. 7 en februit une f. es f OR CHARLES WELL CO. VI. V. एस है कह चच्चार देखें पूछति है, की है que à me qualit bibation & ? ?? me it mit uchmit t. t. to գտում <del>գտում</del>ա է էին, ¶ qui fit prouse 4, 84, 5 traff and from Poles II, 41, II भूको प्रशासका १ ११ १ qualit of unus ? 120, 2 प्रसारि पानरिका पर्वधारि १ रेडि व early washest whether 2, 250, 271 पाठने बोन पन्याचे १. ६८.५ रूम यो जो बोक्य र १ १० ४ ( कारण कार्र कार्य १ १८, ११ expect water to, te, t राजनीय भागान्य दे हैं। है रक्तकतीचे हुई ८, ६, १९ queen for the c. P. 1 पुलकाने पत्ती रिकाम ८, ५०, ९ प्राच्छ द ५, १३ THERE IS NOT !

प्रावानस्य महिमा १०, ९०, ३, अधर्व १९, ६, ३; बाय ११, ३, ते भा ३, १२, १ एता विका चक्कवाँ ५, २९, १८ एवा विका विद्वये ४, ३, १६ प्वा विका सवना त्तुमा १०, ५०, ६, नि ५, २५ एवा वो वस्युचवा २, ३१, ७ पति व होता वतमस्य १, १८४, १ प्ते भस्ममाश्चवो ९, ६३, ८ पुरे असमिम्युव ६, ५२, १; साम ८३० वते व इन्द्र जन्तको १, ८१, ९, अधर्व २०, ५६, ६ एवं त्ये मानवी दर्शवायाः ७, ७५, ३ वृते स्वे बूबगमय ८, ४३, ५ प्ते युक्रमिर्विच ७, ७, ६ ण्ते धामान्यायां ९, ६३, १४ पुत भावस्तीस्त्वः ९, २१, १ एते नरा स्वपसी १०,७६,८ एतेनाग्ने महाणा १, ३१, १८ पुरे पूरा विपासिता (०। बिपा) ९, २२, ३ पवे प्ताविपश्चितः (। सूर्यासां) ९,१०१,१२, साम ११०२ युवे पृहानि रोहसीः ९, २२, ५ एवे यहा असत्यो। ९, २२, ४ पुते वस्तित शतवत् १०, ९४, २ युवे वदम्यविदश्वना १०, ९४, ३ पुवे वाता इवोरवः ९, २२, २ एवे विश्वानि वार्या ९, ११, ४ पूर्व समीमिः सुरामी १०, २८, १२ पते सोमा अवि बाराज्यस्या ९, ८८, ६ पुते सोमा भाभ राष्या ९, ८७, ५ पवे सोमा अमि मिय ९, ८, १; साम ११७८ पवे सोमा अस्क्षत ९, ६२, २२; साम १०६१ पृषे सोमाः वबमामास २, ५२, २ पुरे सीमास भाशवी ९, २२, १ पृते सोमास सम्दव ९, ४६, ३ रते स्वीमा नर्रा नृतम ७, १९, १०, अधर्व २०, ३७, १०

पतो न्विन्द्र स्ववास सर्वयाय' ८, २८, १९; १०, ६५, १ पतो न्विन्द्र स्ववाससेवान ८, ८१, ४ पतो से गावी प्रसरस्य १०, २७, २० पद सरुतो स्विता ५, २६, ९

प्वोत्मिन्त्र दावाम ग्रुद्ध ८, ९५, ७, साम ६५०, १८०१

एवो माच सुच्यो ५, ४५, ५

पदु मध्बो मिरिस्तर ८, २४, १६, साम ३८५, १६८८ भधर्ष २०, ६४, ४ पुनार्युपेण वयमिन्त्रवन्तो १, १०५, १९५ नि ५ ११ पना मन्दानो जहि शुर ६, ४४, १७ पुत्रा वय पवसा ३, ३३, ८ प्ना विश्वान्यर्पे मा ९, ६१, ११; साम ५९४ ६७४, वा प २६, १८ प्ता वो भाग नमसो ७, १६, १, साम ४५ ७४९: वा य १५, ३२, ते स ४, ४, ४, ८, नि ३,२१ पुन्दुमिनद्राय सिञ्चत ८, २४, १३। साम ३८६, १५०९ वृन्दो पार्थिष रिय ९, २९, ६ पुरुष नो गमि विषा ८, ९८, ४, साम १९२, १२४७, भयवं २०, ६४, १ पुन्त्र बाहि पीतये ८, ३३, १३ पुरत पाहि मस्स ८, १, १३ पुरुष वाहि हरिभिः ८, ३४, १, साम ३४८; १८०७ प्रम याद्यप न १, १३०, १, साम उप९ पुण्कवाहो मुपति १०, ८४, ३, अधर्व २०, ९८, ३ वन्त्र सानसि सर्थि १,८,१; साम १२९; भयर्ष २०,७० १७; वे स ३, ४, ११, ३, वे मा ३,५,७,३ पुरुद्धस्य कुक्षा पवते ९, ८०, ३ वस्त्री बर्दिः सीवत १०, ३६, ५ प्रभिष्यिमः सुमना १, ५३, ४, अथव २०, २१, ४ प्रिमेन इंग्जाइमि ७, १८, ४ यमिन् भिरिन्द्र स्वायुक्ति ४, १६, १९ प्रिमों भकेंसेवा ४, १०, ३; साम १७७९; वा य १५, ४६, के स ४,४, ४,७ प्रिर्भव सुमना भग्ने ४, १, १५ यमा भागनेवतीः १०, ३०, १४ यमाम्बासावे १, ४, ७, अयर्थ २०, ६८, ७ प्रमेन स्वता १, ९, १, अधर्व २०, ७१, ८। मि १,१० प्सेन प्रसेवन ६, ४२, २, साम १८४१ एवाँ अप्ति वस्ववः ५, २५, ९ पूर्वी अग्निमशुर्वेमुः ५, ६, १० पता कविस्तुवीरबाँ १०, ५४, १६

व्याप्रि सहस्य ७, ४१, ६

प्राप्तिगावमेमिकेवादा १,७७, ५

प्राप्तिमेर्वे सह १०, ११५,७

पुना च स्व सरम १०, १०८, ९

प्रा बजार सहसे ६, १८, ५

युवा व शुन्दो सुम्बम् ९,७९,५

कारेन संभागान्। का व प्रमुख्यानां स्ट १५, ७

दशास्त्रियो इन्द्रूच १ १८३ ६

प्रधा कर दें। हैं प्रधा में के प्रधान के दिन हैं। एक के के दिन हैं। हैं। एक दें प्रकार हैं। हैं, एक हैं। एक दें प्रकार हैं। हैं, एक दें हैं। एक दें हो के दें हैं। हैं, एक दें हैं। एक दें हो हैं। हैं। हैं, एक दें हैं। हैं। एक दिन हों हैं। हैं। हैं।

क्ता व आधारमा १, १६, १६ व्यक्त १०, १५, १९ मार्च मार्चित्र प्रित्त १६, १६ मार्च प्रेच स्था क्रिये १०, १९ मार्च स्था अस्ति १ ६०, ११ मार्च स्था अस्ति १ ६०, ११ मार्च स्था अस्ति १ ६०, ११ मार्च स्था अस्ति स्था १६

द्वा प्रमुख्यानाय । ११ व प्रण (मो प्राचीत हैं), ११ प्रण की प्रतिमानाय का स्टब्स कु १० १६ प्रण (मो के प्रतिमानाय के स्टब्स हैं) प्रण (मा के प्रचीत के प्रचीत हैं) हैं, १९ प्रण (मा के हैं) के हैं के प्रण (में के प्रचीत के प्रचीत

द्रशा स्वानुष्रीकार हे १६ ८ इस स्वानुष्रीकी है १९ १० वस्तु १ १९ १ १ १००, ११ द्रशा स्वीनुष्री है १९ १० १५ ३ द्रशास्त्री स्वानुष्री १९८१ है। क्रम्य, ११६८ पूजा व्यक्तियोग द्वारी होते जात. द्वारी मार्ट है है है होते हम्म हो दे हम, हैद पूजा मार्च कार्य दूसरे दे हो है का है मुद्री एक क्षेत्र हम अ, हो, में एक क्षेत्र हम अ, हो, में एक क्षत्र हम अ, हो, में एक क्षत्र हम अ, हो, में एक क्षत्र हम अ, हो, में

err erber semil f. 9. 9.

पण पाना कारे (न दिवाने) दे करें, है पण पाना कारे (न दिवाने) दे करें, है पण पाने कारका हुए हैं दिया करते हैं, है, है ने एस है है दिवार है, इसे दे करते हैं, है, है, है ने एस है है वे कारकार पानाक है, है है, है पण है वे कारकार पानाक है, है है पण है वो कारकार पानाक है, है है पण हो वो कार है है, क

पूर्व करें के स्था के हैं है के कहा है है है हैं करा कि कार्या है के कि कार्य है के हैं कि कार्य पा कि कार्या है के हैं के कार्य है के हैं के हैं के पा कि पूर्व की स्था है के प्रकृत है के हैं के कि कार्य प्रतिकृत पूर्व के स्था है है जार्य है है है कि कार्य है के प्रतिकृत है कार्या है है है प्रतिकृत है कि है है है प्रतिकृत है कि है है है

the atath a t tt श्रीरेच क्ष्मान्य श्रुवे हैं, १२४, ६ बुरेक्टी प्रकारी पत्राच है है। है द्वेश क्का परीहे हैं, हेरद है the benefit to at 1 प्रेमानेकार स्पूर्य ८ ४० ११ प्रेम्बासी परियोक्त है, रेक्ट, हैरे gârg & (âghla) a, 13 3 extended to say up and to, tu, " एत हम्मान पानवे पू. एतं, १, काब, ११८० que migmel f. b for mer febr THE REMARKS SEC FOR THE पूर्व कुरति अवस्थिते ८, १ १३ or alleringue of the & one that ge die contille v. 41. 12 दर क्षत्राच्यक्त है, देश, है। बाब, ११८६

र्ष मार्थ प्रशिव ५, १२, ८ एवं फार प्रो १, १६२, १, या य १५, २५, त स ८, १, ८, १ एवं तथे क्षिप्य २, १०, २०

पर तथी बांसदुत २, ५७, ००
पर न इंच नेता ५, ५०, ५
व्य दिस दि भावति ९, ३, ७, साम १२६२
पर दिव व्यासत् ९ ३, ८; साम १२६२
पर देव गुभावते ९ १८, ३, माम १२८२
पर देव गुभावते ९ १८, ३, माम १२८२
पर देवो बनाब ९, ३, १ साम १२५५; ति ६, २८
पर देवो विपायुन्तिः ९, २, ३, साम १२६०
पर देवो विपायुन्तिः ९, ३, १; साम १२६२
पर देवो विपायुन्तिः ९, ३, १; साम १२६२
पर देवो विपायुन्तिः ९, १, ३, साम १२६६
पर द्वाचे प्रमाने ६, ४१, ३
पर भिषा पात्तव्यता ९, १५, १, साम १२८८
पर प्रित्ते नोवते ९, २०, ३, साम १२८८

षष प्रनाबो मचुमाँ ५, ११०, ११ एव प्रस् पियायते ९, १५, २, साम १२६७ एव प्रकोते मचुमाँ ६, ७७, १, साम ५५६ ९४ मतेन जन्मना ९, ३, ९, साम ७५८, १२६४ एर मतेन मन्मना ९, ४२, २, साम ७५९ एव मतेन वयसा ९, ९७, ४७

पर दिशास १, ५६, १ पर दिशाभिशीयते ९, १५, ५, साम १२७० पर बसुनि विद्या ९, १५, ६, साम १२७२ पर य स्तोमो सहत इय १, १६५, १५, १६६, १५,

१६७, ११, १६८, १०

पर बः स्वोमो महवो नमस्वान् १, १७१, २

पर वां स्वोमो अश्विनायकारि १, १८४, ५

पर वां देवाविचना ४, १५, ९

पर विमेशिमसुतो ९, ३ ६, साम १२५७

पर विभिश्चित वां १ ३, ४, साम १२५७

पर विभानि वां १ ३, ४, साम १२५८

पर विभानि वां १ ३, ४, साम १२८२

पर वृषा कनिम्द्रत ९, १८, ४, साम १२८२

पर वृषा भूपनव ९ ६२, ११

पर गुम्मवास्य १, १८, ६, साम १२९२

पर मुमा भूपनव ९, १८, ६, साम १२९०

पर मुमा शिक्षवत् ९, १५, ४, साम १२९०

पर मुमाना परि मोमा ९, ८७ ७

वच सूर्वत द्रायत २ २७ ५, साम २०८५ एर मोनो जांध खाँच ९ देव, २९ ण्य स्त्रीम इस्य गुरुष २, ४३३, १३ पप स्त्रोमी भिक्रद्रम ७, २०, ९ पुप स्वोमा मह उमाय ७ २४ ५, ए. आ ? 🛂 पुष रवीमी मादर गर्धा अध्य र वर 🕫 वय स्त्रोमी पहन मित्र ७, देंठ, ५, देंग, ४ वय स्य कारुअत्ते ७ ६८, ९ पुष स्य ते सम्बो २, ३६, ४, अध्य २०, ५७ व युव स्व के प्रवत्त ९, ९७ वर्ने प्य स्य व मधुमाँ २ ८७, ४, माम ५३१ वृष स्य भारवा मुनो ९, १०८, ५, माम ५८४ युप स्य परि पिच्यये ९, ६२, ६३ पुष स्य पीवये सुतो ९, ३८, ६ माम १२७८ प्य स्य भानुदिव्यणि ४, ४५ १ प्य स्य मुद्यो रसरे ९, ३८, ५, साम /२७७ पुष स्य मामुपीस्त्रा ९, २८, ८; साम १२७३ पुष स्य मिम्रावस्मा नुषक्षाः ७, ६०, १ पूप स्य यो पूधगायेय सक्ये छ, ६७, ७ पूप स्व सोम पवते ९, ८४, ४ वय स्य सोमो मविभिः ९, ९६, १५ एव दिखो वि मीयधे ९, १५, ३। साम १२५९ व्या गोभिरस्मभिः ५, ८०, ३ पुषा जन वृशवा बोधयन्त्री ५, ८०, २ प्या दिवो बुहिला प्रत्यद्वति उयोक्तिः १, १२४, ३ पूपा विचो बुहिता प्रस्पविति ब्युष्यम्बी १, ११३, ७ पुरा नेश्री राघसः ७, ७६, ७ पूरा प्रतीची बुहिता ५, ८०, ६ पुषा यया परमादश्व ९,८७,८ प्यामुक्त परावस १, ४८, ७ प्या ब्वेनी भवति ५, ८०, ४ प्या ग्रुखा न मन्दो ५,८०,५ एवा स्या नव्यमायुर्वेचाना ७, ८०, २ पूपा स्या नो बुदिवा दियोधाः वृ, वृष् १ पुषा रूपा सुजाना ७, ७५, ४ पूपा ह्या वो मदतोऽनुभर्त्रा १, ८८, ६ पूरो उपा अपूरवा १ ४६, १। साम १७८। १७२८ प्र गमन्तृपय सोम १०, १०८, ८ प्र देवा मयोभुता १,९२, १८, साम १७३५ पह वां भूपितप्सवी ८, ५, ३३

पुष्ट केले काले दियोगि ८, ६४ ४ परि कारिका रे पर प The at Page of the to the total पति क्रोबी क्रीए क्रमानित है है है sam er eber ft t. of f

TE EN REPORT C. 9 PA UNI. EPIC

tor a weife & EE EE, mer u, ware, an. or 44 29 धेच्याय मा नद्रमा ११६ general rates of all & to you (Ardio) C. 12, 12 Marcal get fort & 28 %

देखिराओं सर्थ है, दें का समर्थ, वे १६ छ But your dries ? We to see took हेर्ड वाक्कृत हम्बद है । ऐक ह देश देशर पुरुषकों द, देद, देद democrate to the to a decor 4, of, t

**2018-14-18 See 14-18** all forested areas \$5, \$ \$1 kms, \$600. -- 14 L 2 See story to see the party and 4 200, 9 white it would be the beautiful to

के त्याह का तर्थ दे ११ १ भो से सर दल्द कुली है, रेक्ट व धोरामक्तो अनुस ६ ५० ४ marromittud & C.W. & te. & E. er e. 4, 14, 8 d. 2, 8, 24 & A. 29 20

mein mant to tes, ? al eftiferen v so ? mbreet & emb ! 50, 94, ut. Late 44

about the short to be to ....... \* \* \* \* 6 # 4. \*

to Alley 3 tree Galleria to ma had बोचनिक्षितील्य १ ११६ १ a) y ylmann) o vy, o all g unt utbier c, ? ??, mm en

हो इ हम्म क्लाइ ८ व, ११

mi m meng and and t . 17 1 को पूजी को बहुदि सं १, ११९, ७ HARRY HARM STORE \$ 12. 5 को प्राप्त रूप बार्ट १ रिकेट क्षीच्यास प्रजो शरिवरच्या ५, १० १३ abbugunger a, tet to man ta b. d. 1 t. 21 6 ne and all Dromain Paller S. C.L. P.

ण हमं द्वाधिर्मन ह, रह १ all ge die mer e' få n! mer 62m 5528) west 0 49 2, 90, 22 क हैं व्यक्त का क्रमीका के, पर्वे है। कार व्यक्ति a Connec Smery and 4 her \$4 P AT A AT ES S SPEE SPEE क र हु से पहिल्ला कारणा है। पति है

क व वाज्यकाने कविताली है. हरे हैं demonstrate of the second OR SECURIORISM SALESTY, N an Rang und feitem und t. tal a swell gred gu make t tot, \$ men which on 9 for a met from oh c. St. TH 4 379 3 Sept 1 646 5 and the part of 3 is not the part 90 the 9 कन्या हर प्रकार क्यो हर ८.३ १६। काट १६६५ word to to 2, 42, 4

ores ore building to be क्रमीरे के जात क्रम क्रम क्रम क्रमी क्रमी क्रमी क्रमी क्रमी Mil. 28 क्या पूर्व कारा नाको १ ६८५ ६। स. १ ११ at an a more the course क्या शरूका करते हैं, १३ ५

क्या व्यक्तिप्रशितकावस्य हे . ६४, ४ क्षा प्रमुख्या विकेष है १८,५ कथा है क्ये प्रकृत्य स्वतीत है, देशके हैं क्या पातित सम्बद्ध प्रकृत्य ५, ३१ 👯 वना रावेनको १ का, १

क्य रेक्स क्रम्बन कर १ . ६४, १

क्य दूरे में विकार समान ८, ८५ रे

क्या महामकुषस्कस्य होतुः ४, २३, १ क्यामहे पुष्टि भराय पूछ्णे ४, ३, ७ क्यामहे सदियाय जवाम ५, ८१, ११ क्या राषाम सम्राय १, ४१, ७ क्या सर्घोष मस्त्रामृताय ४, ३, ८ क्वा ऋगोति ह्यमानमिन्द्र ४, २३, ३ क्या सबाध शहामानी भरव ४, २३,४ क्या इ तद्वरणाय स्वमाने छ, ३,५ क्यो स ते परिचराणि विद्वान् ५, २९, १३ ब्ब्सिबम्त सूरव ८, ९४, ७ ब्बा क्षत्रक्षिय नरं १, २५, ५ ब्दा गच्छाय सस्त ८, ७, ३० क्या पन प्रयुक्तप्रस्य ८, ५२,७; वा य ८,३। ते स १, ४, २२, १ क्या चन कारिसि ८,५१,७, साम २००, वा च २,२४, ८, २, ते स १, ४, २२, १, ५, ६, ४ बरा व इंग्ज़ गिर्वण ८, १३, २२ बरा संबन्नयसयाणि जहा दे, ३५, १ करा नवेमराघसं १, ८४, ८। साम १३४३; अथव २०, ६३, ५, नि ५, १७ बदा बसी खोतं इर्पतः १०, १०५, १; साम २२८; नि 4. 88 ब्दा वो वीख्यो विभव्द, ५, २२ ब्दा सनुः विवर जाव इच्छात् १०, ९५, १२ अदिरधा मूँ। पात्र देशयतां १, १२१, १ क्षु गुप्तिमेन्द्र खावतो नृत् १०,०९,४, अधर्व २०,७६,४ केंद्र निवाय घाछे मनामहे ५, ४८, १, मि ५, ५ **न्द्र** मेडा विषां स्थीणां १, १८१, १ म् स्तुवत ऋतयस्य वेषता ८, ३, १४। अधर्ष २०,५०,२ म्मू म्ब।स्याहत ८, ६६, ९, अथर्व २०, ९७, ३ क्यू महीरप्रश मस्य विविधी ८, ६६, १०, मि ६, २६ **बर न्त कथा**वयः विवा १, ३८, १ क्द न्न कथप्रियो यद् ८, ७, ३१ विवयास वृषसानी भाने 8, ३, ६ ब्तुबाय प्रचेतसे १, ४३, १, ते वा १०, १७,१ वह मतस्य भर्णेसि १, १०५, ६ **कहो अब** सहामां ८, ९४, ८ किनकर्ण्यमुप प्रमुवाणः २, ४२, १, नि ९, ४ कतिकत्रकक्षमे गोमित्रव ९, ८५, ५ कविकर्वनु पन्थासूतस्य ९, ९७, ३२ किनिकारित हरिरा सुजयमान ९, ९५, १, साम ५३०

कनीनकेष पित्रभे ८, ५२, २३, नि ४, १५ क वे दाना असक्षव ८, ५४, ९ क्षम्यो भवसीनां ८, ३, १३; अथव २०, ५०, १ कं निवासियण्यसि १०, ९९, १ कम्या इप बहतु म सवा उ 8, ५८, ९; वा य १७, ९७ कन्या३ वारघायती ८, ९१, १ कन्येच कन्या३ शामवाना १, १२३, १० कपुत्रर कप्रथमुर्भातन १०,१०१,१२, अथव २०,१३७,२ कमु श्रिवस्य सेनयाप्ने ८, ७५, ७, ते स २, ६, ११, २ क्रमेंत स्व युवते क्रमार ५, २, २ क्या तकाण्वे राष्या शिवष्ठ ४, २०, ९ क्या ते बारे ब्राह्मर ८, ८४, ८, साम १५४९ क्या स्व न उप्रयामि ८, ९३, १९: साम १५८२: वा य **३**8, ७ कया निमन्न भा भपवृति ८, ३१, १, साम १६९, ६८२, अधर्व २०, १२४, १, वा य २७,३९, ३६, ४, क्षे सं ४, २, २१, २, ते मा ४, ४२, २ कया तो अझ ऋतयन्तृतेन ५, १२, ३ कया तो अप्न वि यस ७, ८, ३ क्या ह्यमा सवयस १, १६५, १ करम घोषध मब १, १८७, १० कर्णगद्धा समया सीरदेग्यः ८, ७०, १५ कर्डिस्पित्तविन्त्र यज्जारित्रे ६, ३५, ३ कहिंसियदिश्य यस्त्रभिनंत् व, ३५, २ कहिसिस्सा त इंग्ज चर्यासत् १०, ८९, १४ कवि धाशासा कवयो दक्या ४, २, १२ कवि कविस्वा दिवि रूपमास १०, १२४, ७ कविं केत्र भासिं भागुमप्रे ७, ६, ३ कविमनिमुप स्तुहि १, १२, ७; साम ३२ कविमित्र प्रचेतस ८, ८४ २, साम १२४५ कविं भूजन्ति मर्गं ९, ६३, २० कविने निष्यम् ४, १६, ३। भपव २०,७७,३ किन्द्रचन्ना अभि पीमचन्त्र ३,५४,६ कविर्वेषसा पर्वेषि ९, ८२, २, साम १३१८ कवी नो मित्रावरुणा १, २, ९। साम ८४९ ¥दछन्द्रसां योग १०, ११४, ९ कस्त उपः कथप्रिये १, ३०, २० कस्तमिन्त्र स्वावसु ७, ३२, १४, साम १८०; १६८२ कस्ते जामिर्जनामी १, ७५, ३, साम १५३५ कस्ते मद इन्द्र रन्त्यो १०, २९, ३, अयर्थ २०, ७६, ३ कस्ते मातर विभवामचित्रन ४, १८, १०

9 998 9 41. 12. Par yan 39 14 8. 1111. . ... क्या मा हरातम ५ ५६ ११

are at unavergent ? ?? ? क्ल बूर्य भी करते दे, दी च बाब्द है। क्ल ब्यामि दश्हीय ६ ११५, व

ser gar git war c, th top it make # " a 11 t one America & 48 c er er ablidenit t. uf. t.

m à mariph que e 12 à ना क्योंग रहस्य कर धन्य ह 📞 १३

smooth warbeile ; tega & to taller 4 2. 34 B or 2. 22 2 बलबानो संगठनो है पू. रे. आज परे; में दे. रेड का सच्छोक्किया १, ११ 💸 arent untularry & 219 & Pc 9 4

का यो प्रशासनी, क्या है हैंदे, है ankfrours a. II. to endura after t 11 1 का ब्राइमेर ब्राइस ब्राइकिंगा है, रहे, रे Statute marrera & L. S.

में क्रुप्ता क्रुप्ते १ दर्ग द मक्टेश १९१ ट A becouldbourtes t atte to Berter to to the & & & & & u & m. Pare हिंदियों क्या कड़ों १. १५ % अवर्ध १८,६३३

A firef u gu eou ( in-iffeit) 2 42. 81 fa fines पूर्व कर ( | करको ) है है है। Arrend referred to crock that is at 12, 12, 12 to be greater which were it up to far for \$1.54 # ttg un tranft wt. 1 ff. sen freimfe f, ton, ? हिं को प्रश्न इतिने कह तक है था है।

A d maren L tes, b Befre ein neren all E tie B Rate or necessionary to set 2 and 2 and 2

Par tratt C co 1 Art en pari t tet s

Property of the Co.

1 46.3

\$ 533 3 8

genterer weet u, u, e, t fr d. t t, th t क्रमा को इर्जनक हुने छ १९,९ provide provide \$4. 19 and our sylls aged 4, 8 & produkteri b. bb. 64 province of the same हर्नेक स्वाध्ये करो १ ५१ ७ क<del>रिकामकरिका</del>र ८.१६ ह क्रमेंबा देखी करते गरी है ५६ है

please Bud t se, to we tito and play district on the sec that he mitten anmel meltet | \$55 frand, en terfe. at 6 60 66 61 60 FF E, c, 92, 2; 4,9 22,6; 2. m. 9 4 6. 9

feet at guelt to at h and to the

falle freit aft ute art alles fi me. 1941

是走中中 12 m 所以C

for her of square or \$ 155.5

Party Prese at the 2. Th 9

क्रिक्रीहरियों क्योंक्षेत्र रेश रि

Bred the mid tred to to the

FIFE FROM WEIGH CHUPS क्षेत्रकृतिन्त्रा वाले व्य स्थीय १ १०८ रे

statistic mirech mare u. et. c Barrens when is the first of the bill the

State at Amer 4 44.2 दिकार कार वच्च अपने छ, दर्द, ह

Supremit tree 8. 1 # Pullered with Jean to, tock to Partie M.

Aller of several C. 01, 12

As Arrest April 16. La. 9

forg a present 4 15, 2 किरेन राज प्रकार कार्य हैंक ६६ है। इस क

22420 thing her iff for some surpressor to

मित्रपुर्व बण्ड श्रांबाचा है रहे हैं

क्रमेन्द्र वर्गात के पूजाता के देते. हैं giftig till sig farter ? To th हमेर्य हरनमधीनतः २, १६.५

अविशो बाग्निक्यमस्य १, १८३, द इविन्मा गोर्पा कासे जनस्य ३, ४३, ५ **इर्मक्स्तर्मधीस् १, १९१, १६ इर** त्या क्रद्र न ख़ुवा ५, ७४, २ **51** पान्ता सुपुर्ति कान्यस्य १, ११७, १२ इह श्रुव इन्द्रः कहिमबाद १०, २२, १ **इर सा इर** जामगुः ८, ७३, ४ उर सिरहोषा कह वस्तीरांचे १०, ४०, २, ति ३, १५ इविज्ञायते सनयासु नव्य १०, ८, ५ ष्ट्रमे देवावधिनाचा ५, ७४, १ इस्प पाजा प्रसिद्धि न पूर्वी ४, ४, १। वा य १३,९। वे सं १, २, १४, १; नि ६, १० हुनोव भूम मूपण ३, २९, ९ हुनोद्यसी वरिवो म इत्या ४, २८, ६ रुपवतो वरिवो गवे ९, ६२, ३; साम ८३२ हव चिदि बना सनेमि द्वेप 8, १०, ७ हैंव न सप्ती वि विमीति वेवने १०, ४३, ५। भयस २०, १७, ५, ति ५, २२ हव नो वज्ञ विदयेषु चाद ७, ८४, ३ हवानीद्दव इतवां ९, ४७, २ हवे चित्रत्र महतो रवस्त ७, ५७, ५ कृषि रात यवमानाय ७, १६, ६ कृषि रान सुसनिवः ३, १८, ५ कृषी नो महयो देव १०, ९३, ९ छपब्रित्काळ १०, २१७, ७ रूण येवोऽहवो १०, २०, ९ कृष्ण व एम स्थावः ४,७,९ कृष्ण नियान हरवः सुपर्णा १,१६४,8७। अधर्व ६,२२,१। ९,१०,२२, १३,३,९, के स ६,१,११,८। नि ७,२८ रूप्पप्रती वेविजे सस्य १, १८०, ३ इण्णो पदेनीमिन १०, ३, २, साम १५८७ हणा यद्रोध्वरूणीयु सोदत् १०, ६१, 8 रुप्पा रजीसि परसुवः ८, ४३, ६ केत पत्रामां विव्यस्य साधन १, ३, ३ केंद्र क्रण्वन्त्रियस्परि ९, ५४,८, साम ९५९ केतं क्रप्नसकेतवे १ ६,६। साम १८७०। अधर्व २०,२६,६ः 8७, १२, ६९, ११, बाय २९, ६७। ते स ७,८,२०,१, वे मा ३,९,४,३ के वे बसे रिववे ५, १२, ४ के ते मर इच्छ १०, ५०, ३ केवेन शर्ममसचते ८, ६०, १८

फ में मयक वि ययम्त ५, २, ५ कंदपश्चित केशी १०, १३६, १३ नि १२, २६ क द्याना अप्डवमा ५, दे१, १ को भीतमीहे इविचा २, ८४, १८ ति १४, २७ की सदा येद क इह प्र बोचन् कृत १०,१२९, ६ ति प्रा 2, 6, 9, 4 को भदा वेद क इह प्र बीचहेवाँ ३, ५४, ५ को भव नर्या देवकाम ४, २५, ३ को थव युर्फ १,८४, १३, साम ३४८, भपर्व ४८,८,६; ति. स ४, २, ११ में नि १८, २५ को बस्य पीर राधमादमाप ४ २३, २ को भस्य वेद प्रथमस्याद्ध १०, १०, ६; अथव १८,१,७ की अस्य शुष्म एविपी ५, ३२, ९ की ददश प्रथम १, १६४, ४, अधर्व ९, ९, ४ को वेतवस्त्रमभवत् १, ४०, ७ को दवानामयो अचा ८, २५, ३ को नानाम पचसा है, ३५, ३ को जुमर्या भामिथितः ८ ४५ ३७ तं ला १,३,१; नि ४,० को सु वो मित्रावरुणावृष्ठायन् ५ ४१, १ को नु वां मित्रास्तुवो ५, ६७, ५ को स्वय मरुको १, १६५, १३ को मा द्वरी कवमः १०, ५१, १ को मृद्धाति कतम ४, ४३, २ को व स्तीम राघवि १०, ६३ ६ को बस्ताता बसवा ४, ५५, १ को वां दाशस्मुमतये १, १५८, २ को बामचा प्रस्णो ५, ७४, ७ को बामचा करते थे, ४४, ३, भगर्व २०, १४३, ३ को बेद जानमेपो ५ ५३ १ को बेद जूनमेयां ५, द१, १४ को बोडन्सम्बद्ध १, १६८, ५ को वो महास्ति महता ५, ५९, ४ को वो वर्षिष्ठ आ नरो १, ३७ ६ क्रत्याचा जरिता १०, १००, ११ ऋत्यम्ति ऋतवो १०, ५४, २ क्रव्यन्ति क्षित्रयो ४, २४, ४ क्रस्य इत्यूर्णसुदर ८, ७८, ७ कावः समह दीनता ७, ८९, ३ कत्वा दक्षस्य वरुपो ३, २, ३ ऋत्वा वृक्षस्य रथ्य ९, १६, २ क्रस्या दा अस्तु ख्रेस्टा ६, १६, २६, ते मा २,४,६,२ [41]

प्रतेर स्थान

RI N

केकार गरे बहुताचे ४ फा, १, के. के. ६ ६ १८ १८ के क्य को <del>पहला १ ८१</del> ६ कर ४९१ क्य भल धीले ६ ११८ ५ P 8 25 क्रमा स्रोतिकाचित्र ए, ११८ केक्स्पूर्ण बहुन। ५,९ ३ कब में रोने बनदे हैं, १ ८ **BIRT V 1780 C. 74. 7** art rare e; at 9, 800 4 केनो प सर्वा १, १४, १ क्नारमी प्र देखेंते १ १६ १<sub>८ वर्ण,</sub> ११ क्षेत्र राज्य के अवस्था द्वा पूर्व है, इ.स. १ वर्ष 27 . 79 . 29 जनको राज्यको पर्य ८,६८,६ सम्बद्धाः व्यक्ते १ ११ ६ क्ष्मचं का क्ष्मची २ १६, १, है, तं, १ ३ ११ व क्रम प्रोतिकृतिः १, ५८ १ der eit unt affente 4. co. f.

mm Auffelnt 9 tat 1, mm. was tath ween if which t, to ? मीन क्यों है हैन है देश है है है है है है है diane wer ched 4, 11 f Abbert alle couple क्ष्यरे हत्या परमस्य स्वति है, दर्दे हैं mbert) 194 %, 89, 4 क्ष्याचे वालपतिन्यु कर्नः छ, १२ ११ WHAM & to, to me 2.00 कारको क्यूना दि कविने हैं , इह था कर्या, १०,९३,५ 81 mil # 890 %, CC. 5 441mm 444 Ergma 6, 55, 5 ESSE STATE I BY, IL SEC. LPT. वंबानेय व वयस्यविक्रमेश ६ १४.९ मराजी पदा तिपूर्वी है, देश ह mental ameri 8. 44. 4. 6. 6. 8. 8. 16. 1 रर दर्ग ब्रुप्तरूपे ८ ७ १ and the formula to bear, to made to the b गर दूरों पढ़ेंदे कर्न है हैद. ह W. H. 18 L. S 1

व्य का प्रकार करनाति है, हेट, हे वर्ते हु के ब्रोम्स रंको वर १ १ ५ तक्टे १८६५ ert mart empilien 4, 61 & वर्षे हु के क्लेस्टर्कर है, रेक है, रे, ब्हें, रे रह PRINT & UK SWILLE, P. 55 W. serve the element of 8 & all up fighed 4 14 Pu me. 1905 33 FF 3 Ammoderace les salve day det e' fa m' min file 14.64 W & 19.55 See See Sec. 19.56 क्वों रहता रेक्ट्र ८ ११ ११ es fres tournière ! Bo, te वर्षों के करों वर्ता १ का है te feren tent un t the E weeks first staged 4, 45, 8 to firemi wore good 2, 42, 4 water about a six to be where whether & E as more thank seems and seems from 2, to, 15 क्यो हुन्ने क्या हुत ८, इन् १०, ब्यान १८५ and femorate of the to क्लाजी केल्प्स १ ४३ ४ क्रम्पर संबन्धे १ ११३ ६ क्यांका कार्य दे १ रेट **BER HERR C. 14.** § marte me gefte f. 285 H. f. m. t. v. v. d. are over tiltle at the a

wit waryer t, or, to make their ma green and to tell t ...... from makend # (4,1) Auch & State hit bille myle 4, ct 9 unfrite des L. Pt. 18 Bulle ft age ? ?? . me ge må unfalleren ta, tit. E dom wie eit wit fin bie bet fie me curere c, or the me, the their

meter wite Danita and E. CER BE; word C. Co. meter on mertin 2, 2 , 2, ere. 1991 (1996)

\* \* 1) 15 W

गाविद्या समस्यवः ८, २०, २१, साम ४०४ गाबो न पूपमुच यन्ति ८, ४५, ३० गावो मार्गे गाव इस्रो में भच्छा ६,२८ ५, संधर्व 8, रेरे, ५। ते मा २, ८ ८, १२ गाबो बच प्रबुता अर्थो अध्यन् १०, २७, ८

गिरविज्ञिण जिड्ते ८, ७, ३४ मिरब बास्ते गिर्बाह '८, २, ३० गिस्त इर बोजसा ९, २, ७; साम १०४३ गिरा जात इह स्तुत ९, ६२, ६५ मिता व पूरा पुनजबरी से ७, ३६, ४ गिरा वही सबचव ९, १४, २

गित बन्नो न समृतः ८, ९३, ९। साम १२२४। अधर्व रै०, ८७, १, १३७, १४, वे मा, १,५,८,३ मिरिने या सावनी मास्त इन्द्राः ४, २०, ६

गिरिजानजमाना अधारम १०,८४,८; अधवं २०,९८,८ गिरो अवेषामस्वर अपेधां ८ ३५, ६ पिरंबापाहि नः सुत्र ३,८०,६। साम १९५। सध्ये २०,६,६

मीन मुक्त वससापन्छह १०, ८८ २ गीर्मिबिया प्रमिविमियसमान ७ ९३ ८; वे आ ३,६,९,१

प्रता विहो निहित्तमूचनकी १०, ७९, २ गुरा सवीक्य समना ८, ६, ८

ग्रहा हित गुष्टा गुरुह २, ११, ५ गुवा गुस्र वमी १,८६, १०

गुनाना जमवधिना है, देश, १८। साम ६६५ पूनानो महिरोमिर्दम १, ६२, ५

पुने वहिन्द वे शब ८, ६२,८; साम ३९१ गुमीत से मन इन्द्र दिवहाँ। ७, २४, २

रिम्नामि वे सीमगरवाव इस्त १०,८५,३६; अयर्थ १८,१,५० पृष्टिः सस्य स्वविदं तवागां ४, १८, १०

मृबगृहमहना याता १, १२६, छ

गृहमेषास भागत ७, ५९, १०, वे स ४, १, ११, ५

गृहो बाम्यरह्नतो १० ११९, १३ गोबिता बाह् अभितकतुः १, १०२, ६ गोबिकः सोमो स्यजिद् ९ ७८, 8

गोवनिष गोविर्द वज्रवाहु १० १०३ दः साम १८५८। वयर ६९७,६, १९ १३,६, वा व १७,३८,

वेस ४, ६, ४, २ गोबिमिश्व दियर सुपार ३, ५०, ३ गोमिनेवीमन्ये असात् ८, १, ६। वि ५, १ योजिनांनी अञ्चले सोमरी ८, २०,८

गोमिष्टोमामर्वि दुरेवां १०, ४२, १०, ४३, १०, ४४,१०; मयर्थे ७ ५०,७: २०,१७ १०, ८९,१०, ९४,१०

गोमदश्रावद्ययबन्मुवीरं ५,५७,७ गोमक् पु नासत्वा २, ४१, ७: वा य २०, ८१ गोमज्ञाण्यवद्रमु ७, ९४, ९ गोमस प्रशी समावत ए. १०५, ४: साम ५७४, १६११

गोमकः सोम धीरवद् ९, ४२, ६ गोमातमे वध्यभवन्ते १ ८५, ३

होमाँ अग्नेडियमाँ अश्वी यज्ञा ४, २, ५, ते स १,६,६,४।

3, 2, 22, 2 गोमापुरवाद्यमापुरवाव् ७, १०३ ६० गोमायरेको अजमायरेकः ७, १०३, ५ गोवित्ववस्य वसुविद्याण्य ९ ८६, ३९, साम ९५७ गोपा रून्दो नृपा ९, २,१०। साम १०४५ गोपु प्रवास्ति पनेशु थिये १, ७०, ९

गौरमीमेवल बास मिपत १, १६४, २८; अधर्व ९,१०,६, १, ८: नि ११, ४९

गौरीर्मिमाप तिष्ठकानि १, १६४, ४१, अयर्व ९,१०,२१, १३, १ ४२, वे बा. २, ४, ६, ६१, वे धा १,५,४, नि ११ ८०

गौर्धपवि महतां ८, ९४ १। साम १४९ प्राध्य यश्चरम्य वाकुधन्त व, देंद्र, श प्रस्थि न वि ध्य प्रथित ९ ९७, १८ प्राचाण उपरेष्या १०, १७५, ३ प्रावाण सविवा मु बो १०, १७५, ध प्रावाण स्रोम मो हि कं ६, ५१ १८ प्रावाणेष छविवर्धं अरेथे २, ३९, १ प्राचाणी अप बुप्सूनां १०, १७५, २ मावाजी न सूरमः सिन्धुमाव १०, ७८, ६ प्रावा वदक्य रक्षांसि सेंघतुः १०, ३६, ४ प्राच्या तुच्ची समि चुतः ९, ६७, १९ प्राच्नो बद्धा पुयुषान सपर्व ५, ४०, ८ मीवास्यस्त उष्णिहास्यः १०, १६६, २, अधर्व २,६३,२. २०, ९६, १८

धनेव बिम्बरिव जहा १, ३६, १६ बर्मी समन्ता त्रिपृत व्यापतु १०, ११८, १ बर्मेंव मञ्ज जहरे सनेक १०, १०६, ८ मुतं न पूर वन्तिया ४ १० ६, वे स २, २, १२, ७ मृतप्रहा मनोयुवी १, १४, व्

बुवप्रवीक व ऋवस्य १, १८३, ७: वे मा १,२,१,१२ बुवयुष्टः सौम्या ८, ५९, ४

्रे १ वे प्रतासिक प्रकार को १ विष्टु वे पूर्व किस्ति के प्रकार के १९ वा का (श्रीक

Tree | 1 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2

प्रमानाः करण है है है है के का है, है प्रमानाहर साथि है दिस्तु है प्रमानाव रहिता है है है भ प्रमानाव रहिता है है है भ प्रमान प्रमान है है है है के है प्रमान प्रमान करणहों है है है है है

प्राचीत क्यानाई ( ११८ व क्यानाम व्याप्त क्यानां १, ११ व क्यानाम व्याप्त क्यानां १, ११ व क्यानाम व्याप्त क्यानां १, ११ व क्यानाम क्यानां क्यानां १, ११ व क्यानाम व्याप्त क्यानां १, ११ व क्यानाम व्याप्त क्यानां १, ११ व क्यानाम व्याप्त क्यानां १, ११८ व

ally by and 5 for 8 ally general for 5 and 6 and for about 5 for 5 and for about 10 for 6 and about 10 for 7 and about 10 for 7 and about 10 for 7 and about 10 for 10 fo

कारते हे अपूर्वति दात हैंद, पा, ह

है, है, है है। कि है दे जनकी नेवा करों कर करा है पत्री का या देवी हैं के का है। है है कि है के जनकों का नेवानवर सुक्क के हैंद्र है है

कारोरे शास्त्रीतिका स्थापि है, हेर्ड ३% वर्ग

Si to to the to the court of

ज्याती का नेपानवार हात्य क. ६८ देवे ज्याती का नाम्ब्रीतार है, १११, १५ ज्याती का दोनवां हु क. क क ज्याती ज्यातार हात्यात है, १, ५ ज्यादा वार्त्यात १, १०५, १, तत्या, होंका वार्त्या

ज्याचा राज्यों ज्यार है है हैं हैं जिन्हें हुए हैं क रह रहे हुं हुं है के कहे है है हैं ज्यारकोर प्रकार हुं हु हुं हु ज्या हिम्म ज्यारकोर प्रकार हुं हु हुं ज्यार हु में में क्यारेश हुं हु हुं ज्यारेश हुने से क्यारेश हुं हु हुं ज्यारेश वाराव्यकुत्य है, पहुं हु कह ज्यारेश वाराव्यकुत्य है, पहुं हु कह ज्यारेश वाराव्यकुत्य है, पहुं हु हुं

Address to 22 2

District growing (e., 1971, 9) Arband 14 Strang II, 6 to 5. 11, 11, 12 Arband 14 Strang II, 6 to 5. Arband 14 Strang II, 6 to 6. Arband 14 Strang II, 6 to 7. Arband 14 Strang III, 6 to 7. Arband 14 Strang

Although E. & S. S. S. C. & S.

B. 2 22 2

र्रम्भान्यः कुमापर ४, ४२, ४२ परिपेशनसम्बद्धः ८, ८५, ७

जगना सिन्ध दिश्वरतभाव २,१५८,६५, ध्रयत्र ९,१०,३ मगुम्मा ने दक्तिमिन्य हस्य १०, ८०, १, त्यात्र ११७

ते का २,८,२,५

ते का १०,६१,३

तक्ष्मी १०० विष्ठ विष्ठ वे १,५०८,६

तक्षमी १०० विष्ठ वे १०,८९,७

किंद्रिमित्रिम १,६१,२०; साम ८१३

वक्षान पुत्र स्वधित के १०,११३,४

तक्षान पुत्र स्वधाव ११४,१०,११३,४

तक्षान पुत्र स्वधाव ११४,१०,११३,४

तक्षान पुत्र स्वधाव ११०,१८,३; साम १०८,८७,३

तक्षान के सित्रो पूर्व ३,४४,४

तक्षान ११ति पूर्व ३,४४,४

तक्षान ११ति पुत्र ३,४५,१२

तक्षान विष्ठ १,४९,१२

तक्षान विष्ठ १,४९,१२

तक्षान विष्ठ १,४९,१२

१५, १७, १८ म ८, १८, १८, १८ मनाय विश्व इंग्रह व द्योक ६, ७३, २, सपर्त २०,९०,२ मनाय विश्व इंग्रह व द्योक ६, ७३, २६ स्थानी मध्य इंग्रह स्थानी मध्य इंग्रह स्थानी प्रकारियों ८, ५, १७ मनिया दियो जनिया एपिस्या ८, ३६, ४ मनिया मार्ग जनिया गर्या ८, ३६, ५ मनिया योगा वनिया गर्या ८, ३६, ५ वनिय योगा वन्नयस्क्रीनस्थ १०, ४०, ९ वनिय हि जन्यो भन्ने सार्वा ५,१५,५ से. स ४, १,३,४ मनिया यम सहसे नुस्य १०, ७३,१, वा य ३३,६४।

ते मा २,८,३,४ व्यक्षिया देवपीलच ६ १५ १८ जनीयस्तो स्वमनः ७,९६,४,साम १४५०, अपर्ये

१४, २, ७२

वर्गेशिक्षो मस्तस्येच्चेण ७ ५८, २

वर्गे न शेव बाहुर्यः १, ६९, ४

वर्गो वो मिन्नायरूगा १, १२१, ९

बन्माक्षम्माविश्वितो जात्वेदा ३, १, २१

वस्माक्षममितो १, १८२, ४

वस्वतं च प्रस्तुत च ८, ३५ ११

बस्तामित तम्बत्तः १, २३, ११

त्रात्रीमिरोपनीनि ९, ११२, १ जामान समिष्यसे १०, ११८, ५ प्रशासीय वर्ष्विषिष्ठि १, २७, २०, मान १५, १५६१। A 70.6 जातवेष्य गुरुवान सीमगराति १,९९,१३ वे भा १०,२,१३ नि १४ ३३ जातो भग्नी शेषते है, हैरे ज बातो बायते मुक्तिये ३,८,५, ते मा ३,५, १, ३ े बालो बर्ध भुरता स्वयर ७ १३, रे. वे स ?,५,११,१ जानसमूह प्रयमस्य १, १२३ ९ जानिय पुष्ती भदयस ३, ७, ५ जानम्त्री रूपमकुरम्य विमा २०, १२३, ४ जानि सिभूनो भाषवे १,६५,७ त्राम्पतीवयं पनुः ८, ७२, ४ जावा सम्पते कितपस्य दीना १०, देश, १० जायेत्रस्त मधवशसेत्रयो नि ३, ५३ ४ जावय प्रताविष शेव महसे १, ८२, ४ जिपम्बंधि इविपा २, १०,४ वा व ११,२३. ते म y, 2, 2 8 जिस सुनुमें इयव तथा १, ८५ ११ जिल्लाव चरितवे मधोनी १, ११३, ५ बिह्याभिरह मसमव् ८, ८३, ८ जीवतस्यव भवति वधीक व, ७५, १, वा य २९, ३८, के स ४, ६ ६, १ जीव रहन्ति वि सवन्ते १० ४०, १०; सपर्वे १४,१,४६ जीवाची अभि धेवना ८, ६७ ५, नि ६, २७ अजुरुपो नासस्रोत वर्षि १, ११६, १० जुपद्रस्या मानुपस्य १०, २०, ५ ज्ञवस्य नः समिधमग्ने भच ७, २, १ ज्ञपस्य समयक्तम १ ७५, १, ते मा ३, ६, ७, १ जपस्वाप्त ब्रह्मया सञ्जोपाः ५, ४, ४ ज्ञपाको असे प्रति इयेमेव १०, १२२, २ जपाणी विक्रिस्टमेमा ८, ४४, ८ रावेमां पद्मिष्टये ८ ३८ ४ स्पेपां यश बोधतं हवस्य मे विश्वेह ८, ३५, ४ शुरेयां यज्ञ बोधत इवस में सत्तो २, ३६, ६ छुष्ट इन्द्राय मरसरः ९, १३ ८; साम ११९८ लुष्टी नरी ब्रह्मणा यः पितृणां ७,३३, ८, ते ब्रा २ ४ ३,१ लुद्दो दम्ना अविधिदुरीमें ५ ८, ५, अधर्ष ७, ७३, ९, वे मा १, ४, १, १, ति ४, ५

अहो मदाम देवतात इन्दो ९, ९७, १९

क्को दि पूर्ण भारि १, ४४, १ आग. १७८१ इस्तो पूर्ण कुम्मा कुम्मा १, ४६, ११ इस्तो प्रतिक्रमण कुम्मा १, १६, ११ इस्ता विश्वकरणे ग ११, १ ते ४, १९ अध्याधिकर पश्च घटा १ ते ८६ १ वीच्याधिकर पश्चित १ १६, १ वीच्याधिकर ११ १६, १

रुपेर-स्थापन

केट्टमें ब्रीम मनता थे. हैं हैं कैया मन्द्र करता भी ते हैं हैं अपन्न का सकते अब तेन के तुरु हैं, ति, देरे वह भागांक करता तुरुपता केट्टम, बड़ा, दे ति, दे हैं हैं अपन तहा सम्बद्धान्तिकेट केट्टम

obabe ababegue aba 4, 9 99 selibelaper ereb següre 9, 45, 50, 1004- 5 15 orilhelaper (spall 109 8 15, 4 selibelaper avail fram 1 19, 10 orilhelapis sarves 5, 136, 8

अधिराज्यं देशकां ८, ५८, ६ शु स्प्रीत्ता था व्या वर्णकारो पूर १, १ ६ व नार्यका या व्या वर्णकारो हुवे को १०, १५, ११ स्प्रीताल कार्य १ के. १

सार्वाच्या करूरो है है है, है जनसम्बद्ध इतियों कर्मणा है हहे, हैं, का व है बहे हैं, है, से के हैं, है के ति है हैं एक्स सर्वाच कर्मुस्टा है, हैं हैं है है कर बन्दान सम्बद्ध है, की क

num ten C is things which is con a tores attention of is thus attention of it is this and making is

क्ष प्रभी वर्षी कार्याक्ष है है है है के पान करिये हैं जै जा के है है है के मेरे हुई के जा के है है के बंबार करवार करें है है है है

व देखकाना व देत है स वैज्ञान करना छ दि दिन है

वं रूप कोल १ १९, ४ परार्थ हुक्पूर ६८८ १३ इ. सर्वे स्वस्त्रहरू ५३ १ वे का वर्षे स्वेद्वानम् ५.५६१ ना वर्षे अवर्थे १. ११

र्व का कारण में हैं नहें हैं के का कारणों कारण है, हिन्दू के बारण गईका हैगी में परेकाओं कारणोंक हैं कि के बारणे ने 9 की हैं में परकारत के हैं कि की से नहें

में प्रकारत है, पेंड़ की मिर्ट की में यो तो त्रांत्रमा हुकेस इह्यापन के हर, है। वर्णी के देशों, हैं में पोर्ट एक्सा हुकेस मोटेंड है, रेटा, है

सं वर्ष वरणमा पूर्वन संदेश है हैं हैं। से पूर्वन करने हैं है हैं। से वेच केचामा है, हैंहैं हैं से को पूर्वकर्णकार है, हहें, हैं

वे को प्रवासकीयान द्रां कर है। कर, ११६ ६८७ कर्मी है के हैं। है। है। है। बं को प्रकारिक के हैं। है।

क स राज्युवास्थर ५, १८, १ वं से रिक्स कराय है १६, क सरात १ १६ ४ वं से रिक्स कराय है, १८, १ वं से साहे साम्बद्द ६, ४० ८ वं से साहात की 7-30 17- अब्ब 1846 सम

वे वेर व्यावन की दा रेश दिए कार दिन्दी वर्णन देश देश हैं वेरो कि व दुवरत हैं दिए हैं वे व्यावन करना के दूर, दे

d weste ung 2 ú, å å ferhar gyfeftet c, 20 å å ferhar gyfeftet c, 20 å å ferskerret å 44 å å ware sylvest å 24 å s. mm. 18.cm ft. 4.1

is remain gibrari it actific mass. (ficts the refer is extraoperal if it is it as it is to it is remain regard it to it, it, as, it is it is if remains marching, it is if thereof march it is it is it marching required it is in it.

में बुद्धमा विकास दें, रहें हैं। अंक्टर र अर्थ है में स्केटरी अकरते हैं, दें र देंट में मा कर्त अकरते हैं, देंद र देंट में दिव्यक्तिम स्वाप्त्यूच है, पड़े में, सारट देंगी में दिव्यक्तिम स्वाप्त्यूच है, पड़े में, सं, में है र दें में दिव्यक्ति बुदार्ग दें, हैंदें, रहें, सारट, रहेरीम सार्टर में दिव्यक्ति बुदार्ग दें, हैंदें, रहें, सारट, रहेरीम सार्टर

4 610' 6

वे डोक्सनस्थार छ दुवे देश साथ. १५६४ सम्बद्ध सुर्वेत है, दुवे दे टबदव उत्तरा १, ५१, १० व्यवसी मनमा १, १७, ३०, मास ५३.3 वस्त्रास्यास्य १, ३०, ३ वस्य पुरुष १, १११, १ वं गापवा पुतावपा १, ६९, 81 माम ३६३३ व पारो अन्तन्यत १, २१, २ वगीमिरांचमाञ्चयम् ९, २४, ७ व गूरीवा नमाधिया १, ५६, २ व गूर्वेवा ८, १९, १। माम १०९। १६८७ व गामिक्षण स्म १, ६, द ड वेमिला (गमर्थ चित्)८,देव,१७६ भपत २०,९०,१४ व बेनिया (वा होवानि ) १, ३६, ७ वेबमुर्देवदिव ७,६६,१६। या व देवे,०८, वे भा ४,४२,५ विषय राष भा भरायो ७, ८१, ५ देव में भर १,११०, १, च मा ३, ७, ११, • व्यक्तिसी नयीं विचेता। वे, २८, २ वनुरामाः सिन्धयः ५, ५३, ७ वर्ष इतिम परम पराचे र, १०३, म वच्याप्रिवेषो व्ये ८, ३९, ४ वचित्रिक्षिती १, धव, १२ वचित्रस्य पास्य १, १५५, 8 वषु व दसो १, वृष्, ८ वेषु मय मालाभा से १, १३२, ३ वेच मर्व वेत् १, ९४, १४ वेष यही अञ्चायत ८, ८९, ६। साम १४३० वने सहस्य इंगडे ८, ४३, ३३ वेखा यामि ब्रह्ममा १, २४, ११, या च १८,४९, २२,९। ते स २, १, १२, ६ वाबा पामि सुरीर्वस्ट, ३, ९, भएव २०,९,३, ४९,६ षत्रो मवि प्राणीयत ८, ५६. ४ वास्तिवा बोडमूताब १, ११०, ३ वसवित्यरिष्यम् ३,६२,१०। साम १४६२। वा प ३,३५। १२, ९, ३०, २, ३६, ३, के स १, ५, ६, ४, ध, १, ११, १, से बा १, ११ स वस्सवितुत्रुजीमहे वय ५, ८२, १, वे आ १, ११, वे वसु नः समे यच्छवा० ८, १८, १२ वासुन सविवा भगो (ा इन्द्रों) ४, ५५, १० वासु मः सविवा मगो (।। शर्म) ८, १८, १ वासु नो मध्य सम्यस ८, ६७, १८ वास नो विश्व (। वृतुम्) ६, ४५, ६३

वाष्ट्र मो विश्व (। महत् ) ८, ५४, ३

तासु को विद्यावदात अ, ६१, २, ते मा २,८,३,३ हान्य रोधमी उभे ८, १५, ११ मामूबस्य देवाय १, १६५, त, अधव २०, १८वे, १। वा व ३३, ३७, वे. मा २,८,७,१। नि ठ,९१ वया कर्मनु सोमपा २, ३०, १२ वस्य भ र अरि १०, ८७, १०, अपर्व ८, १, ३१ तर्घ पुष्टमा भर ८ १९ १५, साम ११३ वद्य बाव अयम २०, ५३, ४, ति १,८ त्रया विश्व विषया ८, १५, ५ साम ८८१। भवन ₹o, ६१, ₹ वर्थाय वर्षमे ८ ४७, १६ वास्त्र विवादस्या ५, ४७, ७, अधर्वे १९, ११, द तारमे नम्बमिक्सिन्द् २ १७, १ त्तवस्य भियमभि १, १५४ ५ में मा २, ४ ६, २ त्रस्यानीकमुत चाठ २ ३५, ११ तत्रस्वेत्र पश्यवा १, १०३ ५ तिरासपस्थमभि पाद १०, ३२, ४ विदिश्तमानमात्राते १, २५, ६ विर्तास भुवनेषु १०, १२०, १, वे भा १, १२। भवर्ष ५, २, १, २०, १०७, ४, नि १४, २४ विदिश्यस्य सवन विवेश्यः १०, ७३, ३ विवृद्धस्य भववि ८, १३, २० धविद्वदन्यद्रयो विमोचने १०, ९४, ११ विविन्त्र प्रेय बीय १ १०३. ७ **एक्टियाय भा नर ८, २४, २५** तिक्रफ विद्या सदामाष्ट्रः १ २४, १० विदिन्त ते करण ५, ३१, ७ सदिम्बस्य परिवद्वानी १० ६१, १३ त्रदिम्बस्य भूपभस्य रे, रे८, ७ त्तरिम्म्यस्य सचिता है, हेट ८ त्रदिग्मे प्रजनसङ्ख्यो १० ३२ ३ तबु प्रयक्षतमस्य १, ६२, ६ त्र क्षेष्ठ सवन १०, ७६, २ त्रवापे मामुपेमा १, १०३, ध तब पु बामेना इत ५, ७३, ४ तहत प्रथिवि चुहत् ५ ६६, ५ तद्याना भवसायो ८ ६३, १० तद्दबस्य सवितुर्वाये ४, ५३, १ वदेवानां देवतमाय २, २४, ३ वदि वय प्रणीमहे १०, १२६ २ सम्बन्धः सुरिविकि १०, ६१, १८

627 PR 1048 \$ 5.0 स्ताने अस स्रोद्ध भेरते हैं हेन्द्र प रह ररकर स्रेवे **६ ३३,** ६ धाः प्रमण क्यमे १ १६६ १३ agt on memorgraph ? Let & क्ट्रो बरा केक कर्न १ ११६ ११ बहुरे पक बेच्चं बन्दिरेन्ट है, हेरे के बै बद्धां क्या करने १, ११वें ११ प्रमुखं केरकी ह मधीन हैंक, बहु, है arm total c. tr. the ft 4. t क्षप्रिका विकारते हु रहे रहे अल हेई करे। पान्य देश हु है व्यविद्वति वच इन्द्री स्टब्लेक्ट् 👟 १६. ११ uffent and at & tt to me. Efoto med. 4.75 m w. c.4 m be 2.7,7 % 8 7 2.7 स्त्रीचे के बच्चे ५, ५३ ५

all me Me and & Me to mer the tale! मन्त्रे १ ४८, १ 19 79) I was been 20 und freit gland femels 2. 48, 88 महो क्राफि हिन्दा था, पत्र १**५** बड़ी पान्य पानव १८ १६ १ ugnar wern t # 6 R ? tu JE S S S P See d SS S PROF THEFT 19 14 8m 7 4 4 7 M 4.4

बड़ो अब बयानहे छ देवें ११

METERMENIN S. T. T Mind & 64 64 equincial to \$ 100 9 क्यूब्रे स्टब्लिका १ पड्ड व d wheret up a fa o m erenait 11 5 2 4.1 2.1 2 and exceeding & 66 & र्थ के यह मुख्येक्टीर ८.१५,४, ब्याम १८६ ८८०। जन्मी,

4 45.8 वं वे क्ले क्या केश्वे ८, १ के ब्राम वर्ड d alund of som & tot. Its one there d fage forget g. 99 to

& PU Wifermeit ? ?? C. ? è m dffffier ? f 1 तर क्या बीची ५ १६.१ क्या १५२२ £ 10,3500 apr 4, 700 \$

वे ला पूर्व क्रम्पारे थ, १९ ४ i na tini maren f. ce. E

बंश्य प्रक्रिकेको दू. हेन्, हेर्र, क्षार टाप बंद्ध प्रदेश व्य है, की ह d me grack fruit & Sc. t mx chi dom under C. El ? वं भा तराव पुष्पच १ रे ८ दान. रेक्ट

में क्या क्वाच्यों दरि से, हेरे, d d my met oryson ? S. S. d on extented & tc. t d ou at Ruth t, to, t d ou of god 5, 2, 4, 2, 11, 1 5, 14, 5 d att 44 th 48 d and and aft to the to

to our and frei E. Book 88 d our urby unberg t. 2 % und to, fc. 5 d att fine with to to the sac took des Rus Proved 1 1 9 d ou when they a to so well of me

LOT PLACE & A COLO PARC d an alkfort & f ff. ft; mm. 116 m.C. La race Em Letta Late d me mermad to be t d ou प्रकेमरामध्ये ९, देग, २७

God the aged & ca. 4 वं का मेन्सम्ब वेचक १, १५, ६ 4 gbend to 2, 2 2, 2; mr 455 संबंध प्रक्रे रच्या १ ९ ३ un fractes f. fee, f क्ट हतो दक्के छ, नेड, क्यू, ५६, रूप 22 and 4 14. 4 4 vond 22 44 2, 5 3

wanterend C. 184 to ut e. to, to b. A. \* 1.45 A L 11 tantar i a d a 4 e gr 4 artel है पालमच्चे भ, भड़, ११ म्बद्ध के चेन्स्य रक्तान र १६६ १

क्यू को स्टब्स्स्य है, देरे, प वे वेदियुक्ते प्रस्तु कर् क्षेत्रे व ६ १६ १

र्व को बच्चे करी २, ५, ०

BOT CROSE C . T NO

व वो बाग्ने समवज्ञयः ७, ५, ९ वडो बनवां सविवा ५, ४९, ४ व मो शत मस्तो २, ३४, ७ वद्यो देवा यवज्ञत १०, ३५, १२ व को बाबार्यायवी १०, ३७, ६ वम्बो सय पर्वताः ७, ३८, २३ व मो वात्रा ऋतुप्रण ४, ३७, ८ वन्तो बातो सयोग् १, ८९, ४। या च २५, १७ वस्ती वि बोको यदि है, २२, ८। ध्रमणे २०, ३६, ४ वं नो विश्वा बदम्युवी ९, ४३, २ वर्षोजीर्ष्वच्यो याज्ञा व्, ४९ १८ वन्म ऋवर्मिन घर ८, ९७, १५ विभिन्नस्य वद्गस्याभि १, ११५, ५, समर्थ २०,१२३,२ बा प देरे, रेटा वे मा २, ८,७,२ वनिव सन्नु स्वन्धं ७, ३४, १९ वपता ये मनायस्याः २०, १५८, २; अयर्व १८, २, १५; वे था ६, ३, २ ण्डर्तेम्मो बन मा १, ५८ ५ व्युर्वेषां वपतु रक्षसी १०, १८२ ३ धरोद्यवित्र विवय १, ८३, १, साम ८७६ वपोस्त्रम भवराँ १, १८, १; है भा ८, ५, ५ वम बासीचमसा १०,१२९,३। वे मा २,८,९,८। नि ७,३ वमग्रिमस्ते ७, १, २, साम १३७४ वमञ्च वास्युव ६, १५, ११ वमन्न प्रवनायहं ५, २३, २, ते स १, ३, १४, ७ वसमुबा केशिमीः १, १४०, ८ वमङ्गिरवक्रमसा ३, ३१, १९ वमच राषसे मदे ८, ६४ १२ वमच्चीव्यीव्ये ५, १८, २ वसप्तम्ब शवस उत्सवेषु १, १००, ८ वसयुष्टम्य वाज्ञिनं २, २६, १ वमदेनिक साममि। ८, १६, ९ वमबेम्त न सानसि गृणीहि ८, १०२, १२ वमबैन्त म सानसिमदय ८, १५ ६ वमस्मेरा पुरवयो २, ३५, ८ वे स २, ५, १२, २ वमस चावापृथियी सचेव १०, ११३, १ वमस प्रथमुपरामु १, १२७, ५ वमस्य मर्जयामसि ९, ९९, ३, साम १६३२ वसस्य रामा वस्त्राः १, १५६, ४ वमस विष्युर्महिमानमोज १०, ११३, २

वमग्रम्भरिकोधिया ९, २६, ४

उनक्ष पाजसातय ८, ११, १, साम ७४८ वमागम्म सोनरप ८, १९, १२ वमान्न प्रजनमन्यया ६, १५, ५ वमा नो धर्कमगुराय ७ ९७, ५ विषरपर्वोद्येशयंत्रिय ८, १६, ६ विषरप्रधारित न सिमो १, १४५, १ विषर्यक्रारित न सिमो १, १४५, १ विषर्यक्रारित न सिमो १, १४५, १ विषर्यक्रारित न सिमो १, १४५, १ विषरपरित न स्वार्यक्रार्य १, ७४, ५ विषरपरित न स्वार्यक्रार्य १, १४५, १ विषर्यक्रार्य न स्वार्य १०, ८१, ६, वा य १७,३०, व स ४, ६, १, १

त स ४, ५, ९, १
विभिन्नेत हम्मित विभिन्न ७, १, ५
विभिन्नेत हम्मित विभिन्न ७, १६, १६
विभिन्नेत हम्मित हम्मित हम्मित १, १६, १६
विभिन्नेत नो गिरो ९ ६१, १८, साम १३३६
विभिन्नेत भवस्य ८, १३, १७
विभिन्नेत भवस्य ६, १३, १७
विभन्न पाजवामित ८, १३, ५ मा १९८, १२२९ अपर्य २०,४७ १, १३७, १२, मा १५८,३, २४ १,३
विभन्न बोह्मीनि ८, ९७, १३, साम ४६०, अपर्य.

२०, ५५, १, धे मा २, ५, ८, ९
तिमन्द्र वानमीमदे ८, ८६ ६
एभिन्द्र मन्द्रमा गहि ३, ४२, २, अथव २०, २४, २
तिमन्द्रेय समना समान ४, ५, ७, ति ६, १७
तमी हिन्दिन्द्र धीषयो १, १४४, ५
तमी हिन्दरम्द्री ९, १, ८
तमी हिन्दरम्द्री ९, १, ८
तमी हिन्दरम्द्री १४, १, ८
तमी हिन्दरम्द्री १५, १, ६
तमी हिन्दरम्द्री १५, १, ६
तमीहिन्द यो आहेषा १, १६, ३
तमीहिन्द यो आहेषा ६, ६०, १०, साम ११४९
तमीमन्द्री समर्थ मा ९, १,७
तमीमद्र इन्द्रमस्य राम ६, २२, ३, अपवे २०, ३६, ३,

वसीमहे पुरुष्ट्व ८, १३, २४ वसी सुजन्द्याययो ९, ६३, १७ वसीसान जगव १, ८९, ५, था य २५, १८ वसुद्धमाणं राजसि २, २, ४ वसुद्धमाणमध्यये ९, ९९, ५ वसु ज्येष्ट्रं नमसा हविसिं २, ९७, ३ वसु स्वा गोवमा गिरा १, ७८, २

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 48 MI 4ME WED \$ 15 (8) W. W. CP 13/8/ M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |
| ₹ % \$& \$\ # & \$\ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वर्गतिहरूक्कारः ५,८६ १                      |
| ग्रह मध ब्रुप्तमहा ८ १ व साम १ <b>३</b> ११ ति ५,३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ज्योतिका वर्ष १ १७ ६                        |
| माना प्राचीओं ८, १४ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 mm, 2 22 19                             |
| नक्षा कर्ने इस व १६ १५ वट व १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वालि को संख्यां ८ हम्, १८; धाम, १४ <b>३</b> |
| A. 4. 4. 12 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | utfatfiemuß w ht ta, unt the che            |
| म्बर्भा सा इसकेय ६ इन्द्र १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | unfelfungen g u u mar ti ? ?                |
| महाना राज्याको १ ७८ ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | attendacion f.d. H. man. Ct. 2              |
| मतु ग्या कारियों करें। है, हैक क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 30 25 at 12 25 E 4.28 H. b                |
| म्ब्रु त्या पुजानको है, कट व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Branch 64 5                                 |
| म्ब त्य क्या को तथ है, इन्हें है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | were smill with Eine & size, tony total for |
| A to an out of \$1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹₹ <b>4</b>                                 |
| all Les & Se' s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जन्मतुत्र परका सर्वेचा १, १०० १५ जन्म देखे  |
| मा या पूर्व निकते ६ १६ १। बारवे १ १६ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | with all forth C EE fi am the eco           |
| म्ब पूर्व अभिनेतान्त्रवेश्य प्र, ५८. १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | का क्रमा वर वर्षकारित है रेस है             |
| म्ह राज्य व ह्या स्थल ८, १६ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | का क्या क्योमीत ६, इ. ६, सम्. १४९१          |
| ER FOR 4 Be C. Pt. G. BIR. CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | वर क्या क्यें ८ १९ १९                       |
| मा कृति या केन्द्र प्रकार प्र. हर ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | an and and 5 62' 62                         |
| महाने से व्यवस्थित है। इ. १. इ. इ. ३८ ५.८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कर व्यक्तिक रहारक छ १९, ६। असर् १ सि.व      |
| न्य प्रतिमं नी इ १ १७३ ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | वय ल हम्हे करको दू ५६ है। कर. १११९          |
| म्ब पार राजें में मिरात. है, ११. १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | or many units again ! The, to R. S. V.      |
| यम् स्टूप इन्य वं इन्योदे २ ३ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्य अमिन्य प्राप् ८, १५, ७, काल. १६३५ वर्ग  |
| ## mittel mit t. 146 h. h. m. 2, # 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 245 9                                     |
| egunber fa, 6, 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | वर अवर्त १ ११ क क्या वर्द                   |
| squi errement t. toe u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वय को क्यो कर्वनी प्रत्यक्ती थु है थु       |
| ampfined a, se, t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | व्य भी को वर्षनी महिन्द है व                |
| ब्द्इबल्य सित्द्व १११ से १ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and the second section of the second        |
| and a second sec | भ्यानी व्यक्ते प्रतिको ॥ ६, ६               |

Fore 1

antre et um f. tfa. ? में निमो दशका है, हेटक, प also will me ! too 6 A finit em ? Los u unbreftfel näuftet to 92 4, um. tatt वर्ष भी ओर एकमान १, ९१ ह tree of the t वर्ग भी क्षेत्र करियोक है। १९,५

में प्रकारित रहात्व्य में १९ ५, अवनी १७, ३६, ५ वय तिराह्य श्रीकरी क, ५,३ Erwittemer f. 42, 4 का विच्छे कांग्स १ १३, १ वं अवया पूर्ववा ५, ३४, १, वर व. छ १६, है थे. न्य प्रकलो वर्षनी ५, १५, ८ 2. 2. 2. 2. fr 3. 25 वर केम्प केले द, १५, द, कार, १६३६ वर्ग नर्मक हमाद द दर दा है है है यू हुई प 4 mi um ? ?! c 6

वय मुख्या प्रशास पू. १०६ ८, ४३४८ रहे स्ट mind and 9 94, 8 44 Sag 434 AL 14 C. 56 55: 48. 1545 क्रमात्रि चार ८१५६ क्रम. ६८१ करते १०,६१ क्र वय क्वीरीन्यू बोहुराकंत् व, १८, १

49 4 वय अलेकिकामा १, ५१ १ sects milita c, 99 o

क्य क्यांच बहुदाक्रम १. ५८ ६. दि. दे ११

वर भ्रमास भाष्युवा ४, ४, २, वा प १३, १०, वे स १, २, १८, १ वर बावबृतस्पते ८, २६, २१, वा य २७, ३४ वन विकासकोपसी ९, १८ ३। साम १०९५ वन अवे सुमगासः २, २८, २

वर सरीर पविषयवर्षन् १, १६३, ११, वा य २९,३२, वे स ४, ६, ७,४ वर प्रकासी अर्चवी दिव २, ६६, ५ वद भिया सुरती ५, ३, ४ वर मिये मस्तो नर्जयन्त ५, ३, ३ व मिये व्यक्तिहीत २, २३, १८ वर भियो बर्धस्येव १०, ९१, ५। साम ५८२ वर स्वाम प्रदर्शास्य २, २८, ३ वष सादिष्याचे ४, १०, ५ वर ह सार्व्य विश्वमाजी वे, २०, १३ ववासे होत्र सप २, १, २, १०, ९१, १० वनाय सोमस्त्वमेद्यावीक् ३, ३५, ६, वा ध २६, २३ ववादं गुर राविभि १, ११, ६ वबाह सोम सरण ९, १०७, १९; साम ५१६, ५३२,

वौद्य मा १२, ९, ३ वबाह्मध द्विमिवेविष्ठाभिः ८, १९, २६ वबाहमञ्च कविभिर्मित्रसम् ५, ९, ६ विषेदं विध्यमभित पद्मच्य ७, ९८, ६, अधर्य २०,८७,६।

वै, मा २, ८, २, ६ वनेदिन मणीविष्य ८, ६, २२ वर्वेदिवाबम वसु ७, ३२, १६; साम २७० ववेदिन्दाइमाससा ८, ७८, १० वनेषु वाः सुकीर्वयो ८, ४५, ३३ वर्षमा प्रजा दिव्यका रेतसः ९, ८५, १८ वरेने सप्त सिम्बदः ९, ६६, ६ वदोविमिः सचमाना ५, ४२, ८ वसा बद्रिभौरत ४, २५, ४ वका बर गमाम यो १०, ९, ३। साम १८३९। अयमे

रे, ५, ३, वा प ११,५२, ३६,१६ से स 8,१, ५,१, ५,६,१,८, ७,४,१९,८, ते वा ४,४२,८, २०, १, १२

वका अपंति दिस्या २, २५, 8 वसा इदास्ये इविः ७, १०२, ३, वे मा २, ४, ५, ६ वका इदिशे प्रनयव २, २५, ५ वकार्या मजायम्य १०,९०,१०। अयर्व १९,६,१२।

याय ३१, ८, ते आ १, १२, ५

वसायज्ञासधेतुत ऋष १०,९०,९, समर्थे १९, ६, १३। वा य ३१ ७, ते आ ३, १२, 8

तस्मावज्ञासपंतुतः संमृत १०,९०,८; सपवे १९,६,६४;

चा य. ११, ६, के भा ३, १२, 8 उसादिराळजायत १०,९०,५, भयवे १९,६,९; वा य

३१, ५ तेथा ३, १२, ३ वरिमया वेशया गिरो १, १७६, २ वरिमन्डि सम्बूतयो ८, ४६,७

तसी तबस्पमनु २, २०, ८ तसी न्नमभिष्ये ८, ७५, ६, ते स २, ६, ११, २

रुख से वाजिनो वय ९, ६५, ९ त्रस्य युर्मी असम्यो ८, ३१, ३

वस्य बद्धाः ऋवृति १, १००, १३ तस्य वय सुमती ६, ८७, १६, १०, १३१, ७, भ्रथर्व ७,९२,१, २०, १२५,७। वा य २०,५२, ते स

१,७,११,५, नि ६,७ वस्याः समुद्रा १.१६८,४२, ते वा २,४,६,११, ति ११,४१ वद्यवर्षम्वो रहयव ८, १९, ६ तस्येदिद सावय कूष्णमापि ८, २१, २

वा प्रस्तव ययुन ५, ८८, १ वा अभि सन्वमस्तृत थु ९, ५

वा भस्य उपेष्ठमिनियम १०, १२४, ८

वा अस्य ग्रमसा सह १, ८४, १२, साम १००७; अपर्व 20, 209, 3

वा सस्य प्रशानापुष १, ८४, ११, साम १००६, अपर्व ₹0, ₹09, ₹

ता अस्य वर्णमायुवी २, ५, ५ वा बस्य प्रविद्वाहस ८, ६९, ३, वा व १२,५५, १५,६०।

ते स ४, २, ४, ४, ते मा ३, ११, ६, २

ता जा प्रांति समना ४, ५१, ८ ता ब्रम्पेय समना ४, ५१, ९ वा है वर्षेति मद्मस्य १, १५५, ३ हां वां बेमु न १, १३७, ३ तो वो देवाः सुमर्ति ५ ४१, १८ हो स ते कीतिम् १०, ५४, १ ता कर्मायवसाची १, १७३, ४

हा गुजीहि नमस्पेभिः ६, ६८, ३ दा या दा अज्ञा उपसः ८, ५१, ७

टा जिल्ला सर्मेद ६, ६७, ८ स्रो जुपस्त गिरं सम २, ६२,८

हा त्व इत्म महत्ते है, ११, ५

[ att ]

with respect

v; q à me; giù 8, ₹₹ € 17 8 44 M fert after \$ 10 12 क्ष व वा बोक्सकरिया रे वह दूर का व. नेव दहे m as and college to \$4. 5. weekling \$250.

शा का विकास स्मूला का देवी, वि वा गणको क्षात्रकार है, देश ॥ वों वर करण सीवपूर्ण के ५८,५। वि. हे १५

ul maket grimmed at a 11 बी एक्टरे कहि १ रह, १%

करीराजी जुक्कनावर् व, वर्न, वे ह्य बच्चे दि नेक्द १ ११ ह

म पूर्ण का की सरका है है। प वा यो जन कन्यन्ति १ १८,८

स की एक्स्फ्रीयाचे थ, १४ ११ में, व, १8 m से सम्बद्धित है, है है है बात. हेर्ड़ employ Action 1 ct. h == 4 Pr. 19 B SS 5 Speed Water

EPPTH KNISH C. 1 12 कारणे मही संख्य १ रेड ११ स करण प्रकेशन ५, ६३ १

क्राचित प्रमुखं बते हैं है कु काम बुब्ह क्रकायमं पुरुषेत ८, ११ ११ EXPORTING PARTY C. V., TE ur um fullerme & Et &

m affermouseur o St. 5 क्षान्त क्षिप्त क्षात्र रूप है ened and set . 4. 6 m section and t so the neck water this 's, se, s

amounted to the at mer florten C, Pa. 8 ar Aren sewit 2, 41 % er it when extent e. v. to

of the fel is I personal to R 3 42

श्री राज्य क्षत्रीते स्व ६ ५० ६ at the second second second

ब्रायोग्न कको है, रह र et elfejafen f fo f er trans greens & 15 to to m ang (m 34 f ft 4 at of conceptant ? I'm for at a fight of 27 1 U R. 1 . as at fewer what c, the t

at all among pick is, no. is, max fel. का को क्षेत्रिविक्तक क, देश है। क्षा दर्श m at federet # #1, 6 m at an event ? ttc. t to man street t tell, t as come example, 15 \$ at extremised 4, 94, 1

म वर्तियं कर्ममूर्व १ ९६ ६ वर्ग्यः १०,३६,१

करूचे शबे अवलं ह वर, ह

m wiede wegen ? M. 19

क शरेरे त्याचे हत्याची ५ दर्ग ह or artes come well a ft & er of President 1 214 4 wat At & to . mer fremi c, 99 19 warded and to 95, 19 W. S. Farm Bother

a Rate runt wit, tto f SI EMPLE ME ! CO A women toget t St. c. am ett ft the till E 67 & Person Server II as primer traff c. v. 1 memplife et l wit or west t to. 1

m R wanted o, 44, 4 स हि यम फार्म ८, १०, १ 

American C. 24, 1

best of Paul C 11. 4

क्ष्मा वरुम्ब**ल्ड**मि ४ १६ १७

श वि देशकानुत व ७ देश है with most four a 48 % out, 49?

at & her benem \$ \$4. 9 ur git witte f. fo bi mit. 478

Bearing over 5 25, 25

Red Poly 9, 9 1

विमाद्वरी विष्मदेवी ६, ७३, ४ तिरः प्रक विद्धिता ३, ५८, ५ विश्वीनो विवतो १०, १२९, ५, याय ३३,७८, के मा 7, 6, 9, 4 विम सुक मणबन् ३, ५३, २ विश्व हरी रथ भा के, क्षेत्र, १: के मा २, ७, १क, १ तिवाधनाचे १, ११६, ४, वे मा १, १०, ३ विधो वेवाबीहरिद बरीय १०, ७०, ८ विवो देशूप १०, ११८, २ विषो पाव सवितः १, ३५, ६ विषो पानो निदिवा ७, ८७, ५ विस्रो मूनीचौरवन् २, २७, ८; वे स २, १, ११, ५ वियो मात्र्योग्नितृन् १, १५४, १०। धमर्य ९, ९, १० वियो यसमे प्राप्तः १, ७२, ३, ते मा २, ४, ५, ६ विको पहल समिया के, के, क विधो बाव इरियदि प्र विद्धिः ९, ९७, ६८, साम ५२५। ८५९; नि १४, १४

तियो वाष उदीरते १, १३, १३ साम ४७१, ८६९
वियो वाष उदीरते १, १३, १३ साम ४७१, ८६९
वियो वाष म यद ७ १०१, १
वीरिनेनामे बद्धवा १०, ८७, ९, अयर्थ ८, ३, ९
वीत्रामिक्यसो १०, १६०, १, अयर्थ २०, ९६, १
वीमा सोमास आ गहि सुवासो ८, ८२, ८
वीत्रामीक्यस्व म गद्धासीर्थंकः १, १३, १
वीत्रामीक्षम्ह्वस्व ६, ७४, ७, या प १९, १८, व स

8, 8, 8, 3 वीयो यो मञ्जमा जब २, ४१, १८ वमी ह सुज्युमिक्ती १, ११६, ३, ते बा १, १०, २ वर्षे वचाव वस्मु नी ८, १८, १८, साम ३९५ इते वक्तने पर्वताः ५, ४१, ९ विभेद्रजो प १, ७, ७; संघर्ष २०, ७०, १२; नि ६,१८ दुम्बं वाता असिमिष ९,३१,३ वृत्य ग्रामासः ग्राचयस्त १, १३४, ५ देम्यं बोतन्स्राधियो ६, २१, ८; ते मा ६, ६ ७, २ वस्य सुवास्तुम्यम् १०, १६०, २, अवर्षे २०, ९६, २ वस्य सोमा सुवा इमे ८, ९३ २५, साम २१३ वस्य कोका पत ३, २१ ३, के मा ३, ६, ७, २ इम्पं हिम्बानी पतिष्ठ २, ३६, १ हम्ब गाबो पुत ९, ३१, ५ इम्पं धेचे जना ८, ८१, १९ प्रस्य वा महिसकाम ८, ४३, १८, या म १२, ११६, वैसं १, ३, १८, ३, वेबा २, ७, १, १

तुम्बं दश कविषयो १, १४, ७ नुम्यमधे पर्ववहन् १०, ८५, १८, अधर्व १४, २, १ तुम्बसुपाम द्वाषया १, ११४, ४ तुम्ब पदी यह १. १११, ५ तुम्य मद्गागि गिर ने, ५१, ५ तम्य मरन्जि क्षिणयो ५, १, १०; वे मा २, ४, ७, ९ तम्याय सोमा परियुत्ते १ १३५, १ तुभ्यायमहिनाः सुठो ८, ८९ ५ तुम्वेद्रममें मधुमचन ५, ११, ५ धम्बेद्रमित्र परि विष्यते १०, १६७, १ तुम्बेर्दिय महत्वते ८, ७६, ८ तुम्बेदित स्व भोक्ये रे, ४२, ८। अपर्व २०, २४. ८ तुम्बेदिमा संयना ७, २२, ७, अधर्ष २०, ७३, १ तुम्बेदेवे बशुका १, ५४, ९ तस्येवेधे मठत ५, ३०, ६ तुम्वेमा मुक्ता क्वे ९, ५२, २७, साम ७७७ ताज्यबोऽज्ञासो ७, ५२, ३ तरण्यवी मध्यम्व ८, ५१, १०, साम १६१०, अयर्व २0, ११९, <del>२</del> त्तीय नाम पश्चिप ८ ८०. ९ तुबिक्ष ते सुकूत ८, ७७, ११, नि ६, ३३ त्विप्रीयो वपोदरा ८ १७, ८; भयव, २०, ५, २ तुविमीको यूपभो वातुचानो ५, २, १२ तुविद्युद्ध तुविद्यवो ८ ६८ २। साम १७७२ त्त्वाना महेमते ८, १३, ११ तुबेद्यो जीवान् दे, २०, ३ नुगर्कदस्य जु विशः १, १७२, ३ त्रहीये घानाः सबमे ३, ५२, ६ नुविका भव्यविकासो १०, ९४, ११ तुषु यद्या नुषुणा ४, ७, ११ तुष्टमेतस्बद्धकमेतत् १०, ८५, ३४। अथर्थ १४, १, २० त्रहामया प्रथम १०, ७५, ६ ते अउपेष्ठा अकनिष्ठास ५, ५९, ६ वे मत्रयो दशयत्रास १०, ९४, ८ ते भसाम्यं शर्म १, ९०, ३ वे अस्य सम्बुद्धेवयो ९,७०,३, साम १८२५

ते सं ४ ६, ६, २, वि ९, ४० वे खोणीमिररुपेमा २, ३४, १३ वे सम्पदा समसा ४, १, १५ वे साराजो अस्तवस्य १०, ९३, ४

ते साचरम्ती समनेव ६, ७५, ८, वा य २९, ४१,

```
ते स क्षापूर्व कार्यपुर म, मी. है
à trè mont à re c. 19, to
                                                 t gert med ein beb b L 15
वे देशक साम्बोद्धा मिल ८, १३ है
                                                 & fire preisit mill u. L. ff.
à Pete edde u uc. 1
d uftit wurm ? fe ?
                                                 4 Jrl. 3 frei inden &
वे क्यार करोच्चे ८, ३९ (६, च्यर, १६८)
                                                 մասարականը հանգագրանում հանգագրանը համարականում առաջանականում արագարանականում առաջանականում հանգարանականում հ
                                                 Buddirland L. 44. 8
Margan und t ti ti
                                                 वे बरामा गुनका ५, ८३, व
देशिक करणाठी है है? है
                                                 durry name to, tag, to make a, ba, t
वेदे को लोज ६ १६ १८
                                                 derive served of crew h. K. S. L. IL.
ditte fe fe fe fe to f
                                                 क्षेत्रकाच्या १ १८६ १
Address varies to a
                                                 & few graft ugt f. fin f. met falf
में म्ब बरा अवरूद है पेरे ६ अवर्त १०, ११ ६
है ला बद्ध हर सार्च्या थ, १३ % बबरे, १०,११
                                                 Bubgharb #, 10 f
a eer was gerfig E, fa, &
                                                 tel & Argred & let 1
है रचन्या बच्चा रे, हेस. हर
                                                 bei fram ment ? Pu ?
                                                 à mère more mitte (e, file es mois te,file
के व स्थानों पुचार्त ८, ६० १४
# # Kip gfiett # 42. 99
                                                 है अभेद सरस्य हीम्पाला के हैं। "
है क दर्भव श्रमका है, कर है
                                                  वे क्षेत्रकत गोरम् ४, ११ ह
                                                 वे क्ष्मचे व्यक्तिक है, हैंदे, हैंदे इस्ट हैंदर्रि
के क व्या द्वा कर दा र १
8 m milet til 9, 23 % mm, 2223
                                                  है कुन्छ सरवा १ १५८ है
 De stant at 1, 34, 5
                                                 dampen f to fiele ?
 केन को करिन्सेनम् स्वताः ८, ५, ३
                                                  و جورت فيصونه في جور و
                                                  d now by saw a, 48, $1 som, 1055
 केन के पार्टिमीक्यू वर्ष ८, ५, १
 be one water to the a
                                                  4 may 4 mark 5, c. 4
 केर अरोहान्द था घर ८, छक द
                                                  If the process to the state of the
 2 mm 2 c. to 1
                                                  Bilt married sent ? ES, EF
 E ant altragent & gen &
                                                  S off 3 wet infigure & 6
 b de mint greiget ? is
                                                  & River work o, tot 4
      14.14.69
                                                  वे दि प्राच्यो व्यक्ति ८ १८ ५
  d d wart uttel t. tter 4
                                                  के कि सक्तवा धमान्य है . पूर्व है
                                                  हे मि परेश परिचार करा व्यक्तिन हैन, इसे, ई
  है के केंद्र क्वाना द रद है
                                                  à là cât chain am cont e M. S. A. C.
  Bill megame c, by 18
  8 d who and 4 (c, to
                                                  & Dr. sub surross & So. 5
  हे के नियो करूने वर्गात ५, हुए ए
                                                  BR burter f. 41 t
  वे के स्थापन रूप हुए। अ
                                                  के ज़ि बचा बहुन्ते कर्त द, १५, १५
  हे के राजे हुन्दी कराक है ५०, हर
                                                  à là son unere ", Sa, P
  वे को प्या करवानी में ५० ११
                                                  & R Street grow 7, 47 ?
   वे को ब्यूनि काला ५, ६१ १६
                                                  क्षेत्रे दिवे करण थ. वर्र. व
   B sh giù Routh & St. tu mar. 1500
                                                  men ferte fig f fi bi em feet
   I served upting to the to
                                                  STATE THE WAY C. T.C. T. CO. LANS.
   ोक्बो क्षेत्र काम १०, १८, ११
                                                  mm mod 2, 94, 5
   केन्स्रे पूर्ण प्रत्यक्षा ५, ४५, ७
                                                  क्षा क्ष्ममा प्रेमीय के रेक र
```

तं सु मेव १, ५२, १, साम ३७७ त्रिकत्केमि पर्वति १०, १४, १६, अथवं १८, २, ६, लं बिलवंत गिरि ८, ६४, ५ न विविधितस्य १०, १८३, १ ल विदर्भ ५, ३२, ८ ल विद्यं १०, १८३, २ त विदस कत्तिः ५, ३२, ५ ल बिदित्या कलय ५, ३२, ६, ति ६, ३ ल चित्रेवां साधवा ५, ३२, ४ ल विदा दीर्थ १, ३७, ११ र्ष हु मास्व गम ८, ९८, १२ तम् वः सत्रसार ८, ९२, ७, साम १७०; १६४२ लमु वो भवदण ६, ८८, ८। साम ३५७ विमुद्र माबिन १०,१७८,१; साम १३२; जधर्व ७,८५,१; नि १०, २८ मलविश्महवो निसुगस्य ५,३२,३ लान्त धत्रियाँ ८, ६७, १, के स २, १, ११, ५ बाम्य प्तवस्रसो ८, ९४, १० नान्तु ये वि रोदसी ८, ९४, ११ साम्बद्धिना हुवे ८, १०, ३ वप स्मारत सोमाः ८, २, ७ बपः हब्बस्ति शुक्तेषु ७, ३३, ७ ववः केशिन १, १६८, ४४, अमर्थ ९, १०, २६, नि ११, २७ षवः दोवासमोतन्ति ८, २, ८ ववा पवयो मधुबाइने १, ३८, २ वावा नो बोधि वस्तान ४, १७, १७ त्रावार स्वा वनूनां २, २३,८ वावारिक्यमविवारामित्र ६, ४७, ११; साम ३१६, अधर्व ७, ८६, १, वा च २०, ५०, वे स १,६,१२,५ गावारी देवा अधि बोचवा ८, ४८, १८ बायम्वामिह देवाः १०, १३७, ५, अधर्व ४, १६, ४ विसम्बदं वर्मिण ६, २७, ६ विश्वाम वि राजित १०, १८९, ३; साम ६३९, १३७८। मधर्व ६, ३१, ६; २०, ४८, ६; वा य रे, ८; वे स १, ५, ३, १ वि: पश्चिसवा मस्तो ८, ९६, ८ विः सस मयुर्वः १, १९१, १४ ति। सप्त यहुदानि १, ७२, ५ कि सप्त विष्युक्तिका १, १९१, १२ त्रिः सप्त सन्ता नची १०, ६४, ८ किस्सामाहः १०, ९५, ५, नि ३, २१

से का ६, ५, ३ विकत्रकेषु चेतन । । नी गिरा ८,९२,२१, साम ७२४; अधर्ष २०, ११०, ३ त्रिक्त्रकेष् । नो गिर सदायुधम् ८,१३,१८; नि १,१० विक्रमुकेषु- महियो २, २२, १, साम ४५७, १४८६; अयर्थ २०, ९५, १, ४ मा २, ५,८,९ विव कूपे १, १०५, १७, नि ६, १७ विधा दिव पणिभिः ४,५८,४। वा य १७, ५२। वे मा १०, १०, २ विषयासः कीव्यति १०, ३४, ८ त्रिपाजस्यो सूपभो ३, ५६, ३ ब्रिपाद्ध्वे १०, ९०, ८, अधर्व १९, ६, १, वा य ३१, ४, वे भा ३, १२, २ श्रिभिः पविधैरप्रपोद १, २६ ८ विभिद्य देव सविवः ९, ५७, २५ विमुद्धांन सप्तराईम १, १४६, १ ब्रिस्टिरिस सविवा 8, 48,4 त्रिरिधना सिंधुमि १, ३४, ८ ब्रियो सम्धेनयो ९, ७०, १, साम ५६०, १४२३ व्रिरस्य हा परमा 8, १, ७ ब्रिस दिव समिववीयौणि ३, ५६, ६ विस दिवा सविवा सोमबीवि ३, ५६, ७ प्रिक्समा कुणशा ने, ५६,८ तिर्देव प्रियवी ७, १००, १, वे मा २, ४, ६, ५ वियों समिता दिष्यानी १, ३४, ६ विमी अधिना यखता १, ३४, ७ विमों र्यि वहतमियना १, ३४, ५ वियोत्तवानः प्रसिविं १०, ८७, ११, अभर्ष ८, ३, ११ विवेर्तियांत ब्रिस्मुमते १, ३४, ४ विवन्ध्रोण विवृता रयेन विवक्त १, ११८, २ त्रियम्भुरेण बिच्चा रथेन यात ८, ५८, ८ त्रिवरपुरेण त्रिवृता सुपेशसा १, ४७, २ ब्रिविद्यात प्रविमान १, १०२, ८ त्रिभिदक्तोः म. चिकितुः ७, ११, ३ विभिन्नो भया १, ३४, १ त्रिपचरपा ससचातुः ६, ६१, १२ मियबस्ये वर्हिपि १, ८७, ४ वीणि जाना परि १, ९५, ३ बीणि व बाहुर्विषि १, १६६, ८। वाय २९,१५, ते स 8, 4, 5, 2

मं क्षापर क्षापर ६ १६ ह

लंबक्य बोरच १ स्थाप

व्यं ब्रह्म<del>विक्तारा</del> ६ १६,६

ने को हम प्रमुख रे, ११, १

मं करो व्यक्ति पार १ ११, १

\$ # \$1. #

र्ज बक्सन शरी थे १९८ है

63 m 6

में क्षेत्र क्षेत्रन का ए, ११ क

व्यं क्षेत्र करकारे १, ५१, ६

र्ज बर्ज हमेले छन्ने १, ११६, ११

में क्यूबेक्स करे है, इर १६ तम कर्न

मं ब्रुवे प्रमानवे ९, १७, १, सम्ब १९९४

व्यं कर्ते व व्या बादा १ व १ व व्या १०५१ of the septer 2, 92, 2, 2, st. st. 2, 2, 2, 4

र्ण क्षेत्र पुष्पपुरः १, २४, ६, ६५८, ११५

मं क्षेत्र क्यूक्तने ८, वर्ष, है। या र, ५, १५ है, है

में क्षेत्र निकृष्टि वेरिन्तानी द्वाद हो। व्ह व्ह दिन्तीन

of grand sulfile & fac & sec. (199

of Sichward in 122 to um. 2021 und.

of maril other freedom to all the

84, 84, 6 A. C. P. में हुम्बर रोक्टे हैं, पू. है, करते, देश हैंहै के

4 15 % # 4 18 86 8 11. 8 8 4 2 with trains flight Is the S 48 wm 11 aquile 5, 5, 5, 7, 19 5; at. v. 17 m Lm ? m 27 ? offerential c. L. to की जाति प्रचये द, थ, १

affe on fe und t. to te, une tous und.

www. art to fi b. e. b e. ti. सम्बंध प्रकृति दे १९, ७ ती राज्या मीवाचार १, १६,८

प्री केपन हैंगन करने है १४ ९ त्री क्षेत्रमा दक्त २, ६९, १ धी रक्तक जिंकर, १ ५६, ५ mirri umub a, ut. 27 med 28 f. ton una. 2 to \$ 4. C & 4 C, PC 18 PM मर्गक जुन्ने ५, २६, १ regard build to be by में क्षित्र राष्ट्रके ८,८४ के कार १९४९

11. 46 LC M af pet g will fi, tet te में क्षेत्र प्रकाश द. करे. व einberft f. tet ? मं प्रोत प्राची है, है. भू कार हुन्ह ad wen um freit es, 22 ? mor. 22 %; ft. ne. 2444 4 28

भी को करने ८ १६ १८ of eather error or \$1, \$1 and \$ \$2.4

र्ज क्यान नीवाडे हैं, हैरे 🦦 बार, हरूह of the often de L. S. S. of Carpel with 2, Ec. 2, max, \$450 55 F S Square read to of from the Lt. to of Roses BROD E. Pt. 2

of gar on por t. (to a

लंबन स्व रूजे ६ १ ११

of the same of the E

of Real price to the terret at Abut count ? ta, ? at freit graff fier e ton t

4 6 14 1 of the Peters on & 16 c व्य क्रोप निरम्भितं प्रक्रमे १, १४-१५ र्त क्षेत्र का प्रक्रीमन १, ६६, ६८

LEG TELT के केर म विकास किया है पूर्व के कि मान का मान कि कि

બંલોલ લાકેટ વેટ લા દે લા કે ઉપ દે of minute ways 2, to, 2 mm. 1919. of about the marks of 92 to 8. at 11. In 12. U A ... 2 2 2 2 र्ज ह <del>कारता है अपने दे १६ १६ अपने ११६</del>

work to the ! of marchanoline, 15, to med to the !!

मं ह करिया प्रभावत के हुन, के बचने के देन हैं

मंह करिए चेती १, ६६ व भंद क्लीप का १ ११ व

र्भ व व्यक्तिया रिक्ट्यू १, ६३ ५ ले ह जानमा हुन्यू १०, ८९, ८

व र द्वाराम ८, ११, १८ स र उ सर्वमायो ६, १८, ३ त र प्रावेष्ट्रव ८, ७५, ३। वे. स २, ६, ११, १ ल हि धैवरवतारे हैं, २, १। साम ८४ ति दिवा पत्ती ८, ९८, (१) लाग ११७० अधन to, toc, 2 ख हि बखम्बः सोमगोपाः ८, ४८, ९ स हि मन्यो भभिन्।योत्रा १०, ८३, ४। अवर्ष ४,३२,४ । हि मान्तवं जने ५, २१, २ म हि तापानने ८ देश, १४। साम १३५२ तं हि दिसवीमुख १, ९७, द। भयथ ८, ३३, दे। वे था ६, ११, २ त हि वृष्टकेयां ८, १३, २३। साम १७३२ वि विश्ववीनामित्र ८, ९८, ६, लाम १२४९, मधर्व ₹0, ₹8, ₹ संदि पर सनिवा १, १७४, ३, साम १८३८ वि दि स्मा स्पायमञ्जूषा ३, ३०, ४ छ हि सब्बो सपयसनानकः ८, ९०, ४ ष हि सुनत्रांति ८, २३, २९ लं हि सोम वर्धमन् ९, ५१, ३ व दि खोमक्रम ८, १८, ११, धमर्प २०, २९,१ ल होवा मनुर्दिचोध्ये १, २८, ११ रह होवा मनुद्धियो वृद्धिः ६, १६, ९ ख होवा मन्त्रवमी ६, ११, २ ख माने समिना ८, ४३, १४, वे स १, ४, ४५, ३; **રે.** ५, ११, ५ ख काने दिख्यस्य १, १८८, इ ल बाने प्रथमी ६, १, १, वे मा ३, ६, १०, १ व का बेम्या ९, १०८, दे। साम ५८६। ९३८ व देव इंशिव 8, ३२, ७ त बाहि बेखें ८, देशे, ७, साम २८०, १५८१ ल काअञ्चल १, ५३, ८; धयर्ष २०, २१, ८ त करि जोववो ६, २६, ३ त्व इत्स चुणाइस्रोषु १, ५१, ६ त्व असेनामि धुक्तं ६, ६१, ६ व गोजमञ्जिसेमयो १, ५१, ३ ख ब सोम नो बशो १, ९१, ६, ४ स ३, ८, ११,१ खं बिची तय बुझैः ८, ७२, ४ त्व विक्षः सम्या ८, ३, ४ हि सबस्य नमुखि १०, ७३, ७

रेष व्यक्तिसेवानां १,७५, ८, साम १५३६

त्य जिमेध न पना १, २०२, ३० ग्यदान भाष्या छ, ११ है દર્શાદ્ધ ગ્રુપ્ત શાહારો કે, રેઇ, વૈ रविद्या विद्या भाषभति ७, ५, ३ रश्जियस्त्रं पाधियारे । ५, ३१, २ खद्भागी बाजमरी 8, ११, 8 ।वार्रियो जायते ६, ७, ३ स्वद्विषा मुलगा दे, १३, १ ख ध्युषभ द्वान्त्र वे, २६, ५ रव त देव जिह्नपा ६, १६, ३२ रब बमाने भमृताय १, ३१, ७ श्य तमिन्द्र पपत न १ ५५, रे रव तमिन्त्र वर्षेत महा १, ५७, ६, अथव २०, १५, ६ १व विभिन्त्रमस्य ५, ३५, ५ त्व समिन्द्र यापूर्धानो १, १३१, ७ रव च प्रक्षगस्पच १,१८,५ रव तस्य द्रयाविशे १, ४२, ४ ।य वाँ यहा उभयानिव १,१८९, ७ ख काँ इन्योभवाँ ६, ३३, ३ श्व पान्युबहस्ये १०, २२, १० रव वासस च प्रति चासि २, १, १५, त्य त्म इंग्यं व १, १६९ ध हब ह्यस्पनीनां विद्यो ९, १११, २; साम १५९२ र्थं स्वमिटती रथ १०, १७१, १ रव व्यक्तिम्य मस्यम् १०, १७१ ३ रव स्थमिन्द्र सूर्य १० १७१, ४ स्य स्या चित्रप्युतारने दे, २, ९; ते स ३, १, ११,६ रब त्या चिद्वातस्यान्या १०, १२, ५ रव ध्यो न इंब देय १, ६३ ८ र्ख योभिस गहि १, ३०, २२ स्वत्यमहत्यमा १०, ९६, ५, अधर्षे २०, ३०, ५ थ्य बाता प्रथमो ८, ९०, २। साम १८९३, धर ₹0, ₹08, 8 स्व ।देवी घरण घिप १, ५६, ६ स्व दियो बुहतः सामु १, ५४, ४ रव वृतः प्रथमी १०, १२२, ५ त्व दूतस्त्वमु नः २, ९, २, ते सं ३, ५, ११, २ स्व दूढो अमर्खे था ६, १६, ६ स्य देवि सरस्रव्यथा व, वृश, वृ व यां च महिमत ९, १००, ९। साम १०१८ त्व भिय मनोयुवं ९, १००, ३

[ 046 ]

| of about 5 ton 5' 4 4 fs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मं के वापरेक्स्पूर्क १ १११, १                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ल दल्यो दशक्ष थ, १९ ६ वर्ष्ट १०, ३०, ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मं वो द्वारको १ १९.१                                                       |
| भार एक भाका ८, ७० to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | भागा हैरी हरता १, ६, १                                                     |
| म म रूप राजांदरको रे, २०, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | man their emitt ? 14,15; and 14,175                                        |
| म रत्र प्रच क्वाची १ ११६ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W. W. 22.45, 8 w 2 4 22 7                                                  |
| में व एवं प्रया सीमका १ ११९, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अवस स्थापन है, हैहे, इंड                                                   |
| र्ज व एक करना थ, ११ के बार. वर्ड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सम्बद्ध प्राप्तको १ १, १                                                   |
| नंगस्य धार् ११ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | स्वयो अद्वितीय १ १, ११                                                     |
| में रचा वर्ष क्षेत्र दर्दान कर स्था ११११।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
| wet, to, toc, t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लगो लग १ १,५                                                               |
| में व स्थामी इसे दा कर, ११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | want gibroren t, t, t; ut e. tt. ta. E.f.                                  |
| में का स्वारकार ८ १६ १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RECY ENCY MELL PERSONS                                                     |
| लं क राजराओं कार्यरों है है। १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | स्वाधे प्रक्रिकेश १ १, थ                                                   |
| में या कारणे होकरका थ, १५, १५<br>में या कोर मिकटो जीया १ , १५, ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | सम्बद्धिया ५ ८,५                                                           |
| The state of the s | लगा वनारे वाहित्यामा १ ११ १                                                |
| में के क्षेत्र निम्मी करा है, दूर, दूर के के रूप एक है<br>में वा क्षेत्र निम्मी क्ष्मीका दूर हैद, हैद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जनके बच्चों क्याच १ मृद्ध हा रा स्त्र स्त्र                                |
| लंद कीर क्रम्फ १६, १५, ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मानो स्थारी गायरेका है, है। है                                             |
| m mfen mier f Bc, fr mm. Bf. fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mag unbeit f. f.f. f.                                                      |
| में पुरवार वाकि क्षेत्र हैं, दर्द, हेंद्र, क्षात्र, हुर्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नमाने सम्मादिको ६, १६, १५                                                  |
| m demi demit f fer f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mad grand a, for ? R. d. ? # 45. ?                                         |
| of Whitesit a, 12 S, word. to, to, to, & &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | स्थाने वाले कार्य है, इंड, है<br>सबसे प्राप्त है, इंड, डे, कार, रे, डेसर्ड |
| 9 % 6-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | using away calls & gE 5g<br>using calculate 6 6d Et amer 41 (away          |
| ल में कल प्रमुद्ध ८. १५, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | लच्छे क्या कर्मर १ ६ व                                                     |
| भा भी प्रमा दर्भ ५, १०, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |
| of all and addition to tart to meet years much                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 9 33 6                                                                   |
| E 90, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | send affend & Ser 561 m 81 6                                               |
| મું મું મનું મનેર પ્રાપ્ત ૧, ૧૦, છ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | भारते पराने धारते ५, ६ १                                                   |
| में जो बच्चे पहुंच थे, १४, १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | लक्के प्रदेशिक है, इस, है। कार दूर्व                                       |
| मंत्री को पनवर र ता, रेश करते द है रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भन्नो पासी ह, १ १३                                                         |
| ले को कर्न कर देश है हैं। हैं। कर देश हैं।<br>में को कर्न सिकेश्ली हैं हैंह व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | न्त्रजी वीरक्कार्य ७ १५, ११                                                |
| मं से क्ये क्योगि ८, स्त, ६ क्या व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | week gliveralt 0, 30, 4                                                    |
| मं के बार्ग परमार व दे के पद ब रहा के हैं के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नामी हरका है, हैहै, प                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नम्बे त्या भी ८,११ छ वर्गर १६,१८३ <sup>व.क.</sup>                          |
| भ ने क्ले क्ले हैं, 51, द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | म, रहा के के राष्ट्रास्त्रका राहे र                                        |
| तं चे व्यक्ति व्यक्ति १ व. ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | भागते कार्यासम्बद्धः है, हे हैं, है के हैं, है है है।                      |
| ल को अन्य क्योंक्स ८ से १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | many man may of 68' 81 mer (254) gray                                      |
| र्मभी <del>पत्रभ देह दुर्विका</del> स १ ३०१, १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 S F E VF F O                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अन्त्री शर्मा है हैस्त र                                                   |
| मंत्री केया प्रशेष्ट्र १ १६ व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | भागी हुन्छ १ ८ ११                                                          |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |

सम्बद्धाः द्वारो ७, १, ५१ तम्य बीवार ५, ३, १२ पन्तव व प्रतिको १, ८३, १९, साम २४७। १७२३। बा. य दे, रेडा नि रेस, २८ समब प्रवस प्राथमानः ह, रूज, ७ लमराचुंका होतासि १, ९४, व् लमपामित्रमाना बुजोरप १, ५१, छ लन्ता वर्षे दुवंशाय । ५, ३१, ८ लमनो बद्ध बुच अपन्यान् १, ३२, द् त्वमवा वि दुरो वि, वैठ, प त्वनदमा मबसि यत् ५, ३, १ लम्बि मगसो ८, ११, २ विनदाकिमन्त्र विश्वय १, १७४, १० लमस्य पार रजसी १, ५२, १२ ख्यापस मति १, १२१, ९ लमाबिथ नयं तुवस १, ५४, म् विमाबिय सुघयस १, ५३, २०, अपर्य २०, २१, १० लिमिल्यमा बस्य ८, ६०, ५, साम ४१ त्मिम्बो परि सत्र ९, ६२, ९। साम ९८१ लिमिन्द्र नवां याँ १, १२१, १२ मिनिम्ब मतार्वेषु ८ ९९ ५; साम ३११; १६३७। अपर्व

१०, १०५, १, या य ३३, ६६ विभिन्न बढाइचि १०, १५३, १, साम १२०, अधन

२०, ९३, ५। नि ७, २
तिभिन्न पना भसि ८, ९० ५। साम २४८; १४११
विभिन्न सत्रोपस १०, १५३, ४, भमर्थ २०, ९३, ७
विभिन्न खरितवा अपरह्न. ७, २१, ३
तिभिन्न स्वत्या अमुक्षाः ७, ३७, ४
तिभिन्नाभम्सि स्व सूर्य ८, ९८, १। साम १०२६;

भपवं २०, ६२, ६ विमन्ताभिम्ताति विका १०, १५३, ५, अपर्व २०,९३ ८ विमन्तर रिकार

विभिन्नाव विष्यवे ९, ५६, ८ विभिन्नाति वृत्रहा १०, १५३, ३, अथव २०, ९३,६ विभिन्ना भोषधी सोम १, ९१, २२, वा य ३८, १२,

वे वा २,८,३,१ विभिन्ना वार्या पुरु ६ १६,५ विभीविषे वसुपते वस्ता १ १७०,५ विभीविषे सुनामं ८,६४,३, साम १३५६, ध्यास २०,९३ ३

लमुक्तास्वीपचे १०,९७, १३, अथर्व ६,१५,१, वा य

१२, १०१

वमुखाँ ऋतुसिर्वद्यपानाँ ५, ३१, १ ध्वते कस्य पुत्रहत् व ४५,५ श्यमधन्त्रभाषाः ८, ०३, १३ खबेताञ्चनसञ्ची द्विर्वेषा १, ५३, ६, भयर्थ २०, २१, ९ स्वमतानि प्रविचे १०, ७३,८ स्वमेवाम्हर्वा ज्ञासमा १, ११ ७ रव परिव रजसी विभमिति ९, ८६, ३० रद वादीग्य सहीयसी नृत् १, १७१, व रब विमु मृगर्य ४. १वे, १वे रव प्रा श्रम विक्य ८, ९७, १८ ख पुर परिवय ८, १, २८ स्य गुरूपवा भरा १०, १११, १० श्व युक्त सहस्राति शवानि च ८, पृर्, ८। साम १५८२ रव भगो व था दि दै, १३, २ रत भुत्रः प्रविमानं यूविस्या १, ५२, १३ रब मन्त्रस्य दोचतः १०, १७१. र श्व महाँ इन्य सम्य ४ १७, १ स्व मझाँ इन्द्र यो १, ६३, १ रव महीमवनि विश्वधेनां छ, १९, ६ १व मानेस्य इत्त्र विश्ववस्या १, १६९, ८ रव मावाभिरनवध १०, १८७, २ श्व भाषाभिख १, ५१, ५ रवया सम्यो सस्य १०, ८८, १, भथर्य ४,५१,१ ते मा

२, ४, १, १०, वि १०, २० व्यया यथा गुरसमदासी २, ४, ९ व्यमा यय जातासहे १०, ११०, ५, भमय ५, २, ५; २०, १०७, ८

रवं, रव्य, व

रवया वय सुपूषा २, २३, २, नि ३, ११
रवया वयसुक्त २, २३, १०
रवया वय पवमानेन लोम ९, २७, ५८
रवया वय ममपर्थित १, १७८, ५
रवया वय ममपर्थित १, १५२, १; नि ५, २
रवया वय मपर्प्यो ९, १५२, १; नि ५, २
रवया इ हिन्युमा वयं चीत्रिटन ८, १०२, ३
रवया इ हिन्युमा यय मिर्ट ८, २१, ११, साम ४०३
रवया इ हिन्युमा प्रमु १, ३८,७

नि ५, १५

स्वया हिनः पितरः ९,९६,११, वाय १९,५३, वस १,६,१७,१

स्वया सम्में वरुणी सत्वती १, १४१, ९

resfere gue à c. 90 30 काराने कांत्राओं तुहा क्षेत्रे प, १६ है। कार १०० te fal ben d et f tre Pr me-PLACE BELLEVI 1 11 % Page 11 most करिने कुर्न किया ए. ८. १ em mi åtem fa, 47 g रवालीय व्यवस्थिति **१,**१,८ HE THEFT ! CL. S mak with flow of L & F med angered ( 14. ) स्थलको विवयनिकेशिय ११<u>१</u> लक्ष्मं बद्धां क्षेत्रं दू ५ वृ remail grantelle & 25,23; max, 5; mcc, 21,96 ner enfe trage & toc. ? 24. 924 2 d. 1 4. 21 6 5 6 5 W लहार्थकार वर्ष ८ १६ ११ H # F mi antrech ta the गामने कार्य देशको है हैं, प ert entellud to, to & 11 SF 1 Princers from mi berfeit unt 12.0 remain after myst to at the state to be 15 euret adres ours ? ta, ?

लो प्रकेनिया होते है है त्वो प्रदेश्योषुक्ष १, इ. १। स्वयः, १७५५ remail antiferrors & BE, 25 tel figfig ared t. ? De unt foto many any think to a find a fill to mi aufe fgratt giftner f & m. b. ft. b. commi annu anger I prette ac a. fe te ret eine pur entre & f. 15. 9 त्वं विचे अपूर काराव्यं ६ अ, १, वाल १६४१ ramed agrain agrain, at 1 th at 1,515 bit red fild makes) of \$5 \$ Part Carre de 21 4 8 4 2 8 16 16 er fregired a to to me tites and men alt met uten v. a. f. b m. 1 & f.!! resent actronic which at 4, & R. S. S.

who-were

reigitergrage unet affalt mattel med to, toc, & to \$1.50 \$1 \$1.00 at all departments of the

मा के प्रकारको ८, १६, १४ at then & from \$ 1, 12 9 त्यां क्रमें करनित्त्रकारण है है है and Personner L. Br., S. to. e., 24, 25 & 4 8 2. V 1 MAN F. Jose 12 54 3 perference ten for screen er makin e 11, e k. m e.c.f.c. ed grand man gingli & PL G and Police

man mitmm t 2 th b. m. C. a. 20 4

ed ber p feiter ben geb be

नामन प्रथम क्रांकि ५,८१

लां प्रच्या केवते हैं हर कु करते, हैं कह के rel ace vessel score & cf. to को स्क्रीम वर्गमूचम् ६ ५,८, वन्तर, १ १९,६ net a seferantement E. 49 & milit um wind f ? ? मां वि सम्बद्धियों ८, १६ १

मानिक पुत्रते स्थानक १०. ५१ ६ व्यक्तिरका क्यो जुनित है। देश **छ** remire all wit et 12, 1; were bots et?

न्यानिह नारचे ८ ११ ११ milite water t to t 2 H 1H 5 restaurgite e, uc, u

248668

त्यानने ब्याप्ते हैं है है व

PRINTER WINDS \$, 2, 4

व्यक्तिकारणे ८, १ ११

त्याको हरियो सारकारा स, ५, ५

some with to all to 1 c

record pleased u. g. t. b. m. t # &#

suffift gunt um f 25, 5 mm. titt cris well to, to, to to, to, to, to, न्तरीषु प्रयास्थ्य (श्रां समय्) ५, १५, ६ म्बर्केट प्रकारक (अ रक्की) ८,१,१० reality yearson ground 4, 57 to medical most or \$2. by the part \$4.50 de me fem f 11 #

खानुबाबने बरंजी सह ६, ४६, दें। अपने २०, ८०, २ लामु बाउदेर्सं १०,१५०, ३ समु वे रुचिरे इध्यवाह ७, १७, म् खामु व स्वामुद १०, २१, ० ला पूर्वा अस्वयो १०, ९८, ९ लो सुरमित इस १, ६८,७ था पुत्रा वह वासीन महया ४, १८,१ था दुवा नि बिन्तस्वरंग ४, १८, १ वारेन्द्र सीम मुख्या मुद्रस १, १०१, ९ वारता प्रकारती ८, ४६, १, साम १९३ मानको बीन्त्र ऋत्वे सम्मि ७, १५,४ रिक्वीमम्बी भव्तरस्थेव हि व, व्व, १० खे भाव भावनतानि ७, १, १७ से बाने विके अस्वासी २, १, १४ वि नाने सुमावि निश्व १, ७३, ७ वे मा २, ७, १२, ५ ले आने स्वाहुत विवासः ७, १५, ७, साम ३८, वा व 11, 18 रहे अमुर्व बसको न्यूक्बन् ७, ५, ६ धे सिने मुमते १, ३६, ६ वि रुवाप्यमूम विमा २, ११, १२ विकामित वृक्षिति विश्वे १०, १२०, है। साम (उट्या भपवे '४, २, ३, २०, १०७, ६, वे आ १, १२, वेस १, ५, १०, १ रहे प्रमान भासते १०, २१, ३ ले बेड सुदुमा जातबेयः १०, ५९,८ रवे विको सहानां देवानां १, १८७, ६ वे तब इ व वोशवमा १, १६९, ५ ले बद्दि प्रवंजीक ६, ५, २, ते म १, ३, १४, २ ले बच्चि सगवा ८, ७८ ८ वे विका विकी सम्बन्धि १,५१,७ खे विश्वा सरस्वती २, ४१, १७ खेब रूप कुमुत उत्तर यत् १, ९५, ८ खेष रूपं रुणुते वर्णा भरव ९, ७१, ८ खेब वय बद्ध यज्ञसाच १, ११४, ४ खेषं शर्षो न मारुनं नुविद्य ६, ४८, १५ रवेषं गण तवसं ५,५८, ३ खेबिमाया समरण सिमी १, १५५, २, ति ११, ७ खेपसे पूम अववृति ६ २ ६। मान ८३। अपने १८, ४, ५९ खेबासी मामेशमवन्ती १, १६ २०

र्थ सीय प्रथमा पुष्टविद्या पु २१० अ. माम १५०६ रर इ यरिकार्यस्य ७ १८, रे धोनावए स पुनाध्यु ८, ३८ ९ रवेशको मध्याम्य विमा त, १२, ४ रबोको चाउवहुको २, ७४, ८ तुषास्य पादितं जनमनि १० ५४ र नि ४१,०३ दक्षिणायवाभिदिमानि १, ११५ ड इञ्जिलाकाम्त्रपमी १०, १०७, ५ द्शिणाध दक्षिणा १०, १०७ ७ इक्टा प्रवेहीभजनास ७ देरे, र् द्रानिमप्र द्रममा १, (४८, २ त्रदि रेनणस्वन्ये त्रदिवसु ८ ४३, १५ न्यम्तृत धनवद्रस्य १, ७१, ३ क्षम्ये या यशीमनु २,५,३ साम ९४। ते स ३,३,३,३ द्यानी गोमद्भवष्ट ४६ ५ द्यामि ते मधुनो ८, १००, २ व्यामि वे मुनानो ८ रेठ, ५ विभा यः प्रथम ७, ४४, १ व्यवस्थामनिस्ययस ३ २०, ५ द्धिकास नमसा योधयन्त ७ ४४, २ द्धिकायाण पुषुधानो ७, ८४, ३ र्श्विकाया प्रथमी वाज्यवां ७ ४४, ४ विभिन्नास्य इतु तु ४, ४०, १ दाधिकाम्य इप कर्ने ४ ३९ ४ वधिकाच्यो अकारिय 8, ३९ ६, साम ३५८, अथव २०१३७,३। वाय २३,३२ तेस १,५११,८. ७ ४, १९ ४; कांक्य मा १, ६, १७ विधिद्या जहरे सुत ने ४० ५। अधर्व २०, ६, ५ ह्युष्टवा भूगवी मानुवे या १, ५८, ६ वृद्यक् इ मे जनुष पूर्वी १, १३९, ९ वनी विदा इन्द्र १ १७४, २; नि ६, ३१ दम धिद्धि खायत ८ ४५, ३२ दसभिभिष्ठशीयांत ४ ३२, ३ यम्बनी जवसी ये सुइसाः ५, ४२, १२ वर्श ज निष्वदर्शत १, २५, १८ दशम्बय महत्राँ अनिन्दान् १०, २७, ६ द्विमुद्धाया क्या ९, ६४, १८, साम ६५४ दशक्षिपः पूर्वं सीम् ३, २३, ३ दशक्षियो युझवे बाहु ५ ४३, ४ दश वे कछशानां ४, ३२, १९

ले सु पत्र शबसो ८, ९२, १८, ते स १, ४, ८६, १

एक अर्थ देशकार ८, १६, १ १व कार्य-स्थापन ११, ४८, १ १व कार्य-स्थापन १ ७४, ११ १व कार्य-स्थापन १ ७५, ११ १व कार्य-स्थापन १, १६१ १६ १व कार्य-स्थापन १, १६ १ १वकार स्थापन १, १६ १ १वकार स्थापन १, १६ १

प्रकारण कर्याचाद श्री है है प्रकारण करे कुर्म द्वार के में है प्रकारण की क्यों प्रमाह के में हैं प्रकारण के प्रकार करा है है है प्रकारण के प्रकार है है के हैं प्रकारण के प्रकार है कि है है प्रकारण के प्रकार के कि है है

STATE AND THE MET TO THE WORLD IN A STATE AND THE MET THE MET

प्रकार के प्री हुई है है इस्त इसे प्रकार के हैं के अब है है कि अपने में है 1 कि है है इस्ता का बीमाना है गा, के इस्ता का बीमाना है गा, के इस के की हिस की है है है हो बी की हिस है है है है है है है है है है

owed special G, FF (F) or shall find a first of the G, T = T, T =

Rufatt & come & S

Resirt wei 1 14. ?

(take discount ? of "

विश्वीलम् चा द्विकं छ ६० ६ दिविद्योचनम्बि ८,८ व विश्वालम्बा स्वयो ६, वि. द्विकं स्वयोचन च्वाले च्याले च्वाले च्याले च्वाले च्वाले च्याले च्वाले च्याले च्याले च्वाले च्याले च्याले च्याले च्वाले च्वाले च्याले च

Amerikan mill of the late and a grant to the mill of t

Rit org overthis v. C. S.
Rit or River V. C. S.
Rit or Congrey C. S.

हरणे प्राप्त वारचे हैं हैंड 'पडे पान्टे छ,' हैं के हैं है हुए हैं दिया प्राप्तीय कोई है हुए हैं हिम्मादा कार्य है कि, हैं, हैं, का है, त, है प हिम्मादा कार्य की पानेश्व थे, हैं हैं, हैं ब्रिया कार्य की पानेश थे, हैं है हैं रीदिवीसमपूरवे ३, १३, ५ विकास रें १०, १३८, ६, साम १०९१ रीर्वतन्त्रपुरदुशायमन्तिः १०, ६२, ७ रीवेवना मामवेबो १, १५८, ६ रीपंसे अस्वस्कृती ८, १७ १०, ध्यार्व २०, ५, ४ रुगाची महिति सम्मानो ७, १८, ८ हों मग्रस्य १, ५१, २, धम बे २०, ३१, ३ हुगेद्योषि। क्तुर्व १, ६६, ५ हुमें किह सुम कृषि ८, ९३, १० इनिम्बमास्तर्य नाम १० २२, दे। धर्परे १८, १, १८ दुवनित सम्बद्धानुष ८, ७२,७ इरान क्यारिय ९, १०७, ५, साम ५७६ इहानः प्रानिस्तय ९, ४२, ४, साम ७५० हरीवनिमन्नदिकने धुवास्त १, १२०, ९ बुमाध सस्य वय व, ४५, २६ पूर दो विश्ववेदस ४, ८, १, साम १२ बूरें दिख प्रथमा १०, १११, ८ भूर्यमेव पणवो वरीप १०, १०८, ११ पूराधिका बसको ६, ३८, १ ¶राविण्यगमयमा ७, ३३, २ र्गिरिदेव परसंबी ८, ५, १, साम २१९ क्षे वद्याम गुद्ध वसाचै १०, ५५, १ ध्या विदया अनु दुः १, १२७, ४ ध्या भिवा यमस्पतीन् ५, ८४, ३ रवेरिन वेञ्चसमस्य ६, ४८, १८ द्यान रूपम बर्बिया १०, ४५,८, या य १२,१,२५)

त्रवा प्रश्यामयत् न पूर्वे १०, १०९, ४; श्रव्यं ५, ६७, ६ देवा क्रोण इविती १०, १६५, १; अवर्थ, ६, २७, १,

ति १, १७ देवानी युगे पपने ६०, ७२, १ देवानी युगे सुमगा पहिन्द ७, ७७, ३ देवानी तृता पुरुष १, ५८, १९ देवानी तु गय जाना १०, ७२, १ देवानानित्रमो नहत् ८, ८३, १, साम ११८ देशनो वाशिहत्तती।वन्तु ५, ४६, ७, अथर्व ७, ४९, ४,

ी बा ३,५,१२,१, ति १२,६५ देवानी भन्ना मुमितिसग् १,८९,२, वा य २५,४५

नि ११, ३९

पेवामी नाने प्रधमाविष्ठ १०, १७, १३। नि २, ११

पेवाम्य सिद्धी अस्तान्त्र १०, ६५, १५। ६६, १५

देवाम्य व्याप्टमा १, १८५, ८

देवाम्य के प्रक्ष्मात्र १०, ६६, १

थेवाश्यो का विशिष्यमामाः ९, ९७, १६

वेवाश्यि अस्ता जाववेत्र १०, ६९, ९

देवाश्यो असुयां २, २३, २

देवाश्यो असुयां २, २३, २

देवाश्यो असुयां व पत्र ७, २१, ७

देवास भायन् वर्ग्यां क्यान्त्र १०, १८, ८

देवास मायन् वर्ग्यां क्यान्त्र १०, १८, ८

देवास मायन् वर्ग्यां १, ६६, ४

देवाशो दि भा ननवे ८, १७, १८, वा य ३३, ९४

देवास वर्ग्य मन्नो ८, १०, १८, वा य ३३, ९४

देवीर वसुर्रोहरू नः छणोत १०, १०८, ५, अग्रव ५,३,६,

वे स ४, ७, १४, १
देवी दिवो बुहितरा सुवि १०, ७०, ६
देवी देवे बुहितरा सुवि १०, ७०, ६
देवी देवे स्वयंत्री जनियी ७, ९७, ८
देवी देवे स्वयंत्री देव १, ९६, १
देवी देवे स्वयंत्री १, ५६, ४
देवी द्वी वि स्वयंत्रम् ५, ५, ५
द्वेन गो समसा देव १, ९१, २३, वा च १४, २३
देवि स्वयंत्रीय देव ६, १८, ४
देवेस्या समझ्यीत सस्य १०, १६, ४। अगर्ष १८, ३, ४१
देवेस्या समझ्यीत सस्य १०, १६, ४। अगर्ष १८, ३, ४१
देवेस्या समझ्यीत सस्य १०, १६, ४। अगर्ष १८, ३, ४१
देवेस्या समझ्यीत सस्य १०, १६, ४। अगर्ष १८, ३, ४१
देवेस्या समझ्यीत सस्य १०, १३, थ। वा १६, ५४
देवेस्यो देव्यदिविर्ति पातु (०। सन्) १ १०६, ७
देवेसी देव्यदिविर्ति पातु (०। सन्) १ १०६, ७
देवेसी देव्यदिविर्ति पातु (०। सन्) १ १०६, ७

4:34-4-24( [ 403 ] हा अर उ केले केलवर्ग के taff ginefa o floig us non to twenty the ! ! ! med ! . ! for 5 PF 5 dis bearings

A ( 1 रेचे रेचर कार्यप्रत ६, ६, ७ ter entre Lat 1 tel en ufen t, al ? 14 was solver and 4, 29 %

\$4 4 x840 0, 15, 12, me 44 1413 tal affirm trave to, too, 1 रिच्य रोकास स्थास मुझे है, है, के ब, द

free girm mem güfte fa, ff, ff tru them som figen ? ? . Per tiere men grimte. ?? .. aud 4. ??... WE 12.11 & EL 2.6.1 1 A CIT

that man from some t and to and to and to धर्माणी हमेक्सर्व हे अह है mes foret pled 2. 17 13, and 40. 12. 15 www to g'ort gat ? \$2, 400 \$, d. # 2, 20, th. A. 2. be

क्रम को तथ प्रतिन्ते है। ३५,३ काराप्रियो सरक्टी ह र ६६,९ **ब्राध्यक्षीलनीये ६० व** mei ent gfeit ! bf. f.

mer rum mak te. tt to med te. t to tred wer un be f u b unit refeler t te.t THE BETTE STOPPED STEEL CACE 2.7 M.9 gemmi gratebe a f

gree of marie mate ! I a. # eferrefe eleva ? 114 tu er D 100, 20 20 2 winest Drawk and I d.

editional I therrite

क्षेत्र क्ष्मार्थ स्थले ह

AL Per gird L III. 6

described from t 1 1

. . ..

gand en tunt t by a हुन्ते संबंधी कविवाद द है

with a stew of Little well for to

Or 14. 80 the off shared to to o

विकास बच्चतार में १, १८ रे the of Artering Cit to mire forth free 1 0 11 4 Ampe wem 2.52. a प्रिचल्यानेकद्रशास्त्र २,९३१ Rugen, gi milet vi f Room the Acces & we a

Later

force and mint t, tre, 4

Rica moore ra t c Afre word 2.74.4 me 111

Red of Berryw Lang and 2.11 4

thought courts and it to the

of 4.2 how 15 ass 2 annu he know

1980) and com to, (3.5, 4 and 2.1)

El Bart adm maret Filtria may Fren

2. m. 4 2. 2. m 2 mx 8 31 1

where whethere t up up at at the be

मुच्छा सञ्चरत्राचि करिया है हैं है दे करा. (द्रोट

इक्कार शिक्षे कार्य ८,९६ १६। सब्दे २० रिवेट

e - 1 m - 6 1 1

I THE PROPERTY AND PERSONS Brigen Reftelt & Pr. c. W. C. 19 49

अभिनोश क्षत्र को दे देन द

हुई जिपके कार्य है, रहे क

8, 2, 2, 9

R. R. 84

aftering afterspreading of the P. S. St. st. pt. 15 See Seeds Weeks

und ammi ammi fibr e. c4 18

Tit Gementeitet at ? tro wilogen t, u, i, et e. tt, on t. c.

gall and wheat Frank & to. c.

Des daringen & \$5 % Den swear Liters and t at R.R.M.

है नप्तर्रेववत ७, १८, २२ है विक्षे चातः कार्ये १,९५,१; या य ३३,५, ते जा. २,७,१३,३

हेडि बमूरप जावा १०, ३८, ३ हे समीची बिमृतबारत १० ८८, १६ हे सुठी बम्हजब पितनो १०,८८, १९

है जुड़ी सम्भव पितृजां १०,८८, १५; वा य १९,८७। वे मा. १,८,२,३। २,६,३५; वा मा १८,० १,८ धर्म न स्वस्त सम्भार को को

ध्वं न सम्म बहुछ यो असे १०,८२,५। श्रयर्व २०,८९,५ वहांस्ताहाहदानी १०, १८, ९, अपर्व १८, २, ५९-६०। ते का द्व

ते जा ६, १, ६ प्रमा विक्रि स्वे विषणाव ६, ११, ३ प्रम्य चरक्षम्बन्नं च १०, ८६, २०, अधर्व २०,१२६,२० बन्दवा गा घरवनार्ति जये ६, ७५, २; वा च २९, ३९,

वे स ८, ६, ६, १। नि ९, १७ धन्यमञ्जोतः हुणुते गासु १, ९५, १० पर्वे दियः पत्रते हुत्स्योरस ९,७६ १; साम ५५८;१११८ पर्वे दियो स्जसस्युष्ट स ३, ८९, ८ बर्तारो दिव श्वभवः १०, ६६, १० बर्मणा मिज्ञाबरणा ५, ६१, ७

पावा पावूणी अवमस्य १०, १२८, ७, अधर्ष ५, ६,९।

वे, स ८, ७, १८, ३ पानाबस्त काश्मिण १ ५२,१; साम २१०; ता य २०,२९ पामन्ते विश्व अवनमधि ४, ५८, ११, या म १७, ९९ चायोमिन वो युक्पेमिरक ६, ३, ८ पारवन्त आदित्यासी २,२७, ८, ते स २,१,११,८ पातवरा मक्तो २, ३४, १। ते मा २, ५, ५, ४ बासि पुण्वाम भोवधी ८, ४३, ७ चिय वो अप्यु दक्षिये स्वर्ण ५, ४५, ११ भिव पूचा जिल्लामु २, ४०, ६। ते मा २,८,१,६ थिया चन्ने वरेण्यो ३, २७ ९, साम १८७९ विवा यदि धिववयस्तः ४, २१, ६ पिष्व वक्र गमस्त्वो ६ ४५,१८ थित्वा शयः भूर ये नः २, ११, १८ थीमि। सावानि काण्वस ८, ४, २० भीमिरवंजिरवंतो ६, ४५, १२ मीमिद्दिन्वन्ति वासिन ९, १०६, ११: साम ९४१ भीरा खब्ब महिना जर्ने्दि ७, ८६, १ धीरासः पद कवयो मयस्य १, १४६, ४ बीरो सरायबद् ८, ४४, २९ इनेतवा पुप्रकेत 8, ५०, १, अधर्व २०, ८८, १

भूनुय यो पर्वतो दासुये ५, ५७, ३ भूतमता आदित्या इपिस २, १९, १ भूतमता अत्रिया १०, ६६, ८ भूतमता अत्रिया १०, ६६, ८ भूतमती भूतमा २, ६१, ५ भूपतिश्वकृपन्मन ८, ६१, ५ भूति भूतमा अन्य ३, ५८, १ भूतु भारतस्य कार्य ३, ५८, १ भूतु मात्रस्य कार्य ३, ५८, १ भूतु मात्रस्य साम्य ३, ५८, १ भूतु मात्रस्य साम्य ३, ५८, १ भूतु मात्र सुमुना ८, १८, ३, माम १८३६, अभूव २०, २७, १

चेमूर्जिन्यतमुत ८, २५, १८ भ्रुव ज्योतिर्मिहितं ६, ९, ५ भ्रुव ते राजा वहणो १०, १७३, ५, भर्मचं, ६, ८८, र भ्रुव भ्रुवेण इतिमा १०,१७३,६, मर्बचं ७,९४,१, वा व

ॅं७, २५; ठेस ३२,८,६ भुवा पव वः पितरो तुगेयुगे १०,९४,१२ भुवा चोर्भुवा पूथियो १०,९७३,८; सयर्व ६,८८,१,

प्रवास खास कितियु ७ ८८, ७ व्यस्तयो पुरुष्ण्यो १, ५८, २; साम १०५९ सिंकः पुरुष्ण्यो। १, ५८, २; साम १०५९ सिंकः पुरासो रय ७, २२, १० तिकस्स वाचीनो ८, ३२, १५ तिकस्स सबस्य १, २७, ८; साम १८१६ तिकिथ्य सबस्य १, २७, ८; साम १८३ तिकिथी विद्या मार्थेषु ३, ३९, ४ तिकरेषो विद्या मार्थेषु ३, ३९, ४ तिकरेषो विद्या मार्थेषु ३, ३९, ५ साम १७६ मिकस्यो वर्षेषु ७, ५६, २ तिकरेषा वर्षेषु ७, ५६, २ तिकरेषा वर्षेषु ७, ५६, २ तिकरेषा वर्षेषु ७, ५६, ७ तिकरेषा वर्षेषु १, १५५, ७

ते जा २, ४, २, ८

भवर्षे २०, ९२, १८ निष्ट कर्मणा नशक्ष प्र ८, ११, १७; ते स १,८,२२,४ निष्ट्रवद्यभीवरो १ ८४, १, माम ९५० मकी बुचीक इन्द्र ते ८, ७८, ४ नकीसिंहो निकर्तेव ८ ७८, ५

नकीरेवस्य सक्याप बिन्दसे ८, २१, १८, साम १३९०; अवर्ष २०, ११८, २

नक्कोबासा बर्णमाभेस्पाने १९६ ५, बा प १२,२, १७,७०, ते स ८,१,१०८, ६ ५,३, ७ १२,३ नक्कोबासा बुपेससामिन् १, १३ ७ नसक्तकक्षीः पूर्वर सद् १, १३१,३

( ect ) करोर-धनाचार a un game men er der d restured on t. tel & MI FIRST MENT C. CC To MIC. 111 MATERIAL CALL a tel collection est c. t. et स बोबीन्दर प्रतिन्दे र १६ ६

THE BUTT IN THE ! SAC. ? a at alife may \$ 24. 45. mit. \$440 med. 1 46 1

war mitter ! wit to wed to to. t

t us a sour wid wast o to t Par span same 1613's and 6 194 mark april ferrent 5, 37, 4, 6t, 1 % tra green ton a ta t

remerefet unau ta. 14. 18 difter a fel sem to et si ein tall 2 4 8 4 4 A R 18 6 A 4 Berter card can a to a ultur a giferen &, 49, 2 d few we wait a sa .

wahit circl per 9 48 W dat ale) gireare of a ALE MANUEL . I T

chitmail 119 C mc 819 THE ROOM WE C 23 TO MIN. 2 B ere ber ernt w tt

L . . . . . . B at 1 # 1 4

m digendurate co wed will - Dowley military & T & frahe frient a wel tatty fire & to sign fromt to, ta. b

es nurbe curbe & a. b. med. E. 42. 5, --- -- --- ++ ++.

à bai aft qui gret a, il s, acc tatt

A code good & they wed t to a

administrated to a section to

perpetup v. 11 1 w Art mar ferrit t t a m

------

A PER PART POLY AND \$ 11 12

I THE CHELL new print 1

an ert on on front & all d

w termed and to. 17 1 a bernaften c 16 4 www. regulater & L th gd spengd 4, 11 11 e entrimbe u. IF 4 win ... ... ... ---1) 24 3 4 meter 600 P A 41 41 2 feet feet a week framedo 2. 199 2 address A reset L. IR. 4

wim med t ten c

a prisoned t La c

an er b smid ? to d

h a. t C. 11. t

amove series to a

m fabre 1 18 4

sout revel and b. f d

Fart S more form to

and his ged brokent t. 111. 5

d mester tom to total

4 14 490 mar 2, 14 d

E EL . Il Profession 6 Am

a ret as an est o' i'r to me lile of while cites are fully for life THE RIGHT PARTY BELLEVILLE ed & Grennes & 16 6 seles at east and F fart to be de f. water and Arrest at 19 th and offer gradu stree t, tan, to R. 1 5

a retail and Real or \$5 43; me. Lets and

122 to W. of 74, 15

and grown t of to med to, till bur etre t. 12 % me. terf and any about a see for our fill fless

winding a factor be tally

ननो महत्रयो नमी १, २७, १६। ति ३, २० वती निवस्य बस्मस्य १०, ३७, १। या म ८, ३५। वे स १, २, ५, १ मनो बाके मस्पिते ८, ३५ २३ म व इपम्ते बनुबोडमा ६, ६६, ध न व रिपवो न रिपव्ययो १, १८८, ५ न व विविक्तो रोवसी ८, १२, २४ न वं प्रको न दुरासी ८, २, ५ व व विसन्ति चीवयो व, ३४, ३ न नः सपूरके न पुनर्दवीवये ८, १०१, ध न बन्नमान रिष्यसि ८, ३१, १६, ते स. १,८,२२,४ न व वरम्ति शासी ६, २८, ७ म बत्तरो नाम्तर २, ४१, ८, वा य २०, ८२ न बापुरा पहामा कर मून १०, १०, ४; अधर्व १८,१,४ म मं दिप्सम्ति १, २५, १४ व वं दुधा वरम्ते ८, ६६, २, साम ६८८ नवसीव्रति द्विषः ६, ४५, ६ ग बस्प वे शवसान ८, ६८, ८ म बक्ष देवा देवता १, १००, १५ म यक्त पावायुधिकी राष्ट्र १, ५२, १८ न पस्य धावाप्रधिवी न भन्य १०, ८९, ६। नि ५,३ न पस्य बर्वा जनुवा म्यस्ति ८, २०, ७ न पस्य सातुर्वनिको ४, ६, ७ म बद्धेग्यो वहली २, ३८, ९ न पातव इन्द्र स्प्रयुने ७, २१, ५; नि ४, १९ म पुष्मे वाजवम्पवी ८, ६८, १९ म वे दिवः प्रथिव्या १, ६३, १० व बोदमस्त्राध्याः १, ७४, ७ न यो वराय मस्तां १, १४३, ५ नरा गौरेब विद्युवं तुपाणा ७, ६९, ६ नरा वृतिद्वाबनये १०, १४३, ३ नरा या पांस पूपलमगोद्धा १०, ६४, ३ मरासंसं वाजिन वाजयचित्र १, १०६, ४ नरासस सुप्रस्म १, १८, ९ मरारांसः प्रतिभामानि २, ३, ३ नतासंसः सुप्रति ५, ५, २ बरारासमिद्द विब १, १३, ६; साम १३४९ नराधसस्य महिमानमेयां ७,२,२, वा य २९,२७, है जा ₹,₹,₹, ₹ €,७

नराबंधी मोडबतु १०, १८२, २

न रेवता प्रक्रिमा सक्यमिन्त्र- 8. ३५, ७

नहीं वे के बासावा २०, २०, ८ नवाबासः सुवसोमास इन्त्र ५, ३९ ११ नव नुस्तोसमझये ७, १५,४, व मा २,४,८, १ नव यवसा नवर्ति च भोगान् ५, १९, ६ नथ मो नवर्षि पुरो ८,९३,२, साम १४५१, बधर्य २० ७,० न या अरण्यानिहम्ति १०, १८६, ५, ते झा २, ५,५,७ न वाउ प्वन्त्रियसे १,१६२,२१, या म २३,१६ २५, ४४, ते स ४,६,९,४, ते मा ३,७,७,१४ न या उत्ते तस्वा तस्व १०,१०,१२, भथर्ष १८,१,१३-१४ म वा उ देवाः शुप्रमिद्धप १०, ११७, १ न बा द मी पुजने वारयन्ते १०, २७, ५ न पाउ सोमो दुजिन ७, १०४, १३; भयर्व८, ४, १३ नवानां नवतीनां १, १९१, १३ नवा मो भान मा भर ५, ६, ८ म वि वानामि १ १६८, ३७, अधर्व ९, १०, १५: नि 9, \$; \$8, PP न बीळवे जमते न स्थिताय ६, ९४ ८ म चेपसा में चम्बवेग्यम् १, ८०, १२ न यो गुहा चछुम १०, १००, ७ मयोत्वी भवति जायमानो १०,८५,१९। मधर्व ७, ८१, २, १८, १, २४; वे स २, ६, ५, ३, 8, १8, १। नि ११, ६ मस्य शतुक्थ्यं हित १, १०५ १९ न सस्इत प्र मिमीतो ५, ७६, २; साम १७५३ म स जीवते महतो ५, ५४ ७ म स राजा स्वयते यस्मिन् ५, ३७ ४ म स समा यो न ददावि सक्य १०,११७,४ त स स्बो दक्षी वदण भूतिः ७, ८५, ५ म सायकसा चिकिते जमासा है, पहे, १६। मि ४, १४ म सीमदेव भाषविष ८, ७०, ७, साम २६८ त सेहो बस्य रम्यते १०, ८६, १६, अथर्व २०,१२६,१६ स खेरो पस्य रोमस १०, ८६, १७, अयर्थ २०,१२६.१७ व सोम इन्द्रमसूतो ७. २६, १ नहि प्रभावास्य सुरोय ७, ८, ८, नि ३, ३ महि ते अग्ने भूपम ८, ५०, १४ नहि ते अर्ज न सहो १, २४, ६ महि ते पूर्वमिक्षपत् ६, १६, १८, साम ७०७ वहि ते सूर रावसो ८, ४६, ११ नहि तेपाममा चन १०, १८५, २, या च ३,३१ नहि रवा रोइसी बमे १, १०, ८ नदि स्वा शुर देवा ८, ८१ है। साम ७३०

## नीविन्याञ

परे कार्य आप्यासिक जीवन भी है। अवस्य वारिक दृष्टि से मानव बोधन के लिए नैकिकत कृतिवार्य है।

नैर्विकता की क्रानिवायवा बाह्मनिक मनाविज्ञान की गम्मीरवम सोबों स भी प्रभावित होती है। जार्स्स संग ने यह बताने की जारा की है कि नैतिकता मन्ध्य में बाहर से नहीं बाह । यह सामाबिक संस्कारों का परिशास नहीं बरम् मनप्य नैतिकता को वंश-पर्परागत नियम से उसी प्रकार प्राप्त करता है जिल प्रकार वह अपनी मून प्रवृत्तियों तथा अन्य योग्यताओं को प्राप्त करता है, और बिन प्रकार मल प्रवृत्तियों क काविकार-प्रया वसन से मानसिक रोगों की जल्पन्ति हाशी है उसी प्रकार कम्म-बात नैतिक एरकारी के प्रतिकृत बाजरण करने से मी मामकिक रोगों की उत्पत्ति होती है। नैतिकता की व्यवदेवना करके कोई भा मनुष्य बान्सरिक मन हे सुसी नहीं रह पाता । विक्रियम स्टेकिस ने मी द्यपती प्रेक्टिन बाफ सहकोश वी नामक पुरुष ६ अहिलीलेन बाफ कार्यें व" नासक प्रकरक में बानेक उदाहरकों से यह सिक्ष किया है कि सनुस्य को बड़े-बड़े मानसिक कीर शारीरिक रोग कन्तरा मा की आवाज के महिन्द्रत बाजरक करने वे उसका होते हैं। वा स्रोग बन्वयरमा के प्रतिकृत स्परिकार चारी अपना दिंठा करते हैं उन्हें अन्तरपास्त्र अमेक प्रकार के मानशिक और शारीरिक राग देकर पीकिस करती है।

बहाँ मानव बोवन के विकास में सभी नैतिकता की दरनी वाधिक बायनस्पत्त है नहीं वह भी शही है कि दिलाक नैतिकता मनुष्य के लिए वहीं सानिनाद होती है। दिलाक नैतिकता पड़ांगी हांग्री वे बाँद यह मनुष्य के सामिमान को बहाती है। इससे मनुष्य को समाब का सम्मान से मार होता है पास्तु इससे अल्पा को सामित नहीं मारा होता। है पास्त्र को सामित में मनुष्य का समाय होता है। इसी कि सामरास्त्र हो निभिष्य की मारिं में मनुष्य का समाय होता है। इसी की लाए दोने समाब करनी पहती है कि सभी नैतिकता क्या है मीर इसे मनबहार हो केश करना पहती है कि सभी